| , वी       | र सेवा     | मन्दिर |
|------------|------------|--------|
|            | दिल्ल      | नी     |
|            |            |        |
|            | *          |        |
|            | ~ <u>}</u> | 102    |
| क्रम संख्य | <b>%</b>   | KAN    |
| काल नं०ी   | ~ 17       |        |
| खण्ड       |            |        |

# वीर सर्वा मंति । मृतक्रक्त जन-, 3308 २१, दिखागंज, देहली

# **GOVERNMENT ORIENTAL SERIES**

Class B, No. 6.

# GOVERNMENT ORIENTAL SERIES

Class B, No. 6.

PREPARED UNDER THE SUPERVISION OF THE PUBLICATION DEPARTMENT OF THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, POONA



POONA

Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona
1946

## Government Griental Series Class 3, 30. 6

# HISTORY OF DHARMAŚĀSTRA

(ANCIENT AND MEDILEVAL RELIGIOUS AND CIVIL LAW)

#### ВV

MAHAMAHOPADHYAYA PANDURANG VAMAN KANE, M.A., LL.M, ADVOCATE, HIGH COURT, BOMBAY; SENIOR ADVOCATE, FEDERAL COURT OF INDIA; FELLOW AND VICE-PRESIDENT OF THE BOMBAY ASIATIC SOCIETY, AUTHOR OF "HISTORY OF SANSKRIT POETICS", ETC.

Vol. III

Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona 1946

# Copies can be had direct from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona (4), India Price Rs. 30 per copy exclusive of postage

Printed at the
Aryabhushan Press, 915/1 Shivajinagar, Poona 4,
by Mr. Vithal Hari Barve
and published by
Dr. R. N. Dandekar, M. A., Ph. D., Secretary,
Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona 4,

#### PREFACE

The second volume of the History of Dharmasastra was published in the third quarter of 1941. In the Preface to that volume I held forth hopes that the next volume dealing with the remaining subjects comprised in Dharmasastra might be placed before scholars in about three years thereafter. The Great War was then being fought in Europe and it was generally believed that India would remain free from the fear of actual invasion. But such fond hopes were shattered by the sudden attack on Pearl Harbour by Japanese bombers on 7th December 1941. Japan gained rapid and phenomenal victories and within about three months from the attack on Pearl Harbour vast territories from the Philippines to Burma fell into the hands of the victors. Calcutta and Trincomalee were bombed. Serious fears were entertained about an invasion of the mainland of India by land. sea and air. There was great panic in such coastal cities as Madras, Bombay and Karachi. The matters uppermost in the minds of Government officials and the members of the public were A. R. P. measures, the recruiting of men for the army, navy and air force and the removal of families and valuables to places of safety in the interior. Important and rare books from the libraries of the Bombay Asiatic Society and of the University of Bombay were taken to distant places for reasons of security. During almost the whole of 1942 it was very difficult for me to work on the preparation of the third volume in the midst of a general atmosphere of panic caused by the fear of invasion and the removal of valuable reference books from Bombay. Owing to the war there has been great scarcity of paper and printing also has become very costly. I decided upon writing only on a few of the several subjects that remained to be dealt with and chose Rajadharma, Vyavahara and Sadacara, the treatment of which is now placed before the public. Scarcity of paper and labour is responsible for the fact that this third volume has been in the press for nearly three years. The present volume increased in bulk beyond expectation. The fourth and last volume will deal with the following subjects: Pātaka, karmavipāka and prāyascitta; antyesti, asauca and śrāddha; tīrtha; vrata; kāla and muhūrta; śānti; Paurāņa dharma; the influence of the Pürvamīmāmsā and other sastras on dharma-. sastra; the religious and philosophical background of dharmasastra; the essentials of our culture, its future, the coming

social and other trends and their impact on the dogmas and ideals of Dharmasastra. I am personally anxious to finish all the remaining work as early as possible. But looking to my age (I am nearly 67 now), to my ailments and to the number of subjects that remain to be dealt with, it is impossible for me to say when the next and last volume may be published. This volume also is full of quotations, refers to many inscriptions, judicial decisions and legislative enactments. The reasons for this have been stated at length in the Preface to the second volume and I do not desire to repeat them here. In the general index to the second volume full references to works like the Manusmrti were not given, because such works were quoted on almost every page. But some critics found fault with this; therefore in the index to this volume full references to all works are inserted.

All that now remains is the pleasant duty of acknowledging my obligations to others. Bloomfield's Vedic Concordance. the Vedic Index of Professors Macdonell and Keith and several volumes of the Sacred Books of the East have been very useful in preparing this volume as in the case of the preceding one. I wish to mention specially the debt I owe to the late Mahāmahopādhyāya Kamulakṛṣṇa Smrtitīrtha for his editorial work on twelve volumes on the different branches of dharmasastra. which have been of great use to me in writing all the volumes of my History viz. Hāralatā, Vivā daratnākara, Grhastharatnākara, Krtyaratnäkara, Tirthacintāmaņi, Varsakriyākaumudī, Danakriyakaumudi, Sraddhakriyakaumudi, Suddhikaumudi, Dandaviveka, Rājadharmakaustubha and Agastyasamhitā, I am highly obliged to Paramahamsa Svāmī Kevalānanda Sarasvatī of Wai for frequent help and guidance in solving some intricate problems of Dharmaśāstra, to Prof. N. A. Gore, M. A. of Poona for help in the careful correction of proofs, to Tarkatirtha Raghunāthaśāstri Kokje of Lonavla and Mr. N. G. Chapekar B. A., LL, B. (retired F. C. Sub-judge), of Badlapur for reading through the whole volume and suggesting some additions and corrections.

Assistance in various ways during the progress of the work for the last four years was very kindly rendered by a host of friends and acquaintances, among whom I should like to make special mention of Prof. H. D. Velankar, Dr. R. N. Dandekar, Dr. S. K. Belvalkar, Rao Bahadur Prof. Rangaswami Aiyangar, Dr. A. S. Altekar, Mr. P. K. Gode, Dr. Raghavan, Mr. S. N. Joshi of Bhārata-itihāsa-samsodhaka-mandala at Poona, Mr. Bhabatosh

Preface vii

Bhattacharya (son of M. M. Kamalakṛṣṇa Smṛtitirtha), Mr. S. L. Katre of Ujjain, Prof. A. M. Paramaśivanandan of Pacchaiappa College at Madras, the late Pandit Rangacarya Raddi. Thanks are due to all these and many others for help and interest in this volume. It need not be expressly stated that I alone am responsible for the views and mistakes contained in this volume. I sincerely thank the Manager of the Aryabhushan Press, Poona, for carrying out the work of printing with care and promptitude in spite of difficulties caused by war conditions and paper and labour shortage.

In a work bristling with thousands of quotations and references it is likely that many slips have escaped attention. The indulgence of the reader is sought for forgiveness in the matter of several misprints in the footnotes caused by loss or displacement of the parts of letters in the process of printing.

BOMBAY,
1st October, 1946.

P. V. KANE

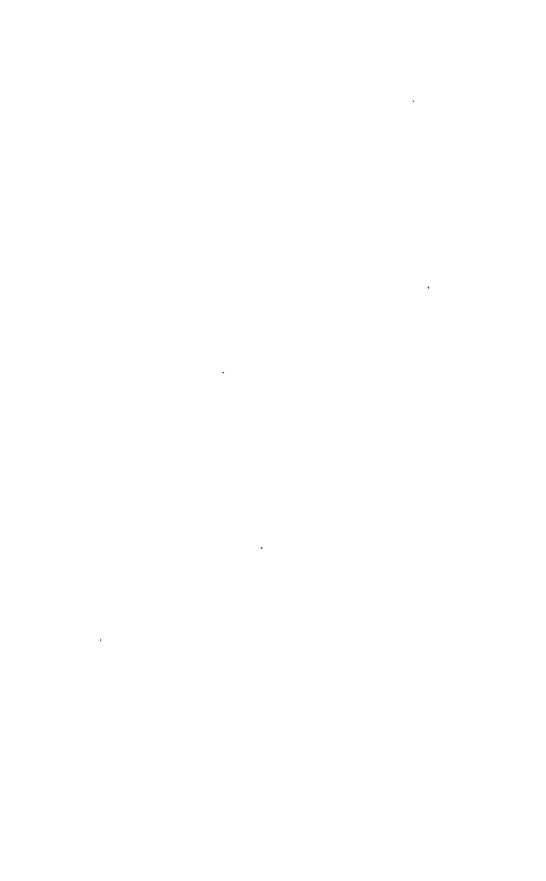

## TABLE OF CONTENTS

| List of abbreviations                      | •••    | •••      | ••• | xi-xv             |
|--------------------------------------------|--------|----------|-----|-------------------|
| Chronological Table                        | •••    | •••      | ••• | xvii-xx           |
| Brief Synopsis                             | •••    | •••      | ••• | xxi-xxiii         |
| List of works consulted                    | d      | ***      | x   | xv-xxxv           |
| Table of cases cited                       | •••    | ***      | xx  | xvii-xlii         |
| Additions and Correction                   | ons    | •••      | ••• | xliii-xlv         |
| History of Dharmaśāst                      | ra     | •••      | ••• | 1-973             |
| Appendix containing lo<br>and List of name |        |          |     | 975 <b>-1014</b>  |
| General Index                              | • • •  | 444      | 1   | 015-1082          |
| Index of technical or in                   | nporta | nt words | 1   | 083 <b>-108</b> 8 |



### LIST OF ABBREVIATIONS EMPLOYED

A. I. R. = All India Reporter of Nagpur

Ait. Br. = Aitareya Brāhmaņa

All. = Indian Law Reports, Allahabad Series

A. L. J. = Allahabad Law Journal

Ap. = Apastamba (generally the author of the Dharmasūtra is meant)

Ap. Dh. S. = Apastamba-dharmasūtra

Ap. M. P. = Apastamba-mantra-pātha

 $\Lambda$ , S, W, I, = Archaelogical survey of Western India

Asv. Gr. = Asvalāyana-grhyasūtra

Baud, Dh. S. = Baudhāyana-dharmasūtra

B. I. = Bibliotheca Indica series, Calcutta

Bom. = I. L. Reports, Bombay Series

Bom. G. = Bombay Gazetteer volumes

Boin. H. C. R. - Bombay High Court Reports (vol. I-XII)

Bom. L. R. = Bombay Law Reporter (edited by Ratanlal and Dhirajlal)

 $\left\{ egin{align*}{ll} B.\ O.\ R.\ I. \\ B.\ O.\ R.\ Institute \end{array} 
ight. = \left. egin{align*}{ll} Bhandarkar\ Oriental\ Research\ Institute, Poona \end{array} 
ight.$ 

Br. = Smrti of Brhaspati

Br. Up. = Brhadāranyaka Upanisad

B. R. W. W. = Beal's Buddhist Records of the Western world Cal. - Indian Law Reports, Calcutta Series

Catur. = Caturvimsatimata

Chan. Up. = Chandogya Upanisad

C. l. l. or Corpus Inscriptions of the times of Aśoka, vol. II relating to Gupta Inscriptions ) Corpus Inscriptionum Indicarum (vol. 1

C. L. J. = Calcutta Law Journal

Com. = Commentary or Commentator (according to context)

Cr. ed. = Critical edition (of the Mahābhārata, Poona)

C. W. N. = Calcutta Weekly Notes (Law Reports)

D. B. = The Dāyabhāga of Jīmūtavāhana

D. C. = Dattaka-candrikā

D. C. = Deccan College Collection (when msb. are concerned)

Dh. S. = Dharmasütra

D. K. S. = Dāyakramasangraha of Śrikrsna

D. N. = Dattakamimāmsā of Nandapandita

E. C. = Epigraphia Carnatica

E. 1. = Epigraphia Indica

F. B. = Full Bench (decision)

Fick } = The Social organization in North-east India in Buddha's time (translated from German by Dr. Shishirkumar Mitra, 1920)

Gaut, = Gautama-dharmasātra

Gr. R. = Grhastharatnākara of Candesvara

H. D. H. Dh.

Hir. gr. - Hirapyakeśi-grhya-sūtra

I. A. = Indian Antiquary

I. A. = Indian Appeals (Law Reports). The context will always indicate whether I. A. stands for the volumes of the Indian Antiquary or for the Law Reports, Indian Appeals

1. II. Q. = Indian Historical Quarterly

I. L. R. = Indian Law Reports

Ins. - Inscription or Inscriptions

I. P. C. = Indian Penal Code

Jai. – Jaimini's Purvamimāmsās**ūt**ra

J. A. O. S. - Journal of the American Oriental Society

J. A. S. B. - Journal of the Asiatic Society of Bengal

J. B. O. R. S. = Journal of the Bihar and Orissa Research Society

J. R. A. S. = Journal of the Royal Asiatic Society (London)

Kām. = Kamandakiya-niti-sara

Kāt. = Smṛti oi Kātyāyana reconstructed by P. V. Kane

Kaut. = Kautilya's Arthaśāstra

K. V. N. = Kalivarjyavinimaya (ms)

L. R. I. A = Law Reports, Indian Appeals (Privy Council)

Mad. = Indian Law Reports, Madras Series

Mark. - Markandeyapurana

Medh. = Medhātithi, the oldest commentator of Manusmrti

Mit. = Mitaksarā on the Yājāavalkya-smrti

M. L. J. = Madras Law Journal

Moo. 1. A. = Moore's Indian Appeals (Reports

N. or n. = footnote

Nār. = Nārada-smrti

Nir, S. = Nirnayasindhu

Nitisāra = Kāmandakiya-niti-sāra

N. I. A. = New Indian Autiquary, Poona

Pāņ. = Pāṇini's Astādhyāyī

Pār. Gr. = Pāraskara-grhya-sūtra

Par. M. = Parāsāra-Mādhavīya

Patna = Indian Law Reports, Patna Series

P. C. = Privy Council

P. J. = Printed Judgments of the Bombay High Court

Q. or q. = Quoted

Raghu. = Raghuvamśa

 $\left. \begin{array}{l} R.\ D.\ K. \\ R\Bar{a}ja\ Dh.\ K. \end{array} \right\} = \begin{array}{l} R\Bar{a}jadharmak\Bar{a}nda\ of\ Kalpataru\ (\ on\ p.\ 43} \\ R.\ D.\ K.\ by\ mistake\ stands\ for\ R\Bar{a}jadharmakaustubha\ ) \end{array}$ 

 $R\bar{a}$ jadharma- $K_{ij}=R\bar{a}$ jadharmakaustubha of Anantadeva

 $\left\{ \begin{array}{l} Raja\ N,\ P,\ R.\ P.\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} Rajanltiprakāsa (a part of the Viramitrodaya of Mitramiśra) \end{array} \right.$ 

Rājat. = Rājatarangini

Rg. = Rgveda

Sam. K. = Samskara-kaustubha

Sam. Pr. - Samskāraprakāsa (a part of the Vîramitrodaya of Mitramiśra)

Śān. Gr. = Śānkhāyana-grhya-sútra

Sat. Br. = Satapatha-brāhmaṇa

S. B. E. = Sacred Books of the East (series edited by Max Müller)

S. L I. = South Indian Inscriptions

Sm. C. = Smrticandrika

Sm. Kau. = Smrti-kaustubha

Sm. M. = Smrtimuktāphala

Śr. = Śrautasūtra

S. V. - Sarasvatīvilāsa

```
Šukra = Sukranītisāra
Tai. Ār. = Taittirīya Āranyaka
Tai. Br. = Taittirīya Brāhmaņa
Tai, S. = Taittirīva Samhitā
Tai. Up. = Taittiriya Upanisad
T. L. L. = Tagore Law Lectures
Tr. = Translation or translated
Vāj. S. = Vājasaneya-samhitā
Vas. = Vasistha-dharma-sutra
V. C. = Vivada-cintāmani
          1 = Vyavahāra-mātrkā of Jim itavāhana (except
V. Mātrkā on p. 709)
V. Mayūkha = Vyavahāramayukha (In a vorv few places
                such as on p. 709 through oversight V. M.
                stands for V. Mayukha)
V. Nir.V. NirnayaVyavahāranirnaya of Varadarāja
V. P. = Vyavahāraprakāsa (a part of the Vīramitrodaya
         of Mitramiśra)
V. R. = Vivādaratnākara of Candesyara
Visnu \atop Visnu Dh. S. = Visnudharmasutra
V. T - Vivādatāndava of Kamalākara
Vy. Nir
Vy. Nirnaya = Vyavahäranirnaya of Varadarāja
Yāj. = Yājňavalkyasmrti
अथर्व = अथर्धवेद
अर्थशास्त्र - कीटिलीय अर्थशास्त्र
आप. घ. स. -- आपस्तम्बधर्मसूत्र
आप. म. पा. — आपस्तम्बमन्त्रपाठ
乘. = 乘jac
ऐ. ब्रा. = ऐतरेयब्राह्मण
फलिवर्ज्यवि. = फालवर्ज्यविनिर्णय (ms)
कात्याः = कात्यायनस्मृतिसारोद्धार
कात्याः श्रीः = कात्यायनश्रीतपूरा
काम-दक } = कामन्दकीयनीतिसार
```

कृत्यर. = कृत्यरत्नाकर

की. कोटिलीय } = कीटिलीय अर्थशास्त्र

गृह. र. = गृहस्थरानाकर

गी. = गीतमधर्मसूत्र

चतुर्विः = चतुर्विशतिमत

छा. उ. = छान्दोग्योपनिषद्

जै. = जैमिनीयपूर्वमीमांसासूत्र

जै. न्या. मा. = जैमिनीयन्याग्रमालाविस्तार

तै. आ. = नैत्तिरीयारण्यक

तै. बा. = तैत्तिरीयबाह्मण

तै. सं. = तैत्तिरीयसंहिता

दत्त. च. 🐃 दत्तकर्चान्द्रका

दत्तः मीः = दत्तकमीमांसा

नारदः == नारदस्मृति

नीतिबाः नीतिबाक्याः } — नीतिबाक्याभृत

नीतिसार == कामन्द्कीयनीतिसार

परा. मा. = पराशरमाधवीय

पा. = पाणिनि'<sub>र</sub> अष्टाध्यायी

वुध. } = वुधभूषण

बह. - बहस्पतिस्मृति ( as quoted in discosts )

बृह. उप. 😑 ब्रह्दारण्यकोर्पानेपद

चृहत्सं. = बृहत्यंहिना

बौ. ध. बौ. ध. सू. } ः बौधायनधर्मसूत्र

वी. श्री. = बीधायनश्रीतसूत्र

मद. पा. = मदनपारिजात

मनु. = मनुस्मृति

मिता. = मिताक्षराटीका of विज्ञानेश्वर

मीमांसाकौ. } = मीमांसाकौस्तुभ of खण्डदेव

मेधा. = मेधातिथि's भाष्य on मनुस्मृति

या. or याज्ञ. = याज्ञवत्क्यस्मृति

रा. घ. कौ. or राजध. की. or राजधर्मका. = राजधर्मकौस्तुभ

रा. नी. प्र. or राजनी. प्र. or राजनीतिप्र. = राजनीतिप्रकाश of मित्रमिश्र

राज. र. or राजनीतिर. = राजनीतिरत्नाकर of चण्डेश्वर

वाज. सं. = वाजसनेयसंहिता

वि. चि. = विवादचिन्तामणि

वि. ता. = विवादताण्डव of कमलाकर

वि. र. = विवादरत्नाकर

व्यव. त. = व्यवहारतत्त्व of रघुनन्दन

भ्यः नि or व्यव. निः = व्यवहारनिर्णय

व्य. प्र. = व्यवहारप्रकाश of मित्रमिश्र

व्य. म. or व्य. मयूख = व्यवहारमयूख

व्यः माः = व्यवहारमातृका

व्यव. सा. = व्यवहारसार

गुक. गुकनी. गुकनीति.

= ग्रुकनीतिसार

सं. की. = संस्कारकोस्तुभ

सत्या. श्री. = सत्याषाढश्रीतमृत्र

स. वि. = सरस्वतीविलास

स्मृतिच. = स्मृतिचन्द्रिकः।

स्पृतिमु. = स्पृतिमुक्ताफल

#### CHRONOLOGICAL TABLE.

- t of some important works and authors referred to in this volume)
  - N. B.—Some dates, particularly of ancient works, are more or less conjectural.
- 4000 B. C. 1000 B. C. The period of the Vedic Samhitās, Brāhmaṇas and Upaniṣads. Some hymns of the Rgveda, the Taittiriya Samhitā and Brāhmaṇa and the Atharvaveda may possibly go back to a period earlier than even 4000 B. C. and some of the Upaniṣads (even from among those that are regarded as the earliest ones) may be later than 1000 B. C.
- 800 B. C. 500 B. C. The Nirukta.
- 800 B. C. 400 B. C. The principal śrauta sūtras (of Apastamba, Asvalāyana, Baudhāyana, Kātyāyana, Satyāṣāḍha and others) and some of the Gṛḥyasūtras (such as those of Apastamba and Āśvalāyana).
- 600 B. C. 300 B. C. The dharmasütras of Gautama, Āpastamba, Baudhāyana, Vasistha and the Grhyasūtras of Pāraskara and a few others.
- 600 B. C. 300 B. C. -- Panini.
- 500 B. C. 200 B. C. Jaimini's Pūrvamimamsasūtra.
- 300 B. C. Vararuei Kātyāyana, author of Vārtikas on Pānini.
- 300 B. C. 100 A. D. Arthaśastra of Kaujilya.
- 150 B. C. The Mahābhasya of Patanjali,
- 200 B. C. 100 A. D. Manusmrti.
- 100 A. D. 300 A. D. Yajñavalkyasmrti.
- 100 A. D. 300 A. D. Visnudharmasütra.
- 100 A. D. 400 A. D. Nāradasmrti.
- 200 A. D. 500 A. D. Sabara, com. of Jaimini.
- 300 A. D. 500 A. D. Brhaspatismrti on Vyavahära (not yet found. Extracts translated in S. B. E. vol. 33).
- 300 A. D. 600 A. D. Some of the extant Purāņas, such as Vāyu, Visnu, Mārkandeya, Matsya, Kürma.

xvii

C

- 400 A. D. 600 A. D. Kātyāyanasmṛti on Vyavahāra (not yet found. Extracts collected by me and translated in English).
- 400 A. D. 600 A. D. Kamandakiyanitisara.
- 505 A. D. 587 A. D. Varāhamihira, author of Brhatsamhitā, Brhajjātaka, Pañcasiddhāntikā and other works.
- 600 A. D. 650 A. D. Bāna, author of the Kādambari and the Harsacarita.
- 650 A. D. 750 A. D. Kumārilabhatta, author of Ślokavārtika, Tantravārtika and Tup-ţikā.
- 600 A. D. 900 A. D. Most of the snrtis and some of the Puranas.
- 788 A. D. -- 820 A. D. -- Sankarācārya, the great Advaita philosopher.
- 800 A. D. 850 A. D. Visvarupa, com. of Yajnavalkyasmrti.
- 900 A. D. Medhātithi, com. of Manusmṛti.
- 900 A. D. 1100 A. D.—Pārthasārathimišra, author of Šāstra dipikā, Tantraratna, Nyāyaratnākara.
- 966 A. D - Utpala, com. of Brhat-samhitā and Brhajjātaka.
- 1000 A. D. 1055 A. D. Dhāresvara (Bhoja).
- 1070 A. D. 1100 A. D. Vijnānešvara, the author of the Mitāksarā com. on Yājnavalkya.
- 1080 1140 A. D.-Govindarāja, author of a com, on Manusmṛti.
- 1100 1150 A. D. Laksmidhara, author of a large digest called Krtya-kalpataru or simply Kalpataru.
- 1100 -- 1150 A. D. Jimūtavāhana, author of Dayabhaga, Kālaviveka and Vyavahāramātrkā.
- 1114 1183 A. D. Bhāskarācārya, author of Siddhāntasiromaņi, of which Lilāvatī is a part.
- 1125 A. D. Aparārka, author of a com. on the Yājňavalkya-smṛti.
- 1127 1138 A. D. Mānasollāsa or Abhilasitārthacintāmaņi of Somesvaradeva.
- 1150 -- 1160 A. D. Rajatarangini of Kalhana.
- 1150 1200 A. D. Smrtyarthasāra of Śridhara.

- 1200 1225 A. D. Smrticandrikā of Devannabhatta.
- 1150 1300 A. D. Haradatta, com. on Gautamadharmasütra and Apastambadharmasütra.
- 1150 1300 A. D. Kullūka, com. of Manusmrti.
- 1200 1300 A. D. Vyavahāranirnaya of Varadarāja.
- 1260 1270 A. D. Caturvargacintămani of Hemādri,
- 1290 1370 A. D. Candesvara, author of Rājanītiratnākara, Vivādaratnākara, Grhastharatnākara and other works.
- 1300 1380 A. D. Mādhavācārya, author of Parāsaramādhavīya.
- 1360 1390 A. D. Madanapārijāta compiled under king Madanapāla.
- 1375 1460 A. D. Šulapāņi, author of Dīpakalikā, com on Yājňavalkya.
- 1400 1500 A. D. Nyāyasudhā of Someśvara, com. on Tantravārtika.
- 1400 1450 A. D. Vivādacandra of Misarumisra.
- 1425 1450 A. D. Madanaratna of Madanasimha.
- 1490 1512 The Vyavahārasāra of Dalapati, a part of the Nṛṣimhapraṣāda.
- 1500 -- 1525 A. D. —. The Sarasvativilāsa compiled under king Pratāparudradeva.
- 1500 1550 A. D. Vardhamāna, author of Daņdaviveka.
- 1500 1550 Vācaspatimišra, author of Vivādacintāmaņi and several other works.
- 1520 1575 A. D. Raghunandana, author of Dāyatattva, Divyatattva, Vyayahāratattva and other Tattvas.
- 1560 1620 A. D. Śankarabhatta, author of Dvaitanirnaya or Dharmadvaitanirnaya.
- 1590 1630 A. D. Nandapandita, author of the Dattakamimāmsā and Vaijayanti, com. on Visnudharmasūtra.
- 1610—1640 A. D.—Kamalākarabhaṭṭa, author of Nirṇayasindhu, Vivādatāṇḍava, Śūdrakamalākara and other works.

- 1615 1645 A. D. Nilakanthabhatta, author of Nitimayükha, Vyavahāramayükha and other Mayükhas.
- 1615 1645 A. D. Mitramiśra, author of Viramitrodaya, divided into Rājanītiprakāśa, Vyavhāraprakāśa and other prakāšas.
- 1650 1680 A. D. Anantadeva, author of Rājadharmakaustubha.
- 1750 -- 1820 A. D. -- Bālambhatta, author of the Bālambhatti, com. on the Mitākṣarā.
- 1790 A. D. Dharmasindhu of Kasinātha.

## BRIEF SYNOPSIS OF THE CONTENTS

|        |       |                                                                                                                                                      | PAGES     |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rājadi | HARMA |                                                                                                                                                      | 1-241     |
| Chap.  | Ţ     | Preliminary                                                                                                                                          | 1-16      |
| Chap.  | Л     | Seven angas of rājya                                                                                                                                 | . 17—55   |
| Chap.  | [1]   | Duties and responsibilities of the ruler                                                                                                             | . 55-103  |
| Chap.  | 1V    | Ministers                                                                                                                                            | . 104-131 |
| Chap.  | V     | Rästra (territory of a State)                                                                                                                        | . 132-177 |
| Chap.  | VJ    | Durga (capital or fort)                                                                                                                              | . 178-183 |
| Chap.  | ΣH .  | Kośa (Treasury or finance)                                                                                                                           | 184-199   |
| Chap.  | VIII  |                                                                                                                                                      | 200-215   |
| Chap.  | IX    | Mitra (Ally)                                                                                                                                         | . 416-234 |
| Chap.  | X.    | Purpose of the study of Rāja-dharma and the ends of the State.                                                                                       | 10F 041   |
| VYAVA  | HĀRA  | •                                                                                                                                                    | 242-824   |
| Chap.  | X.    | Meaning of Vyavahāra, Vyavahārapadas, Kauţilya on this subject, grades of courts, Judges, Lawyers, court fees, pleadings, means of proof, documents. |           |
| Chap.  | XII   | Bhukti (possession)                                                                                                                                  | 317-329   |
| Chap.  | XIII  | Witnesses                                                                                                                                            | 330-360   |
| Chap.  | XIV   | Divya (ordeals)                                                                                                                                      | 361-378   |
| Chap.  | XV    | Decision, decree, fines and punishments, Limitation                                                                                                  |           |
| Chap.  | XVI   | Contracts, debts, pledges, mortgages                                                                                                                 | 411-461   |
| Chap,  | XVII  | Asvāmivikraya (sale by one not the owner)                                                                                                            | 462-465   |

|        |          |                                                                                                                                                       | PAGES     |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Chap.  | XVIII    | Sambhūya-samutthāna (partnership)                                                                                                                     | 466-470   |
| Chap,  | XIX      | Dattānapākarma (resumption of gift)                                                                                                                   | 471-475   |
| Chap,  |          | Vetanasyānapākarma, Abhyu-<br>petyāsusruṣā and svāmipāla-<br>vivāda,                                                                                  | 476-485   |
| Chap,  | XXI      | Samvid-vyatikrama (violation of compacts) and other titles of law,                                                                                    | 486 - 501 |
| Chap.  | XXII     | Simavivāda (boundary dispute)                                                                                                                         | 502-510   |
| Chap,  | ZZIII    | Vākpārusya and Danda-<br>pārusya (abuse and assault).                                                                                                 | 511-518   |
| Chap.  | XXIV     | Steya (theft)                                                                                                                                         | 519-530   |
| Chap.  | XXV      | Strisangrahana (adultery, incest and rape)                                                                                                            | 531-537   |
| Chap.  | XXVI     | Dyütasamāhvaya (gambling and prizefighting)                                                                                                           | 538542    |
| Chap.  | XXVII    | Dāyabhāga (partition of wealth)                                                                                                                       | 543661    |
| Chap.  | XXVIII   | Dattaka (adopted son)                                                                                                                                 | 662-699   |
| Chap.  | XXIX     | Order of succession after the son                                                                                                                     | 700-769   |
| Chap.  | XXX      | Stridhana (woman's property)                                                                                                                          | 770 - 802 |
| Chap.  | XXXI     | Maintenance and other topics, wills, draft Hindu Code                                                                                                 |           |
| SADÁCÃ | RA (cust | oms and customary laws).                                                                                                                              | 825-973   |
| Chap.  | XXXII    | Practices of sistas; conflict<br>among sruti, smrti and sadā-<br>cāra: ancient instances of<br>transgressions of dharma;<br>customs and pūrvamimāmsā. | 825-855   |
| Chap.  | XXXIII   | Customs and dharmaśāstra works                                                                                                                        | 056 004   |

PAGES

Chap. XXXIV Kalivarjya (actions forbidden in the Kali age), theory of Yugas, the date of the Mahābhārata war, beginning of Kaliyuga. ... 885-968

Chap. XXXV Customs in modern Indian Law. ... 969-973



### WORKS CONSULTED

( with reference to editions &c.)

(N. B.--Works referred to only once or twice and those already set out on pp. 14n and 413-414 have generally been omitted).

Anan, stands for Anandasrama Press edition, B. I. stands for Bibliotheca Indica Series (Calcutta) and Jiv. for Jivananda Vidyasagara's publications.

#### TEXTS

#### I edie

Aitareya Aranyaka (ed. by Prof. Keith in Anecdota Oxoniensia) Aitareya Brahmana with Sayana's commentary ( Anan.).

Atharvaveda Samhitā--ed. by S. P. Pandit,

Brhadaranyakopanisad.

Chandogyopanisad.

Gopatha-brāhmaṇa (in the B. I. series; but in one or two places Dr. Gastra's edition has been relied upon).

Kāthaka Samhitā-ed. by L. von Schroeder (1900).

Kausitaki Āranyaka.

KausItaki-brāhmanopanisad.

Maitrāyana Samhitā-ed, by Dr. Schroeder.

Rgveda Samhitā (Max Müller's edition in 4 volumes has generally been used. Sometimes the edition of the Poona Vaidika-samsodhana-mandala has been relied on).

Sāmavidhāna-brāhmana-ed, by A. C. Burnell, 1873.

Śānkhāyana-brāhmaņa, (Ānan.).

Satapatha-brāhmaṇa—ed. by Weber.

Taittirīya-āraņyaka (Ānan).

Taittirlya-brāhmaņa (Ānan.).

Taittiriya Samhitā (Anan.; sometimes Weber's transliteration in Indische Studien, volumes XI and XII, has been relied upon).

Tāṇḍya-brāhmaṇa (also called Pañcavimsa-brāhmaṇa)-B. I Series.

Vājasaneya Samhitā-edited by Weber.

Śraula, gyhya and dharma sūtras. Vedāngas and similar works.

Apastamba Dharmasütra with commentary of Haradatta published at Kumbhakonam by Halasyanatha Sastri.

Apastambagrhyasutra with the com, of Sudarsanacarya (Mysore Government Oriental Library Series).

Apastamba-mantrapātha-edited by Dr. Winternitz (1897).

Apastamba-śrautasútra- edited by Dr. Garbe (B. 1. Series).

Aśvalāyana-gṛhya-sūtra with Nārāyaṇa's commentary (Nirṇaya-sāgara edition ).

Aśvalāyana-śrautasūtra with the commentary of Nārāyaṇa (P. I. Series).

Baudhayanadharmasütra (Ānan).

Baudhāyana-grhya-sesasutra (ed. by Dr. Sham Sastri in Mysore University Oriental Library publications, (1920).

Baudhāyana-grhya-paribhāṣā (in the above edition).

Baudhāyana-pitṛmedhasūtra (contained in the Mysore edition above).

Baudhāyana-śrauta-sutra (ed. by Dr. Caland in B. I. Series).

Bhāradvāja-grhya-sutra, ed. by Dr. Salomons (Leyden, 1913).

Brhad-devată, ed. by Prof. A. A. Macdonell in the Harvard Oriental Series (two volumes).

Gautama-dharmasutra (Anan.).

Gobhila-grhyasütra (B. I. Series).

Gobbila-smrti (Anan.).

Hiranyakeśi-grhya-sūtra, edited by Dr. J. Kirste (Vienna 1889).

Jaimini's Pūrva-mīmāmsā-sutra with the Bhāsya of Śabara (Ānan.)

Kāthaka-grhya, with the commentaries of Adityadarsana, Devapāla and Brahmanabala, ed. by Dr. Caland (1925).

Kātyāyana-srauta-sútra, edited by Dr. Weber, 1859.

Kausika-sūtra, edited by Prof. Bloomfield, 1890.

Khādira-gṛḥya-sūtra with the commentary of Rudraskanda (Mysore Government Oriental Library Series).

Manavagrhya-sutra with the commentary of Astavakra (Gaikwad Oriental Series, Baroda).

Nirukta of Yāska edited by Roth. Sometimes the edition of Prof. V. K. Rajwade with a translation and notes in Marathi has been relied upon. Páraskara-grhya-sútra edited by MM. Shridharshastri Pathak with a Marathi translation.

Sānkhāyana-grhya-sūtra (same as Kausitaki-grhya-sūtra), published in the Benares Sanskrit Series.

Śānkhāyanaśrautasütra, edited by Dr. Hillebrandt (B. I. Series). Satyāsādha-śrautasütra (Ānan.)

Vaikhānasa-smārta-sútra, edited with English translation by Dr. Caland, Calcutta, 1927.

Värähagrhya-sutra (Gaikwad Oriental Series, Baroda).

Vasistha-dharmasutra (Bombay S. Series).

Visnudharmasütra, edited by Dr. Jolly.

Smrtis

Apastamba-smrti (in verse)-Anan.

Arthasastra of Kautilya—edited by Dr. Sham Sastri (Mysore, 1919).

Atri-smrti (Anan.).

Ausanasa-smrti (Jiv.).

Brhat-Parāśarasınrti (Jiv.).

Caturviinsati-mata-samgraha (Benares Sanskrit Series).

Daksasmrti ( Anan. ).

Devalasmṛti (Ānan.).

Harivainsa (Venkațesvara Press edition).

Kātyāyana-smṛti on Vyavahāra (re-constructed by P. V. Kane under the title 'Kātyāyanasmrtisāroddhāra,' with English translation and notes).

Laghu-Aśvalāyana-smṛti (Anan.).

Laghu-Hārita-smṛti (Anan.).

Laghu-Visnu-sınrti (Anan.).

Laghu-Vyāsa (Jiv.),

Mahābhārata with the commentary of Nilakantha (the oblong Bombay edition). In some places the corresponding critical edition of the Epic issued from the Bhandarkar O. R. Institute has been referred to.

Manusmrti with the commentary of Kullüka (Nirnayasagara edition); where other commentaries are referred to, it is Mandlik's edition with six commentaries that is cited.

Nāradasmṛti, edited by Dr. Jolly.

Parasarasmṛti (Bombay S. Series).

Prajāpati-smṛti ( Anan. ).

Vedavyāsa-smṛti (Anan.).

Vrddha-Gautama-smrti (Jiv.).

Vrddha-Hārīta-smṛti (Ānan.).

Yājñavalkyasmṛti with the Mitākṣarā (Nirṇayasāgara edition)

Purānas

Agnipurāna-(Anan.)

Bhāgavatapurāṇa with the commentary of Śridhara (Ganpat Krishnaji Press).

Brahmāṇdapurāṇa (Venkaṭeśvara Press, Bombay).

Brahmapurāņa-(Anan.)

Brhan-Nāradīya-purāņa (Venkatesvara Press edition, Bombay).

Garuda-purāṇa (Venkatesvara Press edition).

Kālikā-purāņa (Venkatesvara Press edition).

Kalki-purāna (Venkatešvara Press edition).

Kūrmapurāņa.

Lingapurāna (Venkatesvara Press edition).

Mārkandeya-purāna (B. I. Series).

Matsyapurāņa (Ānan.).

Nāradīyapurāna (Venkatesvara Press ed., Bombay); sometimes cited as Brhan-Nāradīya.

Nṛṣimhapurāṇa, (published by Messrs. Gopal Narayan & Co., Bombay 1911).

Vāyupurāņa (Ānan.).

Visnudharmottara-purāņa (Venkatešvara Press, Bombay).

Visnupurāņa with commentary (published by Messrs (lopal Narayan & Co., Bombay).

Commentaries, digests, miscellaneous Sanskrit and Prakrit works and authors.

Abhilasitārthacintāmaņi (also called Mānasollāsa)-published in the Gaikwad Oriental Series, Baroda.

Ācāraratna-Nirpayasāgara Press, Bombay (Pothi size),

Aparārka's commentary on the Yājňavalkya smrti (Ānan.).

Asahāya—see under Nāradasmṛti.

Balambhatti-edited by Principal J. R. Gharpure.

Barhaspatyasutra, edited by Dr. F. W. Thomas, Lahore, 1921.

Bhāmatī of Vācaspatimiśra, com. on Śainkara's bhāsya'on the Vedāntasūtra (Nirṇayasāgara Press).

Bhavanātha's Nayaviveka (Madras University Sanskrit Series, No. 12).

Brhatl, commentary of Prabhākara on Jaimini's Pūrvamīmāmsāsūtra (Tarkapāda)—in the Madras University Sanskrit Press, 1936.

Brhatsamhitā of Varāhamihira with the commentary of Utpala edited by MM. Sudhakara Dvivedi in two volumes, Benares.

Budhabhūsana, edited by Prof. H. D. Velankar, Bombay.

Dandantti, of Kesavapandita, edited by V. S. Bendrey, Poona.

Dandaviveka of Vardhamana (Gaikwad Oriental Series).

Dasakumāracarita of Dandin (Bombay Sanskrit Series).

Dattakacandrikā (Ānan.).

Dattakamimāmsā (Ānan.).

Dāyabhāga of Jimūtavāhana (Jiv. 1863).

Dāyatattva of Raghunandana (Jiv.)

Dharmadvaitanirnaya of Samkarabhatta (ed. by Principal J. R. Gharpure).

Dharmakośa, Vyavahārakāṇḍa, vol. I-III published by Prājūapāṭhaśālā-mandala, Wai.

Dharmasindhu of Kāśīnātha with Marathi translation (Nirṇayasāgara Press, 6th ed. of 1936).

Dipakalikā, com. on Yājňavalkyasmṛti (ed. by Principal J. R. Gharpure).

Divyatattva of Raghunandana ( Jiv. ).

Divyavadana, edited in Roman characters by Cowell and Neil (Cambridge, 1886).

Govindarāja's commentary on Manusmrti (Mandlik's edition of Manusmrti).

(Irhastharatnākara of Candesvara (B. I. Series).

Haradatta's com. on Gautama-dharmasútra ( Änan. ).

Haradatta's com. on Apastambadharma-sútra (vide above under Apastambadharmasútra).

Harsacarita of Bana (ed. by P. V. Kane).

Hemādri's Caturvarga-cintāmani (B. I. Series).

Jalminiya-nyāya-mālāvistāra of Madhavacārya (Ānan.).

Jātakas (ed. by Fausböll).

Kādambari of Bāna (edited by P. V. Kane).

Kāmasūtra of Vātsyāyana (Chowkhamba Sanskrit Series).

Kāsikā, commentary on Pāṇini's sūtras (Benares).

Kāvyamimāmsā of Rājasekhara (Gaikwad Oriental Series).

Khandadeva's Mīmāinsākaustubha (Chowkhamba Sanskrit Series).

Krsnabhatta-vide under Nirpayasindhu.

Krtyaratnākara of Candesvara (B. J. Series).

Ksīrasvāmin's commentary on Amarakośa (edited by Mr. K. Cl. Oak, Poona, 1913).

Kullüka's commentary on Manusmṛti (published by Nirṇayasāgara Press, Bombay, 1909).

Kumārila's Tantravārtika and Tuptikā on Jaimini (Ānan.).

Lilāvatī of Bhāskarācārya (Anan., 1937).

Madanapārijāta (B. 1. Series).

Mahābhāsya of Patanjali (edited by Dr. Kielhorn in the Bombay Sanskrit Series).

Malamāsatattva of Raghunandana (Jiv.)

Mālavikāgnimitra of Kālidāsa (Bombay Sanskrit Series) ed. by S. P. Pandit.

Māmsatattvaviveka of Visvanātha (Sarasvatībhovana series, Benares).

Mānasollāsa, same as Abbilasitārtha-cintāmaņi.

Mayükhamālikā, com. on the Śāstra-dīpikā (Nirņayasāgara edition).

Medhātithi's commentary on Manusmṛti (Mandlik's edition).

Misarumiśra's Vivādacandra, edited by Priya Nath Mitra, Calcutta, 1931.

Mitākṣarā, commentary on Yājñavalkya-smrti (Nirpaya-sāgara ed.)

Mitramisra's commentary on Yājñavalkya-smṛti (in the Chow-khamba Sanskrit Series),

Mrcchakatika of Śūdraka (Bombay S. Series), edited by N. B. Godbole.

Nandana, commentator of Manusmrti (Mandlik's edition).

Nandapaņdita, author of Dattaka-mimārisā and Vaijayanti, a com. on Viṣṇudharma-sūtra.

Nārāyaṇa, commentator of Āśvalāyana-śrautasūtra (B. L edition) and of Āśvalāyana-grhya (Nirṇayasāgara edition).

Nārāyaṇa, commentator of Manusmṛti (Mandlik's edition).

Nilakantha, com. of the Mahabharata.

Nilakantha, author of the Vyavahāra-mayūkha (ed. by P. V. Kane), Nitimayūkha (ed. by Principal J. R. Gharpure), Samaya-mayūkha (ed. by Principal J. R. Gharpure).

Nirnayasindhu of Kamalākara with Marathi translation (Nirnayasāgara Press, Bombay, 2nd Ed. 1935).

Nirnayasindhu, with the com. of Kṛṣṇabhaṭṭa (Chowkhamba Sanskrit series).

Nitiprakāsikā, edited by Dr. Oppert.

Nitisāra of Kamandaka (B. I. Series).

Nītivākyāmrta of Somadeve, (Manikchandra Jaingranthamālā Series, Bombay).

Nyāyasudhā, com. on Tantravārtika (Chowkhamba Sanskrit Series, 1909).

Pañcatantra (Bombay S. Series).

Pāṇini's Astādhyāyī with Siddhānta-kaumudī of Bhatton (Nirnaya-sāgara edition, 1929).

Parāśara-Mādhaviya (Bombay S. Series).

Paribhāṣāprakāśa (part of Vīramitrodaya) of Mitramiśra (Chowkhamba Sanskrit Series).

Präyaścittatattva of Raghunandana (Jiv.).

Raghunandana, author of numerous works called Tativas.

Raghuvamsa of Kālidāsa.

Rājadharmakāṇḍa (a portion of the Kalpataru of Lakṣmidhara) edited by Jagadish Lal Shastri, Lahore, 1942.

Rajadharmakaustubha of Anantadeva (Gaikwad's Oriental Series, Baroda).

Rājanītiprakāša (part of Vīramitrodaya of Mitramišra)-Chowkhamba Sanskrit Series.

Rājanitiratnākara of Candesvara (edited by K. P. Jayaswal, 1924).

Rājatarangiņī, text and translation edited by Dr. Stein, 1900.

Rāmāyaṇa of Vālmīki, edited by R. Narayanasvami Aiyer at the Madras Law Journal Office, 1933.

Sabara, author of bhāṣya on Jaimini's Pūrvamīmāmsāsūtra (Ānan.).

Sahyādrikhaṇḍa, edited by Dr. Gerson Da Cunha,

Śākuntala of Kālidāsa.

Samayaprakāsa (part of Vīramitrodaya of Mitramisra)-Chow-khamba Sanskrit Series.

Samskāra-kaustubha of Anantadeva published with Marathi translation by Venkatacharya Upadhye, Baroda.

Samskāraprakāsa (part of Viramitrodaya)-Chowkhamba Sanskrit Series.

Samkarācārya's bhāṣya on the Vedānta-sūtra (Nirṇayasāgara ed.).

Sarasvatīvilāsa of Pratāprudradeva (published by Mysore University Oriental Library).

Sarvajña-Nārāyaṇa, commentator of Manusmṛti (Mandlik's edition).

Sāstradīpikā of Pārthasārathi-misra with the commentaries called Mayūkhamālikā and Yuktisnehaprapūranī (Nirņaya-sāgara Press, Bombay, 1916).

Sāyana's bhasya on the Rgveda (edited by Vaidika-samso-dhana-mandala, Poona).

Smrti-candrikā of Devannabhatta (edited by Principal J. R. Gharpure).

Smrtikaustubha of Anantadeva (Nirnayasagara od.).

Smrtimuktāphala of Vaidyanātha (in six parts, edited by Principal J. R. Gharpure).

Smrtyarthagāra of Śrīdhara (Anan.).

Śrāddhatattva of Raghunandana (Jiv.).

Subodhini of Visvesvara, com. on the Mitaksara (Vyavahara portion, ed. by Principal J. R. Gharpure).

Śūdrakamalākara of Kamalākara (published by Nirpayasāgara Press, 4th ed.).

Sukranītisāra, edited by Jivananda.

Tantraratna of Parthasarathi (published in the Sarasvati-bhayana series, Benares, two parts).

Tantravartika of Kumārila (Ānan.).

Tithitattva of Raghunandana (Jiv.).

Utpala, commentator of Brhatsambită (edited by l'andit Sudhakara Dvivedi).

Viramitrodaya of Mitramiśra (vide under Paribhāṣāprakāśa, Rājanītiprakāśa, Samayaprakāśa, Vyavahāraprakāśa).

Visvarūpa, commentator on Yājñavalkyasmṛti (published in the Trivandrum Sanskrit series). Vivadacandra of Misarumisra (vide above under Misarumisra).

Vivada-cintamani of Vacaspati, ed. 1837, Calcutta.

Vivadaratnakara of Candesvara (B. I. series, first edition). The second edition of 1931 slightly differs (from 1 to 4 pages) from the first edition,

Vivādatāndava of Kamalākara (Ms. in the Fergusson College, Poona).

Vyavahāramātrkā of Jimūtavāhana (edited by Sir Asutosh Mukerji) in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III.

Vyavahāramayūkha of Nilakaņtha (ed. by P. V. Kane).

Vyavahāranirnaya of Varadarāja (published in the Adyar Library Series, ed. by Rao Bahadur K. V. Rangaswanii Aiyangar).

Vyavahāraprakāsa (part of Viramitrodaya of Mitramisra)-Chowkhamba Sanskrit Series.

Vyavahārasāra of Dalapati (part of Nṛsimhaprasāda)-published in the Sarāsvatībhavana Texts Series, Benares.

Vyavahāratattva of Raghunandana (Jiv.).

Yasastilaka of Somadeva (Nirnayasagara edition).

Yogayātrā of Varāhamihira.

Yuktikalpataru of Bhoja, edited by Pandit İsvaracandra Sastri, Calcutta, 1917.

Modern Authors and Works in English

Adam Smith's 'Wealth of Nations' (ed. by Rogers, 1869).

Aiyangar, Rao Bahadur K. V. Rangaswami on 'Ancient Indian Polity' (1935).

Aiyer, Mr. Velandi Gopal on 'Chronology of Ancient India'.

Alberuni's 'India' translated by Dr. Sachau in two volumes (London, 1888).

Mr. J. J. Anjaria, author of 'Nature and grounds of political obligation in the Hindu State' (1935).

Banerjee, Sir Gooroodas, author of 'Marriage and stridhana' (5th edition, 1923).

Barnes, Mr. Harry E., author of 'Story of punishment'.

Barnett, Dr. L. D., author of 'Antiquities of India'.

Beal's Buddhist Records of the Western world.

Dr. Beni Prasad's 'Theory of Government in Ancient India' (1927), 'The State in Ancient India' (1938) and 'Hindu Political Theories'.

Berolzheimer, author of 'the world's legal philosophies (translated by Jastrow, New York, 1929).

Best, author of work on 'the Principles of the law of Evidence (12th ed., 1922).

Prof. D. R. Bhandarkar's 'Some Aspects of Ancient Hindu' Polity'.

Bluntschli's 'Theory of the State' (Oxford, 1885).

Dr. J. M. Brew's 'In the service of Youth' 1943.

Dr. G. Buhler's 'Origin of the Brahmt Alphabet'.

Chan-toon on 'Principles of Buddhist Law'.

Dr. Bijan Raj Chatterji's 'Indian Cultural influence in Cambodia'.

Colebrooke's Digest of Hindu Law.

Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. I edited by Dr. Hultzsch.

Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. III ed. by Dr. Fleet (also cited as Gupta Inscriptions).

Cunnigham's 'Coins of Ancient India'.

Dr. K. L. Daftari's 'Astronomical Method' (Nagpur, 1942).

Mr. G. T. Date's 'Art of War in Ancient India'.

Rhys Davids 'Buddbist India' (1903).

Prof. V. R. Ramchandra Dikshitar's 'Mauryan Polity', 'Hindu administrative institutions' and translation of 'Silappadikāram'.

Elphinstone's 'History of India'.

Epigraphia Indica.

Fa Hien's 'Record of Buddhist Kingdoms' translated by James Legge (1886).

Fick's 'Social organization of North-East India in Buddha's time' translated by Dr. S. K. Maitra (Calcutta, 1928).

Dr. U. N. Ghoshal's 'History of Hindu Political Theories'.

Grant Duff's 'History of the Marathas'.

Dr. Hart's 'Way of Justice',

Holdsworth's 'History of English Law (ed. of 1931).

Hopkins' paper on 'Position of the Ruling Caste' in Journal of the American Oriental Society, Vol. XIII.

John Jardine's 'Notes on Buddhist Law.'

Dr. K. P. Jayaswal's 'Hindu Polity', 'History of India' (1933), 'Manu and Yājñavalkya.

Dr. Jolly's 'Recht and Sitte' translated by Mr. Batakrishna Ghose, Calcutta, 1928.

Sir William Jones' Works ed. by Lord Teignmouth.

Prof. A. B. Keith's translation of the Taittiriya Samhitā in the Harvard Oriental Series, 'Vedic Index' (jointly with Prof. Macdonell).

Korkunovs' 'General Theory of Law' (tr. by W. G. Hastings, New York, 1922).

Laski's 'Grammar of Politics'.

MacCrindle's 'Ancient India as recorded by Megasthenes' and 'Invasion of India by Alexander'.

Sir Henry Maine's 'Ancient Law' (1866, 3rd ed.) and 'Early History Institutions' (1875).

Dr. R. C. Majmudar's 'Champa'; 'Suvarnadvipa'; 'Corporate Life in Ancient India'.

Rao Saheb V. N. Mandlik's Hindu Law.

Sir John Marshall's three volumes on 'Mohenjo-daro'.

Max Müller's 'History of Ancient Sanskrit Literature'.

J. D. Mayne's Hindu Law (10th ed.).

Dr. R. N. Mehta's 'Pre-Buddhist India' (1939).

Dr. C. Minakshi's 'Administration and Social life under the Pallavas'.

Prof. Nilkanta Sastri, author of 'Pandyan Kingdom' and 'Studies in Cola History'.

Ortolan's 'History of Roman Law' translated by Pritchard and Nasmith, (1871).

Pannalal's Kumaun Local customs.

Plato's 'Republic' (Jowett's translation) and 'Laws' (Random House edition).

Prabandhacintāmaņi, translated by Tawney.

Dr. Pran Nath's 'Study of the economic condition of Ancient India'.

Justice M. G. Ranade's 'Rise of the Maratha Power'.

Rapson's 'Indian Coins'.

Sacred Books of the East, edited by Max Müller.

Salmond, author of 'Jurisprudence'.

- Mr. G. S. Sardesai, editor of 'Selections from Peshwa's Daftar'.
- Prof. B. K. Sarkar's 'Positive background of Hindu Sociology'.
- Mr. Golapchandra Sarkar's 'Hindu Law', 'Adoption'.
- Mr. Himansu Bhushan Sarkar's 'Indian influence on the Literature of Java and Bali'.
- Mr. Kishori Lal Sarkar's 'Mimāmsā rules of interpretation' (Tagore Law Lectures, Calcutta).
- Dr. Rajkumar Sarvadhikari's Tagore Law Lectures on Inheritance, Partition and Adoption (2nd edition of 1922).
- Dr. Sham Sastri's translation of Kautilya's Arthaśāstra.
- Dr. Priya Nath Sen's 'Hindu Jurisprudence' (Tagore Law Lectures).
- Stephen's 'A History of the Criminal Law of England' in three volumes (ed. of 1883).

Stoke's Hindu Law Books.

Sir Thomas Strange's 'Hindu Law' (ed. of 1830).

Taylor on 'Evidence' (ed. of 1848).

Mr. C. V. Vaidya's 'Mahābhārata, a criticism'.

Vogel's 'Inscriptions from Chamba'.

Wills on 'Principles of circumstantial evidence' (7th ed. 1937).

A 417

## TABLE OF CASES CITED

(Volumes of reports are not specified where the names of parties are given, but volumes are cited at the end of this table where the names of parties are not mentioned in the text)

Abilakh v. Bhekhi 617n. Advyappa v. Rudrava 717n. Abmed Khan v. Channi Bibi 971n. Ajai Verma v. Vijai Kumari 971n. Akku v. Ganesh 810n, 812. Akshaya Chandra v. Haridas 739n. Amarendra Man Singh v. Sanatan 666n. Ambabai v. Keshav 545. Amirthammal v. Vallimayil 612 Anandi v. Hari 723n. Anandilal v. Chandrabai 812. Anandrao v. Shankar 971n. Anant v. Dnyaneshwar 674, Anant v. Shankar 672. Ananthaya v. Vishnu 809n. Angammal v. Venkata 808. Apaji v. Ramchandra 570. Appaji v. Mohanlal 732n, 752n. Apya v. Ramakka 685. Ardeshir v. The Collector of Surai 305n. Asita v. Nirode 699n. Atmaram v. Bajirao 599n, 753n. 780n.

Baba Narayan v. Saboosa 970n.
Baboo Canesh Dutt v. Maharaja
Moheshur 631.
Babui Rita v. Babu Puran 659.
Babuna v. Jagat Narain 608.
Badri Roy v. Bhugvat 608n.
Bai Devkore v. Amritram 753n.
Bai Gulab v. Jivanlal 599n.
Bai Kashi v. Jamnadas 600n.
Bai Keserba v. Shivsangji 690n, 694n, 697n.

Bai Kessarbai v. Hunsraj 800n. Bai Mahalaxmi v. The Deputy Nazir

Bai Mancha v. Narotamdas 584n.

Bai Mani v. Usafali 447n. Bai Monghibai v. Bai Nagubai 811. Bai Nagubai v. Bai Monghibai 811, 814. Bai Nani v. Chunilal 684n.

Bai Parson v. Bai Somli 551n. Bai Raman v. Jagjivandas 794. Bajapa v. Trimbak 581n. Bajirao v. Ramkrishna 671 Bajrangi v. Manokarnika 717n. Bal v. Manealal 447n. Bal Gangadhar v. Shrinivas 6880. Balabai v. Mahadu 681n. Balasubramanya v. M. Subbayya 669. 756, 758n. Bala Krishnayya v. Venkata 698" Balkrishna v. Gopal 425n. Balkrishna v. Lakshman 722m Balu v. Lahoo 671. Balwantrao v. Baji Rao 782n. Basangavda v. Basangavda 752n. Basappa v. Gurulingawa 687n, 697n, 724 n.

Basappa v. Rayava 724n. Basappa v. Shidramappa 574n, Basant v. Brijraj 970n. Basvant v. Mallappa 674n. Beharilal v. Kaildas Chunder 693n, Beni Prasad v. Hardai Bibi 676. Bhagavati Shukul v. Ram Jatan 620, Bhagirthibai v. Kahnujirao 716n, 796n Bhagwan v. Bhagwan 664n, 665, 683n, Bhagwan v. Warubai 727n. Bharmappa v. Ujjangauda 667. Bhau v. Raghunath 782n, 785n. Bhau v. Sundrabai 867n, 971n. Bhikubai v. Hariba 804n, 807n, 808. Bhikya v. Babu 717n. Bhimabai v. Gurunathgauda 670. Bhola v. Kausilla 708n. Bhugwandeen v. Myna Baee 710n. Bhyah Ram Singh v. Bhyah Ugur Singh 875n. Birbhadra v. Kalpataru 691n.

Brij Mohan v. Kishun Lal 758n.

Brij Narain v. Mangia Prasad 448, 554n, 822.

Buddha Singh v. Laltu Singh 732a, 735a, 750a.

Cally Churn v. Bhuggobutty 574n.
Chalakonda Alsani v. Chalakonda
Ratnachalam 584n.

Chandika v. Muna 729n, 971n.

Chandreshwar v. Bisheshwar 681n.

Chaudhuri Govindchandra v. Hayagriba 448n.

Chemnauth v. Palakuzhu 659.

Chengama v. Munisami 596n.

Chima v. Padmanabha 757n.

Chunilal v. Surairam 867n.

Collector of Madura v. Mootoo 599n, 665, 669n, 711, 780n, 875n, 878.

Collector of Masulipatam v, Cavaly Venkata 763n.

Collector of Thana v. Hari 575n.

Collector of Thana v. Krishnanath 575p.

Commissioner of Incometax v. Laxminarayan 591.

Dalglish v. Guzuffer 826n.

Damodardas v. Purmanandas 709, 785n.

Damodardas v. Uttamram 606n, 625n,

Dattatraya v. Gangabai 698n.

Dattatraya v. Govind 690n, 693n,

Dayaldas v. Savitribai 797n.

Dayavati v. Kesarbai 812.

Debi Das v. Mukat Behari 758n, 759.

Debi Mangal Prasad v. Mahadeo Prasad 783n.

Debi Parshad v. Thakur Dial 632n, 638n.

Deivanayaga v. Muttu 971n.

Deokishen v. Budh Prakash 617n.

Dharma v. Ramkrishna 681n.

Dharmapuram v. Virapandiam 765n.

Dhir Narain v. Shiv Sahay 448n.

Digambar v. Dhanraj 5710.

Dinanath v. Sadashiv 972n.

Duggirala Veeranna v. Duggirala Sarasiratnam 972n.

Dular Koeri v. Dwarkanath 606n. Durga Dat v. Ganesh 584. Ekallu Subharami v. Ekallu Chenchuraghavan 622n.

Ekoba v. Kashiram 727n.

Emperor v. Bal Gangadhar Tilak 331n.

Fakirappa v. Chanappa 594n,

Fakirappa v. Savitrewa 667.

Fakirappa v. Yellappa 767n.

Fattehsangji v. Desai Kallianraiji 575n.

Framji v. Commissioner of Customs 305n.

Gadadhar v. Chandrabhagabai 709.

Gajadhar Prasad v. Gauri Shankar 761n.

Gajanan v. Kashinath 683.

Gandhi Maganlal v. Bai Jadab 752n, 793n.

Ganesh Dutt v. Jewach 639n.

Ganga v. Ghasita 788, 808.

Gangabai v. Anant 675n.

Gangadhar v. Ibrahim 700n,

Ganga Reddi v. Tammi Reddi 593n.

Ganga Sahai v. Lekhraj 664n, 681.

Gangu v. Chandrabhagabai 672.

Ganpat v. Gopalrao 596n.

Canpatrao v. Balkrishna 687n.

Garurudhwaja v. Saparandhwaja 970n

Ghasiti Umrao v. Umrao Jan 972n. Ghelabhai v. Hargovan 575n.

Giriappa v. Ningappa 698n.

Girimallappa v. Kenchava 972n.

Girjabai v. Sadashiv 562n.

Gokalchand v. Hukamchand 584n.

Gopal v. Gangaram 525n.

Gopal v. Hanmant 6830.

Gopalayyan v. Raghupatiayyan 971n.

Gonalrao v. Trimbakrao 631.

Govind v. Bhiku 718, 731n. 801n.

Govind v. Trimbak 588.

Govindayyar v. Dorasami 688n,

Govindprasad v. Raghunathprasad 447n, 461n.

Gridhari Lall v. The Bengal Government 755n.

Hajarimall v. Abaninath 577a.

Hanmant v. Ganesh 872.

Hanmant v. Vasudev 758n.

Hargobind v. Dharam Singh 810n.

Haridas v. Ranchordas 730n.

Harischandra v. Atir 765n.

Hemraj v. Khemchand 447n.

Hira v. Radha 972n.

Hirachand v. Sojpal 671n.

Hiralal v. Meghraj 809n, 810n.

Hiralal v. Tripura 801n.

Hosbanna v. Devanna 606n.

Huchrao v. Bhimrao 685n.

Hunoomanpersad v. Mussummat

Babooee 449, 784n.

Huri Das v. Bamchurn 743n.

In re Munshiram 675n. Irappa v. Rachayya 671n.

Jairam v. Nathu 606n, 621n.
Jamnabai v. Khimji 715n.
Jamnabai v. Vasudev 608n.
Janglubai v. Jetha Appaji 793n.
Jankibai v. Sundrabai 796n.
Jatindra Mohun v. Ghanashyama 575n.
Jinappa v. Chimmava 593n,
Jodu Rosamma v. Jodu Chenchiah 605n.

Jogesh Chundra v. Nrityakali 664n. Jogul Kishore v. Shib Sahai 571n, Juggomohun Ghose v. Manikchand 826n.

Jugmohandas v. Sir Mangaldas 577n, 818n.

Kailash Chandra v. Karuna Nath 746n Kalgauda v. Somappa 681n.
Kali Komul v. Umashankar 690.
Kamalakshi v. Ramasami 972n Kandasami v. Doraisami 592n.
Kanhaiya Lal v. Gaura 608n.
Kantawa v. Sangangowda 724n.
Kashibai v. Moreshwar 752n.
Kashibai v. Tatia 678n.
Kesarlal v. Jagubhai 730n.
Kesarsingji v. Secretary of State 758n.
760n.

Keshav v. Bai Gandi 972n. Kesserbai v. Valab 724n, 728n. Khimji v. Chunilal 425n. Khunni Lal v. Gobind 616n. Kisanji v. Lakshmi 808. Kojiyadu v. Lakshmi 717n. Kottapalli v. Kanuparti 448n. K. R. Sankaralingam v. Veluchami 671.

Krishnaji v. Moso 584n. Krishnaji v. Raghavendra 667. Krishnalal v. Nandeshwar 608n Krishnayyan v. Muthusami 809. Kumaran v. Narayanan 658. Kuppa v. Singarvelu 810n.

Lachmandas v. Khunnu 444n.
Ladu Narayan v. Gobardhan 444n.
Lakhmichand v. Anandi 808.
Lakshman v. Jamnabai 584n.
Lakshman v. Satyabhamabai 804n,
816n
Lakshmandas v. Manohar 575n.
Lallubhai v. Bai Amrit 305n, 317a,

Lallubhai v. Mankorebai 701n. 752. 796n.

Lallubhoy v. Cassibai 752n. Laxmipatirao v. Venkatesh 685n. Lingayya v. Chengalammai 681n. Lopes v. Lopes 969. Lowji v. Mithabai 757.

Madana Mohana v. Purshothama 673. Madhavrao v. Raghavendrarao 971n. Mab Nhin Bwin v. U. Schwe Gone 641n.

Mahahleshwar v. Subramanya 693n. Mahamaya Debi v. Haridas 970n. Mahant Garuddas v. Mahant Laldas 730n.

Maharaja of Kolhapur v. Sundaram 972.

Malubhai v. Sursangji 631.

Maneklal v. Mohanlal 507n.

Manikbai v. Gokuldas 693n.

Manikchand v. Hiralal 631.

Manilal Rewadat v. Bai Rewa 797n.

Manjanath v. Narayan 634.

Manki v. Kundun 716n.

Martand v. Narayan 666, 691n, 697n.

Marudayi v. Doraisami 700n.

Masit Ullah v. Damodar Prasad 444n

Mathura v. Esu 971n, 972n.

Meenakshi v. Appakutti 708n.

Metharam v. Revachand 584n.

Minakshi v. Ramanada 683n. Mohandas v. Krishnahai 731n. Mohesh v. Satrughan 631. Moniram v. Kerry 707a. Moriarty v. London, Chatham and Dover Railway Co. 349n. Moro v. Ganesh 591n, 632n. Mothocrmobun v. Sourendro 574n. Muhammad Husain v. Kishwa Nandan 576n. 577n.

Mulii v. Cursandas 727n. Murugayi v. Viramkali 708n. Muthuvayyangar v. Thiruvangudammal б88n.

Nagalingam v. Ramchandra 577n. Nagalutchmee Ummal v. Gopoo 816n, Nagindas v. Bachoo 657, 699n, Nagubai v. Monghibai 585n. Nalinaksha v. Rajanikanta 739n. Nanchand v. Bapusaheb 425n. Nanuram v. Radhabai 606n. Narain Das v. Tirlok 801n. Narasimharao v. Antaji 445. Narayan v. Lakshman 727n, 801n. Marayan v. Shankar 634. Narayan v. Venkatacharya 448n, Nathar v. Bhau 796n. Narhari v. Bhimrao 971n Narotam v. Nanka 452n. Natha v. Chotalal 599n, 618n. Nathubhai v. Chhaganlai 507n. Nathubhai v. Hansgavri 588n. Naval Singh v. Bhagwan Singh 596n. Neelkisto v. Beer Chunder 631, 970n. Nehalo v. Kishen 707n. Nilmoney v. Banesbur 810n.

Omichand v. Barker 336n, 969n.

Ningareddi v. Lakshmawa 810n.

Nirman v. Fatch 592n.

Palaniappa v. Alayyan 607n. Panchapon Roy v. Fazlur Rahman 970n. Pandharinath v. Govind 710. Pandit Suraj Narain v. Iqbal Narain 562n. Parshottam v. Venichand 970n. Parthasarathy v. Tiruvengada 5880.

Pauliem v. Pauliem 584n. Peda Venkanna v. Sreenivasa 445n. Pedda Amani v. Zemindar of Marungspuri 656. Perrazu v. Subbarayudu 699. Pichuvayyan v. Subbayyan 681n, Ponappa v. Pappuvayyangar 6210. Pranjivan v. Motiram 622n. Pranjivandas v. Iccharam 634, Prithisangii v. Umedsingii 631, Prosanno v. Sarat 798n. Putlabai v. Mahadu 667. R. v. Mylius 336n.

Parvati v. Ganpatrao 810

Rachava v. Kalingappa 751n. Radhabai v. Gopal 816n. Radha Mohun v. Hardai Bibi 676. Raghuraj Chandra v. Subhadra 691n, 694n. Rahi v. Govind 601n, 602n, 809n,

Raj Kishen Singh v. Ramjoy 971n Raja v. Krishnabhat 972n. Raj Nandini v. Aswini Kumar 675. Raja Mukund v. Jagannath 681n. Raja Ramrao v. Raja of Pittapur 803n,

Rajah Muthu Ramlinga v. Perianayagum S21.

Rajanikanta v. Sajani Sundari 806n. Rajaninath v. Nitai 602n, 809n. kaje Vyankatrao v. Jayavantrao 672. Rakhmabai v. Radhabai 670n.

Ramalinga v. Sivachidambara 593n. Ramanand v. Rai Kishori 717n.

Ramanand v. Surgiani 724n. Ramappa v. Sithammal 700n.

Ramchandra v. Gopal 683n.

Ramchandra v. Hanmant 603.

Ramchandra v. Shankar 672. Kamchandra v. Vinayak 7570.

Ramdas v. Baldevadasji 765n.

Rameshwar v. Lachmi 571n.

Ramji v. Ghamau 670, 821.

Ramkrishna v. Chimnaji 683. Ramkrishna v. Shamrao 673, 674.

Ramkumar v. Bhagawanta 808n.

Ramlinga v. Narayan 6210.

Ramnarasu v. Buchamma 810n,

Ramrao v. Yeshwanirao 631, 971n. Ram Gopal v. Narain 798n. Ram Nundun v. Maharani Janki 631. Ram Saran v. Mahabir 972. Rao Balwant Singh v. Rani Kishori

Ratilal v. Motilal 971n. Reade v. Krishna 574. Reg. v. Karsan Goja 972n. Roshan Singh v. Balwant Singh 809n. Rukhab v. Chunilal 698n.

Sadu v. Baiza 602n. Sahebgauda v. Shiddangouda 699n. Sahu Ram v. Bhup Singh 822. Sakharam v. Balkrishna 758n. Sakharam v. Sitabai 727n, 728n, 796n-Salemma v. Lutchmana 795. Sambasivam v. Secretary of State 765n. Sankaralinga v. Rajeshwar 971n. Saradambal v. S. Subbarama 605n. Saratullah v. Pran Nath 826n. Satyabhama v. Kesavacharya 808n. Saundanappa v. Shivbasawa 427n. Saundararajan v. Arunachalam 602n. Savitribai v. Luxmibai 803n, 810n.

Debendra Lal 325n. Scelam Nagamma v. Reddam 758n. Seethai v. Nachiar 724n. Sellam v. Chinnammal 707n. Sha Chamanlal v. Doshi Ganesh 709. Shalig Ram v. Chiraniit Lal 785n.

Secretary of State for India v.

Sayamlal v. Saudamini 674n.

Shamsing v. Shantabai 667. Shankar v. Kashinath 730n. Shantaram v. Waman 588.

Sharadacandra v. Shantabai 666. Sheo Narain v. Janki Prasad 608n.

Sheo Shankar v. Debi Sahai 782n. Shesgiri v. Gireva 708n.

Shibprasad v. Prayag Kumari 576.

97Gn. Shivaji v. Datu 574n. Shivajirao v. Vasantrao 596n, Shivlal v. Bai Sankli 808n. Shyama Charan v. Sri Charan 693n. Sitabai v. Parvatibai 683. Sitabai v. Vasantrao 797n.

Somasundaram v. Vaithilinga 765n... Soundararajan v. Arunachalam 562n. Sri Balusu Gurulingswami v. Sri Balusu 676.

Sri Raghunadha v. Sri Brozo 638n. Srimati Hemagini v. Kedarnath 606. Srischandra Nandy v. Baijnath 325n. Subba v. Ganas 571n.

Subbaraya v. Ramasami 801n.

Subbarayana v. Subbakka 804.

Subbayya v. Anant 620n.

Subhani v. Nawab 970.

Subramania v. Valu 809n.

Subramaniam v. Arunachalam 606n.

Sundarabai v. Jayawant 425n.

Sundrabai v. Hanmant 684.

Sundrabai v. Shiv Narayan 622n.

Surabala Devi v. Sudhir 681n.

Surai Bunsi v. Sheo Proshad 450 Surampalli v. Surampalli 804n.

Surendra v. Bholanath 679n.

Tabaldayi v. Gaya Pershad 7340. Tara v. Krishna 718n, 801n. Thakoor Jeebnath v. Court of Wards

Thakur Rab Prasad v. Chhotay Munwan 810n.

Tirkangauda v. Shiyappa 685.

Toshanpal Singh v. District Judge of Agra 461n.

Totawa v. Basawa 716n.

Trailokya Nath v. Radha 718n.

Tukaram v. Babaji 678n.

Tukaram v. Dinkar 602n.

Tukaram v. Narayana 798n.

Tukaram v. Kamchandra 698n.

Tulshiram v. Behari Lal 664n.

Uii v. Hathi 972n.

Umaid Bahadur v. Udoichand 756n.

Uma Shankar Moitro v. Kali Komul 690n.

United Provinces v. Kanhaiya Lal 756.

Valubai v. Govind 688n.

Vaman v. The Collector of Thana 588n.

Vaman v. Vasudev 586.

Vannia Kone v. Vannichi 971n.

Vasudev v. Vámnaji 883n.

| Vasudev v. Venkatesh                 | 594a.             | 42 Bom. 136             | 710n.      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Vasudevan v. Secretary of State 660. |                   | 46 Bom, 213 .           | 327n.      |
| Vellaiyappa v. Natarajan 809n, 810.  |                   | 48 Bom, 203             | 763 n.     |
| Venkata Narasimha v.                 | Rangayya 693n.    | 60 Rom. 311             | 450.       |
| Venkatarayudu v. Sivaram Krishnayya  |                   | 31 Bom L. R. 199        | 327n.      |
| 622n.                                |                   | 31 Bom. L. R. 1030      | 11.        |
| Venkayyamma v.                       | Venkataramana-    | 47 Bom, L. R, 5 602n,   | 763n, 814. |
| yamma 577n.                          |                   | 1 Cal. 1                | 602n.      |
| Venku v. Mahalinga 972n.             |                   | 6 Cal. 119              | 725n.      |
| Virangauda v. Yellappa               |                   | 19 Cal. 91              | 602n,      |
| Virangava v. Ramalinga 681n.         |                   | 28 Cal. 194             | 602n.      |
| Viraswami v. Appaswai                | -                 | 39 Cal, 862             | 447n.      |
| Viswasundara v. Somasundara 684.     |                   | 47 Cal, 274             | 327n,      |
| Vithabai v. Pandu 602n.              |                   | 1. L. R. (1940) Cal. 41 | 5 818.     |
| Vithal v. Anant 972n.                |                   | G I. A. 88              | 450n,      |
| Vithal v. Balu 793n.                 |                   | 7 I. A. 115             | 708n.      |
| Vithal v. Prablad 443n               | . 608n.           | 17 I. A. 128            | 602.       |
| Vithappa v. Savitri 716n.            |                   | 26 I. A. 113            | 677n, 682. |
| Vithu v. Govind 708.                 |                   | 41 I. A. 290            | 725n, 758, |
| Vyakunta v. Government of Bombay     |                   | 42 J. A. 208            | 751n,      |
| 329n.                                |                   | 51 I. A. 129            | 449n.      |
| Vyas Chimanlal v. Vyas Ramchandra    |                   | 53 I. A. 163            | 763n.      |
| 676, 678, 796n.                      | AND ATTEMPORATION | 58 I. A. 402            | 603.       |
| a70, 070, 750n.                      |                   | 5 Mad, H. C. R. 150     | 581n,      |
| Walbai v. Heerbai 683,               |                   | 1 Mad, 306              | 602n.      |
| Waman v. Balaji 972n.                |                   | 4 Mad. 250              | 581n.      |
| Wodeyar v. Ganapati 971n.            |                   | 8 Mad. 290              | 710n.      |
| Yadao v. Namdeo 670.                 |                   | 11 Mad. 287             | 760n.      |
| Yamunabai v. Manubai 806n.           |                   | 23 Mad. 16              | 601,       |
| Yashvantrao v. Kashibai 810n, 811n,  |                   | 27 Mad. 300             | 579n.      |
| 14 All, 67                           | 677n.             | 30 Mad, 406             | 760n.      |
| 17 AH, 523                           | 760n.             | 31 Mad, 250             | 427n.      |
| 28 All, 458                          | 600n.             | 34 Mad, 68              | 602n,      |
| 29 All. 667                          | 577n.             | 37 Mad. 458             | 447.       |
| 31 All, 454                          | 760n.             | 38 Mad. 556             | 622n.      |
| 54 All, 698                          | 758n.             | 39 Mad. 298             | 876.       |
| 1 Bom. 121                           | 452n.             | 40 Mad. 925             | 574n.      |
| 2 Bom. 573                           | 763n.             | 42 Mad. 711             | 450.       |
| 4 Bom. 37                            | 601, 602.         | 53 Mad 84               | 619n,      |
| 5 Bom, 99                            | 312n.             | 53 Mad. 549             | 427n,      |
| 12 Bom. 26                           | 763n.             | 58 Mad. 126             | 622n,      |
| 16 Bom. 29                           | 570n.             | 58 Mad. 238             | 760n.      |
| 26 Bom. 163                          | 763n,             | A. I. R. (1945) Mad. 3  | 27 592n.   |
| 26 Bom, 206                          | 450.              | 5 l'atna 646            | 710n.      |
| 32 Bom. 348                          | 447n,             | 23 Patna 599            | 576n.      |
| 32 Bom. 562                          | 602.              | P. J. (for 1874) p. 250 | 867n.      |

# ADDITIONS AND CORRECTIONS

(A few misprints due to the loss or displacement of such loose parts as anusparas have not been specified, since they can be easily detected).

| Page | Line or note |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22   | n. 24        | read विष्णुधर्मसूत्र III. 95;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31   | n. 41        | read शान्ति 59 for शान्ति 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57   | n, 70        | The verse दुष्टस्य दण्डः &c. occurs also<br>in वराहमिहिर's योगयात्रा 2.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57   | n. 70        | restd सर्वकरमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62   | 1. 3         | read 'Śāntiparva ( 56. 45-46 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72   | 1. 31        | read 'option for'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 143  | n. 184       | read 'Sabara' in line 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 147  | 1. 16        | Add 'Br. Sam. 23. श is: हस्तिविशालं कुण्डकमधिकृत्याम्बुप्रमाणिनिर्देशः । पद्माशत्यलमाढकमनेन मिनुयाज्ञलं पतितम् । . उत्पल explains 'हस्तिविशालं कुण्डकं वर्षति देवे संस्थाप्य तत्र यज्ञलं पतिते तन्मापयेत । तद्याद पलशतद्वयं भवति तदा द्वोणो वृष्टः'. On Br. Sam. 21. 32 उत्पल quotes a verse of पराश्चर 'समे विंशाङ्कलानाहे द्विचतुष्काङ्कलोच्छिते। भाण्डे वर्षति संपूर्णे ज्ञेयमाढकवर्षणम् ॥ . This shows the dimensions of a vessel used as a rainguage. |
| 182  | n. 230       | read in line 3 राजधर्मकी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 183  | 1. 34        | read 'Rājadharmakaustubha'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 183  | 1. 38        | 99 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 193  | n. 250       | read संस्तानि कनककरितुरग॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 227  | n, 306       | add at end 'Compare योगयात्रा 5.15<br>'एकतश्च सकलानि निमित्तान्येकतश्च मनसः<br>परिश्चद्धिः। चेतसो ऽस्ति सहयानरणे भीर्मास्तोऽपि<br>विजयाजयहेतुः॥ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 242  | 1. 14        | read 'Manu VIII. 1.' for 'Manu<br>VIII. 1,'<br>xliii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Page | Line or note |                                                                                                                                                                                |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 258  | n. 335       | read in last line स्पृतिच.                                                                                                                                                     |
| 265  | 1. 20        | read 'padas'                                                                                                                                                                   |
| 379  | n. 395       | read सम्यैः                                                                                                                                                                    |
| 382  | 1. 6         | read patrampratta                                                                                                                                                              |
| 405  | last line    | put a full stop after 'hanged',                                                                                                                                                |
| 414  | n. 669       | read ऋणमस्मिन्                                                                                                                                                                 |
| 423  | n, 690       | read गुणैर्व्यवस्था                                                                                                                                                            |
| 533  | n, 982       | should we read वधमञ्जर्भन् for वर्ष<br>कुर्वेन्?                                                                                                                               |
| 538  | n. 995       | read in first line युत्                                                                                                                                                        |
| 542  | n, 1009      | read in second line वृतं                                                                                                                                                       |
| 570  | n. 1069      | read पैतामहे                                                                                                                                                                   |
| 586  | n. 1104      | read in line 9 च for ज.                                                                                                                                                        |
| 588  | n. 1111      | read in line 2 दुर्गीदित्याह                                                                                                                                                   |
| 605  | n. 1142      | put a full stop after बीधायन in l. 5.                                                                                                                                          |
| 17   | 29           | read in line 9 निरिन्दिया ह्यमन्त्राध                                                                                                                                          |
| 627  | n. 1197      | read न त्वचत्वे अनुष्ट्रया                                                                                                                                                     |
| 651  | n. 1235      | read in line 1 एक एवीरसः and in<br>line 2 वि. र.                                                                                                                               |
| 659  | n. 1248      | read गीणपुत्राणां                                                                                                                                                              |
| **   | n. 1250      | road in line 2 কুৰ্ম                                                                                                                                                           |
| 677  | n. 1277      | add at the end 'For the words हार्पेण<br>जुहोति शूपेंण हाशनं कियते 'vide शतपथ<br>ब्राह्मण 11.5.2.23; vide तै. ब्रा. I.6.4<br>for two वेदिश in वरुणप्रचास and बी. श्री.<br>5.5. |
| 695  | n. 1321      | Add at end 'For अर्घम…बहिबेंदि com-<br>pare तै. सं. VL 6. 4 and बो. श्रो. सृ. 4. 2.                                                                                            |
| 702  | 1. 27        | read '(Śākuntala Act VI).                                                                                                                                                      |
| 706  | n. 1349      | read पत्नीनामैशभागित्वम् .                                                                                                                                                     |
| ,,   | 1. 15        | read 'her deceased sonless and separated husband's wealth'.                                                                                                                    |

| Page | Line or note |                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 751  | 1. 30        | read after 'British rule' the words 'the widows of gotraja sapindas'.                                                                                                                                           |
| 776  | n. 1499      | read in 1. 2 मूल्यत्वेन                                                                                                                                                                                         |
| 781  | n. 1509      | read in last line स्वातन्त्रयेण                                                                                                                                                                                 |
| 804  | n. 1561      | Add at the end 'Recently the Indian Legislature passed Act XIX of 1946 which confers on Hindu married women the rights to separate residence and maintenance as against the husbands in certain circumstances'. |
| 846  | 1, 28        | read 'mother'                                                                                                                                                                                                   |
| 897  | n. 1762      | read in line 7 'Institute' for 'Society'.                                                                                                                                                                       |
| 936  | last line    | read 'naugamanābhāve'.                                                                                                                                                                                          |



## RAJADHARMA

#### (GOVERNMENT AND STATECRAFT)

#### CHAPTER I

Rajadharma has been a subject of discussion in works on dharmasastra from very ancient times. The Ap. Dh. S. II. 9.25.1 says 'The general and special dharmus of all varnas have been explained; but now we shall declare the dharmas of a king in particular'. Ap. then states that the king should cause to be built a capital and a palace, the gates of which both should face the south; that the palace should be in the heart of the capital. that in front of the capital there was to be a hall called 'amantrana' (hall of invitation); that to the south of the town there was to be an assembly house with doors on the north and south. Ap. requires that in the king's realm no brahmana should suffer hunger, sickness, cold or heat; Ap. gives regulations about the assembly house and about persons who were to be allowed to engage in gambling; he prescribes that (the exercise in) arms, dancing, singing and music should not go on anywhere except in the houses of the king's servants, that the king was to see that there was no danger from thieves in villages and forests. that the king should donate fields and money to brahmanas according to their worth without detriment to his servants, that the king who meets death in recovering the property of brahmanas and other warlike persons who meet death in fighting for a similar worthy cause reap the merit of a sacrifice (i.e. reach heaven as reward); that the king should appoint in towns and villages officers and their subordinates, who are pure and truthful, for the protection of the subjects against thieves and who are to be made to make good what is stolen; that they are to collect lawful taxes for the king from the people except from learned brahmanas, women of all castes, minors, students staying with teachers and ascetics fulfilling the rules of their order, sudras who do menial work for the higher castes (such as washing their feet), persons that are blind, deaf or dumb. Ap. then lays down punishments for adultery and rape, for slander and defamation, for manslaughter, for theft and appropriation of another's land, for breach of contract to cultivate the field of another, for a herdsman leaving his herd or negligently allowing

it to perish. He states that if the king does not punish the guilty he incurs sin, that in disputes judges should be men of learning, clever and fulfilling their duties, that witnesses were to tell the truth and were to be punished if they be untruthful. It will be noticed how Ap, briefly covers the whole field of rajadharma. In the Santiparva of the Mahabharata rajadharma is dealt with at great length in chapters 56-130 and to some extent in 131-172. The Manusmrti also states at the beginning of chap. VII (1) that it will expound rajadharmas. That great literary activity on the science and art of government went on for many centuries before the Christian era follows from several considerations. The Anusasanaparva (chap. 39.8) speaks of the sastras composed by Brhaspati and Usanas. The Santiparva (58.1-3) names as expounders of rajusastra Brhaspati, Bharadvāja, Gauraširas, Kāvya, Mahendra, Manu Prācetasa and Višālāksa. Santiparva (102.31-32) opposes the view of Sambara to that of ācāryas!. The Arthasāstra of Kautilya mentions five schools (viz. those of the Manavas, the Barhaspatyas, the Ausanasas, the Pārāśaras and the Ambhiyas), seven individual teachers (V. 5, and 1.8) only once (viz. Bahudantiputra, Dirgha Cārāvana, Ghotamukha, Kaninka Bharadvāja, Kātvavana, Kinjalka, Piśunaputra,) and several times mentions the views of Bhāradvāja, Kaunapadanta, Parāśara, Piśuna, Vātavyādhi, Višālāksa. Kautilya also cites at least 53 times the views of ācāryas, almost in every case for dissent. Sānti 103.44 refers to a Bhāsya on rājašāstra. Is it possible to see in this a reference to one out of the bhasvakaras indicated in the verse appended at the end of the Kautiliya or to the Kautiliya itself? Another fact indicative of the systematization of the science of government is that in the Mahābhārata, the Rāmāyana, Manu and Kautilya ideas expressed by numbers had already been stereotyped long before those works were written viz. such as saptānga rājya (State with seven constituent elements), sadgunya (the six ways of policy viz. alliance. declaration of war &c.), three suktis, the four upayas (sama. dāna, bheda, danda), astavarga, and pañcavarga (Manu VII. 155). the 18 and 15 tirthas (Sabhāparva 5.38)2. For detailed information

<sup>1.</sup> सन्यते कर्षित्वा तु क्षमा साध्वीति शम्बरः । असन्तर्ततं तु यद्वाह प्रत्येति प्रकृति पुनः ॥ भैतत्प्रशंसन्त्याचार्या न च साधुनिवृत्र्यमम् । शान्ति 102. 31-32.

<sup>2.</sup> द्रापज्यचतुर्वगांग्सप्तवर्गे च तश्वतः । अष्टवर्गे जिवने च विधारितस्रक्ष राधव ॥ कृत्यं विश्वतिवर्गन्य तथा प्रकृतिमण्डलम् । अयोध्याकाण्ड 100. 68-69. बृह्मवर्ग means the ten ग्यसन्

about the Rajasastras of Brhaspati, Usanas, Bharadvaja culled from the Mahabharata and other ancient works vide my paper on them in the Journal of the University of Bombay, vol. XI part 2 pp. 73-83, 1942.

The fulfilment of their duties and responsibilities by rulers was of paramount importance to the stability and orderly development of society and to the happiness of individuals in the State and therefore one often finds that raiadharma is said to be the root of or the quintessence of all dharmas. Santiparva (63.25) states 'know that all dharmas are merged in rajadharma; that rajadharmas are at the head of all dharmas' and (141.9-10) the welfare, good rains, sickness, calamities and death among people owe their origin to the king3. It was the king's duty to see that the people in his kingdom acted according to the rules laid down in the smrtis for the several varnas and asramas, to administer justice and to interfere when his help was sought for by a parisad (assembly of learned men) in enforcing the prāvašcitta (penance) prescribed for various lapses. Gautama X. 7-8, XI. 9-11, Ap. Dh. S. H. 5, 10, 13-164, Vasistha 19. 1-2, Visna III. 2-3, Nārada (prakīrnaka, 5-7 and 33-34). Santiparva 77.33 and 57.15, Matsyapurana 215.63, Markandeyapurana 27.28 and 28.36 and H. Dh. vol. II. p. 965. Therefore it may be said with truth (as done by the Mahābhārata) that rājadharma was the highest goal of all the world, that it comprehended within itself all rules of acara, vyavahara (administration of justice) and prayascitla (penance). It is on account of this all-pervading influence of government or royal power that the Mahabharata frequently emphasizes that the king is the maker of his age, that it is he who can usher a golden age or an age of strife and misery for the country. The Sukranitisara (1.

<sup>3.</sup> एवं धर्मान् राजधर्मेष सर्वान्सर्वावस्थं संपत्नीनानिक्योध । ... सर्वा विद्या राजधर्मेष युक्ताः सर्वे लोका राजधर्ने प्रविष्टाः । सर्वे धर्मा राजधर्मप्रधानाः । ज्ञान्तिपर्व 63. 25, 26, 29; राजमूला महाभाग योगक्षेमसुबृष्टयः । प्रजासु ग्याधयश्चैव मरणं च भयानि च ॥ कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्व भरतर्षभ । राजमूला इति मतिर्मम नास्त्यत्र संशयः ॥ शान्ति 141. 9-10: सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम् । ज्ञान्ति. 56. 3.

<sup>4.</sup> आए. ध. स. II. 5, 10. 13-16 तस्य खेच्छास्त्रमतिपवर्तरेत् राजानं गमयेत् । राजा पुरोहितं धर्मार्थकुशलम् । स बाह्मणाकियुञ्ज्यात् । क्लिविशेषेण वधदास्यवर्ज नियमैवप-शोषयेत् ।

<sup>5.</sup> कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम् । इति ते संशयो मा भूदाजा कालस्य कारणम् ॥ उद्योग 132. 16 and ज्ञान्ति 69. 79; कृतं त्रेता द्वापरं च कालिख भरतर्षभ । राजवृत्तानि सर्वाणि राजैव युगमुख्यते ॥ ... राजैव कर्ता भूतानां राजैव च विनाशकः। जाति. 91. 6 and 9; तत्र चल्संप्रमुद्धोत धर्म राजिषितिविते । लोकस्य संस्था न भवेत्सर्व च च्याकली भवेत ॥ शान्ति, 56, 6; युगपवर्तको राजा धर्माधर्मप्रशिक्षणात् । युगानां न प्रजानां न वोषः किन्त तपस्य त ।। शक्तनीतिसार IV. 1. 60.

59-60) remarks that one should learn from sastra what are good and evil actions, give up evil deeds and perform good ones and that the king is hence declared to be the cause of (good or evil) times according as he does good or evil acts. Sukra IV, 1, 60 states that the king is the prompter of his age.

Though rajadharma was thus an integral part of dharmasastra and was one of the most important subjects therein, yet apart from the works on dharmasastra separate treatises dealing with rajadharma alone came into existence in very early times. Santiparva (chap. 59) states that originally in the Krta age there was no king nor punishment, that then moha (delusion), greed and lust entered men, that in order to provide against the complete destruction of dharma, Brahmā composed a work in one hundred thousand chapters on dharma, artha, kāma and moksa (verses 30 and 79); that part of this work on Niti (science of government) was abridged by Śankara Viśālāksa (verse 80. and so it was called Vaiśālāksa) into 10000 chapters, that Indra studied it and reduced it to 5000 chapters (and the work was called Bahudantaka, verse 83), that it was compressed into 3000 chapters by Brhaspati (and so was called Barhaspatya) and that Kavya (Usanas) reduced the work to 1000 chapters. The Kāmasūtra (I. 5-8) contains a somewhat similar story that Prajapati composed a work in one hundred thousand chapters. that Manu abridged it as regards dharma. Brhaspati as regards artha and Nandi abridged in 1000 chapters the science of erotics. The Santiparva (69) gives (verses 33-74) a summary of the contents of the work of Brahmā on rājadharma which remarkably agrees with the principal topics of the Kautiliya.

The Nitiprakāsikā (I. 21-22) states that Brahmā, Mahesvara, Skanda, Indra, Prācetasa Manu, Brhaspati, Sukra, Bhāradvāja, Veda-Vyāsa, Gaurabīras were the expounders of Rājašāstra, that Brahmā composed a work on rājašāstra in 100000 chapters, which was gradually reduced in size by each of the abovementioned founders until Gauraśiras reduced it to 500 chapters and Vyāsa to 300. The Sukranītisāra (I. 2-4) states that Brahmā composed nītišāstra in 100000 verses, which was subsequently abridged by Vasiṣṭha and others (including Sukra).

It is interesting to note the names given to the science of government. The most appropriate word is 'rājaśāstra' and it is employed by the Mahābhārata, which speaks of Brhaspati, Bharadvāja and others as 'rājaśāstra-praņetāraḥ' (vide p. 2 above). The Nītiprakāśikā (I. 21-22) also dubs the divine and human

writers on government 'rājasāstrānām pranetārah.' The same word is employed by such ancient classical writers as Aśvaghosa in his Buddhacarita (I. 46). The first verse in Prof. Edgerton's reconstructed Pañcatantra performs obeisance to Manu, Brhaspati. Sukra, Parāśara and his son and Cānakva as the authors of nrpasastra (science of kingship). Another name is Dandaniti. The Santiparva (59.78) explains why Dandaniti is so called viz. 'this world is led (on to the right path) by danda (the power of punishment, sanction) or this science carries (or sets forth) the rod of punishment; hence it is called dandaniti and it (faces) pervades the three worlds. In Santiparva 69. 76 it is stated that 'Dandaniti controls the four varnas so as to lead them on to the performance of their duties and when it is employed by the ruler properly, it makes them desist from adharma. '7 Santi 63. 28 identifies Dandanīti with rajadharmas. The Kautiliya (1.4) explains 'Danda is the means of the stability and welfare of Anviksiki, Trayi (the three Vedas) and Vārtā; the rules that treat of danda are called dandanīti, which is a means of acquiring what has not been acquired, which safeguards what is acquired, which increases what is guarded and distributes (increased wealth) among the deserving.8 The Mahābhārata says (Santi 69, 102) that a wise kṣatriya, putting dandaniti in front, should always desire to acquire what is till then unacquired and should guard what is acquired. 9 The Nitisāra (II. 15) says that dama (control or chastisement) is called danda, the king is called 'danda' because control is centered in him; that the niti (rules) of danda is called dandaniti and niti is so called because it leads (people).' 10 Santi (69. 104) says that dandaniti is the special concern of the ksatriya (rajan). It is said in the Vanaparva 150, 32 that without Dandaniti this

<sup>6.</sup> यङ्गाजशाक्षं भृगुरङ्गिता वा न चक्रतुर्वशकराष्ट्रवी ती ॥ तयोः सुतौ ती च ससर्जतु-स्तकालेन श्रुक्तश्च बृहस्पतिश्च ॥ बुद्ध चरित I. 46.

<sup>7.</sup> वृण्डेन नीयते चेवं वृण्डं नयति वा पुनः । वृण्डमितितिति ख्याता शिक्षेंकानभिव तेते ॥ शान्तिपर्व 59.78; वृण्डमितिः स्वधर्मेन्यस्वातुर्वण्यैः नियच्छति । प्रयुक्ता स्वामिना सन्यगधर्मेन्यो नियच्छति ॥ शान्ति 69.76, स्वधर्मेन्यः is in the dative and अधर्मेन्यः in the ablative.

<sup>8.</sup> आन्धीक्षिक्षीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दृण्डः । तस्य नीतिर्दृण्डनीतिः । अलब्ध-लाभार्धा लब्धपरिरक्षणी रक्षितिर्विवर्धनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी स्व ॥ अर्थक्षास्त्र  $I.4~(p.\ 9)$ .

<sup>9.</sup> इण्डनीतिं पुरस्कुत्य विजानस् क्षत्रियः सद्यः। अनवातं च लिप्सेस लब्धं च परि-पालयेत् ॥ शास्त्रिः 69.102,

<sup>10.</sup> दुनो दृण्ड इति स्थातस्तालस्थाहण्डो महीपतिः । तस्य नीतिर्दण्डनीतिर्नयनाकी-तिरुच्यते ॥ नीतिसार II. 15 and हाक्षः I. 157 (latter reading तस्माहण्डो &c.)

whole world would break all bounds. Vide also Santi 15.29, 63.28, 69.74 ff (eulogy of Dandaniti). Dandaniti is said to be the support of the world (Santi 121.24) and to have been produced by Devi Sarasvati (Santi 122.25.)

Arthasastra has been a synonym for dandaniti. When the Ap. Dh. S. H. 5.10.16 requires the king to appoint as purchita a brāhmana well-versed in dharma and artha, it is clear that Apastamba has in view dharmasastra and arthasastra. The Anuśasanaparva says that Brhaspati and others composed arthaśāstras (39.10-11). Dronaparva 6.1 speaks of a science of artha composed by Manu (Mānavī arthavidyā). Vide Jayaswal in 'Manu and Yājñavalkya' (pp. 5, 7, 16, 25, 26, 41, 42, 50, 84, for Manu and Artha). Santi (71.14) states that a king whose sole concern is with arthasastra does not secure dharma and kama and that all the wealth of such a king vanishes in (the pursuit of ) improper objects. Vide Santi 302, 109 which speaks of arthasāstra as resorted to by the best among kings. The Rāmāyana (II. 100, 14) states that Sudhanvā, Upādhyāya of Rāma, was an adept in arthasāstra. The arthasāstra of Kautilya starts with the statement that it is the quintessence of all the arthasastras composed by former teachers in the whole world and at the end Kautilva states that that sastra which is a means of acquiring and guarding the earth is arthasastra. This mentions two of the four objects of dandaniti stated in the Kautiliya itself (as shown in n. 8 above). Only two objects are mentioned by Kautilya (as in Santi 69, 102) since they are the first and principal ones to be gained by the practice of the science of government. is not meant that there was, as regards the topics to be dealt with, any distinction between Dandaniti and Arthasastra. The four objects mentioned by Kautilya are always placed before the ksatriya by Manu (VII. 99-100), Santi 102. 57 and 140. 5. Yaj. I. 317, Nitisara I. 18 (while I. 8 mentions only two purposes of rajavidya). At the end (XV. 1) Kautilya states 'artha is the sustenance of human beings, that is, the earth peopled by men That sastra which is a means of acquiring and guarding that earth is arthasastra.' Men derive their sustenance from the earth and all wealth also arises from the earth. Mr. Jayaswal (Hindu Polity p. 5) is not right when he translates 'Artha is human population.' Vide U. Ghoshal's 'Hindu Political Theories' p. 74 n and p. 76 for the various interpretations of this passage by Jayaswal and others. Authors a few centuries later than both the Mahabharata and the Kautiliya treat the two as ШÌ

identical. Dandin in his Dasakumāracarita (VIII.) expressly save that Visnugupta composed his work on dandaniti for the Maurya king in 6000 slokas, though the Kautiliya states at the very beginning that the work is an arthasastra. Dandin in the same context refers to 'Arthasastras as helping to polish the intellect' and speaks of some of the predecessors mentioned by Kautilya as writers on the śāstra (viz. the Arthaśāstra). The Amarakośa treats the two as identical. 12 Medhātithi on Manu VII. 43 holds that the word 'Dandaniti' therein refers to the works of Canakya and others. The Mitaksara or Yaj. I. 313 paraphrases dandanīti by arthasāstra and on Yāj. I. 311 explains dandaniti as the lore useful in the acquisition and guarding of wealth (only the two objects mentioned by Kautilya in connection with arthasastra). According to the Sukranitisara (IV. 3.56) 'that is said to be arthasastra in which instruction about the conduct of kings and the like is given without coming in conflict with Sruti and Smrti and in which the acquisition of wealth with great skill is taught'.

The words arthasastra and dandaniti are applied to the science of government from two different points of view. Artha is defined in the Kamasutra (L 20) as 'education, lands, gold, cattle, corn, domestic utensils and friends and the augmenting of what is acquired' (vide H. Dh. Vol. II part I. p. 9 note 22). Therefore when wealth and prosperity of all kinds is the spring and motive of giving a name the science treating of these is called arthasastra and when the government of the people and the punishment of offenders are the main ideas the same is called dandaniti. Though works like Kautilya's Arthaśāstra place a high value on dharma they are principally concerned with the treatment of central and local government, taxation, the employment of sama and other upayas, with alliances and wars, appointment of officers and punishment. Therefore Arthasastra is mainly what is called drsturtha smrti, as stated by the Bhavisyapurana (quoted by Apararka p. 626, the Smrticandrika p. 24. vyavahāra and Viramitrodaya, paribhāsā p. 19). Medhātithi on Manu VII. 1 explains that dharma in that verse means

<sup>11.</sup> अधिक ताबहण्डनीतिम् । इयमिद्दानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन सौर्यार्थे वहिभः भ्रहे।क सहक्षैः संक्षिप्ता । ...... पेपि मन्त्रकर्कशाः शाख्यतन्त्रकाराः क्रुक्ताङ्किरसविकालाक्षयाहुद्गित-पुत्रपराक्षरमभूतयः &c. । दक्ककुमार्थहित VIII. pp. 131 and 133 (B.S. Series edition).

<sup>12.</sup> आन्निशिकी द्वाडनीतिस्तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः । असरकोश (शब्दाविदर्ग) सीर-स्वामी derives 'द्वस्यदेनेन द्वमनं वा दृण्डः स नीयते दृश्यं प्रति पाट्यते यया सा दृण्ड-नीतिरर्थशास्त्रम् ।

'duties' (dharmaśabdaḥ kartavyatāvacanaḥ), that the duties of the king are either dṛṣṭārtha (i. e. the effects of which are worldly and visible) such as the employment of six guṇas (sandhi, vigraha &c.) or adṛṣṭārtha (that have no visible effect but have a spiritual result) such as Agnihotra; here (in chap. VII-IX of Manu) the remarks relate principally to dṛṣṭārtha matters since it is well-known that the word rājadharma is applicable to such matters (the six guṇas &c.) only. Medhātithi here declares that the rules of rājanīti are not based on the canonical books of dharmaśāstra but principally on the experience of worldly affairs.

Another name for the science of government is Nitisastra or Rajanitisastra. Santi 14 59. 74 says that in the nitisastra are set forth all those means whereby people are prevented from forsaking the right path. The Nitisara of Kamandaka<sup>15</sup> (I. 6) does obeisance to Visnugupta who extracted the nectar of Nitisāstra from the vast ocean of Arthasastra (works). The Pañcatantra p. 2 holds that Arthasastra and Nītisastra are synonymous. The Mitaksara on Yaj, II. 21 remarks that the arthasastra referred to by Yāj, is rājanītišāstra that is part and parcel of dharmasastra. The word 'rajanīti' occurs in Raghuvamsa 17.68. Vide Bhagavadgītā X. 38, Āsramavāsikaparva 6.5, Manu VII. 177, Santi 111, 73, 138,39, 43 and 196, 268,9 and Anusasana 163,7 for Nitisastra meaning Arthasastra or Rajaniti and Drona 152.29 and Santi 37.9 for the word rajaniti. Another noteworthy word is 'naya' which means 'line of policy' and is employed by the Arthasastra (I. 2) whon it says 'naya and anaya (bad policy) are treated of in Dandaniti'. It is also used in several classical works, such as the Kirātārjunīya (IL 3, 12, 54, XIII. 17).

The relation of arthatāstra to dharmatāstra has now to be understood. As stated above rājadharma is a very important subject of dharmatāstra. Arthatāstra which is principally concerned with the rights, privileges and responsibilities of the ruler is therefore properly speaking a part of dharmatāstra. As shown above it is supposed to have

<sup>13.</sup> धर्मशस्यः कर्तण्यताबचन इत्युक्तम् । ... कर्तन्यं च इष्टार्घ बाह्यप्रण्यादि । अहहार्ध-माग्निहोत्रादि । तत्रेह पाधान्येन हष्टार्घ उपिदृश्यते । तत्रेव च राजधर्मप्रसिद्धः । मेधा• on मसु VII. I.

<sup>14.</sup> वैर्थैकपायैलींकस्तु न चलेवार्यवर्त्तमः । तस्तर्व राजशार्यूल नीतिशास्त्रीभवणितम् ॥ कालित. 59.74,

<sup>15.</sup> नीतिशासामुतं धीमामर्थशासमहोद्धेः । समुद्धे नमस्तस्मै विण्णुगुप्ताय वेधसे ॥ कासन्दकीयनीतिसार 1.6.

like dharmasastra a divine source. But works on arthasastra enter into great details about the government of a country in all its aspects, while dharmaśāstra works generally deal only with a few salient features of rajasastra. Just as the Kamasutra (I. 2. 14) states that dharma is the highest goal and kāma is the lowest of the three purusarthas (vide H. Dh. vol. II part 1 p. 9), so Arthasastra also sets the highest value on dharma. The Kautiliya states (III. 1, at end)16 'In any matter where there is a conflict between dharmasastra and practices or between dharmasastra and any secular transaction, (the king) should decide that matter by relying on dharma. If sastra comes in conflict with any rational and equitable rule then the latter shall be the deciding factor and the (strict) letter of the text will be nowhere'. But Kautilya and other writers on arthasastra lay the greatest emphasis on artha. In the eager and relentless pursuit of worldly prosperity means may be recommended or followed which may come in conflict with the strictly ethical standpoint of the dictates of dharmasastra. In such cases of conflict dharmasastra works lay down (e.g. Ap. Dh. L9. 24. 23, Yāj. H. 21, Nārada, vyavahāramātrkā chap. I. 39) that dharmasastra rules are to be preferred to the dictates of arthasastra. Visvarūpa (on Yāj. II. 21) states that according to some predecessors of his the conflict between the dictates of dharmasastra and arthasastra is illustrated as follows. Manu VIII. 351 (which is the same as Visnu-dharmasūtra V. 190 and Matsyapurāna 227. 116-117) when dealing with vyavahāra (a subject that pre-eminently belongs to arthasastra) provides that in killing an atatayin, no fault attaches to the killer: while Manu XI. 89 in the chapter on prayascittas (which is preeminently a topic of dharmasastra) states that no penance is prescribed (i.e. there is no prayascitta for removing the guilt) when a person of set purpose kills a brāhmana. The result is that the latter rule prevails and sin is incurred by killing a brahmana even if the latter be an atatayin (though there may be no punishment by the king). Viśvarūpa does not accept

<sup>16.</sup> संस्थाया धर्मकाक्षण काळ या व्यावहारिकम् । यस्मिक्के विवध्येत धर्मणार्थे विकिश्चयेत् ॥ काळ विमतिपक्षेत धर्मन्यायेन केनचित् । न्यायस्तत्र ममाणं स्यासत्र पाठी हि लक्ष्यति ॥ सीवित्रीय III. 1. p. 150. Prof. K.V. Rangaswami Aiyangar gives two inconsistent translations of these verses at pp. 54, 170 of his 'Ancient Indian Polity' (1935). धर्ममूलस्थारकामफलस्थाक्यार्थस्य धर्मार्थकामाञ्चक्यार्थस्य सिद्धिः सा

this illustration. The Mitaksara also refers to this example, disapproves of it and gives its own example. The Arthasastra declares that a king should endeavour to secure friends, since the acquisition of friends is superior to the acquisition of gold and land (as is laid down in Yai, I. 352). The rule of dharmasastra is that a king has to dispense justice, being free from anger and avarice and in accordance with dharmasastra. Therefore when a suit comes before a king he must decide it according to law, even though he may lose the friendship of a person if his decision goes against the latter. The Viramitrodaya follows the Mitāksarā. Dharmaśāstra went by the name of smrti (Manu II. 10), while arthasāstra was treated as an Upaveda. The Visnupurāna III. 6, 28, Vāyu 61, 79 and Brahmanda 35, 88-89 mention the four Upavedas 17 viz. Ayurveda, Dhanurveda, Gandharvaveda and Arthasastra as affiliated to the four Vedas respectively viz. Rgveda, Yajurveda, Sāmaveda and Atharvaveda. (I.5) states that the king should listen to the recital of itihasa in the latter part of the day and includes both dharmasastra and arthasastra under itihasa 18 and requires the minister knowing arthasastra to advise the king (with examples and precepts derived) from itihāsa and purāna.

Though Arthasastra is in theory for keeping to the path of dharma, one cannot blink one's eyes to the fact that the Mahabhārata and the Kautiliya both support in several places the adoption of means entirely divorced from all rules of fair dealing and morality. In Adiparva 140 we have a discourse by Kanika said to have been a mantrin of Dhrtarastra and a profound student of Rajasastra, which is almost on the same lines as Santiparva chap. 140 where Bhisma sets out what lines of policy (niti) should be followed by the ruler in adversity and how he should give up all thoughts of kindliness in such straits. He is supposed to give the substance of the dialogue between the sage Bhāradvāja and Satruntapa, king of Sauvira. The whole chapter is full of Machiavellian advice. A few specimens may be set out here. One should be very courteous in speech, but like a razor at heart (verse 13); one desirous of prosperity may fold one's hands, may take an oath, may use

<sup>17.</sup> आयुर्वेदो प्रत्यवेदो गान्धर्यक्षेति ते त्रयः । अर्थशास्त्रं चतुर्थे च विद्या अष्टाद्वशैष क्षाः । विकारप्रशास्त्र प्राप्ति हाः । विकारप्रशास्त्र प्राप्ति हाः । विकारप्रशास्त्र प्राप्ति हाः ।

<sup>18.</sup> वश्चिमनितिहासभवणे । पुराणनितिवृत्तमास्यायिकोदाहरणं धर्मज्ञासमर्थकास्यं चेतीतिहासः । कौबिसीय I. 5. p. 10.

sweet words, place his head on another's feet and even shed tears, one may carry on one's shoulders one's enemy till one accomplishes one's object and when a fit opportunity arises should break him like an earthen pot on a stone (17-18); the king should raise hopes promising their fulfilment at a distant day, but should put obstacles in the fulfilment of the hopes raised in others (32); when one is reduced to a wretched state one may extricate oneself from it by any act whatever whether gentle or horrible and practise dharma after one becomes able to do so (38); one should inspire confidence in one's enemy by some means which appear to be true ( to the enemy), but one should strike him down at the right moment when he takes a wrong step (44); whoever causes obstacles to the purpose of the king, whether son or brother or father or friend, should be killed by the king who desires to prosper (47); without cutting the vitals of others, without committing horrible deeds and without killing indiscriminately as the fisherman in the case of fish one does not secure high prosperity (50); when about to strike one should utter sweet words and even after striking one should use honeyed words; even after severing another's head with a sword one should lament and shed tears (54); if some remainder is left in the case of a debt or fire or enemies, there is a tendency to grow and so no remainder should be left of these (58). It is to be noted that this chapter deals specially with what should be done in difficulties and cannot be supposed to be the real teaching of the Mahābhārata which is generally in line with the higher code of dharmaśästra. It embodied probably the words of earlier arthaśästra After hearing this discourse on writers like Bhāradvāja. calculated cruelty and deceit Yudhisthira stood aghast and frankly told Bhisma that the course of conduct outlined by him did not differ from that of robbers and that he felt bewildered and would not exert himself in the way pointed out. In chap. 142 Bhisma replies to this by saying that he did not base his discourse merely on the sacred texts, but also on reason and the essence was distilled by wise men, that the considered rule of conduct for the king is twofold, viz. straightforward and crooked, that one should not ordinarily employ the crooked course of conduct, but should employ it as against an enemy who employs a crooked policy and effectively meet him by such policy. He further says that rajadharma cannot be based on a single source (v. 7) and that policies are to be pursued not merely by reliance on the sacred codes of law but on reason as well

(v. 17) and that Indra himself has declared this rule which he derived from Brhaspati. In Santi-parva a weak king is advised to harass a very powerful ruler's state by sword, fire and poison. In chap. 130 it is stated that the preservation of the state is the paramount consideration and that a king whose treasury is depleted and who is therefore in difficulties may replenish his treasury even by harassing his subjects (except tāpasas and learned brāhmaṇas). In chap. 138 it is said that self-interest makes friends or foes and that avisvāsa (putting trust in no one) is the grand line of policy for kings. So it is clear that the Mahābhārata was prepared to give up in certain circumstances the strict rules of dharmasāstra for kings and to allow them to pursue devious modes of action that were far from moral i. e. it tries to effect a synthesis of dharmasāstra and arthasāstra.

The Kautiliya also discloses how arthasastra writers did not shrink from giving advice which, to say the least, was most cruel, selfish and immoral. For example, in the section called 'guarding the prince' (Kaut. I. 17) the views of several teachers are set out. Bhāradvāja says that princes are of the nature of crabs eating up their parent; so it is better to finish them in secret when they have no love for their father. Visālāksa abhorred this advice as cruel, as unsanctioned murder and as destructive of the seed of ksatriyas and recommended that it was better to keep them confined in a single spot, Vatavvadhi recommended that princes should be made addicted to sensual excesses. Kaut, disapproves of this as living death (for the princes), recommends proper care before conception and after birth and instruction in dharma. In Kaut, V. 6 Bhāradyāja is quoted as saying that when the king is on his death-bed, the minister may set up the kinsmen of the king and the principal princes against one another, that whoever attacks should be killed by inciting the people against him, or having secretly punished the kinsmen and chief princes and brought them under control, the minister should himself take possession of the kingdom. Kautilya does not approve of this. But even he advises (XIV Aupanisadika) the employment of poison, herbs and incantations against those who are irreligious or wicked. In I. 18 even Kaut, does not shrink from advising that secret emissaries (of the reigning king) may kill an abandoned prince with weapons and poison and in V. 1 Kaut, remarks that, when a king cannot openly put down the principal courtiers or chiefe

who are dangerous to the kingdom, he may inflict punishment on them in secret or may induce the brother of the officer to be punished to attack the latter by promising to give him the position and wealth of the officer and then destroy that attacker with weapons or poison saying that he was guilty of fratricide. In V. 2 for replenishing a depleted treasury Kautilya coolly asks the king to deprive the temples in the kingdom of their wealth through the superintendent of religious endowments.

Sanskrit literature on rajadharma is very extensive. Apart from the meagre materials contained in such ancient dharmasūtras as that of Apastamba, the following works deserve close study and have been utilized in this section; the Mahabharata (Vanaparva 150, Sabhā 5, Udyoga 33-34, Sānti 1-130, Aśramavāsika 5-7), the Rāmāyana (Ayodhyā, chap. 15, 67, 100; Yuddha 17-18, 63), Manusmrti VII-IX, Arthasastra of Kautilya (which is the leading work on rajadharma), Yaj. I. 304-367, Vrddha-Haritasmrti chap, VII. verses 188-271, Brhat-Parāšara chap, X.pp. 277-285. Vispudharmasutra III, the Nītisāra of Kāmandaka, Agnipurāna chap. 218-242, Garudapurāpa 108-115, Matsya 215-243, Visnudharmottara II, Mārkandeya 24, Kālikā 87, the Nītiprakāsikā attributed to Vaisampāyana (ed. by Oppert), Sukranītisāra (ed. by Jivananda, 1890), the Abhilasitarthacintamani or Manasollasa (first four vimsatis) of Somesvara, Yukti-kalpataru of Bhoja, Nitivākyāmrta of Somadeva (959 A. D.), Barhaspatyasūtra (ed. by Dr. F.W. Thomas), the Rajanitikanda of the Krtyakalpataru of Laksmidhara (edited from a single ms. by Jagadish Lal Shastri at Lahore, 1942), Rājanīti-ratnākara of Candesvara, Rājanītiprakāsa of Mitramisra, Nitimayūkha of Nilakantha, Rājadharmakaustubha of Anantadeva, Budhabhüsana of Prince Sambhāji (between A. D. 1675-1680, ed. by Prof. H.D. Velankar), Dandaniti of Kesavapandita (edited by V. S. Bendrey, Poona, 1943). In recent times there is a deluge of works mostly inspired by the publication of the Kautiliya dealing with ancient and medieval Indian polity in its various branches. The most important of these and a few other works independent of Kautilya are mentioned in the note below. "

<sup>19.</sup> Some parts of the Santiparva may be later than Kamandaka's work, since Santi (123.11-12) refers to the dialogue of Kamandaka and Angaristha king of Anga. But it need hardly be said that it is not absolutely necessary to hold that the extant Nītisāra of Kamandaka is referred to by Santiparva.

It would be impossible to go into all details about Government and Politics within the space at my disposal. What is

### (Continued from last page)

The reference may be only to a legend. The modern works referred to above are:- 'Some Aspects of Ancient Indian Polity' (1935) and 'Rajadharma' (1941) by Rao Bahadur K. V. Rangaswami Aiyangar; 'The Nature and grounds of political obligation in the Hindu state' by J. J. Anjaria (1935); Development of Hindu polity and Political Theories' (Calcutta, 1929) by N. C. Bandopadhyaya; "Public Administration in Ancient India" (1916) by Dr. P. N. Bannerjea; 'Some Aspects of ancient Hindu Polity' (1921) by Prof. D. R. Bhandarkar: 'The theory of Government in Ancient India'. (1927) and 'The State in Ancient India' (1928) by Dr. Beni Prasad; 'Buddhist India' (1903) by Rhys Davids; 'Hindu Administrative Institutions' (Madras, 1929) and 'Mauryan Polity' (Madras, 1932) by Prof. V. R. Ramchandra Dikshitar; 'History of Hindu Political Theories' (2nd ed. Calcutta, 1927) by U. Ghoshal; Prof. E. W. Hopkins' Position of the Ruling Caste in Ancient India ' in Journal of the American Oriental Society, vol, XIII. pp. 57-372: 'Hindu Polity' (1924) by K. P. Jayaswal: 'Administration and Social Life under the Pallavas' (1938) by Dr. C. Minakshi; 'Studies in Ancient Hindu Polity' (vol. 1, 1914), 'Inter-state Relations in Ancient India' (London, 1920), 'Aspects of Ancient Indian Polity '(Oxford, 1921), 'Studies in Indian History and Culture' (1925) by Dr. Narendranath Law; 'Corporate Life in Ancient India' (Calcutta, 1919) by Dr. R. C. Majmudar; 'Local Government in Ancient India' (1919) by Dr. Radbakumud Mukerjee; 'Study in the Economic condition of Ancient India' by Dr. Pran Nath; 'Positive Background of Hindu Sociology' (Allahabad, 1914) and 'The Political Institutions and Theories of the Hindus' (1922) by Prof. Benoy Kumar Sarkar; 'Sovereignty in Ancient Hindu Polity' by Dr. H. N. Sinha (London, 1938); 'International Law in Ancient India by Prof. S. V. Visvanathan. I have to make general acknowledgments to these works for much useful information, particularly to those of K. P. Javaswal and N. N. Law. For a list of Mss. on Polity or its sub-topics, vide N. N. Law's articles in Modern Review for October 1917 to January 1918 and March and June 1918 and for a list of available Mss. and printed works on 'Varta' (economics) vide the same writer's 'Studies in Indian History and Culture' pp. 384 ff. In my treatment of rajadharma I have generally restricted myself to data derived from Sanskrit works on dharmasastra and arthasastra and have rarely ventured into works in Pali-Similarly it has to be borne in mind that the works referred to cover a period of several centuries and further that India is not one country but a continent of which northern India formed one more or less homogeneous unit, while the Deccan formed another and South India formed a third unit. The institutions of these, particularly of the last of the three, differ in many particulars from those of the other two. But the authentic data furnished by South India are later by centuries than those supplied by the north and besides are comparatively meagre. Therefore in this work one has to confine oneself principally to Sanskrit works composed in North India or the Deccan.

proposed is to indicate and dilate upon only the fundamental ideas and principles of the several matters falling under raiadharma. Nor is it possible to enter here into formal and lengthy refutations of the several views propounded by Western and Indian writers about the forms and functions of Government and the state of society in ancient India. Most of the modern works referred to in note 19 above are more or less based on the same material in Sanskrit and Pāli, but the emotional or subjective element is different in each case. Some western writers have without very solid foundations indulged in a facile and sweeping generalization that the great Empires of antiquity such as those of the Assyrians, the Babylonians, the Medians and Persians and the Indians were mainly tax-gathering institutions (vide Sir Henry Maine's 'Early History of Institutions' 1875, pp. 384 and 390; and Prof. Rangaswami Aiyangar's 'Ancient Indian Polity' 1935, pp. 5-6 and pp. 66-69 (where passages from T. H. Green and others are cited); while some Indian writers vehemently assert that the Government in Ancient India was always some form of limited monarchy. Both characterisations are in my opinion misleading. An endeavour will be made to present from the original texts as true a picture of the polity of ancient and medieval India as it is possible for me to do. It will do no good to label the ancient institutions of India with concepts and terms current in the West during the last one hundred and fifty years or so. Even in the West true democracies or real democratic governments did not exist and the masses in no country had elective popular assemblies or councils before the last quarter of the 18th century. Such assemblies do not exist even now in several countries of Europe. Even in the ancient Greek city states the number of slaves who had no voice in the government was several times as large as the free citizens and those states were no democracies at all in the strict sense. 19a Indian polity has a recorded history of over two thousand years from at least the 4th century B. C. Its growth was gradual but its aims and ideals and its main elements have been the same throughout the centuries. India need not feel ashamed or fear

<sup>19</sup>a. Berolzheimer in 'the World's Legal Philosophies' (tr. by Jastrow, New York, 1929) p. 62 remarks 'Plato approved of slavery unreservedly, finding it a necessary condition for the maintenance of the proper status of the citizen, ... Thus in the maritime and industrial states there was a large slave class; in Corinth, 460000; Aegina, 470000; in Attica (according to the census of 309 B. C.) 400000'.

a comparison of its ideals and theories of State with the ideals and theories of western countries in ancient and medieval times. If western countries could boast of so-called republics and city states in ancient Greece and Rome, India also had several republics in ancient times. The ancient Hindus made their own contributions to political thought, though unfortunately Western scholars of the 19th century like Max Müller, Weber and Roth were concerned most with the Vedic and allied literature and either did not know or Ignored the vast literature on politics contained in Sanskrit and Pāli works. Vide 'Some Aspects of ancient Hindu Polity' by Prof. D. R. Bhandarkar (1929) pp. 2-3 for views of Max Müller and others and criticism thereof, also Dr. Beni Prasad's 'Theory of Government &c.' p. 1, U. Ghoshal 'History of Hindu Political Theories' pp. 3-4.

### CHAPTER II.

## SEVEN ANGAS OF RAJYA

According to almost all of our authorities a state  $(r\bar{a}jua)$  is constituted by seven elements 20 viz. svāmin (ruler or sovereign), amātya (minister), janapada or rāstra (the territory of the State and its people), durga (fortified city or capital), kośa (accumulated wealth in the ruler's treasury), danda (army), mitra (friends or allies). These seven are called angas or prakrtis. The word prakrti in works on politics is also used for the constituents of a circle of states (of a mandala). Vide Manu VII. 156 and Kautilva (VL2). The word also means ministers as in Sukranitisära II. 70-73 and 'subjects' in Khāravela's Inscription (E. I. vol. 20) p.79 l. 4), Nārada (prakīrnaka 5), Raghuvamsa VIII, 18. The order in which these are arranged and their names vary a good deal. The quotations given below will indicate how the order differs. The sequence is important for the reason that some of our authorities expressly state that when calamities befall or deterioration sets in each of the seven elements, those that befall each preceding one are more serious for the State than those of each succeeding one (Kautilya VIII. 1, Manu IX. 295). For janapada sometimes the word jana or rastra is used, for 'danda' the word 'bala' and the word 'pura' for 'durga'. Aśramavasiparva (5.8) speaks of eight angas of  $r\bar{a}jya$ . ing to Sumantu quoted by the Sarasvativilasa (p. 46) danda means "punishment bodily or monetary" and 'army' is included under 'kośa'. Sumantu says that the esvāmin has to be preserved by himself, the ministers by showing them proper respect, the people by keeping them contented, the fortified capital by abundance of wealth and grain, the kośa by proper expenditure, danda

<sup>20.</sup> स्वान्यमारयजनपद्दुर्गकोश्चवण्डामित्राणि प्रकृतयः। की. VI. 1, p. 257; स्वान्यमारया जनी दुर्ग कोशो दण्डस्तथैव च । मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं ससाङ्ग्रस्वयते ॥ पात्र. I. 353; स्वान्यमारयो पुरं राष्ट्रं कोशदण्डो सुद्धस्या । सप्त प्रकृतयो होताः सप्ताङ्कं राज्यसुवयते ॥ मात्र IX. 294; स्वान्यमारयदुर्वकोशदण्डास्त्र हिस्स्य । विव्युधर्मसूत्र III. 33; स्वान्यमारयसुद्धसूत्रुर्गकोशदण्डाजनाः। गौतमस्य quoted in सरस्वतीविद्यास p.45. Vide also शास्त्रित 69. 64-65, सस्य 225. 11 and 239, अग्निपुराण 232. 12, कानम्बन्त I, 16 and IV. 1-2. The application of the word प्रकृति to these is lucidly explained by Apararka (p. 588) यतः कार्यसुराखतेऽवित्रहेत निवमेन भवति सा प्रकृतिः। यथा हिर्ण्यं कुण्डस्त्रस्य । राज्यं च विचा स्वान्यादिभिन्नोर्थ्यते, उत्यक्तमपि व तैर्वना विरकालमस्वर्थते । सतो अवन्ति स्वान्यादिभिन्नोर्थ्यते, उत्यक्तमपि व तैर्वना विरकालमस्वर्थते ।

by following one's dharma, friends by truthfulness. The authorities are agreed that the ruler is the most important or the first of the seven. Kautilya puts the matter very forcibly and realistically when he states that the briefest exposition of the elements of rajya is to say that the king is the State 21. This is really not the same doctrine as that emphasized by Louis XIV of France when he said 'L'Etat c'est moi'. Kautilya makes his position clear (in VIII. 1) by saying that it is the king who appoints ministers and servants and superintendents, who takes measures of relief against calamities befalling the other prakrtis and measures of prosperity, that it is he who appoints other ministers when those already appointed are under calamities, that if the ruler is prosperous he transmits prosperity to his prakrtis, that the prakrtis bear that character which the king has and that hence the ruler occupies the position of a permanent, never-exhausted centre of power. The Sukranitisara II.4 remarks that if the king begins to act at his sweet will, it leads to calamities, to loss of ministers and of the kingdom. The Sukranītisāra (L 61-62) compares the seven angas of rajya to the organs of the body viz., the king is the head, the ministers are the eyes, ally the ear, treasury the mouth, the army the mind, capital and rastra are hands and feet. It is emphasized by Kām. (IV.1-2) that each of the seven elements is complementary to the others, that if the state is defective even in one out of the seven elements it does not pull well. the Santiparva it is stated that it is not possible to say categorically that any one of the seven excels the others in meritbut that at different times a different element assumes importance over others, since that particular element is in the particular circumstances capable of accomplishing the purpose in hand. This shows that Manu and the Mahābhārata held that there was an organic unity in the several elements of raiya. All must work harmoniously towards one ideal or end. Manu (IX. 296-297) says this by means of a simile 'Just as among the three staves tied together (by a rope of cow's hair) used by a sannyāsin no particular staff is superior (to the others), so among

<sup>21.</sup> राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेषः । क्रीवित्य VIII. 2; तत्कृदस्थानीयो हि स्वा-भीति। क्री. VIII. 1; सप्ताकृत्वच्यते राज्यं तत्र मूर्धा स्वयः स्वृतः । स्वम्मारयः स्वरूष्ट्रात्रं सुक्ष क्षोक्षो वसं मनः। इस्ती वादी दूर्णराष्ट्री (?)—क्षुक्रजीति I. 61-62; सप्तामस्यापि राज्यस्य यूसं स्वामी प्रकीतितः। राज्यनीतितः p. 123; सप्ताकृत्स्यास्य राज्यस्य जिद्दण्डस्येव तिष्ठतः। अभ्योग्यस्यानुक्तस्य कः केन सुणतोऽधिकः॥ तेतु तेतु हि कालेतु तत्त्वस्यं विशिव्यते। येन यत् सिक्ष्यते कार्यं तत्त्वाधान्यास्य कःस्यते ॥ ज्ञान्तिपर्वः मम्. IX. 296-297 contain almost these very words and ideas, मस्य 239. 1 has परस्यरोगकारीवं सप्ताकृं राज्यस्ययते।

the seven elements of the state no particular one can be said to excel the others, since each of them has a particular excellence of its own; a particular element is pre-eminent in some particular matter and therefore the superiority of one to the others when expressed (as e. g. in Manu IX. 295) is to be confined to that matter alone.' Manu here emphasizes the harmonious working or unity of the seven elements though they are diverse in their individual characters. The analysis of the elements and nature of the State led ancient Indian writers to hold that a mere conglomeration of people did not by itself constitute a State, but that for a State there must be people who live within certain definite geographical limits (rastra), they must be bound by the bond to render allegiance to a ruler (svāmī), have a certain system of government (amātva). must have a regulated economic system, a force for defence and international relationships. That is, the most essential elements of a state are (1) a sovereign, (2) a system of government, (3) a definite territory and (4) a population of some size. These four were known even to the most ancient sutras. Vide Gaut. XI. 1 (rājā). Ap. II. 6, 25, 10 (amātya), Ap. II. 10, 25, 11. II. 10, 26, 4 (visaya, nagara, grāma), Gaut XI, 5-8 (prajā).

These seven elements will now be dealt with one after another.

lt should be noted that neither Kautilya nor Kāmandaka defines rūiya. Etymologically it means the 'karma' or 'bhava' (activity or state of a king)', being derived from 'rajan' with the affix 'ya' (syañ or 'yak', acc. to Pāṇini V. 1. 124 and 128). This is the etymological meaning. But 'rājya' is employed in the sense of 'kingdom' in popular parlance and also in the smrtis and works on polity as in Manu VII. 111. Kam. XIII. 81-82. But when it is said that 'raiya' has seven elements then 'rajya' has a very wide meaning and stands for the king, the ministers, the country and its people and the economic and military resources and in such a case it is proper to translate the word as 'the State' (as including both the Government and the governed). In some cases 'rajya' should be rendered as 'government' which includes only the king and his ministers and conveys also in modern times the agency or machinery through which the will of the State is formulated, realized or carried out; vide Mānasollāsa II. 8, verses 688, 689, 691 Nītivākyāmrta (p. 43) says "rājya means the activity of the ruler that would be appropriate to protecting the earth".

Medhātithi on Manu VIII. 1 remarks that  $r\bar{a}jya$  means 'a prosperous people'. In XIII. 4 Kauṭilya states (na hyajano janapado rājyam janapadam vā bhavatīti Kauṭilyaḥ) it as his opinion that a territory without any inhabitants cannot become a rājya (a kingdom) or a janapada (as one of the seven elements). Sabara on Jai. II. 3, 3 has a discourse on the derivation of rājya.

Prof. Bhandarkar in 'Some Aspects of Ancient Indian Polity' (pp. 66-89), Jayaswal in 'Hindu Polity' part II p. 9, Prof. B. K. Sarkar in 'Positive Background of Hindu Sociology' Book II pp. 34-39 and others maintain that this ancient analysis of rajva into seven elements shows that the idea of the State as an organism, that is, the organic theory of the State was known to Hindu thinkers and that this doctrine of saptānga rājua 11. satisfies the definition of the State given by Bluntschli and others. On the other hand Mr. Anjaria in chapter IV of his 'Nature and grounds of political obligation in the Hindu state' after pointing out how there are different versions of the organic theory of the state denies vehemently that the Hindu theory can be called a proper organic theory of the State, particularly because the Hindu thinkers did not regard the State as a moral organism, because they attached a permanent stigma of inferiority to large sections of the community on the bare ground of birth and that the Hindu conceptions did not harmonize the authority of the State and the liberty of the individual. It would be far beyond the scope of the present work to enter into any discussion of this problem. All that may be said is that Mr. Anjaria tilts the balance to the other side too much. The faults he points out in the Hindu theory and practice beset almost all theories of the State almost in all countries. Even in the times of Plato and Aristotle huge populations of slaves had no voice in the affairs of the state. Up to the 19th century true democracies never existed even in Europe.

The Ruler—The necessity of a ruler is forcibly emphasized in several works. The Ait. Br. I. 14 says that the gods thought they were worsted because they had no king, that therefore they elected one by consent. This shows that military necessities

<sup>21</sup>a. Korkunov in 'General Theory of Law' (tr. by W. G. Hastings, New York, 1922) says 'Bluntachli' assimilates government to the head, as it is the head of the State, the ministry of the interior to the ears, and that of foreign affairs to the nose ' (p. 274).

led to kingship. Manu VII. 3 (=Sukranitisāra I. 71) savs 'the Creator created the king for the protection of all this world when everything ran through fear hither and thither, as there was then no ruler in the world'. It goes on to say that the Creator proceeded to create Danda (the power of punishment) for the sake of the king and that if the king does not sedulously employ danda for punishing those that deserve it, the strong would torment the weak as fish are fried on a pike or as in water fish devour each other (Manu VII. 14 and 20, the last also showing a variant 'jale' for 'sule'). This idea of matsuamuaua the maxim of the larger fish devouring the smaller ones or the strong despoiling the weak) is frequently dwelt upon by Kautilya, the Mahābhārata and other works. It can be traced back to the Salapatha-brahmana XI. 1. 6. 24 'whenever there is drought, then the stronger seizes upon the weaker, for the waters are the law ', which appears to mean that when there is no rain, the reign of law comes to an end and matsyanyaya begins to operate. Kautilya says 'if danda be not employed, it gives rise to the condition of matsyanyaya, since in the absence of a chastiser the strong devour the weak' and 'the people overwhelmed by the operation of matsyanyaya made Manu Vaivasvata their king." 22 That in the absence of a king (arājaka) or when there is no fear of punishment, the condition of matsuanuaua follows is declared by several works such as the Ramavana II. chap. 67, Santiparva 15, 30 and 67, 16, Kāmandaka II. 40. Matsyapurāna 225. 9, Mānasollāsa II. 20 verse 1295. Numerous works contain eulogies of danda. The king is called dandadhara in many works e.g. in Santiparya 67.16 and Kam, I. 1. Gautama XI. 28 says that the word danda is derived by the wise from the root 'dam' (to control), that he (the king) should control by means of danda those who observe no restraint and (XI. 31) that the instructions of the teacher and the power of punishment (wielded by the king) guard those who violate the rules of varnas and asramas. The Matsyapurana 28

<sup>22. (</sup>इण्डः) अपणीतो हि मास्स्यन्यायसुद्धावयति । बलीयानवलं हि ग्रस्ते दृण्डधराभावे । कोटिल्य I. 4; मास्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मश्चं वैवस्त्रतं राजानं चिक्ररे । को. I. 13; मास्या इव जना नित्यं अक्षयन्ति परस्परम् । अयोध्या 67. 31; वृण्डखेक अवेल्लोके विनय्ये प्रस्थाः । जले मास्यानिवाअस्यन्दुर्वलं बलवत्तराः ॥ झान्ति 15. 30; राजा वेक अवेल्लोके पृथ्विग्यां दृण्डधारकः । जले ... बलवत्तराः ॥ झान्ति 67. 16; दृण्डाआवे परिष्यं मास्यो न्यापः प्रवर्तते । कामन्द्क II. 40.

<sup>23.</sup> यस्माद्वान्तान्वमयश्यक्षिष्टान्वण्डयस्यपि । व्यमनाद्वण्डनाच्येष तस्मादण्डं विदु-द्वांथा: ॥ ज्ञान्ति 15. 8, आग्नि. 226. 16 (reads व्यमयस्यव्ण्डनाज्यण्डपस्यपि), मस्स्य 225. 17 (reads दुर्मदान् वण्डयस्यपि),

225. 17. Agnipurāna 226. 16 and Śāntiparva 15. 8 state that danda is so called because it suppresses those that are not restrained ( from the root 'dam') and punishes those that are imprudent or ungentlemanlike (from the root 'dand'). Danda is raised to the position of a divinity by Manu <sup>24</sup> VII. 25 ( = Visnudharma sūtra III. 95 = Matsya 225, 8), Yāj I. 354, Sānti 121, 15. Danda rules over all people, it protects all of them, danda is awake even when (the guardians of law) have gone to sleep, the wise regard danda as dharma (Manu VII. 18 = Santi 15. 2 = Matsva 225, 14-15). The whole world is under the heel of danda, for it is difficult to find a man who is pure by nature (Manu VII. 22 = Santi 15.34). The conception of danda is therefore this that the State's will and coercive power keep the individual and nation within the bounds of dharma, punish for breaches and effect the good of the whole. The gods. danavas. gandharvas, the raksasas and reptiles—these also tend to bring about enjoyment for men because they are pressed down by danda (Manu VII. 23), 85 The Bhagavadgitā (X. 38) identifies danda with the divine Krena 'I am danda in the hands of those who control others, I am nīti (i. e. rājanīti) for the conquerors'. For the detailed effects and long eulogies of danda, vide Manu VII. 14-31, Matsya 225, 4-17, Kamandaka II. 38-44. These eulogies of danda presuppose the theory that people obey law and the dictates of the sastra through the fear of force or punishment. Danda should be neither too severe nor too mild, but should be appropriate to the fault committed (Kaut. I. 4, Kāmandaka II. 37, Manu VII. 16, Sānti 15, 1ff Santi 56, 21, 103, 34). Santi 57, 41 advises that one should first secure a king, then wife and then wealth, for in the absence of the ruler there would be no wife nor private property. 36 This shows that the institutions of family and private property and the protection of the weak are bound up with the existence of a ruler. Kātvāyana (in Rāja N. P. p. 30) says the king is the

<sup>24.</sup> यत्र इयामो लोहिताको दण्डव्यरित पापहा। मजास्तत्र न सुद्धान्ति नेता चेस्ताधु पश्यति ॥ मञ्ज VII. 25 = अस्त्य 225. 8 = विष्णुधर्मसूत्र : 26 'III शास्ति (121. 15-16) has नीलोत्पलद्लश्यामब्दतुर्देष्ट्र ब्रासुर्वेजः। ... एतत्र्पं विभरसुर्वे वृण्डो निरपं हुरासदः॥

<sup>25.</sup> This appears to be suggested by the words of the Tai. Up. II. 8 4 भीवास्माहात: पवते भीवोदेति सूर्य: । भीवास्मादाश्रिश्रेण्यस सुरप्रधावति पश्चम: ॥ ?

<sup>26.</sup> राजान मध्रमं विन्तेसतो भाषी ततो धनस्। राज्यन्यसति लोकस्य कुतो भाषी कुतो भ्रमस्य ॥ ज्ञान्ति 57. 41. The first half is आदिएवं 160. 12 (Cr. ed. 148.12). This verse is said to have been uttered by Bhārgava.

protector of the helpless, the home of the homeless, the son of the sonless and the father of the fatherless.

In order to magnify the importance of the kingly office, certain works state that the king has in him parts of the gods. For example, Manu says "the Creator created the king with the essential parts taken from Indra, the Wind god, Yama, the Sun. Agni, Varuna, the Moon and Kubera the lord of wealth and therefore he surpasses all beings by his majesty (VII. 4-5 and compare Manu V. 96); one should not disrespect a boy-king with the thought 'he is a human being (like others)' for it is a great deity that stands (before people) in human form as a king " (Manu VII. 8 = Sānti 68, 40). This conception goes back to Gautama XI. 32 ('Therefore a king and a spiritual teacher must not be reviled') and Ap. Dh. S. I. 11. 31. 5 ('he shall not speak harsh or abusive words of the gods or of the king '). Manu VII 3-4 are the same as Sukranītisāra I.71-72. The Matsyapurāna 226. 1 states that the king was created by Brahmā by taking portions of gods for wielding the power of punishment for the protection of all beings. Manu (IX, 303-311) puts forward a slightly diluted theory, viz. the king should possess the majesty of and imitate in his actions the first seven deities enumerated above with the Earth as the 8th and Manu sets out what the eight characteristic actions are. Matsya 226, 9-12 are the same as Manu IX, 303-306 The Agnipurana (226, 17-20) states that as the king exercises the functions of nine deities viz. the Sun, the Moon, Vayu, Yama. Varuna, Fire, Kubera, the Earth and Visou he has the form of these. Vide Sukranitisāra I. 73-79 for similar ideas. verses do not amount to the express theory of divine origin but assimilate by analogy the king's functions to those of The Nārada-smrti (prakīrnaka section. certain deities. verses 20-31) contains 27 several interesting dicta. It says that in the form of the king it is really Indra himself who moves about on the earth (v. 20), that a king even when devoid of qualities deserves honour from the people, that kings exercise the functions of five deities viz. of Agni, Indra, Soma, Yama

<sup>27.</sup> राजेति सञ्चरत्येव धूमी साक्षास्तद्दश्वहरू। प्रजानां विद्युणेष्येवं पूज्य एव प्रजापतिः॥
वश्र रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितीजसः । अग्रोरिज्यस्य सोमस्य यमस्य धनवस्य च॥
अग्रुचिर्वजनाद्यस्य श्रुचिर्भवति मानवः । श्रुचित्र्येवाश्रुचिः सम्यक् कथं राजा न दैवतस्॥
नारवृस्सुति, प्रकीर्णक 20, 22, 26, 52; इन्द्रमेव प्रहृद्धते यद्दाजानमिति श्रुतिः । यथैवन्द्रस्तथा
राजा संपूज्यो सुतिमित्रकृता ॥ शान्तिः 67. 4; कात्यायन १०४४ 'श्रुरास्यक्षश्र्चुतः स्वर्णान्त्यस्रोण तिष्ठति । सर्तव्यं तेन तिचित्रं येन तस्यं समाध्युचात् ।। quoted by राजधर्मकाण्ड
III p. 16. तस्यं means श्रुदेशस्वयः

and Kubera (vv. 26-31). The Markandeyapurana (27. 21-26) mentions the same five deities. 'The Veda savs that when a king is chosen it is Indra himself that is chosen; one desirous of prosperity should honour the king just as one worships Indra'-says Santi 67. 4. Santi 69 states that all the gods are invisible, but the king is a deity that can be seen. The Vāyupurāna (57. 72) remarks 28 that in all past and future manuantaras universai emperors (cakravartin) are born on the earth with parts of Visnu. The Matsyapurana (226, 1-12) mixes up the theory of the creation of the king from parts of the gods with the lesser idea of his functions being similar to those of certain deities. The Bhagavata-purana (IV. 14, 26-27) states that Visnu, Brahmā, Siva, Indra, Vāyu, Varuna—these and other gods-exist in the body of the king and that the king is full of (the parts of) all gods. It is to strengthen this conception that ancient ksatriya dynasties and their panegyrists tried to trace for those dynasties descent from the Sun or the Moon and in later times from Fire. The practice of addressing the king as 'deva' in Sanskrit dramas is due to the same tendency of the glorification of the royal office. Asoka was styled 'devānām priya' (beloved of the gods) and Kushana emperors like Kaniska and Huviska styled themselves Devaputra (E. I. vol. I. pp. 371 at pp. 381 and 386). This phenomenon is not confined to India. Alexander the Great and Julius Cæsar had their descent traced to gods and goddesses. Alexander was deified during his life-time in 324 B. C. by the Greek world (vide Cambridge Ancient History, vol. VI. p. 433) and Casar's image was carried among those of the immortal gods. Kautilya (I 13) makes a spy say among pauras and jānapadas 'kings are (in) the place of (perform the functions of) Indra and Yama, since they visibly inflict punishment and bestow favours. Even divine punishment affects those who despise them (kings). Therefore kings should not be despised'. Hence it must be said that the conception of the divine nature of the kingly office was well-known in Kautilya's days and he was not above recommending the employment of this conception for safeguarding the king's position. Vide Rāmāyana, III. 1. 18-19 and VIL 76. 37-45 and Markandeyapurana 24. 23-28, Vispudharmottara II. 2. 9 for similar ideas. The phrase 'na visnuh prthivipatih'

<sup>28.</sup> विष्णोरंक्षेत्र जायन्ते पृथिष्यां सक्षवर्तितः । अन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेषु वै ॥ वादु 57. 72; compare काव्य्वरी para 80 about prince Candrāpida ' सर्वधा समोरमे क्यान्तरवारिणे भगवते चन्द्रापीकच्छक्कते पुण्वरिकाणाय ?.

is well-known and may be interpreted in two ways viz. the ruler of the earth is Viṣṇu incarnated as man or no king is not Viṣṇu i, e, every king is Viṣṇu. The Pañcatantra <sup>29</sup> (I. 120 p. 19) states 'Manu has declared that the king is made up (of parts) of all gods'. The Rājanītiprakāśa is careful to point out that the idea of the king having in him parts of the deities applied only to the mahārāja (the sovereign ruler), while the idea of a ruler doing the functions of five deities applies to vassal kings. <sup>30</sup> For eulogy of the kingly office, vide Manu VII. 6-17, Śānti 63. 24-30, Sānti 68, Kām. I. 9-11, Rājanītiprakāśa pp. 17-31.

But it should not be supposed that this glorification of the king resulted in the full-fledged theory of the divine right of kings or that every king, however bad, was looked upon as a divinity or could do what he liked. In the first place, the Rajanitiratnākara 81 (p. 83) when speaking of the coronation of a prince by his abdicating royal father quotes a verse where the people (prajū) themselves are called Visnu. In the second place the king's authority over brahmanas was limited (vide H. Dh. vol. II. part 1 pp. 139-140). The Gautama-dharmasūtra (XI. 1, 7 and 8) says \*\* 'the king rules over all, except over brahmanas: all, except brahmanas, should while sitting low on the ground wait upon (worship) him (the king) who occupies a high seat; they (the brahmanas) too should honour him. From the time of the Ait. Br. (37.5) the harmony between the king and the brāhmanas and the king's following the advice of brāhmanas had been insisted upon. Vide Ait. Br. 40, 1, Gaut. VIII, 1, XI. 27. Further the Sukranitisara (L. 70) states that a king who oppresses the subjects and causes loss of dharma is made up of the parts of rāksasas. 33 Manu (VII. 111-112) states that

<sup>29.</sup> सर्वदेवमयो राजा मञ्जना संप्रकीर्तितः । तस्मात्तमेव सेवेत न व्यलीकेन कर्हिचित् । पश्चतन्त्र I. Some editions read तस्मात्तं देववत्यद्येकः

<sup>30.</sup> इयं च पूर्वोक्तदेवांशस्यता महाराजस्यैव । पञ्च सपाणि । धनदस्य च-इतीयं नारदीक्तपञ्चस्पता तु कियन्माण्डालिकस्य भूपस्य । राजनीतिमः p. 20. Vide Śanti 68, 41-47 for the five.

<sup>31.</sup> इति सर्वाम् (सर्वे ?) प्रजाविष्णुं साक्षिणं भावपेन्सुहुः । राजनीतिर. p. 83.

<sup>32.</sup> राजा सर्वस्येश बाह्मणवर्जम् । तसुपर्यासीनमधस्ताहुपासीरकन्ये बाह्मणेश्यः । तेप्येनं मन्येरस् । मी. XI. 1, 7-8. गी. XI, 7 is quoted by सेथा. on महु VII. 6 and by राजभीतिमकाश p. 17.

<sup>35.</sup> चो हि धर्मपरो राजा देवांशोन्यश्च रक्षसाय । अंशसूतो धर्मलोपी प्रजापीहाकरो भवेत् ॥ ह्युक्तभीति र्रि. 70 : बीखहीनो दीर्घदुर्शी हुन्तसेवी हुनीतियुक्त । ग्रुणिजुहस्तु यो राजा स ज्ञेषो देवतांशकः। विपरीतस्तु रक्षोंशः स व मरकभाजनः। वर्णानसम्बद्धाः वित्यं तस्सहायमणाः किल ॥ ह्युक्तवितिः र्रि. 86-87.

the king who harasses his subjects loses his life, family and kingdom. Moreover stories of kings killed for their tyranny are found in the ancient Literature. For example, Vena, who was jealous of the gods, wanted sacrificial offerings to be made to himself (and not to the gods) and violated dharma. was killed by the brahmanas (Santiparva 59, 93-95, Bhagavatapurāna IV. 14). The Anusāsanaparva 34 (61. 32-33) solemnly sanctions the killing of a king in certain circumstances "The people should gird themselves up and kill a cruel king who does not protect his subjects, who extracts taxes and simply robs them of their wealth, who gives no lead. Such a king is Kati (evil and strife) incarnate. That king who after declaring 'I shall protect you' does not protect his subjects should be killed (by the people) after forming a confederacy, like a dog that is afflicted with madness". Manu (VII, 27-28) states that the great principle of danda if properly wielded conduces to the advancement of the three purusarthas, but if a voluptuous, mean and unjust king wields it, it recoils on his head and destroys the king together with his relations. Kam. 2, 38 makes it clear that danda foolishly wielded might exasperate even hermits. The Santiparva 92. 19 recommends that a king who has false and very wicked ministers and who puts down dharma should be killed by the people. Even as early as the Tai, S. H. 3, 1 it appears that kings were driven away, while the Satapatha Brāhmana (XII. 9. 3. 1 and 3) mentions a king Dustaritu Paumsāyana who had been expelled from the kingdom which had descended to him through ten ancestors. The Sautrāmani isti is prescribed as a rite for a king to regain a kingdom from which he had been driven away (vide H. Dh. vol. II. p. 1227). Santi 92, 6 and 9, Manu VII. 27 and 34, Yaj. I. 356 appear to justify at least deposing a king, if not tyrannicide. Similarly, the Sukranitisara (II. 274-275) states 25 that a king, though of a noble pedigree, should be abandoned, if he violates dharma, if he hates good qualities (in others), lines of policy and the army and if his conduct would lead to the destruction of the kingdom and that the family priest with the consent of the principal

<sup>34.</sup> अरक्षितारं इर्तारं विलोतारमनायक्षम् । तं वै राजकर्ति हन्युः भजाः सन्नह्य निर्मृणम् ॥ अर्दं वो रक्षितेत्युक्तवा यो न रक्षति भूमिएः । स संहत्या निइन्तव्यः श्वेव सीत्माङ् आद्वरः ॥ अनुसासन् 61. 32-33; असत्यापिष्टसचिवो वध्यो लोकस्य धर्महा । शान्ति 92. 19.

officers of state should place on the throne another scion of the royal family who is possessed of the requisite virtues. props up the theory of divine right by stating that the king secures dominion over (lit, purchases) his subjects by his austerities (performed in former lives) and therefore the king is their lord (prakirnaka 25). Sukranīti I. 20 also brings in the doctrine of Karma 'the king holds the earth by the actions of his former lives and by his austerities.' Compare Manu VII. 111-112, Santi 78. 36. The Sukranitisara (IV. 7. 332-333) says that brahmanas may even fight and destroy an oppressive ksatriya king and would thereby incur no sin. The Yasastilaka (III. p. 431) gives examples of kings killed by their subjects, one being a Kalinga king who made a barber his commander-inchief. In fact in all works on polity we find comparatively little about the king's rights and special privileges, but on the other hand the greatest emphasis is laid on the king's dutien and responsibilities. Some works describe the king as a servant of the people whose wages or remuneration for the protection he affords is the taxes he raises. Vide Baud. Dh. S. I. 10, 1, Sukraniti I. 188, Nărada (prakirnaka 48), Santi 71, 10, 36 It may be said here that the apparently inconsistent dicta about the divinity of the king and about his being liable to be deposed or even killed for evil deeds are delivered from two different standpoints and are addressed to different persons. The writers believed in maintaining the status quo about the duties of varnas and asramas, in the privileges of the respective castes and in the progressive deterioration of dharma in the age: to come and wanted a strong king to preserve the social order; therefore the king was raised to divinity and absolute obedience to his orders was demanded. This was addressed to the people in general. There was danger however of bad kings and ministers oppressing the people by misrule. Hence the king and his ministers were threatened with destruction and death. These dicta were principally meant for the king and his advisers.

In the Kautiliya V. 3 we meet with these words "In Rājasūya and other solemn (or elaborate) sacrifices the ' $r\bar{a}j\bar{n}$ ' gets three times the salary given to others who are as learned as he is " (samānavidyebhyas-triguṇavetano rājā rājasūyādisu

<sup>36.</sup> अन्यप्रकाराष्ट्रजिताङ् भूमेः बहुभागसंज्ञितात्। बिटः स तस्य विहितः प्रजापास्त्रन् बेतनम् ॥ नारद् (प्रकीर्णक verse 48); बिटबडेन श्रुलेकन दृण्डेनाथापराधिमाम् । हास्त्रा-नितेन लिटसेथा वेतनेन धनागमम् ॥ ज्ञान्ति 71. 10; स्वभागभूत्या द्रास्यत्वे प्रजानां स दृपः हृतः। ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालमार्थे हि सर्वद्या ॥ ज्ञुक्रनीति 1. 188.

Jayaswal (in 'Hindu Polity' part II, p. 136) seizes upon this passage to show that the king was a salaried person like the prime minister or the commander-in-chief. The words 'in Rājasūya and other kratus' should have raised doubts in his mind about his interpretation, but he entirely missed the significance of the passage. Kautilya in that passage is not referring to the king himself but to his representative or deputy when the king is engaged in numerous ceremonial duties during sacrifices of long duration like the Asvamedha. The Ap-Śrautasūtra (XX. 3, 1-2), Baudhāyana Śrauta XV. 4, Satyāsādha Sr. XIV. 1. 24-25 state that the adhvaryu priest was to deputize for the king when the latter was engaged in the Asyamedha 37 (which was spread over a period of about two years). The salary referred to by Kautilya is to be paid to the adhvaryu when representing the king. Vide H. Dh. vol. II. p. 1232 for this. In X. 3 it is said by Kautilya that a virtuous king on the eve of a battle should urge on his soldiers the fact 'I am a wage-earner like yourselves, this kingdom is to be enjoyed by me along with you. You have to strike down the enemy pointed out by me". Is Here the theory of the king being a wage-earner or a servant of the State is emphasized in a striking manner.

The word 'rājan' is derived in the Nirukta (II. 3) from the root 'rāj' to shine, but the Mahābhārata (Śānti 59. 125) likes to say that the king is styled 'rājā' since he keeps all people contented, that is, it derives the word 'rājan' from the root 'rañj'. Great poets like Kālidāsa (Raghu IV. 12) follow the Mahābhārata in this, as also in deriving the word 'kṣatriya' from 'kṣata' and the root 'trai', meaning one who protects from wound and injury (Śānti 59. 126 and Raghu-vamsa II. 53). Br quoted in the Rāja. Dh. K. (I. p. 5) appears to derive the word both from 'rāj' and 'rañj' (balena caturangena yato rañjayati prajāh i dīpyamānah sa vapusā tena rājābhidhīyate).

There are in our authorities germs of several theories about the origin of kingship. Rg. X. 173 (which corresponds to

<sup>37.</sup> अत्र ये क्षत्रस्यानिवेक्ताररतेऽध्वर्युमिनिविश्वान्तिः। स आह । बाह्मणाश्च राजानश्चाध्वर्युरती द्वा संवत्सरी राजा भविष्यति तस्य श्वश्चष्यं यो हास्य न श्वश्च्यिष्यते सर्वस्यं तं जास्यन्तीति। अधाध्वर्युरेती द्वी संवत्सरी राजा भवति। यजमान इतीतरमाचक्षते । वी. श्री. XV. 4.

<sup>38.</sup> निर्दिष्टकाली धर्मिटः संहरय दृण्डं वृत्यात् । तुल्यवेतनोस्मि । भवज्ञिः सह भोग्य-मिदं राज्यम् । मयाभिहितः परोभिक्त्ताथः । कौदिल्य X. 3. p. 367.

Atharvayeda VI 87 and 88.1-2) has been taken as an election hymn by some writers (e. g. Jayaswal in 'Hindu polity' p. 7). But one is constrained to say that it is probably nothing of the kind. The only words that may lend some colour to the theory of election are 'let all the people desire thee (as king)' in Rg. X, 173. 1, but those words may apply as a benediction even in the case of one who is already a king. In the Atharvaveda III. 4. 2 there is a reference to the election of a king by the people 'the people (visah) chose thee to govern the kingdom. these quarters, the five goddesses (chose thee)'. In Atharvayeda III. 5, 6 and 7 also there is a faint allusion to the election of a king by nobles, king-makers, sutas and headmen of villages, by the clever makers of chariots and the skilled workers in metals. These 'king-makers' are called 'ratnins' in other Vedic texts and the Tai. Br. I. 7.3 states in connection with the twelve offerings in the Rajasuya called 'ratninam havirisi' that the 'ratnins' give the (rastra) kingdom (to the king). Vide H. Dh vol. II. p. 1215 n 2648 and p. 1216 for the 'ratnins'. So it appears that the conception was that the king got the kingdom from nobles, high functionaries and the common people. coronation bath (and its implications) mentioned in the Ait. Br. vide note 105 below. The Ayodhyākānda (chap. 1 and 2) describes how Dasaratha when he grew old desired to make his eldest son Rāma the Crown Prince (vuvarāja), how he called together an assembly of vassal kings, citizens and rural inhabitants and placed before the assembly his idea, how they acclaimed loudly the old emperor's proposal and readily gave their consent. This shows that though kingship became hereditary in course of time some element of popular approval was sought for. But such passages referring to the approval of the people cannot be stretched to mean that the king was chosen by a parliament the members of which were elected by the people. All that happened appears to have been only this that citizens that approved assembled spontaneously and expressed their feelings in the assembly. In the Rāmāyana II. 67, 2 it is said that when Dasaratha died sages like Mārkandeya and Vāmadeva declared along with the amatyas in the presence of the family priest (purchita) Vasistha that as Rāma and Laksmana had gone into exile and Bharata and Satrughna were in the Kekaya country, some scion

<sup>39.</sup> स्वां विको कुणतो राज्याय स्वामिमाः प्रविकाः पञ्ज हेवीः । अथर्व III. 4. 2; ये राजा मो राजकुतः सूता बामण्यस्य ये । उपस्तीन पर्ण महा स्वं सर्वान्कृण्यभितो जनान् ॥ अथर्व III. 5. 7.

of the Ikṣyāku race should be chosen as king. These sages and ministers are spoken of as king-makers ('rāja-kartārah') here and in chap. 79. 1. In the Adiparva 44.6 it is stated that all the citizens of the capital in one voice elected Janamejaya, though a boy, as a king on the death of Pariksit and Janamejaya ruled with the belp of his ministers and purchita. There are historical examples of the election of kings. The ksatrapa Rudradaman was elected king by the people of Surastra (who at one time formed a republic, acc. to Kautilya XI. 1) and he took an oath as stated in his Junagadh inscription in the year 72 (150 A.D.). Vide E. I. Vol. VIII p. 36 at p. 40. Gopāla, the founder of the Pala dynasty of Bengal (730-740 A. D.), was elected a king (E. I. Vol. IV. p. 243 at p. 248 and Jayaswal's 'History of India, 150-350 A.D. pp. 44-45). It appears that it was the business of the chief ministers and brahmanas to propose somebody as king and such persons were called 'raiakartarah'. In Avodhyā 67. 8 they say 'our country is without a ruler and may therefore encounter disaster'. Arājaka does not necessarily mean in Ayodhyā 67 anarchy but a condition in which there is no king nor ruler. Though this is so, it is not possible to agree with Mr. K. P. Jayaswal ('Hindu Polity', part I, pp. 97-98, 134, 173) that 'araiaka' was 'an idealistic constitution, that it was an extreme democracy almost Tolstoian in ideal, that it was based on a legal and communal basis, that it was a case of extreme individualism in which government itself was regarded as an evil.' Ayodhyā 67, 8-31, Adi, 41, 27 ff., Śānti 67, 3 ff., Matsyapurāna 225. 8-9 are the principal passages on arājaka. A perusal of these will convince any one not carried away by the over-patriotic desire to find the latest European thought in our ancient books that arajaka was viewed as a state of chaos and the negation of any constitution: that when a country was without a ruler, no private property in anything existed or was respected and people preyed upon each other like fishes (Ayodhyā 67. 31) and that no Tolstoian ideals were present before the eyes of the writers that drew such a harrowing picture of a State without a ruler. The famous Chinese traveller Hionen Thsang notices (vide Beal's Buddhist Records of the Western World, 1884, vol. I. pp. 210-216) that when Rajyavardhana was

<sup>40.</sup> आ गर्भास्मभृत्यविहतसस्वितर।जलस्मीधारणस्यातः सर्ववर्षेत्भिगस्य रक्षणार्थे प्रतित्वे इतेन आ भाणोन्द्वासायुक्ववधिनृत्वे क्षतस्यप्रतिज्ञेनान्यत्र संद्यामेषु । E. I. vol. VIII. p. 36 at p. 40; मास्यन्यावमपोहित् ब्रह्मतिमिर्लक्ष्माः करं व्यक्तिः स्नीगोपाल इति क्षितीशाशिरसां चूडामाणस्यस्यः ॥ E. I. vol. IV. p. 243 at p. 248 about गोपालः

treacherously murdered by king Śaśānka, the great minister Bhandin (who was also a cousin of Harṣa) called an assembly of ministers and made to the young Harṣavardhana a proposal to assume the royal authority, which proposal was backed up by all the ministers and magistrates, that thereupon Harṣa agreed to become king after consulting the oracle of Avalokiteśvara Bodhisattva. After the death of Parameśvaravarman II (of the Pallava dynasty), when the Pallava kingdom was subject to anarchy, the subjects chose a king. For the details of this election, vide the important constitutional document of the Vaikuntha Perumal temple (Dr. C. Minakshi's 'Administration and Social life under the Pallavas', 1938, p. 38). The Rājatarangiņi narrates (V. 461-463) that Yaśaskara who was originally a poor man was chosen as king by the brāhmaṇas.

In some other places a theory somewhat like the theory of social contract expounded by Rousseau is adumbrated. theory of social contract is presented in modern times under two forms. In one there is supposed to be a tacit or explicit agreement between the Government and the people. In the 2nd form it is supposed that a political society was constituted by a compact among individuals (to which the ruler was not a party), This theory puts forward the notion that government depended on the consent of the people. Kautilya (I. 13) refers to the legend that Manu Vaivasvata was made a king by the people, who agreed to assign one-sixth of the grain raised by them as the king's share in return for the protection afforded by him. But Kautilya is silent as to whether Manu made any promise to the people. Santiparya, chap. 59, states how Vainya, the first king, was called upon by the gods and sages to take an oath and how he promised them that he would protect the world, and would carry out his duties as laid down in the science of government and not act at his sweet will. 41 When this theory of an agreement between the king who took an oath and the people spread among the people, the theory of the divine right of kings, if ever seriously held, would recede more and more into the back-ground. Vide Dr. Beni Prasad's 'Theory of Government in Ancient India' chap. VIII and 'Pre-Buddhist India' (1939) by Mr. R. N. Mehta, chap. II pp. 79 ff. and 101 for election of

<sup>41.</sup> प्रतिक्रां चाभिरोहस्य मनसा कर्मणा निरा। पालयिव्यास्पदं भौनं बह्नोत्येवारं चासकृत् ॥ यश्चात्र धर्मो नीत्युक्तो दृण्डनीतिव्ययाध्यः । तमझङ्कः करिव्यामि स्ववशी ने किटासमा ॥ शान्ति 9. 106-108.

kings and for Buddhist theories of government. It is not possible to hold as Jayaswal, U. Ghosal and others do (e.g. 'Manu and Yājāavalkya' II, 'Hindu Polity' part II pp. 54-57) that the theory of social contract was the earlier one and that the theory of divine right of kings was later on propounded by the Manusmrti to support the brāhmana empire of Pusyamitra. Jayaswal is wrong in saying (in 'Hindu Polity' part II p. 57) 'the theory of the Mānava was never approved or adopted by a single subsequent law-book'. It has been shown above that Nārada and others espoused the same theory. Manu himself eulogises the supreme power of daṇda over the king himself (Manu VII. 28). He makes use of both the theories as occasion demands.

The germ of the theory of Divine Right of kings probably goes back even to the Rgveda. Rg. IV. 42 is a hymn of king Trasadasyu, son of Purukutsa. Some of the ideas therein are startling enough. He says 'the gods rely on the might of Varuna, while I am the lord of the people (verse 1, kratum sucante Varunasya devā rājāmi krsteh &c); I am Indra and Varuna, I am the wide and the deep Heaven and Earth, I am the son of Aditi (verses 3 and 4)'. Here there is an explicit claim by a king to be identical with the mightiest and greatest gods of the Vedic pantheon. In the Atharvaveda VI. 87. 1-2 it is said about the king 'May all the people long for you, may not the kingdom be lost from your hands, may you stand firm in the world like Indra and may you uphold the kingdom'. In the Satapatha Brahmana V. 1. 5. 14 (when describing the shooting of arrows in the Vajapeya) it is said 'the  $r\bar{a}janya$  is most manifestly of Prajapati, while being one he rules over many'. Here the position of the rajanya appears to be regarded as due to his being the representative of Prajapati. In the Sat. Br. V. 4. 3. 4 the sacrificer in the Rajasuya is identified with Indra and it is said that that position is due to two causes viz. (1) his being a member of the ksatriya order and (2) his participating in a solemn sacrifice. But passages like the last and Sat. Br. V. 1. 3. 4. V. 1. 4. 2. V. 2. 2. 14 should not be relied upon in support of the theory of the divine right of kings (as done by U. Ghoshal in 'Hindu Political Theories', pp. 28-29), since every participator (whether a brāhmana or a ksatriya) in such solemn sacrifices as the Agnistoma and Vajapeya was supposed to possess a celestial body after diksā and Pravargya and was often spoken of as identified with Indra and other gods. Visvarupa on Yai. I. 350 quotes a long vedic passage (agama) in which it is stated "the gods said to Prajāpati 'we shall arrange for a king in human

form by taking from the moon, the sun, Indra, Viṣnu, Vaisravana (Kubera) and Yama respectively majesty, brilliance, valour, victoriousness, liberality and control" and that the king thus formed asked the gods to give to him Dharma as his friend and that then he would protect the people and then the gods made Dharma (i. e. danda) his friend,

We may examine the theories of the origin of kingship in the Mahābhārata. The Santiparva deals with this subject in two places, in chap. 59 and 67. In chap. 59 Yudhisthira asks the great warrior and statesman Bhisma how the title 'king' arose and how one man, who has fundamentally the same physical and mental equipment as other men, rules over all men. These are not really two questions but only two aspects of the same question. Then Bhisma starts by saying that there was originally a state of perfection (Krtaniaa) in which there was no king, no kingdom, no punishment and no chastiser. Gradually moha (delusion or aberration of mind) spread among people and then greed, sexual desire and passions arose and the Vedas and dharma perished. The gods did not receive offerings and went to Brahma, who composed a vast treatise as stated above (p. 4) that dealt with the four goals of existence for the benefit of the world and that was the cream of learning. Then the gods went to Visnu and requested him to appoint (as king) one who deserved to be the best among men. Visnu created a son from his mind called Virajas who did not want to be a king. Fifth in descent from Viraias was Vena who destroyed dharma and so the brahmanas killed him and from his right arm they churned Prthu, handsome, well-armed and proficient in the Vedas, Vedāngas and Dandanīti. Gods and sages asked him to follow settled dharma, to control his senses and to take an oath (set out above in note 41). He was crowned by the gods and sages for the protection of the people. Visnu himself established him saying 'Oh king, no man will go contrary to your order' and then Visnu entered the king Prthu (verse 128) and it is therefore that this world since then bows to kings as to In this account the oath administered to Prthu was so administered by the gods and sages and not by the people in the mass, nor does Prthu expressly promise anything to the people as such. Probably it was thought that the promise to the sages was impliedly a promise to the people in general. But the account, such as it is, rather appears to emphasize the divine origin of kingship.

Chap, 67 contains a much shorter version of the origin of kingship, probably because a few chapters before another version has already been given or because it embodies the views of some prior work or teacher. It begins by saying that the most desirable thing for a State is to crown a king, that in a kingless country there is no dharma, no security of life nor of property, that therefore the gods appointed kings for protecting people. Then it proceeds to say that the people assembled and made compacts (sunuyān) amongst themselves that whoever would commit libel or assault or adultery and break the compacts made by the people should be abandoned. All people went to Brahmā and requested him to appoint a ruler whom they would all honour and who would protect them. Brahmā appointed Manu for that purpose, but Manu did not at first like the idea, saving 'Government is a very difficult business among men who are always deceitful and I am afraid of the sinful acts of men'. The people asked him not to be afraid as the sins committed by men will affect the perpetrators (and not Manu) and that the people would give him shares of produce (one-tenth of grain, one-fifth of cattle, one-fourth of their dharma &c.). Manu then agreed, went round the world, terrorizing evil-doers and making them conform to dharma. This story about Manu and the people is alluded to by Kautilya (vide p. 31 above). Even here Manu promises nothing expressly, while the people agree to pay taxes and answer for their own sins. There is no doubt that some of the details in the two chapters are different. In chap. 67 there is no reference to an original state of perfection nor to a vast work nor to any oath; so also in one it is Vainya who becomes the first king and in the other it is Manu. But the conception in both is mythological and the fundamental fact in both is the same. God gives a king to the people in both, when they were without a king and degeneracy had set in. Though there is no offer to give a share in chap. 59 yet it is to be inferred from the pratijāū of Vainya that every subsequent king was deemed to do the same. It may be said that in chap. 67 there is a blending of the theory of Divine Right and of an original compact between king and people. In both, however, the emphasis is on the theory of the divine origin of kingship. Santi 67.4 states one desirous of prosperity should honour the king as one honours Indra', while chap. 59. 139 asks 'what is the cause but the divine character (the king possesses) on account of which people remain under his control? It must be said that in both

chapters of the Santiparva there is no proper theory of contract between king and people.

The Nāradasmṛti as indicated above (pp. 23,27 and note 27) is a thorough-going advocate of the theory of divine right. It says (prakirṇaka 20-22) 'It is Indra himself who moves about on the earth as king; people can nowhere live after transgressing his orders. Since the privilege of protection is his because of his supreme power (majesty) and on account of the fact that he is benign to all creatures, the settled rule is that whatever a king does is right. Just as the husband, though weak, must be honoured by the wife, so a ruler though devoid of qualities must be honoured by his subjects'. Verse 25 inculcates the duty of obedience to the king.

According to Mr. J. N. Figgis in his book 'The divine right of kings' (1934) pp. 5-6, the theory of the Divine Right of kings in its completest form involved the following propositions: (1) monarchy is a divinely ordained institution; (II) hereditary right is indefeasible i. e. the right acquired by birth and descending by the law of primogeniture cannot be forfeited through any acts of usurpation, or by any incapacity of the heirs or by any act of deposition; (III) kings are accountable to God alone, i.e. a limited monarchy is a contradiction in terms; (IV) nonresistance and passive obedience are enjoined by God i. e. in any circumstances resistance to the king is a sin and leads to damnation and that when the king issues a command directly contrary to God's law, the latter is to be obeyed and also all penalties attached to the breach of the king's law are to be patiently borne. This theory was very much to the fore in the 16th and 17th centuries when in Europe theology and politics were in close union.

It is to be seen how far the ancient Hindu theory agreed with this full-fledged theory of the divine right of kings. As regards proposition I it has been shown above that the Manusmrti, the Mahābhārata and other works held that the king was either God himself, or god's vicar or vicegerent performing functions similar to those of several gods. As regards proposition II all Sanskrit works recognised hereditary right and primogeniture, but they allowed exceptions as will be shown later on. Our ancient books did not accept the third and the fourth propositions in toto. They say that the king cannot do as he likes, that he has to carry out the dictates of dharma, his

power to make new rules is limited and if he does not act up to the rules of dharma he may be deposed, disobeyed or killed. Vide quotations from Sukraniti and Anusasanaparva cited above. When Manu (VII. 111-112) says that a king who harasses his kingdom loses his life, his family and his kingdom, it is implied that people are not bound to suffer silently all the wrongs heaped upon them by a bad king but that they may turn round and either depose him or kill him. Fick (pp. 103-104) gives examples from the Buddhist Jatakas where bad kings were killed by the people and others were elected in their place. There is no doubt that obedience to the king is enjoined by Nārada and others, but it is due to the king only so long as he does not swerve from the path of right and virtue. Nārada 48 (prakīrņaka verses 12 and 32) says 'on account of his majesty and sanctity a king and brāhmana are not to be abused if they do not swerve from the right path; one should not treat with contempt or scold the king, one should abide by his order, since (the penalty of) death may follow from violating it (king's order)'. Here the duty of obedience is not based on the divine origin of kingship, but on the practical wordly ground that an offended king may punish with death. Narada's doctrine does not lead to the requirement of absolute submission and non-resistance to a wicked king.

It is impossible to hold that the theory of divine right was put forward as a counterblast to the theory of social contract. The theory of divine right would arise very naturally even in the oldest days, while the theory of social contract is the product of a more advanced stage of political thought. The theory of divine right is not more absurd than the theory of social contract and was popularly held not only in India, but in many Christian countries, relying on passages in the Bible such as Daniel 4 and Romans 13. 1-7. The theory of divine right was circumscribed in India by another theory from very ancient times. The cry of the American colonists against England in the 18th century was that taxation and representation went hand in hand; that of the ancient Hindu political and dharmaśāstra writers was that taxation and protection went hand in hand (see n. 45). Baud. Dh. S. I. 10. 1. says 'the king being hired for the sixth

<sup>42.</sup> अनिर्देश्याविनन्धी च राजा बाह्यण एव च ै दिसिमत्वाच्छु चित्वाचच यदि न स्यात्पश्च श्रद्धतः ॥ तपःकीता मजा राजा मधुरासां ततो छपः । ततस्तह चासि स्थेयं वार्ता चासां तहाज्ञया ॥ तस्मात् सं नावजानीवाचाकोशेज विशेषतः । आज्ञायां चास्य विदेत सुरपुः स्यात्तद्व-व्यतिक्रमात् ॥ नारव् ( मकीर्णक 12, 25, 32). Vide Manu VII. 12-13, Gautama XI. 32. ( rajacaryāvanindyau ).

part (that he takes as tax) should protect the subjects'. Yāj. I. 337 states 'The king shares half of that evil which the subjects do when not protected by the king, since he takes taxes (from the people) and Yaj. I 334 lays down that a king who protects according to sastras receives the 6th part of the merit (punya) of the subjects. Santiparva (57, 44-45) states 'One should abandon six persons like a leaking boat in the ocean viza teacher who does not explain, a priest who does not study the Veda, a king who does not protect &c. 'Sukranīti I. 121 affirms 'the gods destroy a king who does not protect, a brāhmaņa who does not perform austerities, a wealthy man who makes no gifts.' Vide Vasistha I. 44-46, Gaut. XI. 11, Visnu Dh. S. III. 28, Udyogaparva 132. 12, Santi 67. 27 (4th part of punya), Santi 24. 12 (4th part), Šānti 72. 20, Asramavāsi 3.40, Anusāsana 61.34 and 36, Kam. II. 10 for the idea that the king receives a part (generally 6th part) of the punya (and also sin) of the people. The king had to protect even forest hermits who paid no taxes, as he would share in their punya43, Vide Rāmāvana III. 6.14, Kālidāsa echoes this in the Sakuntala II. 13. Adiparva 213, 9 looks upon the king who takes the sixth part as tax and affords no protection as the arch-sinner in the world. Santi 71, 29 says that the spiritual merit that a king gathers by protection according to the sacred code yields rewards for him in heaven for ten thousand years.

From the preceding pages it is clear that the following are put forward as the grounds on which the obligation to render obedience to the ruler is based: (1) the king has divinity in him, (2) the great utility of the ruler affording protection as regards life, liberty and property, (3) the fear of punishment (Manu VII. 22), (4) a primeval contract between the ruler and the people, (5) the interdependence of the ruler and the people as parts of one organism (viz. the State). Vide Medhātithi on Manu IX. 294 for this last.

Who should be king? There were several views on this point. One meaning of the word 'rājan' is 'kṣatriya'. Manu (VII. 1) states that he will declare rājadharmas and in the very next verse he employs the word 'kṣatriya' and remarks that a kṣatriya who has undergone the upanayana samskāra (or abhiṣeka according to some commentators) should afford protection to all in his kingdom. Therefore a kṣatriya is the most proper person

<sup>43.</sup> यत्पारोति परं धर्म हानिर्मूलफहाद्यानः । तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः । अपच्यकाण्यः 6.14.

to be a king. Some of the works such as the Rajadharma-kaus. tubha, Rājanītiprakāsa, the Nītimayūkha, and Par. M. vol. I. pp. 449-451 refer to the discussion in the Pürvamimänsä works on the topic of the Avesti sacrifice. On Jaimini II. 3. 3 Sabara and Kumārila hold an elaborate discussion. The Vedic texts say 'rājā rājasūyena yajeta' ('the Rājasūya should be performed by a rajan'). Among the numerous constituents of that sacrifice there is an isticalled Avesti, with reference to which a vedic passage says 'if a brāhmana performs avesti he places the ahuti (offering) for Brhaspati in the middle. if a ksatriva performs it the offering to Indra is placed in the middle of the offerings &c. '. The pūrvapakṣa (prima facie view) is that the word 'rajan' applies to any one (whether a brahmana, a ksatriya or a vaisya) who protects the people. The siddhanta (the established conclusion) is that in this text the word raim means a ksatriva and that by the other passage about brahmanas &c. what is meant is that brahmanas and vaisvas may independently perform the Avesti sacrifice, but that only a ksatriva can perform the Avesti as part of the Rajasuya rites. Sabara makes the interesting remark that in the Andhra country the word 'rajan' is applied to a man of the kaatriya caste even though he does not pursue the occupation of protecting a country or a city; while Kumārila observes that persons of all the four varnas are seen as rulers of kingdoms. 44 In the literature on dharmasastra the word 'rajan' is understood in the sense of 'one who rules over or protects a country' (i. e. the purvapaksa view in the Pürvamimänsä). Vide Medhätithi on Manu VII. 1. Aparārka45 (on Yāj. I. 366) remarks "when he who is not a ksatriva performs the work of a ksatriva (i. e. becomes a king) he should do all this (that a keatriva king has to do) since the maxim is 'that by assuming the position or the work of a particular person or thing one receives what is due to that other' and the

<sup>44.</sup> अवेष्टी यज्ञसंयोगास्कृत्यधानसुरुवते । जै. II. 3, 3; नमु जनपद्गपुरपरिरक्षणशृत्ति-ममुपजीवरयपि सात्रिये राजशब्दमान्धाः पयुक्तते प्रयोक्तारः । शबर (p. 580); तज्ञ राज्य-मविशेषेण चरवारोपि वर्णाः कुर्बाणा दृश्यन्ते। तस्मात्सर्वे राजानः । तन्त्रवार्तिक p. 580.

<sup>45.</sup> एतस्पर्व अश्रियस्य राज्यं कुर्वतः अविहितस् । यदा पुनरस्थियः स्वियकार्यं कुर्यासद्दानेनाप्येतस्तर्वमञ्जेष्टयः । तत्कार्यापस्या तद्धमिलामः—इति न्यायात् । कराहानमपुक्त-सञ्ज प्रजापालनस्य । सर्वे हि धर्नं प्रयथ्धकारमसम्बाधि प्रयोजनसृद्धिकाति । न च करदानस्य स्वग्नस्र स्वयस्य प्रयोजनसन्ति । तस्मात्करमा वृद्दानेन प्रजापालनं विधेयमिति सिद्धस् । अपरार्क on या. I. 366. This maxim is taken from the महाभाष्य on the first सार्तिक on पाणिनि I. 1. 56 'लोके यो यस्य प्रसङ्गे नयति लभते । स्वत्यार्थाणे । तद्याया । उपाध्यायस्य जिक्यो याज्यकुलानि मत्याद्यासनादीनि लभते । Kielhorn's ed. vol. I. p. 133. Its form in grammatical works is तस्थानायने तद्धमिलामः ।

duty of protecting the subjects arises from the fact of taking taxes from them. For everyone when giving wealth does so with reference to a purpose related to himself and there is no purpose except one's protection that is intended in rendering taxes. Hence it is established that whoever receives taxes must secure protection of the subjects". According to Kullūka the word 'rajan' means 'any person who is crowned king and protects the country and capital and is not used in the sense of 'a person of the ksatriya caste'. The RajanItiratnākara (p. 2) after citing Kullūka and Kāmadhenu states that many hold that 'rajan' means 'any one who takes upon himself the task of protecting the subjects'. The Rājanītiprakāśa holds<sup>46</sup> a long discussion (pp. 10-15), states that the word 'rajan' may have three meanings viz. any one who protects people, a ksatriya in general or a ksatriva who is crowned and ultimately gives it as its opinion that the word 'rajan' is applied in popular usage to any one, whether crowned as king or not, who is the ruler of a country. The Vaijayanti on Visnu Dh. S. III. 44 explains 'rajñam' as 'of ksatriyas' by following the Avesti maxim.

Several brāhmaṇa families founded kingdoms and empires. Puṣyamitra, founder of the Sunga empire, was a brāhmaṇa (Harivamṣa III. 2. 35 ff, E. I. vol. 20 p. 54); the Kāṇvāyanas, who followed the Sungas, were brāhmaṇas and so were the Vākātakas, the Kadambas (vide Talaguṇḍa pillar Inscription of Kakusthavarman in E. I. vol. VIII. p. 24) and several others. Vide H. Dh. vol. II. pp. 122-123 for texts on the question as to when a brāhmaṇa should follow the profession of arms, Manu XII. 100 states that a brāhmaṇa who knows the Veda deserves to be made a king, a commander-in-chief, the wielder of the power of punishment. Kumārila's dictum that persons of all varṇas are seen to be rulers has been already quoted. Gopāla the founder of the Pāla dynastry of Bengal was a sūdra. Manu IV. 61 directs a brāhmaṇa not to stay in a country where the ruler was a sūdra. Medhātithi 47 explains this by saying

<sup>46.</sup> धूपब्रहणेन अनपवैश्वर्यवत्रिधिकारमाह । प्रमाणान्तरमूला हा प्रधर्म उच्यन्ते न सर्वे वेदमूलाः । मेधा॰ on मञ्ज VII. 1; तथा विज्ञानेश्वरोपि अभिवेकादिग्रणयुक्तस्य राज्ञः प्रजान् पालनं परो धर्मः।तथापि इत्याहणसम्भिन्याहाराह्माशिकापिकापि जनपदैश्वर्यवति लोकप्रसिद्धाः राज्ञान्द्रो वर्तते । राजभीविष. p. 14; अवे हिन्यायेन राज्ञां क्षत्रियाणां न पार्थिवानामेव-वैजयन्तीः

<sup>47.</sup> चो जनपदा ज्ञूज्यकार्यां तत्र म बसेत्। मन्त्रिसेनापतिदृण्डकारिकाद्याः सस मक्त-तयो राज्यं यत्र सर्वाः ज्ञूज्जातियाः तत्र निवासिनिवेधोयम् । मेधा. on मनु IV. 61. It is not clear who कृण्डकारिक (inflicter of punishment?) is. Should we read दृण्डपाशिक (as in the Valabhi plates in E. I. XI. pp. 83 and 94 or XV. p. 257) or कृण्डमायक (as in E. I. IX. p. 289 or E. I. XX. p. 7)?

that the prohibition applies only to a country where all the seven high functionaries such as the chief minister, the commanderin-chief are of the sūdra caste; compare Ap. Dh. S. I. 11. 32. 18. Manu's dictum related to a time when there was hardly any sudra king. But the logic of facts was too much for Medhātithi who had to twist the plain words of Manu. Medhātithi on Manu VIII, 1 remarks that 'persons of other varnas who subsist by the mode prescribed for ksatriyas have power over the kingdom and have to protect the people'. Santiparva remarks that whoever protects people from the hordes of dasyus and wields the power of punishment according to smrti rules must be considered as king. The Harivamsa (III. 3. 6 'aksatrivāsca rājāno viprāh sūdropajīvinah') and some of the Puranas in depicting the awful degeneracy of the Kali age in a prophetic strain state that the kings in the Kali age will be mostly sūdras and that sūdra kings will celebrate Asvamedha sacrifices. Vide, for example, Matsya 144.40 and 43 and Lingapurana 40. 7 and 42. Hiouen Thsang notices that in the first half of the 7th century A. D. Sind was under a sudra king (Beal's B. R. W. W. vol. II. p. 272).

It was almost a universal rule that a male alone was to be the ruler. There appear to have been stray exceptions. The Santiparva (33.43-46) enjoins \*8 upon a conqueror the duty to place on the throne of a conquered country the brother, son or grandson of the vanquished king and if no prince be available, then to crown even the daughter of the late king. The Rajatarangini (V. 249 and VI, 332) describes at great length the regime of the notorious queens Sugandhā (904-906 A.D.) and Didda (980-81 A.D.) of Kashmir. In India for many centuries there has been no Salic Law expressly declaring that daughters cannot inherit land, though on account of the general position of women, the requirements of disturbed times and military necessity women did not generally assume the role of sovereigns. In a copper-plate grant from Ganjam (of about the 13th century) it is stated that when a certain king named Subhākara died his queen ascended the throne and after her her daughter Dandimahādevi, who is styled 'parama-bhattārikā-mahārājādhirājaparamesvari' ruled the earth for a long time (E. I. vol. VI p. 133 at p. 138). Whether the grandiloquent titles were deserved by the queen or were only the exaggerated effusions of a courtier,

<sup>48.</sup> तेवां पुराणि राष्ट्राणि गरवा राजन सहस्वृतः। आनून पुत्रांख पौत्रांख स्वे स्वे राज्ये-भिवेचार ह ... हमारी शास्ति येवां च कन्यास्तत्राभिवेचार । शास्ति 33, 43 and 45.

it is clear that the widow and daughter of the last male ruler succeeded to the throne. The Raghuvamsa (XIX. 55, 57) states that the widowed queen of king Agnivama sat on the throne and carried on the government with the help of hereditary ministers.

Apart from conquest and election in rare cases, monarchy was hereditary and generally descended by primogeniture. The passage from the Satapatha Brāhmana (XII. 9.3, 1 and 3) mentioning the descent of kingship for ten generations in succession has already been referred to (p. 26). Though succession was hereditary it was the general rule that the eldest son ascended the throne when the reigning monarch died or abdicated. The rights of the eldest son or daughter as against the younger son or daughter were very jealously guarded in the vedic age. It has already been shown how marrying before one's elder brother or sister was condemned in the vedic age and also in the times of the smrtis (H. Dh. II. pp. 546-549). Even the Rgveda several times refers to juguistinga (rights of seniority) of Indra (Rg. 1.5.6. III. 50.3). The Tai. S. II. 2.11.5 states that the gods agreed to treat Indra as the 'jyestha' (the eldest) and Tai, S. H. 5, 2, 7 refers to the ancient practice of giving all wealth (of the father) to the eldest son. The Ait. Br. 19.4 narrates the story that the gods did not accept Indra's position as the eldest and most exalted among them and that Indra then induced Brhaspati to perform the Dvadasaha sacrifice for him, whereby he secured that position. The Nirukta II, 10 sets out the interesting story that Devapi and Santanu were two brothers, scions of the Kuru family, of whom Devāpi was the eldest, but Santanu the younger one got himself crowned king and so Devapi practised austeri-The result was that there was a drought in Santanu's kingdom for 12 years. The brahmanas said to him 'You are guilty of having violated dharma in that passing over the eldest brother you got yourself crowned. Therefore God does not send down rain. Then Santanu desired to give the kingdom to Devapi, who however said that he would be his purchita and make him perform a sacrifice. The Rgveda hymn X. 98 was then composed by Devāpi for bringing down rain. This story shows how long before Yāska the popular belief was that it was a great sin to

<sup>49.</sup> तस्माज्येष्टं पुत्रं धनेन निरवसाययम्ति । ते. सं. II. 5. 2.7. Ap. Dh. S. ( II. 6. 14.12-13) cites this text and says that it is a mere anuvāda and not a vidhi and gives it as its own view that sons equally share the paternal wealth.

pass over an elder brother in marriage and other matters and doing so brought down the serious displeasure of the gods. Vide Brhad-devatā VII. 156-157 and VIII. 1-9 for the same story in a little greater detail, viz. that Devapi suffered from a skin disease, that when Devapi said to the subjects that he did not deserve the kingdom and that Santanu should be their king, the subjects crowned Santanu as king. When Yayati desired to pass over his elder sons Yadu and others because they disobeyed him and wanted to make the younger Puru his successor the brahmanas and citizens protested 'How can the younger son secure the kingdom passing over the elder one 50 '? Arjuna upbraids Bhimasena who got enraged against Yudhisthira 'who would act against one's eldest brother that follows the path of dharma?' (Sabhā 68.8). In the Rāmāyana 51 Daśaratha addresses Rāma (II. 3.40) 'you are born of my eldest queen, who is of the same class as myself (i.e. of ksatriya blood)' and Vasistha says to Rama 'Among all Iksvakus the eldest son becomes the king: a younger brother is not crowned king when the elder exists' (II. 110.36). The Ayodhyākānda in several places (8.23-24, 101.2) reiterates the idea that all the sons of a king do not succeed but only the eldest, although the other sons may be equally fit and endowed with qualities. Kautilya (I. 17) 52 states that people esteem rulership going to the eldest except in the case of some calamity. Manu IX. 106 says that by the very birth of the eldest son, a man becomes free from the debt he owes to his pitrs and therefore the eldest deserves to get everything from the father. The Rājadharma-k. (pp. 234-235) after quoting the Kālikāpurāna and the Ramayana lays down the following propositions: (1) the aurasa son of a king alone succeeds in preference to the eleven kinds of secondary sons (whether he is junior or senior in age): (2) if the son of a junior queen (of the same caste) is senior by birth, he succeeds in preference to the son of the senior queen.

<sup>50.</sup> कर्य उपेष्ठानतिकस्य कवीयान् राज्यमहीति ॥ ... मातापित्रोवेश्वनकृद्धितः पश्यक्ष वः ध्रुतः । स पुत्रः पुत्रवराक्ष वर्तते पितृमातृषु ॥ आदिपर्व 85. 22 and 25 = वासु 93. 79 and 81.

<sup>51.</sup> ज्येष्टायामपि मे पत्थ्यां सहुद्धां सहुद्धाः ग्रुतः। उत्पन्नस्यं ग्रुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः। ... तस्मारं पुष्ययोगेन पीक्शज्यमबाण्डाहि। अयोध्याकाण्डा II. 3. 39-41. These are quoted in राजधर्मकी. p. 234 and राजधर्मकाण्डा II. p. 13 (with variations), इश्वाकृणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः। पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्टो राजाभिविषयते॥ अयोध्या 110. 36.

<sup>52.</sup> अन्यत्राधस् येश्वर्य ज्वेष्ठभागी (१) तु पूज्यते । स्तीदिल्य I. 17 last verse but one.

who (son) is younger in age; (3) if two sons are born to two queens at the same moment, the son of the senior queen is preferred; (4) if twins are born to the senior queen, the son who is born first is to be preferred.

If the eldest son suffers from a physical or mental defect (such as blindness or lunacy) he is to be passed over and his younger brother becomes king (vide Manu IX. 201 for grounds of exclusion from inheritance). Adiparva<sup>52</sup> 109, 25 states that Dhrtarastra because he was blind did not succeed to the kingdom. Vide also Udyoga 147, 39. The Sukranitisāra (1, 343-344) states that if the eldest prince suffers from deafness, dumbness, blindness, leprosy or impotence he is unfit to rule and that in such a case his younger brother or son should succeed. The Sukranitisāra further points out that by dividing a kingdom among the several princes no benefit results, but on the contrary the small parts would fall an easy prey to enemies: therefore when the eldest alone succeeds he should make his younger brothers provincial governors or superintendents over the treasury, horses &c. (I. 346-348). The Rajadharmakaustubha lays down a few additional propositions: (1) even if the eldest does not succeed owing to some mental or physical defect, his son's right will remain intact and R. D. K. quotes the words of the fisherman chief to Bhisma in Adi. 100, 92,55 The Balambhatti on Yāj. I. 309 and Rājanltiprakāsa p. 40 say the same. Another example is that of Ansuman who became king when his father Asamañia was exiled from the state by Sagara for his misdeeds. (2) When a younger son is crowned king because the eldest is disqualified, then after the former's death his son succeeds and not the son of the disqualified eldest son who is born after the coronation of the younger (e.g. Yudhisthira deserved the kingdom on Pandu's death and not Duryodhana). The Nitivakvāmrta (sec. 24 p. 249) lays down the order of succession in the case of kings as follows: the son, full brother, half-brother, uncle, a male of the same family, daughter's son, a stranger (who is either elected or who takes up the kingdom <sup>36</sup>).

<sup>53.</sup> धृतराष्ट्रस्यचन्नुष्ट्वाङ्गाज्यं न प्रत्यपद्यतः । आदिपर्व 109. 25 quoted by राज-धर्मकी. p. 235.

<sup>54,</sup> जरीहोपि घधिर: कुष्टी मूक्तोम्ध: वण्ड एव खा। स राज्याहों भवेग्नेव आता तत्पुत्र एव हि ॥ सकती. I. 343-344,

<sup>55.</sup> तबायस्यं अनेबास तत्र मः संशयो महान्। आदि 100. 92.

<sup>56.</sup> सुतसीव्यसपरमपितृष्यकुष्टयदीवित्रागसुकेतु पूर्वपूर्याभावे भवत्युसरस्य राज्यपदाः वातिः। गीतिवाक्यासुत (शावरकासस्टरेश) p. 249.

Sometimes a king selected a younger son to succeed him. There are famous historical examples. The great Gupta Emperor Samudragupta though a younger son was nominated by his father Chandragupta I to succeed and by his brilliant and most successful career Samudragupta more than justified the choice. Vide the Allahabad Pillar Inscription verse 4 (Gupta Inscriptions p. 6). Similarly Chandragupta II, though younger, was nominated by his father Samudragupta to succeed himself. Yayāti selected his youngest son Pūru because he was devoted and obedient and the eldest and other sons disobeyed him. Vide Adiparva chap. 75 ff. and above p. 42. The principle of hereditary succession was so strong that even a boy king was placed on the throne. Vide Raghu, XVIII, 39.

In almost all works on rajasastra there is a disquisition on the qualities that a good king should possess. Vide Kaut, VI. 1. Manu VII. 32-44, Yāj. I. 309-311 and 334, Śankha-Likhita quoted in R. D. K. III. p. 14 and Rajaniti-prakasa p. 116, Santi 57, 12 ff. and 70, Kam. I. 21-22, IV, 6-24, XV, 31, Manasollāsa II. 1. 1-9 (p. 29), Sukra I. 73-86, Visnudharmottara II. 3. Only one or two passages can be set out here. Yāj. (I. 309-311 and 334) states 'a king should have great energy, should be generous, mindful of past (good or bad) turns done by others, dependent on those who are advanced (in austerities, knowledge and experience), possessed of a disciplined mind, endowed with an even temper (in good or bad luck), born of a noble family (on both sides), truthful, pure (in body and mind), prompt in action, of strong memory, not mean-minded, not harsh (in words or acts), observant of the rules of dharma (as to varnas and asramas), free from vices, talented, brave, clever in concealing secrets (or acc. to Bharuchi and Apararka 'clever in scenting the secrets of his enemies'), guarding the weak points of his state, well-taught as regards logic, the science of government, the science of wealth and the three vedas. He should be forbearing towards brahmanas, straightforward towards his friends, wrathful towards his enemies, and should be (kind) like a father towards his servants and subjects'. Manu VII 32 is very similar to Yaj. I. 334. The Mit. says that the qualities specified in Yaj. I. 309-311 are antaranga (inward or more essential). The 2nd quality 'sthula-laksa' occurs also in the inscription of Rudradaman (E. I. vol. VIII. at p. 44). From I. 312 Yat. states the bahiranga qualities viz. selection of ministers, purchita and sacrificial priests, gifts to worthy brahmanas, protection &c. Kautilya VI. 1 contains several lists of the king's qualities from several points of view. First, there is a list of qualities that make the king win the heart of the people (or make him approachable) viz, being of a noble family, godly, spirited, consulting the aged, virtuous, truthful, not failing in his promises, grateful, taking broad views (not pusillanimous), highly enthusiastic, not given to procrastination, powerful enough to control his feudatories, firm in mind, having a council of ministers of no mean calibre, desirous of self-discipline. These are called 'ābhigāmika-guņas' which word occurs in the Palitana plates of Dharasena II (of Valabhi) in E.I. vol. XI p. 83 and in the Māliya plate of the same king (Gupta Ins. pp. 164, 169). The Dasakumāracarita VIII appears to make a pointed reference to this list when it makes a character say that the king (there referred to) has in him all the qualities beginning from good family (sarvaivātma-sampad-abhijanāt-prabhṛti &c.) Then the intellectual qualities he should possess are: desire to learn, study, understanding of what is studied and retaining it, reflection, discussion and devotion to the principles accepted after discussion. Almost the same qualities of the intellect (dhi) are mentioned by Kam. IV. 22. The word 'sakyasamanta' (in Kaut. VI. 1) occurs also in Agnipurana 239. 4. The qualities that are the different aspects of his enthusiasm (or energy) are: valour, non-endurance (of the might of others), quickness (of action) and assiduity. The same occur in Kam. IV. 23. Then follows a long list of qualities that go to make up the personal endowment of the king (ātma-sumpat). Gaut. (XI. 2, 4-6) requires that the king should do what is right (acc. to sastras) and speak (or decide) rightly. should be pure (at heart and externally), should control his senses, be possessed of qualified servants and endowed with knowledge of the means of policy, should be even-handed towards all his subjects and look after their welfare. The long list of Sankha-likhita agrees more or less with those of Kautilya and Yāj. Śāntiparva 70 states that the king should possess 36 qualities, viz. he should not speak bitterly, he should be godly, not wicked, not haughty, of agreeable address &c. Kam. I. 21-22 mentions 19 qualities that lead to the well-equipped personality of the king (ātma-sampat), viz. study of sāstra (Dandanīti), intellect, serenity, cleverness, boldness, power of comprehension. energy, eloquence, firmness, capacity to endure the worries of adversities, majesty, purity, kindness, liberality, truthfulness, gratefulness, noble family, character, self-restraint. Then Kam. in IV. 15-19 sets out the qualities called atma-sampat, which

generally agree with Kautilya's enumeration (in VI. 1). Acc. to Kam. IV. 24 liberality, truthfulness and valour are the three greatest qualities in a king, who, when endowed with these, acquires all other qualities. The Manasollasa (II. 1. 2-7) first enumerates 44 qualities such as truthfulness, spiritedness (which agree more or less with Kautilya's enumeration) and then states that the five most essential qualities in a king are truthfulness, valour, forbearance, liberality and capacity to appreciate the worth of others. The Agnipurana (239, 2-5) enumerates 21 qualities such as noble family, character &c. In the Parasuramapratāpa 96 qualities are enumerated in the Rājavallabhakānda (Ms. 239 of Visrāmabāg collection II, folio 21b). The Sabhāparva 5, 107-109 and Rāmāyana II. 100, 65-67 require the king to avoid 14 faults viz. atheism, falsehood, hot temper, carelessness, procrastination, not seeing the wise, laziness, addiction to five pleasures of sense, considering state matters alone (without mantrins), taking counsel with those who do not know politics. not starting to do what is decided upon, not guarding secret royal policy, not practising auspicious acts, taking up undertakings on all sides at one and the same time. Vanaparva 251. 5 says that subjects do not like a king who is very timid, very weak, procrastinating, careless and immersed in pleasures on account of vices. Sabhā 5. 125 states that sleep (by day), laziness, timidity, hot temper, softness and dilatoriness are six calamities in a king.

The works on dharmasāstra and arthasāstra devote a good deal of space to the education of the king and to his moral discipline. Gaut. XI. 3 requires that the king should have received instruction in Trayl (the three Vedas) and Ānvīkṣikī. This last has been differently interpreted by different writers. Kaut. I. 2 says that Ānvīkṣikī comprehends Sānkhya, <sup>57</sup> Yoga and Lokā-

<sup>57.</sup> सांख्यं योगो लोकायनं चेत्यान्यिक्षिति। ... बलाबले खेतासां देतुभिरम्बीक्षमाणा लोकस्योपकरोति व्यसनेम्युद्धे च बुद्धिमवस्थापयति प्रज्ञावाक्यिक्षयाचेशारद्धं च करोति। प्रवृत्यः सर्वविद्यानास्यापः सर्वकर्मणाम्। आक्ष्यः सर्वधर्माणां शम्बद्धान्यक्षित्री मता ॥ अर्थन्त्राह्म 1. 2. This last verse occurs in वास्त्यायमाण्य on न्यायस्य I. 1. 1, where the 4th pada is विद्योद्धेन प्रकार्तिता. Some read आम्बीक्षकी (Jolly's ed. of अर्थकाक्ष) but आन्विक्षित्रकी seems to be more grammatical and to be the reading of most classical works. The Trivandrum ed. reads आम्बीक्षित्री. Patañjali in his Mahābhāṣya has a sentence विकास आस्त्री लोकायतस्य (Bhāgurī expounds the Lokāyata system), vol. III p. 325 on Pāṇini VII. 3. 45. Later on Lokāyata came to be identified with atheistic views that denied the existence of a soul or the next world. Sankara on Vedāntasūtra II. 2. 1 and

yata and that it examines the relative strength of the three other vidyās with reasons, and thereby benefits the world, steadies the mind in calamities and prosperity and imparts excellence in intellect, speech and actions. It is always the torch of (sheds light on) all vidyās, it is the means of (inducing to go in for) all undertakings, it is the source of all dharmas. Kautilya derives the name from the root 'ikṣ' with 'anu' and he takes it to mean the science of ratiocination. It is somewhat strange that Lokāyata is included in Ānvīkṣikī, one of the subjects of study for the prince. But it appears from the remarks he makes that Kaut, uses it only in the sense of logic based on premises derived from ordinary experience (loka) though in later literature Lokāyata came to mean 'nāstika' (atheist, materialist).Acc. <sup>58</sup>

## (Continued from last page)

111. 3. 53 and 54 states that the Laukayatikas held the view that conscious. ness is a quality of the body (and there is no soul over and above the body), The Tantravartika runs them down as fools and apes (on Jaimini 1, 3, 3). In the Rāmāyana Rāma asks Bharata not to resort to Lokāyatika brāhmanas, who, though childish, look upon themselves as learned and who relying on the knowledge acquired by Anviksiki speak nonsense in spite of the fact that there are principal Dharmasastras (that point out the sensible path). लौकायतिकान बाह्मणांस्तात सेवसे । अनर्थक्रजला होते वालाः पण्डितमानिनः ॥ धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः । बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निर्श्ये प्रवदन्ति ते ॥ अयोध्याकाण्ड 100, 38-39. The Kamasutra (1, 2, 30) says that the Laukayatikas hold that a kārsāpana (copper coin) which one is certain of is better than a niska (a gold coin) which is doubtful. वरं सांज्ञियकाकिकादसांज्ञायकः कार्यापण इति लोकायतिका: । कामसत्र I. 2. 30. Rajasekhara in his Kavyamimansa p. 37 (Gaekwad's O, series, ed. of 1934) refers to the opinion of the Laukayatika logicians that the consciousness in human beings arises from the bhutas (elements) just as the power of intoxication (in wine) is due to the mixture of several ingredients (none of which may by itself be intoxicating). The Nitivākyāmrta p. 76 remarks "the Lokāyatika view leads to the effectuation of worldly affairs, for the king is able to uproot the thorns of the country by the help of Lokayata ". ऐहिकभ्यवहारप्रसाधनपरं लोकायतिकम् । लोकायततो हि राजा राष्ट्रकण्टकाश्चरकेवयति । नीतिवा. p. 76. Vide J. R. A. S. for 1917 p. 175 n. 2, article on लोकायत in J. A. O. S. 1930 p. 132 ff., H. Dh. vol. II p. 359 n.; 'Historical Notices of the Lokayatas' in the Silver Jubiles vol. of the B. O. R. Institute, Poona pp. 386-397.

58. आन्वीक्षिकी समस्तसान्दृष्टिकनिक्षपणक्षमा हेतुविद्या। विश्वक्षप on या. I, 306; आन्वीक्षिक्यां तर्कहाक्षं वेदान्ताद्यं मितिष्ठितव् । क्षुक्रजीति. I. 153; आन्धीक्षिकी वेदाद्यविद्याः आस्म्रज्ञानोपपोगिनी न्यायविद्याः । राजनीतिमकाशः p. 118. The word आन्वीक्षिकी is derived as अन्वीक्षा मयोजनं, (कलं) अस्याः इति आन्वीक्षिकी acc. to पाणिनि V. 1, 109. क्षीरस्वामी on अमरकोशः explains 'प्रत्यक्षागमान्यामीक्षितस्य पश्चादीक्षणमन्वीक्षाः सा प्रयोजनं यस्याः , while विश्वनाध on न्यायस्यभाव्यः I. 1. 1 'अवणाद्यः पश्चात् ईक्षाः अन्वीका उक्षवनं तक्षिवीहिकाः सेयमान्वीक्षिकी न्यायतकोदिशब्दैरपि व्यवद्वियते। 7. Vide नीलकण्ड on शान्ति 319, 28 for a similar derivation.

to the Amarakosa, Viśvarūpa on Yāj. I. 306, Haradatta on Gaut. (XI. 3), Aparārka and several others Ānvikṣikī means 'Logic'. Acc. to Kām. II. 7 and 11, the Mit. on Yāj. I. 311, Śukranīti I. 158 it means 'Ātmavidyā' (Metaphysics), while Śukranīti I. 153 and Rājanīti-prakāsa p. 118 combine the two by saying that it is logic that leads on to or is useful for acquiring knowledge of the Self. The Nītimayūkha (p. 34) includes logic and Vedānta in Ānvikṣikī and Mīmānsā and smṛtis under Trayī. The Bārhaspatyasūtra (II. 5-6) advises the king to follow the Laukāyatika doctrines at the time of securing artha (wealth) and the Kāpālika-sāstra in achieving his sexual and similar desires. <sup>59</sup>

Great divergence of views prevailed as to the vidyas that were essential for the education of the king. According to the Manusmrti VII. 43, Śānti. 59.33, Kaut. I. 2, Yāj. I. 311, Kām. II. 2, Sukranīti I. 152, Agni, 238.8, the subjects for the king's education are four viz., Anviksiki, Trayi, Varta and Dandaniti. Kaut. notes that the school of the Manavas held the view that the vidyās were three and regarded Anviksiki as a special branch of Trayi; that the Barhaspatya school was of opinion that they were only two, Varta and Dandaniti, since Trayi only acted as a screen (to obscure the intellect) of one (the king) who wants to know the ways of the world; and the Ausanasas regarded Dandaniti as the only vidya for a king, since according to them, the efforts to learn all vidvas are tied down to it (i.e. are ultimately intended to lead on to the mastery of Dandaniti). will be seen how the Ausanasas and Barhaspatyas had an entirely secular view in the science of government and divorced it from the study of sacred books and metaphysics in the case of the king. The Daśakumāracarita VIII (that displays a deep study of Kautilya) says that the vidyas for the king are four (catasro rājavidyās-trayīvārtānvīkṣikīdandanītih). The Bārhaspatyasūtra I. 3 (Dandanitireva vidyā) holds that Dandaniti is the only (essential) vidyā for the king. Kautilya further explains that dharma and its opposite are learnt from the three Vedas, viz. Samaveda, Rgveda and Yajurveda, that the Atharvaveda and Itihāsaveda (i. e. Itihāsa and Purāna) are the other Vedas and that the six Angas also (viz. phonetics, ritual, grammar, etymology, metrics and astronomy) are comprehend-

<sup>59.</sup> सर्वथा स्त्रीकायतिकमेव शास्त्रमर्थसाधनकाले । कापासिकमेव कामसाधने । वार्टस्यस्य II, 5-6.

ed in the word 'Trayi<sup>60</sup>'. Sukraniti I, 155 says that the 14 vidvas (enumerated in Yāj, I. 3) are comprehended in Trayi. Gaut. XI. 19 expressly says that in doing his duty of making the people observe the rules of the sacred codes the king would have to rely on the Veda, Dharmasastras, the Angas, Upavedas and Purāna. In the Rāmāyana, Rāma and his brothers are often spoken of as proficient in the Vedas, Vedangas, in Dhanurveda, Gandharvayeda, Rajavidya &c. (I. 18. 24 and 26, H. 1.20, H. 2. 34+35, V. 35. 13-14). In the Vanaparva 277. 4 it is said that the princes were proficient in the Vedas with their secret doctrine and in Dhanurveda. In the Adiparva 221, 72-74 Abhimanyu is said to have learned from Arjuna before he became 16 the Dhanurveda in four sections, the knowledge of astras, and the theory and practice of these. Vide also Anusasana 104, 146-147. Khāravela in his Hathigumphā Inscription (E. I. vol. XX. p. 79 11. 2 and 5) states that he learnt Lekha (official correspondence). Rūpa (currency), Gananā (Accountancy) and the administration of justice, when he was the crown prince and also Gändharvaveda (music). In the Junagadh Inscription of Rudradāman (E. I. vol. VIII at page 44) the Mahāksatrapa is said to have attained great fame by his deep study, retention. and actual practice of grammar, artha (either lexicography or politics), music, logic and other vidyas and to have been a fine rider of horses, elephants, chariots and a great adept in wielding the sword and shield and in wrestling 61. The personal attainments of Samudragupta (in Gupta Inscriptions No. 1 pp. 12. 15-16) show how thorough the education of at least some princes was or at least what the ideal about their education was. Vide H. Dh. vol. II. p. 364 for the education of princes and Dr. Beni

<sup>60.</sup> धर्माधर्मी त्रव्याम् । अर्थानधी वार्तायाम् । नयानयी दृण्डलीस्याम् । ..... सामर्थत्रुवेदास्रयी । अर्थवेदेतिहासनेदी च वेदाः । शिक्षा कल्पो ग्याकरणं निरुक्तं छन्दो उपोतिबभिति चाक्षानि । अर्थवास्त्र I. 2 and 3. In the Raghuvam'sa XVIII. 50 Kälidäsa
speaks of only three princely vidyäs and Mallinätha quotes the very words of
कौडिल्य cited here and also Kām. II चयी वार्ता दृण्डकीविस्तिको विद्या मनोर्मताः ।
त्रव्या एव विभागीयं येन साम्बीक्षिकी मता ॥. It should be noted that the Samaveda
is here mentioned first. Probably Kautilya was a student of that Veda. In
the Brahmanas and Upanisads Reveda comes first in the enumeration. Itihäsa and Purana are called the fifth Veda in Chandogya VII. 1. 2. Compare
Agnipurana 238, 9 for words similar to धर्माधर्मी व्यवास etc.

<sup>61.</sup> शब्दार्थनामध्येनयायायाना विद्याना महतीना पारणधारणविज्ञासप्रयोगाताविद्धरुः कितिना सुरगगजरथाचर्यासिकामिनुद्धाय ...... (broken) बल्लाययसोडविकायेण &c. E. I. vol. VIII p. 44 1. 13.

Prasad's 'Theory of Government in Ancient India' p. 218 for an ideal course of education for a prince quoted from the Buddhist work, Sütrālankāra of Asvaghosa. The Nitivākyāmrta62 adds a long list of the accomplishments which a prince should possess viz. all scripts, valuing of jewels, knowledge of arms &c. On reading the ideal courses prescribed for the education of the prince by ancient Indian writers one cannot help feeling that they were probably actuated by the same sentiments that are attributed to Socrates by Plato in his 'Republic' (tr. by Jowett, ed. of 1875, vol. III. p. 357) viz. 'Until philosophers are kings or the kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy and political greatness and wisdom meet in one and these commoner natures who follow either to the exclusion of the other are compelled to stand aside, cities will never cease from ill-no, nor the human race as I believe-and then only will our State have a possibility of light and behold the light of day &c.' The Agnipurana (225, 1-4) prescribes that the prince should be taught dharmasastra, kamasastra, arthasastra, science of archery (dhanurveda), the various arts and crafts by trusted teachers, that he should not be allowed to be associated with those who are angry with the king or disrespected by him or who are greedy and that if it is impossible to impart good qualities to him he should be confined, surrounded by pleasures. The princes were sometimes educated in their own capital or in a nearby college. Vide H. Dh. vol. II. p. 364. Sometimes, it appears, princes went to such famous seats of learning as Taksasilā (vide Jātakas ed. by Fausböll II. 87, 278, 319, 323, 400, III. 158, 168, 415, 463). The subjects of study there were the three vedas and 18 silpāni or vidyās (Jātakas, vol. II. 87, III. 115). Kautilya (I. 4) explains that Varta is constituted by agriculture, the rearing of cattle and trade; it benefits (the State) by bringing in grain, cattle, gold, baser metals, and free labour; by means of varta the king secures treasury and army whereby he brings under control his own side and the enemy. In the Sabhāparva 58 5.79 and Ayodhyākānda 100.47 it is declared

<sup>6%</sup> शिक्षालापक्रियाक्षमः राजपुत्रः सर्वाद्ध लिपिषु प्रसंख्याने पद्पमाणप्रशीवकर्माणे मीत्यागमेषु रत्वपरीक्षायां संभोगप्रहरणोपवाह्यविद्यासु च । नीतिवा. p. 161.

<sup>63.</sup> वार्तायां संभितस्तात लोकोयं द्वस्तमेषते ॥ सभा 5.79, अयोष्या 100, 47; पण्या-कर्षणिञ्याभिः कृष्या गोजावियोषणैः । वार्तया धार्यते सर्व धर्मेरेतीर्ह्वजातिभिः ॥ वनपर्व 150, 30; वार्तामृलो क्वयं लोको क्वायं लोको क्वायं लोको क्वार्तिः १ वार्तिक स्वा ॥ शाम्ति 68.35; विह वर्तेव्यं लोको वार्तिकृत्युक्य केवलम् । ज्ञान्ति 263.8; वार्तासमुद्धी सर्वाः सञ्चद्धयो राज्ञः । तस्य स्वष्टु ससारस्तवं यस्य कृष्टिमेनः ज्ञासवादः सवास्थवयानं च । नितिना, p. 93,

that when the world relies on vārtā it easily prospers. The Śānti-parva (263.3) gives the warning that this world would cease to exist if vārtā was given up, that this world is rooted in vārtā and is sustained by the three vedas (68.35). The Vanaparva (150.30) states that the whole world is sustained by vārtā i.e. by merchandise, mines, trade, agriculture and tending cows, she-goats and ewes. The Nītivākyāmṛta (p. 93) after defining vārtā as above emphasizes that the king secures the abundance of everything when vārtā is prosperous and that the man who has his own agriculture, milch-cattle, plot for growing vegetables and a well in his own house has indeed all the pleasures of this world. These quotations indicate what importance was attached to agriculture and the economic structure of society. The result is that in the Arthasāstra economic matters occupy a very large space.

Kautilya (1.5) starts by saying that the three vidyas (except dandaniti) in the case of the prince depend upon danda that danda in its turn is based upon discipline, which is of two kinds, natural and induced (or acquired). Vidyas produce discipline (of the 2nd kind) in him who possesses the qualities of intellect specified above. Then he goes on to say that the prince should learn the alphabet and arithmetic after his caula is performed (in the 3rd year or later) and after upanayana he should learn the three vedas and anviksiki from the tistas (those learned in the veda), varta from the heads or superintendents (of the various departments thereof) and dandaniti from expounders (of the  $vidy\bar{a}$ ) and from practical politicians. Vide Manu VII. 43 (=Matsya 215. 54 and Agni 225, 21-22) for directions as to from whom the prince was to learn the four Kautilya prescribes that the prince should study these up to the 16th year, should then marry and that in order to foster the growth of the discipline of the intellect he should always associate with those who are advanced in the vidyas enumerated above (after his 16th year) and that the king should spend the first part of the day in practising the riding of elephants, horses, chariots and in the science of arms and the latter part of the day in listening to Itihasa which comprises Purana, history, stories, panegyrics, dharmasastra and arthasastra. A king whose intellect is thus disciplined and who is devoted to disciplining his subjects also and to doing good to all will be the sole ruler of the earth. The Nitivakyamṛta (p. 162) defines vinaya as 'acting with humility towards those

who excel in vratas, vidyas and are aged.' Manu VII, 38-39. Kām. I. 19-20 and 59-63. Sukra I. 92-93 (taken from Kām. I. 19-20) extol the value and importance of vinaya and waiting upon the aged and the learned. Manu (VII. 40-42) states that many kings perished with their vast paraphernalia through want of discipline while others, though residing in a forest (i.e. without an army &c.), gained kingdoms through vinava, and names Vena, Nahusa, Sudās son of Pijavana and Sumukha Nimi as those who perished through lack of vinaya and gives Prthu and Manu as examples of those who secured kingdoms through vinaya. Matsya 215.53 is the same as Manu VII. 40. Ancient Indian writers harp on the education of the prince so much because their ideal of kingship was that the king should be a rājarşi (a royal sage). Kālidāsa frequently speaks of this e.g. in Šākuntala II. 14 and Raghuvainsa (I. 58). They were aware, like Socrates, that until either philosophers became 4 kings or kings philosophers States will never succeed in remedying their short-comings (vide p. 50 above). Not only was an extensive course of intellectual training prescribed for the king, but both dharmasastra and arthasastra works strongly and frequently insist upon the necessity of moral discipline and the right direction of the emotions and will in the case of the king.

Kautilya (1.6) emphasizes that control of the organs of sense is the cause of (proficiency in) vidyas and discipline should be attempted by giving up the six enemical tendencies viz. lust, hot temper, greed, vanity (mana), haughtiness or insolence (mada), overjoy. He says that (the whole purpose or insistence of ) all sastras is the restraint of the senses, that even a supreme ruler of the whole earth up to its four borders whose senses are not under control will at once perish and cites two examples on each of these six tendencies, viz. Dandakya Bhoja who attempted to rape a brahmana girl through lust and perished with his kingdom and kinsmen and Karāla king of Videha: Janamejaya (perished) who attacked brahmanas through hot temper and Talajangha who did so against the Bhrgus; Aila who exacted through greed excessive taxes from persons of the four varnas and Ajabindu, the king of Sauvira; Ravana who did not restore another's wife through his conceit and Durvodhana who did not give even a part from his kingdom: Dambhodbhava who despised all beings through his insolence and

<sup>64.</sup> The word 'philosopher' used by Plato has not the narrow meaning of modern times.

Arjuna of the Haihaya dynasty; Vātāpi through overjoy when he attacked Agastya and also the oligarchy of the Vrsnis when they attacked Dvaipāyana 65. These six evil tendencies are called satru-sad-varga or ari-sadvarga. Kautilya adds that by the conquest of these six evil tendencies Jāmadagnya (Parasurāma) and Ambarisa enjoyed the earth for a long time. Kam. (I. 55-58) and Sukra. I. 144-146 give six of the twelve examples of Kaut, and Kam. I 58 is the same as the last verse of Kautilya I. 6. Vide Mārkandeya 27. 12-13. In the Vāsavadattā of Subandhu (Hall's ed. pp. 273-276) there is a long list of the kings of antiquity (Purūravas, Nahusa, Yayāti, Sudyumna, Nala and nine others) who suffered owing to some failing or other in themselves. The Udyogaparva (74, 13-18) mentions by name 18 kings who by their evil career destroyed themselves, their friends and relatives (such as Mudavarta of the Haihayas, Janamejaya of the Nipas, Bahula of Talajanghas, Dhautamulaka of the Cinas). This shows that Cina does not probably stand for modern China in the epic. Manu VII. 44 (= Matsya 215.55) also emphasizes the necessity for the king incessantly to curb the senses and not to fall a prey to vices arising from kāmu and krodha. Manu (VII. 45-48) enumerates ten vicious tendencies due to kāma (desire for pleasures) viz. hunting, gambling, sleep by day, finding fault (with others), women, drunkenness, (excessive indulgence in) dancing, singing and instrumental music, and aimless wandering; and eight vicious tendencies due to krodha (hot temper) viz. tale-bearing, violence, treachery, envy, slander, (improper) seizure of property, reviling and assault. Manu further declares (VII. 50) that among the vices due to kāma, drinking wine, gambling, women and hunting are the most harmful, each preceding one being worse than each succeeding

<sup>65.</sup> Most of these stories occur in the Mahābhārata, Purānas, and Buddhist works. Vide Jolly's ed. of the Kautiliya vol. II. p. 5. But the story of the Vṛṣṇis and Dvaipāyana is not known. For Janamejaya (different from the descendant of Arjuna, the Pāṇḍava) incurring the sin of brāhmaṇa-killing, vide Sānti 150. 3. For Arjuna (called Kārtavīrya) king of Haihayas, vide Sabhāparva 22. 24. Vanaparva 115. 12. Anusāsana 153. 3 ff. Sānti 49. 35 ff. and Āsvamedhikaparva 29. Matsyapurāṇa 43. Vāyu 94. For Agastya and Vatāpi vide Vanaparva 96. In the Mārkaṇdeya the instances of kings that came to grief through kāma, krodha, lobha &c. are different except that of Aila (chap. 27. 14-17). For Dambhodbhava vide Sabhā 22. 24 and Udyoga 96. 7 (cr. ed. 94. 7). For the story of Daṇḍa who raped a maiden of the Bhṛgu family vide Rāmāyaṇa VII. 80-81. Dāṇḍakya Bhoja is mentioned (along with Rāvaṇa and Kicaka) by the Kāmasūtra I. 2. 44-45.

one and (VII, 52) that among the vices due to hot temper, causing physical injury, reviling and deprivation of wealth are the worst. Manu (VII. 52) has a sly hit that these seven vices are more or less prevalent among kings (survatraivānusanainah) and therefore the only choice is that of the lesser or least of evils Kautilva (VIII. 3) has a lengthy disquisition on the views of his predecessors about the relative harmfulness of the three vices due to hot temper and of the four due to kama and states his own opinion that arthadūsana meaning loss of the means of livelihood by gifts, exactions (by the king), loss or abandonment of property is more harmful than reviling and dandapārusva is more harmful than arthaduşana. He points out the benefits derived from hunting viz, exercise, the disappearance of phlegm, bile. fat and sweat, the acquisition of skill in aiming at stationary and moving bodies, the ascertainment of the minds of beasts when they are provoked and occasional travel. 66 These are echoed. almost in the same words by Kām. XIV. 25 and in the Sākuntala (II. 25) by Kālidāsa. Vide Sabhā 68, 20, Udvoga 33, 92 for the Kām. (XIV. 6 and 7) enumerates the seven principal vices. three vices of hot temper and the four of kama and holds an elaborate discussion on their respective demerits. He defines arthadusana (XIV, 17) somewhat differently (viz. as the abandoning of an important object or of great wealth in order to show that what really merits blame is not so). Vide the Visnudharmottara II.65.12-15 for the two meanings of arthadusana<sup>67</sup>. Kām. does not agree that hunting has many good points in its favour and advises the king to prepare a separate well-guarded hunting ground of one-half yojana in length and breadth if he really desires to hunt (XIV, 28-42). The Manasollasa (vol. II) in the 15th chapter of the 4th vimsati deals with hunting as a sport for kings and points out how a forest is to be preserved for royal hunting and how it is to be guarded and enumerates 31 methods of hunting. Kam, warns the king who wants to retain

<sup>66.</sup> सुनयायां तु स्यायामः श्लेष्मपिसमेवस्येवनाशश्चले स्थिरे च काये लक्षपरिचयः कोपस्थाने हि तेषु च सुनाणां चिसज्ञानमीनस्थयानं चिति । कोटिल्य VIII. 3; जितसमस्यं ध्यायाम आममेवककस्यः । चरस्यियेषु लक्षेषु वाणासीद्धरज्ञतमा ॥ सुगयायां लुणाने-सानाहुरम्ये न तत्स्वमस् । दोषाः प्राणहराः प्रापस्तस्मास्यूच्यसनं महत् ॥ काम्र. XIV. 25-26. The reading कोपमयस्थाने in some Mss. of the Kautiliya is preferable in view of Kālidāsa's words 'चिसं भयकोधयोः.'

<sup>67.</sup> Vide the विव्युधमोत्तर (II. 65. 12-15) 'अर्थस्य दूवणं राम द्विप्रकार विवर्ज-येत् ॥ अर्थानां दूवणं चैकं तथा चार्थेन दूवणम् । प्राकाराणां समुच्छेदो दुर्गाद्वीनां समक्रिया ॥ अर्थानां दूवणं प्रोक्तं विप्रकीर्णत्वमेव च । अद्देशकाले यदानमपाने वानमेव च ॥ अर्थेरत् दूवणं भोक्तमसरकर्मप्रवर्तनस् । ।

his kingdom against fondness for women (XIV, 57-58). He further says that a king may even indulge in fondness for women and may even drink moderately, but he must totally avoid gambling and hunting (XIV, 65). Kautilya regards gambling as the worst of the vices for a king (VIII. 3 last sentence in prose). In the Daśakumāracarita (VIII) there is an elaborate (but ironical) description of the mental and other benefits derived from the four principal vices due to kāma. Kam, I. 54 states that hunting, gambling and wine in the case of kings must be condemned, since calamities befell Pandu, Nala and the Vrsnis (respectively) by being addicted to these. Even an ideal king like Rāma was fond of hunting. Sukra (I. 332-333) points out that hunting has much in its favour, but there is one great defect in it viz. slaughter of animals. Sukra (I. 109-119) denounces gambling, drinking and fondness for women as the worst of vices and points out that Indra, Dandakya, Nahusa and Rāvana came to grief through their passion for women (I. 114) and that a king who is excessively fond of dancers, singers, courtesans, wrestlers, eunuchs and men of low birth falls an easy prey to his enemies (I. 128). Kam. (I. 40-46, which are almost the same as Sukra I, 102-107) gives a poetic description of how animals like the deer, the elephant, the moth, the fish and the bee meet death or become confined by extreme attachment to one only out of the five objects of sense and emphasizes that man who can and does enjoy all the pleasures of the five senses must practise great restraint.

## CHAPTER III

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RULER.

All works are agreed that the first and foremost duty of the king is the protection of subjects. Santiparva (68, 1-4) notes that all the seven expounders of polity (rajasastrapranetarah) named by it extol protection as the highest dharma of the king. Manu VII. 144 states that the protection of subjects is the highest dharma and Kālidāsa in Raghuvamsa 14.67 alludes to this dictum of Manu. Protection consists in punishing internal aggression (such as by thieves and robbers and by persons who invade a man's rights) and in meeting external 68 aggression. Vide quotation from Brhaspati below. Gautama (X. 7-8) prescribes that the special responsibility of the king is to protect all beings, to award just punishment and that he has to protect the several varnas and asramas according to the rules of sastra and to bring them round to the path of their proper duties when they swerve from it (XI, 9-10). Vasistha (19, 1-2) states that the wise say that protection is a life-long sattra in which he has to give up fear and softness of heart. Vas. 19.7-8 and Visnu Dh. S. III. 2-3 are similar to Gaut, XI. 9-10. The Santiparva (23.15) repeats a gatha of Brhaspati 'As a snake swallows mice lying in holes, so the earth swallows these two viz. a king who does not fight (an invader) and a brahmana who does not go on a journey (for acquiring knowledge from famous teachers )68a. Manu IX. 306 states that the king protecting his subjects according to the sastra and meting out punishment to those who deserve it performs every day sacrifices in which the fees are one hundred thousand cows (i.e. he secures the spiritual reward of very solemn sacrifices). Yaj. L 335 is to the same effect. Kautilya also lays emphasis on the duty to keep the varnas and asramas to their duties 'Therefore the

<sup>68.</sup> बूदस्पतिः । तस्यजापालनं योकं त्रिविधं न्यायवेदिभिः । परचक्राखीरभयाक्र्यालन् मोन्यायवर्तिनः ॥ परामीकस्तेनभयसुपायैः समयेन्द्यपः । बलवत्परिस्तानां प्रत्यहं न्यायद्र्श्नेनैः ॥ quoted by राजनीतिम, pp. 254-255.

<sup>68</sup>a. धूमिरेती निगिरति सर्पो बिल्हायानित । राजानं खाविरोद्धारं ब्राह्मणं खामवा-सिनम् ।। ज्ञान्ति 23, 15. This is attributed to Usanas in Santi 57.3 (but the words are द्वाबिमी ससते सूमि: सर्पो &c). Vide also Sabha 55, 14. The same verse is हुजनीतिसार IV. 7. 303.

king should not allow the people to swerve from their duties. He, who keeps dharma intact (without breach), enjoys bliss in this world and the next'. Nārada (prakīrnaka 33) states 'His duty is to protect the subjects, to (honour or) listen to the aged and the wise, to look into the disputes of people and to be energetic in his functions as king'. Sukra (I. 14) says that the highest dharma of the king is to protect the subjects and to put down the wicked. According to Atri (verse 28), 70 to punish the wicked, to honour the good, to increase the treasury in the right way, to deal impartially with litigants and to protect the kingdom-these five are declared to be sacrifices in the case of kings. The Visnudharmottara (III. 323, 25-26) refers to the five sacrifices in very similar words. In Santi 77. 33 the king's duty to restrain brahmanas from engaging in unworthy actions is specially emphasized. These passages establish that the principal duties of the king were conceived to be to protect the subjects, to see that the rules of varnas and asramas were carried out by them, to punish the wicked and to do justice.

The duty to protect involved fighting and probable death-Therefore the ancient works on dharma-śāstra always insist that it is the duty of the ksatriya to fight and that death on the battlefield is to be his highest ideal. Manu (VII. 87-89) enjoins upon the king, when protecting his subjects against invasion, not to run away from battle and promises heaven as the reward for kings who die fighting in battle. Yāi, I. 324 holds forth the same reward for all soldiers who are killed in battle. Vide Striparva 2.16 and 18 and 11, 8-9. The Bhagavadgitā (II, 31-37) most solemnly declares that there is nothing higher for a ksatriya than a righteous war, that a ksatriya's duty requires him not to quail in battle, that if he dies in battle he goes to heaven and if he survives he rules over the world, that he should fight as a duty without caring for gain or loss, victory or defeat and if he fights with this attitude no sin attaches to him. Santiparva 78. 31 states that just as those who join in the bath of the king at the end of the Asvamedha are purified of all sins, so all

<sup>69.</sup> तस्य धर्मः प्रजारक्षा बृद्धप्राङ्गोपसेवनम् । दुर्शनं व्यवहाराणासुरधानं च स्वधर्मस् ॥ मारङ् (प्रकीर्णक 33); सुपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम् । बुष्टानग्रहणं निस्यं न नीत्या ते विना स्राभे ॥ ক্লক্ষ০ I. 14.

<sup>70.</sup> हुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धिः। अवक्षपातोऽर्थिषु राष्ट्र-रक्षा पञ्जीव पज्ञाः कायिता चुपाणाम् ॥ अञ्चि verse 28; compare हुष्टकृण्डः सतां पूजा धर्मेण च धनार्जनम् । राष्ट्रस्था समस्यं च । यवहारेषु पञ्चकम् ॥ भूमियामां महायज्ञाः सर्वाकल्मणः नाज्ञानाः । विष्णुधमोत्तर् III. 323, 25-26.

soldiers (of whatever caste and on whatever side) killed in battle become pure by the destruction of their sins. Manu (VII. 94-95) sets out the results for a soldier when he flees from the battlefield. Parasara 11 III. 37 says "Two men pierce the orb of the sun (i.e. reach heavenly worlds) viz. an ascetic endowed with Yoga and a soldier killed while facing the enemy" and the following verses (III. 38 ff) dilate upon how the slain warrior is waited upon in heaven by divine damsels. A verse of the Rgyeda X, 154.3 (= Atharva 18. 2, 17) appears to hold that warriors losing life in battle reap the same rewards that those who make gifts of a thousand cows in sacrifices secure. 72 It is probably this passage which Kautilya has in mind when in X. 3 he refers to the Veda for inciting the soldiers to fight without regard to life. Ap. Dh. S. (II. 10, 26, 2-3) states that a king, who strives to recover the wealth of brahmanas (stolen by thieves) and dies in the effort, is said to perform a sacrifice, in which his body is the sacrificial post and the fees are incalculable and that other valiant men losing life in fighting for a (good) cause are in a similar position. To die fighting for the protection of cows and brahmanas is specially commended (vide Santi 21, 19 and 77, 28 and 30). The Visnudharmasūtra III. 44-46 prescribes 'there is no duty for kings equal to losing one's life in battle; those who meet death in protecting a cow, a brāhmana, a king, a friend, their own wealth and their wife enter heaven as also those who meet death in preventing confusion of varnas (caused by adultery &c.). On the eve of battle the great warrior Bhisma says to his officers 'it is a sinful act for a ksatriva to die in his house from some disease; the ancient code of conduct for him is that he should meet death from steel' (Bhismaparva 17.11). The same idea is presented in Salyaparva 5, 32, Santi 97, 23 and 25.

Kāmandaka<sup>72</sup> (V. 82-83) makes it clear that the subjects require protection against the king's officers, thieves, enemies of the king, royal favourites (like the queen and the princes) and

<sup>71.</sup> ह्वाबिमी पुरुषी लोके सूर्यमण्डलभेदिनो । परिवाद्योगयुक्त श्र रणे खाभिसुस्रे हत: ॥ प्राज्ञ राा. 37, quoted by मेधासिधि on मह्य VII. 89. The same is उद्योगपर्व 33, 61 which reads प्रस्करण मां in the first pada.

<sup>72.</sup> वे युक्यन्ते प्रधनेषु श्रूरासो ये तन्त्यकः । ये वा सत्यद्क्षिणास्ताश्चित्वापि गच्छतात् ॥ इत. X. 154. 3 = अधर्ष 18. 2. 17. This also is quoted by मेधा. on मनु VII. 89. अर्थज्ञास (X. 3) has 'वेद्वेष्वप्यद्वभूषते — समाप्तद्क्षिणानां यज्ञानामवसूधेषु सा ते नतियां श्रूराणामित । .

<sup>73.</sup> आयुक्तकेन्यश्चोरेन्यः परेन्यो राजवलुभात् । प्राधिवीपतिलोभाश्च प्रजानां पञ्चधा भयम् ॥ पञ्चप्रकारमध्येतत्पोद्धं तृपतेर्भयम् । कालन्यकः V. 82-83.

the greed of the king himself. As an extension of the king's duty to protect, the works lay down that it is his duty to support students, learned brāhmanas, and sacrificers, 74 Vide Gaut. X 9-12, XVIII. 31, Kaut. II. 1, Anusasana 61. 28-30, Santi 165. 6-7. Visnudharmasūtra III. 79-80, Manu VII. 82 and 134, Yāj. I. 315 and 323 and III. 44, Matsya 215, 58, Atri 24. The Hindu kings of ancient and medieval India followed this advice with great liberality for centuries and the subject has already been treated in vol. II. pp. 113, 856-864. The functions of Government were not supposed to end with the maintenance of peace and order. but Government must be an instrument of the diffusion of culture. The king is also called upon to support helpless and aged people, the blind, the cripple, lunatics, widows, orphans, those suffering from diseases and calamities, pregnant women by giving them medicines, lodging, food and clothing according to their requirements 75. Vide Vas. 19. 35-36, Visnudharmasūtra III. 65, Matsya 215, 62, Agni 225. 25, Adiparva 49. 11, Sabhā 18. 24, Virātaparva 18. 24, Santi 77.18. The Rajaniti-prakasa (pp. 130-131) quotes 76 the Visnudharmottara requiring the king to honour and protect chaste women (pativratās) and Sankha-Likhita to the effect that even ksatriyas and vaisyas who cannot maintain themselves by the methods prescribed by the sastras for them should approach the king who should help them with the means of livelihood and thev should work for the king in the manner laid down for them and that sudras also should apply their skill and crafts for the benefit of the king when so maintained. 77 Medhātithi on Manu V. 94 states that when a king supports his subjects in a famine by distributing food from his treasury no question of his being in mourning would come in the way. These provisions for the old. the blind, the widows, orphans and helpless persons and for the relief of unemployed ksatriyas, vaisyas and sūdras strike one as

<sup>74.</sup> ऋत्विमाणार्थपुरोष्टितओवियेग्यो अञ्चादेपान्यदण्डकराण्याभिकपदायकानि १४-च्छेत्। ... ... बालदृद्धम्याधितम्यसन्यनाथांश्च राजा विभूयात्। क्वियममञ्जातां प्रजातायाश्च पुत्रान् । कौटिल्य II. 1.

<sup>75.</sup> क्रुपणानाधहृद्धानां विधवानां च योषिताम् । योगक्षेमं च वृत्तिं च नित्यमेव प्रक-रूपयेत् ॥ ज्ञान्ति 86. 24 ( = मत्स्य 215. 62 = अग्निपुराण 225. 25 with slight variations); कृपणातुरानाधव्यकृत्विधवावालवृद्धानीवधावसधाज्ञमाच्छावृतेषिभूपात् । अञ्च-लिखितौ quoted in राजनीतिम. p. 138; कव्यिवृत्यधाः मृकाश्य पङ्कृत् व्यक्षानवान्धवान् । पितेव पासि धर्मज तथा प्रवजितानिष ॥ सभा 5. 124.

<sup>76.</sup> साध्वीनां पालनं कुर्यात्पूजनं च महीपतिः। एकपरम्यः खिनः सर्वा धारयन्ति जगत्त्रपम् ॥ राजनीतिमः p. 130.

<sup>77.</sup> राजन्यवैद्याबय्यजीवन्तौ राजानस्रपतिष्ठेयातां ताष्ट्रभौ शक्तितः संविभक्ताष्ट्रपकुर्याता स्वस्वधर्मातुष्टामेन शिल्पिनः कारवश्च श्रुदाः ॥ श्रृङ्कलिखितौ quoted in राजनीतिप्र. p. 141.

In many modern countries the State rather modern in tone. has become the means of providing services for the greater part of its subjects, not only armed forces and the police, but social services such as education, public health, medical attendance, insurance against unemployment, old age, widowhood, and orphanage, relief of poverty &c. In ancient India, though there were naturally no Acts of Parliament guaranteeing the above services to the subjects, public opinion, the views of eminent writers and the practice of the best kings created an atmosphere in which it was thought that it was imperative for the king representing the State and its resources to encourage learning, to care for the blind, the decrepit, the old and the widowed and to give employment to those who were unemployed. Asoka constructed hospitals for men and animals (2nd Rock Edict at Kalsi in C. I. I. vol. 1, p. 28), alms-houses, rest houses, watering places, shady trees on the highways and irrigation works, visited and supported the aged (8th Girnar Rock Edict in C. I. I. p. 15). In the 2nd century B.C. Khāravela, emperor of Kalinga, declares in his Hathigumpha Inscription (E. I. vol. XX p. 71 at p. 86) that in the very first year of his reign he constructed embankments round the Khibira lake in the Kalinga capital and renovated all public gardens. Rudradaman in the 2nd century A. D. repaired the Sudarsana lake at great cost from his own treasury without levying fresh taxes or benevolences (pranaya) or forced labour. The Anusasanaparva says that good kings should 78 construct meeting halls, prapas, tanks, temples and lodging places for brāhmanas. The Matsyapurāna 215. 64 remarks that the king should give to those who stay in hermitages food, oil and pots. Vide Ap. Dh. S. II. 2. 4. 21 and Haradatta thereon as to provision for sudra guests. It is quite possible that these rules of the texts were not literally followed by all kings, but it is well-known how even legislative enactments are carried out by the subordinate staff in all countries including those of the West. One has only to turn to Dickens' 'Oliver Twist' for some indication of the administration of Poor Laws and work-houses in England about a hundred years ago.

As regards the king's daily routine Kaut. I. 19, Manu VII. 145-147, 216-226, Yāj. I. 327-333, Śukranīti I. 276-285, Agnipurāna 235, Visnudharmottara II.151, Bhāgavata X.70.4-17, Nītiprakāśikā VIII. 9 ff, Rājanītiprakāśa pp. 153-169 and other works lay down

<sup>78.</sup> ज्ञालामपातहामानि देवतायतनानि च । अध्याणावसथाश्चेद कर्तश्यं सुपसत्तमै: ॥ अनुज्ञासनपूर्व quoted in पूरा. मा. I, part. 1. p. 466.

detailed rules, which have been already set out (H. of Dh. vol. II pp. 805-806). Every day on rising from his bed the king was advised (by Manu VII. 37) to wait upon brāhmaṇas learned in the three Vedas and endowed with wisdom and to abide by their directions. Vas. I. 39-41, Gaut. XI. 13-14 say the same. In giving this advice exaggerated claims were made for brāhmaṇas which have been already set out before. Vide H. Dh. vol. II pp. 135-136 and Anuśāsana 33. 2-8. The king was also expected to show himself to all people every day (Ayodhyā 100. 51, Sabhā 5. 90) 79.

An extremely high ideal was placed before the king by the Kautiliya, the Mahābhārata and other works. In the Arthasastra I. 19 Kautilya 80 proclaims the magnificent ideal 'in the happiness of the subjects lies the happiness of the king, in their welfare lies his welfare; the good of the king does not consist in what is pleasing to himself, but what is pleasing to the subjects constitutes his good'. Similar words occur in the Visnudharmasūtra III. last verse, 81 The Mahābhārata (Sānti 69. 72-73) purports to quote two verses of Angiras (i.e. Brhaspati). one of which says of what use is tapus to that king or of what use are even sacrifices to him who has well looked after his subjects? He is surely one who knows all dharmas.' Kautilya compares the king to the performer of a sacrifice, in which his wrata BE (in the case of the sacrificer observances about food, scratching the body &c.) consists in being ever active, the sacrifice consists in issuing orders for carrying out the business (of the State), the sacrificial fee (that the king pays) is his

<sup>79.</sup> कच्चिद्वर्शयसे निर्ध मनुष्यास्समलंकृतः । सभापर्व 5. 90.

<sup>80.</sup> राज्ञो वि वतसुरधानं यज्ञः कार्याच्छासनम् । दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्या-भिषेचनम् ॥ प्रजासुस्रो सुखं राज्ञः प्रजानां च विते वितम् । नात्मप्रियं दितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं वितम् ॥ अर्थशास्त्र I. 19.

<sup>81.</sup> मजासुखे सुन्धी राजा तद्रदुःखे यश्च दुःखितः। स कीर्तियुक्ती होकेस्मिन् मेदेष स्वर्गे महीयते ॥ विष्णुधर्मसूत्र III. last verse quoted in राजधर्मकाण्ड p, 15; कृत्वा सर्वाणि कार्याणि सम्यक् संपाल्य मेदिनीम्। पालगित्वा तथा पौरान् परत्र सुखनेधते ॥ किं तस्य तपसा राज्ञः किं च तस्याध्वरेरिष । सुपालितमजो चः स्यारमर्वधर्मविदेव सः ॥ शान्ति. 69. 72-73. These words remind one of the famous proclamation of Queen Victoria in 1857 (called an impossible charter by a notably energetic but retrograde Viceroy) which breathes the same high and noble sentiments 'in their prosperity will be our strength, in their contentment our security and in their gratitude our best reward'.

<sup>82.</sup> Vide Ap. Sr. X. 12-15, Baud. Sr. VI. 6 for long lists of observances (vratas) some of which are set out in H. Dh. vol. II. pp. 1139-1140 and ibid. p. 1135 for the bath of the sacrificer.

impartiality to all (lit. behaving in the same way to all), and his coronation corresponds to the bath of the person who is consecrated for a sacrifice. Santiparva 88 (56. 44 and 46) and Nitiprakāsikā VIII. 2 declare that a king like a pregnant woman should not do what is pleasing to him, but what would conduce to the good of the people and the ancient dharma for a king is to keep the subjects contented. In Santi 90, 1 and 5 it is said 'the king is there for the upholding of dharma and not for acting as he likes and that all beings have to depend on dharma which in its turn depends on the king. In Udyogaparva 118. 13-14 a king exclaims 'the wealth I possess is for the benefit of the urban and rural population and not for my own enjoyment; for, that king who at his sweet will gives away what (really is not his but) belongs to others does not become endowed with spiritual merit nor with fame'. King Marutta is warned by his grand-mother in the Markandeya 84 (130, 33-34) that the king's body is not meant for pleasures but for undergoing great trouble in protecting the earth and carrying out his duties. Ancient writers loved to dwell upon the rule of the king as paternal. Kaut. II. 1 states that the king should favour like a father those who are outside the rules for remission of taxes. Yai, I. 334 requires the king to be like a father to his subjects and servants. Vide Santi 139, 104-105 for the same idea. 85 In the Ramayana II. 2. 28-47 and V. 35. 9-14 the virtues of the prince Rama are set out in great detail, where it is said that Rama behaved like a father (II. 2. 39), that he sympathized with the people in their sorrows and was pleased like a father when the subjects celebrated festivals. The Rāmāyana \*5 III. 6. 11 declares that it would be a great adharma on the part of that king who takes a

<sup>83.</sup> लोकरक्षनभेषात्र राङ्गां धर्मः सनातनः। झान्तिः 57. 11; यथा हि गर्भिणी हिला स्वं प्रियं मनसोऽत्रुगम् । गर्भस्य हितमाधसे तथा राङ्गाप्यसंज्ञथम् ॥ वर्तितःथं कुदश्रेष्ट सद्य धर्मात्रुवर्तिना। स्वं प्रियं तु परित्यव्य चयाङ्कोकहितं भवेत् ॥ झान्तिः 56. 45~46; the first is नीतिमकाशिका VIII. 2 which reads the last păda तथा कुर्याध्यजाहितम् धर्माय राजा भवति न कामकरणायातु । ... धर्मे तिष्ठन्वि भूतानि धर्मो राजनि तिष्ठति ॥ ज्ञान्तिः 90. 1 and 5. पौरजानपदार्थं तु ममार्थो नात्मशोगतः ॥ कामतो हि धर्म राजा यः पारक्यं प्रयच्छति । न स धर्मेण धर्मारमन्युव्यते यञ्चसा न च ॥ उद्योग 118. 13-14.

<sup>84.</sup> राङ्मा झरीस्ब्रहणं न भीगाय महीपते । क्केशाय महते पृथ्वीस्वधर्मपरिपालने ॥ मार्कण्डेय 130. 33-34,

<sup>85.</sup> पिता श्वासा ग्रुक: शास्ता विद्विर्वेश्यवणो यमः । सप्त राज्ञो ग्रुणानेताव्यनुराह प्रजा-पति:। पिता हि राजा लोकस्य प्रजानो योऽनुकव्यिता। शान्ति 139, 104-105.

<sup>.86.</sup> अधर्मः हमहाजाय भवेत्तस्य महीपतेः । यो हरेट् बलिषह्भागं न च रक्षति पुत्रवत् ॥ अरण्यकाण्ड 6. 11.

sixth part of the produce (of fields) and does not protect his subjects as if they were his children. These sentiments are echoed by classical poets like Kālidāsa in the Śākuntala V. 5 and VI. 23 and the Raghuvamsa (I. 24). In the Harsacarita (V) the dying king Prabhākaravardhana consoles his young and favourite son Harsa by exhorting him to reflect over the idea that kings are to be deemed to have relatives in their subjects and not merely in agnates. Aśoka also in his Edicts harps on the paternal relation 'all men are my children' (the first separate Jaugadh Edict, C. I. I. vol I pp. 111 and 114).

There were, it appears, several grades of rulers from the most ancient times. The word  $r\bar{a}jan$  occurs in numerous places in the Rgveda. It is applied to such gods as Mitra and Varuna (Rg. VII. 64, 2), Varuna (Rg. I. 24, 12 and 13, X. 173, 5). It appears to be used in two senses, viz. (1) king as in Rg. 1. 65. 7, III. 43. 5 ('will you make me the protector of people, the king, O Indra'), IV. 4. 1, IX. 7. 5, X. 174. 4) and (2) 'noble' as in Rg. IX. 10. 3, X. 78. 1, X. 97. 6 ('where the plants come together as nobles in an assembly 'rajanah samitaviva). In Rg. VIII. 21, 18 it is said \$7 'Citra who gave thousands and ten thousands is the only king, others are only small chiefs along the bank of the Sarasvati'. The word 'samrāj' is known to the Rgyeda and is used as an epithet of Varuna (in Rg. VI. 68, 9) and of Indra (in Rg. VIII. 16.1) and the word samraiva also occurs in relation to Varuna in Rg. I. 25, 10. In Rg. VIII, 37, 3 Indra is said to be sole ruler of the world ( $ekar\bar{a}t$ ). It is not unlikely therefore that the idea of an emperor who had suzerainty over several kings was known, though it is possible that in Rg. VIII. 37. 3 the word is used only in a metaphorical sense. In Rg. VII. 83. 7-8 672 it is said that ten kings though they formed a confederacy could not vanquish king Sudas and that in the ten kings' battle (dasarājne) Indra and Varuna helped Sudas who was surrounded by them on all sides. A very large number of kings is mentioned by name in numerous places in the Rgveda (e.g. I. 53. 8 and 10, I. 54. 6, I. 100. 17, VII. 33. 2, VIII. 3. 12, VIII. 4. 2). Besides these it appears that there were

<sup>86</sup>a. प्रजाभिस्तु बन्धुमम्तो राजानो न ज्ञातिभिः । हर्चचरित V.

<sup>87.</sup> चित्र इंद्राजा राजका इद्युग्यके यके सरस्वतीमञ्ज । पर्जन्य इद ततनद्धि दृष्टचा सहस्रमञ्जता इदत ॥ अर. VIII. 21. 18.

<sup>87</sup>a. दश राजानः सामिता अथज्यवः शुवासिमञ्जावकणा न गुयुषुः ।...वाशराज्ञे परिय-त्राय विश्वतः शुवास इन्जावकणावशिक्षतम् । प्रा. VII. 83. 7-8,

tribal chiefs or governments of such clans or tribes as the Anus, Druhyus, Turvasas, Pūrus, Yadus (Rg. I. 108. 8, all in the plural, VII. 18. 6 and VIII. 6, 46). But sometimes these words are used in the singular, when they mean 'a king or chief of that clan'. Vide Rg. VIII. 4. 7, VIII. 10, 5, IV. 30, 17, In the Atharvaveda III. 4, 1 (may you shine forth as the sole ruler of men) that word (ekarāt) is used in its literal sense and in Atharva VI.98.1 (may 876 Indra conquer and may he never be defeated, may he shine as the overlord among kings) the idea of an emperor (adhirāja) is clearly set forth. In Rg. X. 128. 988 the word 'adhirāja' must be taken in the same sense. The Atharvaveda speaks of an Ugra which word seems to mean a formidable king (or emperor) 'Then you chase away disease as a formidable (king) who is in the midst (of many kings presses hard each of them)' IV. 9. 4. In the Atharvaveda III. 4. 3 it is said 'May the ugra see a lot of tribute'. In Rg. X. 34, 8 the word ugra has probably the same sense viz. 'a formidable king'. In the Tai. S. II, 6, 2, 2 it is said that men are held (supported or restrained) by the king (tasmād rājnā manusvā vidhrtāh). In the Tai, S. I. 8, 10, 2 occur<sup>80</sup> the words in the arid formula recited in the Rajasuya 'May the gods extract for men great power, great overlordship, great sovereignty over people; this, O Bharatas, is your king, while Soma is king of us brahmanas'. The exact relation of the two words 'ādhipatya' and 'jānarājya' is not clear. Similar words occur in Vai. S. IX. 40 and X. 18 and in Kathaka XV. 5. In the Ait, Br. (39.1) it is said that 'whoever desires the king to attain supremacy over all kings, to attain to the rank of emperor...and desires that he be the supreme ruler, the sole emperor (ekarāt) of the whole earth bounded by the sea up to its very extremities should be consecrated and crowned with the Aindra Mahābhiseka after making him take an oath.' In this passage the meanings of the words 'bhaujya', 'svārājya', 'vairājya' and 'pāramesthya' in

<sup>87</sup>b. इन्हो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजस राजयाते। अधर्ववेट VI. 98. 1.

<sup>88.</sup> ये नः सपत्ना अप ते भवन्तिवन्द्राग्निम्यामव वाधामहे तान् । वसचो रुद्रा आदित्या उपरित्यक्तं मोग्नं खेत्तारमधिराजमऋन् ॥ ऋ. X. 128. 9.

<sup>89.</sup> ये देवा देवसुव: स्थ त इसमासुव्यायणमनित्राय सुवध्वं महते श्रजाय महत आधि-पत्याय महते जानराज्यायेष वो भरता राजा सोमोऽस्माकं बाह्यणानां राजा । ते. सं. I. 8. 10. 2. Vide H. Dh. vol. II. p. 1217 and n. 2651,

<sup>90.</sup> स य इच्छेदेवंबिरक्षात्रियमयं ... सर्वोह्योकान्विन्देतायं सर्वेदां राज्ञां श्रेष्ठश्वमतिष्ठां परमतां गच्छेत साम्राज्यं भीज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं वारमेष्ठश्वं राज्यं माहाराज्यमाधिपस्यमयं समन्तपर्यायी स्यास्तार्वभीमः सार्वाध्य आम्तादाणरार्थात् पृथ्यिये ससुद्वपर्यान्ताया एकराळिति तमेतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं कार्यायत्वाभिषित्रोत् । ऐ. जा. 39. 1.

relation to sovereignty over people are not clear. They are probably hyperbolical and grandiloquent words to convey supreme power. Even a brāhmana, according to vedic texts, may perform the Vājapeya if he desires 'svārājya' which means supereminence. Paramesthin means 'Prajapati' and so paramesthya simply means godlike power. Further there is no apparent reason why, after rising high from sāmrājya to 'pāramesthya' there should be a descent to mere 'rajya' and 'maharajya'. Sāyana II takes 'rājya' and 'māhārājya' at the end of the passage as referring to the position of the king in the next world. This is rather far-fetched. Jayaswal (in 'Hindu Polity', part 1 pp. 89-90 and p. 133) takes these words to mean 'the Bhaujya constitution &c.' relying on the occurrence of the Bhojas in Asoka's Rock Edicts V and XIII and in Kharavela's Inscription, on the appearance of Bhojas as rulers in Western India and the town of Bhui in Cutch and 'vairājya' as kingless system and 'svārājya' as 'self-ruling system'; but this is all unwarranted and is a fair sample of the way in which some of Jayaswal's theories are built up. It passes one's understanding how a paramount sovereign is promised warding (in Jayaswal's sense) in the Ait. Br. In the Rgveda (V. 66.6) we have the word 'svarājya' (which probably means the same thing as 'svārājya') in 'Let us strive for an all-embracing sovereignty. which will afford protection to many '98. In the Satapatha Brāhmana the distinction between a king (rājan) and an emperor is very clearly expressed as follows: 'For, by offering the Rājasūya he becomes king and by the Vājapeya he becomes emperor; and the office of king is the lower and that of emperor higher' (V. 1. 1. 13). Satapatha IX, 3, 4, 8 contains the same idea again. In Satapatha I. 6. 4. 21 it is said 'before the slaving of Vrtra he was Indra, it is true; but after slaying Vrtra he became Mahendra, even as a king (rājan) becomes a mahārāja after obtaining victory '. These passages are sufficient to establish that the idea of a suzerainty extending over many kingdoms was known in the times of the Rgveda and had been fully developed before the composition of the Aitareva and Satapatha Brahmanas.

<sup>91.</sup> सायण (on ऐ. बा. 37. 2. where also these words occur) explains 'साम्राज्य' धर्मेण पालनं भौज्यं भोगससृद्धिः स्वाराज्यमपराधीनत्वं वैराज्यमितरेग्यो भूपतिन्यो वैशिष्टवास् । एतदुक्तमिहिकस् । अथासुध्मिकसुच्यते । पारमेष्टवं प्रजापतिलोकमातिः । तत्र राज्यमैश्वर्षे माहाराज्यं तत्रत्येभ्य इतरेग्य आधिक्यस् । । त्र वासुपुराण 45. 87 says 'अयं लोकस्तु वै सम्राहम्यरोक्षो विराह्ससूतः । स्वराहम्यः स्मृतो लोकः पुनर्वस्थामि विस्तरम् । ।

<sup>92.</sup> आ यद्वासीयण्यक्षसा सिश्र वर्षं वा सूरवः । व्यक्तिष्ठे बहुवाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ आर. V. 66. 6.

The Aitareya Brāhmana mentions by name twelve emperors of ancient India and the Satapatha thirteen (XIII. 5. 4. 1-19). Pānini explains (V. 1. 41-42) 'sārva-bhauma' as 'the lord of the whole earth'. The Amarakośa states that the words 'rāj', 'pārthiva', 'ksmābhrt', 'nrpa', 'bhūpa' and 'mahīksit' are synonyms and mean 'king', that a king before whom all feudatories humble themselves is styled 'adhisvara', 'cakrayartin', 'sārvabhauma'i.e. these three last words are synonyms. The word 'cakravartin' is derived by Ksirasvamin as 'one who wields lordship over a circle of kings' or 'who makes the circle (i. e. kingdom) abide by his orders'. 'The word 'cakravartin', though not so ancient as 'sārvabhauma', has been employed from very ancient times. The Maitri Upanisad 1. 4 mentions 4 15 cakravartins. The Rajanitiprakasa (p. 58) quotes % a passage from the Sāmavidhāna Brāhmana (III. 5.2) 'the priest should perform the coronation with the Ekavrsa Saman for that king whom he desires to be the sole ruler and whose circle of territory ( he does not desire) to be overwhelmed (by an enemy)'. Here probably is one of the earliest references to the derivation of the word cakravartin. In the Mahāvagga (Selasutta, S. B. E. vol. X p. 102) Lord Buddha is made to say 'I am a king, an incomparable, religious king (dharmarāja); with justice (dhammena) 1 turn the wheel, a wheel that is irresistible'. Here the idea of the secular cakravartin is carried into the moral and spiritual sphere. In the Nanaghat Inscription (of about 200 B. C.) occurs the word 'apratihatacakasa' (i, e, —cakrasya). Vide ASW I, vol. V. p. 50 at p.60. Khāravela is styled Kalinga-cakravartin in the Mañchapuri record of his chief gueen (E. I. vol. XX p. 86n), 'supavatavijayacaka' (supravrttavijaya-cakra, in l. 14) and 'pavata-caka' (prayrtta-cakra in 1, 17) of his Hathigumpha Inscription (E. I. vol. XX at pp. 88-89). Kautilya (IX. 1) defines the land of the cakravartin 96 as the territory on the earth spreading towards the

<sup>93.</sup> सुपचके राजके वर्तते स्वाम्येन चक्रं राष्ट्रं वर्तपति वा चक्रवर्ती। श्रीरश्वामी.

<sup>94.</sup> अध किमेतेर्वा परेन्ये महाधक्किराश्वकवर्तिनः केचित्सुगुम्बसूरियुमेन्ब्रयुम्न-कुवलयाश्वयीवनाश्ववध्रयश्वाश्वपतिशशकित्रकृष्टिश्चन्द्राम्बरीयममक्तु (बहुव ?) सर्वातिषया-रयमरण्याक्षसेनाह्यः। मैश्री उप. I. 4.

<sup>95.</sup> यमेर्च कामयेतैकराजः स्याधास्य चक्कं प्रतिहत्त्येतस्येकवृथेणाभिषिश्चेत् । सामवि-धानवाह्मण III. 5. 2, q. in राजनीतिप्र. p. 58. सायण paraphrases खक्कं by मण्डस्टस्.

<sup>96.</sup> देशः पूरियो तस्यां हिमयत्ससुद्धानतरसुद्धियोगं योजनसहस्रपरिमाणमितिर्यक्र् स्कार्वतिक्षेत्रम्। कोतित्य IX. 1; कुमारीपुरात्मभूति विन्दुसरोवधि योजनानां दशकाती स्कार्वतिक्षेत्रम्। तां विजयमानश्चकवर्ती भवति । काण्यमीमासा p. 92. Vide Jayaswal's 'History of India' plate IV after p. 211 where there is a wheel with eight spokes on a pillar with an inscription (vākāṭakānām).

north from the sea to the Himalaya, which is a thousand upianas in extent when measured in a straight line. The same idea occurs in the Kāvyamīmāmsā of Rājasekhara (p. 92). Kautilva also employs the expression 'caturanto raja' (a king of the earth up to its four boundaries). Santi-parva speaks of a ruler who brings the whole earth under one umbrella. On the birth of Harsa, the chief astrologer told his father Prabhākaravardhana that the boy would be the leader of the seven cakravartins (Harsacarita IV). In some works the six cakravartins are said to be Mandhata, Dhundhumara, Hariscandra, Pururavas, Bharata, Kārtavīrya. The Sabhāparva (15. 15-16) mentions five emperors Yauvanāsva (Māndhātā), Bhagīratha, Kārtavīrya, of old viz. Bharata and Marutta, Vide Dr. N. N. Law's 'Aspects of Ancient Indian Polity 'pp. 17-21 for exhaustive lists of ancient emperors. from the Mahabharata, the Satapatha Brahmana and other works. This ideal of cakravartin was set before them by all ambitious and energetic Indian rulers from ancient times. The result was that constant wars took place. We have a galaxy of historical emperors that emulated such mythical heroes and emperors as Mandhata and Bharata and practically realized the ideal. To name only a few, Candragupta, Asoka, Pusyamitra, Bhavanāga of the Bhārasiyas, Prayarasena Vākātaka, Samudragupta and Harsa are great names in our ancient history. Even if this ideal of universal empire had not been there, wars could not have been avoided. That was a very usual thing everywhere in the ancient Only about 700 years ago, Britain, which is a very small country compared to India, had three kingdoms engaged in constant warfare.

The Matsya-purāna (114, 9-10) first gives the dimensions of Bharata-varṣa from South to North (from Cape Comorin to the source of the Ganges) as one thousand yojanas, states that its extent is ten thousand yojanas (when measured upwards across the boundaries) and that on all borders of it there are Mlecchas and that Yavanas and Kirātas dwell to its east and west (verse 11) and that the king who conquers the whole of Bharatavarṣa is styled 'samrāṭ' (verse 15). Vide Brahmapurāna 17.8 ff for almost the same words. The Sukranītisāra (I. 183-187) states that a sāmanta is one whose yearly revenue is from 1 to 3 lakhs of silver karṣas without oppressing the people, the revenue of a māṇḍalika is from 4 to 10 lakhs, that of a rājan is from 11 to 20

<sup>97.</sup> य इसां पृथिवीं कुरस्नामेकाच्छत्रां प्रशास्ति ह । झान्तिपर्वः

lakhs, of a mahārāja from 21 to 50 lakhs, of a svarāt from 51 lakhs to a crore, of a virāt from two crores to ten, of the sārvabhauma (who wields suzerainty over the whole earth i. e. Bharatavarsa) from 11 crores to 50. Though these definitions may be regarded as scholastic and too rigid to have been practically followed they do convey a sufficiently clear idea about the power of a feudatory, a king and an emperor. The Sabhaparya 98 (15.2) says 'there are kings in each house, who do what pleases them; but they do not reach the position of emperor, which title can be acquired with great difficulty'; and 'that king under whose sole dominion the world abides secures the position of samrāj. In these and other places 'world' means 'Bharatayarsa' for which see H. Dh. vol. II pp. 17-18. Sovereignty (sāmrājya) consisted in ancient India not necessarily or invariably in acquiring control over vassal kings in all their affairs. Generally the supreme ruler did not hanker after territory so much as after having his superior prowess acknowledged. The descriptions of diavijayas (world conquests) in the Mahābhārata (e.g. of Pāndu in Adi 113, of Arjuna and the other Pandava brothers in Sabha, chap. 26-32) show that there was no aggrandizement by acquiring fresh territory but all that was desired was to make the several kings submit and pay tribute or offer presents. expressly says in Sabhā 25.3 that he would bring tribute from all kings and the conquered kings are generally represented as submitting and making presents of gems, golds, horses, cows to the conqueror. The Allahabad stone pillar Inscription of Samudragupta (Gupta Ins. p. 8) states that the pratyanta (bordering) kings of Samatata and other countries and the Mālava and other tribal oligarchies fully gratified Samudragupta's commands by giving all tribute, by obeying his orders and by coming to perform obeisance. Santi 96 insists that conquests should be made according to dharma. Empire did not mean imposition of the language or the government system of the conqueror on the conquered country. The conqueror's duty as understood by ancient Indian works was quite different

<sup>98.</sup> गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः । न ख साम्राज्यसासास्ते सम्राद्धशब्दो हि कुन्छूमाक् ॥ सभा 15. 2; प्रशुर्यस्त परो राजा यस्मिककेवशे जगत् । स साम्राज्यं महा-राज प्राप्तो भवति योगतः ॥ सभा 14. 9-10.

<sup>99.</sup> समतद-इवाक-कामरूप ...... कर्नुयुराद्मिश्यन्तसृपतिभिर्मालवार्जुनायनयौधेयमद्य-काभीरमार्जुनसनकानिककात्रखरपरिकादिभिश्च सर्वकरद्यानाङ्गाकरणमणामागमनपरितोषित-प्रश्वण्डशासनस्य । Gupta Inscriptions p, 8,

as will be presently shown. Kautilya (XII. 1) declares 100 that there are three kinds of invaders, viz. dharmavijavin (who is satisfied with mere submission or obeisance), lobhavijavin (who is satisfied with gain in land and money), asuravijayin (who is not satisfied with land and money only but robs the defeated king of his son, wife and life). The Nītivākyāmrta (pp. 362-363, Yuddhasaniuddesa) defines the three almost in the same words. This shows that in the first two kinds of conquests the conquered state retained its own institutions, organization and government intact. Bāna gives 101 in very striking language what Harsa proclaimed when he started against the treacherous king of Gauda and on digvijaya. It appears that even the queens of vanquished chiefs had to perform the duties of maids at the time of the coronation of the emperor and empress, as queen Yasomati says to Harsa (in Harsacarita V). Vide Sabhā 31, 73-74 where Bibhīsana is said to have come with presents to Sahadeva, Asoka (in Kalsi Edict No. XIII in C. I. I. I. pp. 44 and 46, ed. by Hultzsch) speaks of his conquest being dharmaviiana. This means that he foreswore greed and cruelty and wanted that his influence be only acknowledged. The Pallava king Siyaskandayarman (of Kañel) who had performed the Agnistoma, Vājapeva and Asvamedha sacrifices calls himself dhamma-mahārājādhirāja (a dharma-vijayī emperor) in E. 1. vol. I. p. 5. In the Dudia plate of Pravarasena II, Prthylsena is styled dharma-vijayin (E. l. vol. III p. 258 at p. 261). Samudragupta's conquest of South India seems to have been only a dharmavijaya. As time went on the titles of kings grew in grandiloquence. Asoka whose empire extended at least from Afganistan to the Bay of Bengal and included some part of the Deccan and Mysore calls himself ' $r\bar{a}j\bar{a}$ '. Khāravela is styled only mahārāja and Kalingādhipati in the Hāthigumphā Inscription.

<sup>100.</sup> त्रयोभियोक्तारो धर्मासुरलोभविजयित इति । तेषामम्यषपरया धर्मिकयी तुष्यति। तमभ्यषपद्या धर्मिकयी तुष्यति। तमभ्यषपद्या धर्मिकयी सुप्रमिद्धव्यहरणेन लोभविजयी तुष्यति तमथेनाभ्यष-पद्यतः। भूमिद्धव्यपुत्रहारप्राणहरणेनासुरविजयी तं भूमिद्धव्याभ्यासुपगृस्थाप्राधः भतिकुर्वति। कौटिल्य XII. 1; स धर्मविजयो राजा विधेयमात्रेणेव सन्तुष्टः पाणार्धाभिमानेषु न व्यभिक्यति। स लोभविजयी राजा यो द्वव्येण कृतप्रीतिः प्राणाभिमानेषु न व्यभिक्यति। सीऽसुरविजयी यः प्राणार्धमानोपष्यतिन महीमभिल्यति। नीतिषाः pp. 362-363. Vide विषयधर्मोक्तर II. 145. 21 for धर्मविजयी king and अधर्मविजयी.

<sup>101.</sup> सर्वेषां राज्ञां सज्जीकियन्तां कराः करवानाय शस्त्रम्हणाय वा ग्रह्मस्तां विश्वश्वाभराणि वा नमन्तु शिशांसि धन्त्वि वा कर्णपूरीक्रियन्तामाज्ञा मीव्यों वा शस्त्रप्रिमवन्तु पादरजांसि शिरक्षाणि वा घटन्तामजलयः करियटावन्धा वा सुक्यन्तां सूमय इचवो वा समारुम्यण्तां वेजवष्टयः कुन्तयष्टयो वा सुदृष्टः क्रियतामात्मा भञ्जरणनस्तेषु कुपाणवृर्यणेषु वा ।
इर्षचरित VI,

Huviska, the Kusana emperor, is styled Mahārāja-rājātirājadevaputra (E. I. vol. I. pp. 371, 386). Samudragupta is simply mahārāja (Gupta Inscriptions p. 8). But later emperors styled themselves paramabhattāraka-mahārājādhirāja (Gupta Inscriptions p. 70, Indore copperplate of Skandagupta of Gupta year 146 i. e. 465-66 A. D.) or sometimes 'parama-bhattāraka-mahārājādhirāja-parameśvara' (Gupta Inscriptions No. 39, p. 176 copperplate of the Valabhi king Śilāditya in 447 of the Valabhi era i, e. 766-67 A. D.). Ancient works are not very particular about the epithets they employ when speaking of a king or an emperor. Santi (68.54) says that a king is praised with the epithets rājan, bhoja, virāt, samrāt, ksatriya, bhūpati and nrpa. 108 Dasaratha is styled rājā in Ayodhyā 2.2, and mahārāja in 18.15 and 57.32. The Rājanītiratnākara (pp. 3-4) holds that kings are of three kinds; viz. emperor (samrāt), one who pays tribute and one who does not pay even tribute (but is not a samrāt), quotes several verses from a work of Nārada on politics and states that the words cakravartin, samrat, adhisvara and mahārāja are synonyms. Kings aspiring to be called samrāt performed the Rājasūya and Asvamedha in ancient India. The Sabhaparva 13.30 speaks of Rajasūya as fit to be performed by a samrat. Senapati Pusyamitra (about 180 B. C.) is said to have performed two Asvamedhas (vide E. I. vol. XX p. 54, 57). The Ghosundi Inscription (E. I. vol. 16 p. 25 and E. I. vol. 22 p. 198) speaks of Sarvatata, a great devotee of Visnu. as a performer of Asvamedha. Khāravela (who was a Jain) performed Rajasuya (E. I. vol. XX at p. 79). The Vakataka king Pravarasena I had performed four Asvamedhas (E. I. vol. III. p. 258 and Gupta Inscriptions No. 55). In the Vākātaka copperplates the Bhārasivas are extolled as having performed ten Asvamedhas (E. I. III. 258 at p. 260). The Sālankāyana king Vijavadevavarma, whose capital was at Vengi in Andhra, is said to have performed an Asvamedha (E. I. IX p. 56, about 350 A. D). The Calukya king Pulakesin I had performed Asvamedha (E. I. vol. VI p. 1 and IX. p. 100) about 550 A. D. Pusyamitra is styled simply Senāpati in the Mālavikāgnimitra Act V when he sends a message to his son about attending the Rajasuya in which he had been engaged. For the significance of the Abhisecaniva rite in Rajasūva vide H. of Dh. vol. II pp. 1216-1218. The Kadambas are said to have performed Asyamedhas in the Nilambur plates (E. I. vol. VIII p. 148). The Visnukundin

<sup>102.</sup> राजा भोजो विराह सम्राह कात्रियो भूपतिर्श्वपः । य एभिः स्तूपते शब्दैः कस्तं नार्भितुमहंति ॥ शान्ति 68. 54,

Mahārāja Mādhavavarman performed eleven Atvamedhas and one thousand Agnistomas (I. H. Q. vol. IX p. 278). Vide H. Dh. vol. II pages 1238–1239 for a few more historic examples of the performers of Asvamedha.

Kautilya (VII.16) prescribes that the conqueror should not covet the territory, wealth, sons and wives of the slain (in battle), that he should re-instate the late king's kinsmen in their proper places (or positions), that he should instal the son of the deceased king on the throne of his father and adds that the emperor who kills or imprisons the kings that submit and covets their lands, wealth, sons or wives provokes the mandala (the circle of States) and makes it rise against himself. Yājāavalkya (I. 342-43) prescribes that it is the duty of the conqueror to protect the conquered country in the same way as his own country and the conqueror is to respect the customs of the conquered country, its laws and the usages of the families therein.

The Visnudharmasūtra 108 (III. 42 and 47-49) enjoins upon the conqueror not to uproot the usages of the conquered country. to establish in its capital some kinsman (of the slain king) and not to destroy the royal family unless it be of low birth. Manu (VII. 202-203) and Agnipurāna 236.22 prescribe similar rules. The Rāmāyana (VII. 62·18-19) requires the conqueror, after uprooting the king, to establish another king there in order to ensure stable government. Vide Santi 33-43-46 quoted above on p. 40. Kātyāyana (q. in the Rājanītiprakāsa p. 411) prescribes that even when the (vanquished) king is at fault, the conqueror should not ruin the country (for the fault of the vanguished king), since he (the vanquished king) did not start (on his career of) wrong-doing with the consent of his subjects. The Rajanitiprakasa draws from this the conclusion that the ministers with whose consent the war was started may be harassed by the conqueror. This advice was generally followed by ancient conquerors and emperors. Rudradaman (150 A.D.) is styled the establisher of kings that had lost their territories (in the Junagadh Ins., E. I. vol. VIII at p. 44) and in the Allahabad Stone Pillar Inscription of Samudragupta it is said that his fame travelled over the whole world because of his

<sup>103.</sup> परवेशावासी तद्देशधर्माकोविग्रन्थात् । ... राजा परपुरावासी तु तत्र तस्कुलीन-मभिषित्रोत् । न राजकुलस्विग्न्यात् । अन्वत्राकुलीनराजकुलात् । वि व्युधर्मसूत्रः III. 42, 47-49; दुष्टरयापि नरेन्द्रस्य तद्राज्यं न विनाशयेत् । न प्रजासुमतो यरमादृन्यायेषु प्रवर्तते ॥ कात्यायम quoted by राजनीतित्र p. 411, which adds वेद्यानमात्यादीनामस्रमत्याऽन्याये अद्वतिस्ताम् पिक्षयेद्वेवेति व्येथव्ः

having re-established several royal families that had lost their kingdoms (Gupta Inscriptions, p. 8). The Śukranītisāra (IV. 7.397-399) requires the conqueror to support the well-behaved son and the queen of the vanquished king or to give a fourth of the conquered kingdom to him and only 3 part of it to one who is not endowed with good qualities and the conqueror may appropriate the whole treasury of the conquered.

The coronation of a king was a very solemn and important ceremony. Reasons of space forbid any lengthy treatment but something must be said about it. In the medieval text-books. various procedures are described from different sources. The Rājanītiprakāsa (pp. 42-112), the Nīti-mayūkha (pp. 1-13) and the Rajadharmakaustubha (pp. 237-374), the Raja, Dh. K. (II. pp. 6-10) quote procedures of coronation from the Ait. Br., the Gopatha Br., the Samavidhana Br., the Brahmapurana, the Visnudharmottara and other works. The procedure from the Puranas probably originated when persons of the sudra caste frequently became kings. The Rajanitiprakasa 104 (p. 112) says that there being different procedures of coronation rites based on Vedic texts, some hold, following the dictum of Sabara (on Jaimini II. 4.9), that the coronation rite should comprehend all the different items mentioned in the several vedic texts (provided they do not contradict each other), while others hold that there should be no comprehensive inclusion of all items but each vedic or smrti procedure should be followed separately by itself. Mitramisra concludes that the purchita should follow that course which is nearest to his own śakha. The Rajadharmakaustubha (p. 339) says that as the rite described in the Visnudharmottara contains the largest number of details, one who is able to do so, may follow that Purana, while for those who cannot do so there is an option or students of the Rgyeda may follow the Ravidhana mode, of the Samaveda the Samavidhana Br. and all may follow the Purana mode of coronation. I shall first briefly indicate what procedure was followed in some vedic texts such as the Gopatha Brahmana, the Samavidhana Br. and in the Grhyasutras, then point out what was done in the times of the

<sup>104.</sup> पूर्वोक्तानां श्रीतानामिषेवकाणामिकद्धानामेकत्रोपसंशारेणैकोभिषेकः बार्यः सर्वशास्त्राप्रत्ययमेकं कर्मेति न्यायादित्येके । अन्ये त श्रीतानां स्मार्तानां च तक्तव्युतिस्मृतिपितानामृत्यसंद्वारेणैकेकप्रयोगिनिच्छत्ति । त्रवेषं यस्य पुरोहितस्य स्वशासाविहितस्य यः पक्षः संविद्यतस्येनेव तेनाभिषेकः कार्यः । राजनीतिमकाकः p. 112. On एकं वा संयोग-स्वय्वोद्वनाख्याविहोवात्, (Jai. II. 4. 9) Sabara remarks न चैतव्हितः पहुक्तं वृत्यस्यन्तरेष्ट कर्मा । अर्थसंयोगस्याद्यां सर्वनाद्वाण्यात्ययं सर्वनाद्वाण्याययं सर्वनाययं सर्वाण्याययं सर्वाण्याययं सर्वनाययं सर्वाण्याययं सर्वनाययं सर्वाण्याययं सर्वनाययं सर्वाण्याययं सर्वाण्यायय

epics and set out the prominent items in the procedure of the puranas.

The Aitareva Brahmana (38) describes the Great Coronation of Indra (Aindra mahābhiseka) and in that connection mentions how the kings of the Satvatas in the south were called 'Bhoia' after coronation, the kings of the eastern countries were called 'samrāt', the kings in the west were called 'svarāt' and the kings of the north i.e. of countries beyond the Himālaya (viz. Uttarakurus and Uttaramadras) were called 'virāt'. Then (in 39) it states that the ksatriya king is to be made to take an oath and is to be crowned in the manner of the Aindra Mahābhiseka 105. The oath which the ksatriya is to take before the priest with faith is: 'the merit of sacrifices and good works that belongs to me from the night I was born up to the night on which I shall die, my worlds, good deeds, life, progeny,-these you may destroy if I hate (or prove false to) thee'. Vide note 41 above for the coronation oath in Santi 59, 106 ff. It will be noticed that this passage of the Ait. Br. contains no undertaking given by the king to the people to rule according to dharma or for their welfare. So this passage cannot strictly be interpreted as postulating a contractual basis for the authority or power of the king, as done by Jayaswal ('in Hindu Polity' part II. p. 28). The Ait, Br. sets out the materials (sambhāras) for the coronation of a king (in chap. 39.2) viz. fruits of nyagrodha, udumbara, asyattha and plaksa trees, grains of small rice, large-sized rice, priyangu and barley, a couch of udumbara with span-long feet, a spoon with a four-cornered scooped basin of udumbara and an udumbara vessel, on one of which two the other materials were to be placed and curds, honey, clarified butter and rain water gathered when the sun is shining. The mantras to be recited are mentioned in 39.3-4 and the fee in 39.6. In the Rajasuya (to be performed only by a ksatriya) described in the Brahmanas and sūtras, the principal rite is the Abhisecaniva in which the king is bathed with waters brought from seventeen sources in seventeen vessels of udumbara wood. Vide H. Dh. vol. II. pp. 1216-1218 for the rite. The Rajanitiprakasa (p. 92-107) explains the procedure of coronation from the Ait. Br. In the Rajasuya, among the preliminary rites are the offerings

<sup>105.</sup> एतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं शापियत्वा अभिविश्वेत् ... स स्यात्सह श्रद्धया। यां च रात्रिमजायेहं यां च पेतास्मि तदुभयमन्तरेणेहापूर्ते मे लोकं हाक्वतमायुः प्रजा वृज्यीया यदि ते दुक्केयमिति। ऐ. जा. 39. 1.

called 'ratninām havīmṣi' (the offerings in the houses of the jewels, which are twelve). Vide H. Dh. vol. II pp. 1215-16. They have a symbolical value. The person to be crowned recognizes the importance of his high functionaries and is declared to be their king and they are supposed to approve of him as king. In the Abhiṣecanīya rite of the Rājasūya, there are two parts, a religious and a popular. First, the adhvaryu and the other priests sprinkle the king with holy water collected from various sources in vessels; then the king's brother, a friendly kṣatriya and a vaiṣya also sprinkle him with the holy water. This last is symbolic of the popular approval of the coronation.

The Tai. Br. II. 7. 15-17 deals with coronation. It first gives the seven mantras for seven āhutis that are offered. A tiger skin is spread on which the king is seated and he is sprinkled with holy water in which sprouts of barley and dūrvā grass are mixed up; the king ascends a chariot to the accompaniment of mantras, then the four wheels of the chariot are touched, the purchita and charioteer are addressed with mantras; Anumati, the Earth (as mother), and Heaven (as father) are implored to approve of the coronation, the king is made to look up towards the Sun and then the king looks on the subjects; the king then undergoes shaving when seated on a chair of udumbara wood, then his arms and head are anointed with milk blended with clarified butter.

The Nītimayūkha pp. 4-5, Rājanītiprakāsa pp. 42-43, Rājadharmakaustubha pp. 335-336 quote a passage from the Gopatha Brāhmaṇa 108 on the rites of coronation as follows:—We shall expound the rite of the coronation of the king. Having

<sup>106.</sup> आधर्षणगोपधमाह्माणे—अध राज्ञोभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः। विल्वमभूतीन्समारान् संभूरय वोढशकल्झान् बोढश विल्वानि बल्मिकस्य च सुसिकां सर्वाक्षं सर्वरसान् सर्वबीजानि। तत्र चलारः सोवर्णाश्चत्यारो राजताश्चत्यारस्ताम्राश्चत्यारो सुन्मयाः कुम्भाः। तान्
ह्मात् स्राप्ति वोध्वस्नतो नामेनाम इरयुक्केन पूरियत्वा वेतिपृष्ठे संस्थाप्य कुम्भेषुं विल्वमेकेकं
द्यात्। सर्वाकं सर्वरसान् सर्ववीजानि च मिन्ययेर्वराजितरायुष्यैः स्वस्त्ययनेः
सोवर्णेषु संपातान्, संस्नार्थैः संसिक्तियेश्चेव राजतेषु, भैवज्येरंहोसुष्यैयसाम्रेषु, संवेद्यसंवर्णाम्याध्यातियेः प्राणस्केन च सुन्मयेषु। ततस्तान् कलशान् यहीत्वा अवित्रेः पवित्रतमे राजानमिनिज्ञते। सूमिमिन्दं च वर्षायत्वा सात्रियं म इति (इमिमिन्द्रं वर्षय अवियं म इति ?)
सिद्यस्त्रनामस्द्रमभिमन्त्रयेत् । एवमिनिकक्ततु रसान्मादनीयाद् विप्रेयस्य वृद्याङ्गोसद्यं
सब्देयेग्यः कर्त्रे मामवरम्। वियुत्रं यशः प्राप्तोति सुङ्के धर्षा जितश्चः सद्दा भवेविति । राजवित्रिः pp. 42-43, राजधः कौ. pp. 335-336, नीतिमयुख pp. 4-5. There are a few
variants due to the scribes and the editors not being able to read
the Mss properly. The कौशिकस्त्र 17. 28 reççis 'इसिमिन्द्रं वर्षय स्रदित्रं मे
which is अध्वेत्व IV, 22. 1,

collected the materials required such as bilva fruit, viz. sixteen jars, sixteen bilva fruits, earth from an ant-hill, all kinds of husked grains, all liquids, and all kinds of grains (unhusked). There should be four jars each of gold, silver, copper and clay. Having filled them, keeping their mouths up, with water from a deep reservoir of water or a lake to the accompaniment of the mantra 'nāmaināma' (?) and having put the jars down on the surface of the altar, he (the priest) should place one bilva fruit apiece in each of the 16 jars and cast (into the jars) the husked and unhusked grains and all fluids, adding them (to the water) in the golden jars with the mantras called Abhaya (Atharvaveda 19.15), Aparājita, Āyusya (Atharvaveda I. 30) and Svastyayana <sup>107</sup> (Atharvayeda I. 21, VII. 85. 1, VII. 86. 1, VII. 117. 1), in the silver jars, with the mantras called samsravya (Atharvaveda 19.1) and Samsiktiva (Atharvaveda II. 26), in the copper jars with the mantras called Bhaisaiya (Atharva VII. 45 'janād') and Amhomuc and in the earthen jars with Samvesa. Samvargya and Santātīya mantras and with the Prāna hymn (Atharvaveda XI. 4). He should then bathe the king with (the water of) the jars held by very holy and learned brahmanas (śrotriyas). He should consecrate the king seated on the throne with the mantra (Atharvaveda IV. 22, 1) 'O Indra. make this my ksatriya prosper'. (The king) being thus bathed should eat the several liquids, should make gifts of a thousand cows to the brahmana priests who assist the chief priest, bestow a good village on the chief priest. He (the king) thereby acquires great glory, enjoys the earth and always vanguishes his foes'.

<sup>107.</sup> For Svastyayana vide H. Dh. II. p. 83 (n). For Ayuşya vide Kausikasütra 52. 18; for Abhaya, Kausika 16. 8; for Aparājita hymns Kausikasūtra 14. 7 note; for Svastyayana, Kausika 8. 2n; the Santātiya are Atharvaveda 1. 6. 1, I. 33. 1, VII. 68, VII. 69. 1 &c. The Amhomuc verses are Atharva IV. 23 29. Vide Nitimayūkha p.25 for Aparājita mantras. The राजधर्म-काण्ड (p. 7) quotes from the बह्मपुराण a long passage in which the mantras to be recited by the purohita are stated to be these 'अयोवृद्ध महामन्त्राच तर्पयेज्ञातवे वृत्ति । गणं चेवापतिरथं सत्यधर्मगणी तथा । आयुद्धमर्भ चेव तथा स्वस्त्यपं परम् । वेदणवानय मन्त्रीच्य तथा पौरन्त्राचापि । सावित्रवाह्यरोहोस्य वादणामध सर्वहा' ॥ and explains अतावाहिति व्योवृद्ध मन्त्राः । गणाः हृष्टगम्यामृहत्याद्यः । अपतिरथः आद्यः शिकान हृति । सत्यगणः आगास्तरयमिति । धर्मगणः यास्ते अग्रे घोरास्तन्त्रवः हृति । अभय-स्वस्त्ययमे यत हृन्द्व स्वस्तित् हृति । अत्रतावाह्य is the first word of वाजः सं. 18, 38, अपतिरथ is अ. X. 103, आगात् सत्यम् is ते. वा. III. 12. 3. 2 and यास्ते अग्रे घोरास्तन्त्रवः is ते. वा. I. 1. 7. 3, यत हृन्द्व is आ. VIII. 61. 13 and स्वस्तिदा is अ. X. 152. 2.

The Sāmavidhāna Brāhmana 108 (III. 5) describes a shorter rite: "(The priest) should crown the king when the moon is in the Pusya or Sravana constellation. Having brought waters (separately in separate jars) from famous holy rivers (like the Ganges) 100 and from the sea and having mixed in them rice, barley, sesame and masa (black beans) grains and curds, honey. flowers and gold, he should bathe the king seated on an auspicious throne made of udumbara wood on which is spread tiger-skin with the hair outside, from horn-pipes cut off from the horns of living cows to the accompaniment of the rahasya mantra 'abhratryvah' (you are without an enemy &c., Rg. VIII. 21.13, Samayeds 399 and 1489). He should bathe the king to the accompaniment of the Ekavrsa hymn (instead of Rg. VIII. 21.13) whom he desires to be the sole ruler (of the earth) and whose circle of kings is desired by him not to be overwhelmed by an enemy. On the priest performing the coronation rite the king should bestow the best village, a hundred maid servants and a thousand cows and (the king) should be obedient to him (the officiating priest)".

The Baud. Grhyasesasútra (I. 23) contains the procedure of coronation, the whole of which is quoted by the Balambhatti on the Mitākṣarā on Yāj. I. 309. It is briefly as follows:—On the 5th or 13th tithi of the bright half when the moon is in Pusya or Śravana or in any other auspicious constellation (makṣatra), two brāhmaṇas are fed (the day previous). Then a worthy purohita is chosen, who mutters certain texts. At sunset the purohita makes a lotus-like circle in which are collected the materials viz. waters of the ocean and of rivers mixed with rice, barley, sesame, māṣas and pañcagavya, and a bhautrāsana made of udumbara, a tiger-skin, and golden jars and horns of cows. In the north-east part of the palace, a homa is performed with eight thousand ūhutis (oblations) of rice &c. to the accompaniment of the vyāhṛtis, the Gāyatrī and the mantra to Tryambaka

<sup>108.</sup> सामविधानजाह्मणीय — राजानमिभेषेच्ययेत् लिब्येण अवणेत्र वा । ब्रीहियवै-सिलमार्षेव्धिमधुसुमनोजातक्ययंशस्विनीभ्यो नदीन्यः समुद्राच्चोवकाभ्याहृत्योदुम्बरे भद्रा-सने वैयाभे चर्मण्युसरलाम्न्यासीनं जीवन्तीनां गवां शुक्काशैराभिषि खेत् भ्रातृत्य इति रहस्येन। यं कामयेतैकराजः स्यासित नास्य चक्रं पतिहन्येतेत्येकषुषेणाभिषि खेत् । अभिषेकते वृद्या-द्यामवरं वृश्तीशर्तं सहस्र सव्धीनश्च भवेत् । इति । सामविधानजा, III. 5. 1-3 quoted by राजनीतिम, p. 58 and राजधः क्षों. p. 338; both quote the gloss of Mädbaväcärya on this.

<sup>109.</sup> The भारशिषs who became allied to the बाकाटकs by marriage are described as भागीरध्यमलजलमूर्धाभिषिकानां दशाश्यमेधावभृथस्मातानां भारशियानां E. I. vol. III. p. 258.

(Tai. S. I. 8. 6. 2). The priest first propitiates the goddess Laksmi with the hymn <sup>110</sup> to Śrī and then washes the crown with cow's urine and dung, milk, curds, clarified butter and with water mixed with lausus to the accompaniment of appropriate mantras, and ties an amulet (pratisara), and sprinkles the king and his conveyance (horse). At sunrise next day (the day of coronation) the tiger-skin is spread on the throne, the king sits thereon facing the east, the priest takes the golden jars and sprinkles the king with water falling upon him from the cone-like horns of cows with several mantras (such as those addressed to waters, Varuṇa &c.). After the king is made to take a bath, a fee of a thousand miskus and a hundred dūsīs is paid to the brāhmaṇas. Then the crown is placed on his head and drums are beaten.

The Kauśikasūtra of the Atharvaveda (in 17.1-10) describes the abhiṣeka (called *laghu*) performed on the Yuvarāja, Māṇḍalika, Sāmanta and Senāpati and (in 17.11-34) describes the mahābhiṣeka of the king.

In the Rāmāyaṇa there are numerous references to coronation. In the Yuddhakāṇḍa 131 we have a lengthy description of the coronation of Rāma. Some of the salient features are: Rāma was shaved that day, had a bath and put on costly clothes. Sītā also was suitably dressed and ornamented. Rāma sat in a chariot and went through the capital, when Bharata held the reins, Śatrughna held the umbrella, Lakṣmaṇa the white chowrie; then Rāma rode an elephant; drums were beaten and conches were blown; as auspicious signs gold, cows, maidens, brāhmaṇas, men with sweetmeats in their hands passed in front of Rāma; the citizens had raised banners on every house; Jāmbavān, Hanumān and two others brought four jars full of sea-water and waters of five hundred rivers were brought

<sup>110.</sup> The Visnudharmottara (II, 128, 2-6) states that the hymn to Sri is different for each veda; the hymn of 15 verses beginning with 'Hiranyavarnām harinīm' occurring in the parisista to the Rgveda is the one for Rgveda, the hymn of four verses beginning with 'rathe aksesu vṛṣabhasya vāje' (Tal. Br. II. 7. 7) is the Śrisūkta for the Yajurveda, the verse 'srāyanta iva' (267, 1319) for Sāmaveda and 'śriyam dhātur mayi dehi' is the one for Atharvaveda. The Agnipurāna (237, 2-17) contains a hymn to Śrī, which is not vedic but paurānic. Similarly the Rājadharmakaustubha (pp. 367-370) contains a long paurānic hymn (said to have been repeated by Indra) to Śrī which is to be recited while the king was to be seated on the throne after coronation. It is taken from the Viṣnupurāna I. 9.

in jars; the aged Vasistha, the family priest, seated Rāma and Sītā on a jewelled throne; Vasistha and other sages sprinkled Rāma with the holy and scented waters, then maidens, the ministers, soldiers, the guilds of merchants also sprinkled Rāma; Vasistha placed an ancient crown on Rāma's head; there was dancing and singing; Rāma gave presents to the priests and to his friends and to such helpers as Sugrīva, Angada, Bibhīṣana and others and Sītā gave a necklace to Hanumān. In the Ayodhyākānda 15 we have a description of preparations for the abhīṣeka of Rāma as yuvarāja. The Raghuvamṣa XVII. 10 mentions the coronation of Kuṣa's son with waters of holy rivers (tirthas) from golden jars.

In the Mahābhārata also there are several references to and descriptions of coronation. Vide Sabhā 33 (where people of all castes including śūdras were invited at the Rājasūya, vv 41-42) for the coronation of Yudhiṣṭhira; Śānti 40 (in verses 9-13 the materials for coronation are described); Ādi 44, 85, 101 (only references).

The sambhāras (materials required) of coronation are stated in the Pratimānāṭaka (I.1) ascribed to Bhāsa and in the Paācatantra III (after verse 75).

In the Agnipurana, chap. 218 deals with coronation and chap. 219 sets out the mantras. The following are the principal items in the ceremony; bath ( with water in which sesame and mustard are mixed), seating on bhadrasana, proclamation of abhaya (security and non-injury to all), releasing some prisoners from jail, Aindri Santi, fast by king, recital of mantras, sanctifying the head and other limbs of the king with earth taken from the top of a mountain and from other places, sprinkling pañcagavya, sprinkling of water from four jars of gold, silver, copper and earth by amatyas of the four varnas, abhişeka by a Rgvedin with water mixed with honey, by Chandoga with water mixed with kusa grass, by Yajuryedin and Atharvavedin brāhmanas touching king's head and throat with yellow pigment, singing and beating of musical instruments, holding of chowrie and fan before the king, king's looking into a mirror and clarified butter, worship of Visnu and other gods, sitting on a tiger-skin below which there are four skins viz. of lion, cheeta, cat and bull; purchita to give madhuparka, to tie patta (a fillet or tiara) round the king's head and to place the crown on his head; presentation of ministers by the pratitiona; king to give presents to the priests and other brāhmaṇas; going round fire; doing obeisance to elders; touching a bull; worshipping a cow with calf; riding a horse; honouring an elephant and riding it; procession in the capital; honouring all people and taking leave of them.

There are descriptions of the abhişeka of a yuvarāja (as of Bhīma in Śānti 41), of a great commander (as of Bhīşma in Udyogaparva 155.26-32), of Drona in Dronaparva 5.39-43, of Skanda in Śalyaparva 45.

The Rajanitiprakasa (pp. 49-83), the Rajadharma-kaustubha (pp. 318-363) and Nitimayūkha pp. 1-4 quote from the Visnudharmottara almost the whole of chapters 21-22 of the 2nd khanda that deal with the rites and mantras of coronation. It appears that the Kaustubha appropriates all the glosses of Mitramisra. The Visnudharmottara (II. 19) sets out first the Santi (propitiatory) rite in honour of Indra (called the Paurandari or Aindri Santi). It is impossible to give the details here, but a few matters may be noticed. The purana (in IL. 21) includes all the details from the Vedic texts (such as Svastyayana, Ayusya, Abhaya and Aparājita hymns) and adds other rites also. It mentions the procedure stated above from the Agnipurana and employs Vedic mantras in doing so. In II. 22 the Visnudharmottara gives purana mantras in 182 verses, in which such gods as Brahmā, Naksatras (from Krttikā to Bharani), the planets, 14 Manus, 11 Rudras, Visve-Devas, Gandharvas and Apsarases, dānavas, dākinīs, birds like Garuda, nāgas, sages like Veda-Vyāsa, emperors like Prthu, Dilīpa, Bharata, vedas and vidyās, rivers &c. are invoked to crown the king.

The Rājadharmakaustubha gives the most elaborate description of coronation. First a santi rite is performed, then on the next (2nd) day, a sacrifice to Īsāna (Rudra); on the 3rd day worship of the planets and other deities like waters, the earth, Nārāyaṇa, Indra &c. and the invocation of naksatras; on the 4th day a yūga for naksatras; on the 5th day at night a sacrifice to the goddess Nirṛti (a clay idol seated on an ass with dark vesture); on the sixth day Aindrī Śānti (propitiatory rite in honour of Indra); then the rites prescribed in the Viṣṇu-dharmottara purāṇa.

The Visnudharmottara notes (II. 18.2-4) that on the death of the reigning king, there is no waiting for an auspicious time.

The successor should be bathed with water in which sesame and mustard are mixed, proclamation should be issued in his name that he has succeeded as king, the purchita and astrologer should show him to the people while he occupies a seat other than that occupied by the late king: the king should honour the people. proclaim peace and security, set free some prisoners and wait for the formal coronation. The Rajanītiprakāśa (p. 62) adds that on the death of a king his successor should be crowned one year thereafter and that when a king abdicates his successor may be crowned on any auspicious day without waiting for a year. From the fact that the Kalinga king Khāravela was crowned in his 25th year and the fact that the Barhaspatyasūtra 111 (I. 89-90) states that up to the 25th year the prince may spend his time in play and education and then in earning wealth, Jayaswal (in 'Hindu Polity' part II. p. 52) concludes that a Hindu coronation could not take place before the 25th year. This is proving too much. The Barhaspatya-sutra says not a word about the age of coronation. Authorities like the Visnudharmottara require waiting for a year only after the death of the former king.

The Visnudharmottara <sup>118</sup> (II. 7) specifies at great length the qualities of the principal queen (*agra-mahiṣī*), which are quoted by the Rājanītikaustubha pp. 249-250. The chief queen should have the coronation rite performed along with the king or she should be separately crowned after the king. Manu VII. 77 advises the king to marry a lady of noble family, of the same caste, of charming appearance and possessed of good qualities. The Rājataranginī (VIII. 82) notes that Jayamati, the queen of the good king Uccala of Kashmir (1101-1111 A. D.), always occupied half his throne.

The Nitimayūkha and Rājadharmakaustubha give the most detailed description of the Aindri Śānti. For want of space it has to be passed over. The Rājanītiprakāśa (pp. 63-66) and Rājadharmakaustubha (pp. 340-346) contain in one place a summary of the whole ceremony after Aindri Śānti commencing one day previous to the actual day of coronation. One detail of the

<sup>111.</sup> पञ्जविंशतिवर्षं यावत् कीढाविद्यां व्यसनात् कुर्यात् । अतः उत्तरमर्थाजनम् । बार्हस्पत्यसूत्र I. 89-90.

<sup>112.</sup> एवं गुजराणीपेता नरेन्द्रोण सहानध । अभिषेच्या भवेद्राउथे राज्यस्थेल द्वरोण वा ॥ विक्लुसमोत्तर II. 7. 8 on which रा. ध. कौ. p. 249 comarks राज्ञा सहाग्रनाहिंदी अभि-वेक्तस्था अधवा अभिविक्तेण राज्ञा पश्चात्स्ययमभिषेक्तस्या इस्युक्तम् ।

rites is interesting, viz. after the learned brahmanas and priests sprinkle the king with holy waters from several jars to the accompaniment of mantras and a Rgvedin brahmana touches the king's head and throat with powder of gorocana with the mantra 'gandhadvārām' (Tai. A. X. 1.10), principal virtuous ladies, whose sons are alive, of the four varpas and also of mixed castes reciting auspicious songs (except the sudra ladies who remain silent) should sprinkle the king with the waters derived from the sea and other holy places. 118 There is a graphic description of the coronation of Shivaji 113a the founder of the Maratha Empire in 1674 A. D. in the chronicle (bakhar) compiled by Krishnaji Anant Sabhacad (ed. by K. N. Sane, pp. 98-104), where it is said that a costly throne was prepared, from 108 places waters were brought in 108 golden jars (95 tirtluts are actually named), Gagabhatta and other brahmanas officiated and sprinkled waters on the king, large gifts including the sixteen mahadanas were made. Eight ministers stood round the throne (whose names and offices are set out), the head of the ecclesiastical department called Panditrao being to the right and the prime minister (mukhya pradhāna) to the left, an umbrella (chatra) set with iewels was held over his head, new golden coins were struck and a new era was started called 'Rājyābhiseka' era commencing from that year. In a small work called 'Shivarāja-rājyābhiseka-kalpataru' (published in the quarterly Journal of the Bharata-itihasagainsodhaka Mandala at Poona, vol. X part 1 pp. 28-40) in 236 verses it is stated that a Yogin named Niscalapuri, an adept in Tantrika rites, got a second coronation of Shivaji performed over three months after that performed by Gagabhatta, with Tantrika mantras on Wednesday the 5th of the bright half of Asvina sake 1596, one interesting fact stated being that Shivaji went through a form of marriage with vaidika mantras with his wives that had already been married to him with pauranic mantras.

<sup>113.</sup> ततो सुख्या ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यशूद्धाः पतिव्रताः पुत्रवस्यो नायों मूर्धांविसक्ताः स्थाध्य यथासम्भवं समुद्राविनानातीर्थाद्धतेर्जलैरिमिषिश्रेयुः। शूद्धाचारतूष्णीय् । राजनीतिमकाश p. 66. Vide also राजधर्मकौस्तुभ p. 346 and नीतिमयुख p. 12 for similar words.

<sup>113</sup>a. For a detailed and graphic description of the coronation of King Shivaji in 1674 A. D. vide 'Shiva-chatrapatimahārāja-caritra' by Malhar Ramrao Chitnis (ed. in 1882) pp. 120-125 (in Marathi). Shivaji's upanayana was performed on the 5th of the bright half of Jyestha; for seven days various rites went on; Vināyakašānti, Grahasānti, Aindrī and Paurandarī are said to have been performed and he was actually crowned on the 13th of the bright half of Jyestha. In Sambhāji-rāje-caritra by the same author (edited by Rao Bahadur K. N. Sane, 3rd ed. of 1915) at p. 8 there is a description of the coronation of Sambhāji, son of Shivaji.

The symbols of royalty viz. the umbrella, the chowries and the cane stick are brought in to the king by principal ministers. The Visnudharmottara (II. 12) states that the cānara for the king must be made from the tails of camarā deer and must be all white with a handle of gold or silver and that the one for a councillor or purchita should be yellowish, while the same purāna in 11. 13 describes the requisites of a royal umbrella. That the umbrella and cāmaras were inseparable emblems of sovereignty is emphasized by Kālidāsa in Raghuvamsa III. 16. Vide the Brhatsamhitā, chap. 71 and 72, for cāmara and umbrella.

It appears that sometimes a king took another name on coronation which was called abhişekunāma. Vide Dr. R. C. Majumdar's 'Champā' p. 157 for a list of such names from Champā and Dr. Minakshi's 'Administrative and social life under Pallavas' p. 39 for the Pallava Rājasinha having the coronation name Narasimhavarman. Certain kings, when they performed Asvamedha, assumed new titles e. g. Kumāragupta I seems to have assumed the title of Mahendra, as is clear from some of his coins on which his name and title occur.

The Brhatsamhita of Varahamihira (chap. 48) lays down that the patta (tiara) for the king and others should be made of pure gold, that their length should be double of the breadth in the middle of it, that there should be five aigrettes in the king's tiara, three in the queen's and yuvaraja's, one in that of the commander-in-chief and none in the one that the king may give to a person as a mark of favour. Utpala in his com, on the Brhatsamhitā says that patta is the same as mukuta, while acc. to the Nitimayūkha (p. 13) and other works patta is tied on the forehead and mukuta (crown) is placed on the king's head. Vide Rājanītiprakāsa (pp. 54-55) and Rājadharmakaustubha (p. 324) for further details. The Visnudharmottara (U. 14) describes the characteristics of bhadrasung (the throne) for the king; vide also Rājanītiprakāśa pp. 51-52. It must be made of gold, silver or copper or a tree from which milky juice cozes when cut, it was to be one cubit and half high for a sainat, 12 cubit for a king and one cubit high for a feudatory (sāmanta).

The Vispudharmottara (II. 162) states that on every anniversary of the first coronation when the moon is in the same naksatra as that on which the first coronation took place the king should repeat the rites of coronation. The Brahmapurāna

quoted by the R. D. K. (p. 10) also says the same. 1136 Vide Rājanītiprakāśa p. 115 and Kaustubha p. 379 also.

Manu (VII. 217-220) warns the king against poisoning 'The king should partake of food that is well examined and prepared by servants that are trust-worthy (lit. as if they were his own self), that know the proper times (for dining), that cannot be won over and over the food spells destroying poison should have been muttered. He should mix up in all that he partakes medi cines that are antidotes against poison and should always wear gems that work against poison. Only women devoted to him and well examined and found safe as regards their dress and ornaments should be allowed to touch him when fanning or bathing him or applying perfumes to his body. The king should take care in this way as regards his vehicles, bed, food, bath, applying perfumes and all ornamentation'. Kam. VII. 8 and Matsya 219.10 are very similar to Manu VII. 220. Kautilya (I, 17) states that the king should first secure his personal safety against his sons and wives and then the security of the kingdom against near and distant enemies. He first deals with safety from his own sons, the princes. The opinions of various authors on polity are cited (some of which have been noted above) viz. secret punishment (acc. to Bharadvaja), keeping under guard in one place (acc. to Visalaksa), keeping the prince in a fort under the boundary guard (acc. to the Pārāśaras), keeping the prince away from his own kingdom in a fort belonging to a feudatory (acc. to Pisuna), sending him to his maternal relations (acc. to Kaupapadanta), making the prince addicted to sensual pleasures (acc. to Vātavyādhi), proper pre-natal care and proper education after birth about dharma and restraint (acc. to Kaut.). This symposium shows how the problem of the king's safety against bad princes taxed the ingenuity of all ancient writers on Arthasastra and how Kautilya advocated the only reasonable course possible. The Matsyapurana, chap. 220, also relies on training, discipline and gradual transfer of responsibility and advises the imprisonment of a bad prince in a well-guarded place furnished with comforts suitable to his

<sup>113</sup>b. अनेनैव विधानेन कुर्याद्वर्धापनं सद्। अभिवेकाद्धि यरनेन प्रतिसंवरसरं हुए: ॥ अक्षप्रताण quoted in राजधर्मकाण्ड p. 10.

position 114. In I. 20 Kautilya gives practical hints against the danger of fire and poisons: e.g. he says that poisonous snakes will not enter a building provided with Jivanti, Sveta and other plants; that cats, peacocks, mongoose and spotted deer when let loose eat serpents, that certain birds like parrots, mainus, malbar hird shrick when they suspect snake poison, the heron loses his consciousness in the vicinity of poison; the pheasant (jivañjivaka) feels exhausted; the young cuckoo dies; the eyes of cukora become redder 115. Kām. (VII. 10-13) repeats the words of Kaut, 1.20 and the Matsya (219, 17-22) refers to the effects of poison on the same birds and a few others. The Matsyapurana in chap, 219-220 closely follows Kaut, and Kām, and appears to be based on them (e.g. Matsva 219, 30 latter half is the same as Kam, VII, 24 first half). Vide Yasastilaka III, pp. 511-512 for the effects of poison on birds almost in the same words as those of Kaut, and Kam. Vide Sukra I. 326-328. Kaut, I. 21. Kām. VII. 15-26, Matsva 219, 9-32 state that part of the food for the king should first be east into fire and offered to birds and the effects noted, they dwell at great length on the different tints of the flames of fire and of the smoke when different kinds of food are cast into fire, they point out the actions and gestures of the poisoner, they prescribe that the cook and the doctor giving medicines for mixing in food as antidotes should be made to partake of the food and then the king should himself partake of it. The king has to be careful in the harem, when receiving presents or anything sent by others, when sitting in a conveyance or riding a horse or travelling in a boat or when attending festivals (Kaut. I. 20-21, Kām. VII. 28-47). Kaut. 1,20 and Kam. (VII. 44 and 50) advise the king not to trust women and even the queen and to approach even the queen after she has been examined by men 80 years old and women over 50

<sup>114.</sup> सुणाधानमझक्यं तु यस्य कर्त्वे स्वभावतः ॥ बन्धनं तस्य कर्तव्यं स्तिदेशे सुखाः निवतम् । अविनीतसुमारं हि कुलमाशु विशिधिते ॥ अधिकारेषु सर्वेष् विनीतं विनियोजयेत् । आद्यौ स्वस्यं ततः पश्चारक्रमेणाथ महस्स्विष ॥ मत्स्य 220. 5-7. Compare कामन्दक VII. 2-6 राजपुत्रा मदोष्ट्रभूता गजा इव निरङ्कृशाः । भातरं वाभिनिम्नान्ति पितरं वाभिमानिनः ॥ ... विनयोपग्रहान् भृत्येः सुधीत स्वपतिः स्तान् । अविनीतकुमारं हि कुलमाशु विनस्पति ॥ विनीतमीरसं पुत्रं यौवराज्येभिवेचयेत् । दुष्टं गजमिवोव्यूनं कुर्वातं सुखवन्धनम् ॥. Vide also अग्निपुराण 225. 3-4 for similar provisions.

<sup>115.</sup> विरुप्येते in कामन्त्रक VII. 12 is explained by the com. as रागरिंदे भवत:

years in the harem and found 116 safe. Kaut. (I. 20) and Kam. (VII. 51-54) both name seven kings that met death in their queen's chambers by the stratagems of the queens themselves or those that were incited by them; viz. Bhadrasena killed by his brother concealed in the chamber of his queen (who was in love with the king's brother), the king of Karusa killed by his own son who had concealed himself under the bed of the queen (who was angered by the king's promise to give the kingdom to the son of a rival queen), the king of Kāśi killed by his queen who mixed fried rice with poison pretending that it was honey; the quoen of the king of Sauvira killed him with a jewel in her girdle that was smeared with poison; Vairantya was killed by his queen with her anklet smeared with poison; Jalūtha (or Jarusa in Kām.) was killed with a mirror (with a razor-like edge) covered with poison; Viduratha was killed by his queen who had concealed a weapon in her braided hair. The Harsacarita (VI) of Bana mentions with additional details the cases of Bhadrasena king of Kalinga killed by his brother Virasena. the king of Karusa (Dadhra by name), Kāśirāja (named Mahasena) whose queen Suprabha killed him to secure the kingdom to her son, Jarütha king of Ayodhyā, Vairantya named Rantideva. Viduratha of the Vrsnis killed by Bindumati, the Sauvira king Virasena killed by queen Hamsayati. In the Brhatsamhita (77, 1-2) two of these, Viduratha and Kāsirāja, are mentioned. but the latter is said to have been killed by his estranged queen with an anklet snieared with poison. Medhātithi on Manu VII. 153 motes four of these seven. The Nitivakyamrta (rajaraksāsanuddeša 35-36, pp. 231-232) sets out six other examples of kings killed by their queens. The king has also to beware of treachery from ministers and officials. Kaut. (in I. 10) describes how ancient writers devised methods of ascertaining the purity or impurity of ministers by putting before them allurements regarding dharma, wealth, sexual desires and playing on their fears and gives it as his own opinion that temptations that have direct reference to the king or queen should not be placed in the way of the ministers. In the Harsacarita VI, Skanda-

<sup>116.</sup> अन्तर्गृहगतः स्थाविरस्त्रीपारिह्युद्धां देवीं पद्येत्। ...आज्ञीतिकाः पुरुषाः पञ्चाझत्काः स्थियो वा मातृपिर्वृष्यञ्जमाः स्थाविरवर्षवराभ्यागारिकाश्वावरोधानां ज्ञीचाज्ञौचं विद्धः। कौटित्य
1. 20; आज्ञीतिकाश्व पुरुषाः पञ्चाझत्काश्व योषितः। बुध्येरस्ववरोधानां ज्ञीचमागारिकाश्व ये॥
न हि देवीगृहं गच्छेदात्मियात्सानिवेशनात्। अत्यर्धवहुभोषीह विश्वासं स्त्रीषु न अजेत्॥ काम.
VII. 44 and 50. Dr. Sham Sastri's translation (p. 46) of Kautilya 'eighty men and fifty women' is not correct.

gupta, the commander of the elephant arm of Harsa's army, warns the Emperor against putting trust in everybody and gives 19 instances of kings that met misfortunes, death or destruction through their own carelessness and the stratagems of those about them (apart from the seven mentioned above and two more who fell victims to the wiles of their queens). Some of them are famous and deserve mention here, viz. the king of Vatsa (i. e. Udayana) who was imprisoned by the soldiers of Mahasena that jumped out of a faked elephant; Maurya Brhadratha killed by his Senapati Pusyamitra (called 'anarya' by Bana on account of his treachery to his master); Kākavarna Śaiśunāri (Śaiśunāgi?), Sumitra, son of Agnimitra, whose head was cut off by Mitradeva while the king fond of dancing was in the midst of actors; the Sunga Devabhūti killed by his minister Vasudeva: Candragupta (of the Gupta dynasty) who dressed as a charming woman cut off the king of Sakas; the foolish Maukhari king Ksatravarman killed by bards. Vide Kämasütra V. 5.30 for two other examples of the Abhira king Kottaraja and Javatsena king of Kāśi. The Nitivākyāmrta (Dūtasamuddeśa) p. 171 states that Canakva killed one of the Nandas through a duta and that two other kings met death from presents of poisoned clothes and a jewelled box containing snake poison. The Yasastilakacampü (III, pp. 431-432) sets out many instances of kings that met with death from the wrath or the machinations of their ministers. purohita &c.

From these examples one should not draw the facile and sweeping conclusion that in India the life of no king was safe. In the vast continent of India there were always numerous king. doms at the same time. It is no wonder that in the course of several thousand years and over such vast territories, some kings met death by treachery and stratagem. This is not a phenomenon restricted to India. In a small country like England we have within two hundred years instances of the murder of the boy king Edward V and his brother prince Richard, of Lady Jane Grey nominated by Edward VI as his successor and the further fact that Cromwell during the last few months of his life was afraid of being assassinated. During about 150 years from 1789 out of 30 Presidents of the U.S.A. several such as Lincoln, Garfield and McKinley met death at the hands of assassins.

The truth is that in a monarchy the king was the pivot of the whole State. As the Matsyapurāṇa (219.34) finely puts it 'the king was the root and the subjects were the tree; in saving the king from dangers the whole kingdom was on the road to prosperity and therefore all were to make efforts to guard the king'.

Hereditary monarchy was the norm of government in ancient and medieval India. Kautilya expressly states (1.17 at end) that the practice to make the eldest son the king is honoured except in the case of a calamity. At or about the time of Buddha and a few centuries thereafter there were a few oligarchies or (as some scholars prefer to call them) republics. But our Dharmasāstra or Arthasāstra authorities contain rather very meagre references to them. The Mahābhārata in Sānti 107 furnishes the following data about ganarajyas (government by groups): Internal dissensions are the root of the ruin of ganas: it is very difficult to keep lines of policy secret when there are many (when the government is that of many, i. e. an oligarchy or a republic); all members of the gana in their entirety do not deserve to hear the line of policy decided upon, but the chief persons among the ganas should meet together and arrange among themselves to secure the welfare of the whole gana; if disputes that arise among the families (or clans) are connived at by the heads of the clan, the ruin of the clan takes place which leads on to dissensions among the whole group (gana). Danger from internal dissensions must be guarded against (in the case of  $qanar\bar{a}imt$ ), external dangers are not serious (in the case of ganaraiva). All members of the gana are equal by birth and family, but they are not equal in energy, intelligence, bodily appearance and wealth. By their enemies ganas are broken by means of internal dissensions and bribes; therefore the greatest safety of ganas lies in union 117. In these words the author of the Mahābhārata unerringly puts his finger on the weak spots of the rule of many viz. secrecy cannot be kept, there is corruption due to greed and jealousy, which bring about their downfall. In another place (Santi 81) the Mahabharata

<sup>117.</sup> भेदमुली विचाशी हि गणामासुपलक्षाये। सन्त्रसंबरणं हु:सं बहुनामिति से मितः॥ 8 ... न गणाः कुत्स्नशो मन्त्रं भोतुमहेन्ति भारत । गणसुख्येस्तु संभूय कार्यं गणहितं मिथः। 25 ... कुलेषु कलहा जाताः कुलहुद्धै वपेक्षिताः। गोत्रस्य नाशं कुर्वन्ति गणभेदस्य कारकम् । आन्यस्तरमयं रश्यमसारं वाह्यतो भयम्॥ ... जात्या च सहशाः सर्वे कुलेन सहशास्तथा। म चोद्योशेन बुद्धाया वा स्पष्ट्रस्येण वा पुनः। भेद्याञ्चैष प्रदानाञ्च भिद्यत्ते रिप्ताभिर्गणाः। तस्मारसंवातमेवाहुगेणानां शरणं महत्॥ शान्ति 107. 27-32. भेद्याद्विनाशः सङ्घानां सङ्वसुक्षयोसि केशव। वथा त्वां पाट्य गोत्सदिवृत्यं सङ्वस्त्या कुषः॥ नाग्यत्र बुद्धिशान्तिस्यां नाग्यत्र प्रतिहत्ते। वशन्यत्र धनसंत्रयानावृत्यणः प्राञ्जेऽविद्यति ॥ शान्ति 81. 25-26.

refers to the saugha of the Vr spis, of whom Krsna was the president, and the great truth that the ruin of sanghas is brought about by internal dissensions and corruption and it hits off the qualities required in the wise leader of the sangha to be four viz. sagacity, forbearance, self-control and giving up the acquisitive spirit. The words sangla and gana are employed as synonyms in the Mahabharata. Panini (III. 3.86) states that sunglu means gana, Patañjali in his Mahābhāsya (vol. 11, p. 356) states that sangha, samuha and samudaya mean the same thing. Pāṇini knows two kinds of sanghas viz. ōyudhajirin (who practised the profession of arms) and those that were not so and further he also indicates that in the Vahika country sanghas included 118 brāhmanas, ksatriyas and others (vide V. 3, 114). He names the sanghas of Vrkas, Trigartas, Yaudheyas, Parsus (V. 3.115-117) as āyudhajīvin. Kātyāyana by his vārtika 'ksatriyādekarājāt sanghapratisedhārtham' on Pānini IV. 1.168 shows that sangha was differentiated from monarchy. Acc. to Kautilya (p. 53 above) the sangha of the Vrsnis perished whon it came in conflict with Dvaipāyana. In another place Kautilya says that (in some cases) the kingdom may be ruled by a clan, for the confederacy 119 of a clan is invincible, it is free from the calamity of a kingless State and therefore exists on the earth very long. Kautilya devotes one section (Adhikarana X1) to the dealings of the ambitious king with sanghas. There he states that securing the sangha on one's side is far better than securing an army or allies and makes the most interesting remark 187 that the corporation of the kastriyas and others in

<sup>118.</sup> In the Karnaparva the country of Vāhikas is severely condemned and it is said to be the country between the Indus and the five rivers of the Panjab (chap. 44.7) पञ्चानां सिम्धुवडानां नदीनां येन्तराभिताः । तान् धर्मवाद्यान- हाचीन्वाहीकानपि वर्जयत् ॥. In chap. 44. 10 it is stated that their chief city is Sākala and in verses 11-30 and 35-38 their condemned practices are set out, and verses 31-34 say that the country of the five rivers is called Āraṭṭa and Vāhika. In Karṇaparva 45. 6-13 the interesting fact is mentioned that in that country only one brother in a family acts as a brāhmaṇa should and that their sons do not inherit but their sister's sons take the inheritance. Vide 'Indian Culture' vol. VI. 129-136 and vol. VIII. p. 85 ff for information on 'Vābika'.

<sup>119.</sup> अन्यत्रापद ऐश्वर्धे ज्येष्ठभागी तु पूज्यते । कुलस्य वा भवेद्वाज्यं कुलसङ्खो हि इर्जयः। अराजन्यसनावाधः अश्वदावसति क्षितिम् ॥ कौदिल्य I. 17.

<sup>120.</sup> सङ्ख्लामो दण्डामित्रलाभानासुत्तमः । ... .. काम्भोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविनः । लिप्छिविकवृजिकमल्लकमद्भककुषुर-कुष्पाश्चालादयो राजशब्दोपजीविनः । कौटिल्य XI. 1; विशेषतश्च सङ्ख्लानां सङ्ख्यामिणां राजकुलानां खूतानिमित्तो भेदः, तास्त्रीभेको विनाश इति । कौटिल्य VIII. 3,

the countries of Kāmbhoja and Surāstra practise vārtā (husbandry and trade) and the profession of arms, while those of the Licchivikas, Vrjikas, Mallakas, Madrakas, Kukuras, Kurus and Pancalas live on the title of rajum applied to them (i.e. they are not cultivators of the soil and soldiers, but are only chiefs or nobles). What Kautilya means by 'vārtā-śastropainvinah' appears to be that they were agriculturists ordinarily but were ready with their swords to defend their country when occasion required. Kautilya then describes in detail without any scruples how the conqueror may by various subterfuges cause dissensions among the members of the sangha and its leader or leaders (sangha-mukhya). In VIII. 3 Kautilya remarks that dissension becomes particularly rife owing to gambling among sanghas and noble clans that have the sangha constitution and they are destroyed. From about the 5th or 6th century A. D. the oligarchic States or Republics became rare and gradually disappeared. We get further data about these gaparajyas from Buddhist works, Greek sources (like the fragments of Megasthenes), coins and inscriptions. Rudradaman (in Junagadh Inscription of 150 A.D.) boasts that he had uprooted the Yaudheyas who had become puffed up and unbending on account of the title of heroes (viru) that was prominently applied to them among all ksatriyas 181 (E. 1. vol. VIII. at p. 44). Samudragupta (in the first half of the 4th century A. D.) subjugated the Yaudheyas, Mālavas, Ārjunāyanas In Gupta Inscriptions No. 58 p. 251 there is mention of a mahārāja-mahāsenāpati who was made their leader by the Yaudheya-gana. The Brhatsamhitā in several places refers to the Yaudheyas and Arjunayanas (e.g. 4.25; 5.40, 67, 75; 14.25 and 28; 16.21; 17.19) and speaks of Yaudheya-nrpa in 9.11. Vide Rapson's 'Indian coins' pp. 11 and 15 and Plate II, nos. 13-15 and Plate III, no. 20 for the coins of the Yaudheyas and Arjunayanas. Arrian writes in 'Indika' (tr. by MacCrindle IX, p. 208, ed. of 1926) 'from Dionysus to Sandrakottos the Indians counted 153 kings and a period of 6042 years, but among them a republic was thrice established'. MacCrindle's 'Invasion of India' (p. 121) speaks of an aristocratic government on the

<sup>121.</sup> सर्वक्षत्रातिष्कृतवीरशब्द्जातोत्सेकाविधेयानां योधेयानां प्रसद्योक्तान् E. I. VIII. at p. 44; योधेयाणपुरस्कृतस्य महाराजमहासेनापतेः &c. in Gupta Inscriptions pp. 251-252. Vide Quarterly Journal of the Mythic Society of India (Silver Jubilee number) p. 114 for Yaudheyas, and J. B. O. R. S. vol. 23 p. 148.

Hyphasis or Beas. The Greek writers describing the invasion of Alexander speak of the democracies of the Oxydrakai (Ksudrakas), Malloi (the Malavas), the Siboi (Sibis), Sambastai (the Ambasthas) and several others. Vide K. P. Jayaswal's 'Hindu Polity' part I chap. VIII (pp. 63-79) for Hindu Republies mentioned in Greek writings. Rhys Davids in 'Buddhist India' pp. 19 ff. summarizes the data about Indian republics derived from Buddhist works. On p. 22 he gives the names of eleven republican clans with their capitals, some of which like the Śākyas (of Kapilavastu), the Mallas (of Kusinārā and Pāvā), the Videhas (of Mithila) and Licchavis (of Vesali) are wellknown. Rhys Davids states (p. 19) that the administrative and indicial business of the Sakvas was carried on in a mote-hall (santhāgāra) at Kapilavastu, that a single chief was chosen (but how and for what period is not known) who presided over the sessions and (when no sessions were being held) also over the State, that he bore the title of  $r\bar{a}j\bar{a}$ . He mentions that at one time Buddha's cousin Bhaddiya was  $r\bar{a}j\bar{a}$  and that in another passage Buddha's father Suddhodana is styled rājū. He further points out (p. 26) that the Vaijians had eight confederate claus of which the Licchavis and the Videhas were the most important. K. P. Jayaswal in 'Hindu Polity' part 1 pp. 25-165 brings together all the data about Hindu oligarchies (or republics as he calls them) and his work deserves the serious attention of all those who are interested in the study of ancient Indian political institutions, though here and there one cannot approve of his interpretations and theories. To take only one example, he holds that the procedure prescribed by Buddha for the deliberations of the sangha in the Mahāparinibbāṇa-sutta was borrowed from the procedure followed by the republics in their deliberations and therefore he describes the procedure of the Buddhist saigha in great detail ('Hindu Polity,' part I chap, XI pp. 103-117). Dr. D. R. Bhandarkar also (in 'Some Aspects of Ancient Hindu Polity' pp. 121-125) adopts this theory. This to say the least is a gratuitous assumption. The mere fact that Buddha told the prime minister of Ajātasatru, king of Magadha. who contemplated attacking the Vajjian confederacy, that the latter would not decline but prosper as long as they observed seven conditions and the fact that those very seven conditions were prescribed by the Buddha for the welfare of the sangha do not lead on to the further inference that the procedure followed by the monks in the deliberations of the meeting of the sangha (which is set out in such passages as the Mahavagga IX, 3, S.B.E.

vol. XVII p. 264 ff, Cullavagga IV. 9, S. B. E. vol. XX pp. 24-27) was the procedure of the meetings of the oligarchies. The seven conditions (both for the welfare of the Vajjians and the Sangha) are set out in the Mahaparinibbana-sutta, chap, I. (S. B. E. vol. Xl. pp. 3-8) viz. holding full and frequent public assemblies, meeting together in concord and carrying out undertakings in concord, enacting nothing not already established and abrogating nothing that has been already enacted and acting in accordance with ancient institutions established in former days, honouring and revering and supporting elders and hearkening to their words, not detaining women or girls of their clans by force or abduction, honouring and supporting Vajjian shrines in town or country and not allowing proper offering: and rites to fall into desuctude, protecting and supporting the Arahats among them. On the most important points in connection with a republic or oligarchy we have no information at all, viz. who were entitled to vote, what were the qualifications for membership of the assembly that governed the State, how voting took place, what was the period for which members of the assembly were elected, whether the president was elected for life or a shorter period or was elected at all, what were the powers and procedure of the assembly. Vide Dr. Beni Prasad in 'Hindu Political Theories' p. 158 for criticisms. Rhys Davids (in 'Buddhist India' p. 41) says that according to the Jātakas there were at Vesāli (modern Basadh in the Muzaffarpur District), the capital of the Licchavis, 7707  $r\bar{u}j\bar{u}s$ (or chiefs). In the Bhaddasāla-jātaka (Fausböll, vol. IV p. 148) there is a reference to a tank reserved for the bath of the families of the ruling chiefs (rājās) of the gana in the city of Vesāli, In the Mahāvastu (ed. by Senart vol. I. p. 271) it is stated that there were twice eighty-four thousand nobles (rājānā) among the Licchavis. This explains what Kautilya means by 'rājasabdopajīvinah. These people called 'rājās' were probably the scions of the several branches of the Licchavis, who had in their hands the government and who were not doing manual (or agricultural) work. Vide Government Epigraphic Report for 1899 p. 23 and Indian Historical Quarterly vol. IV p. 652, where it is said that in an inscription from Uttaramallur the extent of land and of Vedic learning required in a candidate for election are specified as also the method of writing on tickets the names of candidates. But such records, even in South India, are very few and refer to village sabhas and there is nothing in the works on dharmasastra or arthasastra about the methods of

election to political assemblies and the qualifications of candidates. Vide Dr. D. R. Bhandarkar's 'Some aspects of Ancient Hindu Polity' (1929) pp. 101-121 for a concise statement of several types of republics in Ancient India.

Another important question is whether in monarchical states there were popular assemblies of elected representatives or, in modern language, Parliaments. The words 'sabhā' and 'samiti' require consideration in this connection. In Rg. I. 91.20 Soma is said to confer a son who is sadanya, vidathya and sabheya, from which it follows that sabha is in some respects different from 'vidatha'. In Rg. II. 24, 13 a vipra (a priest or composer of hymns) is said to be subheyu 'clever or eminent in a sabha'. In Rg. X. 34.6 'sabhā' 122 appears to mean a gambling hall. In Vāj. S. XXX. 6 subhācara seems to mean only 'sabhāsad', a member of a judicial tribunal, while in XXX. 18 the sabhāsthāņu is given up to Askanda in the symbolic Purusamedha. In the Vāj. S. XVI. 24 there is an obeisance to subhās and subhāpulis (presidents of sabhās). In Atharvaveda VII. 12. 1 'sabhā' and 'samiti' are said to be the two daughters of Prajapati, from which it may by argued that they were very similar but somewhat different. In Atharvaveda XV, 9, 2 also sabh $\bar{a}$  and samili are separately mentioned. In Tai. Br. III. 7.4. the word sabhāpāla occurs and sabhā is explained as 'gambling-hall' by Savana. In Rg. X. 97, 6 and Vaj. S. XII, 80 it is said 'that nigra is said to be a doctor (bhisak) in whom medicinal herbs come together as nobles (rājānah) in a samili (meeting or battle)'. In Rg. X. 191. 3 the word 'samiti' seems to mean no more than a meeting or meeting place. In Atharvaveda V.19.15<sup>123</sup> we have 'the assembly (samiti) does not suit him (or is not won over by him ) who harasses a brahmana.' In the Chandogya Up. (V. 3. 1) Svetaketu is said to have repaired to the assembly (samili) of the Pañcala country, where the king Pravahana Jaivali asked him five questions which the former could not answer and then he approached the next morning the king who was in his subhā. Here it seems that both words are applied to the same assembly. It is impossible to say how the sabhā or samiti was constituted in the Vedic period. All that we can say is that it was an assembly of people to which the king, learned men and others went. It is extremely doubtful whether it was an elective body. Probably it was an ad hoc assembly of such people as cared to

<sup>122.</sup> सभामेति कितवः प्रच्छमानी जेष्यामीति तन्वा शुक्कानः । इत. X. 34. 6.

<sup>123.</sup> न वर्ष मैत्रावरुणं बह्याज्यमभिवर्षात । नार्मे समितिः कल्पते न सित्रं नपते वर्षम् ॥ अधर्व V. 19. 15.

be present. K. P. Jayaswal (in 'Hindu Polity' part I p. 11) holds that 'samiti' in the vedic age was the national assembly of the whole people, that it was the king's duty to attend it (ibid. p. 12) and that 'sabhā' was the standing and stationary body of selected men working under the authority of the samiti (ibid. p. 18)'. This is all conjectural, as Jayaswal himself admits 'the sabhā was certainly related to the samiti, but its exact relationship is not deducible from the data available' (ibid. p. 18).

These frantic efforts by such scholars as Jayaswal to prove that India had elective assemblies are made to counteract the sinister propaganda of many English writers that East is East and West is West and that the democratic institutions of the West cannot be transplanted with success on the soil of India. This is mischievous propaganda. There were no democracies even in Europe a few hundred years ago; even in England, France and a few other countries democracies have been introduced and have thrived within a short time. There is no reason why they should not do so in India, if honest efforts are made and difficulties are not purposely created by vested interests. Korkunov in 'General theory of law' (tr. by Hastings, 1922, New York p. 296) says 'According to the historical school the political organization of England is good for England alone, for it corresponds to a natural genius very peculiar...This doctrine of the historical school is false, since we have already seen that a change produced in the social ideal may bring about a change in the whole social development. The influence of one people on the life of another is a proof of this. The ideal is a force supporting the social life and this ideal may be the result not merely of our own special experience, but also of the experience of neighbouring peoples'.

Two other words require consideration, viz. Paura and Jānupuda. The word 'paura' occurs in Rg. V. 74.4 where it has three applications, viz. to the Aśvins, to the sage Paura (who was an Atreya) and to the cloud (acc. to Sāyaṇa). K. P. Jayaswal (in 'Hindu Polity', part II pp. 60-108) devotes considerable space to 'Paura' and 'Jānapada' and one may at once admit that he displays great learning, industry and ingenuity in his discourse on this subject. He holds that the Paura and the Jānapada were elective parliamentary bodies or what may be called the Hindu Diet and he sums up (on p. 108) their functions as follows 'we had an organism or a twin

organism, the Paura-Janapada, which could depose the king, who nominated the successor to the throne ..., whose President was apprised by the king of the policy of state decided upon in the council of ministers, who were approached and begged by the king in all humility for a new tax, whose confidence in a minister was regarded as an essential qualification for his appointment as Chancellor, who demanded and got industrial, commercial and financial privileges for the country, who could enact statutes even hostile to the king, in fine who could make possible or impossible the administration of the king.' This is a very glowing picture of parliamentary institutions in ancient India. But unfortunately it cannot be accepted as the truth. Many scholars such as Prof. B. K. Sarkar (in 'Political Institutions and theories of the Hindus' p. 71) and Dr. Beni Prasad (in 'The State in ancient India' pp. 498-500) do not subscribe to this theory. For want of space detailed examination of Jayaswal's theory cannot be entered upon. But a few remarks must be made. The sheet anchor of his theory (in 'Hindu Polity' part II. p. 68) is a passage in the Hathigumpha Inscription of Khārvela (E. I. vol. XX at p. 7911, 6-7) which runs 'Rājasuyam samdasayamto sava-kara-vanam anugaha-anekāni satasahasani visajati poram janapadam' and which he himself translates (at p. 78) as 'remits all tithes and cesses, bestows many privileges amounting to hundreds of thousands on the paura and janapada'. Jayaswal himself has changed his views about the interpretation of this difficult record so many times (e.g. J. B. O. R. S. vol. III pp. 425-507 may be compared with his interpretations in E. I. vol. XX p. 71) that one can never feel sure even of his latest readings and translations. As a matter of fact Dr. Barua differs and reads 'pora-janapadam' as one word (I. H. Q. vol. 14 p. 464) and does not accept Jayaswal's interpretation (p. 477). If the word is 'pora-janapadam' it would simply be a samāhāra-dranda compound and mean 'all inhabitants of the capital and the rural inhabitants' and the singular need not necessarily lead to the inference that a parliament of city-dwellers and rural population is meant Even supposing that the correct reading is 'poram-janapadam' that would not matter much. We shall have to understand the word 'janam' after it, since the word 'jana' is often employed after 'paurajānapada' e. g. in the 8th Rock Edict at Girnar 'janapadasa ca janasa dasanam' C. I. I. vol. I. pp. 14-15, in Rudradaman's inscription in E. I. vol. VIII p. 44 'apidavitya paura-janapadam janam 'and 'paurajanapada-jananugrahartham'

at p. 45 or in the Rāmāyana II. 2, 51, II. 111, 19 'paurajānapadam janam'). Lastly if the paurajānapada organization had (as said by Jayaswal in the quotation cited above) the power to depose kings and pass even hostile statutes, is it not a contradiction in terms to say that, instead of the Parliament or Diet deciding to remit certain taxes, it was the king who remitted taxes and bestowed favours (or privileges) of lakhs of rupees on the supposedly all powerful Paura-Janapada assembly? In all passages that he quotes from the Ramayana and other classical sanskrit works the ordinary meaning of paura (residents of the capital) and jānapada (inhabitants of the country other than the capital) is quite enough and it is impossible to hold that any elective body is meant. In most passages the plural 'paurajānapadān' is used. If 'Paura-jānapada' stands for one elective body or two bodies, no explanation is offered why the plural should generally be used and not the dual. Kautilya (I. 19) states that the king should in the 2nd part of the day ( divided into eight parts) look into the causes of the paura-janapadas. Jayaswal (in 'Hindu Polity', part II p. 95) misinterprets this passage by saying that the king had to set apart one period daily for the business of the paura-janapada assembly. Here again the plural is used and the dictum of Kautilya is the same as that of Yaj. 1. 327 who says that the king should look into the law-suits (vyavahārān) of the people. The word 'kārya' is employed by Manu VIII, 43, Nārada and other writers on vyayahāra in the sense of 'law-suit'. Yāj. II. 36 says that the king should restore to the janapada property stolen by thieves. Jayaswal (in 'Hindu Polity', part II. p. 93) presses the singular 'jānapadāya' into his service and holds that it was the popular assembly that demanded the restoration of the things stolen. This, to say the least, is twisting the plain words of Yaj. Mit, paraphrases the word to mean 'to the person dwelling in his country from whom the property was stolen'. The corresponding passage of Manu VIII. 40 (datayyam sarva-varnebbyo rājāā corair-hrtam dhanam) is quite clear, since it fortunately does not use the word janapada and Medhatithi explains it as 'it should be restored to those from whom it was stolen'. Jayaswal (in 'Hindu Polity' part II p. 79) holds that a passage in the Arthasastra (II. 14) refers to the fact that the Paura-Janapada assembly got gold coins minted by the royal mint-master. 124

<sup>124.</sup> सीवर्णिकः पौरजामपदामां रूप्यसुवर्णमावेशमिभः कारयेत् । निर्दिष्टकालकार्ये च कर्म सुर्द्धः । अर्थशास्त्र II. 14.

But the plain meaning is that the mint-master was to mint standard silver and gold coins for all people when they brought bullion to him to have coins struck. One striking circumstance to be considered is that, though in all works on polity a  $r\tilde{a}jya$  is said to have seven elements, none of them includes a political elective assembly (like the paura-jānapada postulated by Jayaswal) among them. They only enumerate the country and the capital and declare even these as of lesser importance than the king and the ministers. Another matter that makes the existence of powerful elective political assemblies in monarchies most unlikely is the total absence of any reference in works on polity to the method of election, the system of voting, the qualifications of members, the period for which the assembly was elected and allied matters. When medieval writers like Apararka on Yai. 11. 1 (p. 600) quote from Brhaspati verses about four kinds of sabhā, they refer only to judicial tribunals of various sorts and grades (the same verses are quoted as Hārīta's in Rājanītiratnākara p. 20 ). Vide n. 368 below.

If elective popular assemblies did not exist, then it may be asked whether the king was an absolute monarch or a despot or whether there were any checks that mitigated or regulated the power and doings of monarchs. The answer is that there were such checks and limitations. These were of various kinds. Exhortations addressed to the king himself exercised a restraining influence. For example, Kat. (10) says the king who gives way to wrath without proper thought would reside in a horrible hell for half a Kalpa'. The importance of dharma as an allembracing institution was impressed upon the king by our writers so frequently that it must have had its psychological offect on every king. The idea that danda personified as a Deity might strike down the bad king himself (Manu VII. 19, 27, 28, 30, Yāj. I. 354-356) would tend to keep even a whimsical king within bounds. The views of ancient writers have already been cited according to which the king was not to act as he pleased, but was to regard his high office as a sacred trust and was to rule according to the dictates of the sastras. These views created public opinion which must have certainly influenced the king's acts. The ideal king Rama is depicted as having abandoned his queen Sitā (whom he knew to be pure) because the people could not accept her as pure after her long stay in Rāvana's prison. Vide Rāmāyana VII. 45. Then there were the ministers whose advice the king was enjoined to seek. Besides there was the purchita and there were learned brahmanas.

who were to propound what dharma was, whose directions he was to carry out and who were supposed to have power to ruin a bad king (vide Vas. I. 39-41, Gautama XI, 12-14, Manu IX, 320). Vide H. of Dh. vol. 11, pp. 138-145 for the peculiar sanctity attaching to the person of a brahmana and the superior position of brahmanas as a class vis-a-vis the king. There was a deeprooted faith that the rules of the sastras (the Srauta and Smarta dharma) were divinely inspired and were above the king. Observance of dharma was the great social and political ideal from very ancient times for all including the king. most emphatically put in the Br. Up. I. 4. 11-14, where it is stated "even after creating the four varnas He (the Creator) did not think that stability had been attained. He then created the most excellent Dharma which is the might of the mighty (i.e. more powerful than the warrior caste). There is nothing higher than dharma. Even a very weak man hopes to prevail over a very strong man on the strength of dharma, just as (he prevails over a wrong-doer) with the help of the king. So what is called dharma is really truth. Therefore people say about a man who declares the truth that he is declaring dharma and about one who declares what dharma is they say that he speaks the truth. These two (dharma and truth) are this "(i. e. one). 185 Kāmandaka I. 14 stated that the Yayana king ruled over the earth for a long time because he ruled according to the dictates of dharma. In his administration of justice the king was to be checked by the judge and sabhyas, who were fearlessly to render advice to the erring king (as will be shown in the section on vvavahāra). Besides corporations and guilds were powerful and had a sort of self-government. Manu (VIII. 336 and Yaj. II. 307) went so far as to prescribe a heavy fine which the king was to inflict on himself for his illegal exactions and punishments and to direct that the king should distribute among brahmanas wealth forfeited by grave sinners (Manu IX. 243-244). Lastly there was the final sanction that the sastras allowed the subjects to abandon a worthless king or even to kill a misguided one or tyrant, as stated above (vide Manu VII, 27-28, Arthasastra I. 4). 126

<sup>125.</sup> स नैव ध्यभवसन्द्रियो स्त्यमस्ययुजत धर्मे तदेतत्सज्ञस्य अत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्यरं मास्ति । अधो अवलीयान्यलीयांसमाइंसते धर्मेण यथा राज्ञा । एवं यो वै स धर्मः सत्यं वै तत् तस्मात्सत्यं वद्गतमाहुर्धमे वद्गतिति धर्मे वा वद्गन्तं सत्यं वद्यतित्येतवृश्येवैतदुभयं भवति । वृह्व, उप. 1. 4, 14.

<sup>126.</sup> दुष्पणीतः (वृण्डः) कामक्रीधान्यामक्रानाद्यानपस्थपरिवाजकानपि कोपपति किमक्र पुनर्गृहस्थान् । अर्थशास्त्र I. 4.

Kautilya (VIII. 3) when dealing <sup>127</sup> with the evil results of want of discipline in a king states that kings who are hottempered are known to have fallen victims to popular fury (or the fury of ministers). We may say that in theory and so far as ordinary people were concerned the sovereign's power was absolute and unlimited as Manu IX. 9-12 aptly illustrate and as Bṛhat-Parāṣara states 'the king is Brahmā, Śiva, Viṣṇu, Indra, he is the giver, the destroyer, and the enforcer according to the karma of his subjects'. But there were (as stated above) very real checks and limitations that effectively prevented him from exercising his undoubtedly unlimited powers. These checks, though real, cannot be called constitutional in the sense in which that word is used in modern times. As said by Nārada the subjects are dependent while the king is uncontrolled, but he could not go against the ṣāstra (vide Haradatta on Gaut, XI. 2).

In modern times the activities of a sovereign person are three-fold, viz. executive, judicial and legislative. The judicial activities of the ancient Indian king will be dealt with in another section on law and the administration of justice. great difference between ancient and modern societies is that the legislative action of the king was extremely limited in ancient times, while in modern times people are more and more looking to legislation for regulating all manner of things. Manu (VII. 13) lays down that since the king has in him the glory of all deities, whatever rule as regards desirable matters the king establishes and whatever action he declares as undesirable among those actions that are harmful, should not be transgressed by any one. In his gloss on this verse Medhātithi carefully points out what orders the king can issue and on what subjects he cannot issue orders. He gives the following instances of orders of both kinds: 'To-day all should observe a festival in the capital; all should attend a marriage ceremony at the house of the minister; animals should not be killed to-day by the butchers and birds should not be caught; debtors should not be harassed by creditors on these days (to be specified); no one should associate with such and such a man (an undesirable person); no one should allow a certain (undesirable) person to enter the house'. Medhātithi adds that the king is not authorised to interfere with the sastric rules governing the

<sup>127.</sup> अविनीतो हि ध्यसनदोषान् न पश्यति । तालुपदेश्यामः । कोपजाश्चिषर्गः कामज-श्चतुर्वर्गः तयोः कोपो गरीयान् सर्वत्र हि कोपश्चरति । गायशश्च कोपवशा राजानः प्रकृति-कोपहेताः श्रूपन्ते । अर्थशाश्च VIII. 3.

varnas and asramas such as the performance of agnihotra. 117a This gloss of Medhātithi occurs word for word in the Rājanītiprakāsa (pp. 23-24), which gives a more correct text than the printed editions of Mandlik and Gharpure, Kautilya (II. 10) devotes a chapter to the drawing up of śasanas, particularly with reference to their linguistic elegance and diplomatic etiquette. The Sukranitisara (I.312-313) prescribes that the king's edicts (sāsana) should be proclaimed to the subjects by beat of drum, that his edicts should be written and displayed where four roads meet, and that the king should declare that breaches of the orders would entail heavy fines. In L 292-311 Sukra gives instances of such orders, the most important of which are: Watchmen should take rounds in the several streets every one hour and a half at night in order to prevent thieves and paramours moving about; people should not employ abuse or beating towards their slave, servant, wife, son or pupil; no one should practise deceit in respect of measures, weights, coins, resins, metals, ghee, honey, milk, fat, flour; no document should be got by force; no bribes should be taken nor should any bribes be given to persons engaged in doing the king's work; no one should offer shelter to bad characters, thieves, paramours, those who hate the king, the enemy; parents. persons worthy of honour, learned men, men of good character should not be disrespected or ridiculed; no dissensions should be sown between husband and wife, master and servant, between brothers, between teacher and pupil, between father and son; no interference or obstruction should be caused to wells, parks. boundaries, dhurmuśālās, temples, roads or to those who are deficient in a limb; without the king's permission no one should engage in gambling, selling liquor, hunting, bearing arms, sale or purchase of cattle or elephants or horses or camels or she-buffaloes or slaves or immoveable property or silver, gold, gems, intoxicants, poisons, drugs, the profession of medicine or should pass a sale deed, deed of gift or give a decision about a debt; no one should falsely accuse another of the great sins, nor take treasure trove, nor frame new rules for clubs or convivial gatherings (samāja) nor should publish slander against a caste, nor should appropriate property which is without an owner or has been lost, nor divulge the (king's) lines of policy. nor babble about the vices of the king; the people should not

<sup>127</sup>a. न त्वग्रिहोश्रव्यवस्थाये वर्णास्त्रिमणां शाजा प्रभवति स्युत्यम्तरविरोधप्रसङ्गात्, अविरोधे चास्मिन् विषये वचनस्यार्थवस्वात् । मेधाः on मसु VII. 13,

even think of forsaking their dharma, speaking untruth, committing adultery with another's wife, giving false evidence or fabricating documents, accepting gifts secretly, committing thefts and engaging in other desperate acts, engaging in sedition; public servants should not exact more than the tax already settled; only such weights and measures are to be used as bear the royal stamp; all subjects should strive to possess good qualities; desperadoes should be arrested and handed over to the king; bulls let loose (in memory of the dead) should be kept well controlled and fed by those who let them loose. Medhātithi on Manu VIII. 399 states that a king may prohibit the export of foodstuffs from the kingdom in a famine. The several edicts of Asoka show that his orders were framed on the same lines that are contained centuries later on in the Sukranītisāra. Most of his proclamations insist on moral virtues such as truthfulness, obedience and reverence to parents, elders and preceptors, honouring brahmanas and śramanas, kindness to animals, tolerance of other faiths. Proclamations that may be called positive laws are very few, such as his order in Pillar Edict IV to give three days' respite to criminals condemned to death (C. I. I. vol. I p. 125) or his regulations restricting the killing of animals contained in the 5th Pillar Edict (C. 1. 1. vol. 1. p. 138) or in the First Rock Edict at Girnar (p. 7) 'no living being must be killed or sacrificed and no festival meeting must be held'. In the reign of Avantivarman of Kashmir the killing of living beings was prohibited for ten years (vide Rājatarangini V. 64). Law-making in the modern sense is almost entirely lacking in the smrtis. Gaut. XI. 19-25 show 128 that the king was to find the law required for the decision of causes from the following, viz. (1) the Veda. Dharmasastras, the Angas (lores auxiliary to the Veda such as grammar, exegesis, metrics etc.), Upavedas, Purānas; (2) customs of countries, castes and families that were not opposed to the Veda; (3) the usages of husbandmen, traders, herdsmen, moneylenders and artizans; (4) ratiocination; (5) the opinions delivered

<sup>128.</sup> तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशाकाण्यङ्गान्युपेषदाः पुराणम् । देशजातिकुलधर्मा-ध्वाम्तायेरविष्ठद्धाः प्रमाणम् । कर्वकवाणिकपञ्चपालकुत्तीदिकारवः स्वे स्वे वर्षे । ... न्यायाधि-गमे तकोन्युपायः ।...विभतिपत्तो त्रैविद्यबुद्धेन्यः पत्यवद्वत्य निष्ठां गमयेत् तथा ह्यस्य निःभ्रेयसं भवति । गी. XI. 19-26.

<sup>128</sup> a. चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्वत् त्रैविश्वभेव वा । सा बूते यं स धर्मः स्यादेको वाध्या-त्मवित्तमः ॥ या. I. 9, on which विश्वस्त remarks श्रृङ्खाट्याह । श्रुतिविरोधे त्रैविश-समवायेषु निर्णयः इति यधावलेपं शास्त्रतत्रद्भृत्युरिति च ।. These two show that parisad and traividya were more or less synonymous.

by the assembly (parisad) of men deeply learned in the three Vedas. The authoritativeness of customs, usages and conventions and their relation to sastra will be discussed later on. In the decision of causes there were four deciding factors, dharma, vyavahāra, caritra and rājasāsana, which will also be dealt with later. So royal edicts or orders first came to be made in the administration of justice and probably served as laws or precedents in later times. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 968-970 for the role of parisads in religious matters. Yāj. I. 9 and Śankha speak of pursat or assembly of learned men as final authorities on dharma.

The executive functions of the king required a large number of ministers and officers. This topic will be dealt with immediately below.

There is another way of looking at the king's functions viz. they were religious and secular. The first required him to do certain acts for propitiating gods and unseen powers and removing dangers therefrom with the help of the purohita and sacrificial priests (vide Gaut. XI. 15-17, Yāj. I. 308) and he had to guard dharma. His secular functions included those that led to prosperity, that helped the people in famine and similar calamities, dealing even-handed justice, guarding person and property from thieves and trespassers and against invasion.

The Mahābhārata records the tradition that many kings of former times abdicated the throne in favour of their sons and resorted to the forest as hermits. Vanaparva 202.8 mentions Brhadasva who crowned his son Kuvalāsva. Vide also Vāyu 88.32. Dhrtarastra says to Yudhisthira that in their family it was customary for kings to transfer the sovereignty to their sons and resort to a forest towards the close of their lives (Aśramavāsi 3.38). Vyāsa says that that was the practice of all rājarsis (Āśramavāsi 4.5) and the Āśramavāsiparva (20) mentions the names of several such kings. Vide also Santi 21.15. In Ayodhyā 23,27, 94,19 this practice is referred to. 129 In the Raghuvamsa (I. 8, XVIII. 7, 9, 26) Kālidāsa says that in the family of Raghu kings in their old age became munis (hermits) and in chap. VIII, 11-23 he draws a fine contrast between the lives of Aja and his father Raghu (who had become a yati). There are Jain traditions of some antiquity that connect the

<sup>129.</sup> पूर्वराजर्षिष्टस्या हि बनवासोऽभिधीयते । प्रजा निश्चित्य युत्रेषु युत्रवत्परिपालने ॥ अयोध्या 23. 27; इत्मेवासूतं प्राष्ट्र राज्ञि राजर्षयः परे । वनवासं भवार्थाय प्रेत्य से प्रपिता-महाः ॥ अयोध्या 94. 19.

great Jain sage Bhadrabāhu, the last Śrutakavalin, with Candragupta Maurya, who is said to have abdicated in favour of his son and to have gone to Śravaṇa Belgola. Vide Indian Antiquary, vol. 21 pp. 156 ff where Fleet criticizes this tradition and rejects it. In the Divyāvadāna (XXIX p. 431, ed. by Cowell and Neil) it is stated that Aśoka died destitute of power <sup>120</sup> and possessions and Fleet (in J. R. A. S. for 1913 pp. 656-658) says that there is in this probably a reminiscence of abdication by Aśoka. King Lavaṇaprasāda of the Vāghela dynasty in Gujerat abdicated in favour of his son Vīradhavala (1233-38 A. D.). Vide Bombay Gazetteer, vol. I part 1 pp. 198, 200, 206.

Kautilya (VIII. 2) speaks of a novel rule called 'dvairājya' 181 (sovereignty of two) and distinguishes it from 'vairaiya'. The Mss. differ in their readings, but the reading given in the footnote by Dr. Sham Sastri seems preferable. Kaut, remarks "As between dvairājya and vairājya (foreign rule) the former perishes on account of mutual hatred and rivalry; but the latter according to the acargus is enjoyed by foreigners as it is, when it pays attention to winning over the subjects; 'No' says Kautilya 'dvairājya' (generally) exists between father and son or between two brothers, their welfare is the same and therefore by reason of the influence of amatyas (over the two rulers) it can last, but vairajua comes into existence by being seized from another king who is living and therefore the (foreign ruler) thinking 'this country is not mine' impoverishes it and carries off its wealth or treats it as a chattel (for sale) or when he finds that the country is disaffected towards him abandons it and goes away". This remarkable passage contains the mentality of foreign rulers in a nutshell. Manu IV. 160 in a lucid and laconic manner states how individual and national happiness lies in freedom. Kālidāsa in his Mālavikāgnimitra 128 (Act V) appears to refer to the conception

<sup>130.</sup> अज्ञोक is made to say 'दाक्षिण्यावृत्तं हि कि कथयथ प्रष्टाधिराज्या वर्ष शेषं स्वामलकार्धिमस्यवासितं यत्र प्रशुखं सस । ऐन्दर्थं धिगनार्यसद्भतनक्तियमवेज्ञोपमं मंस्पेन्द्रस्य ममापि यत्प्रतिभयं दारिग्रमस्यागतस्॥ ' दिन्यावद्यान XXIX p. 431.

<sup>131.</sup> द्वैराज्यवेराज्ययो: द्वैराज्यमन्योन्यपक्षद्वेबाल्यामान्यां परस्परसङ्ख्यां वा विन-। इयति । वैराज्यं तु प्रकृतिचिक्तम्रहणापेक्षि यथास्थितमन्येश्चेज्यतः इत्याखार्याः । नेति कौटित्यः पितापुत्रयोभ्रात्रोवां द्वेराज्यं तुल्ययोगक्षेमममास्यावग्रहं वर्तयेवेति । वैराज्यं तु जीवतः परस्याच्छित्य नैतन्ममेति मन्यमानः कर्ज्यस्यपवाहयति पण्यं वा करोति विरक्तं वा परित्यज्यापगच्छतिति । अर्थज्ञाख्य VIII. 2.

<sup>132.</sup> तत्रमधतोर्भात्रीर्यञ्चसेनमाधवसेनथोर्द्वैराज्यमिदानीमवस्थापयितुकामोस्मि । तौ पृथायरदातीरे शिष्टाह्यसरदाक्षणे । नक्तंदिनं विभज्योभी शीतोन्यक्तिरणाविव ॥ द्विधा विभक्तां भियहद्वदन्ती धुरं रथाश्वाविव संग्रहीतुः । तौ स्थास्थतस्ते द्वपतिनिदेशे परस्परावग्रहनिर्विकारी ॥ मालविका V, 13-14.

of dvairājya when he makes Agnimitra say that the latter desires to establish a dvairājya for the brothers Yajñasena and Mādhavasena on the north and south banks of the river Varadā. who would both remain under the command of the king (Agnimitra). In the Mahābhārata a similar rule of two brothers. Vinda and Anuvinda in Avanti, appears to be referred to (vide Udyogaparva 166, cr. ed. chap. 163). MacCrindle in 'Invasion of India by Alexander' p. 296 quotes Diodorus to the effect that Alexander sailing up the river came to Taula (Patala?) a city of great note with a political constitution drawn on the same lines as the Spartan, for in this community the command in war was vested in two hereditary kings of two different houses, while a council of elders ruled the whole State with paramount authority. Vide Jayaswal's 'Hindu Polity' part I pp. 96-97 and Dr. D. R. Bhandarkar's 'Ancient Indian Polity' p. 99-100 for some further details on dvairaiva from Buddhist and other sources.

## CHAPTER IV

## MINISTERS

Amatua—The second of the seven elements of range is the amatya, which word may be translated as 'minister.' There are three words that are interchangeable though sometimes distinguished, viz. amātya, sacim and mantrin, the first being the oldest of the three. A Kārikā on Pānini (IV. 2. 104) teaches the formation of the word with the affix tyap (tya) from amd meaning 'near or with' (vide Mahabhasya, vol. II. p. 292). In Rg. IV. 4. 1 133 there is the germ of this word 'O Agni | Go like a king riding an elephant, accompanied by his ministers' Yaska (in Nirukta VI. 12) explains 'amavan' as 'amatya van,' though two more explanations of the word are offered by him-The word amatua itself occurs in Rg. VII. 15. 3, but there it is an adjective and means 'our own' or 'abiding in our house'. In some of the sutras like the Baudhayanapitr-medhasutra (I. 4, 13, I. 12, 7) the word amatya is used in the sense of 'near male relations in the house'. Vide H. Dh. vol. II. p. 588 n. 1375. The word 'amatya' occurs in the sense of minister in Ap. Dh. S. II. 10. 25, 10 'The king should not live better or more luxuriously than his gurus (elders) and his ministers (gurunamātyānsca nātijīvet)'. The word 'saciva' occurs in the Ait. Br. (XII. 9) where it is said that Indra considered the Maruts as his 'sacivas' (helpers or comrades). The necessity of amatyus or sucious is stated in graphic language by several writers. Kautilya (1. 7 last verse) says 'kingship is possible only with (the aid of) assistants, a single wheel cannot work (a chariot); therefore the king should appoint ministers and listen to their opinions'. Manu (VII. 55 = Sukra II, 1) says 'it is difficult for a person single-handed to accomplish even an easy task; how can government particularly, which has great good as its aim, be accomplished without helpers'? The Matsya-purana (215.2) prescribes 'the king, while his head is still wet with the waters of coronation, if he wants to supervise his State, should choose his helpers, as in the latter the kingdom secures stability'. Matsya 215. 3 is the same as Manu VII. 55. Vide

<sup>133.</sup> कुछुड्व पाजः पत्तिर्ति न पृथ्वीं याहि राजेबामवी हुभेन । इत. IV. 4. 1; यहहै राजा हव अमास्यवान् अभ्यमनवान् स्ववान् वा। निकक्त VI. 12.

Visnudharmottara II. 24. 2-3 which are the same as Matsya 215. 2-3: also Śānti 106. 11 and Rājanītiprakāsa p. 174. From Arthasastra I. 7 and 8, Manu VII. 54 and 60, Kam. 1V. 25, 27. XIII. 24 and 64 it appears that they use the words saciva and amātya as synonyms. Rudradāman in his Junāgadh Inscription 134 (E. I. vol. VIII. p. 36 at p. 44) states that his great enterprise to repair the Sudarsana lake was disapproved of by his advisory (mati-saciva) and executive councillors (karmasaciva) who were all endowed with the qualities required in amatvas and yet who were averse to the project and had no enthusiasm for it, since the breach to be repaired was very great. Here sacivas are divided into two sorts, those who give advice and those who execute the business decided upon and the word saciva seems to be a synonym of amātya. Amara 125 states that the amatya who is a dhisaciva (i. e. matisaciva) is called a mantrin, while amatvas other than the mantrin are called karmasacivas. These distinctions are often not observed. Sumantra is called amatya in Ramayana I. 7. 3 and the best of mantrins in 1, 8, 4. In Ayodhyā 112, 17 amātya and mantrin seem to be distinguished. From Kaut, I. 8 (last verse) 'Having divided the spheres of their powers and having taken into consideration the time and place and the work they have to do. all these persons should be appointed as ministers (amatyas), but not as mantrins, 'it follows that mantrins were regarded by Kautilya as of a higher grade than amatyas in general. The R. N. P. p. 178 says that the amatyas are also styled mantrins. Kautilya states (I. 10) how amātvas are to be tested by upadhās i. e. by means of tempting them as regards each of d/urmu. artha, kama, and bhava (fear) and to be employed if found honest after any one of the four tests, while mantrins were to be appointed only if their integrity and loyalty were proved by all the tests combined. Upadhā 188 is defined by the Nītivākyāmrta p. 111 as 'testing the mind of a person as regards dharma, artha, kāma and bhaya by various devices' (employed by secret agents). Kat. (4-5) quoted by R. N. P. p. 136 states that the minds of kings always go astray on the (slightest) cause by

<sup>134.</sup> अस्मिक्यों महाक्षत्रपरंग मतिसचिव-कर्मसचिवैरमात्यग्रणसञ्ज्युः कैरतिमहत्वाद्धे-वस्याहरसाहविश्वसमतिभिः भत्वाख्यातारम्भम् &c. E. I. VIII. p. 36 at p. 44, 1. 17

<sup>135.</sup> मन्त्री धीसचिवोऽमात्योन्ये कर्मकाचिवास्ततः । अमरकोश II, क्षत्रियवर्गः

<sup>136.</sup> धर्मार्थकामभयेषु व्याजेन परिचत्तपरीक्षणसुपधा । नीतिवाक्यासृत (मिन्त्र-सम्बद्धेश 14 p. 111); उपेरव धीयते वस्माद्रुपधेति ततः स्मृता । उपाया उपधा झेयास्त-यामाल्यान्यरीक्षयेत् ॥ कामन्त्रक IV. 27.

reason of the fact that they possess great valour, knowledge, wealth and particularly the fact that they possess absolute power; therefore brāhmaṇas should always enlighten the mind of the king as to the duties of a king.

About the number of members in the council of ministers there has been a great divergence of views from ancient times. Kaut. I. 15 and Kam. XI. 67-68 state that according to the Mānava school the council (parişad) of ministers should be constituted of twelve amätyas, acc. to the Bārhaspatyas of 16, acc, to the Ausanasas of 20, but Kautilya's own opinion was that the number is determined by the power or exigencies of the State (yathūsāmarthyam). The Bālakānda (7.2-3) states that Dasaratha had eight honest and devoted amātyas (who are then named). Manu VII. 54 and Manasollasa (II. 2. verse 57) require that the king should select seven or eight ministers who should be hereditary, versed in the sastras, brave, born of high family and well-tested. This advice was followed by Shivaji, the founder of the Maratha empire, who had a council of eight ministers (Pradhanas). Vide Ranade's 'Rise of the Maratha Power' pp. 125-126 where he describes the functions of the eight ministers called 'Mukhya-pradhana' (Prime minister)', Pant Amatya (Finance minister), Pant Sachiya (General Accountant and Auditor), Senāpati (Commander-inchief), Mantri (in charge of king's private affails), Sumanta (Foreign Secretary), Panditrao (in charge of the Ecclesiastical Department), Nyāyādhīsha (Chief Justice). This list was probably taken by Shivaji's advisers from the Sukranitisāra II. 71-72 where almost the same eight are said to be the ministers according to some. Vide also Grant Duff's History of the Marathas, vol. I. p. 193, and Rao Bahadur Wad's selections of sanads and letters (in Marathi) published by Messrs. Mawajee and Parasnis in 1913, where the names of the eight ministers of Shivaji are stated and their duties are described (p. 123). In the Santiparva (85, 7-9) it is declared that the king should have 37 sacivas, of whom 4 should be learned and bold brāhmaņas, 8 valiant ksatriyas, 21 vaisyas, 3 sūdras and one sūta versed in the Purāņas, but verse 11 adds that the king should discuss and settle lines of policy in the midst of eight mantrins and Santi 83, 47 says that mantrins should not be less than three. In the Rāmāyana (II. 100. 71) Răma whom Bharata came to meet in the former's exile asks him whether he held consultation with three or four mantrins and (in verse 18 = Sabhāparva 5. 30) Rāma hopes

that Bharata did not settle his policies by himself alone or in consultation with too many ministers. Kautilya also (I. 15) lays down that the king should hold consultation with three or four mantrins. The Nitivakyamrta (mantrisamuddeśa pp. 127-128) holds that they should be three, five or seven, that unanimity is difficult to secure in a group of persons of different characters and that when there are many ministers they are jealous and try to carry out their own ideas. These passages show that firstly there was to be a small cabinet of three or four ministers. secondly there was to be a council (purisud) of ministers who might be eight or more in number according to requirements and thirdly there was a large number of amatyas or sacivas (high functionaries concerned with various departments). The council is mentioned in the 3rd and 6th Rock Edicts of Asoka (Corpus I. I. vol. I. p. 4 'parisā pi yute ājñāpayisati') in the words 'the council will order the officers called Yuktas'. The qualifications of ministers (amatyas) are laid down in several places e. g. in Kautilya I. 9, Manu VII. 54, Yāj. I. 312, Kām. IV. 25-30 (of which verses 28-30 are almost the same as the words of Kautilya), Šānti 118. 2-3 (14 qualities of mantrins are mentioned), Šānti 80. 25-28, Bālakānda 7. 7-14, Ayodhyākānda 100. 15, Medhātithi on Manu VII. 54, Agnipurāna 239, 11-15 (= Kam. IV. 25 and 28-31), Mānasollāsa II. 2, verses 52-59, Nitivākyāmrta p. 108, Rājanītiratnākara pp. 13-14 (quoting Nārada and Hārīta), Rājanītiprakāśa pp. 174-178, Rājadharmakaustubha pp. 251-254, Budhabhūsana pp. 32, 57-58. Only the qualities required by Kantilya in amatya are set out here: He must be a native of the country, born of high family, influential, welltrained in arts, far-sighted, wise, of good memory, vigilant, eloquent, bold, intelligent, endowed with enthusiasm and dignity, capable of endurance, pure (in mind and actions), well-disposed, firmly devoted (to the king), endowed with character, strength, health, spiritedness, free from arrogance and fickleness, affectionate, who would not have recourse to hatred (even when offended by the king). Kautilya states that amatyas are of three kinds, the best, middling and inferior, of which the first must be endowed in full with the qualities set out by him and the other two are deficient by one quarter and a half respectively. In Santi 83, 35-40 the faults that disqualify a person for being a mantrin are stated and verses 41-46 set out the qualifications for a mantrin, one of which deserves special notice, viz. (verse 46) he should have secured the confidence of the pauras and janapadas. Many works prescribe that the ministers were

to be hereditary if the son was capable like his father, e. g. Manu VII. 54, Yāj. I. 312, Rāmāyana II. 100, 26 (= Sabhāparva 5. 43), Agni, 220, 16-17, Sukra II, 114. The Matsya 215, 83-84 and Agnipurana (220, 16-17) add the very sensible remark that such hereditary ministers should not be allowed to dispose of the cases of their dayadus (agnates). The Visnudharmottara (II. 24, 55-56) contains the same rule. This hereditary character is borne out by many inscriptions. For example, in the Allahabad stone pillar ins. of Samudragupta, Harisena is himself a Mahādanda-nāvaka whose father Dhruvabhūti was also a Mahādandanāvaka (Gupta Inscriptions pp. 10, 15) and in the Udayagiri cave Inscription of Candragupta II (ibid p. 34) Virasena is described as 'anvayaprāptasācivya' (who hereditarily obtained the post of sacina). The R. N. P. (p. 176) after quoting the Matsyapurana expressly states that the hereditary principle was to be given up, if the son or grandson of a former minister had not the requisite qualifications, but that such a descendant was to be employed only in such state work as was suited to his 127 attainments. The mantrins should, according to most authorities, be chosen from among brahmanas, ksatriyas and vaisyas, but not from sūdras, even if the latter be endowed with qualities (vide Sukra II. 426-427, Nītivākyāmīrta p. 108). 137a The consultation with the council of ministers was to be in secret. Kautilya (I. 15) says 'All administrative undertakings must be preceded by consultation with ministers. The place for consultation should be so secluded that the conversation going on inside will not be heard outside and that even birds cannot see it, for it is narrated that secret consultations were divulged by parrots, mainas, dogs and other lower animals 1888. The Harsacarita VI states that Nagasena of the Naga dynasty met destruction in Padmavati because his secret policy was divulged

<sup>137.</sup> मस्यपुराणेपि । गुणहीनानपि तथा विज्ञाय सुपतिः स्वयम् । कर्मस्थेव नियुजीत यथायोग्येषु भागशः ॥ अत्रायं वाक्यार्थः। यदि मौलाः कुलीना आपि तथा पितृपैतामहपद्योग्य- गुणहीनास्तास्तथाविधगुणहीनानापि विज्ञाय यथायोग्येष्वेष्वेष कर्मश्च स्वयं भागशः कर्मविभागेन नियुजीत न तु तत्तरिपृपैतामहपदेषु तत्र तत्र तेवामयोग्यत्वात् । रा. नी. श. p. 176.

<sup>137</sup> a. नाह्मणक्षात्रियविशामेकतमं स्वदेशजमाचाराभिजनविद्युद्धसम्यस्विनमस्याभि-चारिणसधीतात्विलव्यवहारतन्त्रमश्चक्रमशेषोपाधिविद्युद्धं च मन्त्रिणं कुर्यात । समस्तपक्षपातेषु स्वदेशपक्षपातो महान् । मीतिवाक्या॰ p. 108.

<sup>138.</sup> मन्त्रपूर्वाः सर्वारम्भाः । तदुदेशः संवृतः कथानामनिषाची पक्षिभिरनालीक्यः स्थात् । श्रुयते हि शुक्तमारिकाभिः मन्त्रो भिक्तः श्वभिरम्पैश्व तिर्यग्योनिभिः । अर्थशाखः 1. 15; compare हर्षचरित VI 'नागकुलजन्मनः सारिकाश्रावितमन्त्रस्यासीक्षाशो नामसेनस्थ प्रसावस्याम् । श्रुकश्चतरहस्यस्य च श्रीरहीर्यत श्रुतवर्मणः श्रावस्याम् । श्रुकश्चतरहस्यस्य च श्रीरहीर्यत श्रुतवर्मणः श्रावस्याम् । १

by a mainā. Śrutavarman lost his kingdom in Śrāvasti as his secret was disclosed by a parrot, and king Suvarnacuda met his death in Mrttikāvatī by babbling in a dream about his policy. Vide also Manu VII. 147-150, Yaj. I. 344, Kam. XI. 53, 65-66, Agnipurāna 225. 19, Mānasollāsa II. 9, verses 700-705 p. 92. Kaut. (I. 15) has a verse 'no outsider should know the king's secret policy which he desires to carry out. Only those who are to carry it out should know it only when it is begun or accomplished'. Vide for a similar rule Manu VII. 105 (=Sānti, 140, 24 which is also the last but one verse in Kaut. I. 15). 139 The king presided in the council, but if he was not present the chief minister presided (Manu VII. 141). In the Mālavikāgnimitra (V) the king's decision to make a dvairājya is conveyed to the council of ministers and then the amatya (who here means the chief minister or President of the council) informs the king that the council agreed with the king, where upon the king asks the council to depute the commander-inchief Virasena to carry out the proposal. Kaut, further says (I. 15) that all business was to be transacted in the presence of the ministers; but if any one was absent his opinion was to be elicited by despatching a letter. In matters of emergency (or great danger) the king is to call his cabinet ministers and the council of ministers and what the majority decide or what would lead to success is to be carried out by the king. Sukra I. 365 also refers to the view of the majority. It is the duty of the ministers, according to Kam, IV, 41-49, to prevent a king from pursuing an evil course, it is the duty of the king to listen to the advice of his ministers and such ministers are not merely his friends but are really his gurus. 140 Sukra (II. 82-83) asks 'How can the kingdom be brought to prosperity by those ministers whom the king is not afraid to offend? They are no better than ladies who are to be decked with ornaments and fine clothes. What is the use of those ministers, whose advice does not tend to the advancement of the kingdom, the people, the army, the treasury, good government and to the destruction

<sup>139.</sup> नास्य छित्रं परः पश्येन्छित्रेषु परमन्त्रियात् । गृहोक्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवर-मात्मनः ॥ ज्ञान्ति 83. 49 and ज्ञान्ति 140. 24 with slight variations; क्रीटिल्य reads नास्य ग्रुद्धो परे विद्यान्छित्रं विद्यान्यरस्य च । ... यत्स्याद्विवृतमास्यनः ॥

<sup>140.</sup> सज्जमानमकार्थेषु निवन्ध्युर्मिन्नणो खुपम् । स्वस्णामिन चैतेवां शृद्धयाद्यनं चुपः ॥ ...चप्पस्य ते हि सुदृष्ट्यस्त एव ग्रुप्तो मताः । य एवस्यथ्यवतं वारयन्त्यनिवारिताः ॥ सज्ज-मानमकार्थेषु सुदृद्दी वारयम्ति ये । सत्यं ते नैव सुदृद्दी ग्रुप्तो स्रुप्तो हि ते ॥ कामन्द्रक IV. 41, 44-45.

The ministers, however, must have found it difficult to please the king and also to placate the subjects. A well-known subhasita states that one who looks to the benefit of the king comes to be hated by the people and he who looks to the good of the people (only) is abandoned by the king; when there is this great conflict it is rare to find a person who can secure the aims of both the king and the people. 140a Manu (VII. 56-59) prescribes the matters in which consultations are to be held with ministers and the procedure thereof, viz. peace and war, shana (i. e. army, treasury, capital and the country). sources of revenue, protection (of himself and of the country). the proper bestowal of the wealth obtained; the king is to ascertain the opinions of ministers separately and then jointly and then do what is beneficial; he is then to hold consultation on the most important affairs relating to the six means of policy with a wise brahmana who is the most distinguished of all ministers and always to rely upon him, to settle all lines of policy finally on his advice and then to act. Yaj. I. 312 also requires the king to consult his montrins, then a brahmana ( purchita ) and thereafter to decide himself the course of action. The principal matters which mantrins have to concentrate themselves upon, acc. to Kām. XIII. 23-24 (=Agnipurāna 241. 16-18), are: mantra, securing the fruit of the line of policy adopted ( such as conquering a country and protecting it ), the carrying out of the business (of the State), predicting the good or evil effects (of an action taken), revenue and expenditure, government (i. e. punishing those who deserve punishment), subduing enemies, measures against calamities like famine, guarding the king and the kingdom. 141 The Nitivakyamrta (p. 185) concisely puts the same by saying that amatyas have to concern themselves with revenue, expenditure, guarding the ruler (i. e. his body, his dharma, wife and children), looking after the army in all its arms

Yaj. I. 343 says 'since the State depends upon mantra (i. e. lines of policy arrived at after consultation with ministers), the

<sup>140</sup>a. नरपतिहिसकार्ता द्वेष्यतां याति लोके जनपदादितकर्ता त्यज्यते पार्धिदेन्द्रैः । इति भइति विरोधे वर्तमाने समाने न्यपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥ q. by द्वषः p. 86, last pāda being read as तदुभयदितकर्ता त्यज्यते पार्धिदेण्द्रैः .

<sup>141.</sup> मन्त्रो सन्त्रप्रकाशाप्तिः कार्यामुद्दानसायतिः । आयश्ययौ दृण्डणीतिरसित्रप्रिति-वेधमम् ॥ श्यसमस्य प्रतीकारो राजराज्याभिरक्षणम् । इस्यमात्यस्य कर्मेदं इस्ति स स्यसना-विवतः । कामन्द्रक XIII. 23-24 and अग्निपुराण 241. 16-18; आयो स्वयः स्थामिरक्षा सन्त्रयोवणं जामात्यानामधिकारः । मीतिवाक्यामृत (अमात्यसमुद्देशः) p. 185.

king should keep his lines of policy secret in such a way that people should not know them till the results of his undertakings manifest themselves'. Kautilya (X. 6 last verse) emphasizes the importance of mantra in 'an arrow discharged by an archer may kill one man or none at all, but a (well-considered) scheme put into operation by a wise man may destroy even those who are only conceived'. 148 Both Sabhāparva 5, 27 and Avodhvā 100. 16 have the same verse, viz. nuntra is the root of victory. 143 Kautilya and the Nītivākyāmrta p. 114 say that mantru accomplishes the following, viz. the apprehension of what is not or cannot be seen, imparting the strength of definite conclusion to what is apprehended, removal of doubt when two courses or opinions are possible, inference of an entire matter when only a part is seen. 144 In most works such as Kaut. I. 15, Kam, XI. 56, Agnipurāna 241. 4. Pañcatantra I. p. 85. Mānasollāsa (II. 9 verse 697 ff, p. 92) it is said that mendre has five elements which have to be considered (it is pañcānga), viz. means of carrying out actions (or works), plenty of men and materials, proper allotment of time and place, remedies against pitfalls, the (happiness of the kingdom or people) that will result from the accomplishment of the course decided upon. 145

The high functionaries and office-holders have been different at different times. In the Vedic age, in the performance of the Rājasūya, there are certain offerings (generally twelve in number) which are called 'ratninām havīmṣi'. Their order and names differ in different texts, though most are the same in all. Besides the king (the sacrificer), the eleven 'ratnas' (jewels) or 'ratnins' are (according to the Sat. Br. V. 3. 2), the commander-in-chief, the purchita, the crowned queen, sūta grāmaṇī, kṣattṛ (chamberlain), saṅgrahitṛ (treasurer or charioteer?),

<sup>142.</sup> एकं हन्यास वा हन्याविद्यः क्षिती धनुष्मता । प्राञ्जेन तु मतिः क्षिता हन्याङ्गर्भ-गतानि ॥ अर्थशास X. 6 last verse, quoted in यशस्तिलक 111. p. 386.

<sup>143.</sup> सम्त्रो विजयसूर्ल हि राज्ञां भवति राघव । अयोज्या 100. 16; विजयो सम्त्र-मूलो हि राज्ञां भवति भारत । सभा 5. 27.

<sup>144.</sup> अञ्चपलब्धस्य ज्ञानस्रपलब्धस्य निश्चयबलाधानमर्थद्वैधस्य संशयोष्छेदमेकदेश ह-ष्टस्य शेषोपलब्धिरिति मन्त्रसाध्यमेतत् । तस्माद् बुद्धिवृद्धैः सार्धमासीत मन्त्रम् । अर्थशास्त्र I, 15 and नीतिहा, p. 114, which reads उपलब्धस्य निश्चयो निश्चितस्य बलाधानम्.

<sup>145.</sup> कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषज्ञण्यसम्पत्, देशकालविभागः, विनिपातमतीकारः, कार्यसिद्धिरिति पञ्चाक्को मण्डः । अर्थशाख्य I. 15; सहायाः साधनोवाषा विभागो देश-कालयोः । विपक्षेश्व प्रतीकारो मण्डः पञ्चाक्क द्ववते । कामन्त्रक XI. 56. It will be noticed that Kam. omits कार्यासिद्धिः and makes up the five by counting देशविभाग and कालविभाग separately.

aksāvāpa (superintendent of gambling or of the records?), bhāgadugha (collector of taxes), govikartana '? hunter), dūta (courier), pariyrkti (discarded queen). Vide H. Dh. vol. II. p. 1215 n and 1216. In Tai. Br. (I. 7. 3) they are the same as above except that govikartana is omitted and the queen called 'vāvātā' is added. These are described in the Tai. Br. I. 7. 3 as the bestowers of the kingdom (ete vai rāstrasya pradātārah). Vide also Tai. S. I. 8. 9. 1-2. It is clear from Sat. Br. V. 3. 2. 2 and 4 that some of these jewels like the commander-in-chief and the huntsman were of low caste or of the śūdra caste. Later on certain functionaries began to be called tirthus, their number being 18; vide Sabhāparva 5. 38 ( = Ayodhyā 100. 36) and Santi 69. 52 for a reference to the 18 tirthas. 146 Kautilya (I. 12) speaks of the 18 tirthas and enumerates them. 147 Raghuvamsa 17.68 Kālidāsa employs the word tirtha in this sense. According to the Nitivakyamrta (p. 29) persons who are helpers in dharma and state business are called tirtha. In the Edicts of Asoka the high officers were called mahāmātras (in Rock Edict XII there are dharma-mahāmātras ) and other officers were vuktas, rājukas and prādešikas (in Rock Edict III) Of whom the first at least were subordinate to the council of ministers. Later writers like Govindarāja on Ayodhyā 100, 36, the com.

<sup>146.</sup> कञ्चिद्दाद्शान्येषु स्वपक्षे दृश पञ्च च । त्रिभिक्रिभिरविज्ञातैर्थेन्य तीर्थानि चारकै: ।। अयोध्या 100. 36=सभापर्व 5. 38=नीतियकाशिका I. 52.

<sup>147.</sup> ताल्याजा स्वविवये मन्त्रि-प्रशेष्टित-सेनापति-यवराज-छौवारिकाल्तर्वेशिक-प्रशास्त-समाहर्त-संनिधात्-प्रहेष्टनायक-पौरन्यावह।रिक-कार्मान्तिक-मन्त्रिपरिवदध्यक्ष-तण्डवर्गान्त-पालाद्रविकेष अने परेशवेषशिल्पभाषाभिजनापरेशान भक्तितः सामर्थयोगाच्यापसर्पयेत ।... एवं शत्री च भिन्ने च मध्यमे चापपेच्चरान्। उठासीने च तेषां च तीधेव्यष्टादशस्वपि ॥ अर्थ-काक I. 12. दोवारिक is lit. doorkeeper i. e. Lord Mayor of the palace; आग्तर्व-श्लिक is Lord Chamberlain (the same as स्त्रपश्यक्ष or कलजाहराक्ष in Asvamedhikaparva 22. 20 and Salya 29.72 and 94 and the स्वप्रशासदामात्र in the 12th Rock Edict at Girnar or Mansehra in Corpus I. I. p. 80; and the arm: gyrraps in सरस्यपुराण 215. 42). प्रशास्त्र is probably Chief Magistrate. समाहत् is the minister or the Chief Commissioner of Revenue. संनिधात is the minister in charge of the Treasury, प्रदेख्ट functions are not known, नायक is probably नगराध्यक्ष. पौरप्याबहारिक is the Chief Justice whose court was in the capital. कार्मान्तिक was superintendent of all mines and State manufactories, उण्डपाल was officer in charge of all branches of the army, दुर्गपाल ( = राष्ट्रपाल ) officer in charge of all forts, अन्तपाल officer in charge of all frontiers, आरचिक superintendent of forests and forest tribes. It is possible to regard महे बुभायक as one word meaning the chief of pradestrs (they were many, acc. to Kautilya V. 2) and to take Paura as equal to the Nagaraka i. e. capital Superintendent (vide Arthasastra II. 36) and Vyavaharika as Chief Justice. For गोबिसर्तन see विराट 2. 7. (cr. ed.).

on the Yasastilaka I. p. 91 differ as to the names of these 18.148 The Rajatarangini I. 120 informs us that in former times there were only seven departments (karmasthānas), that later on they became 18 and that five more were added to these eighteen (IV. 142-143 and 512) viz. mahāpratīhāra, mahāsāndhivigraha. mahāsvasāla, mahābhāndāgāra, mahāsādhanabhāga (and so the Heads were called 'adhigata-pañcamahāśabda' i. e. to whom five titles with 'maha' in them were given). 149 The Agnipurana 220 mentions several high functionaries like the senāpati, pratihāra, dūta and heads of departments. The Sukranītisāra (II. 69-70) enumerates ten principal high functionaries of the king (prakrtis) viz. purodhas (purohita), pratinidhi, pradhāna (President of council), saciva (war minister), mantrin ( Home minister), prādvivāka ( minister of justice), paņdita (minister of ecclesiastical matters), sumantra (Finance minister), amātya (revenue minister) and dūta (minister of diplomatic relations) and remarks that others omitted purodhas and duta from this list of ten and held that these eight should all receive the same pay (verses 71-72), while Sukra was of opinion that the ten high dignitaries should each receive in order one tenth more as pay than the succeeding one (v. 71), that the purchita was the most eminent of all, that among the rest each preceding was more eminent than each succeeding one (IL 74-77), that after these high dignitaries came the other officers (adhikārigana, 11. 279), that then came the darsaka (secretary?), and lekhaka (clerk), then the menial servants who waited on the king and lastly the lowest were those who carried out dirty work. II. 84-87 Sukra briefly brings out the special functions of the

<sup>148.</sup> उक्तं च । क्षेत्रापतिर्गणको राजश्रेष्ठी वृण्डाधियो मन्त्री महत्तरो बलवत्तरश्रस्तारो वर्णाब्रहुरङ्गवलं पुरोहितोऽमारयो महामात्यश्रेरयष्ठाद्दश राज्ञां तीर्धानि अवन्ति । com. on पश्चित्तलक I. p. 91; धर्मसमवायिनः कार्यसमवायिनश्च पुरुवास्तीर्धम् । नीतिवा p. 29 (अर्धसमुद्देश)

<sup>149.</sup> This is a meaning of pañcamahā'sabda which is peculiar to the Rājataraṅgiṇi. Elsewhere that title generally means one before whom were beaten the five musical instruments. In the Talcher grant of Kulastambha in the 9th century the epithet 'samadhigata-paūcamahā'sabda' is applied to a king (mahārājādhirāja) in E. I. vol. XII p 157, while in an Inscription from Yewur of about 1040 A. D. it is applied to a mahāmaṇḍaleśvara (E. I. vol. XII. p. 269). In the Pimpari plates of Dhārāvarṣa Dhruvarāja dated sake 697 the same title is applied to a minister described as महासाविश्वाचारिश्वासावान (E. I. vol. X. p. 89). Vide J B B R A S (New series) vol. I pp. 238-245, VII. 487, VIII. 93 for discussion.

ministers from pratinidhi to dūta 150 and then in II. 88-105 at length. In 1 353-361 Sukra lays down how the king's public durbar should be arranged, viz. the king's throne should be in the centre of the western half of the hall on which the king should sit well-dressed, wearing his crown, armour and a drawn gword; his sons, grandsons, brother's and sister's sons should sit behind him, his daughter's sons should sit on his right and on his left should sit in order his uncles, chief agnates, members of the assembly, commanders; in front of the king to his right should be seated his maternal grandfather's relatives, the mantrins, and to the left his father-in-law, wife's brother, officers &c. The Sukranitisara (I. 374-376) lays down certain very practical rules for the king: 'he should personally observe villages, towns and districts every year; he should see whether his subjects are kept contented or are harassed by his officers, he should not side with the officers (with the man on the spot) but rather should take the side of the subjects, he should remove an officer who is hateful to many (lit. a hundred) people and an amatyu should be removed if he is found to commit several illegal acts Sukra (in II. 107-113) further advises the change of portfolios among the ministers (e. g. sumantra should be appointed amatya or vice versa); he says that for each department three should be engaged, one the most clever being the head and two others being darsakas (secretaries) who should be changed every three, five, seven or ten years; one man should not be allowed to hold the same high office for a long time, since otherwise he becomes intoxicated with power; 151 servants should not do any business without a written order nor should a king order anything to be done except in writing (IL 290).

The words in Aśoka's Edict III 'pañcasu pañcasu vāsesu niyātu' probably refer to the practice of the transfer of high

<sup>150.</sup> कार्याकार्यप्रविज्ञाता स्मृतः प्रतिनिधिस्तु सः । सर्वद्शी प्रधानस्तु सेनावित् सिवाक्ताः मन्त्री तु नीतिकुशसः पण्डितो धर्मतस्ववित् । लोकशास्त्रनपञ्चस्तु प्राष्ट्रविवाकः स्मृतः सदा ॥ देशकालप्रविज्ञाता स्थानस्य इति कथ्यते । आयग्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः सं च कीर्तितः ॥ शुक्रमीवि II. 84-86.

<sup>151.</sup> Compare what Kautilya says 'बल हि चित्रं विकरोति' (VII. 14 p. 305). That power corrupts is forcibly stated by Plato in his 'Laws' Book IV p. 485 (Random House ed.) 'Chronos knew that no human nature invested with supreme power is able to order human affairs and not overflow with insolence and wrong'.

officers every five years. The 6th caste mentioned by Megasthenes (Fragment 1 p. 41 and Fragment XXXIII p. 85 in McCrindle's 'Ancient India') was that of overseers who inquired into and superintended all that went on in India, and made reports to the king or, where there was no king, to the magistrate. Megasthenes probably confounded the ministers and adhyaksas (who were often hereditary) with a caste. Vide also Fragment XXXIV pp. 86-88 about the officers of state and their duties It is probably on account of some such rule as is stated in Sukra about frequent change of portfolios that in the inscriptions high functionaries have epithets prefixed to them which indicate their connection with several portfolios e. g. in the Banskhera plate of Emperor Harsa (E. I. vol. IV p. 208 at p. 211) Skandagupta (who is probably the same as the Skandagupta mentioned by Bana in the Harsacarita VI as commander of the elephant arm) was the dūtaka of the grant and is described as 'mahāpramātāramahāsāmanta'; in the Allahabad stone pillar Ins. of Emperor Samudragupta (Gupta Inscriptions p. 10 and p. 15 n. 4), Harisena is described as 'Sandhivigrahika' (minister for peace and war), 'Kumārāmātya' (the minister of the Yuvarāja?) and Mahā-dandanāyaka 158 (commander of an army); Prthvīsena (a brāhmana) is described as mantrin, kumārāmātya and then mahābalādhikrta (in E. I. vol. X p. 72, of Gupta Samvat 117). In theory and practice the king was to issue orders in the presence or under the advice of his principal ministers. We read in the grant of Rājarāja I of the Eastern Cālukya dynasty that he issued his command in the presence of the mantrin, purchita, senāpati, yuvarāja, dauvārika and pradhāna (E. I. vol. IV. p. 300 at p. 302). Sukra (II. 362-370) describes the procedure followed in issuing orders about State business. First the mantrin, prādvivāka (Chief Judge), pandita (head of ecclesiastical department), and duta should write out the business relating to their departments, then the amatya should write thereon (sadhu likhanam-asti, the writing is good), sumantra adds 'samyag vicaritam' (it is well considered), the pradhana writes 'satyam yathartham' (it is the truth, it is as the business requires), pratinidhi should write 'angikartum yogyam' (it is proper to accept this), the vuvaraia should write 'angikartavyam' (it should be accepted), the purchita should write 'lekhyam sva-

<sup>152. &#</sup>x27;Mahadandanayaka' may mean 'the chief minister 'as Manu VII. 65 states 'on the amatya depends the control (of the government) and discipline (among subjects) depends on control (danda).'

bhimatam' (this writing is approved by me); all then should make their seals after their remarks and then the king should write 'angikrtam' '158 (it is accepted) and affix his seal.

The Rajatarangini shows that persons often rose to ministerial positions from low birth e. g. (V. 73) it states that an engineer of Avantivarman was a foundling, (VII. 207) a watchman became chief minister.

It is necessary to say a few words about some of the great officers of State. First comes the Yuvaraja. Kautilya devotes one chapter (I. 17) to taking care of the prince. The subjects of the prince's education, his association with state business, treatment of princes, good or bad, the coronation of a yuvaraja have already been dealt with (pp. 49, 83 &c.). The younger brother or eldest son was made yuvarāja (Crown Prince) during the reigning king's life (Ayodhyā, chap. 3-6, Kām, VII. 6, Sukra II. 14-16). Rāma on his coronation as king made Bharata the Crown Prince when Laksmana refused to be so (Yuddha 131.93). The yuvarāja and princes were often sent as governors of different parts of the realm. The Divyavadana (XXVI. p. 371) states that Aśoka was sent by his father Bindusāra to Taksasilā to pacify popular disturbances and Emperor Asoka himself is said to have sent his son Kunāla from Pātaliputra to the same town to pacify the citizens that had been offen(led by the arrogance of the amatyas (ibid. pp. 407-8). Khāravela in the Hāthigumphā Ins. (E. I. vol. XX at pp. 79, 86) was a yuvarāja for nine years from his 16th to his 24th year. From the Mālavikāgnimitra we learn that while Pusyamitra was virtual emperor of Bharatavarsa his son Agnimitra was ruling at Vidisa and had the authority to divide the kingdom of Berar between two brothers, Yajñasena and Mādhavasena. The yuvarāja is not generally enumerated in the lists of mantrins, but he is one of the 18 tirthas and from Sukra (above p. 115) it appears that he had a seal and important matters passed through his hands along with those of the ministers. According 154 to

<sup>153.</sup> Compare the word 'dṛṣṭam' occurring at the beginning of Chammak and Sivani grants of the Vākāṭaka emperor Pravarasena II and the same word in the plate of the Pallava king Sivaskandavarman (in E. I. vol. I. at p. 9). In most plates of the Vākāṭakas the word 'dṛṣṭam' occurs at the beginning; vide E. I. vol. 22 p. 167.

<sup>154.</sup> जीवन्सन् स्वामिता पुत्रे न देयाययक्षिला क्वाचित् । स्वभावसङ्ग्रुणे यस्मान्महा-नर्धमदावद्या ॥ विष्ण्याधैरपि ने। द्वता स्वपुत्रे स्वाधिकारता । स्वाधुवः स्वल्पहोते हु सःपुत्रे स्वान्यमाविहोत् ॥ क्वकनीति० V. 17-18,

Sukra (II. 12) the yuvarāja and the group of amātyas are the two arms or eyes of the king, but Sukra V. 17 warns the king against transferring all power to the Crown Prince except when the king is about to die. The Matsyapurana 220.7 quoted in the Budhabhūsana (p. 33) prescribes that the king should entrust to the well-disciplined prince at first unimportant offices and then gradually important ones. 155 If a prince was ill-behaved he was not to be abandoned as he would go over to the enemies and harm the king, but he should be kept confined in a guarded place (Kām. VII. 6, Budhabhūsana pp. 33, 35, verses 77, 93). As regards his emoluments he was placed on the same footing as the mantrin, purchita, senapati, the queen, the king's mother (Kaut. V. 3). What office is meant by the Kumārāmātya in some of the Inscriptions (e. g. Gupta Ins. pp. 10, 50, E. I. vol. X p. 72, E. I. vol. XI. p. 83) is not clear. It does not probably mean 'a royal prince who was also an amatya', but rather some minister attached to the yuvarāja, as contradistinguished from rājāmātya (which office occurs in Gupta Inscriptions, p. 218). It appears that in ancient times provincial governors could be total strangers to the royal family. From Rudradaman's Junagadh Ins. we learn that the governor of Surastra under Candragupta Maurva was a vaisya called Pusyagupta and under Asoka a Yanana noble or king called Tusāspa 155a (E. I. VIII p. 36 at p. 43).

Next comes the *purchita*. In H. Dh. vol. II pp. 40 and 363 it has been already shown how purchitas existed from the most ancient period of the Rgveda, how the purchita was thought to be half the soul of the king and how the co-operation of the spiritual teacher and the secular head (the king) was deemed absolutely necessary for the prosperity of the kingdom, how Gautama (Xl. 12-14) and Ap. Dh. S. II. 5. 10. 16 prescribed the qualities of the purchita. Our authorities show that the purchita was not a mere priest. The Ait. Br. (40. 2) calls the purchita 'rāṣṭragopa' (the saviour of the kingdom). The Śukraniti also,

<sup>155.</sup> अधिकारेषु सर्वेषु विनीतं विनियोजयेत्। आदौ स्वल्पे ततः पश्चात्क्रमेणाथ महस्स्वपि ॥ मस्स्य 220, 7, ब्रुप्: p. 33

<sup>155</sup> a. It is strange that Dr. Beni Prasad in 'The State in ancient India' (p. 189) remarks "the former governor is designated rastriya while the latter is called adhisthāya". 'Adhisthāya' in Rudradāman's Ins. is only a gerund of 'sthā' with 'adhi' and means 'having ruled over'. They is formed from the according to the individual (Pān IV. 2. 93) and means 'one ruling over a province, a Provincial Governor'. In dramas they means 'king's brother-in-law'. Kṣīrasvāmi says' नाट्यावृण्यत्र राष्ट्राचिकतो राष्ट्रिय:'

though a very late work, similarly describes the purchita (IL 74) as 'rajarastrabhrt' (the supporter of the king and the kingdom). In the Rgyeda III. 53. 12 we find the idea that the hymns and the spiritual power of the purchita Visvāmitra protected the Bharata clan. 156 He made the king ready for battle and accompanied him in battle murmuring 'where the arrows fly &c'. (Rg. VL 75.17) while the fight went on (vide Asv. Gr. III. 12. 19 quoted below n. 308). The Visnudharmasūtra III. 70. Yāi I. 313, Kām. IV. 32 require that the purchita was to be well versed 157 in the vedas, itihāsa, dharmasāstra or dandanIti, in astrology and portents, in rites of propitiation contained in the Atharvaveda, of high family, endowed with all vidyās and good acts as stated in the sastras and with austerities. (I.9) states almost the same qualifications for the purchita. requires the king to honour his advice as a pupil honours his teacher or a son his father or a servant his master and says that royal power advanced by brahmanas, enforced as with a spell by the consultations of mantrins and endowed as with a weapon by the observance of sastric rules becomes invincible and secures success. Vide Adi. 170, 74-75, 174, 14-15, Santi. 72, 2-18 and chap. 73. Rajanitiprakāsa pp. 59-61 and 136-137. Rajadharma-kaustubha pp. 255-257 for qualifications expected in the purchita. Kautilya (X, 3) states that while a battle is going on the (chief) minister and purchita should urge on and encourage the soldiers by exhorting them with verses from the Veda and classical Sanskrit, promising great rewards in the next world for those who fall in battle. The Sukranitisara (II. 78-80) requires in the purchita among other qualities the study of dhanurveda, proficiency in arms and in formations of armies for battle and possession of so much religious merit as to be able to pronounce an effective curse. A purchita was to be distinguished from a rtvij (a sacrificial priest) as Manu VII. 78 and Yāj. I. 314 show. Vide Mānasollāsa II. 2, 60 (p. 34), Rajanītiratnākara pp. 16-17, Visnudharmottara II, 5., Agni 239. 16-17 for further passages on purchita. Some authorities include

<sup>156.</sup> विश्वामित्रस्य रक्षति बह्यो दं भारतं जनम् । दर. III. 53, 12.

<sup>157.</sup> वेदेतिहासधर्मशास्त्रार्थकुशलं कुछीनमन्यकं तपस्विनं पुरोहितं स वरपेत् । विव्यु-धर्मसूत्र III. 70; पुरोहितं प्रकुर्वात देवज्ञसुदितोदितम् । दण्डनीत्यां स कुशलमधर्वाङ्गिपसे तथा ॥ याज्ञ . I. 313; पुरोहितसुदितोदितकुलशीलं वढङ्गे वेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यां साभिविनीतमापदां देवमानुवीणामधर्वभिक्षपांपैश्च प्रतिकृतारं कुर्वात । तमासार्यं शिव्यः पितरे पुत्रो भूत्यः स्वामिनसिव सानुवर्वेत । ... ... बाह्मणेनेधितं अत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम् ॥ कौटिल्य I. 9; राजा पुरोहितं कुर्याद्वितं बाह्मणं दितस् । कृताध्ययनसंपत्तमञ्ज्ञस्वत्रम् ॥ कौटिल्य I. 9; राजा पुरोहितं कुर्याद्वितं बाह्मणं दितस् । कृताध्ययनसंपत्तमञ्ज्ञस्वत्रम् ॥ कौटिल्य ॥ कात्याः q. in स. वि. p. 20.

the purchita among amātyas or mantrins (e. g. Vijnānesvara on Yāj. I. 353, Sukra II. 69-70), while others like Yāj. I. 312 regard him as distinct from mantrins. The purchita was often hereditary. Acc. to Kautilya quoted above he was to employ means declared in the Atharvayeda to remove calamities, divine and human. The great divine calamities acc, to Kautilya IV, 3 are fire, flood, disease, famine, rats, wild elephants, snakes and evil spirits. 158 According to Manu VII. 78 the purchita was concerned with the religious rites laid down in the śrauta and grhya sütras and Ap. II. 5. 10. 14-17 show that the purchita had complete jurisdiction in matters of penance for offences. Vas. (19. 40-42) provides that if the king lets off an offender deserving to be punished the king had to fast for a day and the purchita for three days and to perform the heavy penance of Krechra if the king punished the innocent. According to most authorities he played a role that was pre-eminently religious. He is not mentioned among the 10 limbs of the sabha in the administration of justice. Kat. 24 (quoted in S. V. p. 20) does not require him to be an expert in arthasastra, though Kat. 56 quoted by the Mit. on Yāj. II. 2 and Sm. C. (II. p. 14) say that the king should enter the Hall of Justice with learned brahmanas, the ministers, the chief justice, the purchita &c. Yāi, 1, 312 and the Mit. on Yāj. I. 312-313 on the other hand prescribe that even after consulting all mantrins, the king was finally to consult the purohita in all secular and religious matters. The Nitivākyāmrta (purohitasamuddeśa) p. 160 states that the divine calamities are: shower of fire (fall of lightning?), excessive rainfall. epidemics, famine, damage or disease of crops, swarms of locusts and other vermin, diseases, goblins and female evil spirits, snakes, wild elephants, rats. The purchita is required to know ritual of five kinds, 159 viz. that dealing with the propitiation of Naksatras, that of srauta sacrifices, that of the samhitās (of Tantra worship), that of Atharvasiras and that of

<sup>158.</sup> देवान्यही महाभयानि-अग्निक्वकं व्याधिर्द्विभक्षं मूचिका व्यालाः सर्पा रक्षांसीति। तेम्यो जनपदं रक्षेत् । अर्थकाञ्च IV. 3; अर्थाष्ट्रियोग्निवर्षमतिवर्षं मरकी (मरकी ?) दुर्भिशं सस्योपपातो जन्तुसर्गो व्याधिर्मृतपिकान्वकाकिनीसर्पयालमुबकान्धेत्यापदः । नीतिवा. p.160.

<sup>159.</sup> पञ्चकरपविधानज्ञं वरयेषु सुदर्शनम् । नक्षज्ञकरुपो वैसानस्तुरीयः संहिताविधिः । चतुर्थः शिरसा करूपः शान्तिकरुम्तु पञ्चमः ॥ पञ्चकरपविधानज्ञमान्वार्थे प्राप्य भूपतिः । सर्वोधासप्रशान्तास्ता सुनक्ति वसुधां चिरम् ॥ विष्णुधमान्ति II. 5. 3-5 quoted in राजनीतिकौ. p. 256. शिरम् here seems to mean अधर्वशिरम् which is an Upanisad mentioned in Gaut. 19.12, Vas. 28. 14, Visnudharmasütra 56. 22 among the holy Vedic texts that purify a person of sins. It begins with देश ह वे स्थां स्रोक्तमगर्मस्ते देश वज्ञमपुन्छन्को भवानिति । Vide Muir's Sanskrit Texts vol. IV. p. 356 ff for text (portion) and translation.

sāntis (such as grahasānti &c.). Calamities, according to Kām. XIII. 20-21, are of two sorts, divine (daiva) and human: there are five kinds of the first viz. fire, flood, disease, famine and epidemic, all of which can be met by human effort and by propitiatory rites, while human calamities should be withstood by constant effort and by proper lines of policy. The same verses are Agnipurāṇa 241. 14-16.

Acc. to Kautilva (V.3) 48000 panas were the salary of the (royal) sacrificial priest, ācārya (teacher), mantrin, purohita, commanderin-chief, crown prince, the king's mother, the queens and he holds that "with that amount of maintenance they would not yield to temptation or revolt (against the king)".160 The amatyas, the chief judge and even the purchita could be punished by the king, acc. to Manu, if any of them went wrong (VIII. 335 and IX. 234) and Kaut-(IX. 3) prescribes that when the purchita is guilty even of a great offence, the remedy is to imprison him or banish him. Some great ministers, though not exactly purchitas of the king, were learned brāhmanas and led simple lives such as Cānakva and Mādhava. There is divergence of views about the galaries set out in the Arthasastra (V. 3). Javaswal (in 'Hindu Polity' part II p. 136) holds that the salaries were yearly and the panas in which they were paid were silver ones. Prof. Dikshitar (in 'Mauryan Polity' p. 151) holds that the salaries were monthly. Confusion is caused by the fact that there were panas of copper, silver and gold. Vide Rajanītiprakāša p. 294. The Rajataranginī VII. 950 speaks of dinnaras of gold, silver and copper. Rao Bahadur K. V. Rangaswami Aiyangar holds that the salaries (in the Arthaśāstra) were monthly and in golden panas (in 'Ancient Indian Polity' pp. 44-45). Therefore this matter must be investigated. Manu (VIII. 13) promises that those names of copper, silver and gold coins which are well-known among the people (of its day) for purposes of trade will be described by him. Acc. to Manu VIII, 134 and 136, Visnu Dh. S. IV. 6-10, and Yaj. I. 363-365 five kṛṣṇalas are equal to a māṣa, 16 māṣas are equal to a suyarna. 4 suyarnas ( or five acc. to some) are equal to a pala, a karsa is equal to 1 of a pala and a piece of copper one-fourth of a pala in weight is called a pana, which is the same as kārsāpana 161 (equal to 80 raktikās or

<sup>160.</sup> अस्थिगाचार्यमन्त्रियुरोहितसेनापतियुवराजराजमातुराजमहिण्योऽक्षच्यारिकाल्या-हभ्राः। एतावता भरणेनानास्त्राधस्त्रमकोपकं चैवां भवति। कोहित्य V. 3,

<sup>161.</sup> कर्षसीमतस्तामिकारः पणसंज्ञो भवति कार्वापणसंज्ञकश्च कार्यापणस्य विज्ञे-पस्तामिकः कार्विकः पणः-इति मञ्जवकातः । मिता॰ on या. I. 365; पणकार्यापणकार्यः परुष्यसभाकर्षस्य ताम्रद्रव्यस्य नामभ्यस्य । स्तुतिकः ( II. p. 99); धान्यसाथा दृशं सुवर्ण-मावकः पश्च वा ग्रुक्ताः । ते वोड्स ग्रुक्णः कवी वा । व्यक्तःकवे परुष्यः । अर्थशास्त्रः II. 19.

guñjā berries). A pala was equal to 320 raktikās. Kaut. II. 19 says practically the same thing. In Kaut. V. 3 the salaries range from 48000 to 60 paṇas from the highest functionaries to the lowest servants. They must all be taken to be for the same period in every case and in the same metal, since Kaut. expressly states no different periods and no difference in metal. Ordinarily the words paṇa and kārṣāpaṇa (as stated by Manu VIII. 136 and the Mit. on Yāj. I. 365 and the Śukranīti IV. 1. 116) refer to copper pieces (used as coins) and bearing a stamp. Another table given by Manu VIII. 135-136, Viṣṇu Dh. S. VI. 11-12, Yāj. I. 364 is: 2 raktikās 162 or kṛṣṇalas = one (silver) māṣa, 16 māṣas = one

<sup>162.</sup> A raktikā was found by General Cunningham after many experiments to weigh on an average 1.8 grains (vide his 'Coins of Ancient India' pp. 45-46 and also Rapson's 'Coins' pp. 2-3). So that a silver dharana or purana (of 32 raktikas) should weigh about 57. 6 grains and a copper pana (of 80 raktikas) should weigh 144 grains. It appears that the weights of Indian coins in different parts and at different times varied a good deal. Cunningham ('Coins of Ancient India' p. 5) states that gold was cheap in India, being as one to eight rates of silver. But in medieval times i. e. about 1300 A. D. (vide Sukra IV. 2. 92-93) gold was 16 times the price of the same weight of silver, which again was 80 times of the price of the same weight of copper. Though, as stated in note 161 above, a copper pana was usually equal to eighty raktikās, a copper pana of 100 raktikās (i. e. of 20 masas) was known. Nar. (parisista verse 58) speaks of masa as the 20th part of the kārṣāpaṇa and the Mit on Yaj. I. 365 and Vy. Nirnaya p. 207 quote a verse (attributed to Usanas by Haradatta and Maskarin on Gaut. XII. 19) that a masa is a twentieth part of pana (मान) विश्वतिमा भागः पणस्य परिकार्तितः ). The Agnipurana (227. 2) appears to have known a pana of 120 kranalas (कृष्णलानां तथा वष्ट्या कर्षार्थ शम कीर्तितम् ). The verses in Nar. (parisista 58-60) are ascribed to Kat, by the Sm. C. II. p. 99 and it is stated by both that those terms are in vogue in Pancanada (Punjab). When the pana of copper was equal to 20 masas (and 100 gunjus), the copper coin would have been almost of the weight of the modern copper half anna coin. The table given by Nar. (pari. 58-60) is: 4 kakinis = masa, 20 masas = karsapana (which is the same as Andika), 4 karsapanas = dhanaka, 12 dhanakas = suvarna (also called dinara). The table given by Br. (as quoted in Sm. C. II p. 99 and V. R. p. 667) is the same. Br. as quoted by Apararka p. 832 and V. R. p. 111 employs the word 'nanaka' for coin, which word also occurs in the Mrcchakatika and in Yaj. II. 240-241. The Amarakośa states that niska and dinara are synonyms and also gives other meanings of niska. Sabara on lai. IV. 3.39 gives the striking example 'no one would spend a karsapana for finding out a kakini that he had lost'. The Arthasastra II. 12 p. 84 states that the superintendent of the mint should manufacture copper panas, half panas, kākinīs and half kākinīs. The Visnu Dh. S. V. 96 refers to a golden

431×

silver purana or dharana; 10 dharanas = one (silver) satamana. This table was used for silver coins. Thus a dharana would be 1/10th of a pula as stated in the Brhatsamhita (10, 13 palada-

## (Continued from last page)

māsaka. Under the Guptas golden coins are mentioned as dināras; vide 'Gupta Inscriptions' p. 29 at p. 31 where there is a gift of 25 dinaras in the Gupta year 93 and pp. 38, 41, 261 (where it is stated that one bhiksu was to be fed every day throughout the year from the permanent endowment of 12 dinaras). From the Baigram plate dated Gupta samvat 128 it appears that one dinara was equal to 16 rupakas (silver coins) in E. I. vol. XXI. p. 80. A Mathura Ins. of the 28th year of Huviska speaks of the deposit of 550 puranas (E. I. vol. XXI. p. 55 at 61). Bhaskaracarya ( who was born in sake 1036 and wrote his Siddhantasiromani in 1072 sake i. e. 1150 A. D. ) gives the following table (in Lilavati I. 2-4): 20 varatakas = kakini, 4 kakinis = pana, 16 panas = dramma, 16 drammas = niska; 2 yavas = gunjā, 3 gunjās = valla (modern Marathi val), 8 vallas = dharana, 2 dharanas = gadyanaka; 5 guūjās = māṣa, 16 māṣas = karṣa, 4 karṣas = pala and a karsa of gold is called Suvarna. It will be seen that Nar. and Lilavati differ as to काकिणा Gadyanakas of gold are referred to in the Pattadakal pillar Ins. of Kirtivarman I (754 A. D.), where it is stated that a field of 30 nivarianas was purchased for thirty gadyanakas of gold (E. I. vol. III, pp. 6-7). From a verse of the Caturvimsatimata quoted by the Mit. on Yaj. III. 258 it appears that gadyanaka was also a silver coin. From an inscription of Vikramaditya V near Gadag dated sake 934 it appears that fines for offences were levied in gadyanakas (E. I. vol. XX p. 64). The following works may be consulted for further information on Indian coins viz. Cunningham's 'Coins of Ancient India' (1894), Rapson's 'Indian coins' (1897) in the Grundriss, C. J. Brown's 'Coins of India' (in 'the Heritage of India' series, 1922). The Dharmadvaitanirnaya (pp. 137-139) and the Vaijayanti on Visnu Dh. S. IV. 9 may be consulted for efforts to reconcile the various statements about Suvarna, Niska &c. For an informing paper on the most ancient Denarii, vide Proceedings of the British Academy vol.XVIII pp.211-266 where it is established that the earliest denarius period begins about 187 B. C. Therefore Jolly's assumption (in Recht und Sitte p. 23 followed by Winternitz in 'History of Indian Literature' vol. II. p. 216. n. 4 that all Indian works in which the word dinara occurs cannot have been composed before 2nd century A. D. is unwarranted. Prof. Keith (JRAS for 1915 p. 504) does not accept Jolly's assumption. The dinara was variously defined. According to Visnugupta quoted in Hemādri's Vratakhanda, a rūpaka is 10th of suvarna and a dinara was equal to 28 rupakas, while acc, to Nar. and Kat. स्वर्ण and दीनार were synonyms. The Dharmadvaitanirnaya says that a karsapana (of silver it seems) was equal to eight or ten dhabbukas. One of the verses of the Jñanesvarī (composed in 1290 A. D.) that speaks of gold as twi (15 times in price of the same weight of silver) may be cited here 'पै भागार जरी पंघर । तेरी राजवळीकी अक्षरें। लाहे (v. l. साहे) तेंचि सरे। जियापरी। ' chap. 17 verse 322 (Bhide's and Madgavkar's editions).

śabhāgo dharanam). Nārada (parišista 57) expressly states that a silver kārsāpana is in vogue in the south i. e. a silver pana or kārsāpana was not universal. 168 A golden suvarna also comprised 80 guñias, while the standard silver pana was of 32. Rhys Davids (in 'Buddhist India' p. 100) states that about the time of Buddha's birth transactions were carried on in terms of the kahāpana, a square copper coin weighing about 144 grains and guaranteed as to weight and fineness by punch marks made by private individuals, that there were half and quarter kahāpanas also, that a kahāpana would be now worth about #ths of a penny, though its purchasing power was then equal to about one shilling of the present day. Therefore it is proper to understand that a pana or kārsāpana, when the word is used without any qualification, was meant to be one of copper and that prima facie the salaries in Kautilya were meant to be in copper panas. This conclusion can be supported by various considerations. Manu VII. 126 prescribes that the wages for the lowest menial servant (such as one who sweeps the house or brings water) is one pana a day and of a superior menial servant 6 panas a day and that the former was to get in addition one pair of garments every six months and every month a drona of corn (which would be equal to 1024 mustis according to the Mit. on Yaj. III. 274). Whatever ages may be assigned to the Arthaśastra and the present Manusmrti the two works cannot be separated from each other, if at all, by more than a century Therefore the economic conditions of the one may be held to have not differed much from those to which the other refers. It is impossible to hold that the lowest menial servant got one gold pana a day besides over 30 mustis of corn every day (1024 in a month). If that were so, the lowest menial servants of Kautilya's days would have to be supposed to be a hundred times better off than their confreres in big cities like Bombay towards the end of the 19th century (when menial servants got from five to ten rupees a month without any allowance of grain ). Therefore the pana in Kautilya V. 3 is not of gold. Kautilya (in V. 3) says that a king who has a depleted treasury may make payment of salary by giving forest produce, cattle or fields along with small quantities of cash, that if he has undertaken to colonize a waste tract he may make payment of salary in cash only and not by bestowing a village. In connection

<sup>163.</sup> कार्यापणी वृक्षिणस्यां दिशि रौट्यः प्रवर्तते । नारद् ( परिक्रिष्ट 57); वृक्षपणिको योजने दृती मध्यमः । वृक्षोत्तरे द्विग्रणवेतन आ योजनकातादिति । कौटिस्य V. 3.

with this he says that 60 panas are to be the equivalent of one adhaka of corn (sastivetanasyadhakam kṛtvā hiraṇyānurūpam bhaktam kuryāt). Let An ādhaka let came to only 256 mustis (handfuls) of corn and even in famine times one ādhaka could not have cost 60 silver panas, much less golden ones. In V. 3 Kautilya declares that an ordinary dūta should get ten panas for a journey of one yojana and twice the wages for each yojana up to one hundred. A yojana acc. to Kaut, himself (II. 20) is equal to 8000 dhanus (acc. to another reading 4000 dhanus), a dhanus being equal to four aratnis (each aratni being 24 angulas). So taking the highest figure a yojana was at the

<sup>164.</sup> The word hiranya has two senses 'gold' and 'money or 'cash' whether in gold, silver or copper (as said by Amara who gives 'dravina' as a synonym). When Kautilya says that the king may pay 'hiranya' and not 'grāma' he means only cash payment and not necessarily only gold; vide the copperplate grant of Silāditya VII in Gupta Inscriptions p. 179 at p. 189 where the grant of a village is said to be 'sadhānyahiranyādeyah'. Here dhānya (payment of tax in kind) is contradistinguished from payment in hiranya i. e. in cash (either gold, silver or copper). When Pataūjali states that the Mauryas being greedy of 'hiranya' founded or manufactured images (Mahābhāsya vol. II. p. 429 on Pān. V. 3. 99 quoted in H. Dh. vol. II p. 710 n. 1696) what is meant is that they wanted cash and not merely gold.

<sup>165.</sup> The measures of capacity such as आहत, अस्य occur in the Mathura Ins. of Huviska (E. I. XXI. p. 55 at p. 61). According to Parasara (VI. 70) two prasthas are equal to an adhaka and 32 prasthas are equal to a drona. The Mit. on Yaj. III. 275 quotes a verse to this effect: 8 mustis = one kińcit or kuńci (acc. to some), 8 kińcit = puskala, 4 puskalas = adhaka; 4 adhakas = drona and 16 dronas = khari. Apararka (pp. 305 and 846) quotes two verses (which the Par. M. II 1, p. 141 ascribes to the Bhavisyapurana) which say: 2 palas=prasrti, 2 prasrtis=kudava, 4 kudavas=prastha, 4 prasthas = adhaka, 4 adhakas = drona, 2 dronas = kumbha. The Dandaviveka p. 135 refers to this, adds that some held the kumbha to be equal to 20 dronas (Kaut. II. 20 holds kumbha to be equal to 20 dronas ) and quotes the following verse from खण्डेश्वर 'कुहवाद्या वेद्युणाः प्रस्थादद्वाणमानकाः खार्थः। करभी विंजतिसार्या इष्टो लोके यथाक्रमज्ञ: गा. The word drong occurs even in the Rgveda in the sense of a wooden trough used for holding water or soma juice. Vide Rg. VI. 2.8, VI. 37.2, VI. 44,20, IX. 28,4 etc. In Rg. IV. 32, 17 the sage prays Indra to grant a hundred kharis of soma. The words adhaka and drong occur in the ardharcadi group (Pan. II. 4. 31), Khari in Pan. V 1, 33 and V. 4, 101. The Par, M. II, 1, 141 says on this difference about kumbha 'देशभेदेन शाबाह्यस्य व्यवस्थापनीयस्वात् ' Kauf. (II. 19 p. 104) himself tells us that the measure drona was of four varieties, 1621 palas, 175, 1874 or 200 palas according as it was used for measurement in the harem, or for servants or for ordinary dealings or for royal income.

most about 9 or 10 miles (or only 4½ or five miles according to the other reading). To hold that 10 silver papas were allowed to an ordinary dūta for going even ten miles (which he could cover in half a day or less) would be too much. Hence also the papas in Kaut. V. 3 are only copper ones. When once it is settled that the papas are of copper, it easily follows that the salaries in papas were monthly. Artisans and craftsmen were, acc. to Kaut., to get 120 papas. If this were yearly, they would get only 10 papas a month, while, according to Manu quoted above, even the lowest menial was to get a papa a day. Therefore 120 papas (of copper) were the monthly salary of an artisan. A monthly salary is more natural and practical than a yearly one. Other ancient writers like Śańkha-Likhita (in Rājanītiprakāśa p. 252) contemplate a monthly salary for soldiers (viz. two suvarņas a month). He From the Nasik Inscription No. 12 (E. I. Vol. VIII.

<sup>166.</sup> शङ्कालिखितौ । वाहनयोधानां सततमन्वीक्षणं प्रतिमासं दिसौवर्णिकी दृत्तिः वाण्मास्यं स्मरणं वातुर्मास्यं वा । स्वर्थातेषु द्वानमञ्ज्ञोशो विदित्तेष्वज्ञमदानं कुलचारित्रशील-विद्यालक्षणग्रणाधिकेषु संमानं प्रशुक्षीत । राजधर्मकाण्ड p. 58. राजनीतिमकाश p. 252. राजधर्मकाण्ड explains राजकार्थेण सृतेषु योधेषु तःशुत्रादिस्यो द्वानं द्या च राज्ञा विधानत्या । प्रसिद्धेषु तु योधेषु दानदेतनाद्यधिकमपि वज्ञादि देयमित्यर्थः . This provides for pension to the dependents when the soldier dies on duty, special bonuses or favours for special valour, work or worth.

A few words may be said about words like suvarna, satamana, niska The word krsnala occurs in the Tai. S II. 3. 2 1. Hiranyakara (goldsmith) is found in Vaj, S. 30, 17. In Rg. 1, 126, 2 gifts of a hundred niskas and horses are mentioned and in Rg. IV. 37. 4 the Rbhus are address. ed as wearing 'good niskas'. In Atharva V. 14, 3 'niska' occurs and in the Ait. Br. (39.8) damsels who are niskakanthyah (whose necks are adorned with necklaces of niskas) are among the gifts. So 'niska' was probably a gold piece used as a coin or an ornament or a thin plate of gold like a modern putli, several of which are even now worn by women in the form of a necklace. In Rg. II. 33. 10 Rudra is said to wear 'viśvarūpa-niska' which is probably an allusion to golden pieces stamped with various figures. In Rg. VI. 47. 23 the sage says that he received ten 'hiranyapindas' (golden pieces) from Divodasa. In Rg. VIII. 78, 2 a prayer is offered to Indra for the bestowal of golden 'mana', which may be the precursor of 'Satamana'. This last occurs in the Tai, S. VI. 6. 10. 2. Pan. (V. 1. 27, 29, 30) respectively mentions satamana (what is bought for a satamana is called satamana), karsapana, niska and V. I. 34 refers to pana, pada and masa. Patanjali (Mahābhāsya vol. III. p. 369 on Pan, VIII. 1. 12) gives the instance 'from this kārsāpaņa give one māsa to each of these two persons who are here '. The sutra of Panini V. 2. 120 (rupad--ahataprasastayor-yap) conveys that

p. 82) we learn that in the early centuries of the Christian era 35 kārṣāpaṇas were equal to one suvarṇa.

Hopkins in 'Position of the ruling caste' J. A. O. S. vol. XIII. pp. 151-162 traces how the influence of the purchita grew. One cannot accept his views about there being three layers in the Mahabharata and the conclusions from such dealing with the text that he draws, which are rather subjective. Gradually the importance of the purchita waned. As the Sukranītisāra cited above (n. 150) shows, long before that work he came to be omitted by several writers from the council of ministers and was supplanted by the Pandita. The same functions came to be exercised by an officer called dharmadhyaksa or dharmadhikaranika in Bengal and other countries. The Matsyapurana (215.24) states the qualifications of a dharmādhikārin. 167 Vide E. I. vol. 14 p. 156 at p. 160 of the Naihati grant of Ballalasena, where we have both purchita and mahadharmādhvaksa mentioned among the great functionaries of State and the Benares copper-plate of the Cedi king Karnadeva in 1042 A. D. in E. I. vol. II. p. 309 where we have mahādharmādhikaranika but no purchita. Besides another officer called sämvatsara (astrologer) gradually took over some of the functions of the purchita. The Visnudharmasūtra III. 75 (rājā ca sarrakāryeşu sāmuutsurādhimah syāt) requires the king to depend on the samvatsara in all matters. The Brhat-samhita (2.9) states that a king without a sāmvatsara mistakes his path like a blind man. Käm. 4.33 and Visnudharmottara II. 4. 5-16 recommend reliance on him. Kautilya 167a IX. 4 was himself against too much reliance on astrology, while Yaj. I. 307 holds that the rise and fall of kings depend on the (aspects or influence of ) planets.

## (Continued from last page)

Pānini knew metal pieces that were well beaten and trimmed into good-looking coins. The Vārtika 'Kākinyāscopasahkbyānam' (on Pānini V. 1. 33) establishes that kākinī was used in those days as a medium of purchasing goods. The Kāsikā gives 'rūpyo dināraḥ' as an example: नियातिकातावनादिना दीनारादिण कर्ष यहुत्पव्यते तदाहतमित्युच्यते। आहतं क्ष्यमस्य कृत्यो दीनारः। कृत्यं कार्यापणम्। काशिका.

<sup>167.</sup> सनः शश्री च निश्चे च धर्मशास्त्रविशास्त्रः। वित्रमुख्यः कुलीनश्च धर्माधिकरणी मवेत् ॥ मस्स्यपुराण 215. 24 and सुध. p. 48 verse 216.

<sup>167</sup> a. नक्षत्रमतिपृष्णान्तं बालमर्थोतिवर्तते । अधी हार्थस्य नक्षत्रं कि करिष्यन्ति तारकाः # अर्थशास्त्र IX. 4 (last verse but one)

Senāpati: The qualities of a commander-in-chief are stated in several places such as Kautilya (II. 33), Ayodhyā 100.30 ( = Sabhā 5. 46), Sānti 85. 31-32, Matsya 215. 8-10, Agnipurāna 220. 1 ff, Kam. XVIII. 27-44, Vispudharmottara II. 24. 4-6, Mānasollāsa II. 2, verses 90-92 p. 37. Acc. to the Agnipurana 220. 1, Matsya 215. 10 the commander-in-chief must be either a brāhmana or a ksatriva. Sukra (II. 429-430) requires that a ksatriya should be preferred as senāpati, but if a valiant ksatriya be not available a brāhmana may be chosen, but a śūdra should not be chosen. Acc. to the Mānasollāsa he should possess the following qualities: good family, character, courage, proficiency in (several) languages, cleverness in riding horses and elephants and in the science of arms, knowledge of omens and medicine, knowledge of the breeds of horses and of the difference between what is essential and nonessential, liberality, sweet speech, self-control, intelligence, resoluteness. In the Mahābhārata senāpatis are elected and consecrated (vide Udyoga 151, Drona 5, Karna 10), but this was not so in later times. He is appointed by the king on his own initiative.

Duta: (Ambassador or messenger). The word and the office of  $d\bar{u}ta$  as messenger was known in the most ancient times. In Rg. 1. 12.1, 1.161.3, VIII. 44.3 Agni is said to be the duta and is requested to bring the gods to the sacrifice. There is also attached to the word the meaning of espionage, since Saramā, the bitch of the gods, is represented in Rg. X. 108, 2-4 as sent by Indra to find out the treasures of the Panis. Udyogaparva (37.27, cr. ed. 37.25) specifies the eight qualities of a duta viz, he must not be stiff-necked, nor timid, nor dilatory, he must be kind and amiable, not liable to be won over by others, free from diseases, endowed with a fine mode of speech. 168 Santi 85.28 refers to seven qualities. Vide Ayothya 100.35, Manu VII. 63-64, Matsyapurāna 215. 12-13 for the qualities of a duta. The duta should speak only what he has been ordered (by his king) to speak, otherwise he would be liable to be killed (Udyogaparva 72.7, cr. ed. 70.7). Santi 85. 26-27 say that the person of the duta is sacred. Kautilya devotes one chapter (I. 16) to the treatment of the subject of duta. He states that the duta is to be sent by the king after the line of

<sup>168.</sup> अस्तव्यमङ्गीवमदीर्धसूत्रं साद्धकोशं शत्र्यणमहार्यमन्यैः । अरोगजातीयस्रदारवावयं कृतं वहन्त्यस्याणोपपकाम् ॥ उद्योगपर्व 37. 27.

policy has been settled at a council of ministers to the king who is to be attacked (vide Kam. XII 1 also). A duta is of three kinds: (1) nisrstartha 169 (one to whom is entrusted full discretion as to what is to be said ) is one who is possessed of the qualifications required in a minister (amatya), such as Kṛṣṇa from the Pandavas or the ambassadors in modern times; (2) parimitārtha (entrusted with a definite mission, an envoy) who possesses the same qualifications as the first less by one quarter: (3) sasanaharu (a mere carrier of royal writings or missives) who possesses only half the qualifications of the first. The Mit. on Yai, I. 328 lucidly explains the three varieties. Kaut, dilates at great length on the qualifications of the duta, what he has to note while in the enemy country, how he is to behave (such as avoiding women and wine), how he is to gather information through spies: but all this has to be passed over for want of space. Vide Kam. XII. 2-24 for the same. Kam. (XII. 22-23) briefly sets out the following duties of the data; determining those who are inimical to the king to whom he is sent, winning over to his side the friends and relatives of the enemy king, finding out the (number and equipment of) forts, the economic resources and military strength of the enemy king, collection of news as to what the enemy intends to do. bringing over to his side the officers in charge of the districts of enemy country, collecting knowledge about the places of the enemy where battles can be waged by his king or whence he can pass away swiftly. Manu VII. 65 says that it is the duta who brings about alliance or war. Kaut, says that when the ruler to whom the duta is accredited becomes displeased at the message he brings, the duta should reply 170 'All kings, you and others, speak through their duta. Therefore dutas have to deliver the message entrusted to them even if weapons are raised (to threaten them); even the lowest caste dutas (candalas) are not to be killed, what need be said about a duta who is a

<sup>169.</sup> उद्धृतमन्त्री दूतप्रणिषिः। अमारयसंपद्गोपेती निम्नुष्टार्थः। पादृगुणद्दीनः परिमितार्थः। अर्धग्रणद्दीनः प्रास्त्रवद्दः । अर्धग्राम्ह I. 16; 'दूताश्च ये प्रकटमेव राजान्तरं प्रति मतागत-माखरन्ति । ते च त्रिविधाः । निम्नुष्टार्थाः सन्दिष्टार्थाः ग्रासनहराव्यति । तत्र निम्नुष्टार्था राज-कार्याणि देशकालीचितानि स्वयमेव कथपितुं क्षमाः । उक्तमात्रं वे परस्मै निषेवृत्रन्ति ते सन्दिष्टार्थाः । शासनहरास्तु राजलेखद्दारिणः । मिता. on यात्रः I. 328.

<sup>170.</sup> तं न्यात् इतमुक्ता वै राजानस्यं चान्ये च । तस्माहुव्धृतेन्वाचि शक्केषु यथोक्तं व सारस्तेवामन्तावसायिनोऽप्यवध्याः । किमकु पुनर्जाह्मणः । परस्यैतद्वाक्यमेव इत्तर्भ इति । अर्थज्ञास्त्र I, 16. Almost these very words occur in नीतिवाक्यासूत (इतसमुदेश p. 171) and यज्ञास्तिस्त्रक III, p. 564.

brāhmaṇa? This (that I utter) is the message of another. It is my duty to say it'. The Rāmāyaṇa (V. 52. 14-15) says that good men do not allow the killing of a dūta, but certain modes of dealing with him (viz. lashing him, shaving his head) are allowed in certain cases.

A dûta is to be distinguished from a cara or  $c\bar{a}ra$  (spy), as done by Kaut., Kam. XII. 32, Yaj. I. 328. Kam. XII. 32 says that a duta is an open (prakāśa) spy, while a cara is a spy who works in secret. In modern times also 'an ambassador is often nothing more than an honourable spy acting under the protection of the law of nations' (Encyclopædia Britannica on 'espionage'). Kaut devotes four chapters to spies (I. 11-14) and Kam. (XII, 25-49) also deals at great length with them-The Sukranitisara (1, 334-336) states that the king should learn every day at night from his secret spies the intentions and actions of his subjects and officers, and the opinions of ministers, enemies, soldiers, the members of the assembly, relations and the women in the haren. The cara must, according to Kām. XII. 25, possess ability to infer the inner thoughts (of men), must have a good memory, must be soft in speech, have quick gait, be capable of enduring privations and heavy labour, swift in action, ready-witted. Kaut (I. 11) says 171 that spies are those who work in the guise of a kanatika (a hold pupil capable of knowing the minds of others), udāstlutu (a sham ascetic, who has fallen from the real duties of asceticism and is endowed with intelligence and pure character), grhapatika (a householder who is a cultivator that has not the means to maintain himself, has intelligence and is of pure character), a widehaka (a trader who cannot maintain himself by trade and is possessed of intelligence and pure character), a tapasa (a spy practising austerities, who has either shaved his head or has matted hair and is desirous to maintain himself), a class-mate or colleague (suttrin), a desperate character (tiksna), a poisoner and a female mendicant. The first five of these are called by Kautilya five swinsthas (groups

<sup>171.</sup> उपधानिः शुद्धामास्यवर्गो गृहपुक्षशास्त्रस्यत् । कापिटिकोद्दास्थितगृहपतिक वैदेहकतापसम्यक्षनान् सित्रतिक्ष्णरसदिभिश्चकीश्च । परमर्गज्ञः प्रगल्भः छात्रः कापिटिकः । ... प्रजण्याप्रस्थवसितः प्रजाशोचयुक्त उदास्थितः । ..... कर्षको दृत्तिकीणः प्रज्ञाशोचयुक्तो यहपतिकन्यक्षनः । वाणिजको दृत्तिकीणः प्रज्ञाशोचयुक्तो वैदेहकन्यक्षनः । ... सुण्डो जिटलो वा दृत्तिकामस्तापसम्यक्षनः । ... पूजिताश्चार्थमानाम्यां राज्ञा राजोपजीविनाम् । जानीयः शौचमित्रयेताः पश्च संस्थाः प्रकीतिताः ॥ अर्थशास्त्र I. 11. प्रज्ञज्यापस्यवसित means the same thing as प्रज्ञज्यावसित, which occurs in याज्ञा. II. 183 and is explained by the मिताक्षरा as प्रज्ञज्या संस्थासस्ततोऽवसितः प्रव्युतः मेघातिथि on Manu VII, 154 quotes almost verbatim a large part of Kaut I. 11 from कापिटिको॰ and a portion from I, 12.

or institutions), which should be honoured by the king with awards of money and marks of respect and through which the king is to test the purity of the character of his servants. Kautilya says that the spy called udusthita should carry on agriculture, cattle-rearing and trade on land set apart for the purpose, should be supplied with plenty of gold and disciples and should afford to all (sham) ascetics food, clothing and lodging, direct them to detect particular crimes and report. The spy called tapusa was to stay near the capital, to have many pupils, to pretend to eat once in a month or two only a handful of vegetables or grass and eat secretly his favourite dishes. disciples were to proclaim that he possessed supernatural powers, he should pretend to make predictions about gain or fires or fear from robbers after ascertaining from his pupils by nods and signs such events. In L 12 Kaut, deals with wandering spies (called suñara) viz. sattrins (who are orphans that are to be maintained by the State and that are taught palmistry, sorcery, tricks of legerdemain &c.), tiksna (desperadoes who, regardless of their lives, may fight elephants for money), rasada ( who have no affection even for their relatives, are indolent and cruel), bhiksuki or parivrājikā (a poor brāhmana widow, clever and desirous to earn her livelihood, honoured in the king's harem and visiting the families of mahāmātras or high ministers). These are to spy on the 18 tirthus (mentioned on p. 112 above) in public. For spying on their private character persons pretending to be hump-backed. dwarfs, kirātas (pigmies), the deaf and dumb, idiots, the blind, and others that are actors, dancers, singers and the like and women are to be employed. This information is to be tested by the persons belonging to the five samsthas (mentioned above on p. 129), but these are to act without their being known by the wandering spies and vice versa. Then further testing by other spies follows. When the information received from these three sources tallies then it will be held reliable; if the information frequently disagrees, the spies should be secretly punished or discharged. A similar rule about sending several spies on the same mission without their knowing each other is laid down by Visnudharmottara II. 24, 66-67. Kaut, in I. 13 deals with espionage on subjects in general (i.e. those in the capital and other parts of the country). Spies are to pretend to take sides, some praising the king as possessed of all good qualities, others qualifying that praise. They were also to report the rumours spreading among the people, to report whether there was discontent and the king was to honour those who were reported to be contented and to bring round the discontented by conciliation, gifts, sowing dissensions among them or by punishing them. In I.14 Kautilya deals with the employment of spies for taking advantage of parties in a foreign State i. e. groups of persons angry with the foreign king or afraid of him or of persons who are ambitious or proud, who are to be won over by appropriate words and stimuli. It will be seen how there was a network of spies of all kinds, so much so that Kam. XII. 28 declares that spies are the king's eyes (cāracaksur muhīputih). The Visnudharmottara II. 24.63 says the same ('rājānaś-cūracakṣuṣah') and also Udyoga 34. 34 'cāraih pašyanti rājānah'. In IV. 4-6 Kautilya dilates 172 upon the employment by the samāhartr (Collector) of a host of spies for suppressing those who are thorns (or disturbers of peace), these being employed for detecting judges (dharmastha) and superintendents of various departments that take bribes counterfeiters of coins, adulterers, thieves and robbers and other criminals. Kautilya relies in extreme cases on spies even in the decision of judicial matters. He says (III, 1 last verse) 'when owing to the depositions of witnesses the plaintiff's case and the defendant's case are both destroyed, when the cause of either of the parties is found through the spies to be false, then the decree shall be passed against that party'. 173 In Dronaparva 75. 4 it is said that Krspa had his spies in the army of Duryodhana and vice versa (74.1). Śānti 69.8-12 and 140.39-42 mention the places where spies are to be set 174 up and emphasizes that they should not know each ether. One need not feel surprised at the machinery of espionage that Kautilya so elaborately describes. All governments in modern times employ spies, informers and secret agents to keep themselves informed of the activities, views and resources of their opponents. We know also how the Indian Police, in order to catch offenders against the Prevention of Gambling Act or other similar Acts, employ agents with marked coins or notes and draw in their net unsuspecting people.

<sup>172.</sup> समाहर्ता जनपदे सिद्धतापसभव्यजित चक्रचरचारणक्षुहकप्रच्छन्दककार्तान्तिकनै-मित्तिकमौह तिकचिकित्सकोन्मत्तमूकचिरजडान्धवेदेहककारुशिल्पकुशीलववेशशौणिष्ठकापू-पिकपाक्तमांसिकौद्दनिकन्यजनान् प्रणिद्ध्यात् । ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शौचाशौचं विद्युः। अर्घशास्त्र IV. 4. Compare नीतिषाक्यामृत (चारससुदेश) p. 172 for a long list of various kinds of people as spies.

<sup>173.</sup> पूर्वोत्तरार्थेन्यायाते साक्षित्रकायकारणे । स्वारहस्ताच्या निव्याते प्रदेष्टच्यः परा-जवः ॥ अर्थशास्त्र III. 1, last verse,

<sup>174.</sup> पाषण्डास्तापसार्द्यीश्च परराष्ट्रे निषेशयेत्। उद्यानेषु विहारेषु प्रपास्वावसथेषु च। पानागारे प्रवेशेषु तीर्थेषु च सभासु च। शान्ति 140. 39-42; वधा न विद्युरन्योन्यं प्रणि-धेयास्तथा हि ते। शान्ति 69. 10.

## CHAPTER V

## RASTRA (THE TERRITORY OF A STATE)

The word 'rastra' occurs even in the Rgveda (IV. 42.1, 'mama dvitā rāstram ksatriyasya')-'mine is the kingdom on both sides (or in both spheres)' says king Trasadasyu. In Rg. VII. 34.11 Varuna is praised as the Lord of rastras (raja rastranam &c.). In Rg. VII. 84.2 and X. 109. 3 the word rastra occurs. In a very famous benedictory 175 passage of the Tai. S. VII. 5, 18, 1(= Vāj. S. 22.22) one of the blessings invoked is 'may the king in this kingdom become brave, a skilled archer, and a great warrior'. Vide Tai, Br. III. 8, 13 for explanation of the Tai, S. passage. In the Atharvayeda XII. 1.8 and 10 the earth is called mother and invoked to impart to the rastra strength and brilliance (or energy). Kam. VI. 3 says Wan that since all the elements of the State spring from the territory of the State, the king should raise up his territory with all his efforts. The Agnipurana 239, 2 holds that rastra is the most important of all elements of the Manu VII. 69 prescribes that a king should make his home in a country that is not water-logged (i. e. is dry and not moist), 176 is rich in crops, inhabited mostly by Aryas (or well-conducted people), not disturbed (by epidemics &c.), that is charming (owing to trees, flowers and fruits), the chiefs in which have submitted to him and in which livelihood can be had easily. Yāj. I. 321 and Visnudharmasūtra III. 4-5 are to the same effect. Kām. (IV. 50-56) remarks 'the territory of

<sup>175.</sup> आ बह्मन् बाह्मणो बह्मवर्चसी जायसामास्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषध्यः श्रुरो महार्था जायता दोग्धी धेनुवाँढा नह्वानाशुः सप्तिः पुरान्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेगो पुवास्य यजमानस्य वीशे जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषध्यः पण्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् । तैः सं. VII. 5. 18. 1, बाज. सं. 22. 22 (with slight variations).

<sup>175</sup>a. राज्याङ्गान । च सर्वेषां राष्ट्राद्धवति सम्भवः । तस्मारसर्वप्रयत्नेन राजा राष्ट्रं समुक्षयेत् ॥ काम. VI. 3. The राज. र. p. 86 ascribes this to ह्युक्त (and reads the last word as प्रसाधयेत्).

<sup>176.</sup> अस्पोद्कतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । स ज्ञेयो जाङ्गलो देशो महुधान्यादि-संग्रतः ॥ quoted by कुल्लूक on मन्तु. VII. 69; स्वल्पन्नकोद्कापंती बहुपक्षिस्गः प्रचुर-वर्षातपश्च जाङ्गलो देश हति । quoted by राजनीतिप्रकाश p. 197 from a स्युति. The मिता॰ on या. I.321 remarks यद्यप्यस्पोद्कतकपर्वतोदेशो जाङ्गलस्त्रचाप्यत्र सजलतकपर्वतो देशो जाङ्गलशब्दैनाभिधीयते ।

the king depends for its prosperity on the qualities of the soil. the prosperity of the territory tends to the prosperity of the king: therefore a king should choose for the sake of his prosperity land possessing good qualities. That land is preferred for the sake of prosperity that is endowed with various crops and minerals, is full of merchandise, mines and various substances, that is favourable to cattle-rearing, that abounds in water, is inhabited by well-conducted people, is charming. has forests and elephants, has facilities of water and road transport and does not depend upon rain-water only.' 177 Land that is full of gravel and stones, full of forests always infested with thieves, that is waterless, full of thorny bushes and snakes is not fit for choosing as a rāstru. A country is to be preferred that yields livelihood easily, is possessed of the qualities of good land (cited above), is full of water, that has hills in it, that consists mostly of sudras, artisans and merchants, the hughandmen in which undertake great projects, that is loyal (to the king) and averse to the king's enemy, that can put up with troubles and taxes, that is large in extent, full of people from various countries, that follows the right path, that possesses plenty of cattle and wealth, the principal men in which are not foolish nor vicious. These requirements show that the country must be prosperous, well-stocked with the necessaries of life and well suited to defence. There is also some difference of opinion among the smrti writers about the composition of the population. Manu VII. 69 requires that the kingdom should consist mostly of aryas (aryapraya), while Visnu Dh. S. III. 5 holds that a country should be peopled mostly by vaisyas and sudras. In another place (VIII. 22) Manu says that that country in which sūdras abound, which is full of atheists and void of dvijas is overwhelmed by disease and famine and perishes. Similar provisions are found in the Matsyapurāņa 217. 1-5, Visnudharmottara II. 26. 1-5, Mānasollāsa (Il. 3. verses 151-153), Nītivākyāmṛta (Janapadasamuddeśa p. 191 which defines rastra, visaya, deśa, janapada &c.) The Matsyapurāna 217. 5 and Visnudharmottara II. 26.5, (evainvidhain yathālābhain rājā visayamāvaset) point out that

<sup>177.</sup> अदेवमानुका चिति शस्यते भूविधृतये । काम. 4. 52. देशो नग्रम्यु-दृष्टवम्यु-संपक्षश्रीिरपालितः। स्याक्षदीमानुको देवमानुकश्च यथाक्षमम् ॥ असरकोशः where the rice crop depends solely on the rainfall the country is called देवमानुक (देवो माता यस्य) and where it depends on the water of rivers, tanks &c. it is called नदीमानुक.

every rāṣṭra cannot be expected to possess all the qualities mentioned by them and that the king must do the best with such qualities as his country possesses. Kauṭilya II. 1 advises 178 the king to found a district of villages either on old sites or on new ones by inducing people from other countries to immigrate or by causing thickly populated parts of his own country to send its overflowing population and to see that each village consists of not less than one hundred families nor more than five hundred, is peopled mostly by sūdra cultivators, has an extent of one krośa or two and is capable of offering help to its neighbours.

According to Pauranic geography there are seven dripus, viz, Jambu, Plaksa, Śālmala, Kuśa, Krauñca, Śaka and Puskara (Visnupurāna II. 1. 11 ff) and each dylpa is divided into rarsas. Jambudvipa has 9 varsas of which Bharatavarsa is the first (Visnupurāna II, 2, 12 ff). The Mahābhārata speaks of 13 dvīpas (Adi. 75. 19, Vanaparva 3, 52 and 134, 20) and 18 dvipas also (Drona 70.15). For Bharatavarsa vide H. Dh. vol. II. pp. 17-18. Manu II. 20 looks upon the holy land of Kuruksetra. of the Matsyas, Pañcalas and Surasenas as 'the chosen country' the learned brahmanas in which were to be the leaders and guides of the whole world in appropriate thoughts and actions. The Visnu (II. 3.2), Brahma, Markandeya 55, 21-22 and other puranas proudly assert that Bharatavarsa is the land of action (karmabhūmi). This is patriotism of a sort but not of the kind we see in western countries. Bharatavarsa itself has comprised numerous countries from the most ancient times. The names of countries and the tribes or people inhabiting them were the same (vide Pānini IV. 1. 168,

<sup>178.</sup> भूतपूर्वमभूतपूर्व वा जनववं परदेशापवाहनेन स्ववंशाभिष्यन्द्वमनेन वा निषेशियेत । शूद्रक्षभागां कुलशतावरं पञ्चातकुलपरं मार्ग कोशद्विकोशसीमानमन्यान्यारसं निवेशपेत्। अर्थशास्त्र II. 1. This passage clearly shows that Kautilya at least employed the word janapada in the sense of a territory to be colonized and as one which was either included within the kingdom or not so included, Dr. Fran Nath's interpretation of janapada that it was only 'a part of the kingdom' (p. 47, 'Study in the economic condition of ancient India') cannot be accepted in view of the express words भूतपूर्वमभूतपूर्वम्. The usage of classical writers and the Puranas shows that janapada means simply 'country' and Amara gives it as a synonym of देश and विषय and विश्वरामी explains that जनपद is called राष्ट्र. The Kavyamimamsa on which Dr. Pran Nath relies for the number of countries employs the word janapada for the names of the countries in the four quarters of India (not for parts of any kingdom).

 $\mathbf{m}$ 

IV. 2. 81). In the Reveda we come across the tribes of Yadus Turvasas, Druhyus, Anus and Pūrus (Rg. 1, 108, 8, VIII, 10, 5 &c.) and the countries of Cedi (VIII. 5. 39), Kikata (III. 53. 4), Rjika (VIII. 7, 29), Rušama (V. 30, 12), Vetasu (X, 49, 4). In the Atharvaveda V. 22 several peoples or countries are mentioned of which Bahlikas (in vv 5 and 9), Mujavat (vv 5 and 8). Gandhāri, Anga, Magadha (in v. 14) deserve notice. The Ait. Br. (38, 3) divides India into five divisions in the east, south, west and north (the Uttara Kurus and Uttara Madras) and in the centre (Kuru-Pañcāla and Vasa-Usīnara). India was divided into two parts. Daksināpatha (from the Narmadā southwards) and Uttarapatha at least some centuries before Christ, since the Hathigumpha Ins. (E. I. vol. 20 at p. 79) mentions a great many kings of Uttarapatha and the Mahabhāsya refers to lakes in Daksināpatha. 179 In the Brāhmanas frequent mention is made of the Kuru-Pañcālas (Tai. Br. 1.8. 4), Uttarakuru, Uttara-madra, Kuru-Pañcālas, Vasa-Usīnaras (in Ait. Br. 38.3), Kuru-Pañcālas, Anga-Magadhas, Kāśi-Kośalas, Salva-Matsyas, Vasa-Usinaras in Gopatha II. 10 (ed. by Gastra). The Gandharas occur in Chandogya Up. (VI. 14.1), Videha in Br. Up. III. 1. 1, Madras in Br. Up. III. 3. 1. In the Mahābhārata there are long lists of countries in various connections. which are more than 200 (e.g. Sabhā 4, 21-32, 20, 26-30, Sabhā 25 ff, Sabhā 52. 13-19,53. 5-9, Virāta 1. 12-13, Bhīsma. 9. 39-69, 50.47-53, Drona 11.15-18, 70.11-13, Asyamedhika 73-78, 83.10 ff.) The Baudhāyana-grhyasesasūtra I, 17 prescribes a mandala for the worship of the Sun and names nine countries in the eight directions and in the centre as representatives. The Puranas also contain long lists of countries e.g. Matsya 114, 34-56, Mārkandeya 57, 32-67 and chap. 58, Brāhma 17, 10-15 and 25, 25-39. The same country sometimes has two names (e.g. Vidarbha and Krathakaisika denote the same country in Raghuvamsa VII. 1 and 32), 'Buddhist India' (by Rhys Davids p. 23) mentions the sixteen peoples (or countries), lists of which occur in the Anguttaranikāya I. p. 213, IV. p. 252 and in the Dighanikāya

<sup>179.</sup> The महाभाष्य names at least the following countries: अजमीह, अब्रु, अम्बष्ठ, अवन्ति, इश्वाकु, उशीनर, ऋषिक, कहेर, कालिङ्ग, कशीर, काशि, कृति, कुरु, केरल, कोसल, धुवक, गाण्धार, चोड, जिहुछ, त्रिगर्त, वृशार्ण, नीचक, नीप, नैश, पश्चाल, पारस्कर, पुण्ड, मगध, मझ, महिष, मालब, युगण्धर, वङ्ग, विदर्भ, विदेह, वृजि, शिबि, सुद्धा, सीवीर. Some countries like अवन्ति, अश्मक, कालिङ्ग, कम्बोज, कुरु, कोसल, मगध, मझ, साल्ब, सौबीर are mentioned even by पाणिनि (in IV. 1. 170-176, IV. 2. 108).

II. p. 200 viz. Angas, Magadhas, Kāsis, Kosalas, Vajjis, Mallas, Cetis (Cedis), Vamsas (Vatsa?), Kurus, Pancalas, Matsyas, Sūrasenas, Aśmakas, Avantis, Gandhāras, Kambojas. Varāha-Brhatsamhitā, Baudhāyana-grhyasesasūtra I. 17, Kāmasūtra V. 6, 33-41, Bārhaspatya Arthasāstra (III, 83-117), the Kāvvamīmāmsā of Rājasekhara (17th chapter) name numerous countries. This last divides India into five regions and gives the names of about 70 countries in the four directions but none from Central India. The Bhavaprakasana (pp. 309-310) gives a list of 64 countries and states that Daksināpatha (Deccan) is a fourth of Bharatavarsa and that in the Treta and Dyapara ages people afraid of being overwhelmed by ice came down to the south. 179 a 56 countries are named in some Tantra works (vide 'Indian Culture' vol. VIII. p. 33). In the lexicon called Vaijayanti of Yādavaprakāśa (11th century A.D.) edited by Dr. G. Oppert, over a hundred countries and capitals of some of the countries are named (in the Bhumikanda and chapter on desa thereof).

To constitute a rastra a territory of some size and a large population are required. There can hardly be a rastra of a few villages or a few hundred inhabitants. The boundaries of the numerous countries mentioned in the works cited above must have been fluid and must have changed from country to country owing to conquests.

In ancient India the modern sentiment of nationalism had hardly taken root. Writers speak of rājya (State) and of rāṣṭra (territory) as an element of rājya. They had no sense of nationality nor did they seriously work for national unity. The modern idea of a nation is more a question of feeling and sentiment than of objective fact. The State has been at all times a great co-ordinating agency, but as its boundaries were extremely variable in ancient India, the modern sentiment of nationality, of 'my country, right or wrong' hardly ever arose in India (except perhaps for over a century in Mahārāṣṭra in the 17th and 18th centuries and among the Sikhs). In the whole of Hindu India, there was no doubt a certain unity of religion, philosophy, literary forms and conventions of arts and forms of worship, and in reverence for holy places, but this did not make for a deep-seated and effective sentiment of nationhood or national unity.

<sup>179</sup> a. चेतासुगे द्वापरे च हिमाकान्तिभयाज्जनाः । पार्व पार्व विस्वज्येते अवन्ते वृक्षि-णापश्रम् । भावप्रकाशन p. 309.

Most of the ancient sutrakaras and smrtis try to lay down the limits of the holy land of Aryavarta and differentiate it from the lands of mlecchas. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 11-18. The Visnu (II. 3. 1-2). Mārkandeya (55. 21) and other purānas wax eloquent over the inportance of Bharatavarsa and describe it as the land of action for those who want to secure heaven or final release or as the land where alone sin and religious merit were to be found ( karmabhūmir-iyam svargam-apavargam ca gacchatām or tat-karmabhūmir-nānyatra samprāptih punyapāpayoh in Mārk.). Manu (II. 20) manifests great pride in and love for the holy countries of Brahmāvarta, Kuruksetra, Matsya, Pañcāla and Śūrasena by glorifying the brāhmanas of these countries as those 'from whom all men on this broad earth should learn the actions and usages appropriate to them '. Vas. I. 10 also says the same. Sankha-Likhita (q. by Visvarūpa on Yāj. I. 2) hold that the country of Arvavarta is endowed with high qualities, is ancient and holy (deśa Aryo quyarān ..... sanātanah punyah). As however the smrtis were composed at different times, embodied the usages of different provinces in India and as they provided for the observances of all those who followed the Veda, they do not generally lay emphasis on localities but rather on what they thought was common to all Aryas in India (uat tu samānam tad vaksyāmah, as Āsv. gr. says). There was no doubt a great emotional regard for Bharatavarsa or Āryāvarta as a unity for many centuries among all writers from a religious point of view, though not from a political standpoint. Therefore one element of modern nationhood viz. being under the same government was wanting. But it must be noted that from very ancient times there was always the aspiration among great kings and the people to bring the whole of Bharatavarsa "under one umbrella". Even in the West the sentiment of nationality practically arose after the partition of Poland, and as a consequence of the French Revolution and of the Industrial revolution. which led manufacturing countries to search for markets and to exploit backward and less developed peoples. Vide Laski's 'Grammar of Politics' chap. VI. Modern nationalism undoubtedly leads to great self-sacrifice and produces certain virtues of high value in the individuals that are fired by that sentiment. But the ideals of the modern nation States are not high, particularly in their treatment of other peoples and in their attitude towards less favoured States. The one aim of the leading politicians of modern nation States and most of the inhabitants of these States seems to be to raise the standard of

living of their citizens to a high level and to maintain it at that level even by exploiting and robbing weaker races and lands. This is not the place to discuss these matters further. Whatever the value of nationalism to the individuals fired by it may be, from the point of the welfare of the whole of mankind, modern nation States do not deserve to survive, unless the so-called progressive nation States are prepared to give up their racial pride, their spirit of grabbing and exploitation and to extend a brotherly hand to all struggling States to improve themselves in their own way and attain to higher standards of living without let or hindrance. It cannot be gainsaid that for several centuries in the past and also at the present moment all modern nation States have two moralities, one for their own nation and the other for their dealings with foreign States and races.

Some remarks must now be made about provincial and local administration. Each kingdom comprised detas (countries) and subdivisions of desas. The governor of a rāṣṭra was called rāṣṭrapati or rāṣṭriya. Vide p. 117 above about Pusyagupta having been the rāṣṭriya of Surāṣṭra (Kathiawad) under Candragupta Maurya and Śānti 85. 12 (which describes what the rāṣṭriya is to do).

According to the Amarakosa the words desa, rāṣṭra, viṣaya and janapada are synonyms. Epigraphic usage is not uniform about the dimensions of these. Sometimes viṣaya appears to be a sub-division of desa (vide the words 'rāṣṭrapati-viṣayapati-grāmakūṭa' in I. A. vol. VIII. at p. 20 in the grant of Cālukya Tribhuvanamalla in sake 999 and I. A. vol. XII pp. 247, 251 in the grant of Rāṣṭrakūṭa Govinda in sāke 855). But in the Hirahada-galli plates (E. I. vol. I. p. 5) 'viṣaya' occurs first and then 'rāṣṭra'; so it appears that there 'viṣaya' is deemed to be larger than rāṣṭra. According to the Sahyādrikhanda (uttarārdha, chap. 4) deśa is made up of 100 villages, maṇdala is made up of 4 deśas, a khaṇḍa of 100 maṇḍalas and the earth has nine khaṇḍas. <sup>180</sup> From the Cambay plate of śake 852 (930 A. D.), we see that maṇḍala was a sub-division of deśa (E. I. vol. 7 p. 26, at p. 40). From

<sup>180.</sup> शतग्रामो भवेदेशो देशचत्वारि मण्डलम् । शतमण्डलं भवेत्स्वण्डं नवस्वण्डा च मेदिनी ॥ सङ्गादिस्वण्डः, उत्तरार्धं chap. 4; 'लाडदेशस्वेडकमण्डलान्वर्गतकाविकामहास्थान-विनर्गताय' in E. I. vol. 7 p. 40; 'श्रीपुण्ड्रवर्धनसुक्तौ कोटीवर्षविषये गोकलिकामण्ड-लान्तःपाति ... ग्रामः' in E. I. vol. 14 p. 324.

the Bangarh grant of Mahīpāla I (E. I. vol. 14 p. 324) and the Amgachhi plate of Vigrahapālā III we see that mandala was smaller than visaya which again was a subdivision of 'bhukti'. The word 'bhoga' (which is similar in origin to 'bhukti') appears to be applied to a sub-division of visaya (which in its turn is a sub-division of rastra) in the Bhamdak 181 plate of Krsnaraja I dated sake 694 (E. I. 14 p. 121, 126) and also in the Jejuri plates of Vinayaditya in 609 sake (E. I. vol. 19 p. 62 at p. 64 where the word 'rastrapati' does not occur). Mitāksarā on Yāj. I. 319 explains that only a king (mahīpati) can make a grant of land and not a bhogapati (i. e. the officer over a bhoga). Another ancient word for a division of a country is āhāra which occurs in the Rupnath Rock inscription and Sarnath pillar Edict of Aśoka (Corpus I. I. vol. I pp. 162 and 166), in the Nasik Inscriptions No. 3 and 12 (Govardhanāhāra and Kāpurāhāra, E. I. vol. VIII pp. 65 and 82) and in the Karle Ins. No. 19 (E. 1. VII. p. 64) where we have Māmalāhāra, modern Māval (in Poona District). For want of space it is not possible to pursue this subject here. For further information vide Dr. Fleet in J. R. A. S. for 1912 p. 707 and my paper on 'the Ancient Geography of Mahārāstra' (JBBRAS. vol. XXIV for 1914-1917 pp. 648-653). In the epigraphic records particularly of the Deccan and South India we come across names of territorial divisions to which small as well as very large figures (indicating the number of villages they comprised) are affixed: e.g. a group of twelve villages in Aparanta on the sea near Kalvivana (modern Kelvem) is mentioned in the Sanjan plates of Buddhavarasa (E. I. 14 p. 144 at p. 150), Nyayapadra saptadasa in Bhoja's grant in saiwat 1076 (E, I, 18 at p. 322), Kisukād 70 (E. I. 15 p. 73), Belvola 300 (in E. I. 13 at p. 40), Konkana 900 ruled over by the Kadamba king Jayakeśi II (E. I. 13 pp. 298, 317), Tardavādi 1000 (E. I. 15 p. 25), Kundī 3000 (E. I. 13 at p. 18), Pratyandaka 4000 (E. I. III. p. 306), Karahāta 10000 (E. I. 13 p. 275), Banavāsi 12000 (E. I. 13 p. 179), Nolambavādi 32000 (E. I. 19 p. 187), Kavadidvīpa sapādalaksa (one and a quarter lakh) in E. I. 13 at p. 299, the country of 71 lakhs (in the Lakshmeshwar Ins. of Vikramāditya VI in E. I. 16 p. 31). Vide Dr. Fleet in J. R. A. S. 1912 pp. 707-710 as to the meaning of these figures.

<sup>181.</sup> राष्ट्रपतिविषयपतिभोगपतिप्रभृतीन समाज्ञापयति । E. I. vol. 14 p. 121 at p. 126; सर्वानेव यथासंबद्धयमानकान् राष्ट्रपतिविषयपतिग्रामकृद्धमहत्त्वरयुक्तकोपयुक्तका-धिकारिकान् समाविकाति । E. I. vol. VII. p. 26 at p. 40.

Kautilya II. 1 says that in the kingdom groups of villages should be set up with a chief town or fort in each, a group of ten villages being called Sangrahana, of two hundred villages being called Khārvaṭika, of 400 villages being called Dronamukha, and in the midst of 800 villages 185 there is the Sthānīya.

182. अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थानीयं चतःशतग्राम्या द्रोणसुखं हिशतग्राम्याः खार्वदिकं दशमामीसंग्रहेण संग्रहणं स्थापयेत् । कौटिल्य II. 1. Vide Dr. Shamsastri's note on these. Euroffy has a similarity in sound and meaning to modern thana, Dr. Pran Nath (in 'Study of the economic condition of Ancient India' p. 26) principally relying on a commentator of the Jain work called Prajūāpanopānga (which he misunderstands:) holds that 'grāma' does not mean 'a village', but 'an estate or survey village which can pay 18 kinds of Government taxes'. The learned Doctor says that he consulted many Sanskrit lexicons, but did not find this interpretation in any one of them. That should have induced him to be cautious. But he makes the bold and facile assumption that 'lexicons were compiled from a literary view-point and are not of much assistance as far as the technical meanings of words are concerned '. His great authority, the Jain commentator, says ' गामनियसेस इत्यादि । ग्रसति बुक्ध्यः बीन्युणानिति ग्रामः यदि वा गम्यः ज्ञास्त्रप्रसिद्धानामष्टादश-कराणामिति बाम:'. Dr. Pran Nath's Jain authority is no better than lexicographers and their commentators. afternation Amara derives grama as ' ग्रह्मते भोगिभिग्राम: ' i. e. the word ग्राम is derived from the root ग्रस. The Iain commentator first derives the word arm from and and then from un. Dr. Pran Nath forgets that a fanciful or scholastic derivation is not a definition. The rest of the reasoning on the new meaning of grama is on a par with this and cannot be examined in detail. A commentator expressly states (ibid p. 27) that he gives only the vyulpatti (etymology) of grama, but Dr. Pran Nath pays no heed to this. He has not correctly grasped the scholastic discussion in the commentary quoted on p. 27. He misunderstands the word 'samagramal,' in Yaj. II. 152. The Amarakosa expressly says that 'sama' and 'samana' are synonyms. He is often very dogmatic without looking into all ancient and medieval authorities e. g. on p. 51 he charges Dr. Fleet with misinterpretation of a Jataka text (addha-tiyani satāni) which Dr. Fleet translated as 250, while Dr. Prān Nāth is sure that the meaning is '150'. He probably never noticed that so far back as the 2nd century B. C. the Mahabhasya had explained the word 'ardhatrtiya' as Dr. Fleet does (अर्ध तृतीयमेवा or अर्ध तृतीयममयो:, vide Kielhorn, vol I. p. 426 on vartika 22 on Pan. II. 2. 24). There is hardly any warrent for Dr. Pran Nath's assertion that each grama (as interpreted by him) contained only about five families and had only about 15 or 20 acres of cropped area (pp. 39-40). Kaut. (note 178) states that a grama contains from 100 to 500 families. If the inscriptions so far published are carefully searched it will be found that grama ordinarily meant a village in the modern sense and included several hundred acres of land. For example, in a grant of Pallava Yuvamaharaja Visnugopavarman (I, A. vol. V p. 50)

Manu VII. 114 similarly observes that in the midst of two. three or five villages the king should place a central post of guards called 'gulma' and another called 'sangraha' in the midst of a hundred villages. Manu VII. 115-117, Vispudharmasūtra III. 7-14, Śānti 87.3ff, Agnipurāna 223. 1-4, Visnudharmottara II. 61. 1-6, Mānasollāsa II. 2. 159-162 (p. 43) require the king to appoint a hierarchy of officers for one village, for groups of ten, twenty, hundred and thousand villages, who are to report what is wrong within their jurisdictions that they cannot themselves remedy to the officer next in grade above themselves and Manu VII. 120 prescribes that a minister of the king should supervise the doings and conflicts of all these officers. The Edicts of Asoka show that he had to employ a hierarchy of officers such as the mahāmātras, the yuktas and rājukas for the administration of his vast empire. A similar administrative system seems to have been continued under the Gupta Emperors. From the Damodarpur, Baigram and other plates (E. I. XV. p. 113, E. I. XVII. pp. 345ff, E. I. XXI. p. 78) it appears that the Provincial Governors were appointed by the Gupta Emperor himself and were called upurika mahārāja, that either the Governors or Emperors appointed District officers (visayapati) who were often called Kumārāmātya, that the District officers were aided in their administrative work by a board of four advisers called nagara-śresthin (banker), sārthavāha (chief merchant), prathamakulika (chief of craft guilds) and prathamakāvastha (chief secretary), that the District officer had his

## (Continued from last page)

very detailed and accurate boundaries of a village of 200 nivartanas arc given. A nivartana was equal to a square of twenty vanisas on each side, each vamsa being equal to ten cubits; so that a nivartana covered an area of 40000 cubits (200 x 200) i. e. about 90000 square feet, while an acre is equal to 43560 square feet. Therefore the village referred to in the above grant was over 400 acres in extent. The Mahabhasya (on vartika 8 on Pan, I. 1. 7) has an interesting discussion on the several meanings of the word grama in popular language viz, a number of houses (as in ' the grama was burnt), the village wall or ditch (as in 'he entered the grama'), 'men' (as in 'the grama had gone'), a village with its forests and bushes, with its boundaries (such as rivers and hills) and with embanked fields (as in 'a grāma was acquired'). 'ग्रामज्ञव्दीयं वहर्थः। अस्येव ज्ञालासमुद्राये वर्तते ... अस्ति सारण्यके ससीमके संस्थिण्डलके वर्तते । तदाधा ग्रामी लब्ध इति । As in modern times villages are found named after trees the same was the case in the days of Pan, and Patanjali शिरीयाणामक्रभवो ग्रामः शिरीयाः तस्य ग्रामस्य वनं शिरीयवनम् । महाभाष्य on qr. I. 2. 51 (vol I. p. 224.).

headquarters in a place called adhisthana and had his several offices or courts (adhikaranas), and that in sales of lands revenue officers called *pustapūlus* (keepers of records of rights) were consulted and had to report. In E. I. vol. XVII. pp. 345, 348 a copperplate of Kumāragupta I has 'grāmāsta-kulādhikaraņam' which means an office having jurisdiction over 8 villages. Manu VII. 119 says that the officer over 10 villages was to have as his salary a kula of land and kula is here said to mean (by Kullūka) as much land as is ploughed by two ploughs having six oxen yoked to each. The Vaijayanti on Visnu Dh. S. III. 15 says 'kulam haladvayakarsanīvā bhūh'. Sukra (I. 191-192) states that the lord of one hundred arāmas is called sāmanta, an officer appointed by a king over one hundred villages is called anusamanta, one over ten villages is called nāyaka (compare modern 'naik'). Manu VII. 61 and 81, Yaj. I. 322, Kam. V. 75, Visnudharmasūtra III. 16-21. Vispudharmottara II. 24. 48-49 say that the king should appoint as many adhyaksas (superintendents) as are required for the several departments of the state, who are clever, honest and of good family. Kautilya 188 II. 9 prescribes 'those who are possessed of the qualifications for amatyas (cited on p. 107 above) should be appointed, according to their abilities, as superintendents of the various departments and the king should constantly examine their work, since men are naturally fickle-minded and when appointed to do work exhibit like horses change of temper. It is pointed out in works like the Vispudharmasūtra III, 16-21 and the Visnudharmottara II. 24, 48-49, Santi 69, 29, that those who are highly devoted to dharma should be appointed to the ecclesiastical or judicial department, the brave ones to military work, those who are skilled to revenue work and those who are very trustworthy should be placed in charge of mines, salts, toll-gates, ferries, elephant forests.

Kautilya in his 2nd adhikurana exhaustively deals with the work done in 28 departments and the duties of their superintendents. He enters into very minute details about each and his work is encyclopaedic in character on this subject.

<sup>183.</sup> अमात्यसम्पद्विपेताः सर्वाध्यक्षाः शक्तितः कर्मसु नियोज्याः । कर्मसु नैवां नित्यं परीक्षां कारपेश्चित्तानित्यत्वान्मसुख्याणाम् । अश्वसधर्माणां हि मसुख्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते । कीटिल्य II. 9; धर्मिष्ठान् धर्मकार्येषु श्रूरान् संग्रामकर्मणि । निपृणानर्यक्रत्येषु सर्वत्र च तथा सुनीत् ॥ विष्णुधर्मोत्तर II. 24, 48. Vide a similar verse quoted by the निता॰ on या. I. 322.

Kautilya's work became the authority on Government and several inscriptions mention officers appointed according to the section on 'adhyaksapracara', which is undoubtedly a reference to Kautilya's 2nd adhikarana. For example, in the plate of Bhojavarmadeva (E. I. vol. XII. p. 40) and in the Barrackpur grant of Vijayasena (E. I. vol. XV. p. 283) we have the words 'anyāmsca sakalarājapādopajīvinodhyaksapracāroktān ihākīrtitān cattabhatajātīvān janapadān ksetrakarāmsca'. It is not possible to do anything more than indicate very briefly the sphere of each adhyakşa. The duty of the sannidhatr (II. 5) is to look after the construction of the treasury house, the store-houses for merchandise, for grain, for forest produce, for arms and of the jail. The samahartr (the Collector-General) is to exercise superintendence over the collection of revenue from forts, the rural parts, mines, embankments, forests, herds of cattle and roads for traffic (II. 6). samāhartr 184 has to divide (II. 35) the kingdom into four districts and to arrange the villages into three grades, viz. those that are exempted from taxes, those that supply soldiers and those that pay taxes in the form of grain, cattle, money, forest produce. free labour and other equivalents for taxes. It is the duty of the gopa to look after a group of five or ten villages under the orders of the samahartr. The gopa has not only to register the total number of the inhabitants of all varnas in the houses that pay taxes and that are exempt in the villages, but also to keep a register of the number of cultivators, cowherds, merchants, artisans, labourers, slaves, biped and quadruped animals, of the amount of money, free labour, tolls and fines that are recovered, and the number of women, men, young and old persons, and the extent of their actions, occupations, usages, expenditures. The sthānika (in charge of each of the four districts) should look after his charge in the same way. The superintendent of records and accounts (akṣapaṭalādhyakṣa) should have the account office constructed with its door facing the north or the east, with rooms

<sup>184.</sup> Both the samāhartr and the sannidhātr are mentioned as officers in the copperplate of Mahābhavagupta of Trikalinga (E. I. vol. VIII. p. 138 at p. 141 and E. I. vol. XI at p. 94). Sabara in his bhāsya on Jaimini XII. 1. 28 refers to the samāhartr coming with his own phalanx of subordinates 'यथा सेनापतिभूत्यवलेन सहागतः समाहती निजेन वलेन राजा त सर्वेकलेस्तेथाम्बेथ '. From Hiouen Thsang's account of his travels (Beal's 'Buddhist Records' vol. I. p. 78) we learn that each province kept a record of good and bad events.

(for the clerks) set apart and with shelves of account books wellarranged (II.7). This officer had to enter numerous matters in the accounts, recover the king's dues from the sureties of servants, to check enbezzlement and to recover fines for loss due to neglect or fraud. The account year ended with the full moon of Aşādha, the year being of 354 days and the salary for an intercalary month being separately paid. Among the duties of the Superintendent of records and accounts was the important one of noting in his register the dharma, method of judicial procedure and the usages of countries, villages, castes, families and corporations (deśagrāmajāti-kulasanghātānām vyayahāra-caritra-sainsthānam ...... nibandha-pustakastham kārayet). In Il. 8 Kautilya specifies forty modes of embezzlement by Government servants (to which a reference is made in the Dasakumāracarita VIII). In II. 9 he employs the picturesque figure that it is not possible to know exactly how officers appointed to the several businesses of the State extract wealth, just as fish always dwelling in water cannot be observed when they drink water. The superintendent of treasury (II. 11) shall in the presence of qualified persons receives into the treasury gems, pearls, articles of great or small value and forest produce (like sandal wood, agara etc.). The superintendent of mines and of government manufactories (II. 12) must be proficient in the science of metals, mercury, liquids that ooze from the holes, caves and sides of mountains and hills. Under him are officers called lohādhuaksa (who carries on the manufacture of vessels of copper and other metals), a laksanādhyaksa (a superintendent of mint, who manufactures silver and copper coins for the State), a rapadarsaka 184a (examiner of coins, who regulates the dealings with panas as a medium of exchange among the people and for stocking in the treasury), khangadhyaksa ( who attends to conches, diamonds, pearls, coral and trade in them), a lavanādhyaksa (superintendent of salt). The suvarnādhyaksa (the superintendent of gold) has to construct a goldsmith's office for the manufacture of gold and silver articles with a single door and four halls, to appoint a skilful and trustworthy goldsmith to have a shop in the centre of the road (II. 13) and not to allow any one who is not an employee to

<sup>184</sup>a. Patañjali in the Mahabhasya on vartika 4 on Pan. I. 4. 52 cites the example ' प्रयक्ति स्थलकी: कार्याणण्यः। दर्शयति स्थलकी कार्याणण्यः। Here स्थलकी appears to mean one who can examine a coin or probably the same as स्थलकीक in Kaut.'.

enter the goldsmith's shop. If any one so entered he was to be beheaded. The State goldsmith (II. 14) has to manufacture gold and silver coins for the citizens and rural inhabitants through artisans employed by him. The superintendent of the storehouse (II. 15) has to keep together the produce of crown lands, taxes from the country districts, accidental revenue, manufacture of rice, oil &c. The superintendent of commerce (panyadhyaksa, II. 16) should keep himself acquainted with the demand or absence of demand for and the rise and fall in the prices of various kinds of merchandise produced on land or from water and brought by land or water routes. The superintendent of forest produce (kūpyādhyakṣa, II. 17) was to collect forest produce through guards of forest and Kautilya gives a long list of trees, varieties of bamboos, creepers, fibrous plants and ropemaking material, drugs and poisons, skins of various animals, that came under this officer's care. The superintendent of armoury (āyudhāgārādhyaksa, II. 18) was to employ experienced artisans to manufacture arms, wheels, machines, armour &c. required in battle or for the defence of forts, or for battering the cities of the enemy. The superintendent of weights and measures 185 was to get manufactured weights from half māsaka

<sup>185.</sup> The weights specified are: 10 seeds of masa or 5 gunjas = 1 suvarnamāsaka, 16 suvarna-māsakas = one suvarna or karsa, 4 karsas = one pala, 88 white mustard seeds = one rapyamāsaka, 16 rāpyamāsakas or 20 saibya seeds = one dharana. The Kasika on Pan. H. 4.21 furnishes the interesting item of information that weights and measures (probably in vogue in its day) were first introduced by the Nandas (nandopakramani manani). The chief measures of distance given in 11. 20 are: 8 atoms = one particle of dust thrown up by a chariot wheel, 8 particles = liksa, 8 liksas = a medium-sized yūka (louse). 8 yūkās = yava (barley corn) of medium size, 8 yavas = one angula, 12 angulas = vitasti, 2 vitastis = aratni or one prajapatya hand, 2 vitastis plus 4 angulas (called dhanurgraha) = one hasta used in measuring pastures and cubic measures, 4 aratnis = danda or dhanus or nālikā-paurusa, 10 dandas = rajju, 3 rajjus = nivartana, 1000 dhanus (or 2000 acc. to another reading) = goruta, 4 gorutas = one yojana. A nivartana was probably so called because it represented a day's ploughing by a team of eight or six oxen (from the root vrt with ni), meaning the area from which they stopped after a day's work. Vide H. of Dh. vol. II. p. 859 note 2021 for nivartana and gocarma. The extent of the nivartana differed acc. to different authorities. The Matsya said it was 30 dandas square, each danda being of the length of seven hastas, while Satatapa held the danda to be of 10 hastas. The Lilavati (I. 7) held that a nivartana was 20 vamsas square, each vamsa being of 10 hastas. According to the lexicon Vaijayanti, in Kosala the yojana was of four gavyūtis, while

onwards up to one hundred suvarnas, weights being made of iron or stones found in the Magadha country and the Mekala mountain. The superintendent of tolls (sulkadhyaksa, II. 21) was to erect near the principal gate of the capital a toll-house and its flag and when traders arrived with merchandise make four or five toll-collectors take down their names, whence they came, what merchandise they brought and whether it bore sealmark. In Il. 22 Kautilya specifies various rates of tolls for imports and exports. The superintendent of weaving (II. 23) was to employ qualified persons to make threads, coats (of armour), cloths and ropes and he was to employ for cutting wool, fibres, cotton, hemp and flax, widows, cripple women, girls. ascetic women paying off fines by doing work, mothers of prostitutes, old women servants of the palace, devudāsis (temple girls) who have ceased to do temple services. This superintendent was charged with the task of providing work for women who do not leave their homes, the wives of persons who have gone abroad, women who are cripple or unmarried and who have to work for their own maintenance. He was to give to them spinning work through the maid-servants in his department. If he stared at their faces when they came to exchange their work for wages or spoke to them on any other matter he was fined in the first amercement. Thus the State helped home or cottage industry. It is to be noted that he had large powers of levying fines and

## (Continued from the last page)

in Magadha it was only equal to two gavyūtis (last verse of desadhyaya in bhumikhanda). Kant. gives hastas of various lengths for various purposes. Compare Manu VIII, 132-134, Visnudharmasutra IV, 1-7, Yaj, 1, 362-363, Nārada parisista 57-60, Brhatsamhitā, 57. 1 ff, Vayupurāņa 101. 118 for some of these, which differ in some details from Kautilya's statements. Kaut. (II. 20) states the duration of a nadika to be the time required for the passage of one adhaka of water from a pot through an aperture of the same diameter as a wire of 4 angulas in length and made out of four suvarnamāsakas. 2 nādikās are equal to a muhūrta and 15 muhūrtas are equal to a day or a night. In II. 19 he gives measures of corn as follows:-4 kudumbas - prastha, 4 prasthas - adhaka, 4 adhakas - drona, 16 dronas = khari, 20 dronas = kumbha. The drona differed for various purposes. Vide above (p. 124 note 165) for a quotation from Mit. on Yaj. III. 274. Hemadri, vratakhanda pp. 51-57, gives quotations from various sources for measures of time, corn &c. These measures were different in different countries and at different times. The Lilavati (of 12th century A.D.) I. 7 speaks of the khārī in Magadha being equal to 16 dronas, Vide n. 165 above and H. of Dh. vol. II. p. 881 n. 2053 and L. D. Barnett's 'Antiquities of India' (pp. 206-210) for tables of weights and measures.

awarding bodily punishments e.g. if a woman refused to work after receiving the wages he could cut off her thumb (? or bind up her thumb with the index finger so as to form a pair of tongs). The superintendent of agriculture (sītādhyaksa, 186 II. 24) himself knowing or assisted by those who know the science of agriculture and the Ayurveda (the ancient lore) of trees was to collect at the proper times all kinds of corn, flowers, fruits, vegetables, bulbs, hemp and cotton seeds and to employ slaves, labourers and prisoners who worked to pay off fines they could not pay, to sow seeds on crown lands. In this chapter he makes interesting remarks about the extent of rainfall viz. the rainfall in a iāngala country (defined above at p. 132) is 16 dronas, in anūpa (very moist) countries 24 dropas, 13½ dropas in the Asmaka country (modern Khandesh and part of Berar), 23 dronas in the Avanti country (round about modern Ujjain), an immense quantity in the Aparantas (west coast of India) and the Himālayan regions.

The superintendent of liquor was to carry on the traffic in liquor and ferments in the capital, the other parts of the country and in army camps by employing men familiar with them, he was to impose a fine of 600 panas if any one other than the manufacturers, licensed vendors and vendees sold or purchased liquor, he was not to allow liquor-shops to be opened close to each other, he was to see that liquor was sold in small quantities such as  $\frac{1}{4}$  or  $\frac{1}{2}$  of a kudumbu or a half prastha to persons of known character in order that (lit. for fear) workmen employed should not cause loss through carelessness, that  $\overline{a}ryas$  might not violate the rules of good conduct and that desperadoes should not commit indiscreet acts. Sukra was even more strict as regards

<sup>186.</sup> Sitā, according to the Amarakośa, means the 'lines or furrow made by the ploughshare'. Therefore Kautilya appears to employ the word 'sītā' in the sense of 'land that has been cultivated'. Prof V. K. Ramchandra Dikshitar (in 'Hindu Administrative Institutions' p. 369) is not right when he explains सीता हाइल्प्यूति: (of Amara) as 'methods and means connected with the plough'. Paddhati only means the line or furrow made in the field by the ploughshare. Kṣīraswāmī explains as र्यात अवं सीता हललेखा. In II. 15 Kauṭilya himself explains 'sītā' as the collection of grain brought in by the superintendent of agriculture 'सीतारयशोपनीत: सर्यवर्णक: सीता'. The sitādhyaksa appears to have been concerned with crown lands, while the share of crops leviable on lands of private ownership was called 'bali'. Both these were the concern of the samāhartr as stated in V. 1. (where rāṣṭra is said to include sītā, bhāga, bali, kara &c.). When in II. 15 sītā and rāṣṭra are separately mentioned that is on the analogy of the maxim of brahmanasramana or of gobalīvarda.

wine, as he did not allow any one to drink wine in the day-time (IV. 4. 43). The superintendent of slaughter houses (sunadhyaksa, II, 26) was entrusted with the power to regulate the killing of animals for meat and was to impose the highest amercement on those who trapped or beat or killed deer, cattle, birds or fish which were declared to be under State protection or that dwelt in protected forests. The superintendent of nautch-girls (ganikādhyaksa 187) is dealt with in II. 27. The topic of netyās has already been treated of in H. Dh. vol. II. pp. 637-639. Kaut. save that a quantita was to be employed for a salary of one thousand panas, whether she was born in a prostitute's family or not and she was to possess beauty, youth and accomplishments (i.e. the 64 kalās enumerated in Kāmasūtra I. 3.16). Kaut, prescribes that, if she left the country or died, her daughter or sister took her place and estate or her mother could substitute some other ganikā in her place; when none of these existed the king took her wealth and her son did not inherit her wealth. A ganikā could purchase her freedom by paying to the king 24000 panas as ransom. She was to hold the umbrella, the golden pitcher and the fan for the king when he was seated on the throne or in a chariot or in his palanquin. There were grades among the ganikās as best, middling and inferior and salaries differed by a The sons of prostitutes were to be the chief actors on the royal stage. It appears from these provisions that the vesyas were more or less slaves. The superintendent of ships (nāvadhyaksa, II. 28) was to look after the passage of ships not only over the seas and at the mouths of rivers, but also over lakes and rivers in the sthaniya (vide above p. 140) and other sub-divisions of the kingdom. Kaut, prescribes that villages on the sea-shore and river banks were to pay a fixed tax, fishermen were to render a sixth part of the haul of fish as fees for fishing licenses and merchants were to pay the customary tolls levied in port towns. This superintendent was to request the ships that touched at a harbour on their voyage to a distant port to pay the toll, he was to destroy pirate vessels bound for the country of an enemy as well as those that violated the usages of the port. The superintendent of cattle (II. 29) was entrusted with the rearing.

<sup>187.</sup> आभिरम्युच्छिता देश्या शीलक्ष्यग्रुणान्विता। लभते गणिकाज्ञश्चं स्थानं च जन-संसदि ॥ पूजिता सा सद्दा राज्ञा ग्रुणवाज्ञित्व संस्तुता । प्रार्थनीयाभिगम्या च लक्ष्यभूता च जायते ॥ कामसूत्र I. 3. 20-21. This shows that every vesyā was not a gaṇikā, but only one that was honoured for her accomplishments (in 64 kalās) and who became the cynosure of all eyes.

preservation and care of cows, bulls, buffaloes and the dairy produce. The superintendent of horses (II. 30) was to record the breed, age, colour, marks, groups and places of origin of horses. which were to be classified as those kept in salehouses for sale. those that were recently purchased, those captured in battles. those that were pledged and those temporarily kept in stables &c. Kaut, notes that the breed of horses from Kāmbhoja, Sindhu (modern Sindh), Āratta (western Punjab) and Vanāyu (Northwest of India ) countries are the best of horses. Bählika (modern Balkh), Pāpeya, Sauvīra (eastern Sindh and western Rajputana) and Taitila breeds are of middle quality and the rest are inferior. The superintendent of elephants (IL 31) had to take steps to guard elephant forests and supervise elephants that were in stables, the catching, training and feeding of them, their accourrements &c. Kaut. devotes one chapter (II. 32) to the training and classification of elephants and medical treatment when they fell ill. The superintendent of chariots and that of infantry (II, 33) have the charge of the chariot department and of the six classes of infantry respectively. The superintendent of passports (mudrādhyaksa) issued passes to inhabitants of the country or foreigners for entering into or going out and the superintendent of pastures (11, 34) was to see the passes and devote himself to the care of pastures. Kautilya provides that a pass (mudrā) was to be given on payment of a māsaka, that one could enter into or go out of a country only when one had a pass, that a person who entered without a pass was to be fined twelve panas and that the superintendent of pastures and his men were to examine whether persons not going by the royal road but through pastures had a pass or not and that the superintendent of pastures and his men were to convey the approach of thieves and enemies by beating drums and blowing conches and were to send messages about the entrance of enemies into pastures by means of domesticated pigeons carrying letters bearing the official stamp or by means of smoke and fire. nagaraka (the mayor of the capital or cities or the chief of the police in the capital) was to look to the affairs of the capital (or the big cities). A gopa (under the  $n\bar{a}qaraka$ ) was to superintend a group of twenty or forty families in the capital and an officer designated sthānika was to be in charge of each of four wards into which the capital was to be divided. Yaj. II. 173 mentions an officer called sthanapala in connection with the finding of lost goods who appears to be the same as sthanika. The gopa and sthanika had to keep a register of the caste, gotra, name and occupation of the men and women in their districts and also of their income and expenditure. Managers of charitable institutions had to send information to them about the heretics and travellers arriving to reside therein. Numerous rules about reporting and punishments for various defaults and wrongs are laid down, which are passed over. Manu VII. 121 and Santi 87, 10 also provide for the appointment in each city (in the kingdom) of a high officer, who was to superintend all matters affecting the city and who had ample powers of restraint and coercion. Many of the superintendents mentioned by Kautilya occur under the same names in the Kämasütra e.g. gavādhyaksa, sūtrādhyaksa, nāgaraka (explained by the com. as dandapāsika), paņyādhyaksa (in V. 5. 7-10). Vide E. I. vol. 15 pp, 127-128 for a statement on the provincial administration under the Guptas.

As regards the emoluments of the officers in charge of a village, ten villages &c. Manu (VII. 118-119) has some interesting rules: 'The headman of a village should obtain (as his emoluments) those articles which the villagers have to furnish every day to the king viz. food, drink, fuel and the like. The officer over ten villages should enjoy one kula 188, that over twenty villages should enjoy five kulus, the superintendent of a hundred villages should receive the revenue of one village and the high officer over a thousand villages should enjoy (the revenue of) a town. All this, as Medhātithi says, is only approximate and recommendatory and was not literally followed, but

<sup>188.</sup> The word 'pratyaham' (every day) excludes taxes on fields that are levied once a year or taxes levied on particular occasions only; while the words 'food, drink and fuel' exclude cattle, money &c. The word 'kula' appears to be used as a technical term. It may mean as much land as would be required for the maintenance of a family. But there is another sense given by the commentators of Manu. Sarvajña-Narayana quotes a text that kula means' two halas'. He and Kulluka quote Harita to the effect that a plough (yoked acc. to dharma) is one of eight bullocks, one of six bullocks is employed by those who want only bare maintenance, householders employ one of four bullocks, while those who in their greed want to incur heavy sin employ a plough with two bulls only. So by kula is meant as much land as can be ploughed with two ploughs to which either 8, 6 or 4 bullocks are yoked. That 6 or 8 or 12 oxen were yoked to the plough is stated in Atharva VI. 91.1 and Tai. S. V. 2. 5. 2. इलं त द्विग्रणं कुलिमित वसनाइ द्वाग्यां हलाग्यां या कृष्यते भूस्तां अश्वीतेरयर्थः । हलमानं च-अष्टागवं धर्महलं पहगर्व जीवितार्थिनाम् । चतर्गवं गृहस्थानां द्विगवं बद्धाधारीनामिति हारीतोक्तम् । धर्महलं याद्यं गृहस्थहलं वा । सर्वज्ञनारायण on मञ्ज VII. 119.

only means that a salary commensurate with the position and responsibilities of each officer should be received by him. Santi 87, 6-8 for rules similar to Manu's (where the officer over a thousand villages gets as his salary the revenues of a śākhānagara). Kautilya (in V. 3) sets out the salaries of many officers and servants as follows: the salary paid to the chief mantrin, purchita and a few others has been already stated above (p. 120); the dauvarika, the superintendent of the harem (antarvamsika), the prasastr, the samahartr and the sannidhatr were to receive 24000 panas; the princes (other than the crown prince). the nurse (mātr, mother?) of the princes, nāyaka, the superintendent in charge of justice (or commercial transactions?) in the capital (the pauravyāvahārika), the superintendent of royal manufactories (karmāntika), the members of the council of ministers, the rastrapala (governor of a province), antapala (the guardian of the borders) were to receive 12000 panas; the salary of the heads of srenis (the military corporations?), the heads of the elephant army, cavalry, and chariot army, and the pradestrs was 8000 panas; the superintendents (below the commanders) of infantry, cavalry, chariots and elephants, of the forest produce and elephant forests will each receive 4000; the chariot driver (anika), the army physician, the trainer of horses, carpenters, yonipoşaka (?) will receive 2000; the foreteller (the reader of omens), astrologer (who finds auspicious times for undertakings), the reader of puranas, the suta, magadha (bard), the assistants (purusa) of the purchita and adhyaksas will receive 1000; trained foot-soldiers, the accountants and scribes will receive 500; musicians 250, but trumpet-blowers will receive 500; artisans ( $k\bar{a}ru$ ) and craftsmen ( $\hat{s}ilpin$ ) 120; servants in charge of bipeds and quadrupeds, workers doing miscellaneous things, attendants near the king, bodyguard and the officer procuring free labour (visti) will receive 60; those appointed to do piece work (kāryayukta, v. l. āryayukta), the elephant driver, boys (māṇavaka, a page?), mountain-diggers, all attendants, teachers and learned men shall receive honorarium (pūjāvetana) according to their merit from 500 to 1000; charioteer of the king 1000; spies of the five sorts (vide above p. 129) will receive 1000; the village servants (like washer-man), the spies of the type of sattrin, desperado, poisoner and ascetic women will receive 500; the wandering spies (vide above p. 130) three hundred or more according to the labour involved. The superintendents in charge of a group of hundred or a thousand (servants) were to regulate the subsistence (bhakta), cash salary, the perquisites,

the appointment and transfer of those under them. But there shall be no transfer of those who are the king's personal servants and of those who are appointed to guard forts and the country parts. The Sukranitisara (I. 211) emphasizes that salaries should be in panas, that a king should not make a gift even of a finger-breadth of land as emolument to any servant, but that if he does give land, it should be held only for the life-time of the officer 189. Kautilya (in II. 1) prescribes that lands may be granted as emoluments to superintendents (of the various departments), the accountants, to officers called gopa and sthanika. to officers in the army, physicians, horse-trainers, but without power to sell or mortgage. Sukra II. 117-204 mentions numerous officers of the army, the treasury &c. Sukra IV. 7. 24-27 sets out the salaries of officers, when the king's income is one lakh of mudrās a year. Kaut, provides for pensions and gratuities. He says 'the sons and wives of those that die while on duty shall get subsistence and wages. Young children, aged persons and ailing persons related to the (dying) officers shall be shown favour. On occasions of funerals, sickness or childbirth the king shall bestow money and honours on them'. The Mahābhārata (Sabhā. 5.54) prescribes 190 that it is the duty of the king to support the wives of those that meet death or calamities in the king's service. Sukra II. 406-411 contains very modern-looking rules about sick-leave, casual leave, pension after 40 years of service &c.

The above provisions from Kautilya's work show how States in ancient India engaged in almost all the activities of modern States, had an equally complicated machinery of administration and an army of high and low officers. It will also be noticed how, as in India at present, comparatively very high salaries were paid to ministers and heads of departments as compared with the salaries of clerks (e.g. the ordinary clerks received five hundred, while the chief minister and samāhartr, the

<sup>189.</sup> न दशाक्ष्याक्ष्मालमंपि भूमेः स्वत्वनिवर्तनम् । दृत्यर्थे कल्पयेद्वापि यावद्ग्राहस्तु जीवति॥ ग्रुणी तावद्वेवतार्थे विद्यजेद्य सदैव हि। आरामार्थे ग्रुहार्थे वा दशाष्ट्रहृष्ट्वा कुटुम्बिनम्॥ काक्रमीतिसार 1. 211-212.

<sup>190.</sup> कञ्चिद्धाराम्मनुष्याणां तथार्थे युःखुमीयुषाम् । न्यसमं खाम्युपेतामां विभवि भरतवेम ॥ सभा 5. 54; पाद्महीनां मृतिं त्वाते दृद्धात् त्रैमासिकीं ततः । पञ्चवस्तरभृत्ये तु म्यूनाधिक्यं यथा तथा ॥ वाण्मासिकीं तु दीर्घाते तद्भूष्ये न च कल्पयत् । नैव पक्षार्धमार्तस्य हात्तरयाल्पापि वै भृतिः ॥ ... चस्वारिशत् सभा नीताः सेवया येन वै हपः । ततः सेवां विमा तस्मै भृत्यर्धे कल्पयेत्सदा ॥ ... स्वामिकार्ये विनष्टो यस्तरपुत्रे तद्भुतिं वहेत् । याबद्वालोन्यथा पुत्रसुणान् दृष्ट्वा मृतिं वहेत् ॥ ह्युक्रनीति । 11. 406, 407, 410, 413.

collector-general, received respectively 48000 and 24000 i. e. 96 and 48 times as much respectively. If all the different officers mentioned in the works on dharmasastra, arthasastra and in inscriptions be collected together, they will make a formidably long list. A list from one inscription is set out below as a sample. <sup>191</sup> Vide Vogel's 'Inscriptions from Chamba' pp. 120-136 for explanations of about 30 titles of officers occurring in the inscriptions.

A few words must be said about local administration. The word grāma occurs even in the Rgveda. In Rg. I. 114, 1 the poet offers his praise and prayer to Rudra so that he hopes that 'all bipeds and quadrupeds may fare well and all beings in this village may be free from disease and may enjoy prosperity'. 198 In Rg. V. 54.8 'heroes (or men) conquering grāmas' are mentioned (grāmajito yathā narah). In Rg. X. 62. 11 Manu is styled 'grāmaṇi' and the bestower of a thousand (cows?) and in Rg. X, 107. 5 it is said that the 'grāmani who is endowed with (or dispenses) daksinā (cows or wealth) walks in front (of the village people). In the Tai. S. II. 5.4.4 it is said 'the prosperous are three indeed, viz. the learned brāhmana, the village headman (grāmanī) and the rājanya (warrior)', 192 In the Tai, Br. I. 1.4.8, the consecration of fire for a vaišya sacrificer is made with the mantra 'manostvā grāmanyo vratapate vratenādadhāmi' (where Manu is styled grāmani) In the Sat. Br. V. 4, 4, 19 the gramani is said to be stronger than his co-sharer (sajāta). Vide S. B. E. vol. 41 p. 111. We saw above

<sup>191.</sup> In the Naihati grant of Ballālasena of Bengal in E. I. vol. 14 p. 156 at p. 160 we have one of the longest lists of high and low officers. 'परमेश्वर-परमभद्धारक-महाराजा। पराज-श्रीमद्बला समेवविष्यः कुशली समुप्रशासान्यः प्रशिक्ष सम्बद्धाः कुशली समुप्रशासान्यः प्रशिक्ष सम्बद्धाः सम्ब

<sup>192.</sup> यथा शमसद् हिंपदे चतुंष्यदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिलनातुरम् ॥ जर. I. 114. 1. 192a. अयो वै गतक्षियः श्रुश्चवान् ग्रामणी राजन्यस्तेषां महेन्द्रो देवता । तै. सं. II. 5. 4. 4.

(p. 111) that among the ratnins, gramani (the village headman) was one. Grama did not necessarily mean a village but may have been applied to a town (though not a capital). The headman of a village was called grāmaņī, grāmika or grāmādhipati (in Manu VII. 115-116, Kaut. III. 10), grāmakūta (in inscriptions e. g. E. I. vol. VII. p. 39 of sake 852, E. I. vol. VII. p. 183, 188) and Pattakila, modern Patil (in Ujjain plates of 975 and 1023 A. D. in I. A. vol. 6 p. 51, 53, vol. 18 p. 322 grant of Bhoja in saiwat 1076, I. A. 16 p. 254, E. I. vol. XI. p. 304, 310 of samual 1176). In an inscription of the 13th century from the Poona District we have the form 'pattela' (E. I. vol. VII. at p. 183). The word 'gavunda' for a village headman in the Canarese Districts is derived from grāmakūta (E. I. vol. VII p. 183). Paithīnasi 193 quoted by Aparārka p. 239 states that the food of a grāmakūta could not be partaken by a brāhmana. The Gāthāsaptaśati frequently refers to the great influence of the grāmani and the love adventures of his son in the village (1. 30-31, VII. 24). The Kāmasūtra states (V. 5.5) that the young son of a grāmādhipati had certain women of the village at his beck and call. 194 According to the Sukranitisara 1, 193 a grāma (village) is one krośa in extent and yields a revenue of one thousand silver karsas, while half a village is called pulli and half of palli was kumbha. Hemādri in Dānakhanda (p. 288) quotes from the Markandeya-purana definitions of pura, kheṭa, kharvaṭa and grāma. Yāj. II. 167 makes a distinction between grāma, kharvata and nagara (town) as regards the extent of the pasture lands to be preserved round them. Baudhāyana Dh. S. II. 3, 58 and 60 condemns residence in a city for a religious brāhmana where the body is covered with dust which enters one's mouth and eyes and recommends for residence a grāma abounding in water, fuel, fodder, fuel-sticks, kuśa grass, flowers, which is full of well-to-do people, endowed with industrious people, where the majority are aryas and which cannot be entered by robbers. In the Sabhāparva 5.84 five officers of a village are referred to. It appears that from being a very high officer (a ratnin) in Vedic times the gramani was reduced in his influence, came to be appointed by the king alone and the office became hereditary and could be given permanently. Vide

<sup>193.</sup> पैठीनसिः। सांवरसरिकचाण्टिकग्रामकुटाकं विवस्। अपरार्क p. 239.

<sup>194.</sup> ग्रामाधिपतेरायुक्तकस्य हलोत्यवृत्तिपुत्रस्य यूनो ग्रामीणयोषितो वच्चनमात्रसा-श्यास्ताश्चर्षण्य इत्याचक्षते विदाः । कामसूत्र V. 5. 5.

E.I. vol. VII. p. 177, 188, 189 195. The Sukranitisara (II. 120-21) states that there were to be six officers in a village and (II. 428-29) prescribes their caste, viz. sāhasādhipati (i.e. a magistrate to deal with wrongs involving force) was to be a ksatriya, grāmanetr (the headman) a brāhmana, bhāgahāra (the person collecting the state land revenue) a ksatriya, lekhaka (a scribe, corresponding to the modern kulkarnî in the Deccan) should be a kayastha. śulkagraha (the toll-gate keeper) a vaiśya, pratihara (the guard at the gate of the village wall) a śūdra. Śukra (in II. 170-175) sets out their duties. The headman was to be alert in protecting the villagers like their parents from thieves, robbers and from the State officers, the bhagahara was to devote special care to the tending of trees; the lekhaka was to be skilled in accounting and proficient in several spoken languages; the pratihära was to be of strong body, proficient in arms, humble and to call the villagers with the respect due to each: and the toll-gate keeper was to levy tolls in such a way that sellers did not incur loss of capital spent by them. From Kaut, III. 10 it appears that the village headman had the authority to inflict fines in certain cases e.g. when the headman (gramika) had to travel on some business of the whole village the villagers were to accompany him by turns, but if they failed to do so they had to pay a fine of one pana or a half pana. Similarly, if a villager does not co-operate in the getting up of a show (preksā) in the village, he or his people would not be allowed to see the show and he was to be fined if he clandestinely saw it. In villages, particularly in Karnataka and South India and in brahmadeya grants (to learned brahmanas) the village assemblies (sabhā) carried on local administration. From the Kotavumachgi Inscription of Cālukya Vikramāditya V dated sake 934 (1012 A. D.) it appears that Unimachige was a great educational centre in the 11th century and 104 Mahājanas of the village were entrusted with the proper conduct of worship in the temple, the imparting of education, the feeding of ascetics, the supply of water to the village and the punishment of criminals (E. I. vol. 20 p. 59). Vide Gopalan's 'History of the Pallavas of Kanci' pp. 93, 153-157 for the working of the village assemblies (sabhās) from the 9th century onwards, but as he observes (p. 154), 'we do not know the nature of the rules that regulated their working, their exact sphere of action and their

<sup>195.</sup> अस्य ग्रामस्य ग्रामक्टरचं कद्वलाम्बात्मजकुसमायुधाय दृत्तं शान्वतम् । E.I. VII p. 177 at p. 188 (grant of Eastern Cälukya Amma dated 945 A. D. ).

relation to the central government.' An inscription of king Parantaka I (907-947 A. D.) at Uttaramerur deals with several classes of village committees that were appointed by vote (Annual Report of Archeological Survey of India, 1904-5 pp. 131 ff). Five committees, viz. annual committee, garden committee, tank committee, gold committee (for currency or for collecting taxes in cash), pañcavāra committee, are described and reference is made to a sixth called 'justice committee' and the mode of election and the qualifications and disqualifications of members are described in detail (pp. 142-145). Prof. Nilkanth Sastri in 'Studies in Cola History' (pp. 131-175) publishes the text of two Parantaka Inscriptions with English translation and exhaustive notes. Vide also E. I. vol. 22 p. 5 for resolutions of the sabha at Manur to be followed in future meetings, the qualifications in property, education and character of the members &c., E. I. vol. 24 p. 28 about the regulations of sabha from two Uttaramallur Inscriptions and E. I. vol. 23 p. 22 for a note on the pañcavāra committee. For village communities as described in Buddhist works in the 7th century B.C., vide Rhys Davids in 'Buddhist India' pp. 45-51. It appears from Pānini and the commentary Kāśikā thereon that certain craftsmen were attached hereditarily to the village, were probably paid a certain part of the crop produce yearly for their services and corresponded to the modern village servants (called the twelve bulutedurs) in the Deccan. For an account of these balutedars, vide Grant Duff's 'History of the Marathas' (Bombay ed. of 1863, vol. I. pp. 23-27). For example, Panini (VI. 2, 62) teaches the accent of a compound word formed from 'grama' with another word denoting 'silpin' (craftsman). such as grāmanāpita (village barber) or grāmakulāla (village potter), which are two examples given by the Kāsikā on this sūtra. From Pāṇini V. 4. 95 ('grāmakautābhyām ca takṣṇah') it may be inferred that a carpenter also was a village servant as in modern times in the Deccan. Brhaspati 196 contains very

<sup>196.</sup> ग्रामश्रीणिशणानी च सङ्कतः समयक्रिया। बाधाकाले तु सा आर्या धर्मकार्थे तथैव च ॥ ह्रो अयः पञ्च वा कार्याः समृहष्ठितवाद्दिनः । कर्तव्यं वचनं वेषो ग्रामश्रीणिगणाद्दिभिः ॥ सभागपाद्वयुहतद्वागारामसंस्कृतिः । तथानाधवरिकाणां संस्कारो यजनक्रिया ॥ कुलायन-निरोधं च कार्यमस्माभिरंशतः । चन्नैतह्नेतितं पत्रे ॥म्यां सा समयक्रिया ॥ पालनीया समस्तेस्त यः समर्थो विसंवदेत् । सर्वस्वहरणं व्यवस्तस्य निर्वासनं पुरात् ॥ वृहस्यति quoted by अपरार्क pp. 792-93, स्मृतिच्यः 11. 222-223, व्य. प्र. p. 332. The latter reads कुलायननिरोधश्च and states that कलाक्ष read कुल्यायननिरोधश्च meaning 'starting water courses and stemming them'. अपरार्क omits the half कुलायननिरोधं च &c. The word कुलाः is variously explained by the digests.

important information about local administration in villages. A compact formed among villages, guilds and corporations (gana) is called a samana (agreement); such an agreement must be observed in times of distress and for acts of dharma. three or five persons shall be appointed as advisers of groups: their advice shall be followed by the villagers, the guilds, the corporations and others. Examples of agreement as to times of distress are: When there is drought, there may be a compact that for the performance of a sacrifice to the planets or the like each field or house should contribute so much money or when there is trouble from robbers, each house should send one able-bodied and armed man. Then examples are given by Brhaspati himself about acts of dharma. The village people should put down in writing what work they are going to do, such as the repair of a house for their assembly, a shed for distributing water to travellers, a temple, a tank or a garden, the performance of the necessary samskāras (upanayana or funeral rites) of the poor and helpless, gifts for the performance of sacrifices, prevention of famine-stricken groups of families from coming. Such conventions would be proper and should be respected by all the villagers. Whoever being able to carry out such agreements violates them should be punished with loss of all wealth and banishment. Brhaspati further says 197 that the heads of families, guilds and ganas and the inhabitants of towns and forts may pronounce the two punishments of reprinand and condemnation against wrong-doers and may also excommunicate them and the punishments and favours declared by them according to rules should be approved of by the king, since such power is regarded by the sages as delegated to them. For ejecting out of the village one who is not guilty of theft or adultery with another's wife the village headman or the village was liable to pay, according to Kautilya III. 10, a fine of 24 panas. It will be seen from what has preceded that village administration was self-contained and would function whatever Government might happen to be at the centre. The central Government did not very much interfere with local administration, except in the matter of land revenue. protection against invasion and exercised only general control and supervision. The village communities were miniature states.

<sup>197.</sup> कुल ओणिगणाश्यक्षाः पुरद्वर्गानिवासिनः । वाग्धिग्दर्भं परित्यागं प्रकुर्यः पापकारि-णाम् ॥ तैः कृतं च स्वधर्मेण निम्नहानुमहं द्वणाम् । तद्वाञ्चीप्यनुमन्तस्यं निम्नुष्टार्था हि ते स्मृताः॥ बृहस्पति quoted by अपरार्क p. 794, स्मृतिश्व. II. p. 225, सरस्वतीविलास p. 329. There are some slight variations.

There was a great deal of decentralization or devolution of authority from the central government to the village committees They were also entrusted with civil and and authorities. criminal justice, as we shall see later on. For further details on the organization of a village as a political unit, Dr. R. C. Majmudar's 'Corporate life in Ancient India 'chap, II, pp. 135 ff. and Fick (p. 161) may be consulted. Just as there was some organization in villages in general, so also guilds (srenis) and groups (ganas) had their own regulations and conventions. XI. 1 Kautilya refers to ksatriya guilds in the countries of Kāmbhoja and Surāstra that maintained themselves on husbandry and followed the profession of arms (vide above p. 88 n. 120). In III. 14 he refers to guilds of workmen or labourers (sanghabhrtāh). Manu (I. 118) declares that his work deals not only with the enduring dharmas of countries, castes and families. but also with the dharmas of heretical sects (pasanda) and of groups (gana). Manu (VIII. 41) requires the righteous king to consider carefully the dharmas of castes, countries, guilds and families (to find out whether they are opposed to the Vedas) and uphold those dharmas (that are not opposed) as binding (on those respective persons). Yaj. II. 192 prescribes that the king should respect the usages and conventions of occupational guilds, merchants, heretical sects, and groups (corporations &c.) and allow them to pursue the course of action they had followed from ancient times. Nārada (samayasyānapākarma, verses 2-6) and Brhaspati quoted in the Viramitrodaya (vyavahāra) contain very important directions as to what conventions of guilds the king should respect and what he is not bound to respect. Narada says that the king should enforce the conventions agreed upon by heretic sects, naigamas (merchants), srenis and other groups residing in the country or the capital. The king may allow them to follow their special rules (e.g. speaking the truth), their special actions (begging in the morning without having taken a bath), their mode of meeting (on hearing a drum being beaten), the means of livelihood they have been used to (e.g. dressing as an ascetic). But the king should prohibit (out of their usages and conventions) such as are opposed to the king's interest, or are disapproved of by the people in general, would be ruinous to the purposes of the king. The king should not tolerate their creating factious groups among themselves, taking up arms for a purpose detrimental to the State, and causing injury to each other. The king should specially curb those who cause dissensions among the several

groups; if they are connived at in these activities they might cause terrible danger. 198 A good deal has already been said about guilds and corporations in H. Dh. vol. II, pp. 66-69. Among inscriptions, the following may be studied: the Nasik Ins. No. 15 of the time of Abhīra İśvarasena (E. I. vol. VIII p. 88, where the śrenis of potters, oil-pressers and water-drawers receive deposits). Junnar Buddhist cave Inscription (A. S. W. I. vol. 4 p. 97, where a deposit of money with srenis of bamboo-workers and braziers is made), Gupta Inscription No. 16 p. 70 (an endowment was entrusted to the guild of oil-men, whose head was Jivanta), Gupta Inscriptions, No. 18 p. 79 (silk weavers from Lata coming to Dasapura and building a Sun temple), E. I. vol. 15 p. 263, E. I. vol. 18 p. 326 and p. 30, E. I. 16 p. 332, E. I. vol. I. 155 (of 933 samuat, inscription at Gopagiri, modern Gwalior, where the guilds of oil-millers and of gardeners are mentioned), 1, 184 (Pehoa inscription. where a guild of 34 horse-dealers from different countries, some being brāhmanas, agreed to impose upon themselves and their customers tithes to be distributed to certain temples). Rhys Davids in 'Buddhist India' (pp. 90-96) gives a list of the 18 guilds that probably existed in the times of the early Buddhist works (though two or three of them are of doubtful existence) and the number of which (18) is sometimes mentioned in the Jātakas (as in Mūgapakkhajātaka No. 538, vol. VI p. 14 in Cowell's tr.). For further details about the working and organization of guilds, vide chap. I of Dr. R. C. Majmudar's Corporate life in ancient India, and 'Indian Culture' vol. 6 (for 1940) pp. 421-28 (on the economic guilds of blacksmiths, barbers &b. in the Kusāna period).

In numerous places rules are laid down about the qualifications of the ordinary servants (parivāra, bhṛtya or anujīvin) of kings, how they should conduct themselves, how servants should

<sup>198.</sup> पाषण्डिनैयमओणीपूनजातगणाविषु । संस्थेत्समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा। यो धर्मः कर्म यञ्चेषासुपस्थानाविधिश्च यः। यञ्चेषां दुरगुपादानमनुमन्येत तत्तथा। वानुकूतं च पद्माजा मकृत्यवमतं च यत्। बाधकं च यद्मांनां तत्तेभ्यो विनिवर्तयेत् ॥ मिथः सङ्कृतकरणमहितं शक्कधारणम्। परस्परीपघातं च तेषां राजा न मर्षयेत् ॥ पृथमणाञ्च ये भिन्द्यसे विनेया विशेषतः । आवहेयुर्भयं घोरं व्याधिवत्ते स्प्रितितः ॥ नारद् (समयस्यानपाकर्म 2-6). In the Amraoti Inscriptions (E. I. vol. 15 p. 263) we find the words धक्कबहक्तस निगमस (of the trade guild of Dhanyakața). This place is variously identified (vide E. I. vol. 20 p. 9). The अमरकोश holds that नैयम and विज्ञ are synonyms. विश्वरूप on या. II. 192 explains 'सार्थ-वाद्यादिसमूहो नैगमः' अधराकं p. 796 explains 'सह देशास्तरवाणिज्यार्थ ये नाना-आतिया अधिगच्छन्ति ते नैयमाः'.

find out whether the king is pleased or displeased with them. Vide Kautilya V. 4, Virātaparva 4, 12-50 (where the refrain of most verses is 'sa rājavasatim vaset'). Matsvapurāna 216 (the whole of which is quoted in the Rajadharmakanda pp. 24-27 and in the RajanItiprakaśa pp. 189-192), Agnipurāna 221, Visnudharmottara II. 25, 2-28, Kām. IV. 10-11, V. 1-4, 6, 9, 11-63 (most of which are quoted in the Rajanitiratnäkara pp. 51-58), Sukranitisära II, 54-68, 205-253. word 'aksudraparisad' occurring in Yaj. I. 310 (where the Mit. has the reading 'aksudrosparusah') Viśvarūpa quotes a passage from Śankha 199 ' a hamsa (swan i. e. a good king) surrounded by vultures (greedy servants) is not desirable, but a vulture (i.e. a greedy king) surrounded by hamsas (servants of spotless character) may be preferred.' The Rajanītiprakāśa (p. 185) quotes the same passage from Sankha-Likhita with an addition viz. 'faults arise from those who surround the king and such faults are enough to ruin (the king). Therefore the (king) should first (before engaging his servants) put down in writing whether servants are endowed with learning, character and good family.' Sukra inculcates lovalty on servants in the following remarkable 800 words 'one should not forsake a good master when he is in adversity. Should not one always and quickly desire the welfare of one's protector whose salt (lit. food) one has eaten with honour even once' (IL 246-247)? This sentiment pervaded most Hindu servants in ancient and medieval times, even under foreign rulers professing a different religion. The Rajanitiprakasa p. 176 quotes a fine verse from the Garudapurana as to matters to be principally considered in selecting servants, which are four, viz. education, character, family and

<sup>199.</sup> तथा च शङ्कः। न इंसी गुध्रपरिवारः कामं तु गुधी इंसपरिवारः स्वात्। विश्वरूप on या. 1. 305; शङ्कालिकिती। न गृष्ट्यपरिवारः स्वात्कामं गुधी राजा मेपाक इंसपरिवारो न इंसी गृष्ट्यपरिवारः। परिवाराद्धि द्वीवाः भाइभैवन्ति तेऽलं विनाशाय। तस्तास्पूर्वनेव तत्परिवारं लिखेच्छुतशिलान्वयोपपक्षम् । राजनीतिम, p. 185. This quotation seems to be corrupt. We have probably to omit the word न before इंसपरिवारः. In वसिष्ठ XVI. 21-26 (Fuhrers' ed. of 1916) we have a very similar passage, but it is corrupt. Vide राजधमेद्धाण्ड p. 22 for the same passage ascribed to शङ्कालिकित. The प्रजासम्बार्ण्ड p. 22 for the same passage ascribed to शङ्कालिकित. The प्रजासम्बार्ण्ड p. 22 for the same sense (I. 302) गृह्माकारिपे सेरवः स्वाद्धसाकारेः समासदैः। इंसाकारिपे संत्याज्यो गृह्माकारिः स तैर्द्धपः॥

<sup>200.</sup> आप्रद्वातं स्थातं कदापि न परित्यजेतः । एकवारमध्यक्तितं यस्यानं स्थात्रेण च । तिवृष्टं जिन्तयेकित्यं पालकस्याजासा न किम् ॥ क्रुक्त. II. 246~247.

actions, just as gold is tested in four ways, viz. by weighing it or by rubbing it (on a touchstone), by cutting it and by heating it.801

Some responsibilities of the Government or king in ancient India towards the people will now be dealt with. From Kautilya (II. 29 and II. 34) we find that the State made great efforts for the rearing of cattle, made stringent rules for their protection and for the provision of pastures. Manu VIII. 237, Yaj. II. 167, Matsya 227. 24 also make provision for pastures round villages, towns and cities. Kautilya requires the superintendent of cattle to classify cattle as calves, steers, tameables, draught oxen, bulls to be yoked, stud-bulls, bulls meant for carts, cattle meant for meat and buffaloes meant for carrying loads or for being yoked, pregnant cows, milch cattle &c. and to mark them and note in a register of beasts the branded marks, natural marks, colour, the distance between the horns. He prescribes corporal punishments and fine for those who unauthorizedly kill or steal cattle or incite others to do so. He prescribes even the amount of fodder, oilcakes, bran and salt on which different kinds of animals put to different kinds of work are to be fed. From the Mahabharata also we learn that even princes 201a went to supervise and enumerate the herds of cattle belonging to the State. Vide Vanaparva 239. 4 and 240. 4-6. Even such a grammatical work as the Mahābhāsya incidentally gives expression to the view that a country's wealth consists in its food-crops and in abundance of cattle.

We saw above (pp. 130-131) that spies were to be employed (acc. to Kāut.) to test whether State officers took bribes. Yāj. (I. 336, 338, 339) prescribes that the king should protect his subjects from the harassment caused by kāyasthas (the accountants and scribes), that he should ascertain the doings of the State officers through spies, honour those that are well-conducted and severely punish those who are badly behaved and should deprive those who take bribes of their wealth and banish them from the country. Vide also Manu VII. 122-124 and Viṣnudharmottara for similar rules. The Paācatantra (I. 343) has the same verse as

<sup>201.</sup> गहडपुराणेपि। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते तुलाकषच्छोद् नतापनेन। तथा चतुर्भिर्भृतकः परीक्ष्यते सुतेन क्रीलेन कुलेन कर्मणा ॥ राजनीतिम. p. 176. This is महडपुराण 112 3 with slight variations.

<sup>201</sup>a. स्मार्णे समयः प्राप्तो बस्तानाभापि बाक्कनम् । बनपर्व 239. 4, on which नीलकण्ड explains 'स्मर्णहेतौ कर्मणि गर्वा संक्यापूर्व वयोवर्णजातिनाम्ना लेखने।; अर्थवानपं देश उच्यते यस्मिम्मावः सस्यानि ब वर्तन्ते। महाभाव्य, vol. II. p. 401.

Yāj. I. 336 (except the last pāda). Medhātithi on Manu IX. 294 remarks that the kingdom has no fear of ruin if kaṇṭakas (wicked people who are like thorns) are removed and justice is properly administered and that kaṇṭakas are generally under the protection of the queen, the prince, the king's favourites or the commander-in-chief.

Great attention was paid to agriculture. In the Sabhaparva 5, 77 the king 202 is advised to have large tanks in different parts of the country full of water and to see that agriculture did not depend on the rains alone. Megasthenes (Fragment I. p. 30 of McCrindle's work ) notes that the greater part of the soil of India was in his day under irrigation and consequently bore two crops in the year. Even from the Tai, S. V. 1, 7, 3 it appears that two crops were grown in the year (tasmad dvih samvatsarasva sasvam pacyate). The Vaj. S. 18, 12 contains a list of twelve different kinds of crops such as rice, yava, wheat, mūsa, sesame, mudga, masūra &c. and the Br. Up. Vl. 3. 13 enumerates ten kinds of grain (grāmyāni dhānyāni). In the Hāthigumphā Inscription of Khāravela king of Kalinga (E. I. vol. 20 p. 71) it is stated that (p. 79) a canal which had already been opened in the 103rd year of the Nanda kings (i. e. in the 4th century B. C.) was extended by him in the 5th year of his reign. Rudradaman at great expense from his own treasury without any additional taxation or demand for free labour restored the famous Sudarsana lake near Junagad (E.I. vol. VIII. p. 36) that had been built by the Governors of Candragupta and Asoka and been breached by floods. Irrigation had been made use of from Vedic times, Rg. VII. 49.2 refers to rivers and springs naturally flowing and to channels that were dug up. South Indian Inscriptions show how the Pallavas and kings of other dynasties built tanks which were named after the kings themselves or after some distinguished chief of the locality and that are in existence even now. Vide S. I. I. vol. II part III. p. 351, E. I. vol. IV p. 152 (mention of tank called 'parameśvaratatāka'), S. I. I. vol. I p. 150, E. I. vol. VIII p. 145 (for mention of rajatataka near which four nivartanas were granted by Carudevi). The great engineer Suyya under Avantivarman of Kashmir (833-858) successfully dammed the river Vitasta with the result that a kharl of rice which could formerly be purchased for 200 dinārus could be had after the great irrigation

<sup>202.</sup> काश्रिमामे सवागानि पूर्णानि च बुधानि च । भागको बिनिविद्यानि न कुविर्देष-माप्तका । सभा 5. 77.

work for 36 dināras (vide Rājatarangini V. 84-117). Kautilva (II. 24) refers to the various ways in which crops could be raised with water and the revenue to be demanded in each case, e.g. those who watered crops with manual labour had to pay 1/5th of the produce, those who carried water on their shoulders paid 4th, those who watered their crops by means of water-lifts or water-wheels from natural springs paid one-third and those who raised water from rivers, lakes, tanks and wells paid 4th. notes that sugarcane crops are a heavy responsibility, as they are liable to many evils and entail great expense. Sugarcane had been grown even in the times of the Atharvayeda (I. 34, 5). The Sukranitisāra (IV. 4.60) remarks that the king should see to it that there is plenty of water in his kingdom by digging wells. wells with steps, tanks, lakes &c. Megasthenes (fragment XXXIV p. 86 of McCrindle's 'Ancient India') says that some superintend the rivers, measure the land as is done in Egypt and inspect the sluices by which water is let out from the main canals into their branches so that every one may have an equal share of it. Kaut. (IV. 3) devotes a special chapter to the king's duty to save the kingdom from national calamities, viz. fires, floods, diseases, famines, rats, wild elephants (or beasts), snakes and evil spirits. He gives practical hints for human and religious remedies and rites against these calamities. The measures against famine suggested by him are: the king may provide the people with seeds and food, start works for those who are distressed, distribute either his own collection of provisions or that of the rich or call for help from his allies, tax the rich and make them disgorge their wealth, migrate to other countries that have abundant harvests. National calamities are called iti, which are six: excessive rainfall, drought, rats. locusts, parrots and too close presence of foreign kings 803. The work of Kamandaka states that calamities are either divine or human and that the first are of five In another place he gives a longer list of calamities. There are several references in ancient and medieval works to severe famines. In the Chandogya Upanisad I. 10. 1-3 we

<sup>203.</sup> अतिदृष्टिरनादृष्टिर्मूषकाः शलभाः शुकाः । अस्यासस्तान्धः राजानः षहेता ईतयः स्मृताः ॥ क्षीरस्वामी on अमर॰, and राजनीतिष्रकाश p. 447; compare ईतयस्त्र न सन्ति मे। उद्योगपर्व 61. 17; हृताशनो जलं व्याधिकुंभिशं मरकास्त्रधा । इति पञ्चिविधं देवं व्यसनं मानुवं परम् ॥ काम. 13. 20 = बुधभूषण p. 60 v. 329; आतिदृष्टि...शुकाः । असरकरश्च दृण्डस्त परच्चकाणि संस्कराः । राजानीकप्रियोत्सर्गो मरकव्याधिपिडमम् । पञ्चनां मरणं शेगो राष्ट्रव्यसनस्वयते ॥ काम. 13. 63-64 = बुधभूषण p. 59 verses 322-323.

have the story of Usasti Cakravana who took from another's plate kulmāsas that the other had been eating (i, e, he took ucchista food), when the country of Kurus was overwhelmed with a shower of hail (or by locusts). The Balakanda (chap. 9) refers to a famine in the country of Anga under Romanada. The Nirukta II. 10 refers to a drought in the dim past for twelve years in the kingdom of Santanu. A Mauryan inscription from Mahāsthāna (ancient Pundranagara) shows that Gandaka coins were distributed and also corn to famine-stricken people (J. A. S. B. for 1932 p. 123). The Sohagpur Copperplate Inscription (of Mauryan times) contains an order of the mahamatras of Śrāvastī that the dravya storehouses were to be spent only in case of drought. Vide Annals of B. O. R. Institute, vol. XI p. 32ff., E. I. vol. 22 p. 1 and J. A. S. B. vol. VII (for 1941) part 2 p. 203. The Rajatarangini records several times the occurrence of famines in Kashmir at different periods (e.g. vide II. 17-54. V. 270-278, VII. 1219 ff). The Manimekhalai (chap. 28) speaks of a famine for twelve years at Kānci in South India. There was a terrible famine (called the famine of Durgadevi) for twelve years in the Deccan about 1396 A. D. (vide Grant Duff's 'History of the Marathas' vol. I. p. 43). Vide E. I. vol. 15 p. 12 for a reference to a severe famine in sake 1313 when paddy could not be had even at the rate of ten nalis a panani.

It has been shown (in H. Dh. vol. II. pp. 113, 369, 856-858) how it was the king's duty to support learned brahmanas, to hold assemblies of poets and learned men, to make gifts of land to educational institutions and to promote learning in all ways. Vrddha-Hārīta VII. 229-230 says that only learned brāhmanas who are endowed with tapas are proper objects of the king's bounty. Some emperors like Harsa went far beyond what was The Chinese pilgrim tells us (Beal's 'Buddhist reasonable. Records &c. 'vol. I pp. 214, 233) that at the end of every five years Harsa held an assembly (parisad) at Prayaga and gave away all in charity. The Sukranitisara (I. 368-369) holds that a king should be on the look-out for educated men, should appoint them to offices suited to their education, should honour every year those who have attained eminence in learning and the arts and take measures for the advancement of learning and arts. It has already been shown how this had been followed by ancient and medieval Indian kings to the letter. A comparison with the British Indian Government in the 18th century and the first decades of the 19th will be highly interesting. After the battle of Plassey in 1757 the British East India Company got three such rich provinces as Bengal, Bihar and Orissa. During over 50 years the only thing that was done by the ruling power for the encouragement of learning among Indians was that in 1780 Warren Hastings started a Madrassa of Muslim religious learning at Calcutta with a moulvi and 40 stipendiaries and Lord Cornwallis founded a Sanskrit college at Benares in 1792. When the East India Company's Charter was renewed in 1813 the only provision that was made for education and encouragement of learning (by George III, 1813 chap, 155, clause 43) was 'that it shall and may be lawful for the Governor-General-in-Council to direct that out of any surplus which may remain of the rents, revenues and profits arising from the said territorial acquisitions, after defraying the expenses of the military, civil and commercial establishments and paving the interest of the debt, a sum of not less than one lakh of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India'. Detailed comment is not called for. More than 50 years after British rule began, when at least half of what is British India now had come into the hands of the British. and when the yearly income must have been many crores of rupees, the sum of a lakh of rupees was to be set apart for education of two kinds (Eastern and Western) in the whole of the then British India. Further this provision was not compulsory but only permissive, and was to be availed of only if some surplus was left after everything else had been provided for.

As in western Jurisprudence, so in India the king was looked upon as parens patria, the protector or guardian of all minors. Gaut. 204 X. 48-49 and Manu VIII. 27 prescribe that the king shall protect the property of a minor until he attains majority or until he returns from his teacher's house. Medhātithi on Manu VIII. 27 says that the minor's relatives like the uncles may contend that one of them is the guardian of the minor's property but it is the king who is to see that the minor's property is kept

<sup>204.</sup> रक्ष्यं बालधनमाश्यवहारापाणात् । समावृत्तेर्वा । गौ. X. 48-49; रक्षेत्राजा बालानां धनान्यप्रासम्यवहाराणां ओत्रियवीरपरनीनाम् । अञ्चलिखित q. in वि. र. p. 598; बालधर्न राज्ञा स्वधनवत्पारिपालनीयम् । अन्यथा पितृत्यादित्रान्धवा मयेदं रक्षणीयं मयेदं रक्षणीयं निति विवदेरन् । मेधाः on मन्तु VIII. 27. On मन्तु VIII. 28 he remarks यः क्षश्चिद्वनाथस्तस्य सर्वस्य धर्म राजा यथावत् परिरक्षेत् । तथा चोदाहरणमात्रं बज्ञादयः।

safe. Baud. Dh. S. II. 2. 43, Vas. 16. 8-9, Visnu Dh. S. III. 65, Sankha-Likhita contain a similar rule. Nār. (rṇādāna 35) declared that a person was a minor till the 16th year. Manu VIII. 28-29, Viṣṇudharmasūtra III. 65 extend the same rule and say that the king must take care of barren women, women who have no sons, women whose families are extinct, wives and widows who are faithful to their husbands and of those who are afflicted with disease. Nār. 205 as quoted by Medhātithi says that if a woman has nobody in her husband's or father's family to protect her, then it is the king who is to protect her. Kaut. 206 (II. 1) makes it a duty of the elders of the village to take care of and increase the properties of minors and of temples.

It was the special concern of the king to see that proper weights and measures were used. Kaut. (II. 19) as stated above (pp.145-146) provides for a special superintendent of weights and measures. Vas. 207 (19, 13) and Manu VIII. 403 provide that all weights and measures must be duly marked (or stamped), that once in six months they must be re-examined and that the weights and measures for objects required by the class of householders must be guarded against falsifications. Yāi. II. 240 and Visnudharmasütra V. 122 prescribe as punishment the highest ammercement for those who fabricate false balances, edicts, measures and coins and also for those who use them in their transactions. The Nitivakyamrta (p. 98) requires the king to be vigilant as regards merchandise, balances and measures. since there is none who excels traders in stealing people's money before their very eyes, 208 Vide Alberuni (tr. by Sachau) vol. I chap. XV about weights and measures current in India in the 11th century.

Another important responsibility of the king concerned thefts. Asvapati, king of Kekaya, boasted that in his kingdom there was no thief, no close-fisted person, no drinker of wine,

<sup>205.</sup> विनियोगारमशक्कासु भरणे च स ईश्वरः । पश्किणि पतिकुछ निर्मनुष्ये निराभये। सत्सपिण्डेषु वाइसत्स पितृपक्षः प्रभुः क्वियाः। पक्षद्वयावसाने तु राजा भर्ता प्रभुः क्वियाः ॥ quot. ed by नेथाः on मनु V. III. 28. The first three half-verses are नारद (दायभाग 28-29), the printed text of which does not contain the half verse पक्षः &c.

<sup>206.</sup> बालकृष्यं भ्रामकृद्धा वर्धयेयुरात्यवहारप्रापणास् । क्षेत्रकृषं च । कौटिल्य II. 1. p. 48.

<sup>207.</sup> गाईस्थ्याङ्गानां च मानीन्माने रक्षिते स्याताम् । वसिष्ठ 19. 13.

<sup>208.</sup> वण्यत्वलामानवृद्धौ राजा स्वयं जान्तृयात् । म विणान्यः सन्ति परे वद्द्यतीहराः। मीतिवाषयाः p. 98.

(Chān, Up. V. 11, 5). Ap. Dh. S. 809 (II. 10, 26, 6-8) lave down that the officers should protect a city against theft for one voiced round it and in the case of villages for one krosa round them and that whatever is stolen within those limits must be returned to the owners by the officers. Gautama X. 46-47, Manu VIII. 40, Yāj. II. 36, Visņudharmasūtra III. 66-67, Sānti 75, 10 prescribe that the king should recover from the thief stolen property and restore it to the owner (without distinction of caste), that if he cannot restore it he should compensate the sufferer from his own treasury, and that, if he retained the property recovered from a thief or did not make efforts to catch the thief and compensate the owner, the king incurred sin. Kaut. III, 16 contains a similar rule. 210 Viśvarūpa on Yāj. II. 38 quotes a prose passage 211 of Br. with a similar import. The Visnudharmottara 812 (II. 61. 52) remarks that if a person is robbed by his own servants then he (the king) may endeavour to recover it from the servants (by threatening or beating them ), but need not restore it from his own treasury. Yāj II. 270-272, Nār. (parisista 16-21) and Kāt. 218 give further directions, viz. the thief should be made to restore the property stolen or its price; if the thief cannot be found the officers and wardens of the country pay the price of the stolen articles; the property stolen in the village should be made good by the headman of the village, if the thief's foot-steps

<sup>209.</sup> सर्वतो योजनं नगरं तस्करेभ्यो रक्ष्यम् । क्रोशे आभेभ्यः । तत्र यन्धुव्यते तैस्तरमति-खाच्यम् । आप, ध. सू. II. 10, 26. 6-8.

<sup>210.</sup> परस्काटवीभृतं तु प्रत्यानीय राजा यथास्वं प्रयच्छेत् । जीरहतमविद्यमामं स्व-इश्येत्यः प्रयच्छेत् । कौटिल्य III. 16 p. 190.

<sup>211.</sup> चौरहतमपाजित्य यथास्थानं गमवेत्। कोशाहा द्यात्। गौ. X. 46-47; प्रत्या-शर्तुमशक्यं स्याद्धनं चौरेह्रतं यित्। तत्स्वकोशास्त्रदेयं स्यादशक्तेनोपजीवतः॥ शान्तिं 75.10. The मिताक्षरा on या. II. 36 quotes Gaut. and Santi 75. 10; 'तथा च बृहस्पतिः। चौरापहृतं तु सर्वेत्र्योन्विष्यार्पणीयम् १। अलाभे स्वकोशाहा। अव्वृष्चोरकिल्यिकी स्यात्। विश्वकृष on या. II. 38( of Tri. ed. ).

<sup>212.</sup> न तद्राज्ञा प्रदातम्यं गृष्टे यरपश्चिश्यकैः । प्रचरद्भिद्वंतं द्रष्यं कार्ये तत्रान्ववेक्षणम् ॥ विक्युधर्मोत्तर् II. 61. 52, quoted by राजनीतित्र. p. 127.

<sup>213.</sup> शहे तु सुषितं राजा चौरबाहांस्तु दापयेत् । अरक्षकांस्य दिक्पालान् यदि चौरो न लभ्यते ॥ ब्रामान्तरे हुतं द्वयं ब्रामाध्यकं पदापयेत् । विचीते स्वामिना देपं चोसोद्धर्ताऽवि-वीतके ॥ कारयायन quoted by अपरार्क p. 844. Vide 'Selections from Peshwa Daftar' vol. 43 p. 131 (No 166) for a comparatively recent (18th century) instance of a village (Paṭas in this case) being held responsible collectively for a theft.

are not traced as going out of the village; if the theft takes place in a pasture land or forest (and the thief is not found), the owner of it should be made to pay; if however the theft is not committed in a forest but on the road then the officers appointed to arrest thieves should be made to pay; the whole village may be made to pay the compensation when the theft is within the boundaries of a village but outside the limit of the residential quarters, if the footsteps of the thief are not traced as going out of the village; if the theft takes place beyond one krosa from a village then the surrounding five or ten villages may be made to pay the compensation. Yaj. II. 271 and Kat. mention an officer called 'cauroddharta' ('or coroddharta'). The 'cauroddharanika' (thief-catcher) is an officer mentioned in numerous inscriptions e.g. in the Palitana plates of Dharasena H of Valabhi in Gupta year 252 (E. I. vol. XI at p. 83), in the inscription of Nārāyanapāla where we have both cauroddharanika and kottapāla, modern Kotwal (I. A. vol. XV p. 304) and in the grant of Ballalasena quoted above (p. 153, n. 191). Kautilya IV. 13 also gives similar rules and mentions an officer called 'coraraijuka' who has to make good the loss of merchandise by theft between two villages or lands that are not pasture lands.

The first quality required in a king according to Yaj. I. 309 quoted above (p. 44) is great energy and Kaut. also (in VI. 1) mentions 'great energy' (mahotsāha) among the qualities called 'ābhigāmika'. Works on dharmaśāstra and arthaśāstra emphasize the fact that a king must always be full of activity and must not be lethargic or fatalistic. In the Mahabharata the topic of human effort and daiva (fate or destiny) comes up for treatment in numerous places and is put in the mouth of several characters with different emphasis according to circumstances. 1. 246-247, 89. 7-10, Sabhā 46. 16, 47. 36, 58. 14, Vanaparva 179. 27-28, Udyoga 8, 52, 40, 32, 159, 4, 186, 18, Aśramavāsika 10, 29 the emphasis is on daiva as all powerful, it being said that human effort is useless as against daiva. A golden mean is advocated in Adi. 123, 21. Sabhā 16, 12. Udvoga 79, 5-6. Santi 56, 14-15, Sauptika 2. 3, in all of which it is said that worldly affairs require both purusakāra (effort) and daiva. In certain other passages it is recommended that effort is superior to daiva and that one's business is to make efforts and not to care for fate; e.g. in Drona 152, 27, Santi 27, 32, 58, 13-16, 153, 50, Anuśāsana 6, 1 ff, Sauptika 2, 12-13 and 23-24. A few of the striking passages indicative of the three lines of thought are

set out in the note below. \*\* Energetic action, according to Santi. 58. 13-15, is declared by Brhaspati to be the root of rājadharma. Nectar was obtained and asuras were killed by the gods by means of energetic action and Indra secured his high position in heaven and here by energetic action. Br. makes the characteristic remark 'A man who is a hero of action leads those who are heroes in speech and the latter are seen to cater for the pleasures of the former and wait humbly on him'. The BhagavadgItā in its final summing up of the philosophy of Activism without an eye to the fruit of it but from a sense of duty declares (XVIII, 13-16) that in the Sānkhya philosophy five categories are mentioned as conducive to the accomplishment of all actions viz. the place, the agent, various kinds of instruments, diverse and separate activities and lastly duire that whatever action a man commences either with his body, words or mind these five are its causes, whether the action be righteous (nyāyya) or the opposite of it, and that this being the true state of things (i. e. the fruit depending on the co-operation of five elements and not on one alone) that man who regards himself alone as bringing about a result is a fool and has no correct perception.' Kautilya also (1.19 last two verses) says 'activity (utthana) is the root of wealth and the opposite of it is the root of evil. In the absence of activity the loss of present and future acquisitions is sure; by activity a king can obtain his desired object and plenty of wealth'. Yāj, (1.349 and 351) states that success in undertakings depends upon both fate and human effort, yet fate is nothing but the

<sup>214.</sup> देवं प्रज्ञाविशेषण को निवातिनुमहित ॥ विधानुविहितं मार्ग न कश्चित्तिवर्तते। आदि 1. 246-247; देवं पुरुषकारेण को निवातिनुमुस्तहेत । उद्योग 186. 18; देवमेष परं मन्ये पीठवं तु निर्धकम् । सभा 47. 36; देवं पुरुषकारेण को वश्चितिनुम्हित । देवमेष परं मन्ये पीठवं तु निर्धकम् । सभा 47. 36; देवं पुरुषकारेण को वश्चितिन्महित । देवमेष परं मन्ये पुरुषार्थो निर्धकम् । समा 47. 36; देवं पुरुषकारेण को वश्चितिन्महित । देवमेष परं मन्ये पुरुषकारों निर्धकम् । उद्योग सित्रहितः । अदि 123. 21; जयस्य हेतुः सिद्धिहिं कर्म देवं च संभितम् । समा 16. 12; देवे च मानुषे चैव संगुक्तं लोककारणम् । उद्योग 79. 5: ब मुत्यानमुते देवं राज्ञामर्थ प्रसाधयेत् । साधारणं द्वयं म्रोतर्देवमुख्यानमेव च ॥ शान्ति 56. 14; न हि देवेन सिध्यन्ति कार्याण्येकेन ससम । न चापि कर्मणेकेन द्वाग्यां सिद्धिस्त योगतः ॥ सीतिक 2. 3; (3) यरनो हि सततं कार्यस्ततो देवेन सिध्यति । जान्ति 153. 50; तत्रालसा ममुख्याणां ये भवनस्यमनस्विनः । उत्थानस्य कलं सम्यक् तदा स लभतेऽचिरात् ॥ सीतिक 2. 12 and 23; उत्थानं हि मरेन्द्राणां चृहस्पतिरभाषतः । राजधर्मस्य तन्मूलं भुजेकांश्याभ निवास मे ॥ उत्थानेनामुतं लग्धसुत्वाचीनामुतं लग्धसुत्वाचीनामुतं लग्धसुत्वाचीनामुतं लग्धसुत्वाचीनामुतं हताः । उत्थानवीन महेन्द्रेण अष्टबं प्राप्ति दिविह च । उत्थानवीरः पुरुषो वाग्वीरानधितिहति । उत्थानवीरान्याग्वीरा रमयन्त उपासते। जान्ति 58. 13-15.

human effort of past lives manifesting its effect (in this life) and that as on a single wheel a chariot cannot progress, so fate cannot accomplish anything without human effort. Yāi, I. 350 refers to other views viz. fate alone leads to success, human effort alone does so, that success results of itself (without any cause), while others say that it is Time that brings about all results. Manu VII 205, Matsya 221, 1-12 (all of which are quoted in the Rajanitiprakasa pp. 313-314) and Visnudharmottara II. 66 (which has the same verses as in Matsya 221) inculcate the same doctrine as that of Yai, I. 349 and 351 and emphasize that one must always make efforts (tasmat sadotthanavata hi bhāvyam-Matsya 221, 12). The Matsyapurāna 221, 2 emphatically 215 states that effort is superior. Medhātithi on Manu IV. 137 quotes a subhāsita 'those devoid of effort are engaged in calculating the aspects of planets; there is nothing impossible of accomplishment for those who are determined and who are able to put forth spirited efforts.' Kaut. (IX. 4 last two verses), Kam. V. 11, XIII. 3-11 emphasize the importance of strenuous efforts. Sukranitisara (I. 46-58) holds a long disquisition on effort and daira. It contains the following fine sentiments (I. 48-49): 'Men of intellect whose career is honourable regard human effort as the highest (and not fate), while impotent men not being able to make efforts have recourse to fate; but all is centred in both daiva and effort'. Vide Rājanītiprakāśa pp. 312-315 and Nitimayūkha pp. 52-53 for further remarks on daiva and effort. In one place the Mahābhārata (Udyoga 127, 19) contains the brayest and loftiest advice 'man should always press forward (make efforts), should never bend; striving is manliness; one may even break at a point which is not the joint, but should never bend '816. The Brhat-Parasarasmrti X pp. 282-283 contains a long discourse on daiva and purusakāra. Vide Vāyu 9.60-61 and Mārk, purāna 2.61-62 and 23, 25-26 for similar passages on daiva and effort.

An important doctrine of the writers on Arthasastra is more or less based on the necessity of utsālu, viz. the doctrine of three

<sup>215.</sup> स्वमेव कर्म दैवारूषं विद्धि देहान्तरार्जितम्। तस्मात्यीरुवमेवेह अष्टमाहुर्मनीषिणः ॥ मस्य 221. 2; धीमन्तो बन्धावरिता मन्यन्ते यीद्यं महस् । अञ्चल्ताः पौदयं कर्तुं क्लीवा देव सुरासते ॥ दैवे पुरुषकारे ख सातुः सर्व प्रतिष्ठितम् । क्रुकः I. 48-49; अस्ति कस्याधितसु । भाषितम् । हीनाः पुरुषकारेण गणयन्ति ग्रहस्थितिम् । मस्वोद्यमसमर्थानां जासाध्यं व्यवसारिकाम् ॥ मेधाः on मह IV. 137.

<sup>216.</sup> उद्युक्त वेद न नमेदुद्यमी क्रोब पौरुषम्। अध्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह काहि चित्॥ उद्योग 127. 19.

šaktis, i. e. of utsāha, prabhu (or prabhāva) and mantra. These three occur in the Mahābhārata (Āśramavāsika 7, 6). S. V. p. 46 quotes a sutra of Gautama (not found in the printed Dh. S.) 'the three śaktis, viz. prabhu, mantra and utsāha are based on that (kośa)'.216a In VI. 2 Kautilya defines mantra-śakti as the power of the knowledge (of statecraft), prabhušakti as the power of treasury and army and utsālusakti as the force of the king's bravery. 217 Kautilya (IX. 1) holds a discussion about the relative superiority of these three and gives it as his opinion (as against that of the acarvas) that prabhusakti is superior to utsähaśakti and that mantraśakti is superior to prabhuśakti. Kām, XV, 32 defines 218 the three thus: 'the employment of the proper line of policy out of the six upāyas (sandhi, vigraha &c.) is called mantrasakti; a full treasury and army constitute prabhusakti and activity of the strong is called utsāhasakti; the king possessed of all these three becomes the conqueror. The Nitivākyāmrta (sādgunyasamuddeša) p. 322 defines them in the same way.<sup>219</sup> According to the Daśakumāracarita <sup>250</sup> VIII the goal (or purpose) of a king is determined by mantra (consultation with ministers about policy), commencement of actions (for securing the goal) is due to prabhava and the successful termination of undertakings is brought about by energy. The Parasurāmapratāpa (folio 15a) quotes a verse which defines 'prabhusakti' differently viz. as the power to command. Vide also Agnipurāna 241, 1, Mānasollāsa II, 8-10 pp. 91-94. Kām. (XIII. 41-58) brings together the numerous activities of the king.

A king endowed with valour has to employ several means (upāyas) to extend his dominions and to keep his hold on his own people. According to the Rāmāyaṇa V. 41. 2-3, Manu VII. 109, Yāj. I. 346, Śukra IV. 1. 27 and others the

<sup>216</sup>a. अत एव गौतमस्त्रम् । प्रभुमन्त्रोत्साहक्षक्तयस्तम्मूलाः इति । तन्मूलाः कोकाः मूला इत्यर्थः । सः वि. p. 46.

<sup>217.</sup> शक्तिस्त्रिविधा ज्ञानवर्तं मन्त्रशक्तिः कोशवर्तं प्रभुशक्तिः विक्रमवलस्रसाद्दशक्तिः। अर्थशास्त्र VI. 2. p. 261.

<sup>218.</sup> मन्त्रस्य शक्ति सुनयोपचारं सुक्तोशदृण्डौ प्रभुशक्तिमाहुः । उत्साहशक्ति षलव द्विचेष्टां त्रिशक्तियुक्ती भवतीह जेता ॥ कामन्द्रकीय॰ XV. 32.

<sup>219.</sup> कोशस्यबर्ण प्रमुशक्तिः । शुद्धशक्तिकुमारौ हवान्ती । विक्रमो वर्ण खोरसाहः शक्तिस्त रामो हवान्तः । नीतिवाकयामृत pp. 322-323.

<sup>220.</sup> सन्त्रेण हि विनिश्चयोऽर्धानां प्रभावेण प्रारम्भः उत्साहेन निर्वहणस् । दशकुमार-चरित VIII. p. 144 (Bom. S. S. ed. of 1919); आज्ञारूपेण या शक्तिः सर्वेषां सूर्धनि स्थिता । प्रभुशक्तिर्हि सा ज्ञेया सप्रभामहिमोदया ॥ पू by परशु. प्र. (राजवहुभकाण्ड folio 15 a). Vide पञ्चतन्त्र III. 30 'उत्साहझाक्तिसंपन्नो हन्याव्छत्रं लघुर्ध्वस् ।

upāyas are four viz. sāma (conciliation), dāna (giving gifts or presents), bheda (causing dissensions) and danda (punishment or depriving of property or causing bodily harm). \*\* In the Hathigumpha Inscription, the king Kharavela (latter half of 2nd century B. C.) states that in the 10th year of his reign he sent. following the policy of danda, sandhi and sama, an expedition against Bharatvarsa, conquered that land and obtained jewels and precious things (E. l. vol. XX pp. 79, 88). This shows that the theory of the upayas must have been evolved several centuries before the Christian era. Some others such as Kam. XVII. 3. Matsya 222, 2. Agnipurāna 226, 5-6. Bārhaspatvasūtra V. 1-3, Vispudharmottara II. 146-149 add three more to the above four. Sabhā 5.21 mentions the number seven and Vanaparva 150, 42 mentions sāma, dāna, bheda, danda and upeksā. About the additional three there is some difference of opinion. most holding that the three are māyā, upeksā and indrajāla (Kām., Agnipurāna), while the Bārhaspatvasūtra (V. 263) savs they are māyā, upeksā and vadha and others say they that are māyā, aksa (dice) and indrajāla (Sarasvatīvilāsa p. 42). Māyā means 'deceitful trick'. The Visnudharmottara H. 148 gives illustrations, such as tying a firebrand to the tail of a bird that often perches on the enemy's camp to produce the delusion that a meteor (an evil omen) fell down from the sky. Kām, XVII. 54 cites the example of Bhima's meeting Kīcaka dressed as Draupadi. Kām. (XVII. 51-53) gives other examples of māyā. Upekṣā consists in not preventing a person from doing what is unjust or being addicted to some vice or engaging in a fight and is illustrated by king Virāta's connivance at the death of Kicaka (Kam. XVII. 55-57). Indrajala means 'creating an illusion by means of incantations and other tricks' e.g. creating the illusion before the eyes of the enemy that a vast army is coming to attack them or showing that angels are descending to fight against them or making a shower of blood fall in the enemy's camp etc. (Kam. XVII. 58-59, Visnudharmottara II. 149). About the four well-known upäyas, Manu (VII. 108-109) says that for the prosperity of one's kingdom sāma and danda (punishment) are preferred, but if

<sup>221.</sup> अल्पशेषामिवं कार्यं दृष्टेयंमसितेक्षणा। श्रीकुपायानतिकस्य चतुर्थं दृष्ट् दृश्यते ॥ न साम रक्षःस्र ग्रुणाय कल्पते न द्वानमर्थोपचित्रेषु युज्यते । न भेदसाध्या चलद्रिपता जनाः प्राक्तमस्त्रेय ममेद्द रोचते ॥ सुन्दरकाण्ड 41. 2-3; उपायोपपक्षिकमोऽतुरक्तमक्रुतिदल्व-देशोपि भूपतिर्भवति सार्वभौमः । न हि कुलावता कस्यापि भूमिः किन्तु वीरभोग्या वसुन्धरा। सामोपप्रदानभेददण्डा उपायाः । नीतिवाक्यामृत p. 332.

the king's antagonists do not yield to him by the employment of the first three then he may bring them round by danda (i.e. fighting and harassing them ) and that (VII. 198, 200) danda is to be employed as the last resort, since victory is not certain. In the Santiparya 69, 23 the view of Brhaspati is quoted 222 that fighting should always be avoided (as far as possible) and that for securing one's purpose three upayas (other than fighting) are to be resorted to. Brhat-Parāśara X p. 280 also says that a wise man should not resort to fighting and that danda is to be resorted to only when there is no other course left. In Udyoga 132, 29-30 (cr. ed. chap. 130) Kunti sends a message through Krsna to her son: 'begging is forbidden to you nor is agriculture appropriate for you; you are a ksatriva living by the power of his arms and a protector against injury (ksatāt trātā). Recover your ancestral share by sāma, dāna, bheda, danda and naya '. In Udyoga 150 (cr. ed. 148) Krsna informs Yudhisthira how he first employed sāma, then bheda, then dāna (viz. giving up the whole kingdom for five villages) and how only danda is the proper recourse in the case of the wicked Kauravas. Hopkins, as very often, being obsessed with his ideas of three strata in the Mahābhārata says that three means appear to be the oldest form and four means a later idea. There is hardly any warrant for this opinion as for many others in the same strain (J. A. O. S. vol. XIII. pp. 182-183 n). The Visnudharmottara II. 146 speaks of the four upāyas and states that danda as regards a foreign state is open (prakāša) i. e. burning and not-open (aprakāša i. e. by poison or secret death). The Mit. on Yai, I. 346 and Kam. XVIII. 1 say the same thing. The Visnudharmasutra III, 38 prescribes that the four upayas are to be employed at the proper time and according to the attitudes of the hostile king, friendly king, the madhuman and udāsīna kings 223. The Mit. on Yāi, I. 346 expressly states that the four upayas are to be employed not only in the affairs between kings but also in the lives of all ordinary people and cites a verse wherein a father or teacher addresses a son or pupil making use of all four means 224. Kām, XVII, Mānsollāsa II.

<sup>222.</sup> वर्जनीयं सद्दा युद्धं राज्यकामेन धीमता। उपायैक्किभिरासानमधस्याह बृहस्पति: ॥ कान्ति 69. 23; न युद्धमाअपरेपाक्को न कुर्यात् स्वकाक्षयम् । ... वद्ग्ति सर्वे नीतिका दण्ड-स्वगतिका गतिः। बृहत्यराक्षर: दण्डस्वगतिका गतिः İs the last पात् वर्ष गाः उ. 346.

<sup>223.</sup> इाजुमिजोदासीनमध्यमेषु सामभेवदानवर्ण्डाच् यथार्ड यथाकालं प्रयुक्षीत । विश्युधर्मस्त्र 111, 38.

<sup>224.</sup> एते सामादयो न केवलं राज्यव्यवहारविषयाः अपि तु सकललोकव्यवहार-विषयाः । यथा-अधीव्य पुत्रकाधीव्य दूरस्यामि तव मोदकानः । यहान्यस्मै प्रदास्यामि कर्ण-सुरपाटयामि ते ॥ इति । मिताः on या. 1. 346.

17-20 verses 972 ff (pp. 117-122), Nitivakyāmrta pp. 332-336 treat at length of these four upayas. A few points only are noted here. Sama is of five kinds viz. recounting the good turns done by each to the other; praising the qualities and actions of the persons to be won over; declaring the relationship of each other; representing the good that will result in future; declaring 'I am yours and I am at your service' (Kām. XVII. 4-5). Dāna consists in returning what is deposited with one by another. consenting to the taking away by another of one's things, making a gift of something new, giving what the other chooses to ask for, sending at fixed times what has to be given. Bheda (sowing dissensions) consists in giving heavy bribes or presents to ministers or feudatories, the crown prince and high officers of the enemy that are dissatisfied for various reasons, creating distrust between the king and his ministers, the rich men and the handsome men in the kingdom by the threat of the loss of life, honour. position, and wealth, by the fear of imprisonment, by the fear that the king may carry away the beautiful wife of a subject or by suggesting that a handsome young man has his eye on the king's harem, and suggesting to a king that a kinsman desires to secure the kingdom to himself and thereby inducing the king to put out his eyes or cut off his limbs. This is effected by secret spies or persons who are in the pay of both kings (ubhayavetana, acc. to Mānasollāsa p. 119 v. 995) 225. Vide Kaut. Xl. 1, Matsya chap, 225 and Sukra IV. 1, 25-54 for blieda, Kaut. XI, 1 explains at length how an aspiring conqueror is to sow dissensions between corporations and the leaders of corporations, between chiefs and other people. One or two passages may be quoted by way of sample: "Spies gaining access to these corporations (of warriors and others) and finding out jealousy, hatred and other causes of quarrel among them should sow seeds of a well-planned dissension among them, and tell one of them 'this man decries you'. Spies may give publicity to the consideration of priority shown to inferior persons in social intercourse in the face of the established custom of recognising the status of other persons by birth, bravery, and social position. In all these disputes the conqueror should help the inferior party with men and money and set them against the superior party. A woman who has disappointed her lover and has been for-

<sup>225.</sup> श्रृज्येरास्मपुर्वर्ग्यहेरभयवेतनै: । भीतापमानितान् कुद्धान् भेद्येश्व इसङ्गतान् ॥ प्राणापहो मानभङ्गो धनहानिश्च बन्धकः । द्वाराभिलाषोऽङ्गभङ्ग झति भेदोऽत्र षद्विधः ॥ मानसोलास् II, 18, verses 988-989 p. 118.

given may approach and say to a chief 'this chief is troubling me when my mind is set on you; when he is alive 1 cannot stay here 'and thus induce the former to slay the latter." The Matsyapurāna 223. 4 states that united people are more than a match even for Indra unless bheda is employed, that dissensions are of two kinds, internal and external, of which the former is more serious. External dissension means the quarrel with a chief, but internal dissension means dissension between a king and his queen or heir apparent or ministers. One should try to prevent dissension with one's own relatives. Santi 69, 23 also advises the conquest of territory by fomenting dissensions. Therefore the expedient of 'divide et impera' has a respectable antiquity. Danda in the case of a king's country consists in sentencing to death or corporal punishment or fine and in the case of the onemy in lighting, destroying or devastating his country by seizing his crops and grain, cattle, wealth, forts and in imprisoning and injuring his people, burning his villages and forests.

There were certain privileges that the king enjoyed. His rights to treasure trove have already been referred to (H. Dh. vol. II, p. 146). Kaut. (IV. 1) gives the following rules. person giving information about the discovery of a mine, jewels or treasure trove gets one-sixth, but if the informer be a servant of the king he gets  $\frac{1}{12}$ ; treasure trove beyond 100000 panas went to the king wholly (the finder being entitled to a 1th share only up to 100000 panas of the whole); a subject who can prove that the treasure trove belonged to his ancestors would get the whole of it: if he takes it without establishing his ancestral ownership he is to be fined 500 panas and 1000 panas if he appropriated it secretly. The king also took by escheat the property of a person dving without leaving any heir except in the case of brahmanas (vide H. Dh. II, p. 146 where some authorities are cited). subject will be dealt with at greater length under the next section on 'law and justice'. The king was also entitled to all property that was lost or given up by the true owner. Vide Gaut. 226 X. 36-38, Vas. 16, 19, Manu VIII, 30-33, Yāj. II. 33, 173-174, Sankha-Likhita. Gaut. and Baud. Dh. S. (I. 10. 17) say that the king should preserve for one year articles found after proclaiming the finding by beat of drum, while Manu says that

<sup>226.</sup> प्रणष्टमस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रमुद्धः। विख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यमः। ऊर्धन-मधिगम्तुश्चतुर्धे राज्ञः शेषाः । गौ. X. 36-38; प्रकृणस्वाभिकानि राजगिमानि भवन्ति । शक्किलिखित quoted in वि. र. p. 599

the period is three years. The Mit. on Yaj. II. 33 reconciles these texts by saying that if the true owner comes to the king and establishes his ownership he gets back the entire article without paying anything for safe custody, if the owner comes in the 2nd year he pays is of the price for custody, if in the third year he pays  $\frac{1}{6}$  and  $\frac{1}{6}$  if he comes after three years. The finder gets  $\frac{1}{4}$ out of the share taken by the king. If the owner does not come at all the finder gets 1 and the king the rest. The king may dispose of the article if none claims it within that period, but if the owner comes after three years and the article has been disposed off, the king should return the equivalent of the portion taken by him. Yāj. II, 174 specifies other scales of charges for the custody of unclaimed animals such as four panas for a horse &c. Another special privilege of the king was that he could not be cited as a witness in a judicial proceeding between private parties. Vide Kaut, III. 11 (p. 175), Manu VIII, 65, Visnudharmasūtra 8, 2,

Constitutionally there was no one who could directly bring to book the king guilty of injustice. But the Dharmasastra writers insisted that dharma was the king of kings (Br. Up. 1. 4. 14 quoted above p. 97 n. 125), that Varuna was the chastiser of kings (Manu IX. 245); therefore they appealed to the higher nature and conscience of the king and prescribed that if a king levied an unjust fine, he should offer thirty times of that amount to Varuna, throw the amount in water or distribute it among brāhmanas (Yāi, II, 307) and that where an ordinary man would incur a fine of one kārsāpana for a wrong, the king certainly deserves to be fined a thousand kārsāpanas (Manu VIII, 336). The remarks of Medhātithi on that verse quoted below are very interesting, when he insists on the principle that fines for the same wrong should vary with the capacity to pay 227. Even Kautilya (IV. 13 last two verses) falls in line with Manu IX. 245 and Yaı, Il. 307. But these prescriptions of Manu, Yaj, and Kaut, were counsels of perfection and must have been futile. No king would ordinarily fine himself. Therefore some medieval

<sup>227.</sup> महाधनत्वावृत्यं वृष्टं न विगणये ब्राजा। अधिकृतानां मन्त्रिपुरोहितादीनामनयेष कल्पनया न्यूनाधिकभावः। धनदृष्टश्च ब्राह्मयोभ्योऽप्सु प्रवेद्यानेन वदणाय वा यो तावद्वश्यसि (यसावर् !) राज्ञां दृष्टधरो हि सः। मेधाः on मन्नु VIII. 336. Compare अदृष्टश्चदृष्टं न राज्ञो दृण्टिक्षेत्रवृद्युणोभ्भासि। वदणाय प्रदृातत्वो ब्राह्मयोन्यस्ततः परम् ॥ तेन तत्पूपते पापं राज्ञो दृण्टाय चारजम्। ज्ञास्ता हि वदणो राज्ञां मिथ्या व्याचरतां द्वषु ॥ कौदिल्य IV. 13 last two verses. तस्माज्ञाक्षमवान्तरनरपतीनामिति रत्नाकरोक्तमेव न्याय (ज्याय !) इति व्रष्टक्यम् । स्वस्य स्वयं वृण्डनास्त्रपर्याः। दृण्डविवेद p. 55.

digests like the Vivadaratnakara and the Dandaviveka (p. 55) interpret these texts as meaning that the word 'rajan' applies here only to subordinate chiefs and not to a king who is independent.

The flourishing state of a kingdom well governed by a good, well-equipped and active king is very graphically described in the Rāmāyana (II. 100, 43-46) 'I hope your country is full of hundreds of caityas (platforms for sacred trees) and of people who are well-placed; is rendered charming by temples, prapās (sheds where water is distributed to travellers aratis) and tanks: in which men and women are joyful; which is set off to advantage by merry gatherings and festivals; the whole extent of which is well cultivated; which is full of cattle and free from injury (to beings); which does not depend upon rains alone (for its crops); which is beautiful, free from beasts of prey and all kinds of dangers; which is endowed with mines; which is free from wicked men and enjoys prosperity and happiness'. The Adiparva chap. 109 (cr. ed. chap. 102) also contains a fine description of a well-governed and prosperous country. The country was to be full of public wells, gardens and meetinghalls (sabhā). The Visnu-dharmottara I. 13. 2-12 contains an ideal description of ancient Avodhya. 'It was endowed with hundreds of parks: it celebrated festivals and held gatherings of people; its population was free from disease and had valiant men: it always resounded with the music of lutes, flutes and tabors; it had fair complexioned, charming hetarai clever in brilliant conversation; its population was always gay; it resounded with the recitation of the Veda and was endowed with companies of brahmanas; its market rows were full of men that had applied scents to their bodies; there was not a man there who was wretched, dirty or emaciated; it stretched for three vojanas on the bank of the Sarayū and was ten yojanas in the middle."

### CHAPTER VI

## DURGA (FORT OR CAPITAL)

Manu IX. 294 places the capital (pura) even before rastra. Medhātithi (on IX. 295) and Kullūka explain that the loss of the capital is a more serious danger than even the loss of some territory, because if the capital, which possesses all the stocks of food, in which are centred the principal elements and the army, is saved, then it is possible to retrieve even lost territory and to protect the country. It is as it were the pivot of the whole machinery of government. Other writers (and even Manu in VII. 69-70) place the capital or fort after the rastra. probably due to the geographical situation in North India and the nature of the fighting in ancient times that made the capital and forts of great importance in the several elements of the State. The capital mirrored the prosperity of the country and if properly walled also provided security. Yāj. I. 321 says that forts are meant for the safety of the king, the people and the treasury (janakośātmaguptaye). The reason for the construction of forts is well put by Manu VII. 74 viz. that a single archer under the shelter of the fort-wall can fight a hundred of the enemy and a hundred can fight ten thousand. The Pancatantra (I, 229 and II, 14) has a similar verse. Brhaspati quoted by the Rajanitiprakasa 288 p. 202 states that the king should construct a fort with walls and a gate for the protection of himself. his wives, the people and the (wealth) collected by him. Kaut, (II. 3 and 4) deals at length with the construction of durgas and the laying out of the capital in one of them. He says that in the four quarters of the boundaries of the kingdom forts should be built for offering resistance (to the enemy) on ground naturally fitted for the purpose. He speaks of four kinds of forts viz. 'audaka' (water-protected, which is on an island surrounded by water or on a plain surrounded by low ground), pārvata (mountain one, such as a rocky hill or a cave), dhanvana (desert fort, on a waterless tract full of thickets or waste land), a forest fort full of wagtails and water and

<sup>228.</sup> बृहस्पतिराह । आस्मवारार्थलोकानां सिक्रतानां तु सुसये । सुपतिः कारपेद्दुर्गं प्राकारद्वारसंयुत्तव् ॥ राजनीः प्र. p. 202 and राजधर्मकाण्ड p. 28,

thickets of reed. He says that the first two are suited for the protection of populous places and the last two for the protection of foresters. Vayu 8. 108 refers to four kinds of durgas. Manu VII. 70, Śānti 56. 35 and 86. 4-5, Visnudharmasūtra III. 6, Matsya 217. 6-7, Agnipurana 222. 4-5, Visnudharmottara II. 26, 6-9, III. 323, 16-21, Sukra IV, 6 speak of six kinds of forts viz. dhanvadurga (which is waterless five yojanas round a raised plain), mahidurga (a land fort, which is surrounded by a wall built of stones or burnt bricks, that is at least twelve feet high and twice as high as it is broad), jaladurga (water fort, surrounded on all sides by deep water), vārksa durga (fort that is surrounded for one yojana on all sides with thorny and tall trees and thorny creepers and bushes), nrdurga (fort that is guarded by a numerous army of four sections on all sides), giridurga (mountain fortress, difficult to climb and with only one narrow access). Manu VII. 71 says that the mountain fortress is the best of all, while Santi 56. 35 states that nrdurga is the most difficult to conquer-The Mānasollāsa (II. 5 p. 78) speaks of nine kinds of durgas (adding those built with stones, bricks and mud). The Parasurāma- pratāpa enumerates eight kinds of durgas (Rājavallabhakanda, folio 1) and states that the wall of a fort may be of stones or of baked bricks or of mud. Manu VII. 75-Sabhā 5. 36 (=Ayodhyā 100, 53), Matsya 217. 8, Kām. IV. 60, Mānasollāsa III, 5 (verses 550-555), Sukra IV, 6, 12-13, Visnu dharmottara II. 26. 20-88 prescribe that forts should possess plenty of arms, grain, drugs and other materials, wealth, horses, elephants, beasts of burden, brahmanas, artisans, machines (called Sataghnis acc. to Matsya, that kill a hundred), water and fodder. The Nitivākvāmrta (durga-samuddesa p. 199) says that there must be means of leaving it secretly, otherwise it will be a prison and that no one should be allowed to enter it or leave it without a pass or without being searched. Kaut. (II. 3) gives detailed instructions for the construction of fort walls, towers, ditches, pillars, lotus ponds and buildings inside the fort, which are all passed over for want of space. Vide the Rajadharmakanda pp. 28-36 and the Rajadharmakaustubha pp. 115-117 for numerous quotations from the Dhanurveda of Usanas, the Mahābhārata, the Matsya, the Vispudharmottara and other works on durga.

In the Rayeda we have frequent mention of cities. In 1.63, 7 Indra is said to have shattered seven cities for Purukutsa

and in II. 20. 8 it is narrated that Indra killed the dasyus and destroyed their cities of ayas (copper, hatvi dasyūn pura āyasir ni tārīt). This shows that walled cities were known even at that distant date. There is difference of opinion as to whether the walls were of mud and wood or of stones and bricks. Vide Hopkins in J. A. O. S. XIII. The Tai. S. VI. 2. 3. 1 speaks of the three cities of asuras constructed with ayas, silver and gold (harini). In the agnicauana as described in the Sat. Br. thousands of baked bricks were required. The excavations at Mohenjo-daro show that walls were built of burnt bricks (Marshall, vol. I. pp. 15-26). There is no reason to assume that houses, palaces and city walls could not have been built of bricks, simply because no purely Hindu ruins anterior to Alexander have vet been discovered or because Megasthenes describes that Pātaliputra had a wall of wooden palisades. One must demur to the remarks of Hopkins on pp. 174-175 of J. A. O. S. vol. XIII. Walls (prākāra), toraņas (arched gates) and upper stories (attālakas), moats are very often spoken of in connection with capitals in both epics. gates were sometimes called after cities e. g. in Vanaparva I. 9-10 the Pandayas are said to have gone out of Hastinapura from the gate called Vardhamānapura. 229 Vide also Āsramavāsiparva 16. 3. The Mahābhārata states that palaces had dancing halls (nartanāgāra) attached to them (Virāta-parva 22, 16 and 25-26). Santi 69, 60 states that the capital was rendered gay by natas (players) and dancers and Santi 86 (4-15) describes how cities were to be founded in durgas, how they were to be full of music, festivals and merry gatherings (samājotsain ) and what stores they should contain. In the Ramayana (V. 2. 50-53) Lankā is described as having palaces of seven or eight stories and mosaic pavements. The Brhatsamhitā (chap. 53) contains in 125 verses very accurate directions and measurements about palaces, houses &c. (i. e. on vāstusāstra). It states that the best kind of royal palace was to be 108 cubits broad. that palaces of 100, 92, 84, 76 cubits may be built, that the length in each case was to be one-fourth as much more as the breadth. It speaks of the dimensions of mansions for the commander-in-chief, ministers, the queen, crown prince, purchita, physician &c. In v. 23 it states that the walls may be of baked bricks or of wood.

<sup>229.</sup> वर्षमानपुरहाराव्भिनिक्कन्य पाण्डवाः । उवक्क्षुत्वाः सम्राप्तः मथपुः सह कृष्णपा ॥ वनपर्व 1, 10; स वर्षमानहारणे निर्वेषौ गजसाहयोत् । आभागासि 16. 3.

The king was to have his capital inside a fort or independent of it. Manu VII. 70, 76, Asramavāsi 5, 16-17. Santi 86, 6-10, Kam. IV, 57, Matsya 217, 9ff, Sukra 1, 213-217 describe where and how a capital was to be built. Kautilya (in II. 4) describes at great length how the capital was to be laid out viz. the extent should be demarcated by three royal roads from west to east and three from south to north, the capital should have twelve gates, provided with concealed land and water exits : the chariot roads, the royal roads and roads leading to drona-mukha, sthānīva, the rāstra and pastures should be four dandas (16 cubits) in width. He then prescribes the width of roads for various other purposes. Occupying one-ninth of the whole area of the capital, but to the north from the centre of the capital and in the midst of people of all castes the king's own palace should be built facing the east or north. To the north-east of the palace should be the residences of the king's teacher (ācārya), purchita, ministers and the sacrificial place and water reservoir. He then assigns appropriate places round about the palace for the offices of the several superintendents, to merchants, principal artisans, ksatriyas, vaišyas, prostitutes, wool workers, brāhmanas. sudras &c. In the centre of the capital were to be constructed apartments for the images of Aparajita, Apratihata, Jayanta and Valiavanta and the temples of Siva, Kubera, the Asvins-Laksmi and Madira (Durga?). The principal gates named after Brahmā, Yama, Indra and Kārtikeya were to be constructed. At a distance of 100 bows (400 cubits) beyond the ditch, platforms for holy trees, groves and embankments should be built. cemetery should be to the east or north but to the south for the higher varnas. Heretics and candalas should have a place of residence beyond the cemetery. For each group of ten families there must be a well; oil, grain, sugar, salt, medicines. dried vegetables. fire-wood, arms, and other essential commodities should be stored in such large quantities that they might last for several years in case of a siege or invasion. Matsyapurāna (217. 9-87) differs from the above description in many ways. It prescribes four wide roads, at the ends of which a temple, the royal palace, the court of justice and the principal gate are to be respectively constructed. Almost the whole of the description in the Matsya is quoted by the Rajanitiprakasa (pp. 208-213) and also in the Rajadharmakanda pp. 28-36. The former also quotes (pp. 214-219) a long passage from the Devipurana with regard to the construction of a nagara,

#### CHAPTER VII

### KOSA (TREASURY OR FINANCE)

Kaut (II. 1) states that a king whose treasury is depleted preys upon the citizens and the rural population (II. 8) very 231 rightly remarks that all undertakings depend upon kośa (financial position of the king), therefore the king must pay the first attention to kośa. Gautama (as cited by S. V. p. 46) holds that kosa is the basis or support of the other six elements of the State. The Santiparva 119, 16 calls upon the king to guard his finances with great effort, since kings depend upon kośa, which tends to the prosperity (of the kingdom). Kām. XIII. 33 states that it is on the lips of all that the king is dependent on kosa. Santi 133 contains a eulogy of kosa. The Visnudharmottara II. 61. 17 savs that kośa is the root of the tree of State. The two great pillars of the Indian States in ancient India were the revenue and the army. Manu VII. 65 says that kosa and the government of the realm depend on the king i. e. they should be the personal concern of the king. Yai. (I. 327-328) recommends that the king should personally look into the income and expenditure every day and keep in his treasury buildings whatever is brought by those who are appointed to bring gold and wealth. Kām. V. 77 and Sukra I. 276-278 say the same. The Rajataranginī (VII. 507-508) tells us that king Kalasa of Kashmir (1063-1089 A.D.) kept accounts like a merchant, closely watched income and expenditure and had a clerk by his side with chalk and  $bh\bar{u}rja$  (birch leaf) to write upon. The principal means of filling the treasury is taxation. It is therefore necessary to consider first the principles of taxation as evolved by our writers. The first principle was that the king could not levy, according to the smrtis, taxes at his pleasure or sweet will, that the rates of taxes which the king was entitled to levy were fixed by the smrtis and varied only according to the

<sup>231.</sup> कोशम्लाः कोशपूर्णाः सर्वारम्भाः । तस्मारपूर्वं कोशमवेशेतः । कौदिस्य II. 2 ; कोशश्च सततं ११यो यत्नमारधाय राजाभिः । कोशमूला हि राजानः कोशो इद्धिकरो भवेत् ॥ शान्ति 119. 16 ; कोशमूलो हि राजीति प्रवादः सार्वलीकिकः । कामम्बूक XIII. 33. This last occurs in बुधसू p. 36; कोशस्तु सर्वथा अभिसंरस्य इत्याह गौतमः । तन्मूलत्वारम-कृतीनामिति । स. व. p. 46.

commodity and also according as the times were normal or there was danger of invasion or some other calamity impending. For example, Gaut. X. 24, Manu VII. 130, Visnu Dh. S. III. 22-23. declare that the king may ordinarily take a sixth part of the grain-crops or produce of the soil, but Kaut. (V. 2), Manu (X. 118), Santi 87, Sukra IV. 2. 9-10 permit the king to take even one-third or one-fourth part of the crops in times of distress (āpad). It has however to be noted that Kautilva requires the king to beg (yaceta) of the people for this heavy taxation. he employs the word prancya (request) for such demands, such taxation was not to be levied from inferior lands, and he expressly says that such a demand for excessive taxation is to be made only once and not twice in the same distress. 282 Santi (87, 26-33) contains a specimen of a long address to be given to the people when a king demands higher taxation in danger ( such as ' if the enemy invades you, you will lose all including even your wives, the enemy will not restore to you what he robs you of ' &c. ). The word 'pranaya' occurs in this sense in the Junagadh Inscription of Rudradaman (E. I. vol. VIII. p. 36 II. 15-16). Another principle laid down in somewhat poetical and picturesque language is that taxation should be felt by those taxed as light and not heavy or excessive. The Udyogaparva<sup>233</sup> (34, 17-18) states 'just as a bee draws honey but at the same time leaves the flowers uninjured, so the king should take wealth from men without harming them. One (a bee) may search each flower (for honey) but should not cut the very root just like a garland-maker, but not like a coalmaker'. Manu (VII. 129 and 140) laconically puts the matter thus 'just as the leech, the calf and the bee take their sustenance little by little, so must the king draw from his kingdom annual taxes little by little. Let king not cut up his own root (by levying no taxes) nor the root of others by 224 excessive greed'. Santi (88

<sup>232.</sup> कोशमकोशः प्रत्युत्पकार्यकृष्ट्यः संगृह्वीयात् । जनपदं महान्तमस्यप्रमाणं का देवमातृकं प्रभूतधान्यं धान्यस्यांशं तृतीयं चतुर्थे वा याचेता। ... इति कर्षकेषु प्रणयः। ... इति व्यवहारिषु प्रणयः। ... सक्कृतेव न द्विः प्रयोज्यः। अर्थशास्त्र V. 2.

<sup>233.</sup> यथा मधु समावृत्ते रक्षन् पुर्व्याणि बद्यदः। तद्वद्यांन्मकुष्येभ्य आवृद्याविहिंसया। पुरुषं पुरुषं विचिन्तीत मूल्स्टांदं न कारयेत्। मालाकार इवारामे न वधाङ्गारकारकः ॥ उद्योग 34, 17-18. प्रशाद I. 62 is the same as the last of the two. Compare ध्रम्मपद 49 'यथापि समरो पुरुष्तं वण्णगन्धं अहेठयं। पलेति रसमावाय एवं गामे सुनी चरे॥ '

<sup>234.</sup> यथा राजा च कर्ता च स्यातां कर्मण भागिनी। संवेहय हु तथा राजा प्रणेयाः सततं कराः ॥ नोव्छिन्यादारमनो मूलं यरेवां चापि तृष्णया । ईहाहाराणि संवेधय राजा संपीतकान: ॥ ज्ञान्ति 87. 17-18; सन्न. VII. 139 has the half नोव्छिन्यात &c.

4-6) states that the king should draw (taxes) from the realm lightly in the way the bee draws honey from the trees, he should do so in the way of the calf and should not bruise the udders (as the calf does not). Those verses also refer to the action of the leech, of the tigress carrying her cubs between her jaws and the rat gnawing at the feet of sleeping men-These ideas pervaded society so much that the same figure of the bee is instanced as regards the Buddhist bhikkhu's importunity for alms in the Dhammapada (verse 49). The king should act like a gardener who prepares garlands without harming the trees and their leaves and should not act like one who prepares coals from trees (Santi 71, 20) 235. Manu VII. 139 requires that the king should not through greed tax the subjects heavily, as he would thereby cut off the roots (i. e. prosperity and contentment) of the people, nor should be cut off his own roots (i.e. reduce himself to bankruptcy) by levying no taxes. A third principle of taxation was that when increasing taxes the rise should be gradual and a little at a time (Santi 88, 7-8). Taxes were to be recovered at a proper time and proper place (Santi 88, 12 and Kam. V. 83-84)<sup>286</sup>. When taxing traders the king should make allowance for the price they had to pay, for the chances of selling the commodity (in his kingdom), the distance over which the merchandise was brought, what they must have spent for their food and condiments and the cost of guard-

<sup>235.</sup> मालाकारोपमो राजन्भव माङ्गाविकोपमः। शान्ति 71, 20; vide खुक्रनीतिसार IV. 2, 113 for the same figure.

<sup>236.</sup> आवरीत धर्न काले जिनमंपरिवृद्धये ॥ यथा गीः पारुपते काले दूखते च तथा भजा ॥ कामन्त्रक V. 83-84. One may note the Moscow decree that all male and female peasants between 18 and 45 years were to work six days yearly without pay on roadwork. With the above principles of taxation one may compare Adam Smith's famous canons: (1) the subjects of every state ought to contribute towards the support of the Government as nearly as possible in proportion to their respective abilities i. e. in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the State. (2) The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid ought to be clear and plain to the contributor and to every other person. (3) Every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. (4) Every tax ought to be so contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury (vide 'Wealth of nations ed. by Rogers, 1869. vol. II. pp. 414-416.)

ing the merchandise (Manu VII. 127 = Santi 87, 13-14)<sup>237</sup>. In the case of artisans, before taxing them, the king has to pay regard to the labour and skill involved and to the necessaries of life required by them (Santi 87, 15). Every one, however poor, must contribute something to the finances of the realm. Manu (VII. 137-138) says that even a very poor man who maintains himself by following some occupation should be asked to contribute every year something in the nature of kara (a tax). while workers (like cooks), artisans (like blacksmiths), śūdras who subsist by manual labour (like porters) should be asked to contribute one day's work to the king in a month. Vide Gaut. X, 31-34, Visnu Dh. S. III. 32 for the same. But Sukra IV. 2. 121 says that workers and artisans should do one day's work for the king gratis in a fortnight. Gaut. X. 34 adds that the king must supply them with food on the day they work The importance of a gold and silver reserve was well understood. Kām. (IV. 62-64) says 288 that the king's kośa should have many sources for filling it, but few outlets of expenditure. it should be full of all desired kinds of wealth, guarded by trusty officers, rich in pearls, gold and jewels, it should have been acquired according to *śāstric* rules, be capable of bearing great strain of expenditure and that kośa is to be preserved only for the purpose of securing the two goals viz, dharma and artha, for affording maintenance to the servants engaged by the king and as a safeguard against calamities. Sukra IV. 2.3 remarks that kosa is accumulated for the upkeep of the army and for the benefit of the people and for performing sacrifices. Gaut. X. 28-29, Manu VII. 128, VIII. 306-308, Nar. (prakirnaka 48) and others say, as has been already stated, that taxation is meant for the protection of the subjects and that it is the king's wages (vetuna) for the protection he affords. Manu IX. 305 compares the king taking taxes to the sun that produces vapour from the seas (in order to return it in the form of rain, as the Raghuvamsa I. 18 very happily puts it). Kām. (V. 78-79) enumerates eight principal sources (called astavarga) of filling the treasury

<sup>237.</sup> विक्रयं अध्यमध्वानं भक्तं च सपरिच्छद्यः। योगक्षेत्रं च संप्रेश्य वणिजां कार्य-स्करानः शान्ति 87, 13, Manu VII. 127 reads भक्तं च सपरिच्ययम्, उत्पात्तं दानवृत्तिं च शिल्पं संपेश्य चासकृत् । शिल्पं प्रति करानेवं शिल्पिनः प्रति कार्यत् । शान्ति 87, 15.

<sup>238.</sup> बह्वावानीऽल्पिनिःस्नावः स्वातः पूजितवैवतः । ईटिसतद्रक्षसंपूर्णो इच आसेर-धिष्ठितः ॥ सुक्ताकनकरःनाव्यः पितृपैतामहोचितः । धर्मोजितो व्ययसदः कोषः कोवक्समतः ॥ धर्महेतोस्तथार्धाय युरयानो भरणाय च । आपद्धे च संरत्यः कोषः कोववता सद्धा ॥ काम. IV. 62-64 quoted in राजनितिदरनाकर p. 34.

through the action of the heads of the departments viz. agriculture, trade-routes (both on land and water), the capital, water embankments, catching of elephants, working mines and collecting gold &c., levying wealth (from the rich), founding towns and villages in uninhabited spots. The Mānasollāsa (II. 4 verses 539-540 p. 77) advises the king to spend ordinarily three-fourths of the yearly revenues and save one-fourth. Sukra (I. 315-317) prescribes that the king should save 1/6 of his total annual income and should spend 1/2 of the whole on the army and one-twelfth each on charity (to the learned, the poor and helpless &c.), ministers, inferior officials, and his private purse or expenses. Sukra IV. 2. 26 requires the king to have as much stock of grain as would be required for three years' consumption in his country. In IV. 2. 13 he sets before the king the impossible ideal that his treasury should be so full that he can support his army for 20 years if no taxes from agriculture or tolls were raised or no fines were recovered. The Manasollasa (II. 4. 394. 397 p. 64) says that the king's treasury should be always full of gold, silver, jewels, ornaments and costly clothes, that pure gold in the form of niskas (coins) or bars or ornaments should be held in the treasury. Kaut. (IV. 3) as stated above permitted the king in famines to make the rich disgorge their wealth. In V. 2 he remarks that if after making special requests for additional taxation, when the treasury is empty and some danger is impending, to the cultivators, merchants, wine-sellers, prostitutes and those who rear pigs, poultry, cattle &c., the king may request the rich to give as much of their gold as they can and the king may honour them by bestowing on them a post at his court, or the dignity of an umbrella, a turban or some decoration in return for their wealth<sup>239</sup>. He permits the king in calamities to take away the wealth of the corporations (saighas) of heretics and of temples also, to set up all of a sudden on one night a god or a platform (caitya) for a holy tree or a sacred place for a man of miraculous powers and provide for fairs and merry gatherings there and secure the necessary money<sup>240</sup>.

<sup>239.</sup> सारतो वा हिरण्यमाढ्यान्याचेत । यथोपकारं वा स्ववका वा यद्वपहरेयुः स्थान-छत्रवेष्टनविसूवाश्चेषां हिरण्येम प्रयच्छेत । अर्थकाख्य V. 2.

<sup>240.</sup> Compare note 164 above about the Mauryas who wanting money set up images, according to Patañjali. The Rājataranginī (V. 166-177) describes the exactions of king Śankara-varman of Kashmir (883-902) A. D. He plundered 64 temples under the pretext of supervision. He imposed taxes on grhakrtya (i. e. on upanayana, marriages &c.). In the 11th century king Harsa of Kashmir plundered most of the temples (Rājataranginī VII. 1090).

recommends many other tricks and dodges for securing money. which are passed over. Perhaps the only redeeming feature of these devices is that Kautilya is careful to point out that they were to be employed only against the seditious and the irreligious and not against others (V. 2 'evam dūsyesradhārmikesu varteta netaresu'). Vide Nîtivākyāmrta (kośa-samuddeśa) p. 205 for similar provisions to replenish a depleted treasury. The Parasurāmapratāpa (Rājavallabhakānda, folio 27b) quotes a verse which recommends resort to alchemy for replenishing the treasury 240a. Sukra IV. 2. 11 advises the king when in financial difficulties to promise interest to the rich and take their wealth and to return it with interest when the difficulties are got over<sup>241</sup>. Santi (88, 29-30) asks<sup>242</sup> the king to honour the wealthy men in his kingdom, since they constitute an important element of the realm and are the most eminent among all beings and to request them 'confer along with me favours on the people'.

Several reasons are assigned for people's payment of taxes to the king. Gaut. X. 28 says that they should do so because he protects them. In some places the idea put forward is that taxes are the wages (vetana) of the king and that the subjects made a contract with the king Manu to that effect. Vide Sānti 67 and 70. 10, Baud. Dh. S. J. 10. 1, Nār. 18. 48, Kaut. I. 13 (quoted on p. 21 above). Kāt. 243 (verses 16-17) states that as the king is the owner of the earth but not of other kinds of wealth, he is entitled to get the sixth part of the produce of land and that since human beings reside on land they are declared to be owners (in ordinary parlance, but they have only a qualified ownership). Several kinds of taxes are mentioned in the dharmasāstras, arthasāstras and the inscriptions. The oldest

<sup>240</sup> a. धातुवाद्वयोगेश्च विविधैर्वर्धयेद्धनम् । ताम्रेण साधयेत्स्वर्णे रोटवं बङ्गेन साध-येत् ॥ परशुरामप्र. (राज॰ folio 27 b).

<sup>241.</sup> धनिकेम्यो भृतिं दृत्वा स्वापत्तौ बद्धनं हरेत् । राजा स्वात्यत्ममुत्तीर्णस्तस्यं वृद्यात्मवुद्धिकम् ॥ शुक्र IV. 2, 11.

<sup>242.</sup> धानिनः पूजयोश्वित्यं पानाच्छाद्वनभोजनैः। वक्तव्याश्वालगृङ्कीध्वं प्रजाः सह मये ति वै ॥ अङ्गमेतन्महृद्वाज्ये धनिनो नाम भारत । ककुदं सर्वभूतानां धनस्थो नात्र संशयः॥ शान्ति 88. 29-30.

<sup>243.</sup> कात्यायनः। भूत्वामी तु स्मुतो राजा नान्यञ्ज्यस्य सर्वद्या। तत्कलस्य हि बङ्गभागं प्राप्तुयान्नान्यथेव तु ॥ भूतानां तासिवासित्वास्त्वाभित्यं तेन कीर्तितम् । राजनीतिर्वः p. 271. Vide H. Dh. vol. II. pp. 865-869 on the question of the king's ownership of land. राजनीतित्र. explains 'तासिवासित्वात् भूनिवासित्वात् । स्वामित्वं राज्ञ इति शेषः ः ा interpret differently.

word for a tax paid to the king is 'bali'. Rg. VII. 6. 5 844 and X. 173. 6 speak of the common people as 'balihrt' (bringers of bali, tribute or tax for the king). In the Tai, Br. (II. 7, 18, 3) it is said 'the people bring ball to him'. In the Ait. Br. (35.3) the waitya is characterized as 'balikrt' (payer of taxes to another). since brahmanas and ksatrivas were mostly exempt from taxation. Vide Prof. Hopkins' 'Social condition of the ruling class' J. A.O. S. vol. XIII. p. 89 and Fick p. 119 (as to the evidence of the Jatakas on taxation). Manu VII. 80, Matsya 215, 57. Rāmāyana III. 6. 11, Visnu Dh. S. III. 22 employ the word 'bali' in the sense of the 6th part of the produce of land that the king levied as tax. In the Rummindei Pillar Inscription of Aśoka (Corpus I I. vol. I. p. 164) it is said that the village of Lummini was made free from the payment of 'bali', but had to pay one-eighth share. 245 Here 'bali' is contrasted with 'bhaga' which is a general term. The word 'kara' appears to mean a tax in general. Vide Ap. Dh. S. II. 10. 26. 10. Manu VII. 128, 129, 133, Vas. 19, 23, Visnu Dh. S. III. 26-27. The word 'bhaga' (share) is also general and means the king's dues on land, trees, drugs, cattle, wealth &c. Vide Manu VII. 130-131, VIII. 305, Vispu Dh. S. III. 25. This meaning of 'bhāga' is ancient. We saw above (p. 112) that bhāgadugha is one of the ratning of the king. The Amarakośa treats bali, kara, and bhāga as synonymous.

The word 'sulka' generally means the tolls or customs duties levied from vendors and purchasers on merchandise carried into or out of the kingdom (Sukranītisāra IV. 2. 108). The Mahābhāsya on the vārtika āyasthānebhyasthak' on Pān. IV. 2. 104 gives saulkika and gaulmika as examples, indicating thereby that sulka or toll was levied as a source of income (āya) at the toll-gate.

The principal and perennial sources of income to the state were three viz. the king's share of the produce of land, tolls and customs duties, fines levied from wrongdoers or defeated litigants (vide Śānti 71. 10 and Śukra IV. 2. 13). From this and from Manu X. 119-120 it appears that the principal tax-payers

<sup>244.</sup> स निक्रमा नहुवो यहां अग्निर्विशक्षके वलिहतः सप्तीमः ॥ क्र. VII. 5. 5; अभी त हुन्यः केवलीविशो वलिहतस्करत् ॥ क्र. X. 173. 6; एरन्स्यस्म विशो वलिम् । ते, आ. II. 7. 18. 3.

<sup>245.</sup> लुमिनियाम उपलिक (उद्गलिकः) कटे अठमागिये (अद्यभागिकः) च । Corpus I. I. vol. I. p. 164.

were agriculturists, traders, manual workers and artisans. Manu VIII. 307 quoted in the Dandaviveka of Vardhamana (p. 5) it is said that the king who, without affording protection, levies bali, kara, śulka, pratibhoga (pratibhāga in the printed smrti) and danda (fines) goes at once to hell and Vardhamana explains kara as the dues recovered every month from villagers and city-dwellers (every month or twice a year in Bhādrapada or Pausa according to Kullūka), sulka as the twelfth share recovered from traders, pratibhoga as the dues in the form of fruits, flowers and vegetables presented every day. A few remarks on these and other taxes must be made here. Manu VII. 130, Gaut. X. 24, Visnu Dh. S. III. 22, Mānasollāsa (II. 3, 163 p. 44) and several others prescribe that the king is entitled to the 6th. 8th or 12th part (only sixth in Visnu, also 10th in Gaut.) of the yield of grain from land. Brhaspati and the Visnudharmottara<sup>246</sup> (II. 61. 60-61) quoted in the Rājanitiprakāśa (pp. 262-263) make it clear under what circumstances these different shares are to be taken: viz. the king takes 1% of \$ukadhanya (awned or bearded grain like wheat and barley), 1/8 from simbidhānya (grain in pods), 10th part from crops grown on land that was fallow for many years, 1/8th from lands sownin the rainy season and one-sixth from land: that have spring crops. The tax was to be paid once every year or once in six months according to the custom of the country. The varying rates prescribed by Kautilya have been indicated in describing the duties of the sitadhyaksa. Sukra (IV. 2, 121-122) gives a salutary rule that if a cultivator constructs a tank, a well or an artificial water-course or brings under cultivation land previously fallow, the king should not levy a tax thereon till the person making the expenditure has recovered twice the amount spent by him. Kaut. (II. 1) provides that the king may show favour (anuaraha) to the cultivators by supplying them with seed, cattle and money and that they should return the advances by easy instalments and that the king shall bestow favours and remissions (parihāra) in such a way that they might tend to swell the treasury and not tend to its

<sup>246.</sup> विष्णुधर्मोत्तरे । श्रुकधान्येषु बङ्गागं शिम्बीधान्येष्वधाष्टमम् । राजा बल्यर्धमाद्याद्देशकालाञ्चरूपतः ॥ श्रुकशिम्ब्यतिरिक्ते धान्ये मञ्जगीतमोक्तो द्वादशो दशमो वा भागः । तथा च बृहस्पतिः । दशाष्ट्वष्ठं न्यूपतेर्भागं द्यात्क्रयीयलम् । स्निलाह्वर्षावसन्ताच्च कृष्य-माणाद्यधाक्तमम् ॥ ... ... स एवाह । देशस्थित्या बर्लि द्युर्भूतं वण्मासवार्षि कम् । एव धर्मः समाख्यातः कीनाशानां पुरातनः ॥ राजनीतिष्रः pp. 262-263 and श्राजधर्मकाण्ड p. 63 (for last two verses).

depletion. 147 It has already been stated that according to the smrtis the ordinary share of the king was one-sixth, but that in case of the danger of invasion or similar calamity he was allowed to raise it to one-fourth. Megasthenes (Fragment I, p. 42) says that no person is permitted to own land and that besides the land tribute people pay into the royal treasury a fourth part of the produce. This shows that the tax on land was very heavy in the times of Candragupta probably owing to his wars to drive away the Greeks and the huge armies that he had to employ. Manu VII, 130, Gaut. X. 25, Visnu Dh. S. III, 24, Mänasolläsa (II. 3, 163 p. 44) hold that the king is entitled to the 50th part of the cattle reared by herdsmen and of the interest carned by those who lend money at interest. This last appears to be analogous to modern income-tax. The Śukranītisāra IV. 2, 128 makes the tax to be  $\frac{1}{32}$  on the interest earned by money-lending. 248 Visnu adds cloth to these two. Manu VII. 131-132, Gaut. X. 27, Visnu Dh. S. III, 25, Visnudharmottara II. 61, 61-63 and Manasollasa lay down that the king is entitled to a sixth part of trees, meat, honey, clarified butter, perfumes (like sandal-wood), medicinal plants (like  $gud\bar{u}c\bar{i}$ ), rasa (salt &c.), flowers, roots (like turmeric), fruits, leaves (like palm leaves), vegetables, grass, hides, articles manufactured from bamboo slips, earthenware, articles prepared from stones. Visnu adds deer hides to these.

Sulka is of two kinds, what is levied on goods carried by land and what is levied on goods carried by water (Mit. on Yāj. II. 263). Gaut. X. 26 and Viṣṇu Dh. S. III. 29 state that the sulka is 1/20th part on merchandise for sale (bought and sold in the country itself) which is interpreted by some (like Haradatta and Nandapaṇḍita) as meaning that 5 per cent of the price of articles sold should be taken by the king as tax, while the Rājanītiprakāsa (p. 264) explains that the king is entitled only to five per cent of the difference between the cost price and the sale price of merchandise. Manu VIII. 398 also is susceptible of these two interpretations, as the commentaries of Medhātithi and Kullūka show. The Viṣṇu Dh. S. (III. 29-30) prescribes that the king takes one-tenth on merchandise produced in his own country and one-twentieth on goods imported from a foreign

<sup>247.</sup> धान्यपशुहिरण्येश्वीनानसुगृह्णीयासान्यसुशुक्षेन द्याः । अस्प्राहपरिहारी चैन्यः कोशहृद्धिकरौ द्यात् । कौटिल्य II. 1. p. 47.

<sup>248.</sup> वार्धुषिकाञ्च कौसीझावू झार्त्रिज़ांज्ञं हरेन्त्रुप: । क्षुक्र. IV. 2. 128.

country. Yāj. 11. 261 says that the sulka on goods is twentieth part of the prices of the goods. Kaut. (II. 21) in his chapter on the superintendent of tolls (sulkadhyaksa) sets out several rules, of which a few interesting ones are given here. Commodities intended for marriage or taken by a bride from her parents to her husband or meant as presents or for the purpose of sacrifices or the acconchement of women or for the worship of gods, or for the ceremonies of caula, upanayana, godāna, or for the observance of a water or for the consecration of a person for a sacrifice and for other special ceremonies shall be allowed to go free of tolls. Whatever commodities would cause harm to the realm or are useless should be destroyed; whatever is of great benefit and seeds not easily available should be allowed to be imported without charge 249. He further says (11, 22) that sulka is levied on exports and imports of merchandise and that on imports the tax will be one-fifth of the price of the commodities (as a general rule) and prescribes varying rates (16, 1/10, 1/15, 120, 1/25) on different kinds of articles. In II. 28 (on the superintendent of shipping) Kautilya gives further rules some of which have been already noted. prescribes rules for ferries also, viz. that brahmanas, ascetics, children, very old people, sick men, messengers, pregnant women are to be provided with free passes by the superintendent enabling them to use the ferries. A man with a load and small animals were to pay one masa at a ferry, a cow or a horse two masas and so on. The Manasollasa (11.4, vv. 374-376 p. 62) prescribes that the king should well guard all harbours (relā-puru) that are near the sea, that when the boats of sailors residing in his own country return to the harbour the king should charge one-tenth (of the price of goods brought) as the duty and that when foreign boats are driven to his harbour by an unfayourable wind, the king should confiscate all their merchandise or may give a little to the owners of those boats. In this connection a very interesting inscription may be referred to. The Motupalli pillar Inscription 250 of the Kākatīya king Ganapatideva (of

<sup>249.</sup> राइपीडाकरं भाण्डसन्धिन्यादकलं च यत् । महोपकारसन्ध्नकं कुर्याद्वीजं तु इर्लभम् ॥ कौटिल्य II. 21, verse at end.

<sup>250.</sup> पूर्वराजानः पोतपात्रेष्वन्यदेशाहेशान्तरपञ्चलेषु हुर्वातेन समापतितेषु अगेन्वतीर्थ-संगतेषु च संभूतानि करितुरगरत्नादीनि वस्तुनि सकलानि चलाव्यहरन्ति । वयमपि प्राणे-भ्योपि वरीयो धनमिति समुद्रयानकृतमहासाहसैभ्यस्तेम्यः क्लासुरुकाहृते कृपया कीर्त्ये धर्माय च सर्थे वितराम इति । तच्छुल्कपरिमाणं; then a Telugu passage about the dues, Vide E. I. vol. XII. p. 195.

1244-45 A.D.) issues (E.I. vol. XII p. 195) a charter of security (abhaya-sāsana) to the sailors who ply between towns in different countries, islands and continents: 'when ships that made voyages from one country to another were driven or were shattered or touched at a place that was not meant as a place of call, owing to unfavourable winds, former kings forcibly took away all commodities therein such as gold, elephants, horses &c.; but we considering that wealth is dearer than life itself. have with kindness decided to give everything except the fixed sulka to those sailors who undertake the great venture of crossing the sea, so that thereby we shall secure fame and righteousness; the sulka fixed is as follows'. About sulka to be levied on goods brought by the sea the Baud. Dh. S. (I. 10. 15-16) prescribes that it is 10 per cent of the cargo except one best article (which is totally exempted). In the Kharepatan grant of the Silara king Rattarāja dated sake 930 it is provided that one golden gadiyāna was levied as duty on each vessel that came from another country (dvipantarayata-vahitrat) and one golden dharana had to be paid on each vessel coming from the district of Kandalamuliya excepting Cemulya (modern Cheul) and Candrapura. Vide E. I. vol. III. p. 292 at p. 301. Sukra (1V. 2). 109-111) lays down some very reasonable rules viz. on the same commodity sulka is to be taken in the same country by the king only once and never more than once; the king may take either 1/16. 1/20 or 1/32 from the vendee or vendor; no sulka is to be taken from the vendor when he has to sell his goods at the same price at which he bought them or for less than the cost price; the king should always take from the buyer the proper sulka after seeing what profit he is going to make. (sambhuya-samutthana verses 14-15) lays down that whatever is to be used by śrotriyas (brāhmanas learned in the Vedas) for domestic purposes is exempt, but not what they may employ in trade; the gifts received by brahmanas, the property of stageplayers, whatever is carried on a man's shoulders—on all these no sulka must be levied. The exemption of brahmanas and others from taxation has already been dealt with in H. Dh. vol. II. pp. 143-145. Gaut. X. 9-12, Ap. Dh. S. II. 10, 26. 10-16, Vas. 1. 42-46 and 19. 23-24, Manu. VIII. 394 exempt a learned brahmana, the women of all varnas, all boys before the signs of puberty appear, all those who stay with a teacher for study. ascetics who are intent on dharma, sūdras that do menial work such as washing the feet of higher varnas, the blind, the deaf and dumb, the diseased, the cripple, an old man of 70 years or

more. Though these really required more protection than most people, humanity and higher feelings made them exempt from taxes from very ancient times. The claims to exemption were probably exaggerated and not respected in practice. For example, Nārada (VI. 14) states that the king is not to levy tells or customs duties on articles required by śrotriyas for domestic use but if they engaged in trade they had to pay taxes on merchandise. 251 The Mit. on Yaj. II. 4 states that the six exemptions mentioned in Gaut. (VIII. 12-13) apply only to a very learned brahmana and not to all brahmanas. Manu. VII. 133 provides that a king even when he has lost everything should not levy a tax on śrotriyas and relying on this the Vaijayanti explains Visnu Dh. S. III. 26 as referring only to learned The Rāmāyana (III, 6, 14) 35 la states, differing from other authorities, that the king shares one-fourth of the merit of munis (ascetics) dwelling in his kingdom. There was a corresponding liability on the king; viz. he shared half and half in the demerit due to the sins committed by the subjects that are not properly restrained by him (Yaj. 1, 337). Manu and Visnu, Dh. S. III. 28 and Visnudharmottara II. 61, 25 say that he reaps the sixth part of the sin of his subjects.

Kaut, in II. 15 mentions numerous kinds of taxes or dues that were levied by the king. It is not possible to explain many of the terms used by him. In the ancient inscriptions, when making grants of a village and the like, it is usual for the kings to specify the exemptions from taxes and dues that went with the grant. Such exemptions were called parihāra, which word occurs in Kautilya and also in the Hāthigumphā Inscription of Khāravela (in the 2nd century B. C., E. I. vol. xx at p. 9) where we read 'bamhanānam jātim parihāram dadāti'. In certain early records even, these exemptions are said to be eighteen, e. g. in the Hīrahadagalli plate of Sivaskandavarman (E. I. vol. I. p. 6) and 252 the Omgudu plate of Vijayaskandavarman

<sup>251.</sup> सद् अोजियवजर्यानि जुल्कान्याहुः प्रजानता । गृहोपयोगि यञ्जेषां न तुः वाणिजयकर्मिण ॥ मारद् VI. 14; बाह्मणेम्यः करादानं न कुर्यात् । विख्युधर्मसूत्र III. 26, on which वैजयन्ती says 'परंतु ओजियम्यः । जियमाणो ... करानिति मानवात् ।'

<sup>251</sup> a. यश्करोति परं धर्मे शुनिर्मूलफलाशनः । तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ रामापण, अरण्य 6. 14.

<sup>252.</sup> The passage in the plate of Sivaskandavarman (E. I. vol. I. pp. 8-9) is rendered by Dr. Bühler as 'this garden ..... is to be free from taxes, free from the taking of sweet and sour milk, free from troubles about

(E. I. 15 p. 250). Vide H. Dh. vol. II. pp. 864-865 and notes thereon for grants containing names of numerous taxes that were remitted to the grantees and 'Pandyan kingdom' by Prof. Nilkanta Śāśtri p. 217 on the same subject.

Fines as a source of revenue will be discussed in the next section about 'law and justice'. The king had numerous other sources of income. Kaut. (Il. 12) describes the duties of the superintendent of mines. Every thing dug up from mines belonged to the king (Visnudharmasutra III. 55). According to Manu VIII. 39 and Medhātithi thereon the king is entitled to a half (or some share  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$  &c.) of the ore dug out of mines, as he is the lord of the earth and gives protection. In modern times under sec. 69 of the Bombay Land Revenue Code, Government have a right to all mines and minerals. The Parasuramapratapa 252, quotes a verse: 'Brahmā arranged that the king was (to be) the owner of all wealth and specially (wealth) that is inside the earth. while Kat. (16-17) says (vide note 243) 'the king is declared to be the lord of the land, but never of other kinds of wealth: therefore he should secure the sixth part of the fruits of land. but not otherwise at all. Since human beings reside on it (land) their (qualified) ownership thereof has been declared'. For further discussion of the theory of the king's ownership of all land, vide H. of Dh. vol. II. pp. 865-869. The State itself manufactured salt, took its share in salt manufactured by private persons and levied  $\frac{1}{R}$  as State dues on imported salt. Kautilya mentions ten kinds of revenue from mines.

#### (Continued from the last page)

252 a. धनानामिश्वरी राजा बद्धाणा परिकल्पितः । धूमतानां विशेषेण भर्तासी विद्याधिपः ॥ q. in पर्श्वरामप्रताप folio 27a.

Mānasollāsa (Il. 3. verses 332 and 361) asks the king to guard mines of gems, gold and silver and declares that the Creator made the king the ruler over all wealth and especially over what is inside the earth. Rudradaman (150 A.D.) boasts that he filled his treasury by means of bali, sulka and bhaga levied according to the sastras and that his treasury overflowed with heaps of gold, silver, diamonds, lapis lazuli and other gems (E. l. vol. VIII. p. 36 at p. 44). Kaut. (IV. 1) says that those who sweep the dust (near mines &c.) should get one-third of the valuable things found and the king should get two-thirds and all jewels. The king had also monopolies in certain matters. He alone could catch elephants. Kaut. (II. 31-32) and Manasollasa (II. 3, pp. 44-58) deal with this matter, the latter describing several methods of catching elephants. Medhatithi 253 on Manu VIII. 400 says that kings have a monopoly as to elephants because it is well-known that they are most useful to them and he specifies certain monopolies such as those in saffron, silken cloth and wool, horses, pearls and jewels. Megasthenes (Fragment XXXVI. p. 90) states that a private person was not allowed to keep an elephant or a horse and that those animals were held to be the special property of the king.

The king recovered a sort of road cess through officers called antapüla (guardians of borders or boundaries) viz. 1½ paṇa on each eart loaded with merchandise, half a paṇa on each head of cattle, ¼th paṇa on minor quadrupeds, and one māṣa on a load carried on a man's shoulders (Kaut. II. 21 p. 111). Sukra IV. 2. 129 permits for the repairs to the roads a tax on those who use roads. Revenues were raised in numerous other ways such as by charging for stamping weights and measures, by fees levied from keepers of gambling halls, from players, singers and musicians, from prostitutes, from forests and pastures &c. Brhat-Parāṣara X. p. 282 allows the king in a financial crisis to use even temple funds and make them good when freed from his difficult position. Similarly it allows the king (in difficulty) to take the wealth of usurers, of low people,

<sup>253.</sup> यानि भाण्डानि राजीपयोगितया यथा हस्तिनः काइमीरेषु कुक्कुमगायेषु पहोर्णा-दीनि प्रतिश्येष्टव्या दाक्षिणास्येषु मणिसुक्तादीनि। मेघा. on मसु VIII. 400. The passage as printed by Mandlik and Gharpure is corrupt. We should rather read यथा हस्तिनः । काइमीरेषु कुक्कुमं प्राव्येषु यहोर्णादीनि. Saliron is still a monopoly in Kashmir. 'सरकपांसुधावकाः सारविभागं स्रभेरत् । हो राजा रत्नं च। अर्थजाक IV. 1.

of heretics and prostitutes, as the continuance and prosperity of temples and the others depend upon the king. 254

The Rajatarangini (VII. 1008) notices that a tax was levied on Kashmirians performing śrāddha at Gayā. An inscription of Vikramāditya V found near Gadag dated sake 934 (1012-13 A. D.) refers to taxes levied on upanayana, marriages. vedic sacrifices &c. (E. I. vol. 20 p. 64). It appears that the king of Anahilavād, Siddharāja (1094-1143 A.D.), levied a tax on pilgrims going to Somanātha at the frontier town Bāhuloda and it is said that the tax yielded 72 lakhs of rupees a year, which Siddharaja remitted for the sake of and at the intervention of his mother; vide Bom. G. vol. L. part 1 p. 172 and Prabandha-cintāmani (p. 84, Tawney). The amount is probably very highly exaggerated in order to glorify Siddharāja, but this shows that the yield of the pilgrim tax must have been substantial. The Manasollasa in its great desire to help the king with the accumulation of wealth advises the king even to resort to alchemy. 255

A question may be asked: what were the means of preventing a king from being over-exacting and tyrannical in his taxes? Kaut. (VII. 5. pp. 276-277) cites at great length the causes that lead to the impoverishment of the subjects, to their being greedy and disaffected. Among these he mentions 266 not paying what ought to be paid and exacting what ought not to be exacted, not punishing the guilty and severely punishing the guilty, not protecting the people against thieves and robbing them of their wealth. He then states that when the subjects become impoverished they become greedy and when greedy they become disaffected and voluntarily go over to the side of the king's enemy or destroy their own king. In another

<sup>254.</sup> त्रुपस्य यदि जातानि देवद्रस्याणि कोशवत् । आदाय रक्ष्य चारमानं ततस्तत्र च तत् सिपेत् । वित्तं वार्धुणिकाणां तु कद्र्यस्यापि यद्भवेत् । पायण्डिमणिकावित्तं दरकातो ल कि।हिनयो । देवनाह्मणपायण्डिमणका गणिकाद्यः । वणिम्वार्थुणिकाः सर्वे स्वस्थे राजनि स्रास्थिताः ॥ वृहत्यराशर् X. p. 282,

<sup>255.</sup> धातुवाद्वप्रयोगैश्च वितिधैर्वर्धयद्धनम्। ताम्रेण साधयेत् स्वर्ण रौट्यं घङ्गेम साधयेत्॥ मानसोह्यास II. 4, verse 327 p. 63. Vide n. 240 above.

<sup>256.</sup> अपदानिश्व देयानामदेयानां च साधनैः । अद्ण्डनैश्व द्ण्डवानां द्ण्डवानां चण्डद्यानां चण्डद्यानां चण्डद्यानां चण्डद्यानां चण्डद्यानीः । ... राज्ञः प्रमादालस्यान्यां योगन्नेमविधावपि । प्रकृतीनां सयो लाभो वैराग्यं चोपजायते ।। क्षीणाः प्रकृतयो लोभं लुडधा यान्ति विरागताम् । विरक्ता यान्त्यमिश्रं वा भर्तारं झन्ति वा स्वयम् ॥ क्षीडिल्य VII. 5.

place Kautilya (XIII. 1) suggests 257 that a conqueror may entploy spies who should encourage the subjects of his enemy suffering from famine, depredations of thieves and wild tribes to tell their king, 'we shall beg the king for favours (remission of taxes or help in the way of seeds &c.) but if he does not agree to bestow favours we shall go to another country'. So the threat of disaffection and migrating to another country were the deterrents against the tyranny of heavy taxation according to Kautilya, Santi 87. 36 says 257a that if the vaisyas (gominah, who bore the brunt of taxation) were neglected, they may disappear from the country and dwell in forests. Manu (VII, 111-112) warns kings who through folly rashly oppress their kingdoms that they may ere long lose their own lives and those of their relatives and also their kingdoms. Yaj. (I. 340-341) is even more emphatic and says that the king who seeks to increase his treasury with wealth extracted by unjust means from his realm loses his wealth in no time and meets destruction along with his relatives. 'The fire springing from the wrath caused by the harassment of the subjects does not cease without burning the family, the wealth and the life of the king.' Kātyāyana (v. 19) harps on the spiritual consequences: 'the king who unjustly takes from his kingdom taxes, fines, share of crops and tolls, incurs 258 sin, 'Sukra 259 (II. 319-321 and 370) emphasizes the keeping of daily, monthly and yearly accounts and the entering of the several items of income on the left side of the account and of those of expenditure on the right. The Nitivākyāmrta 259, refers to the appointment of auditors when there is discrepancy in the items of income and expenditure

many and a series due to the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the s

<sup>257.</sup> दुर्भिक्षस्तेनाटम्युपचातेषु पौरजाभपदान्तस्ताहयन्तः सन्त्रिणो मूयुः । राजानमनुबर्धं याचामहे निरसुब्रहाः परत्र गच्छामः । इति । कौ. XIII. 1.

<sup>257</sup>a, उपेक्षिता हि नइये सुगों मिनो रण्यवासिनः । शस्माक्षेत्र विशेषेण मुक्कपूर्व समा-

<sup>258.</sup> अन्यायेन हि यो राष्ट्रास्करं दण्डं च पार्थिकः । सस्यभागं च शुरुकं चाप्यावदीत स पापभाकु ॥ कात्यायम q. in राजनीतिम. p. 276.

<sup>259.</sup> बत्सरे बरसरे बापि मासि मासि दिने दिने । हिरण्यपञ्चधान्यादि स्वाधीनं त्वाय-संज्ञकम् ॥ पराधीनं कृतं यनु व्ययसंज्ञं धनं च तत् । ... आयमादौ हिखेत्सम्यम् व्ययं पद्धास धागतम् । वामे बायं व्ययं दक्षे पञ्चभागे च लेखयेत् ॥ ह्युक्रनीतिसार II. 321, 370.

<sup>259</sup> a. आयुष्य यथिमतिय सौ कुञलकरणकार्यपुरुषेश्यस्ताद्वि निश्चयः । नीतिवाक्यासृतp. 189 (अमारय समुद्धेज )

### CHAPTER VIII

# BALA (THE ARMY).

Bala is also called danda in Kaut, and elsewhere. According to Sumantu danda means 'punishment, corporal or monetary' and the army with its four arms is included by Sumantu under kośa (acc. to S. V. p. 46). 260 In the Rgveda we have frequent references to armies, weapons, battles &c. The word senāni occurs in Rg. X. 84. 2 where Manue (martial Fury) is invoked to be the Commander. 861 Rg. VI. 75 is full of references to bows, arrows, armour, bow-strings, quiver, charioteer, horses, chariots &c. Kām. (XIII. 34-37) states that the king possessed of a sound financial position increases his depleted army, supports his own subjects and is depended upon even by his enemies. All the following result from the possession of a (powerful) army viz. increase of the wealth of one's friends and enemies and of the (king's) territories, prompt attainment of objects that seemed distant, protection of what is already secured, destruction of the armies of the enemy, the keeping together of one's army. Most authorities agree in saving that troops are of six kinds viz. manda (hereditary), bhrta or bhrtaka or bhrtaa (hired troops), sreni (guild troops), mitra (troops of an ally or friendly power or feudatories), amitra (troops that once belonged to the enemy), atari or ātarika (wild tribes as troops). Vide Kaut, 262 IX, 2 (first sentence), Kām. XVIII. 4, Agnipurāna 242. 1-2, Mānasollāsa (II. 6, verse 556 p. 76). The first three works say that each earlier variety of troops is superior to each later one. Manda troops corresponded to the modern standing army. since Kaut. (IX. 2) prefers them on the ground that they depend on the king for maintenance and are being constantly drilled. They most probably consisted of persons who and whose ancestors got tax-free lands in lieu of military service. The Sabhaparva 5.63 appears to refer to four kinds (omitting śreni and amitra) and Yuddhakanda 17, 24 refers to five (omitting sreni).

<sup>260.</sup> दण्डः चतुरङ्गसैन्यं न भवति । अधराधानुसारेण शारीरोधेवण्डः परिकल्पनीयः । अयममिसन्धिः-सुमन्तुमते चतुरङ्गसैन्यस्य कोश एवान्सर्भाव इति । स. वि. p. 46.

<sup>261.</sup> अग्निरिय मन्यो त्यिवितः सहस्य सेमानीर्मः सहूरे हुत एथि । आ. X. 84. 2.

<sup>262.</sup> मीलभूतकश्रेणीभित्रामित्राटवीवलानां समुद्धानकालाः । ... पूर्व पूर्व चौवां श्रेपः संनाहिषितम् । कार्टिस्य IX. 2.

The Asramavāsikaparva 263 (7.7-8) names five kinds (except amitra) and states that maula and mitra armies are superior to the rest and hired troops and srepi troops are each other's equals. This division of armies into various kinds is mentioned in the grant of Dhruvasena I of Valabhi in Gupta-Valabhi year 206 (E. I. vol. XI. p. 106, where the king is said to have acquired the kingdom with the help of maula, blirta, mitra and śreni armies ). Mānasollāsa defines the ātavika 264 army as consisting of niṣūdas. mlecchus and similar castes dwelling in the vicinity of mountains and amitra troops as soldiers who once belonged to an enemy king but being defeated were taken captive and made slaves. According to the Rajanitiratnakara (p. 38) 'aribala' means 'troops that come to a king after leaving the king's enemy'. Kām. XVIII. 7 says that the atavika troops are, by nature, irreligious, greedy, anaryas and non-observers of truth. They correspond to the pendharis and freebooters of later times. The reasons why hereditary and other troops are superior to amitra and ātavika varieties are explained at great length by Kaut, IX, 2 and Kām, XVIII. 5-9. Kaut. (IX, 2) states that an amitra army led by an arya is superior to wild tribe troops. Both of them are out for plunder and in case no plunder can be had or when there is a disaster they may prove as dangerous as snakes. By śreni-bala he has in mind the organized bands of soldiers to whom he refers elsewhere as 'vārtāšastropajīvinah' (vide p. 89 above). As it is not unlikely that members of trade-guilds either themselves learnt the profession of arms or engaged soldiers for the protection of their merchandise and property, these could be pressed into his service by a king in case of need and were distinguished from the hereditary army and hired troops as 'sreni-hala'. Differing from the ācāryas that troops composed of brāhmanas, ksatriyas, vaisyas and śūdras are superior for enlistment in the order of the castes, Kaut, holds that an army of ksatrivas well-trained in the wielding of arms or an army of

<sup>263.</sup> आहर्ष्यत बलं राजा मौलं मित्रबलं तथा । अटबीबलं भृतं चैव तथा श्रेणीबलं प्रभो । तत्र मित्रबलं राजम् मौलं चैव विशिष्यते । श्रेणीबलं भृतं चैव तुस्ये एवेति मे मितः ॥ साध्यमवासिक 7. 7-8.

<sup>264.</sup> पर्वतीपान्तसंवासिनिवाद्ग्लेच्छजातिकम् । अधमं तत्समारूपातं बलमाटविकं दुधैः ॥ ज्ञान्तवास्तु समाकान्ता दासभावस्तुतिकाः । तेवां वलं तु विज्ञेयममित्रजवलं सुधैः ॥ मानसीक्षास II. 6, verses 559-560 p. 79.

vaisyas and sudras having greater numerical strength is better than an army composed of brahmana soldiers, since an enemy may win over the latter army by prostrating himself before them. 265 Vide H. Dh. vol. II. pp. 122-123 for discussion on the question whether brahmanas could become soldiers. In Udvogaparva 96. 7 (cr. ed. chap. 94) it is said that king Dambhodbhava every day asked in the morning whether there was any sūdra, vaišya, ksatriya or brāhmana equal or superior to him in armed conflict. That shows that soldiers of castes other than ksatriyas were not unheard of in the Epic age. Kam. IV. (63, 65, 67) says that the hereditary army (pitr-paitāmaha) should consist mostly of keatriyas. In the Maliya copperplate of Mahārāja Dharasena II (252 Valabhi samvat i. e. 571-72 A. D.) Bhatarka, the founder of the Valabhi dynasty, is said to have secured the kingdom with the help of maula, bhrta, mitra and śrepi troops (Gupta Inscriptions p. 165). Śukra (II. 137-139) says that the soldiers may be śūdras. ksatriyas, vaisyas, mlecchas or of mixed castes, provided they are brave, restrained, well-built, devoted to their master and their dharma, and hate the enemy. Santi (101, 3-5) describes in what respects soldiers from Gandhara, Sindhu and other countries and Yavana and Deccan soldiers excel, remarks that brave and strong men are to be found everywhere (verse 6) and that men from the border (i. e. bhillus and kaivartas according to Nilakantha) are desperate fighters, would never run away from battle and so should be preferred for enlistment in the army (verse 19). The Yasastilaka III (pp. 461-467) describes the characteristics of Northern Indian (auttarapatha), Deccan (dāksiņātya), Dramila (South Indian), Tirhut (Tairabhukta) and Guriara soldiers. An army was said to be composed of four parts, viz. elephants, horses, chariots and foot-soldiers (caturanga bala). Kām. XVIII. 24 says that bala is sixfold. viz. the four sections of infantry, cavalry, chariots and elephants together with mantra (line of policy) and kośa (treasury). In Santi. 103. 38 the army is said to have six angas (the wellknown four plus kosa and roads for traffic). According to Kautilva (IL 2, VII, 11) and Kam, XIX, 62 the destruction of

<sup>265.</sup> ब्राह्मणक्षात्रियवैद्यसूत्र्सैन्यामां तेज:प्राधान्यात् पूर्वं पूर्वं स्रेयः संनाद्दयितुःसित्या-चार्याः । नेति कौदिल्यः । प्रणिपातेन ब्राह्मचर्लं परोभिद्वारयेत् । प्रहरणविद्याविनीतं तुः सन्त्रिय-चर्लं स्रोपो बहुलसारं वैदयसूत्वस्तामिति । कौदिल्य IX. 2.

the enemy's forces and victory depended on elephants. 254 Santiparva (100. 24) says that an army in which the infantry predominates remains firm and that cavalry and chariots are all right when there is no rain. Santi (59, 41-42) enumerates eight elements of the army viz. the well-known four (elephants etc.). visti (labourers or porters who gave free labour and were only fed but were paid no wages), boats, spies, and guides (deśika). 267 Vide Santi 121. 44 also. In the Mahabharata elephants do not. except in rare cases, play any role in the fighting that went on, while chariots and the other arms of an army are described everywhere. In the Virātaparva (65.6) Vikarna was seated on an elephant when he attacked Arjuna; Bhismaparva 20, 7 refers to Duryodhana as riding an elephant and (95, 32-33) Bhagadatta is described as seated on an elephant when he attacked Bhima. In this respect the Epic carries on the vedic tradition. Megasthenes (Fragment 1 p. 30) notes that in ancient India elephants were trained for war turned the scale of victory. Vast armies were kept by ancient kings and emperors. When Satrughna started against the demon Lavana he had an army of 4000 horses, 2000 chariots and 100 elephants with him (Rāmāyaṇa VII. 64. 2-4). In the Daśakumāracarita VIII the cynical jester Vihārabhadra reminds his master that the latter had 10000 elephants, three lakhs of horse and numberless foot-soldiers (B.S.S. p. 133, of ed. of 1919).

<sup>266.</sup> हस्तिप्रधानो विजयो राज्ञाम्। कौटिस्य II. 2'; हस्तिप्रधानो हि परानीकवधः। कोटिल्य VII. 11; नागेषु हि क्षितिभुजां विजयो निवद्धस्तरमादुजाधिकवलो चुपतिः सदा स्पात । कामन्त्रक XIX. 62; मुख्यं दन्तिवलं राज्ञां समरे विजयेषिणाम् । तस्मानिजयले कार्या बहुबो द्विरदा चुपै: ।। मानसोह्यास II. 8. verse 678 p. 90: यतो नागास्ततो जप: । चधभू, p. 42; बलेब हस्तिमः प्रधानमङ् स्वैरवयवैरष्टायुधा हस्तिनो भवन्ति । नीतिवा॰ (बलस-REST) p. 207. The four feet, the two tusks, the trunk and the tail are the eight weapons of an elephant. Though the Budhabhusana (p. 42) contains a glowing eulogy of elephants, the नीतिवाक्यासूत holds that elephants, if not properly trained, cause loss of wealth (because they eat vast quantities of fodder and grains) and of lives (they trample down their own soldiers through fright) 'आशिक्षिता हस्तिन: केवलमर्थमाणहरा: '22.5 p. 208. The यशस्तिलक III. p. 491 notes 'म विभीता गजा येवां तेवां ते द्वय केवलम् । क्रेशायापि विभाशाय रणे चारमक्षाय च ।।. This has often been illustrated in battles against early Moslem and other invaders e. g. vide Elphinstone's History of India (5th ed. of 1866) p. 309 (the fate of Dahir king of Sindh against Mohammed bin Casim, when the former's elephant was struck with a fireball) and p. 329 (Anangpa) against Mahmud of Gazni) and also Cambridge History of India, vol. III. (1928) pp. 5 and 16 for the same.

<sup>267.</sup> रथा नागा ह्यास्त्रैव पादातास्त्रीव पाण्डव । विद्यिर्गावस्त्रास्त्रीव देशिका इति साहमम् ॥ अकारमेतानि कौरण्य प्रकाशानि बलस्य हु । शान्ति 59, 41~42.

Megasthenes (in Fragment XXVII p. 68) speaks of the camp of Sandrakottos (Candragupta Maurya) that had 400000 men. notes (in Fragment LVI) that the king of Palibothra had in his pay a standing army of six lakhs of foot-soldiers, 30000 cavalry and 9000 elephants (p. 141, McCrindle), that the king of Horatae (Surāstra) had 150000 foot-soldiers, 5000 cavalry and 1600 elephants (ibid p. 150) and that even the Pandyan kingdom ruled by women had 150000 foot and 500 elephants (ibid. p. 147). Vide Beal's 'Buddhist Records &c. 'vol. I. p. 213 for the armies collected by Harsa in his march against the murderer of his elder brother (viz. 5000 elephants, 2000 horse and 50000 foot-soldiers) and the vast armies that he had after six years of conquest viz. 60000 elephants and 100000 cavalry. In the Asvamedhikarparva (60, 14-20) it is narrated that when Drona assumed the post of commander-in-chief the Kauraya army had been reduced to 9 akşauhinis from eleven, that only five were left when Karna became Scnāpati and the Pandavas had then only three left and under Salya's command there were only three aksauhinis and the Pandavas could oppose to him only In reply to a question from Dhrtarastra Yudhisthira states that in the great war the total number of warriors killed in battle came to the colossal figure of 1660020006 (Striparya 26. 9). 268 The Udyogaparva gives (155. 24-26) the following table for an aksauhini: 500 elephants, 500 chariots, 1500 cavalry and 2500 foot-soldiers constituted an army called senā, 10 senās =  $prtan\bar{a}$ , 10  $prtan\bar{a}s = v\bar{a}hin\bar{i}$ , 10  $v\bar{a}hin\bar{i}s = dhxcjin\bar{i}$ , 10  $dhxcjin\bar{i}s = dhxcjin\bar{i}$  $cum\bar{u}$  and 10  $cam\bar{u}s$ =aksauhini. The Kauravas had eleven aksauhinis and the Pandavas had?. If we take the table in Adi 2. 19-22 one aksauhini contained 21870 elephants, the same number of chariots, 65610 horses and 109350 foot-soldiers. 269 But if the other tables be followed then the numbers may be much larger still. Another table furnished by Udyogaparva 155, 28-29 is: 55 men constituted patti, 3 pattis = senāmukha or gulma, 3 gulmas=gana and there were ayutas (10 thousands) of ganas in the army of the Kauravas. The Adiparva (2. 19-22)

<sup>268.</sup> दशायुतानामयुतं सहस्राणि च विंशतिः । कोट्यः वष्टिश्च वद् चैव ह्यस्मिन्साजन् सुधे हताः ॥ क्रीपर्व 26. 9.

<sup>269.</sup> एको रथो गजन्मेको मराः पश्च पढ़ातयः। अथन्ध तुरमास्तज्ञेः पत्तिरित्यभिधी-यते ॥ पार्ति तु त्रिग्रुणामेतामाहुः सेनामुखं बुधाः। श्रीणि सेनामुखाश्येको ग्रुल्म इत्यभिधी-यते ॥ त्रयो ग्रुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणान्धयः । स्तुतास्तिस्वस्तु वाहिन्यः पूतनेति विश्वसणैः ॥ श्वमूस्तु पृतनारितस्ररितस्रश्चम्यस्त्यनीकिनी । अनीकिनी दृशग्रुणां पाहुरक्षोहिणीं बुधाः ॥ आहि 2. 19-22.

differs from both tables in some respects. The Udyogaparva 155. 22 further notes that each horseman was surrounded by ten men as attendants (narā daśa hayaścāsan pādaraksāh samantatah). Though throughout the centuries the infantry was theoretically and in practice more numerous than cavalry. not much importance seems to have been attached to them as compared with chariots or horsemen. The lexicon called Vaijayanti says that patti consists of three horses, five footsoldiers, one chariot and one elephant, that three pattis are equal to senāmukha and that senāmukha, gulma, gana, vāhini, prtanā camü, anikini represent each three times as many as the preceding one and that 10 anikinis are equal to an aksauhini, The Nitiprakāśikā 270 gives a table of groups from patti to aksauhini and remarks that each of these groups had in turn numerous supporting men e. g. each elephant was followed by a hundred horsemen and a thousand foot-soldiers and each horseman was supported by a thousand foot-soldiers (VII. 3-10). Manu VII. 192 refers to battles on water also. From references in the Mahabharata it appears that chariots had only two wheels. Vide Bhīsma 98. 47, Dronaparva 154. 3, Salya 16 24 (Saineyo daksinam cakram Dhrstadyumnas-tathottaram). Two noted warriors were told off to guard the two wheels of the chariot of the principal commanders and are called 'cakra-raksau' (vide Bhisma 54, 76, 108, 5, Drona 91, 36, Karna 11, 31, 34, 44). Chariots of great warriors were drawn by four horses e.g. Adi. 198, 15, Udyoga 48, 50, Drona 145, 81, Udyoga 83, 15-21 describe the chariot of Krsna and Udyoga 140. 21 states that chariots had small tinkling bells attached to them and also screens of tiger-skin. The Rg. contains very graphic descriptions of chariots. Chariots were generally drawn by two horses in the vedic age (Rg. V. 30, I, V. 36, 5, VI. 23, 1) and had two wheels, but the chariot of the Asvins is described as having three wheels (Rg. I. 118. 2, I. 157. 3, X. 41. 1). Ghatotkaca, however, had eight wheels to his chariot (Drona 156. 61, 175. 13). Sukranitisāra (II. 140-148) mentions another method of grouping the army. Five or six foot-soldiers made a patti over which there

<sup>270.</sup> पत्तिः सेशामुखं गुरुमं गणो वै बाहिनी ततः । पृतना चन्वनीकिन्यौ ततश्चासी-हिणी स्पृता ॥ ... पश्यंगैक्षिग्रणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम् । अनीकिनीं दृशग्रुणामाद्व-रक्षाोहिणीं बुधाः ॥ नीतिप्रकाशिका VII 3 and 10.; compare त्रिह्यं पञ्चपादातं पदेकर-धक्तु अरम् । सेन्यं सा पत्तिरेतस्यास्त्रीग्रुण्यास्त्युर्यथाक्रमम् । सेनामुखं ग्रुस्माणो चाहिनी पृतना चम्:।अनीकिनीत्यनीकिन्यः पुनरक्षौहिणी दृश ॥ verses 57-58 of the क्षत्रियाश्याय in the भूमिकाण्ड of वैजयन्ती.

was an officer called pattipa, over 30 pattipalas there was the gaulmika, over 100 gaulmikas was the officer called satānīka, who had as his assistants an officer called anusatika, a senānī and a lekhaka (scribe); the officer over twenty elephants or horses was called nāyaka (compare modern "naik"). Each of these officers should have a distinctive badge indicative of their position. Ayodhyā 100. 32 (=Sabhā 5, 48) asks: 'I hope you give at the proper time pay and rations to your soldiers according to their deserts and do not delay payment'. Both Nar. (sambhūya-22) and Br. state that among persons who work for hire the best is the soldier. The Manasollasa (II. 6. 566-569 p. 80) describes that the chiefs of the hereditary army should always be honoured by the king with presents of jewels, ornaments, costly clothes and sweet words and sumptuous provision for their maintenance should be made by bestowing on them a village, or two or more villages and heaps of gold, while hired soldiers should be paid every day or every month or once in three, four or six months or once in a year according to the needs of the king. Megasthenes (Fragment XXXIV p. 88) describes the organization of the Indian army: 'A third governing body directs military affairs, of which there were six divisions with five members to each. One co-operates with the admiral of the fleet, another with the superintendent of bullock trains, the third division has charge of foot-soldiers, the fourth of horses, the fifth of war chariots and the sixth of elephants.' In medieval times chariots appear to have become obsolete. In the graphic descriptions of armies contained in the Harsacarita (particularly in the 7th ucchyāsa) war chariots are conspicuous by their absence. The Mahābhārata often speaks of horses from the countries to the north-west of India as the best; vide Sabhā 53. 5 (for Kāmboja and Gāndhāra horses), Udyoga 86.6 (horses from Bālhi), Drona 125, 25 and Sauptika 13, 2 (Kāmboja horses). The Harsacarita II speaks of the best horses as coming from Vanāyu, Āratta, Kāmboja, Sindhudeśa and Pārasīka. Sukra lays down certain practical rules about the army (IV. 7. 379-390). He says that the soldiers should be encamped outside the town or village but not far from it, that no money-lending should be allowed between the soldiers and the village people, that the king should open separate shops for goods required by soldiers, that no army should be encamped at one place for more than a year, that soldiers should not enter the village without the king's permission, that receipts should be taken from soldiers

for payments made to them and they should be furnished with a writing about their pay. Some of these rules are very old. The Udyogaparva<sup>271</sup> 37. 30 mentions among persons with whom no contractual transactions should be entered into, the king, the king's servants and soldiers.

The Arthasastra contains an elaborate discussion (in 1X. 1-7 and X, 1-6) about the organization of the king's army, the proper time and place for starting on an invasion, internal and external troubles and calamities and measures against them. means of dealing with traitors and enemies, religious remedies (worshipping gods and falling at the feet of brahmanas, magical rites based upon the Atharvaveda) against misfortunes like fire and flood, epidemics, famine &c., encampment (skandhāvāra) of armies, treacherous and strategic fighting, proper battle grounds. encouragement to one's own army, free labourers and their work, different arrangements or formations (vyūhas) of armies. Considerations of space prevent any treatment of these matters. But a few notable points will be set out here. A king may invade his enemy's country either in Margasirsa (when the crops sown in the rains are ready) or in Caitra or when the enemy is suffering from some calamity. Santi (100, 10-11) says the same thing. Internal trouble arises when any minister, purchita, senāpati or the crown prince is angry or dissatisfied with the king, who should get rid of such trouble by giving up his own fault or by pointing out the danger arising from an enemy. If the crown prince causes trouble he should be kept in confinement or killed, if there is another son of good character. The trouble caused by a provincial Governor or the officer in charge of boundaries (antapala), the chief of wild tribes or a conquered king is termed external. The king should meet it by setting up one against the other. The encampment of an army is to be made on a site declared to be the best according to the science of buildings and measured by the nāyaka (the chief of the army), carpenter and astrologer, the encampment being circular, square or rectangular and having four gates, six roads and nine divisions. Disputes, drinking, holding merry gatherings (samāja) and gambling should be prohibited in the camp and the system of passes should be enforced (X. 1). Vanaparva (15, 14, 19) also refers to the system of passes and the fact that

<sup>271.</sup> बृणी राजा युंबली राजधृत्याः पुत्री आता विधवा बालयुत्रा । सेनाजीवी चोत्र्धु-तभूतिरेव व्यवहारेषु वर्जनीयाः स्युरेत ॥ उद्योग 37. 30 (cr. ed. 37. 28).

dancers and musicians were driven away, when Dvārakā was besieged by Salva. From Udvoga 151, 58 (cr. ed. 149, 53). 195. 12-19 (cr. ed. 196. 12-19) it appears that markets, prostitutes, conveyances, oxen, machines, arms and physicians accompanied an army and that the camp (senāniveśa or skandhāvāra) of Duryodhana looked like the capital itself and was five uoianas in extent. Physicians with surgical instruments, blunt instruments (like tweezers), medicines, curative oils and bandages in their hands and women (nurses) looking after the food and drink of the army should stand behind the soldiers uttering encouraging words 272 (Kaut. X. 3). The Bhismaparva 120, 55 also states that doctors well-versed in extracting splinters or arrow-heads (from the body) approached with their surgical instruments to extract the darts from Bhisma's body. The duties of the labourers (visti) were to examine the camp, roads, bridges, wells, and river glats, to carry machines, weapons, armour, utensils, fodder, to remove from the battle-field wounded men along with their weapons and armour.273 Each commander had some distinguishing device as his banner e. g. Bhisma had a golden tāla tree as his standard (Bhīsmaparya VI. 17. 18, tālena mahatā Bhīsmah pañcatārena ketunā). In X. 6 Kautilya speaks of several formations (vyuhas) called danda, bhogamandala, asanihata and the subdivisions such as gomutrikā, makara &c. In Kām, XVIII. 48-49, XIX. 40 ff., Manu VII. 187-191, Nitiprakāśikā, chap. 6 and in the Mahābhārata many vyūhas are described. Vanaparva (285. 6-7) refers to Rāvana's arrangement of his army according to the rules of Usanas and of Rāma's army according to Bārhaspatya rules. The Āsramavāsikaparva 7. 15 refers to the formations called Sakata, Padma and Vaira described in the work of Usanas. Kautilya X. 6 also refers to Ausanasa and Barhaspatva arrangements of armies. Dropa 75, 27, 87, 22-24, Karpaparva 11, 14 and 28 mention certain vyūhas like Makara, Śakata &c. Vide also Mānasollāsa II. 20 verses 1170-1181 pp. 134-135, Agnipurāna 242. 7-8 and 42-73 for vyūhas. Though Kautilya recommends all sorts of tricks and treachery for securing a victory, the

<sup>272.</sup> चिकित्सकाः शस्त्रवन्त्रागवृस्नेहवसहस्ताः। श्रियश्चाक्रपानरक्षिण्यः पुरुषाणासुद्ध-र्षणीयाः पृष्ठतस्तिष्ठेयुः। कौटिल्य X. 3; उपातिष्ठक्षयो वैद्याः शल्योद्धरणकोवि<sup>द्या</sup>ः। भीवन 120. 55.

<sup>273.</sup> शिविरमार्गसेतुकूपवीर्घशोधनकर्मयन्त्रायुधावश्णेपकरणग्रासवहनमाये।धनाच्य प्रहरणायरणप्रतिविद्धापनयनमिति विष्टिकर्माण । कौ. X. 4.

Mahābhārata holds up a high ideal. The Bhīsmaparva <sup>274</sup> 21. 10 remarks that conquerors do not secure victory so much by their armies and prowess as by truthfulness, freedom from cruelty, the observance of dharma and energetic actions. The Sāntiparva (95. 17-18) states that it is better to die while fighting according to the rules of dharma rather than obtain a victory by wicked actions.

In the Bhismaparva (I. 27-32) certain rules of war agreed upon between the Kaurayas and the Pandayas are set out, such as one should fight only with one similarly equipped (i. e. a footsoldier with a foot-soldier and so on), one should not kill a soldier who is already in combat with another, or who has turned back from fight or is without armour. Ap. Dh. S. II. 5, 10, 12, Gaut. X. 17-18. Yāj. I. 326. Manu VII. 90-93. Santi 95. 7-14. 96.3. Santi 98. 48-49, 297. 4, Dropaparva 143. 8, Karpa 90. 111-113, Sauptika 5. 11-12. 6. 21-23. Sankha (quoted by the Mit. on Yāi, I. 326). Baud, Dh. S. I. 10. 10-12, Vrddha-Hārita VII. 226, Brhat-Parāsara X. p. 281, Sukra IV. 7. 354-362, Yuddha-kānda 18. 27-28 contain rules of war dictated by noble sentiments humanity and chivalry. Some of these (that will bear comparison with the conventions of the Geneva and Hague Conferences) are set out here. Gaut. (X. 17-18) \$75 states: 'no sin is committed by injuring or slaying men in battle excepting him who has lost his horse, charioteer or weapons, him who joins his hands (in supplication for life), whose hair are dishevelled (in flying), who turns away from the field, who sits down, who climbs an eminence or a tree (in flight), except envoys or messengers, except him who declares himself to be a cow or a brāhmana'. Vrddha-Hārīta VII. 216 exempts spectators. Manu (VII. 90-93) declares "one should not fight with treacherous

<sup>274.</sup> न तथा बलवीर्यास्यां जयन्ति विजिनीवदः। यथा सत्यासुर्शस्यास्यां धर्मेणेवोद्य-मेन स । भीवम 21. 10; धर्मेण निधनं अयो न जयः पापकर्मणाः। नाधर्मश्रदितो राजन् सद्यः फलति गौरिव। मूलानि स महासाध्य दहन् समधिगच्छति ॥ शान्ति 95. 17-18.

<sup>275.</sup> म दोषो हिंसायामाहवे। अन्यत्र व्यक्षसारश्यायुधकुतासालिमकीर्णकेशपराङ्गसुस्तो-पविद्यस्थलद्वसाधिसद्वतृतगोमाञ्चाणवादिन्यः । गौतम X. 17-18; म पानीयं पिवन्तं म युक्षामं नोपानही सुक्षानं नावर्मणं सवर्मा म खियं न करेखं न वाकिर्य न साधिमं न सूर्तं म दूरं म काञ्चाणं न राजामामराजा हन्यात्। शङ्क पू. in मिताझरा on या. I. 326; बद्धाखालि- इंद दीनं याच्यन्तं शरणागतम् । न हन्याद्वाद्वर्शन्यार्थमपि शत्रुं परन्तप ॥ आतों वा यदि वा हतः परेवां शरणं नतः। आरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतासम्मा ॥...एवं दोषो महानत्र प्रपक्षान्तामरक्षणे । अस्वर्ये चायश्वरूपं च वलवीर्याचिनाशनम् ॥ रामायण VI. 18. 27-28, 31; न वथः पूज्यते लोके सुप्तानामिह धर्मतः । सीतिकपर्वे 5. 11; वृद्धवालो न हन्तव्यी न च क्री तेष पृष्ठदः। तृणपूर्णस्वस्थेव तवारमीति च वो बहेत् ॥ शान्ति 98. 48-49.

(or concealed) weapons, or with barbed or poisoned weapons or with weapons the points of which are blazing with fire. Let a fighter not strike one who has climbed on an eminence, nor a eunuch, nor one who joins the palms of his hand (in supplication), nor one with flying hair (in flight), nor one who sits down or says 'I am thine', nor one who is asleep, nor one who has lost armour, nor one who is naked or disarmed, nor one who is merely looking on without taking part in the fight, nor one who is fighting with another foe, nor one whose weapons are broken, nor one who is afflicted with sorrow, nor one seriously wounded, nor one who is in fear, nor one who has turned to flee.' Sankha adds that a soldier should not kill another while the latter is drinking water or taking his meals or is taking off his shoes, nor should one kill a woman, a female elephant, nor a charioteer, nor a bard nor a brahmana nor should one who is not a king (or noble) kill one who is a king. Baud. Dh. S. I. 10, 10 forbids the use of poisoned or barbed arrows (karnin). Santi 95. 11 also does the same. Santi (95, 13-14) enjoins that even an enemy soldier, when wounded, should be treated with medicine and allowed to go when his wounds are healed. 276 Santi adds that a soldier should not kill boys or old men nor from behind nor one who holds a blade of grass in his mouth (as a mark of submission) These rules, though probably ideal and not strictly followed in every case, are far more humane as compared with the practice in modern warfare when noncombatants are killed from the air even at night without warning. In ancient times non-combatants went generally unmolested, to which Megasthenes bears testimony when he says (Frag L.p. 32) 'Tillers of the soil even when battle is raging in the neighbourhood are undisturbed by any sense of danger, for the combatants allow those engaged in husbandry to remain quite unmolested.' Manu VII. 32 allows a king to harass his enemy's country, but Medhatithi on VII. 32 asks the invader to save his enemy's people if possible (particularly trahmanas). The rule in gadayuddha (fight with maces or clubs) was that no blow was to be struck below the navel (Salyaparva 60.6). But this rule was violated by Bhima when he struck Duryodhana on the thigh with his mace. Duryodhana recounts (in Salya 61) all the bad deeds of Krspa and the Pandavas and the only reply that Krsna makes is that he too was guilty of

<sup>276.</sup> अञ्चलको विश्वकाश्च क्रुस्तज्यो इतवाहमः। जिल्लिस्यः स्थात् स्वविषये प्राप्यां वा स्थयुटे अवेत् ॥ निर्वणका स मोक्तव्य एव धर्मः समातमः। क्रान्ति 95. 13-14.

numerous breaches of morality and the chivalrous rules of war (such as the slaying of Abhimanyu by many engaging him at one time). The general rule was that fighting ceased when the sun went down (Bhisma 49, 52-53). But in Dronaparva 154 and 163, 16 ff we have a description of night battles and it is provided that chariots, elephants and horses should carry lamps,

It has already been shown how it was the duty of a ksatriya and of every soldier to fight and die in battle rather than run away. A fighting spirit was inculcated by holding out several rewards. One was the acquisition of booty and territory (Gaut. X. 41, Manu VII. 206, Bhagavadgitä II. 37); others were the satisfaction of having done one's duty as a ksatriya (Gitā II. 31-33), honour and fame (Gitā II. 34-35). heaven and other-worldly rewards (Yāj. I. 324, Manu VII. 88-89). protection of brahmanas (Ap. Dh. S. H. 10, 26, 2-3). Visnu Dh. S. III. 44-46 have already been quoted above (p. 58). Santi (98. 40-41) states that a soldier who runs away from the field falls into Hell. Yai. (I. 324-325) declares that those who. while fighting with weapons that are not treacherous (poisoned &c.) for the sake of the land (of their master or of the enemy) die in battle without turning back from it go to heaven like youins, that each step of those who do not flee even when their comrades have been killed is equal to a solemn sacrifice (like the Asvamedna); the king (the master) takes away all the merit of those who run away from the battlefield and are then killed. Manu VII. 95 contains the same idea. These remarks were applicable not only to ksatriva soldiers, but to soldiers of all castes who maintained themselves by following the profession of arms. Vide Rajanitiprakāša p. 407. Parāšara (III. 31) and Brhat-Parāsara X. p. 281 remark that a valiant soldier who does not seek mercy though surrounded by many enemies and falls fighting attains imperishable worlds and that when he reaches heaven divine damsels run after him to choose him as their Lord (III. 34-35). Parāšara III. 36 is a 277 verse which is

<sup>277.</sup> यं यज्ञसंबैस्तपसा च विपाः स्वर्शिषणीत्र यधैव याग्ति। क्षणेन याग्त्येव हि तज्ञ बीदाः प्राणान् सुयुद्धेषु परिश्यजन्तः ॥ पराज्ञर III. 36: कौटिस्य X. 3 presents some different readings. The second verse in कौटिस्य is नई ज्ञार्यं सालितस्य पूर्ण सुसास्कृतं वर्भकृतोत्तरीयम्। तक्तस्य मा भूकार्यं च बच्छेको भर्तृपिण्डस्य कृतं न सुश्रेत् ॥; it occurs also in the प्रतिक्षाणोगन्धराय । (IV. 2) attributed to भास, where also it appears to be a quotation being introduced with the words शृण्यम्त भवन्तः । पराकृत्यकी कृते सैन्ये यो युद्धाक निवर्तते। तत्यदानी द्वित्रस्यानि भूत्यर्थमकाचेतसः ॥ ज्ञिशेवतस्य ये वक्ते विकानित रक्तविन्द्रकः। सोमपानेन े तृष्ट्या इति विसिद्धजोज्ञवीत् ॥ युव्यय्ते भूत्रतो ये च भूत्यर्थमकाचेतसः । इष्टेर्स्तर्वद्वभिर्यागैरेव यान्ति । अविश्वस्य । बृद्धर्यराज्ञर X. p. 281. व्यक्ति स्थानेक चैतसः। इष्टेर्स्तर्वद्वभिर्यागैरेव यान्ति । अविश्वस्य । बृद्धर्यराज्ञर X. p. 281. व्यक्ति स्थानिक परानित ।

one of the two quoted by Kaut. (X.3) when soldiers are to be urged on to fight. Kautilya (in X. 3) advises that the king himself and his mantrin and purchita should urge on his soldiers by quoting Vedic and classical Sanskrit passages about the rewards waiting for those who fall fighting for their master and the religious punishments for those who run away. Astrologers should infuse spirit into their side by asserting that the heavenly aspects favour their side. The day before the battle the king should observe a fast, offer oblations into fire to the accompaniment of Atharvayeda mantras and cause benedictory texts to be repeated that refer to victory. Bards should recite lays describing heaven as the reward for the brave and hell for the timid and extol the caste, guild, family, deeds and character of the soldiers. The assistants of the purchita should declare that they have practised witchcraft against the enemy. The commanderin-chief and the officers under him should address the army as follows:-'a hundred thousand (panas) will be the reward for him who kills the enemy king, fifty thousand for him who kills the commander-in-chief or the crown prince. ...... a hundred for slaying the officer of the patti (a battalion), twenty for bringing the head (of a common soldier) and twice the pay and the booty seized by each to all soldiers'. Kām. (XIX, 18-21) says that the king should give the rewards (promised as in Kaut.) to the soldiers after they succeed in the exploits mentioned. Vide also Mānasollāsa II. 20 verses 1163-1167 (pp. 133-134) for similar promises. Gaut. (X. 20-23) prescribes that whatever wealth is acquired by a soldier by his individual effort should be given to him by the king, but the horse or elephant caught by a soldier goes to the king, that if many soldiers by a ioint effort obtain some valuable plunder the king should choose and retain the best for himself and the rest should be divided among the soldiers according to their services in the battle. Vide Manu VII. 96-97 (which allow even a chariot, horse or elephant to be retained as booty by the soldier and everything else including female slaves, except jewels, gold and silver). Kām. XIX. 278 21-22, Sukra IV. 7, 372.

A treatise will be required to deal with the weapons of war from ancient times. Even in the Rgveda several weapons are mentioned e. g. rsti (Rg. V. 52. 6, V. 57. 2 and 6 on the shoulders

<sup>278.</sup> रूट्यं हेन च कुट्यं च यो यज्जयति तस्य तत् । इद्याङ् वस्व्युक्षपं हि इष्टो योधाकराथियः ॥ काम. XIX. 21-22 and ह्युक्त IV. 7. 372 (reads वृद्यास्कार्याद्यक्षपं च ... प्रहर्षयन् ).

of the Maruts), arrows (V. 57. 2, VI. 75. 17), quivers (V. 57. 2). the ankusa (of Indra in VIII. 17. 10, X. 44. 9), parasu (X. 28. 8). krpāna (probably a dagger, in X. 22. 10), vajra made of ayas (X. 48.3, X. 113.5). Atharvaveda IV. 6.6. refers to poisoned arrows. In the Atharvaveda 279 L 16, 2 and 4 reference is made to lead as destroying sorcerers and it is said 'if you kill our cow or horse or man we shall pierce you with lead so that you will cease to kill our strong men'. In Tai. S. I. 5. 7. 6 it is said 280 that when a samidh is offered into fire with the mantra 'indhānās-tvā satam himāh' the sacrificer discharges against his enemy the sataghni (weapon killing a hundred) which acts like vajra itself'. Dr. Oppert in his Introduction to the Nitiprakāsikā pp. 10-13 relies on these and other passages for holding that the ancient Indians knew fire-arms and that Atharvayeda I. 16.4, refers to leaden balls discharged from cylinders. Vide Dr. Oppert's work on the 'weapons, army organisation and political maxims of the ancient Hindus' (1880), where he describes several weapons and holds that gunpowder was known in India long before the 13th century A. D. Mr. G. T. Date's 'Art of war in Ancient India' (London 1929), Dr. P. C. Chakravarti's work (1941, Dacca) and Prof. Dikshitar's book on the same subject may be consulted for details. The numerous weapons mentioned in the Mahābhārata (e. g. Udyoga 155. 3-9) also are passed over here. Vide Hop. kins' paper in J. A. O. S. Vol. XIII pp. 269-303 for detailed descriptions. The Allahabad Stone Pillar Inscription of Samudragupta (middle of 4th century A.D.) contains a long list of weapons (C. I. I. III pp. 6-7). 280a One important question is whether gunpowder and fire-arms were known to our ancient and medieval works. Sukra refers to gunpowder called agnicurna in II, 93,196, IV. 7. 203, guns (IV. 7. 209-211) and gives the formula of gunpowder in IV. 7, 201 (viz. the mixing of five palas of saltpetre, one pala of sulphur and one pala of coal powder). The Śukranitisāra is comparatively a late work and was probably

<sup>279.</sup> सीसायाध्यात वहणः सीसायाभिकपावति । सीसं म दृश्वः प्रायच्छ तदङ्ग यातुःचा-सनम् ॥ यदि नो गो हांसि वद्यान्यं यदि पूरुवम् । तं स्वा सीसेन विश्वामी वधा नोऽसी अवीरहा ॥ अध्यविद्व I. 16. 2 and 4.

<sup>280.</sup> एवा वै सुर्मी कर्णकावत्येतया ह स्म वै देवा असुराणां शततहां करृहिन्त यदेतया समिधमाद्धाति वज्रमेवैतच्छत्त्री यज्ञमानो आवृष्याय प्रहरित। तै. सं I. 5. 7. 6. सायण explains ' अवलन्ती लोहमधी स्थूणा सुर्मी। सा च कर्णकावती छित्रवती। अन्तरिप अवल-क्तित्वर्धः। तस्समानेयसुक्का ... अनया सनिद्धाध नेन शतहीमेनासुच वज्रो कृत्वा '.

<sup>280</sup> a. 'परातु-हार-हाक्कु क्राक्ति-पास-आसि-तोमर-भिन्दिपाल-नाराचा वैतंसिकाध नेक-प्रदरणविसदाकुलवणशताक्क्षशोष/सञ्जद योपचितकास्ततरवर्ष्यभणः ' Gupta Inscriptions pp. 6-7.

written in the 13th or 14th century when cannon came to be used in Europe for the first time. Both in the Ramavana and the Mahabharata the word sataghni (killing a hundred people) occurs frequently. In the Yuddhakanda 281 3.13 it is stated that at the gates of Lanka hundreds of iron sataghnis, looking burnished, sharp and terrible, had been arranged by the demons. In a poetic description of Lanka in the Sundarakanda chap. 2, it is said that sataghnis and sulas were like the hair on the head of Lanka (verse 21). In the Vanaparva 15 there is a fine description of Dvaravati (Dvarka) besieged by Salva, in which it is said that the capital had numerous towers and turrets, machines, tomaras. ankusas, sataghnis &c. In Adi. 207. 34, Vanaparva 169, 16, 284, 5, 290, 24, Drona 156, 70, Karna 11, 8, Salva 45, 110 the sataghni is mentioned, but it is impossible to find from these what exactly it was like. From Vanaparva 284.31 it appears that the sataghnis were discharged with force by the hands and had wheels and round balls or stones in it. In Drona 179, 46 it is said that the sataghni employed by Ghatotkaca had wheels and killed four horses at once. In Drona 199, 19 sataghnis are said to have two or four wheels. In Vanaparva 282 284 4 it is said that the powder of sariurasa (resin from Sal tree) had been collected. In the Harivamsa (Bhavisyaparva 44, 20), among the weapons hurled at Narasimha by Hiranyakasipu were blazing sataghnis (śataghnibhiśca diptābhir-dandairapi sudārunaih) In Rāmāyana VII. 32, 44 we are told that at the tip of the weapon called musala (club) blazed forth fire like a bunch of Asoka flowers. The Sundarakānda couples together sutaghni and musala (4.18). It looks probable that resinous powder was used in some cylindrical contrivance (or rockets) mounted on wheels and capable of throwing stones. But gunpowder appears not to have been used. There is no description of smoke due to sataghnis. Hopkins (J. A. O. S. XIII pp 299-303) holds that gunpowder and fire-arms were unknown to the great Epic and in the present state of our knowledge this view seems to be correct.

The Nītiprakāśikā (chapters 2-5) names and describes numerous weapons divided into four classes viz. mukta (thrown

<sup>281.</sup> द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालायसमयाः हि.ाः । अत्रक्षो रचिता वीरैः इतस्यवे एक्सा गणैः ॥ युद्धकाण्ड 3.13; वधप्रकारजवनां विपुलास्कृतनारम्याम् । अत्रक्षीश्चूलक्षशास्ता-महालक्षवतंसकाम् ॥ मन्नेव कृतां लक्ष्मां निर्मितां विश्वकर्मणाः । सुरुवस्काण्ड 2.21–22.

<sup>282.</sup> कवाटयन्त्रकुर्धर्था रम्भुद्वः सङ्घडोवलाः । साजीविषयंत्रा बोधाः ससर्जरमयासयः ॥ इसलालातनाराव्यतोमरासिवरन्वर्धः । अन्विताश्च शत्रव्यक्तिः समधून्धिष्टश्चकुन्तराः ॥ वनपर्व 284. 4-5.

or discharged such as arrows), amukta (not thrown such as swords), muktāmukta (thrown and not thrown, such as astras which after discharge can be taken back) and mantramukta (astras which cannot be taken back). The Agnipurana (249-252) and the Vispudharmottara (II 178-182) give a summary of the Dhanurveda (both agreeing almost word for word, but the latter containing more verses than the former) and speak of five kinds of weapons viz. yantramukta (discharged from a machine, a sling, bow &c. ), panimukta (thrown with the hand such as a stone or tomara), muktāmukta (like a prāsa), amrkta (sword) and niyuddha or bāhuyuddha (wrestling). The science of astras was of a supernatural kind In the epics and puranas. the great heroes are said to have learnt astrovidua either from a teacher or from their father or by practising austerities and sometimes (as in the case of Kusa and Lava) certain astras pass to the son by the mere fact of his birth and the wish of his father. Whether the Dhanuryeda often referred to in the epics had consigned this science of astras to writing and could have enabled a reader to possess the miraculous powers attributed to astras is more than a modern can say The Agnipurana (chap. 134-135) contains magical incantations for victory in war and conquest of the The Parasurāmapratāpa (Rājavallabhakānda folios 9-12) contains numerous mantras and yantras and incantations derived from Tantra works like the Brahmayamala.

The Mahābbārata is careful to point out that an army constitutes the most inferior kind of bala (power). Udyogaparva (37.52-55) states that bala is of five kinds viz. brute force (bāhabala), that due to the acquisition of ministers (amātyalābha), that derived from wealth (dhanalābha), that from noble descent (abhijātabala) and the power of wisdom (prajñābala), which last is the best of all. These are quoted by the Budhabhūşana p. 79. In Śānti. 134. 8 it is said 253 that there is nothing that the strong cannot accomplish and that whatever the strong do is pure. In another place it is said 'everything is wholesome to the powerful' (Āśramavāsi 30.24). In Ādi 175.45 a warrior's power is scorned and the power of the spiritual merit of brāhmanas is extolled as the real power.

<sup>283.</sup> यह बलानी बर्ल क्षेष्ठ तत्पक्कावलमुख्यते। उद्योग 37. 55; नास्त्यसाध्ये बलवतां सर्वे बलवतां स्वाचि । आक्षित 134. 8; सर्वे बलवतां प्रध्ये सर्वे बलवतां सुच्चि । मर्वे बलवतां पर्मः सर्वे बलवतां क्षेत्रकां स्वाचित्रकां स्वाचित्रकां स्वाचित्रकां स्वाचित्रकां स्वाचित्रकां व्यवस्य । आक्ष्मत्यमा अगार्थे 175 45-46. These dicta about the strong remind us of the words of Nietzsche in 'Beyond Good and Evil', section 29 'It is the business of the very few to be independent; it is a privilege of the strong' (tr. by H. Zimmern).

#### CHAPTER IX

# SUHRT OR MITRA (ALLY OR FRIEND).

Manu inculcates the necessity of making friends in VII. 208 and cites the qualities of a good friend (for a king) 'a king does not prosper by the acquisition of gold and land so much as by securing a firm friend who would be powerful in future. though he may be of depleted resources at the time. That friend, though a weak one, is commended, who is righteous, grateful. whose subjects (or ministers) are contented, who is attached and who pursues (to the end) work undertaken'. According to Many VII. 206 land, gold and ally are the three fruits of royal endeavour or policy. Yaj I. 352 is similar to Manu VII. 208. In VII. 9 Kautilya in opposition to the above holds that the acquisition of land is better than that of gold and friend and the acquisition of gold is superior to that of a friend284. The Mahābhārata (Sānti 138,110) states 'no one is the friend or enemy of any one else; friends or enemies are made by wealth (or objects pursued by a person)', 285 Kam, VIII, 52 says the same. Sukra. (IV. 1.8-10) opines in the case of a brave, energetic, strong and politic king all others, though outwardly friendly, secretly cherish enmity to him and only wait for (the proper) time (to strike). There is no wonder in this. Are they not themselves greedy of conquering territories? A king has no friend and he is the friend of none'. Santi (80, 3) says<sup>286</sup> that a friend is of four kinds, one who has the same goal, one who comes for protection or security, one who is naturally so and one who is acquired. Karnaparva 88. 28 gives the four kinds somewhat differently viz. natural (sahaja), acquired by conciliatory words,

<sup>284.</sup> संहितप्रवाण मित्रहिरण्यभूमिलाभागासुत्तरोत्तरो लाभः श्रेयात् । मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद्भवतः । मित्रहिरण्यलाभाद्यो वा लाभः सिद्धः शेषयोरम्यतरं साधयाति ॥ कोटिस्य VII. 9.

<sup>285.</sup> व कश्चित्कस्यश्विमित्रं व कश्चित्कस्यश्वित्वहृत् । अर्धतस्तु निवध्यस्ते प्रिजाणि रिपवस्तथा ॥ ज्ञान्ति 138. 110; कारणे व द्वि ज्ञायन्ते प्रिजाणि रिपवस्तथा । कामन्द्रक VIII 52; भास्ति जास्या रिपुर्वाम मिर्ज नाम व विद्यते। सामध्यं योगाज्ञायन्ते मिज्ञाणि रिपवस्तथा ॥ विद्यते। सामध्यं योगाज्ञायन्ते मिज्ञाणि रिपवस्तथा ॥ विद्यते। सामध्यं योगाज्ञायन्ते पिज्ञाणि रिपवस्तथा ॥ विद्यते। सामध्यं योगाज्ञायन्ते पिज्ञं न कस्य वै। व्यक्त IV, 1. 9.

<sup>286.</sup> सहायों अजमानक सहजः कु:क्रीमस्तथा। शान्ति 80, 3. अजमान may meau 'पितृतितामहक्रमामृत' and सहज friends are one's mother's sister's son and the like.

won by wealth and one drawn by one's prowess. Kām. (IV. 74) says that a mitra is of four kinds viz. by birth (such as one's father's father, mother &c.), made by relationship (i. e. marriage), hereditary (one's father's friend), one who is saved from calamities. According to Kām. (IV. 75-76) the qualities of a friendly king are purity (of heart), liberality, bravery, sharing happiness and sorrow, affection, vigilance (to carry out one's friend's object), truth; and briefly the characteristic of a true friend is devotion to the objects desired by his friend. The purpose for which a friend is made is to secure one of the three purusārthas, dharma, artha and kāma (Kām. IV. 72).

This subject of making friends leads on to the well-known theory of mandala i. e. of inter-state relationship. Kaut. VI. 2 and VII, Manu VII. 154-211, Aśramvāsiparva 6-7, Yāj. I. 345-348, Kām. VIII-XI, Agnipurāna 233 and 240, Viṣṇudharmottara II. 145-150, Nītivākyāmṛta pp. 317-343, Rājanītiprakāśa pp. 316-330, Nītimayūkha pp. 44-46 deal with this theory of maṇḍala and the six guṇus at great length. As the Kautiliya is probably the earliest of these and contains the most elaborate treatment of the subject, a brief outline from it is presented here. The Nītivākyāmṛta (pp. 311-313) copies the very words of Kautilya.

The youaksema (welfare) of a State springs from peace (sama) and exertion (vyāyāma). The latter achieves the completion of works undertaken, while sama brings about the undisturbed enjoyment of the fruits of undertakings. The (proper) employment of the six quas (sandhi &c.) is the source of sama and vyāyāma. What results (udaya) from these six gunas is Udaya depends either deterioration, stagnation or progress. upon human and divine causes which together govern the world. The human ones are naya and apanaya. Human causes are seen (anticipated) and can be operated (by men). Naya (good policy) is that out of the human causes from which results yogakṣema (welfare); apanaya (impolitic way) is that which produces loss (or an unfavourable state). In VI. 1 (last verse) Kautilya says that a king who understands naya and is endowed with the atmagunus and all the elements of the State will conquer the whole world, though originally he may have a small king-The mandala theory is set out in relation to a king who

<sup>287.</sup> औरसं कुतसम्बन्धं तथा वंशक्रमागतम् । रक्षितं व्यसनेन्यश्च मित्रं क्रोयं धतु-विश्वस ॥ काम. IV. 74.

is called vijiqīsu (the ambitious ruler or conqueror). Kām. VIII 6 defines 288 vijigIsu as a king who aspires to extend his territories, who is possessed of all the seven elements of sovereignty who has great energy and who makes great efforts. In verses 7-11 he mentions at length his qualities. All our works place before kings this ideal of conquest, domination or self-aggrandizement at the expense of one's weak neighbours. A vijigisu is a king who is endowed with good qualities (called atmasampat on p. 45 above) and with the several elements of the State and who is the fountain of policy (naya), i.e. who has a definite good policy to pursue. An ari (actual or potential enemy) is a king or kings who are the immediate neighbours on the circumference of the kingdom of the vijigisu. From this it follows that ari may comprehend one king, two kings or more who are the immediate neighbours of the vijigisu. But it should be remembered as insisted upon by the Nitivākyāmrta<sup>289</sup> (p. 321 that there is no inflexible rule that the immediate neighbour is an enemy and that the king whose dominion is beyond the immediate neighbour will be a friend. Contiguity or distance is not necessarily the cause of friendship or enmity, but rather it is the purpose (or object) that makes friends or enemies. All that is meant is that the immediate neighbour is most likely to be an ari (a real or potential enemy). A mitra (friend of the vijigisu) is he who is separated (from the vijigīsu) by the intervention of the kingdom of the ari. A satru is a neighbouring ruler possessed of the characteristics of an enemy 290 (detailed in Kaut. VI. 1). The vātavya (to be attacked or invaded by the vijigīsu) is an ari who is involved in difficulties. From this it is clear that in the terminology of Kautilya ari is a generic expression including actual and potential enemies who will generally be on the borders of the kingdom of the vijigisu. A satru is an ari who invites attack or destruction or harassment or reduction. That enemy who is plunged in vices or calamities may be

<sup>288.</sup> सपक्तरतु प्रकृतिभिर्महोत्सादः कृतअमः। जेतुमेवणक्रीलश्च विजिगीपुरिति स्युतः ॥ काम. VIII. 6.

<sup>289,</sup> अनन्तरः शृत्रुरेकान्तरं मित्रमिति नैष एकान्तः ! कार्यं हि मित्रस्वामित्रस्वयोः कारणं न पुनर्विमकर्षसंभिक्षवीं । नीतिवा. (वाङ्कण्यस.) p. 321.

<sup>290.</sup> अराजबीजी लुब्धः शुद्धपरिषत्को विरक्तप्रकृतिरम्यायष्ट्रात्तरयुक्तो न्यसमी निव-स्साहो दैवयमाणो पत्किञ्चनकारी अगतिरमञ्जयम्यः क्वीबो नित्यापकारी चेत्पमित्रसंपत्। एवं-भूतो हि शृत्तः हुक्कः समुच्छेत्तं भवति। कौदिष्टप VI. 1.

attacked and is then called yatavya291; one who has no support or has only a weak support is to be extirpated; an enemy who is the opposite of this last (i.e. who has a support or strong support) is to be either harassed or to be reduced. Support (aśraya) means a strong fort or a good friend (Kām. VIII, 60). So that a śatru is of four sorts (yātavya, ucchedya, pidanīya, karšanīya). Harassment is caused to him who is without mantra and a strong army, while one who is strong in mantra and army is to be rendered weak in these respects. Both a satru or a mitra are of three kinds, saluja, krtrima and prākrta. A sahaja (natural) friend is one who is related through one's parents (such as maternal or paternal aunt's son); one who is resorted to for wealth or safety is krtrima (acquired) i. e. one who has obliged the vijigisu or has been under his obligations; and the king who is next to the neighbour (i.e. who is separated from the vijigisu by the intervention of the neighbour king) is prakrta (i.e. because he is a prakrti, an element in the mandala theory ). A sahaia enemy is one who is born of the same family (such as a step-brother), a krtrima is one who is antagonistic or incites antagonists (i. e. one who has caused harm to or who has been harmed by the vijigīsu), while the immediate neighbour is a prākrta enemy. The Mit. on Yāj. I. 345 very concisely but lucidly explains all these and the four kinds of satru. Visnudharmottara (II. 145, 15-16) and the Agnipurana (233, 21-22) say that in their opinion the prakrta is really krtrima. Kām, VIII. 56 also speaks of only two, sahaja and kritrima. Although it is possible that the vijigisu's realm is surrounded by many kings, the one who is taken for discussion is the enemy and is to be regarded as in front (purastat) of the vijigisu. Therefore in front of the viiigisu come in order the ari (immediate neighbour), then the mitra (whose domain is next after that of the ari), then the arimitra (the friend of the enemy who will be immediately after the mitra of the vijigisu and so will be the enemy of the mitra), then comes the mitramitra (friend of the friend of the vijigisu) and then arimitramitra (ally of the enemy's friend). When the ari is said

<sup>291.</sup> अरिसम्पयुक्तः सामन्तः शृष्टः । न्यसनी यातम्य अनयाश्रयो दुर्बलाक्षयो वोच्छेत्-भीयः । विपर्यये पीडनीयः कर्शनीयो वा । कौटिल्य VI. 2; अरिः पुनश्चतुर्विधः । व्यत्तम्योच्छे-सम्पर्धिनीयकर्शनीयभेदेन । तत्र पातम्योऽनन्तरसूमिपतिः न्यसनी हीनवलो विरक्तप्रकृतिः । विदुर्गो मित्रहीनो दुर्वलक्षोच्छेत्तस्यः । पीडनीयो मन्त्रमल्हिनः । प्रवलमन्त्रमल्हापक्षः सर्श-नीयः । निर्मूलनारससुन्छेदं पीडनं बलनिग्रहम् । कर्शनं तु पुनः माहुः कोश्चण्डापकर्शनात् ॥ हृति । मित्राक्षरा on या. 1. 345. These very words are quoted in the सरस्वती-विलास p. 36.

to be in front of the vijigisu, the ruler of the territory in the opposite direction is said to be in the rear of the vijigisu (paścat) and is called parsnigraha 292 (lit. one who may seize or attack the heels). He is really an enemy but this special term is applied to him and he causes trouble in the realm of the vijigīsu when the latter has started on an invasion or is about to start on one. The king who is the ruler of the country beyond the parsnigraha is called akranda (lit. one for whose help a cry is or may be raised by the vijigisu). He would ordinarily be a friend being separated from the vijigisu by the realm of the pārsnigrāha. The friend of the pārsnigrāha (who would be immediately next after the akranda) is called parsnigrahasara and the friend of the akranda who would be beyond the parsnigrāhāsāra is called ākrandāsāra. A madhyama 293 king is one whose realm is close to (is on the border of) that of the vijigisu and that of the ari (the immediate enemy in front) and who is capable of helping (or favouring) both of them whether both are combined in alliance or not and who is capable of resisting either of them individually when the two are not in combina-An udasina king is generally defined as one whose territory is beyond or outside of the sphere of the realms of the vijigisu, his enemy in front and the madhyama, who is very strong on account of his elements of sovereignty, is capable of helping the above three kings whether they be in combination or not and who is capable of resisting any of the three when they are not in combination. Kulluka on Manu. VII. 153 differs from this explanation i.e. the udasina is a powerful king whose realm may be situated in front or in the rear or even at a distance from that of the vijigisu, but he is indifferent for some reason or other to the activities of the vijigisu. The Mit. on Yaj. I. 345 observes that the udasina also is of three kinds and the prakrta udasina is the overlord of the State that is separated from the central state (vijigisu) by two intervening States; the

<sup>292.</sup> यो विजिशीको प्रस्थितेपि प्रतिष्ठमाने वा पश्चात्कोपं जनयति स पार्डिणग्राहः । पार्डिणग्राहाधः पश्चिमः स आक्रम्यः पार्डिणग्राहमित्रमासार आक्रम्यमित्रं च । नीति-वाक्यास्त p. 319.

<sup>293.</sup> अरिविजिगीक्वोर्जूम् यनम्बरः संहतासंहत योरह्मम्बर्धे निग्रहे चासंहतयो-मेध्यमः । अरिविजिगीतुमध्यानां वृद्धिः मकृतिम्यो चलवत्तरः संहतासंहतानामरिविजिगीतु-मध्यमानामनुम्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानासुद्दासीनः । कौदिल्य VI. 2. p. 261; vide अग्नि 240. 3-5 and विष्णुधर्मोत्तर II, 145. 11-12 for almost the same words in verse. मण्डलाङ्बहिरेतेवासुद्दासीनो बलाधिकः। अस्त्रग्रहे संहतानां स्वयंत्रानां च वधे प्रमुः ॥ अग्निपुराण 240. 4-5. This is quoted by the सरस्वतीविलास p. 39 without naming the source,

madhyama (or madhyastha acc. to Nitiväkyāmṛta p. 318) is the immediate neighbour of both the vijigīsu and his enemy. but wants to remain neutral in the conflict of the two for some reason. It will have been noticed that the vijigisu, the enemy, the madhyama and the udasina are independent catagories, while four out of the remaining eight others viz. mitra, mitramitra ākranda, ākrandāsāra can be grouped under vijigīsu, while the other four viz. arimitra, arimitramitra, pārsnigrāha and pārsnigrāhāsāra may be grouped under ari. It is therefore that Manu (VII. 155-156) speaks of the four prakrtis (vijigisu, satru. madhyama and udāsīna) as the mūla (basis) of the mandala theory and Kam. VIII. 20 informs us that Maya declared that a mandala was constituted by these four. Kām. VIII. 86 gives it as his own opinion that mandala is constituted by mitru. udāsīna and ripa (enemy) only 294. Kautilya says that the mandala is constituted as explained above by twelve praketis. Usanas was of the same opinion (Kām, VIII, 22) and Kām, (VIII, 41) states that there were numerous views about the number of the elements of the mandala, but a mandala of twelve kings is quite clear and well-known among all people 295. Kām. (VIII. 20-41) explains how by various combinations of the elements of the mandala with some elements of sovereignty (viz. ministers, rāstra, durga, kośa, bala) different writers held that the mandala comprised 18, 26, 54, 72, 108 and other numbers of The Sarasvatīvilāsa (pp. 37-41) shows how from different standpoints Usanas himself argued that the mandala was constituted by one prakrti, two, three, 10, 21, 108 and that other writers speak also of 4, 5, 6, 14, 18, 30, 36, 44, 60, 72 prakrtis. All these figures are due to the inveterate habit of scholastic minds to run an idea to the earth and to indulge in divisions and sub-divisions. Even Manu (VII, 157) states that combining each of the twelve members of mandala with the five elements of sovereignty from amatya onwards we get 60 which with the twelve<sup>2%</sup> come to 72. It is to this that the

<sup>294.</sup> Vide the मिताझरा on या 1. 345 'पार्किणबाहाक्रम्यासाराद्यस्त्विरीमज्ञा-दासीनेक्वेवान्सर्भवन्ति संज्ञाभेदमात्रं ब्रम्थान्तरे द्वितमिति योगीन्वरेण न पृथग्रुक्ताः । '

<sup>295.</sup> इतिप्रकारं बहुधा मण्डलं परिचक्षते । सर्वलोकप्रवीतं तु स्फुटं हाइशराजकम् ॥ काम. VIII. 41. This is quoted as a verse of Usanas in the सरस्वतीविलास p.41.

<sup>296.</sup> एवं खतुर्मण्डलसङ्कोपः । हादश राजमकृतयः षष्टिर्मण्यमकृतयः सङ्कोपण द्विसप्ततिः। तासां यथास्यं सम्पदः शक्तिः सिद्धिय । षलं शक्तिः सुसं सिद्धिः। शक्तिः विधा। कौटिल्य VI. 2. p. 261; मण्डलस्था च या चिन्ता राजम् हादशराजिका । दिसप्ति-तिमतिस्यैव प्रोक्ता या च स्वयम्भुवा॥ शान्ति 59. 70-71, नीलकण्ड connects this half with medicine, while some read द्विससतिबिधा चैव शरीरस्य मतिकिया.

Daśakumāracarita (VIII. p. 144) refers when speaking of the tree of naya that it has 72 prakrtis as its leaves (dvisaptatiprakrtipatrah ... navavanaspatih). The central idea of the mandala was to keep a balance of power among a circle of States, some being friendly among themselves owing to their position and surroundings, while others would form an antagonistic group. Kaut. (VI 2) also refers to this number 72, out of which twelve are constituted by kings (rajaprakrtis) and 60 (five sovereignty elements of each of the twelve) are styled (drawaprakrtis). The Santiparva (59, 70-71) also refers to a mandala of 12 kings and to the number 72. Vide N. N. Law's 'Studies in Ancient Hindu Polity' pp. 195-208 for elucidation of the theory of mandala. The theory of mandala has this element of truth in it that on a calculation of probabilities the kings who are the immediate neighbours of a ruler are likely to be his enemies (at least potential) and the kings that are beyond the immediate neighbours may make common cause with the central State taken for discourse in order to crush between them a hostile intermediate State. It suggests that diplomacy may take the lines indicated by position and probabilities. The diagram below will<sup>297</sup> illustrate the idea. Manu (VII. 177 and 180) declares that (state) policy consists briefly in this that a king must so arrange all things or means that the ally, the udasina and the satru cannot harm him or become superior to him. Medhātithi (on Manu VII. 177) remarks that even an ally may become an enemy if his interest so requires ( svārthagativa**š**ācca mitramapyarirbhavati ).

Kautilya<sup>298</sup> relates the theory of mandala to the theory of *šaktis* (already referred to on p. 171) and the six-fold policy (sādgunya).

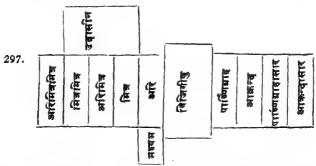

298. बिजिनीषुः शक्रवयेकाः बाङ्ग्यण्यस्य प्रजीत । कौ. VII. 3; बाङ्ग्यण्यस्य प्रकृति-मण्डलं योनिः । सन्धिविद्यहासनयानसंअगद्वैधीमावाः बाङ्ग्यण्यानिरयाखार्याः । कौ. VII. 1; मण्डलानि समाख्यक विजिनीवोर्यधाविधि । याज्याश्चित्य सुपैः कार्ये सन्धिविद्यहिष्यस्तनम् ॥ विकासभात्तिर II. 145. 6.

Everything secures success (i.e. his and his kingdom's happiness) according as the king is able to put forth each of the saktis to their utmost. The aspiring king taking into account his three saktis may employ the six gupas (methods of policy). The circle of the twelve States gives rise to the employment of the six methods. Differing from Vätavvädhi (who said that there were only two methods, sandhi and vigraha) and for once agreeing with the ācāryas, Kautilya accepts the position that there are six gunas and briefly defines them. The Sarasvatīvilāsa (p. 42) quotes a sutra of Gautama about the six gunas, which is not found in the printed text. 299 Kautilya defines the six as follows: Sandhi<sup>300</sup> means making an arrangement or agreement; vigraha means taking up a hostile attitude; asana means an attitude of indifference;  $u\bar{a}na$  means preparing (for attacking one's enemy); samsraya means taking shelter (with another powerful king). dvaidhibhava means making peace with one king and adopting a hostile attitude to another. He then states that a king who is less strong than his neighbour may make an agreement with him, one who is rising in power may take up a hostile attitude, whoever thinks 'the hostile king cannot hurt me nor can I hurt him' may remain indifferent (or neutral) in his own State, one who is endowed with all advantages may march against the enemy, whoever is devoid of strength should seek the protection (of a powerful ruler), and one should resort to a two-fold attitude when one's object can be accomplished by a friend. Some other works give more exact definitions and also define dvaidhibhava somewhat differently, viz. dvaidhibhāva is dividing one's army into two parts. Vide Visnudharmottara<sup>301</sup> II. 150, 3-5 and Mit. on Yāj, I. 346. Some say that samsraya means seeking the protection of the udasina or madhyama king. Kautilya (book VII) gives the most elaborate treatment of these six gunas and so do

<sup>299.</sup> तथा च गौतमसूत्रम् । चतुरुपायानवलम्बय सन्धिविग्रहयानासनेद्वैधीभाष-समाभ्रयाख्यान्युणान् परिकल्पयेत् । इति । सरस्वतीविलास p. 42.

<sup>300.</sup> पणबन्धः सन्धः, अपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्, अम्युरूचयो यानम्, परा-र्पणं संस्रयः, सन्धिविग्रहोपादानं द्वैधीभावः, इति षद्गुणाः । परस्माद्वीयमानः सन्दर्धीतः । अम्युद्धीयमानो विग्रद्वीयात् । त्र मां परो नाहं परशुपहन्तुं राक्त इत्यासीतः । ग्रुणातिराययुक्तो यागात् । शक्तिहीनः संश्रयेत । सहायसाध्ये कार्ये द्वैधाभावं मन्छेत् । इति ग्रुणावस्थापनम् । कौटित्य VII. 1. Vide Raghuvamsa 8. 21 where Kälidäsa follows this 'पण-वन्धमुखान्गुणानजः बहुपायुक्कक्त समीव्य तत्कलम् । '

<sup>301.</sup> पणबन्धः स्मृतः सन्धिरपकारस्तु चित्रदः । जिनीचोः शत्रुविषये यानं यात्रा विधी-यते ॥ विद्यद्वेषि स्वके देशे स्थितिरासन तुच्यते । बलाधेन प्रयाणं तु हैधीभावं तद्वृच्यते ॥ उदासीनं मध्यमे वा संख्यास्मंश्रयः स्मृतः । विद्युधमोस्तर II. 150. 3-5; हैधीभावः स्वचलस्य हिधा-करणम् । मिताः 01 या I. 346.

Manu VII, 160 ff, Kam. IX-XVI, Visnudharmottara II. 145-150, Agnipurāna 240. Mānasollāsa pp. 94-116. Rājanītiprakāša pp. 324-413. Only a few remarks are all that considerations of space allow. Manu (VII. 162-168) states that each of the gunas is of two sorts. Kam. IX. 2-18 and Agni 240 enumerate sixteen kinds of sandhis and Kam. defines them. His treatment is based on Kaut. VII. 3. Kaut. (VII. 3) says that when a weak king is attacked by a powerful king who is the leader in a circle of States, the former should at once submit and sue for peace on condition of offering his army, treasury, himself and his territory. Then he says that sandhis made on condition of offering the army are of three kinds viz. ātmāmisu (lit. offering himself as the prey, which involves the condition that the king himself with a fixed number of troops or with the flower of his army would present himself when called), atmuraksana (saving himself, where the condition is that the commander-in-chief or the crown prince would present himself with an army), advstapurusa (lit. in which no person is definitely prescribed, where the agreement is that some one on the king's behalf or the king himself should march with the army to some place as required by the invader). These sandhis are called dandopanata (lit. in which submission is made with the army). Sandhis made on condition of offering the treasury (kosopanata) are parikraya (lit. price, where by offering the treasury the other elements of rajya are kept free), upagraha (where as much money is offered as can be carried on a man's shoulder), kapāla (lit. broken half of a pot, where an immense amount of money has to be paid). Sandhis called desopunata (submission with offer of territory ) are adista (where a part of the realm is coded and the rest saved from the invader), ucchinna (where all the realm except the capital which has been deprived of all its wealth is offered), apakraya where by offering the produce of the land the kingdom is freed, paribhūsana where the agreement is to pay more than the produce of the land. Kam, adds some varieties and remarks (IX. 21-22) that upahāru (offering a present) is the only sandhi (of which all the rest are varieties) in his opinion, that only the maitra sandhi (alliance of friendship without the offer of land, money or anything else) does not come under upahāra. 302 Kām. IX. 20 and Mānasollāsa (II. 11.

<sup>302.</sup> एक एवोपहारस्तु सन्धिरेशन्मतं हि नः। उपहारस्य मेहास्तु सर्वेन्ये मैप्रवर्जिताः ॥ अभियोक्ता बली यस्माव्छन्दना न निवर्तते । उपहाराङ्गते तस्मात् सन्धिरन्यो न विद्यते ॥ कामन्दक IX. 21-22.

pp. 94-95) speak of four sandhis, maitra, parasparopakāra (agreement to help each other), sambandhaja (by offer of a princess in marriage) and upahāra. An interesting example of a sandhi is furnished by the Lekhapañcāsikā which gives a form of treaty dated Monday, Full Moon of Vaisākha in samuat 1288 (1232 A.D.) between Yadava king Singhana of Devagiri who is styled mahārājādhirāja and Lāvanyaprasāda (Lavanaprasāda) a Vāghela king who is styled rānaku and mahāmandaleśwara, whereby the high contracting parties agreed not to invade each other's possessions, to combine and oppose anyone else who invaded one of them. Vide Bom. G. Vol. I part 1 p. 200 based on Bhandarkar's Report on the search for Mss. 1882-83 pp. 38-40. Kam. IX. 23-26 and Agnipurana 240, 10-13 mention twenty kinds of persons with whom sandhi should not be made, Kam. (IX. 27-41) states the reasons why it should be so and in IX, 42-52 seven persons are enumerated with whom he recommends sandhi and gives reasons. A king should make sandhi even with one equal in strength (not only with one who is more powerful), since victory in battle is doubtful (Kām, IX, 59), 303 Kaut, uses a striking simile when he says that if one king comes in conflict with an equal they both will be destroyed in the same way as two unbaked earthen pots striking against one another. If a more powerful king rejects the proposal of a weaker king for sandhi, the latter should take up the attitude of offering his army or follow the course prescribed in book XII (ā batīyasam). In VII. 12 when dealing with agreements between kings, about undertakings to build forts or irrigational works or forests &c. Kautmakes very interesting remarks about land routes being superior to water routes and about the route to the Deccan and the south being more profitable than the one leading to the Himalavas. 304 Kām, X. 15 ( = Agni 240, 19) says that raira (hostile attitude) is of five kinds viz. that of step-brothers, that due to land (seizure of or encroachment on lands or houses), due to woman (carrying away one's wife or loving the same woman), due to words (cutting speech) and due to wrongs. Kam. X. 2-5

<sup>303.</sup> सन्धिमिण्छेत्समेनापि सन्दिग्धो विजयो युधि। न हि संशिवतं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ काम. IX. 59.

<sup>304.</sup> स्थलपथेपि हैमवतो दक्षिणापथा छोत्रात् इस्त्वश्वगम्बद्धनाजिनस्ययप्तर्था-पण्याः सारवसरा हृश्याचार्याः । नेति कौदिल्यः । कम्बलाजिनान्वपण्यवर्जाः अङ्क्षवज्ञमणि-कुक्ताः सुवर्णपण्यास्त्र अभूततरा वृक्षिणापथे । कौदिल्य VII. 12.

(= Agni, 240, 20-24) enlarges upon the 16 ways in which vigraha (hostility) springs, such as seizing the kingdom, wife, districts, vehicles (horses, elephants) and wealth of another, pride, harassment of subjects &c. When a king feels that his own army is well-nourished and pleased, that his subjects are prosperous and contented and that the army and subjects of another are the opposite of this, then he may adopt a hostile attitude and when he feels sure that he will secure one of the three fruits of hostility (viz. land, ally and wealth-Kam. X. 26-28). Kaut. VII. 15 deals with the attitude and conduct of a conquered king who has offered to the conqueror his army (dandovanata-vrtta), while VII. 16 speaks of the conduct of the dandopanāyi (an aspiring king who wants to make by means of his army another king submit to him). Yāna means marching for invasion on the part of a vijiqisu whose army and prowess are of the highest and whose subjects are contented on account of his good qualities (Kām, XI. 1). The Matsya 240. 2 and the Agnipurana (228, 1-2) add that when the enemy in the rear is overwhelmed by an ākranda, then the vijigisu should start on an invasion or when the enemy is plunged in calamities. before actually invading the enemy who is yatavya (chosen for attack) an ambassador (dūta) should be sent (Kām. XII. 1) to see whether the enemy will submit without fighting. That is, there was to be no war without negotiations and an ultimatum. In the Mahabharata (Udyoga 83.5-7) it is said that Krsna started as an envoy from the Pandavas to the Kauravas at the end of sarad (autumn) on the Revati naksatra in the month of Kārtika (verse 7, Kaumude mūsi revatyām saradante himāgame). In the Puranas and the medieval digests elaborate rules are laid down about the religious and propitiatory ceremonies before starting on an invasion. The Visnudharmottara II. 176 and Agnipurāna 236. 1-18 require that for seven days before starting on an invasion the king is to engage in the worship of and make offerings to various gods, first to Ganapati, then to all the guardians of the quarters, the planets, Asvins, Visnu and Siva and the images in the temples of his capital. Then he is to note what good and bad dreams he sees on those days in his sleep and judge accordingly. Vide Matsya 242, Agnipurana 229 for dreams portending good and evil. This prognostication of good fortune from dreams is very ancient. The Chandogya Up. (V. 2.8-9) quotes a verse to the effect that when a man is engaged in the performance of solemn sacrifices for securing some object and sees a woman in a dream he should feel that his rite will be

crowned with reward. Similarly the Ait. 305 Ar. III. 2. 4 mentions the signs of approaching death, one of which is to see in a dream a dark person with black teeth. Both these passages are quoted by Sankara in his bhāsva on Vedāntasūtra II. 1. 14 The Visnudharmottara II. 132-144 (based on Garga), II. 164. Matsya 228-241, Agni 230-232 are concerned with the portents and omens in the heavens, in the sky and on the earth and rites (\$\frac{a}{a}ntis\$) meant to avert the evil prognostications from them. The Mānasollāsa II. 13 pp. 97-112 and Rājanītiprakāśa pp. 331-351 also deal with these and other astrological matters, which are passed over here, though some of them are very interesting e. g. Visnudharmottara II. 135. 1 refers to the weeping and dancing of images. On the 6th day from the time the rites begin which is the day previous to the starting of the invasion the king undergoes a ceremonial bath for victory called javabhis?ka. This is described at great length in the Rajanītiprakāša pp. 351-395 quoting extensive passages from the Lingapurana. The ceremony of Jayasnawi resembles the coronation ceremony in many respects. The Matsyapurana 243, 15-16 and the Visnudharmottara II. 163. 18-31 contain the same long list (with very slight variations) of articles, persons and animals the sight of which is auspicious when the king starts on an invasion and Matsya (243, 2-14) contains another long list of inauspicious sights. A few of the auspicious ones are white flowers, jars full of water, cows, horses, elephants, fire in flames, a courtesan, dūrvā grass, gold, silver, copper, all gems, sword, umbrella, banner, corpse not accompanied by crying persons, fruits, the spastika sign. Among the inauspicious things and sights are dark grains, cotton, dried cowdung, fuel, jaggery, tonsured or naked man or man with dishevelled hair or wearing reddish robes, a lunatic, a candala, a pregnant woman, broken pot, chaff, ashes, bones. The Manasollasa II. 13 verses 811-823 (pp. 102-103), Nitimayūkha pp. 58-59 also give long lists of inauspicious and auspicious sights or events. Matsya 213. 27 and Visnudharmottara II. 163. 32 are both careful to add that all evil signs are counterbalanced by the confident (or joyous) frame of the mind, which is the highest sign of victory. 306 Gaut.

<sup>305,</sup> स यदि जियं पद्देशसमृद्धं कर्मित विद्यात् । तदेव भूतोकः । यदा कर्ममु काम्यपु जियं स्त्रोषु पद्दाति । समृद्धं तत्र जानीयात्तिमन्द्वमानिद्द्यने । छ।न्द्रोग्य V. 2 8-9; म विरामित्र जी/वेडयतीति विद्यात् --- अय स्वमाः । पुरुषं छुडगं छुडगः वन्तं पद्दाति स एतं हान्ति । ऐत. आर. III 2. 4.

<sup>306.</sup> मनसस्तुष्टिरेवाच परमं जयलक्षणम् । एकतः सर्वलिङ्गानि मनसस्तुष्टिरेकतः । सस्य 243. 27 = विच्छादामीतर II. 163. 32.

(XI. 15-17) prescribes that the king should heed the advice of astrologers and of those who are adepts in averting the effects of portents and perform the rites indicated by them such as grahasānti, rites on auspicious days and of svastyayana. rites of black magic against his enemy &c. Kaut. IX. 7 (at the end) says that the removal of divine calamities is brought about by the worship of deities and by honour to brahmanas and by performing rites prescribed in the Atharvaveda. Manu VII, 82 and Yaj. I. 315 state that gifts made to learned brahmanas are an inexhaustible treasure for the king. The Rājadharmakānda (p. 109) quotes the Brahmapurana requiring the king to perform two Laksahomas every year and also a Kotihoma. The Rajadharmakānda (p. 113) and Rājanītiprakāśa (p. 144) quote Udyogaparva 33, 93-95 which set out eight indications of a man's approaching fall, viz. hating brahmanas, opposing brahmanas, depriving them of their wealth, desire to kill or harm them, taking pleasure in calumniating them, not liking their praise, not remembering them in religious acts and getting angry when they make requests.

It may be useful and interesting to see how in very ancient times the king was made ready for battle. The Asy. (4r. 8 (III. 12) says: when a battle is impending (the purchita) should make the king put on his armour (in the following way). The purchita should stand to the west of the chariot (of the king) muttering the hymn (Rg. X. 173) 'I have brought thee &c.' He should hand over to the king his armour with Rg. VI. 75, 1 when the man with armour advances it is like the appearance of the cloud &c.'. He hands over the bow with the next verse (Rg. VI. 75. 2 'dhanvanā gā). The purchita should make the king recite the next verse (Rg. VI. 75. 3) and should himself mutter the 4th verse (Rg. VI. 75. 4). He should hand over the guiver to the king with the 5th verse (Rg. VI. 75. 5). When the chariot turns in the direction intended the purchita should mutter the sixth verse (Rg. VI. 75, 6). He should recite over the horses the 7th (Rg. VI. 75.7). He makes the king recite the 8th (Rg. VI. 75. 8) when the latter looks at the arrows and makes the king recite Rg. VI. 75. 14 ('he envelopes his arm' &c.) when the latter fastens to his arm the leather (that protects his arm against the bow-string). When the king is being taken forward in the chariot by the charioteer the purchita ascends the chariot near the king and makes him recite the hymn called Abhivarta (Rg. X. 174) and the two verses (Rg. VIII. 101. 3-4). Then the priest looks at the king with

the Apratiratha hymn (Rg. X. 103 'āśuḥ śiśāno'), the Śāsa hymn (Rg. X. 152 'sāsa itthā') and the Sauparna hymn 'pra dhārayantu madhuno ghrtasya'.307 Then the king should traverse in order all directions in his chariot. He should stand in that direction in which the Sun (by day) or Venus (by night) shines and give fight from that direction. The king should pass his hand over the drum with the three verses (Rg. VI. 47, 29-31 'fill with breath (or roar) the heaven and the earth'). The king should discharge arrows with Rg. VI. 75. 16 and the purchita should mutter Rg. VI. 75. 17 ('where the arrows fall together &c.) when soldiers are fighting, or the purchita may direct or teach (the king to recite from the above such verses as are appropriate to his actions). 308 In the Harsacarita (7th Ucchvāsa first paragraph) Bāna favours us with a realistic and graphic description of the preparations made when Harsa marched out from his palace on his digrijaya. The astrologers found out an auspicious day and lagua (sign of zodiac

<sup>307.</sup> This hymn is found in no samhitár Sāyaṇa in his comment on Ait. Br. 29, 9 (where the sauparna hymn is mentioned) gives an alternative explanation saying that the sauparna hymn referred to is the one declared in the grhyasūra viz, 'pra dhārā yantu &c.', i c. he does not read 'pradhārayantu' as in the printed Aśw Gr. on Ait. Bi 37, 7 (where the Abhīvarta, Sāsa, Apratiratha and Sauparṇa hymns are mentioned) the comment of Sāyaṇa as printed reads 'pradhārayantu'

<sup>308.</sup> संग्राप्ते समुपोढे राजानं संनाहयेत् । आ त्वा हार्थमन्तरेधीति पश्चान्नथस्याव-स्थाय । जीमतस्येव भवति प्रतीकामिति कवचं प्रयच्छेत् । उत्तरया धन्तः । उत्तरां बाचयेत । स्वयं चतुर्थी जपेत् । पञ्चम्येषुधि प्रयच्छेत् । अभिप्रवर्तमाने बष्टीम् । सप्तम्यान्वान् । अष्टमी मिन्नवेक्षमाणं वाचयति। अहिरिव भोगैः पर्येति बाह्यमिति तलं नह्यमानम् । अधैनं सारयः माणसपारहाभीवर्त वास्त्रपति म यो वां मित्रावरुणति स्व हे । अधैनमन्वीक्षेतापतिरधज्ञास-सीपर्णेः । प्र धारयन्त् मधुनो वृतस्येति सीपर्णम् । सर्वा विशोधनुपरियायात । आवित्यसीकानसं वाबस्थाय प्रयोधयेत् । उपश्वासय पृथिवीसुत द्यामिति तृत्वेन बुल्ह्सिमिभिसूहोत् । अवसूष्टा परापतेतीषु न्विसर्जयेत् । यत्र वाणाः संपतन्तीति युध्यमानेषु जपेत् । संशिव्याद्वा । आन्त्र, यू. III. 12. With आदित्यमौक्षनसं वा compare ज्ञान्तिपर्व 100. 20 ' यतो वायुर्यतः सूर्यो पतः शकस्ततो जपः । पूर्व पूर्व ज्याय एवां संनिपाते अधिष्ठिए ॥ '. This shows that the king desiring victory should not face the Sun or Venus ( ओशनस ) but should have them behind him and that he should not have the wind blowing in his face but blowing behind him. कालिवास in the क्यारसंभव III. 43 'हरिश्रपातं परिष्ठत्य तस्य काम: प्रशः श्रकामिन प्रयाणे ! refers to this, on which मालिनाश quotes a verse 'प्रतिशक्तं प्रतिद्वर्धं पत्यङ्कारकमेव च । अपि शक्तसमो राजा इतसैन्यो निवर्तते ॥. The यक्तिकस्पतक (ed. by N. N. Law) p. 176 says ' इस्तस्तु वेवलमतेऽध्वनि पृष्ठतोऽर्कः ' (verse 79). Oldenberg's translation (in S. B. E. vol. 29 p. 234) 'he should commence the battle in the line of battle invented by Aditya or Usanas' is wrong, as will be seen from the above quotations. Hopkins in J. A. O. S. XIII. p. 193n simply follows Oldenberg's translation holding Aditya and Ausanasa to be vyūhas.

rising on the eastern horizon) indicative of his conquest of all the four quarters, Harşa was bathed in water poured from silver and golden jars, performed worship of Siva, offered oblations into fire that sent up flames turning from left to right, made gifts of jars full of sesame grains and of cows whose hoofs and horns were tipped with gold, sat on a throne on which tiger-skin was spread &c.

When starting on an invasion the king was required to perform a rite called nirājanāvidhi which consisted in waving lights before horses, elephants, banners, armies &c. 309 In II. 30 Kautilya 310 prescribes that on the 9th day of Asvina lights should be waved before horses and at the beginning and close of invasions and in times of diseases. In II. 32 Kautilya speaks of the waving of lights before elephants thrice in the caturmasya (from about July to October) and at the time when two seasons meet. Kālidāsa in the Raghuvamsa 4.25 refers 311 to the performance of this ceremony when Raghu started on his digvijaya and states (in 17.13) that durva grass, barley sprouts and the bark of the palasa tree were required in the Nirajanavidhi. Kam, IV. 66 speaks of waving lights before horses and elephants (nīrājita-hayadvipah). The Brhatsamhitā, chap. 44 (verses 16-28) deals with the ceremony of waving lamps before horses. elephants and men. This ceremony had to be performed every year in the month of Asyina from the first to the 9th day of the bright half or on the 8th, 12th, or 15th of the bright half of Kartika (acc. to the Brhatsamhita 44.2) by those who owned horses and also elephants. It is also described in the Saunakiya II. 8, Agnipurāna 268. Visnudharmottara II. 159 (quoted at length in the Rajaniti-prakāsa pp. 434-438), Kalikapurana 88-15 ff, Nirnayasindhu II. p. 169, Yuktikalpataru p. 178. The Brhatsamhitā describes it as follows:-In the north-east of the capital an ornamental arch of some holy tree was to be erected 10 cubits wide and 16 high. Round the necks of horses threads smeared

<sup>309.</sup> राज्ञां यात्राविधिं षदये जिमीषूणां परावनीत् । नीराजनाविधं कृश्वा सैनिकां ज्ञानविधाः । गजानव्यान्वमानव्यानिति यात्राक्रमो मतः ॥ प्रक्तिकत्यतक p. 178

<sup>310.</sup> जीराजनामान्ययुजे कारयेक्सवमेऽहानि । यात्रावावस्याने वा न्याथी वा ज्ञान्तिके रतः ॥ अर्थकास्त्र II. 30 last verse; तिस्त्रो नीराजनाः कार्याश्चातुर्मास्यक्तंसन्धिषु । अर्थकास्त्र II. 32, last verse but one. उत्पल explains नीराजन as नीरेण जलेन अजनं स्पर्शनम् (on बृहरसंदिता 43.1). It is possible to derive the word from निर् + राजन (from राज्

<sup>311.</sup> तस्मै सम्यग्धतो बाह्मिबाजिनीराजनाविधौ । प्रदक्षिणार्विध्याजिन घस्तेनेव जयं दब्दी ॥ रघु 4. 25.

with saffron paste and marking nut, with rice grains and white mustard and kustha plants tied on them were to be suspended. For seven days mantras addressed to the Sun, Varuna, Visve-Devas, Prajāpati, Indra and Visnu were to be recited over the horses, during those days the horses were not to be harshly addressed nor struck with a whip and auspicious words were to be addressed to them, conches were to be blown, drums beaten and singing indulged in before them. On the 8th day, to the south of the arch a shed with its face to the north and covered with kusa grass and barks was to be erected and in front of it on a vedi fire was to be lighted and various materials and plants such as sandal-wood were to be collected and thrown into jars full of water, various foods were to be offered as bali, fuel sticks of khadira and other holy trees were to be brought. The king seated on a tiger-skin and facing the east should sit pear the fire together with an astrologer and horse doctor and should follow at the direction of the purchita the procedure laid down for Grahayajña (sacrifice to planets) and the raising of Indra's A horse and an elephant possessing the most auspicious signs should be bathed and honoured with new white cloth, sandal-wood paste, garlands and incense and should be brought to the foot of the arch near the shed with sweet words to the accompaniment of music and conch-blowing. The movements of the horse and elephant should be watched and prognostications made therefrom about victory &c. A ball of food over which mantras have been recited should be offered to the horse and if the latter smells it or eats it that is a sign of coming victory. Dipping an udumbara twig in the jars filled with water and plants the purchita should touch therewith the horse, the elephant, the king and his soldiers to the accompaniment of mantras. Then making an effigy of the enemy the purchita should pierce it with a sharp and pointed stave in the region of the heart with incantations from the Atharvaveda and break The purchita should pronounce over the bridle vedic mantras and insert it in the mouth of the horse, which the king should ride and proceed in the north-east together with his army. with drums beaten, conches blown and banners displayed. is a propitiatory rite (santi) as said by Varahamihira (Brhatsamhitā 44.2) and the Agnipurāna 26.8 and 31 and must have been in vogue centuries before Kautilya flourished.

The duty of the conqueror, after vanquishing his opponent, to place on the throne of the late king his son or a kinsman and to respect the customs and usages of the territory conquered has already been set forth above (p. 71). Conquests resulted in either loss of territory or more generally in the offering of tribute of various kinds to the conqueror viz. wealth (gold and silver), horses, elephants, pearls and gems, fine cloth &c. Particularly horses from Kāmboja, Bālhika, Gāndhāra and other countries in the north and west were highly prized. Vide Sabhā 51.10, 53.5, Udyoga 86.6, Drona 156.47, Sauptika 13.2; and Sabhā 27.27.28.6 for horses as tribute. In Sabhā 30, 28-30 all the above kinds of tribute are said to have been levied from the Mleccha kings by Bhīma 312.

Kautilya devotes one book (VIII) to the discussion of vyasana. Vyasana 313 means 'what deprives a man of great good ' (from the root 'as' to throw with 'vi'). According to Kaut. vyasana may be either the absence of qualities (such as noble birth) or the opposite of such qualities, faults (such as hot temper), excessive attachment (to women &c.), harassment (by invasion or calamities like famines). So vyasanas may broadly be divided into two classes viz. calamities and faults due to kāma (passion) and krodha (hot temper). The view of many ācāryas is that of the vyasanas of the king, ministers, the people of the realm, fort, treasury, army and ally, the yvasanas of each preceding one are more serious than those of each succeeding one. From the discussion in VIII. 1 it appears that Kautilya in this case agrees with the acarvas. Differing from Bhārdvāja Kaut, holds that the calamities befalling a king or his vices are more serious in their consequences than those of the ministers, since it is the king who appoints the ministers, the purchita, other servants and superintendents of departments and he can employ others in their places and since the rise or fall of the people depends upon him. Disagreeing with Visalaksa Kautilya holds that the vyasanas of ministers have more serious consequences than those of the people, as all (national) undertakings proceed from the ministers, as the security of person and property from internal and external enemies, adoption of remedies to resist calamities, recruiting of army, collection of taxes are all in their hands. Differing from the school of

<sup>312.</sup> स सर्वाच क्लेच्छ प्रतीन सामराजूपवासिनः । करमाहारपामास रामानि विविधानि च ॥ चम्द्रनास्ववस्थाणि मणिमोक्तिककम्बलस् । काळानं रजतं चैव विद्वृतं च महाध्यनम् ॥ से कोटिशतसंख्येन कीन्तेयं महता तदा । अन्यवर्षन्महास्मानं चनवर्षेण पाण्डवस् ॥ सभा 30. 28-30.

<sup>313.</sup> सुणप्रातिलोन्यसभावः प्रदेशवः प्रसङ्घः पीडा वा व्यसनं व्यस्यस्येनं श्रेयस इति व्यसनम् । कौदिस्य VIII. 1. Vide काम. XIII, 19 and जीतिया. p 177 for a similar derivation. व्यस्यस्यावर्त्तपरवेनं पुरुषं श्रेयस इति व्यसनम् । नीतिया-

Parasara, Kautilya is of opinion that the vyasana of the people has graver consequences than that of the fort (or capital), for forts, treasury and army, all irrigation and agricultural work. stability, bravery and abundance (of things) spring from the people. Against Pisuna, Kautilva states that the calamities befalling the fort (or capital) give rise to graver consequences than those of the army for the reason that it is in the fort that the treasury and army are kept safe. Kaut. (VIII. 2) holds that internal troubles are more serious than external ones and troubles due to ministers are the most serious of all internal troubles. Kaut, prefers an ignorant ruler (who has not studied sastras) to a king who is bent on swerving from the dictates of sāstras which he knows; he prefers a king suffering from illness to a new king (a conqueror), a weak but a high-born king to a strong but low-born one. In VIII. 3 he enumerates the several faults and vices which have already been stated above (p. 54). After remarking that ignorance and lack of training are the causes of vices or faults. Kaut, discourses on the relative seriousness of the several faults or vices and holds that gambling is worse than hunting, that sexual passion is worse than gambling, that drinking is worse than sexual vice and that gambling is the special cause of dissension among sanghas (corporate assemblies) and among families of nobles that have the characteristics of sanghas. In VIII, 4 he states that among divine visitations like fire, flood, epidemics and famine, floods are more devastating than fire, diseases and epidemics are less destructive than famine, that the loss of outstanding 314 men is more serious than that of common men even in large numbers, since there can hardly be one eminent man among a thousand ordinary or inferior men. He holds that the trouble caused by the Crown Prince is a lesser evil than that caused by a favourite queen. In VIII, 5 Kautilya holds a discussion on the troubles arising from the army and allies. He first enumerates thirty-three matters that may cause trouble with the army, such as not giving due respect to it, or showing contempt to it, not dispensing the pay at the proper time, not preventing diseases from attacking it, having soldiers who are very fond of their wives. He then takes pairs of troubles out of these and states which is the lesser evil of the two. Then he deals with causes that lead to the loss or defection of allies.

<sup>314.</sup> नेति कौटिल्यः शक्यः श्रुद्धक्षयः प्रतिसन्धातुं बाहुल्यात्। श्रुद्धकारणाच सुरुय-क्षयः । सहस्रेषु हि सुरुयो भवत्येको न वा सत्त्वप्रज्ञाधिक्याश्रयस्वात् श्रुद्धकाणामिति। कौ. VIII. 4.

In the Rajadharmakanda, the Rajanitiprakasa and other works the king is advised to celebrate several rites and festivals. which may be briefly referred to here. They were meant as propitiatory rites to avert national calamities and also to keep the populace in good humour and to afford enjoyment to people. The Rajadharmakanda (pp. 115-117) and the Rajanītiprakasa (pp. 416-419) quote about 35 verses from the Brahmapurana to the effect that the king is to celebrate in one or more of the six months from Vaisākha festivals (devayātrā) in honour of various deities such as Brahmā, the gods, the Ganges, Vināyaka, Nāgas, Skanda, the Ādityas, Indra and Rudra, the Mātrs (Durgā and others), the Earth, Visvakarman, Visnu, Kāmadeva, Siva, the Moon respectively on the tithis from the 1st to the 15th. The same two works quote a passage of 18 verses from the Skandapurana about the festival of moonlight and also the rite of raising the banner of Indra and the latter quotes (pp. 425-433) a long passage from the Visnudharmottarapurana also. Vide H. of Dh. vol. II pp. 825-26 for description of the festival of Indra's banner. They describe the worship of Devi on the 8th and 9th days of Asvina (from the Devipurana) when animals were sacrificed, the gifts of cows on the Amavasya of Kartika, the rite called Vasordhārā (stream of wealth). The details of all these are passed over here for want of space.

## CHAPTER X

# PURPOSE OF THE STUDY OF RAJADHARMA AND THE ENDS OF THE STATE

In the preceding pages an attempt has been made to present a picture of the theory and practice of Government and statecraft as delineated by ancient and medieval Indian writers on dharmaśāstra and arthaśāstra. One feature that would strike any reader is the religious colouring with which all theories and ideals are suffused. Another is that the ideal set before rulers and their officers is a highly moral one. Several faults have been found in the theory and practice inculcated by the writers. Except for some centuries before and after the Christian era. monarchy has been the only form of government known in India and monarchy alone is generally envisaged by Indian writers. The result has been that the king came in practice to be almost synonymous with government and the State, though a very lofty sense of his duties and responsibilities was impressed on Another defect lies in the almost total absence of discussion on the form and working of oligarchical or republican States. Besides, once the main outlines of the theory of the State were established by the first writers on polity, for about two thousand years succeeding generations of authors were content to follow in the old grooves and hardly ever made any fresh approach to the problems of government or started any rival conceptions or theories. Ancient authors were content to induce the kings and the people to support as far as possible the status quo They thus provided for a more or less static society and did not encourage any dynamic thoughts or movements. There was no strong or assertive middle class nor was there any organized Church. Though the brāhmanas were a sacred class, they were not organized as a body and had to depend only on exhortations and texts to exert influence on the monarchs. It may no doubt be pointed out that similar conditions prevailed almost all the world over. Small States, constant wars and invasions were the commonest phenomena in Europe till the 15th or 16th century and no reproach should be levelled at the Indian writers alone. It cannot, however, be gainsaid that even after experiencing the constant plundering expeditions and religious persecutions of Scythian, Hun and Moslem invaders from the

1st to the 11th and the following centuries the able thinkers. warriors and statesmen of India did not enlarge their limited horizon and find means to consolidate and weld together into a united block the numerous small States that were scattered all over India. They could have put forward a common idea and ideal before all the provinces and peoples of India viz. meeting the onslaught of plundering and fanatical invaders, which, if properly handled, would have acted as a unifying force. It was to some extent only in Vijayānagara and Mahārāstra that in medieval times means were adopted to weaken the power of the invader, to present a solid front and establish powerful Hindu kingdoms. The old writers spun the same old webs of theories that had been there for centuries, they did not formulate new theories nor did they take steps to infuse into the common people a sense of solidarity and unity as Indians and did not inculcate deep and abiding sentiments of patriotism similar to those we find in Western countries for the last two or three hundred years. In spite of such drawbacks it will have to be conceded that ancient Indian writers made substantial and independent contributions to the theory and practice of Government and that their handiwork can stand comparison with the ancient and medieval thought of most countries of the world.

It may be asked: What in these days is the use of the study of the theory and practice of Government in ancient India? It may be argued that the world is now hoping, as promised by the great leaders of the United Nations, to enjoy several freedoms, that great expectations are created in the minds of millions of down-trodden peoples, and that all peoples including Indians will be faced in the near future with democracy and great problems of reconstruction and that knowledge of the past cannot throw much light on the pressing needs of the present or the serious questions that will confront all in the latter half of the 20th century. It may be conceded that the situation in which we find ourselves now and in which we shall be placed in the near future is unique and much light cannot be thrown by a study of the past on the solution of the problems that will have to be tackled by us. But that study has certain useful purposes to serve. Millions of people in India as well as in the world are hardly better than hewers of wood and drawers of water in their own countries. They intensely desire to be masters in their own countries and of their own destinies. The iron has entered

deep in their souls that for countries as well as individuals freedom of action spells happiness and dependence on the will of others is misery (as Manu laconically puts in IV, 160) that men who have no independence are hardly human beings (as the Markandeya 125.29 says). 315 The study of the past will give us hope and convey the assurance that we have in the past conducted governments and administrations of vast empires. that we evolved theories and practices which were not inferior to those of some of the most advanced nations of the world, that, allowed opportunities and scope, we may rise equal to what the circumstances may demand of us. On the other hand, such a study will stimulate thought, focus our attention on our mistakes and short-comings, make us be careful to avoid pitfalls and give us indications of the directions in which we must make a new orientation in our ideals and practices.

At the end of this section on Rajadharma, a question may be asked: what were the ends or purposes that the State in ancient India placed before itself or the dharmasastra and arthasastra writers said the State should place before itself? The end of the State has been differently stated by different philosophers and theorists of the West from ancient times to the present day. To take only a few examples To Plato and Aristotle 316 the end of the State was good life for the citizens. But it is not very easy to say what is meant by the good life. Bluntschli in 'Theory of the State' (Oxford, 1885) Book V Chap, IV p. 300 formulates the proper and direct end of the State to be 'the development of the national capacities, the perfection of the national life and finally its completion', provided, of course, that the process of moral and political development shall not be opposed to the destiny of humanity. This definition is not easy to grasp. There is no agreement as to what is the destiny of humanity and the concepts of nation and national life are hardly older than a few centuries even in Europe. For 'nation' one may substitute the word 'country'

<sup>315.</sup> सर्वे पश्वशं दुःसं सर्वमात्मवशं सुखम्। एतद्विचात्समासेन लक्षणे सुखदुःसयोः ॥ मन्तः IV. 160; स्वतन्त्रता मनुष्याणां परतन्त्रा सद्गवला । नरोपि परतन्त्रो यस्तस्य कीद्व-स्मनुष्यता ॥ मार्कण्डेयपुराण 125. 29.

<sup>316.</sup> Aristotle in 'Politics' says 'A state exists for the sake of a good life and not for the sake of life only ... Political society exists for the sake of noble actions and not of mere companionship' (Book III. Chap. 9).

or 'kingdom'. Then it may be of some application to India. It is impossible to define the end of the State in a single word or In a few words. This question about the end of the State has been partly answered already when speaking of the ideals of kingship. At the risk of some repetition a reply to the above question may be given in the following words. The authors on Dharmasastra had a very low estimate of human nature. they believed that ordinarily men were depraved, that it was difficult to find a man pure by nature and that men were kept in the straight path by the fear of punishment (Manu VII. 22 = Santi<sup>316</sup>a 15.34). Yaj. I. 361 requires the king to punish and bring to the proper path castes and guilds when they swerve from their dharma. Kām. (II. 40 and 42-43) says the same thing and adds that in the absence of danda the world will revert to the state of matsya-nyaya (the strong devouring the weak). Sukra I. 23 says the same thing. The ancient writers did not rely on the natural moral impulses of man and on his will to do the right thing. The same ideas are expressed by some Western writers on law and politics. 'A herd of wolves is quieter and more at one than so many men, unless they all had one reason in them or have one power over them' says Jeremy Taylor. Salmond (Jurisprudence p. 65) states 'man is by nature a fighting animal and force is the ultima ratio not of kings alone but of all mankind'. We must distinguish between immediate or proximate ends and the ultimate end. The ultimate end or goal of most of our philosophy was moksa (release or liberation from the ever-recurring cycle of births and deaths and from the miseries and suffering of life). The same was the ultimate goal of rajadharma. But the proximate goal of the State in India was to create such conditions and

<sup>316</sup> a. सर्वो वण्डाजितो लोको दुर्लमो हि शुचिर्णरः। वण्डस्य हि भयाद्वीतो भोगार्थय प्रवर्तते ॥ आस्ति 15. 34: इतं प्रकरणा विवर्षेकीकृतं परस्परं जीधनलोहुपं जगत् । सनातने वंस्मिन साधुनेविते पतिहते वण्डमयोपपीडितम् ॥ काम. II. 42.: राजवण्डमयाहोक, स्वस्थर्मपरो भवेत् । शुक्र I. 23. This conception bears striking resemblance to the words of Machiavelli in 'Discourses 'I. 3 quoted by H. Butterfield in 'State. craft of Machiavelli '(1940) p. 111 'Those who have discussed the problems of civic life demonstrate—and bistory is full of examples to confirm the fact—that whoever organizes a state and arranges laws for the government of it must presuppose that all men are wicked and that they will not fail to show their natural depravity whenever they have a clear opportunity, though possibly it may be concealed for a while '.

environments as would enable all men to live in peace and happiness, to pursue their avocations, to follow their own customs and usages and their 'svadharma', to enjoy without interference the fruits of their labour and the property acquired by them. The king was the divinely provided instrument to create the conditions of peace, order and happiness. king impartially exercises the power of danda over all, whether his own son or enemy, in proportion to their guilt, he secures this world and the next for himself and the people; the king's scrupulous performance of his own duties leads him and his people to heaven. The task of the State (or the king who represented the State) was to repress by the threat and use of force any violation of the rights of personal freedom and property, to enforce the practice of people's own traditional customs and usages and to take serious care of virtues and dharma. These were the sentiments of Kautilya himself (III. 1.) 316 At the very threshold of his work he remarks 'therefore the king should not allow people to swerve from or fail in their duties (dharma); for whoever holds fast by his dharma, observes the rules laid down for argas and those of castes and āśramas (the stages of life) will be happy in this world and the next. The members of society consisting of four castes and having four asramas when guarded by the king with danda will abide by their respective paths, being devoted adherents of their respective duties and avocations '.

Both Kām. I. 13 and Śukra I. 67 state<sup>317</sup> that a king following the path of righteousness confers upon himself and his subjects the group of three viz. the three puruṣārthas of dharma, artha and kāma; if he acts otherwise he certainly ruins (himself and the people). The same doctrine is inculcated by other works, such as Śānti 85. 2, Mārkaṇḍeya 27. 29-30. <sup>318</sup>

<sup>316</sup> b. राज्ञः स्वधर्मः स्वर्णय प्रजा धर्मेण रक्षितः। ... दण्डो हि केवलो लोकं परं चेमं च रक्षति ॥ राज्ञा ग्रुत्रे च शत्री च यथादोवं समं धृतः ॥ कौटिल्य III. 1; तस्मात्स्वधर्म भूतानां राज्ञा न न्यभिचारयेत्। स्वधर्म सन्द्रधानो हि पेत्य चेह च नन्द्रित ॥ व्यवस्थितार्थ- मर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः। प्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीद्ति न सीद्रति ॥ कौटिल्य I. 3, last two verses; चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेण पालितः। स्वधर्मकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वर्सस् ॥ कौटिल्य I. 4, last verse,

<sup>317.</sup> न्यायम्बृत्तो तृपतिरात्मानमपि च मजाः । त्रिवर्गेणोयसम्भव्ते निष्टन्ति ध्रुवमन्यथा ॥ काम. 1. 13 and शुक्र 1. 67.

<sup>318.</sup> वर्णधर्मा न सीवृश्ति यस्य राज्ये तथाश्रमाः । बत्स तस्य सुस्तं प्रेत्य परश्चेष्ठ च शास्त्रतम् ॥ मार्कण्डेयपुराण 27. 29.

# VYAVAHĀRA

## (LAW AND ADMINISTRATION OF JUSTICE)

### CHAPTER XI

That to administer justice impartially and to punish the guilty were among the prime functions of the sovereign has been stated above (p. 57). The king was deemed to be the fountain (i.e. the distributor) of justice. Kautilya 323 (L 19) prescribes that the king was to look into the disputes of citizens and country people in the 2nd part of the day (divided into eight parts). Manu (VIII. 1-3) states that the king desirous of looking into the disputes of people should enter the  $sabh\bar{a}$  (the hall of justice) accompanied by brāhmaņas, ministers and should there decide every day the causes of litigants. Sukra IV. 5.45 is the same as Manu VIII. 1, Vas. 16.2, Sankha-Likhita, Yāj. I. 327 and II. 1, Visnu Dh. S. III. 72, Nar. (I. 2), Sukra IV. 5-5, Manasollasa II. 20. verse 1243 state that the administration of justice was the personal concern of the king. The Mit. on Yaj. II. 1 says that protecting the subjects is the highest duty of a king and that that duty cannot be discharged without eradicating and punishing the wicked, which latter requires that the king should administer justice (vyavahāradaršana). Medhātithi on Manu VIII. 1 also says that protection consists in the removal of troubles, secular and spiritual (adrsta). Manu VIII. 12 and 14 (= Nar. III. 8-9 p. 42) personifies the administration of justice as Dharma incarnate by representing that when justice is administered the dart of adharma or falsehood by which dharma is pierced is taken out from the body of Dharma. Yāj. (I. 359-360) declares that the impartial administration of justice yields the same rewards as solemn vedic sacrifices do. In this way administration of justice was held to be a very sacred duty. Manu VIII. 128 ( = Vrddha-Hārita VII. 194) declares that a king who punishes those that do not deserve to be punished and who does not punish those that deserve punishment incurs great obloquy and goes to hell. Vas. (19.40-43) prescribes one day's fast for the king and three days' fast for the purchita when the king lets off those that deserve punishment and three days' fast for the king and the krechra penance for the purchita when the king

<sup>323.</sup> द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत् । की. I. 19.

punishes the innocent. The Mahābhārata 324 (Anuśāsana 6.38 and chap. 70) and Rāmāyana say that if a king intent on pleasures does not show himself to litigants who approach him for decision, he would suffer like king Nrga. The Sukranitisāra (IV. 5.8) also says the same thing. In the Rāmāyana (VII. 53-54) king Nrga is said to have been cursed to become a chameleon for a long period by two brahmanas who had a dispute about the ownership of a cow and could not see the king for many days. Megasthenes (Frag. XXVII. pp. 70-71) says 'the king remains the whole day in court without allowing the business to be interrupted.' Kaut.325 (I. 19) gives the advice that, when in court, the king should not cause petitioners or litigants to wait long at the door, for when a king makes himself inaccessible those who are near him create confusion about what should or should not be done, whereby the king engenders disaffection among his subjects and makes himself a prey to his foes. The king's court 326 of justice was called dharmasthana (Sankha-Likhita), dharmāsana (Nārada I. 34. Manu VIII. 23. Sukra IV. 5.46) or dharmādhikaraņa (Kātyāyana and Śukra IV. 5.44). 'The place where the decision of the truth of the plaint (lit. the cause or root of dispute) is carried on by a consideration of the rules of the sacred law is called the dharmadhikarana (the Hall of Justice)'—says Kātyāyana, Kālidāsa (Sākuntala V) and Bhavabhūti (Uttararāmcarita I.) employ the word dharmāsana-

The authors of smrtis believed that there was a golden age or era of perfect virtue in the dim past, when men were bent only on right conduct, that later ages saw the advent of sinful

<sup>324.</sup> अधिनासुपसकानां यस्तु नांपैति दुर्शनम् । सुस्ते प्रसक्तो स्पतिः स तप्येत वृगो यथा ॥ महाभारत quoted by दृण्डाविक p. 13; अधिनां कार्यसिद्दृष्यर्थे यस्मान्तं नैषि दुर्शनम् ॥ अदृश्यः सर्वभूतानां कुकलासो अविवयसि । ... कार्याधिनां विमहीं हि राज्ञां द्वीवाय कल्पते । रामायण, उत्तरकाण्ड 53. 18, 19, 25; पौरकार्याणि यो राजा न करोति सुस्ते स्थितः । व्यक्तं स नरके घोरे पच्यते नात्र संशयः ॥ क्षुक्र IV. 5. 8; vide उत्तरकाण्ड 53. 6 for very similar words; शृङ्कलिखितौ । राजा स्वाधीनवृत्तिरात्मप्रत्ययकाशः स्वयं कृत्यानुद्वी विमस्वनिवृत्ताक्षरं मद्वाणि पश्यति । राजनीतिप्र. p. 134.

<sup>325.</sup> उपस्थानगतः कार्यार्थिनामद्वारासङ्गं कारथेत् । दुर्वृशों हि राजा कार्याकार्य-विपर्यासमासक्षैः कार्यते । तेन प्रकृतिकोपमरिवशं वा गच्छेत् । अर्थशास्त्र I. 19.

<sup>326.</sup> धर्मस्थानं प्राच्यां बि्जि तच्लाग्न्युक्कैः समवेतं स्थात् । श्रञ्च प्. in स्मृतिच. (II. p. 19); धर्मशास्त्रविचारेण मूलसारविचेत्रनम् । यत्राधिक्रियतं स्थानं धर्मधिकरणं हि तत्। कात्याः q. in स्मृतिचः (II. p. 19), परा. HI. 1 p. 22. The ग्य. प. p. 8 reads धर्मशास्त्रास्त्रार्थाण अर्थशास्त्रविचेत्रनम्. The verse as thus read is the same as Sukra IV. 5. 44. Vide स. वि. p. 63 'यत्र स्थाने आवेदितग्यतस्वनिष्कर्षः धर्मशास्त्र-विचारेण निर्णेतृभिः क्रियते इति धर्मस्थानम् । अस्पैक्ष धर्मधिकरणमिति नामान्तरम्।

promptings, that therefore regulation of life by the learned and the king came into vogue (compare Gaut. VIII. 1). Manu I. 81-82 (= Śāntiparva 231. 23-24) state that in the Krta age dharma prevailed in its perfection, there was no advent of adharma among men then and that in each of the three succeeding yugas dharma declined progressively by the introduction of theft, falsehood and deceit. The Santiparva (59. 13 ff) narrates that in the Krta age there was no king and no punishment, that gradually kāma (lust) and rāga (passion) began to wield sway and dharma dwindled away. This belief in an ideal or perfect past was universal and was probably depicted in order to induce men to rise higher and higher in goodness and virtue and to make them submit easily to the discipline of government and the priestly requirements. This ideal description of the past is often found associated with the picture of anarchy that reigned in the dim past which was retrieved from horrors by the creation of the kingly office (vide pp. 30-34 above). These diametrically opposite views of the past contained in the same works (such as Manu and the Mahābhārata) probably owe their origin to the desire of the writers to make the common people submit to the absolute rule of kings. Almost all works even from the Rgveda (X. 10, 10) downwards believe in the progressive deterioration of religion and morals. A state of anarchy is visualised in a few works only for the purpose of glorifying the great usefulness of the institution of kingship. Nar. I. 1 states 327 'when people were solely bent on dharma and were truthful. there existed neither administration of law and justice nor hatred nor jealousy. When dharma declined (or disappeared) among men, administration of law and justice came to be introduced and the king was declared to be the decider of disputes and the chastiser (of the guilty)'. Br. also (S. B. E. 33 p. 277) says 'In bygone ages men were pre-eminently virtuous and free from cruel tendencies; now that men are overwhelmed by greed and hatred, judicial procedure has to be declared '.

The idea of Dharma took the place of the very ancient conception of rta. In the Rgveda rta denotes the supreme

transcendental law or the cosmic order by which the universe and even the gods are governed and which is intimately connected with sacrifice. Vide Rg. L 68. 2, I. 105. 12, I. 136. 2, I. 142. 7, I. 164. 11, II. 28. 4, IV. 23. 8-10 (in which the word rta occurs ten times), X. 190. 1. On the relation of rta and law Berolzheimer in his 'The world's legal philosophies' (translated by Jastrow, New York, 1929) says: "closely connected with the religious and philosophical views of the Aryans are certain fundamental positions in regard to the philosophy of law which in turn became the antecedents of later legal and ethical developments among the Greeks and Romans. Foremost among these philosophical conceptions is 'rita', which is at once the organized principle of the universe and the divine ordering of earthly life; as the former it regulates the appearance of the sun and the moon, of day and night and embodies the unchangeable principle that pervades the succession of phenomena; as the latter it is affiliated with purpose and human benefit and is exemplified in the flow of the rivers which fertilize the fields; in the cattle useful to men; in the institutions of marriage, of the monarchical state, of the patriarchal home; and in man's sense of responsibility for his sins. The derivative conceptions of 'vrata', 'dharma', 'dhama', 'svadha' represent special aspects of 'rita'; thus 'vrata' refers to any specialized embodied 'rita'; while 'dharma' refers specifically to the moral function of rewarding good and punishing evil" (pp. 37-38). Vide Prof. V. M. Apte's paper or 'Rta' in the Rgveda (pp. 55-60 of the Silver Jubilee Volume of the Annals of the B. O. R. Institute ) in which he tries to prove that rta means primarily 'the belt of the Zodiac'.

The word vyavahāra is used in several senses in the sūtras and smrtis. One meaning of vyavahāra is 'transaction or dealing' as in Udyogaparva 37. 30 quoted above (on p. 207) or in Ap. Dh. S. II. 7·16·17, I. 6·20. 11 and 16. It also means 'a dispute, a lawsuit' in Śānti 69·28, Manu VIII. 1., Vas. 16·1, Yāj. II. 1., Visnu Dh. S. III. 72, Nār. I. 1 and 2, Śukra IV. 5·5. A third sense is 'legal capacity to enter into transactions' (as in Gaut. X. 48,

Vas. 16·8, Sankha-Likhita (raksed rājā bālānām dhanānyaprāptavyavahārānām &c. quoted in V. R. p. 599). A fourth but a rare sense is 'the means of deciding a matter' (as in Gaut. XI. 19 tasya vyavahāro vedo dharmasāstrānyangāni &c.). chapter the word vyavahāra is taken to mean 'law-suit or dispute in a court 'and 'legal procedure'. This sense is very ancient. In the Delhi-Topra Pillar Edict No. 1 of Asoka (Corpus I. I. vol. I. p. 123) we have the word 'viyohālasamatā' ( vyavahārasamatā ) and the word 'vyavahāravidhi' occurs in Kharavela's Hāthigumphā Inscription (E. I. vol. XX. p. 79). A 'vohārika-mahāmatta' (vyāvahārika-mahāmātra, minister of justice) occurs in the Mahavagga, I. 40. 3 and Chullavagga VI. 4.9). In the medieval digests, both law and procedure are sometimes dealt with in one book as in the Vyavahāra-nirnaya of Varadarāja and the Vyavahāra-mayükha; sometimes the titles of law are treated of in one work and judicial procedure in another. For example, Candesvara composed the Vivadaratnakara (on titles of law) and Vyavahāraratnākara (on judicial procedure). The word vyavahāra is restricted in some works to judicial procedure alone (as in the Vyavahāramātrkā of Jīmūtavāhana and the Vyavahāratattva of Raghunandana). The word vivāda which means 'dispute' is often used as a synonym for vyavahāra in the sense of law-suit or legal procedure or both. In Ap. Dh. S. H. 11-29-5 and in Nar. I 5 vivada means 'law-suit'. In the Vivādacandra of Misarumisra and the Vivādatāndava of Kamalakara both law and judicial precedure are treated of. Yāj. (II. 8 and 305) appears to distinguish between  $viv\bar{u}da$ (law-suit) and vyavahāra (judicial procedure).

The word 'vyavahāra' is defined by several smrtis and commentators. Kātyāyana gives two definitions, one based on etymology and referring principally to procedure and the other giving the conventional sense having in view a dispute. "The (upasarga) vi is employed in the sense of 'various', 'ava' in the sense of 'doubt', 'hāra' means 'removing'; vyavahāra is so called because of its removing various doubts" (quoted by V. M.

p. 283, Par. M. III. p. 7 and Kullūka on Manu VIII. 1). 327a This definition places the administration of justice on a high plane-The purpose of all branches of Indian philosophy is the quest of Truth or Reality. The purpose of legal procedure is, according to Kat., the same viz. to find out the truth when there is a dispute. But there are some points of difference. The philosopher may take his own time in his search for truth; but justice has to be done as quickly as possible. Further, legal procedure has its own method and limitations in finding out the truth, that is, it depends on oral and documentary evidence, while a philosopher's quest of truth may be purely intellectual and subjective. Another definition is: 'When the ramifications of right conduct, that are together called dharma and that can be established with efforts (of various kinds such as truthful speech &c.). have been violated, the dispute (in a court between parties) which springs from what is sought to be proved (such as a debt), is said to be vyavahāra'. Hārīta gives an easier definition: 'that is declared to be vyavahāra where the attainment of one's wealth (taken away by another) and the avoidance of the dharmas of others (such as those of heretics) are secured with (the help of) the means of proof' (quoted by the Sm. C. II. p. 1). The Mit. (on Yāj. Il. 1) defines vyavahāra as 'averment (about a matter) as related to oneself in opposition to another'. Sukra IV. 5.4 gives another definition. The Vyavahāramayūkha gives a much

<sup>327</sup> a. वि नानार्थेऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते । नानासन्देहहरणाह व्यवहार इति स्मृतः ॥ काश्याः quoted in व्य. मा. p. 283, कुल्लूक on मन्नु VIII. 1, वीपकालिका p. 36, which says 'ऋणादानादिनानाविवादपद्विषयः निराक्तियतेऽनेनेति नामासंशयहारी विचारः व्यवहारः ।'; प्रयत्नसाध्ये विच्छिके धर्माक्ये व्यायविस्तरे । साध्यमूलस्तु यो वादो व्यवहारः स उच्यते ॥ अपरार्क p. 596, स्मृतिचः (II. p. 1), पराः माः III. pp. 5-7, व्य. प्र. pp. 3-4. This last verse is variously explained. Vide my notes to Kāt. 25. The महनरल (व्यव, Ms. in my possession) explains 'प्रयत्नसाध्ये कहसाध्ये गृहसेन्नादिके विषये विच्छिके स्वेच्छ्या भोक्तमञ्जये सित न्यायविस्तरे व्यायः प्रमाणं विस्तिर्थते प्रयञ्चयते निर्णीयते परिमत्तरिमन् धर्माक्ष्ये धर्मनानके धर्माधिकरणमिति प्रसिद्धे सभालक्षणे स्थले साध्यमूलको यो ग्रहसेन्नाविविचयो वादः स व्यवहार इति । '; स्वधनस्य यथा प्राप्तिः परधर्मस्य पर्णान्यः। न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स व्यवहार इति । '; स्वधनस्य यथा प्राप्तिः परधर्मस्य पर्णान्यः। न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स व्यवहार इति । '; स्वधनस्य थया प्राप्तिः परधर्मस्य पर्णान्तः। (II. p. 1).

more elaborate definition (vide text p. 1 and notes pp. 3-4 of my ed.).

A vyavahārapada 328 means 'the topic or subject matter of litigation or dispute'. It is the same thing as 'vivadapada' which word occurs also in Kaut. (III. 16 p. 191 and IV. 7 p. 218) and in Nar. (dattapradanika 1, abhyupetyasusrusa 1). Manu VIII. 8 shows that 'puda' means 'sthāna'. Yāj. II. 5 defines it as 'If a person, who is set at naught by others in a manner that is opposed to the rules of smrti and to good usage or conventions, informs the king (or his judge), that is a vyavahārapada'. From very ancient times eighteen vyavaharapadas have been enumerated. The underlying idea is that most of the disputes between men can be classified under 18 heads. Even Manu (VIII. 8) was conscious of the fact that the enumeration of 18 vyavahārapadas was a matter of a convenient. arrangement and that the number 18 did not embrace all disputes whatever but only the largest number of disputes and the most important among them. Medhatithi and Kulluka make this position quite clear. 329

There is some difference about the number and nomenclature of the vyavahārapadas among Manu and other writers of smṛtis. The following table will give some idea of the divergence as to nomenclature and the sequence in which they are treated of. All do not mention them in the same order as in Manu VIII. 4-7. For example, the order in Yāj. is ṛṇādāna, upanidhi, dāyavibhāga, simā-vivāda, svāmipālavivāda, asvāmi-vikraya &c. Yāj. does not enumerate all of them in one place as Manu and Nārada do.

<sup>328.</sup> क्यडहार: तस्य पर्व विषय: । मिता on या. 11. 6; पर्व स्थानं मिसिसिसि पारत्। अपरार्क on the same.

<sup>329.</sup> भूषिष्ठग्रहणं प्राधान्यस्यापनार्धम्। अन्येऽपि व्यवहारहेतसः सन्ति यथा निष-सनार्धे त्वया मे वेशम द्सं तत्र किमित्यर्वाकसंवत्सरादृत्यस्मै दृदासीति न चेत्रं दृश्नानपकर्म न ग्राव स्वत्यनिष्ट्रिस्टिस्त भोगान्धन्नामात्रं वसतः। मेधाः on मन्तु VIII. 8; भूपिष्ठशब्देनात्या-न्यपि विवादपदानि सन्तीति स्वापति । तानि च प्रकीर्णकशब्देन नारदाशुक्तानि । कुल्लूक on the same.

| MANU         KAUTILVA         YAJNAVALKYA         NĀRADA         BRHASPATI           1 ruādāna         5 ruādāna         1 ruādāna         1 ruādāna         1 ruādāna         1 kusīda           2 niksepa         6 asvāmivikraya         6 asvāmivikraya         7 asvāmivikraya         8 asvāmivikraya           4 sambhūya-samut-         1 sambhūya-samut-         1 sambhūya-samut-         1 sambhūya-samut-         4 sambhūya-samut-         4 sambhūya-samut-         4 sambhūya-samut-         4 sambhūya-samut-         4 sambhūya-samut-         4 sambhūya-samut-         4 sambhūyathāna         4 dattāpradānika         2 sambhūyothāna           4 chanādāna         7 karma         7 karmakarakalpa         7 karmakarakalpa         4 sambayasyānapā         5 bhtyadāna           7 samvidvyatikrama         4 samayasyānapā         10 samvid-vyatikrama         4 dattāpradānika         3 deyādya           8 krajanisajavirāda         4 samayasyānapā         5 kritānušaya         9 kritānušaya         9 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya         1 kritānušaya <td< th=""><th>11 ]</th><th></th><th></th><th>Vya</th><th>xahāraz</th><th>oadas</th><th>249</th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 ]                             |                                                               |                                                         | Vya                     | xahāraz                               | oadas                                                                                                                                    | 249                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| KAUŢILYAYĀJNAVALKYANĀRADA5 rnādāna<br>6 upanidhi<br>11 asvāmivikraya<br>8 sambhūya-samut-<br>12 barbaniya-samut-<br>13 bare mention)<br>14 dattapradānika<br>15 sambrājasamapā-<br>16 vikriyāsampra-<br>17 samayasyānapā-<br>18 amayasyānapā-<br>19 vikriyāsampra-<br>19 strisangrahana<br>10 name but subject<br>11 dajāyasamāhvaya1 rņādāna<br>2 anksepa<br>3 sambhūyasamut-<br>4 dattāpradānika<br>6 vetanasyānapā-<br>16 vikriyāsampra-<br>17 karma<br>18 karma<br>19 vikriyāsampra-<br>19 strisangrahana<br>10 name but subject<br>10 dattasyānapā-<br>11 sahasa<br>11 sahasa<br>12 sahasa<br>13 vākpārusya<br>14 daņdapārusya<br>15 sahasa<br>16 daņdapārusya<br>17 dyūtasamāhvaya<br>18 dayavibhāga<br>19 abhyupetyāsusrūsā<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātinaka13 rākasamāhvaya<br>14 dayātasamāhvaya<br>15 abhyupetyāsusrūsā<br>16 brakīrnaka13 rahasa<br>16 brakīrnaka<br>18 brakīrnaka13 rahasa<br>19 abhyupetyāsusrūsā<br>19 brakīrnaka13 dayavibhāga<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayavibhāga<br>13 dayavibhāga<br>14 dayātasamāhvaya<br>15 dayavibhāga<br>16 brakīrnaka13 dayavibhāga<br>17 dyūtasamāhvaya<br>18 dayavibhāga<br>19 dayātasamāhvaya<br>19 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>11 dayātasamāhvaya<br>1                                                                                                                                                                                                   | BRHASPATI<br>in Sm. C. II. p. 9) | kusida<br>nidhi<br>asvāmivikraya<br>sambhüyotthāna            | adeyādya<br>bhrtyadāna                                  | samayátikrama           | krsyavikraysnu-<br>śaya               |                                                                                                                                          | dayabhaga<br>aksadeyana<br>asusrūsa<br>prakīrņaka                                |
| KAUŢILYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                | 03 00 <del>- 4</del>                                          | ಬಾಗಾ                                                    | 01                      | <b>Б</b>                              |                                                                                                                                          | 13<br>14<br>18<br>19                                                             |
| KAUŢILYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NARADA                           | rpādāna<br>niksepa<br>asvāmivikraya<br>sambhūyasamut-         | thāna<br>dattāpradānika<br>vetanasyānapā-<br>karma      | samayasyānapā-<br>karma | kritānušaya<br>vikrīyāsam-<br>pradāna | o<br>kṣetrajavivāda<br>vākpārusya<br>daṇḍapāruṣya<br>0<br>sāhasa<br>0<br>strīpuṁsayoga                                                   | dāyabhāga<br>dyūtasamāhvaya<br>abhyupetyāsuśrūs<br>prakīrņaka                    |
| 5 rpādāna 6 upanidhi 11 asvāmivikraya 8 sambhūya-samut- thāna a 10 dattasyānapākarma (in III. 13 bare mention) 7 karmakarakalpa A samayasyānapā- karma ya 9 vikritakritānusaya 0 3 sīmāvivāda 14 daņdapārusya 15 vākpārusya 16 angarahana (IV. 12) 1 (no name but subject dealt with in III. 2-4 2 dayavibhāga 15 dyūtasamāhvaya 16 prakīrnaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | <b>−0.5</b> 50 00                                             | 4.9                                                     | 10                      | gs 000                                | 11<br>15<br>16<br>14<br>12                                                                                                               | 13<br>17<br>18                                                                   |
| 5 rpādāna 6 upanidhi 11 asvāmivikraya 8 sambhūya-samut- thāna a 10 dattasyānapākarma (in III. 13 bare mention) 7 karmakarakalpa A samayasyānapā- karma ya 9 vikritakritānusaya 0 3 sīmāvivāda 14 daņdapārusya 15 vākpārusya 16 angarahana (IV. 12) 1 (no name but subject dealt with in III. 2-4 2 dayavibhāga 15 dyūtasamāhvaya 16 prakīrnaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YAJNAVALKYA (acc. to Mit.)       | rnādāna<br>upanidhi<br>asvāmivikraya<br>sambhūya-samut-       | thāna<br>dattāpradānika<br>vetan <b>ā</b> dāna          | samvid-vyatikrama       | krītānušaya<br>vikrīyāsampra-<br>dāna | svāmipālavivāda<br>sināvivāda<br>vākpārusya<br>daņdapārusya<br>steya<br>sāhasa<br>strīsangrahaņa                                         | dāyavibhāga<br>dyūtasamāhvaya<br>abhyupetyāśuśrūṣ <b>ā</b><br>prakīrņaka         |
| g g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                               | 11.7                                                    | 10                      | 8<br>16                               | 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                          |                                                                                  |
| g g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KAUŢILYA                         |                                                               | thans<br>dattasyanapakarma<br>III. 13 bare mention)     | samayasyanapa-<br>karma | vikritakritānusaya                    |                                                                                                                                          | dealt with in III. 2-4<br>2 dayavibhaga<br>6 dyutasamahvaya<br>9<br>1 prakirnaka |
| MANU rnadana niksepa asyaniyikraya tambhūya-sanut- thāna dattasyānapākarma yetanādana yetanādana kanyavikrayānusaya krayavikrayānusaya steya takpārusya dandapārusya steya                                  | 5 11 ×                                                        | 6.E. C                                                  | - ₹                     |                                       | 81<br>12<br>12<br>13                                                                                                                     | 12,                                                                              |
| mana ma m a azizzizz wz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MANU                             | 1 rnadana<br>2 niksepa<br>3 agramivikraya<br>4 nombhira semmt | sambudya-sama<br>thana<br>dattasyanapakar<br>vetanadana | 7 samvidvyatikrama      | 8 krayavikrayānuśay:                  | 9 svamipalavivāda<br>10 simāvivāda<br>11 vākpārusya<br>12 daņdapārusya<br>13 steya<br>14 sāhasa<br>15 strīsangrahaņa<br>16 strīpundharma | 17 vibhāga<br>18 dyūtasamāhvaya<br>0                                             |

It will be noticed that Yai, omits the duties of husband and wife from the 18 topics of vyavahāra as he had already dealt with them in his section on ācāra, adds abhyupetyāśuśrūṣā and makirnaka (miscellaneous wrongs) and splits krayavikrayānusaya into two and thus gives 20 topics. Nārada (I. 16-19) has the same 15 topics as those of Manu (in some cases under slightly different names), omits svāmipālavivādā, steya and strīsangrahana, adds abhyupetvāšušrūsā and another topic viz. prakirnaka and splits krayavikrayānuśava into two, viz. kritūnuśana and vikriyāsampradāna. He includes stena under sāhasa (sāhasa verse 21) and also in what is an appendix. Brhaspati as quoted in the Smrti-candrika (vyavahara p. 9) names the 18 vyavahārapadas and adds prakirņaka. Kautilya also adds prakirnaka and omits 'steya' under his dharmasthiya section, though he deals with theft elsewhere (as in IV. 8 and 11). It is not to be supposed that the 18 topics were first started by the Manusmrti. Gaut. XII. 1 mentions vākpārusya and daņdapārusya, treats of some of the topics without specifying the technical names e.g. he refers to the subjects of sangrahana (in XII. 2-3), of theft (XII. 12-13), of svāmipālavivāda (in XII. 16 ff), of rnādāna (in XII. 26-33), of nidhi (in XII. 39), of dāyavibhāga (in XXVIII). Similarly the Ap. Dh. S. speaks in scattered places of some of the topics of vyavahāra such as murder (i.e. sāhasa) in L 9.24. of adultery in I. 9. 25. 1-2 and I. 10. 28. 15-20, IL 10. 26. 18 ff. theft in I. 9. 25. 4-11, dāyavibhāga in II. 6. 14, vākpāruṣya in II. 10. 27. 14. Vas. also mentions the word dayavibhaga (in XVII. 40) and sets out rules about it and about means of proof (XVI. 13-15), about mādāna (XVI 31), about the twelve kinds of sons (XVII. 12-39). The Baud. Dh. S. (II. 2. 8) employs the word dayavibhaga and gives several rules on that subject. Thus some at least out of the eighteen vyavahārapadas ( such as vākpārusya, daņdapārusya, dāyabhāga, steya) were distinctly recognized centuries before the present Manusmrti was composed. Somesvara in Mānasollāsa (II. 20. verses 1265-1273) enumerates 22 vyavahārapadas, by splitting dattasyānapākarma into two as datta and dattāpahūraka, adds svāmibhrtyavivāda after svāmipālavivāda, counts krayavikrayānuśaya as two and dyūtasamāhvaya as two distinct topics.

The definition of  $vyawh\bar{a}rapuda$  in Yāj. II. 5 (= Śukra IV. 5. 68) viz. 'if a person informs or complains to the king' ( $\bar{a}vedayati~ced~r\bar{a}j\bar{n}e$ ) conveys that vyavahārapada means and includes only those disputes that are started or brought before

the Court at the instance of the parties. Manu VIII. 43 prescribes that neither the king nor his officers should start a dispute (i.e. a legal proceeding), nor should he sit silent upon (hugh up) a matter which has been brought before him by another (i. e. by a party). Gaut. XIII. 27 lays down that a party should humbly approach a judge with his complaint. Kātyāyana (27) states: 'The king 330 should not, through influence or through greed of money, take upon himself the disputes of men, when they do not themselves want to contend (in a court)'. Mānasollāsa II. 20 verse 1274 and Sukra IV. 5, 69 say the same There must have always been several matters, of which nobody might complain and which the king might have to look into suo motu. Manu after dealing with the 18 vyavahārapadas (in VIII. 1 to IX. 251) requires the king (in IX. 252-253) to make offorts to destroy kantakas (thorns, harmful persons) and dilates upon many aspects of his activities in this respect. Nārada relegates all matters in which the king took action suo motu to a separate topic, prakīrņaka, about which he says 'under prakirnaka are comprised lawsuits depending on the king (i.e. on the king's own action) such as transgressions of the king's commandments and obedience to his injunctions. grants of towns, dissensions among the constituent elements (such as ministers) of the State, the duties and breaches there of among heretics, followers of the veda, corporations (of merchants) and groups, dispute between father and son, neglect of prescribed penances, abstraction of gifts made to worthy persons, the wrath of hermits, sinful confusion of castes and the rules regarding their maintenance and (in short) whatever (matter) has been omitted in the preceding (vyavahārapadas)—these are treated under prakirnaka '. 331 Brhaspati defines prakirnaka in

<sup>330.</sup> न राजा तु विशिर्वन धनलोमेन वा पुनः। स्वयं कार्याण कुर्वति नराणामविवादि-माम्॥ कारयायन q. by कुल्लूक on मनु VIII. 43, ध्य. मा. p. 285 (which reads न वागमविवादिनाम्); स्वयं नोत्पाद्वयेत्कार्यं समर्थः पृथिवीपतिः। नाद्वति तथोत्कोचं दर्सं कार्याधिना द्यपः॥ मानसोद्धास II. 20. 1274.

<sup>331.</sup> मकीर्णके पुनर्शेयो च्यवहारी चुपाश्रयः। राज्ञामाञ्चापतिवातस्तत्कर्मकरणं तथा। पुरमदानं संभेदः प्रकृतीनां तथैय च। पाञ्चाण्डिनेगमश्रेणीगणधर्मविषयेयः। पितापुत्रविदादश्च प्रायश्चित्तव्यातिक्रमः। प्रतिग्रहितिष्यं कोपश्चाश्चिमणामपि। वर्णसङ्करदोषश्च तदृष्ट्विनिय-मस्तथा। न दृष्टं यञ्च पूर्वेषु सर्वे तत्स्यात्प्रकीर्णकम्॥ नारद् (प्रकीर्णक 1-4) quoted by the मिताः on या. II. 295. The स्तृतिच॰ (II. p. 331) reads पुरम्माणं and explains पौरचरितलेखयमणाम्. तत्र बृहस्यक्षिः। एष वादिकृतः प्रोक्तो व्यवहारः समासतः। च्याश्चरं प्रवश्यामि व्यवहारं प्रकीर्णकम्॥ स्मृतिच॰ II. p. 331.

the same way as Nārada. Kautilya deals with the vyavahārapadas in his Dharmasthiya (III) section and in the Kantakasodhana section (IV) speaks of matters that are similarly dealt with by officers called pradestrs (who correspond to coroners and police magistrates of modern times), while matters falling under the dharmasthiya section (viz. the vyavahārapadas) were disposed off by judges (called dharmusthas). Kantaka means in Kautilya as in Manu IX. 252 'harmful persons'. The chief matters that fell within the purview of the kantakasodhana (removal or punishment of harmful persons) officers or courts were: Artisans like blacksmiths and carpenters were generally to work in guilds and receive from people materials for working them up; if they caused unreasonable delay in handing back finished articles, they were to receive one-fourth less than the proper wages and were to be fined twice the amount of wages; similar provisions are made for loss of wages and fines for weavers who do not increase the weight of cloth (cotton, linen. silk or woollen) woven up to the usual standard: washermen were to wash clothes on wooden planks or smooth stones, but if they washed them elsewhere, they were to pay compensation for loss caused and a fine of 6 panas; they were to be fined twelve panas for the sale, pledge or hiring out of other's clothes; they were also to be fined for keeping clothes with them beyond the time ordinarily required; for washing the best garments, garments of middling quality and inferior garments the wages were respectively one pana, 1 and 1; trustworthy persons and experts were to decide disputes about colour and wages; similar rules apply to tailors; goldsmiths, who

## (Continued from the last page)

In an interesting paper contributed to the Sir Denison Ross volume of papers pp. 234-240 Dr. V. Raghavan describes a work called 'Vaisyavamsa-sudhākara' composed by Kolācala Mallinātha, the renowned commentator of the five classical Sanskrit Kāvyas. This work is the report or decision given by a commission presided over by Mallinātha appointed to settle a dispute (which in these days might be called a caste question not cognisable by civil courts) that arose in the times of Devarāya II. of Vidyānagara (1422-1466 A. D.). Vaisyas were given a license to trade in the 24 cities and 108 shrines of the realm; certain subcastes like the Komaţis claimed to be vaisyas and this privilege also. Mallinātha decides after searching examination of authorities that the words vaisya, vanik, nāgara, ūruja, tṛtīya-jātīya are synonyms, that Komaţis, who were styled vijātis by their rivals, were vaisyas and entitled to all the privileges of vaisyas. This decision would come under either quatur.

without informing (government officers) purchased from unclean hands (i. e. from menial servants or slaves) without changing the form of the article or after changing the form. or purchased from a thief were to be fined respectively 12, 24 or 48 panas: for stealing one (gold) māsaka (one-sixteenth of a suvarna) from off a suvarna, the gold-smith was to be fined two hundred panas and for stealing one masaka out of a silver dharana there was a fine of twelve panas; fines are provided for loss of weight (beyond the recognised standard) in the case of working up copper, lead, brass, bell-metal, tin into vessels and articles; for manufacturing a counterfeit coin, for accepting it or passing it off to another the fine was a thousand panas and for entering a counterfeit coin in the royal treasury the punishment was death; a physician, who undertook the medical treatment of a patient without informing (government officers) of the dangerous nature of the disease, was to be punished with the first amercement if the patient died and with the middling fine if the patient died through the carelessness of the physician and if the patient suffered some vital injury, the matter was to be dealt with as assault (dandapārusya); musicians and actors shall stay in one place during the rainy season and shall avoid taking excessive gifts or indulging in excessive praise of one patron; for violating this rule the fine was twelve panas. The same rules apply to those who show dumb plays and to other mendicants, the latter receiving as many lashes as the fine imposed in similar cases on others. In IV. 2 Kautilya prescribes fines against merchants that use false measures, weights and balances; that sell timber, iron, jewels, ropes, clothes misrepresenting them as superior when they are inferior; that conspire to prevent the sale of merchandise; that cause adulteration of grains, oils, salt, medicines &c.; that raise the prices beyond those fixed by the superintendent of commerce for local commodities and for foreign produce. In IV. 3 Kaut. provides for measures against such calamities as fire, floods, pestilential diseases, famine, rats, tigers, serpents and prescribes a fine of twelve panas for catching or injuring cats and mongooses employed to destroy rats. In IV. 4 Kaut, prescribes the measures that the officer called samahartr has to take to protect the subjects against those who prey upon the people secretly by employing foul means. He has to employ spies under various disguises to find out the honesty or corruption of officers in the villages, of superintendents, of judges, of magistrates and witnesses and the punishment in these cases is generally

banishment. Kautilya IV. 5 deals with the detection of young men inclined to robbery and adultery by the employment of spies and agents provocateurs in the guise of ascetics and persons reputed to possess miraculous powers. The Kautiliya IV. 6 and 7 respectively describe the seizure of criminals on suspicion or in the very act itself and examination in cases of sudden death. Kaut. IV. 8 speaks of questioning in the presence of the wronged party of the witnesses of the accused, whether they are his relatives or total strangers, as regards the country, the caste, the family, the name, occupation, property, friends and residence of the accused and of the application of torture to the accused to elicit an admission of guilt. It is said that torture is to be applied only in the case of those whose guilt is believed to be established prima facie (aptadoșam karma karayet), that torture is not to be employed when the accused is guilty of a minor offence, is under age, old or diseased, is under the influence of intoxicants, or is a lunatic, or is overwhelmed by hunger or thirst or fatigue due to a journey, or has eaten to excess or is suffering from indigestion or is weak, nor is it to be employed in the case of a pregnant woman or a woman who was delivered of a child within a month; and in the case of other women only half the torture prescribed for males or only the asking of questions is to be employed. Learned brahmanas and ascetics (when accused) are to be subjected to espionage only. Those who violate these rules or incite others to do so and those who are guilty of causing the death of an accused by torture are to be punished with the highest amercement. Four kinds of torture were employed in the case of complaints about wrongs viz. six dandas, seven whippings, two kinds of suspension, and (fourthly) water-tube (i, e. injecting salt water in the nose from a tube ). 332 In this chapter Kaut, states that one who

<sup>332.</sup> The exact meaning of the four kinds of torture is not clear. Prof. V. R. Dikshitar in 'Hindu Administrative Institutions' pp. 237-247 tries very hard to establish that Kaut, recommends no torture in any case, that 'vākyānnyoga' means 'pronouncing of guilt by the jury' and karmānuyoga means 'judgment of the Chief Justice'. Though the learned Professor's attempt to exculpate Kautilya may be due to laudable motives, the words of Kautilya are too clear to admit of any other interpretation than the one given above. If one dispassionately considers the fact that no karma was allowed to be employed in the case of the weak, the diseased, old men &c., that in the case of women 'arānakarma' alone was allowed, that a heavy fine was imposed for causing death by karma (karmānā vyāpādanena),

charges an innocent man with being a thief or who conceals a thief is to be punished like a thief and that even one who is not a thief may for fear of torture admit that he is a thief, as Māṇḍavya did. Kaut in IV. 9 prescribes that the samāhartr and pradeṣṭrs should exercise control over all superintendents of the various State departments and their subordinates, that those who steal or seize valuable articles or jewels from State mines or manufactories should be simply sentenced to death, prescribes various fines and punishments for stealing or removing by force articles of different prices from the State granaries and store-houses, provides punishment for judges that threaten, browbeat, send out or unjustly silence or abuse litigants or that do not ask proper questions or ask improper questions, that cause unnecessary delay, unjustly rehear causes that have been heard or disposed of, and provides heavy punish-

## (Continued from the last page)

that Mandavya, though really not a thicf, declared that he was so through the fear of the torments of karma (karmaklesabhayat), that in the four karmas we find suspension and water-tube and that immediately after the words 'karma karayet' we get the rule that in all crimes the brahmana was not to be subjected to bodily pain, it will have to be admitted that 'karma' in this chapter of the Arthasastra means 'torture'. One fails to see what 'ardhakarma' in the case of women will mean if 'karma' signifies only the judgment of the chief justice or why Mandavya should have confessed theft through fear of 'karmaklesa'. And one need not feel apologetic if Kautilya recommends torture in certain well-defined cases. Torture was an essential part in the Roman Criminal Procedure and Augustus had issued an edict about it. Vide Stephens' 'History of English Criminal Law' vol. I. pp, 47-49. Torture by the police and third-degree methods are not unknown in the 20th century in the West (even apart from the latest German methods) or in India, though they are not expressly mentioned in any text-book or Act as allowable. Vide Harry E. Barnes' 'Story of Punishment' pp. 10-15 for various kinds of tortures employed in the West for several centuries and third-degree methods (pp. 15-24), which he asserts are even now in almost universal use by the Police Department in the U. S. A. The story of Mandavya who though not a thief was held to be a thief. because he, owing to his vow of silence, did not reply when questioned and near whom was found the booty stolen and who was impaled, is found in Adi. 63, 92-93 (cr. ed. chap. 57), Adi. 107-108 (cr. ed. chap. 101), Anusasana 18, 46-50 and in Nar. (I. 42) and Br. quoted by Apararka (p. 599). शुले प्रोतः प्राणितिकोरश्चोरशक्क्या । अणीमाण्डव्य इत्येवं विख्यातः समहायशाः ॥ आवि 63. 92-93. Kaut. IV. 8 appears to have had a different version of the story before him, The Markandeyapurana chap. 16 has the story of Animandavya. The story of Mandavya was a leading case, it appears, in criminal law. The Mrcchakatika (Act IX, 36) appears to refer to torture.

ments for releasing persons jailed or for rape on a woman in a lock-up. Kaut. IV. 10 prescribes alternative punishments of fines in lieu of the cutting off of fingers or mutilation of limbs for several offences such as theft or assault, abuse and defamation or showing contempt to the king by riding his horse or other conveyance or fabricating royal orders, prescribes death for selling human flesh, simple death or highest amercement for stealing images of gods or animals, for abducting human beings or for wrongfully seizing fields, houses, gold, gold coins, jewels and crops. Death with or without torture is provided for in Kaut, IV, 11 for murdering a man in a guarrel (but when the wounded man dies a fortnight or a month after the quarrel, highest fine or fine of five hundred jumas and the expenses of medical treatment); different kinds of punishments are provided for wounding with a weapon, impalement for causing violent death of men and women, burning alive for those who aim at securing the kingdom or force entrance into the royal harem or incite wild tribes or enemies or instigate disaffection in the capital or country or army, drowning (or solitary confinement in a dark room, acc. to another reading) for a brahmana offender of this sort, cutting of tongue for insulting or abuse of parents or a teacher or an ascetic, drowning for one destroying the dam of a tank or for a poisoner or for a woman murdering a man, tearing to death by bulls for a woman who murders her husband or child or her elders or administers poison or sets fire. Kaut, adds that the punishment of death with torture has been prescribed by ancient smrti-writers, but that it is proper to order simple death in cases of offences in which no cruelty enters. Kaut, IV. 12 starts by declaring that no man shall have sexual intercourse with a woman (not his wife) against her will, prescribes different punishments for forcible sexual intercourse with an immature girl or a girl that has attained maturity, of the same caste, or of a different caste, provides that for intercourse with a willing maiden the fine will be 54 panas for the man and 27 for the maiden, further provides that it is no offence for a man of the same caste to have intercourse with a maiden who has not been got married for three years after the appearance of menses, provides fines for deceitfulness in substituting one girl at marriage while showing another before, provides that if a woman whose husband is gone abroad commits adultery a relative or servant of the husband may keep her under restraint and that if the husband on his return forgives the woman her paramour may not be proceeded against,

but if he does not condone, the nose and ears of the woman may be cut off and the paramour should be sentenced to death. Kaut. IV. 13 provides punishment for brāhmaṇas eating or drinking what is forbidden to them and varying fines for administering forbidden food or drink to members of the four varṇas, provides fines for house-trespass and lurking house-trespass by night, provides punishments for witchcraft, provides burning alive in a vessel for adultery with the queen and other punishments for adultery with women of the several castes, whether guarded or unguarded, prescribes a fine of 24 paṇas for adultery with a nun.

The above is a meagre summary of Kautilya's section on kantakaśodhana. Kautilya is encyclopaedic on this subject as on several others. The number of offences dealt with by him is very large and his treatment in some respects compares favourably with such modern criminal codes as the Indian Penal Code. Many of the provisions contained in Kaut, IV are found in Yaj. (II. 273-304), in Nārada (in prakīrnaka and elsewhere) and also in Manu (e. g. VIII. 365-368 about rape or adultery. VIII. 396-97 about washermen and weavers, IX. 225-226 about musicians and dancers, IX. 231-232, IX. 261-267). Why Kaut. treats of several offences under kantakasodhana and not under the dharmasthiya section, it is somewhat difficult to say. It is probable that he included under dharmasthiya only those complaints or actions that were fought out between the parties, even though many of the wrongs complained of under vakparusya, dandapārusya, sangrahana and steya were criminal and the same as those treated of in the section on kantakasodhana. In wrongs dealt with in the kantakaśodhana section it was the king or king's officers who themselves brought up the offenders for punishment and the offences were viewed not as mere private matters, but as matters in which the State was concerned for the eradication of crime in general. Kautilya in III. 20 speaks of prakirnaka but therein he seems to include some miscellaneous matters like non-return of borrowed articles or deposits (at the proper time and place), evading payment of ferry tax under the pretence of being a brāhmana, connection with a public woman kept by another, misappropriating revenue collected as agent for a householder, a candala's touching an Arva woman, inviting for dinner in honour of Gods and Manes Buddhist or Ajivaka or Sudra mendicants, abandonment of parents, child, wife or husband, brother or sister, teacher or pupil (when not

guilty of a grave sin), wrongful confinement of a person &c. Kautilya does not apparently include under prakirnaka all matters in which the king acts suo motu as Nār., Br. and Kātdo but includes these latter under kantakaśodhana. He, however, states here and there (IV. 1 and 13) that the matters dealt with under kantakaśodhana are quite analogous to those under such titles as dandapārusya treated of under the dharmasthiya section. For example, in IV. 1. he says that if a physician through negligence causes loss of a vital part to a patient then the matter may be treated as dandapārusya. So Kautilya probably represents a much earlier stage of judicial administration than Nār. or Br., who included under prakirnaka all matters in which the king acted of his own motion (i. e. all that falls under kantakaśodhana in Kaut.).

The enumeration of vyavahārapadas is very ancient and authoritative, but there is hardly any scientific principle of classification underlying them. A writer called Nibandhanakāra quoted in the Sarasvatīvilāsa 334 (p. 51) holds that in all the vyavahārapadas from mādāna to dāyarībhāga the relief claimed is something to be given or rendered (deya) by one party to the other, while in vakparusya, dandaparusya, sahasa. gambling and betting the principal relief is in the form of danda (punishment). Here there is a glimmering of the distinction between civil and criminal litigation. Two deep-seated principles in the administration of law and justice everywhere are 'fulfil your promises' and 'cause injury (himsa) to no one'. It is therefore that we find Brhaspati stating that lawsuits are of two kinds according as they originate in (demands about) wealth or in injuries. Yāj. II. 23 speaks of arthanivāda (civil dispute) and so made a distinction between civil and criminal disputes. Lawsuits 35 originating in wealth are divided into

<sup>333.</sup> भिषजः ..... कर्मापराधेन विपत्ती मध्यमः । मर्मवेधवैग्रण्यकरणे दण्डपारुवयं विद्यात् । अर्थशास्त्र IV. 1; दुर्बलं वेश्म शक्तटमनुत्तवधमूर्ध्वस्तम्भशस्त्रमनपाश्ययममितिष्क्रकं श्वश्नं कूपं कूटावपातं वा कृत्वा हिंसायां दण्डपारुवयं विद्यात् । अर्थशास्त्र IV. 13.

<sup>334.</sup> तथा च गोतमसुत्रम् । द्विकत्थानतो द्विगतिरिति । व्यवहार इत्यतुष्ठयते । तत्र निकम्धनकारेणोक्तम्-अरणावानादिदायविभागान्तानां देयनिकम्धनत्वं साहसादिपञ्चकस्य दण्डनिकम्धनत्वामिति द्विकत्थानतेत्यर्थ इति । स. वि. p. 51.

<sup>335.</sup> हिपको व्यवहार: स्याद्धनहिंसाससुद्भवः। द्विसप्तकोधमूलस्तु हिंसामूलश्चतुर्विधः॥
... एक्मर्थससुत्थानि पद्मानि तु खतुर्व्का। पुनरंव प्रभिक्षानि क्रियाभेदाद्यनेकथा। पाठव्ये हे
साहसं ख परक्षीसंग्रहस्तथा। हिंसो द्धवपद्मन्थेवं खत्वान्याह खुहस्पतिः॥ स्मातिचः II. p. 9,
व्य. मा. p. 277 (for first verse), परा. मा. III. pp. 20-21; साध्यं वादस्य मूलं स्याद्वादिमा
पिकविद्यतम्। देयाप्रद्वानं हिंसा खेत्युत्थानद्वयसुच्यते॥ कात्यायम (30) quoted in
मृतिचः II p. 13.

fourteen sorts and those originating in injuries are of four sorts These last are vākpārusya (defamation and abuse), dandapārusya (assault and battery), sahasa (murder and other forms of violence) and strisangraha (adultery). Here there is a clear distinction made between civil disputes (arthamula or dhanamula) and criminal ones (hinsā-mūla). Kāt. also says that disputes have their source in two viz. not rendering what should be given and injury (himsa). Though in this way a distinction was made between civil and criminal disputes among the 18 titles of law, it appears that the set of rules and the procedure in both were the same (except as to the time allowed for reply, as to the qualifications of witnesses and as to proxies), the same courts tried both kinds of disputes and not as in modern times (when civil disputes are tried in one class of courts and criminal complaints in another and when the procedure also in both differs a great deal). There were not two sets of courts in ancient India as there were in England before the fusion of Law and Equity, but all courts in ancient and medieval India were required to administer the law of the texts tempered by common sense and reason as laid down by Br.: 'a decision should not be given by merely relying on the text of the sastra; when consideration of a matter is divorced from reason and common sense loss of dharma results' (q. by Apararka p. 599).

Nār. (I. 8-29), Br., Kāt., the Agnipurāṇa (253. 1-12 which reproduce almost *verbatim* the verses of Nār.) and others predicate several things about vyavahāra, such as that it is *dviphala* (has two results) and so on. All these are brought together here below for convenience. Vyavahāra is:—

Catuspād—having four feet, viz. dharma, 336 vyavahāra, caritra, rājasāsana, acc. to Nār. (I. 10); while acc. to Yāj. II. 8

336. Among the verses at the end of IV.1 of the Arthasastra the following two verses occur: धर्मश्च व्यवहारश्च चिरेत्रं राजशासनम्। विवादार्धश्चतुष्पाद्: पश्चिम: पूर्ववाधकः। तत्र सत्ये स्थितो धर्मो स्ववहारश्च चिरेत्रं राजशासनम्। विवादार्धश्चतुष्पाद्: पश्चिम: पूर्ववाधकः। तत्र सत्ये स्थितो धर्मो स्ववहारश्च साविष्ठु। चिर्त्रं संग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञा त शासनम्।. These two occur in Nār. (I. 10-11) and Hārīta (q. in S. V. p. 58) with variations, viz, both read चतुष्पाद् स्ववहारोयस्तरः पूर्वव and चरित्रं पुस्तकरणे. Par. M. III. p. 10 reads चरित्रं त स्विकरणे. Lengthy explanations of these verses are offered in Aparārka (p. 597), Smṛticandrikā (II. pp. 10-11), Vyavahāra-prakāsa (pp. 7, 88-89) and other digests. It has to be noted that the four (dharma &c.) mentioned in these verses are the means of arriving at a decision in a law-suit, as Bṛ. says: धर्मण व्यवहारेण चरित्रेण त्रुपाज्ञया। चतुष्पकारो-भिहितः सन्दिग्धेर्थे विनिर्णयः ॥ (in स्मृतिच॰ II. p. 10, परा. मा. III. p. 16, व्य. म. p. 6); स्यवहारोणि चरित्रेण वाध्यते यथा। साक्षिभिः साधितेष्याभिरक्षियाः पुरुषाक्षरोपभोगे तत्र्वण्डे च व्यवहारतः भातिष राजकुलाधिगतलिखिताक्षिवति। एवं हि तत्र लिखितम् आर्थिखां व्यविवारित सति दण्डो न ग्राह्म इति। अपरार्क p. 597 (on या. II. 17.)

and Br. they are the plaint, the reply, the proof  $(kriy\bar{a})$  and decision (nirnaya) or acc. to Kāt. 31 (q. by Aparārka p. 616) plaint, reply,  $praty\bar{a}kalita^{337}$  and  $kriy\bar{a}$ .

Dharma and the other three are really the four feet of nirnaya (final decision), which is one of the four stages of a law-suit (vyavahāra) and so only in a secondary or far-fetched sense they are the four padas of vyavahara. Each of these four is said to be of two kinds. Vide Sm. C. H. pp. 10-11, Par. M. III. pp. 198-199, V. P. pp. 87-88 where the verses of Br. are set out and fully explained. A decision is said to be arrived at according to dharma when the wrong-doer admits his guilt or wrong-doing and the real owner secures his wealth or the relief due to him without having to undergo the trouble of a protracted trial by means of witnesses, documents &c. Similarly a decision to be arrived at by ordeals is said to be one by dharma. Dharma and satya are often identified (vide note 125 above) and here the wrong-doer tells the truth and the decision is therefore said to be by dharma. When a litigation is fought out in Court by citing witnesses, the decision is said to be by vyavahāra. 'Witnesses' are mentioned only by way of illustration (and imply documents, possession and other means of proof). When a defendant is guilty of not giving a straight reply or when his reply is tainted with faults and so is unacceptable and a decision is given against him on that ground alone it is still a decision by vyavahāra. Caritra means 'the usages of a country, village or family' (defasthitih pārvakītā caritram samudāhītam -- Vyāsa q. in Sm. C. II. p. 11 and Vy. Nir. p. 138). This seems to be the sense of 'caritra' in 'phalakavāre charitratoti' occurring in Nasik Inscription No. 12 in E. I. vol. VIII. p. 82. In prakirnaka 24 Nar. seems to give the same sense 'sthityartham prthivipalais. caritravisayāh kṛtāh'. Curitra also means 'anumāna' (possession and presumptions). 'Anumanena nirnītam caritramiti kathyate -says Br. quoted in Vy. Nirnaya p. 139 and Par. M. III. p. 198. Usages are the means of decision in certain cases apart from the question whether they are supported by the smrtis or

<sup>337.</sup> Pratyākalita means, acc. to Aparārka p. 616, the deliberation of the judge and sabhyas as to where the burden of proof (onus probandi) lies and as to the method of proof. Acc. to the Mit. on Yāj. II. 8, pratyākalita in this sense is not a vyavahārapāda, since it is not directly related to the litigants. Acc. to Nār. II. 21 pratyākalita seems to mean an addition to the plaint or to the reply (i.e. a supplementary written statement), बादिस्थी लिखिताच्छेष यरपुनवादिना स्मृतस्थ तत्थरवाकलितं नाम स्वपाद तस्थ लिख्यते ॥.

not. 'Caritram pustakarane' means that such usages are valid means of decision if they have been written down or recorded by the king, while 'caritram tu svikarane' (the reading in Par. M.) means 'usages become the rule of decision when they are accepted as valid by the people and by the courts'. When a king issues in a matter of dispute an order which is not opposed to smrtis or local usages and which is thought out as the most appropriate one by the king's intellect or which is issued to decide a matter when the authorities on each of two sides are equally strong, it is a decision by royal command. Br. (in Par. M. III. p. 148) and Kat. (verses 35-38 g. in Sm. C. H. p. 10, Par. M. III. pp. 16-17, V. P. p. 7) explain the above four. Brhaspati gives two meanings of caritra: (1) what is decided by inference; (2) the usages of a country. When it is said that each later one of the four stultifies each preceding one, the idea is not that in all cases it is so, but that it is so only in some cases. Vide Kāt. (43 q. by V. P. p. 90) which makes this Some examples may be given. If one litigant says that he would prove his case by an ordeal, while the other says that he will prove his contention by human means (documents or witnesses &c.), then the trial by ordeal is not to be resorted to but the hearing of the case is to proceed in the ordinary way. Vide Kāt. 218 (q. by Mit. on Yāj. II. 22) for this rule. Here dharma is set aside in favour of vyavahara. Another example is given in the Par. M. III. p. 18. A person belonging to one of the four varnas commits a seditious act  $(r\bar{a}iadroha)$  and through timidity admits his guilt (this is satya), but the witnesses (relying on Manu X. 130 that where the punishment would be death, a witness may tell a lie) deny that he was guilty of the act and he is let off. Here dharma is set aside in favour of vyavahāra (trial based on the depositions of witnesses). Vide Sm. C. (II. p. 11) for another similar example. In the country of Kerala visiting a prostitute was not condemned by custom. So even though it is established by witnesses that a person in Kerala did so, the local king may not punish him with a fine. Or suppose a person is charged with the offence of adultery with the wife of an abhira and this fact is established by witnesses. Yet the man charged may show that among the abhiras there is a usage (written down in the census records of the king) that adultery with an abhira woman is not punish-In such cases caritra (usage) annuls the (ordinary) vyavahāra. But suppose that in such cases the king, in order to improve the morals of a section of his subjects, issues a

proclamation that from the date of the proclamation one who is guilty of adultery with an ābhīra woman will be punished, then in that case usage will be set aside by royal command, which will then be the rule of decision. Similarly where there are no witnesses nor documents nor possession and no room for ordeal and there are no texts and local usages it is the king who has to decide as best as he can. Vide Pitāmaha q. in Sm. C. (II. p. 28). Kāt. (verses 39-43 q. in V. P. p. 89) describes how and when each later one sets aside each prior one.

Catusthūna—having four bases viz. satya, witnesses, pustakaraņa and rājaśāsana.

Catuhsādhana—having four means viz. sāma, dāna, bheda and danda.

 $\it Caturhita$  —benefitting the four (the four varias and four asramas).

Caturvyāpin—that envelopes or reaches four viz. the disputants, witnesses, the sabhyas and the king.

Catuskarın—that brings about four results viz. dharma (justice), gain, renown, love or regard of the people.

Aṣtānga—it has eight limbs or members viz., the king, his good officer (chief judge), sabhyas (puisue judges), śāstra (law books), accountant, scribe, gold, fire and water.

Aṣṭādaśapada—has eighteen titles (viz. ṛṇādāna and others enumerated above).

Šulušākhu—having a hundred branches. This is approximate. Nār. (I. 20-25) states that the 18 titles have 132 sub-heads (rpādāna 25, upanidhi 6, sambhūyasamutthāna 3, dattā-pradānika 4, asusrūsā 9, vetana 4, asvāmivikraya 2, vikrīyādāna 1, krītānusaya 4, samayasyānapākarma 1, ksetravāda 12, strīpumsayoga 20, dāyabhāga 19, sāhasa 12, vākpārusya and dandapārusya 3, dyūtasamāhvaya 1, prakirnaka 6).

Triyoni—having three springs or motives viz. kāma (sexual desire), krodha (hot temper), lobha (greed).

Depulsiyoga—founded on two kinds of complaint viz. on suspicion or on fact. Nār. I. 27 says that a complaint on suspicion may be made against those who associate with men of evil repute (such as thieves, gamblers and dissolute persons) or it may be made on the ground that a certain person is really

the thief because the thing stolen is found with him (this is  $tattv\bar{a}bhiyoga$ ). This latter may take two forms i. e. the grievance of the plaintiff may be negative (e. g. the defendant took or borrowed a debt or article and does not return it) or positive (e. g. the defendant has dispossessed the plaintiff of land). 328 Vide Mit. on Yāj. II. 5.

Dvidvāra—having two openings i. e. it is based on the statements in the plaint and those in the reply.

Dvigati—having two issues, that is, the decision may be founded on truth or on error.

Dripada—having two aspects, viz. relating to wealth and so civil (dhanamula), and relating to injury and so criminal (himsāmula). This is acc. to Kāt. 29.

Drirutthāna—having two springs or sources. It is the same as above. Hārīta and Kāt, 30 mention this.

Dviskandha—having two trunks viz. dharmasastra and arthasastra (acc. to Kat. 32).

Driphala—having two results, victory or failure (Kāt. 32).

Ekamūla—Hārīta and Kāt. mention this. It means 'having only one (viz. what is to be established) as its root'.

Sapana and apana—where both parties to the litigation or one of the parties stakes (either through pride or anger or belief in the truth of his case) a certain sum of money to be paid by him in case of his defeat, that is called sapana law-suit (Yāj. II. 18); in this case the defeated party will pay to the king the usual fine for a defeated party and also the sum staked by him and will deliver to the successful party what is due to him. Vide also Viṣṇudharmottara III. 324. 44. A lawsuit may also be apana (without a stake being declared). Nār. (I. 4) employs the words sottara and anuttara for these two.

The Sm. C. (II. pp. 27-28), Par. M. (III. pp. 42-45), Sarasvativilāsa pp. 73-74, V. P. pp. 36-38, state that, according to Pitāmaha, the king may take cognizance of his own motion without

<sup>338,</sup> न्यायं से नेच्छते कर्तुंबन्यायं वा करोति च। न लेखयति यस्त्वेवं तस्य पक्षो न सिव्यति ॥ कास्या. q. by विश्वक्त्य (on या. II. 6), स्मृतिच्या. II. p. 39. मिता on या. II. 5. 'न्यायागतं मदीयं धनं गृहीत्वा न इड्रातीतिवत् प्रतिवेधक्त्येण वा मदीयं क्षेत्रा-दिकायप्रतिति वा विधिक्त्येण वा यो न लेख्यतीत्वर्थः। रस्तिच्य II. p. 39.

the complaints of private persons of certain matters called aparadhas, padas and chalas and these works set out the lists of ten aparādhas, 22 padas and 50 chalas 339. The king may himself come to know about these or these matters may be brought to his notice by an officer called sucaka or a private man called stobhaka, defined acc. to Kat. (33-34) as follows:--340 that man is declared to be  $s\bar{u}caka$  who is appointed by the king himself for finding out the wrong-doings of people and who on coming to know of them conveys them to the king; that man is a stobhaka who with a sole eye to money and without being urged by the king informs the king first of actions (among the people) that are condemned by the sastras.' Therefore a stobhaka is a private informant for money. The ten aparadhas, acc, to Nar, are: disobedience of the king's order, murder of a woman, confusion of varnas, adultery, theft, pregnancy from one not the husband, abuse and defamation, obscenity, assault (dandapārusya), abortion 341. They were called aparadhas because they were met with fine. It will be noticed that some of these come under several vyavahārapadas and some like 'varnasankara' are included in prakirpaka by Nārada (v. 4). The king could by his own action investigate these even if no private complaint be lodged. Samvarta (quoted by the Sm. C. II. p. 28, Par. M. III. pp. 44-45) gives another list which differs in some respects from the above. In the Nalanda copperplate of Devapaladeva (E. I. vol. XVII p. 310, p. 321) an officer called 'dasāparādhika' is mentioned. In many grants from the 7th century onwards among the taxes remitted to the donees we often meet the expression 'together with the ten aparadhas' (sadaśaparadhah', in Valabhi grant of Dhruvasena III dated samvat 334 i. e. 653-4 A.D., E. I. vol. 1 p. 85, at p. 88, E. I. XVII p. 310 at p. 321, in Gupta Ins. No. 39 p. 179 of 766-767 A. D.), or 'daśaparadhadisamastotpattisahito dattah' (in E. I. vol. VII p. 26, p. 40 of sake 852), or

and the first that the second is a second of the first that the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

<sup>339.</sup> छलानि चापराधांश्च पदानि सुपतेस्तथा । स्वयमेतानि गृह्वीयान्न्रपस्त्वाचेद्-कार्विना ॥ पितामह q. in स्मृतिच II. p. 27, परा. मा. III. p. 42.

<sup>340.</sup> शास्त्रेण निन्दितं त्वर्धसुरूषो राज्ञापचोदितः । आवेद्यति यरपूर्वं स्तीभकः स उदाहतः ॥ स्रूपेणैव नियुक्तो यः परदोषमविक्षित्वम् । स्रूपयेप् सूचयेप्जात्वा सूचकः स उदाहतः ॥ कात्यायन q. in स्मृतिचः III. p. 28 (reads सुरूपकार्धपचोदितः ), परा. मा. III. p. 45 (reads त्वर्ध सुरूपकार्ध and द्वपस्य समयं ज्ञात्वा), व्य. प्र. p. 38 (reads परदोषानवेक्षणे).

<sup>341.</sup> आज्ञालक्यनकर्तारः खीवधो वर्णसङ्करः । परखीगमनं खीर्यं गर्भस्तैव पति विना। वाक्यारुव्यमवाष्यं यद्यण्डपारुव्यमेव ख । गर्भस्य पातनं खीरेत्यपराधा दृशैव तु ॥ नारद् q. in स्मृतिख. II. p. 28, परा. मा. III. p. 44, स. वि. p. 73, वृण्डनीतिमकर्ण of केशव p. 12.

'sadandadasāparādhaḥ' (E. I. vol. III p. 53 at p. 56, Torkhede plate of Govinda in sake 735, and E. I. vol. III p. 263, 266, the Rajor inscription of Mathanadeva dated Vikrama samvat 1016). It is not correct to hold that the words refer to the right of the donee to be exempt from guilt arising from the commission of some traditional offences or that authority was conferred by the grant on the donee to deal with offenders committing the ten aparadhas and to recover the fines imposed by themselves (as suggested in JBORS for 1916 p. 53n). No king would ever think of exempting donees in pious gifts or the villages in those grants from the results of such grave aparadhas as the murder of a woman, adultery, theft and abortion, nor is it possible to hold that a king authorised a private individual or individuals to exercise judicial power in such crimes as murder when (as we shall see later on) the power of dealing with sahasa was not conferred on sreni or gana tribunals. The real meaning appears to be that the fines levied by him for the commission of the aparadhas in the villages granted would be made over to the donees as part of the gift, when recovered by the king. The 22 vadas were called padas of the king to distinguish them from the vyavahārapadas. According to Pitāmaha<sup>342</sup> they are: ripping open an animal's body (with a sharp weapon), destruction of growing crops, incendiarism, rape of a maiden, concealment of treasure trove, making a breach in an embankment or thorny hedge, grazing cattle over the field of another, destruction of a public garden, poisoning, high treason, unauthorised breaking of the royal seal, divulging the secret line of policy of the king, releasing from jail a prisoner, appropriation of the taxes or fines to be levied by the king (these are two). appropriating gifts (made by the king) or the utseka

<sup>342.</sup> उत्कर्ता सरयवाती चार्याग्रेदश्च तथैव च। विध्यंसकः कुमार्याश्च निधानस्थोपगोपकः ॥ सेतुकण्टकभेसा च क्षेत्रसञ्चादकस्तथा। आरामच्छेदकश्चेव गरदश्च तथैव च ॥ राज्ञोर
क्रोहमकर्ता च तन्सुदाभेदकस्तथा। तन्मन्त्रस्य मभेसा च बद्धस्येव च मोचकः ॥ भोगदण्डी
च ग्रह्वाति दानस्रत्सेकभेष (? सुरसर्गमेव) च। पटहा योषणाच्छादी व्ययस्वातिकं च थत् ॥
राजावलीढं व्रध्यं पद्यस्वैवाङ्गविनाञ्चमम् । द्वाविंशतिं पद्मान्याहुर्नुपन्नेयानि पण्डिताः ॥
रमुतिचः II. p. 28, परा. मा. III. p. 45, स. वि. p. 73, च्य. प्र. p. 37. The passage is somewhat corrupt; स वि gives a summary in prose and begins with धिक्छातिः, while the rest read उत्कर्ती or उत्कृतिः च्य. प्र. and वृण्डनित्रकरण p. 12 reads दानं विक्रयमेव च (which would mean 'appropriating a gift or property sold by the king').

(? utsarga, dedication to the public), preventing the proclamation (of royal orders) by beat of drum from being heard, receiving property from a person who is not the owner, receiving articles that are enjoyed by the king (without his permission), causing destruction (or loss) of any one of the (seven) elements ( of the State ). The fifty chalas were mostly breaches of etiquette before the eyes or in the presence of the king. According to Pitamaha they are: obstructing the road, raising the hand threateningly, leaping over a fort-wall (without permission or reason), destroying a cistern, destroying a temple, filling up a ditch (dug round a fort), divulging the weak points of the king (to the enemy), unauthorized entrance into the harem or royal chamber or the treasury or the royal kitchen (these are four), prving when the king is taking his meals, voiding ordure or urinating or blowing the nose or passing wind in the presence of the king (these are four), to sit before the king on haunches (paryankāsana), to occupy the foremost seat in the king's presence, to enter royal presence in a dress more resplendent than the king's or supported by another or by the wrong-doer or at an improper time (these are four), to lie down on the bed or seat of the king or to put on his shoes (these are three), to go near the king (uncalled) when the latter is lying down on his bed, to serve the king's enemies, to occupy a seat that is not offered, to use gold in the dress or ornaments (these are two), to take tāmbūla (from the king's betel box ) and chewing it (this is one), to speak loudly without being asked (by the king), to run down the king, to wear only one garment, to appear before the king with oil on the hair, to untie the hair (before him), to cover one's face, to have a body painted with figures, to wear a garland, to shake one's garment, to cover the head, to be bent on finding the weak points of the king, to be thick with evil men (or to touch the king), to have dishevelled hair, pointing out the nose, the cars and the eyes (these are three), to pick the teeth, to cleanse the ear or the nose (these are two). As the list of chalas is a very long one the verses are not quoted below, but are given in the Appendix (note 342 a), Sukra (IV. 5. 73-88) guotes all the verses from Narada and Pitamaha on the aparadhas, padas and chalas and in III. 6 also gives a list of ten sins, which is different from that of the aparadhas.

In modern works on Jurisprudence various classifications of Law are stated. For example, Dr. E. Jenks in 'New Jurisprudence' (1933) furnishes at the end of his work a very

elaborate classification which is set out in the note below. 343 Ancient systems cannot be expected to present such a classification. Ancient Hindu smrtis were content, as shown above, to

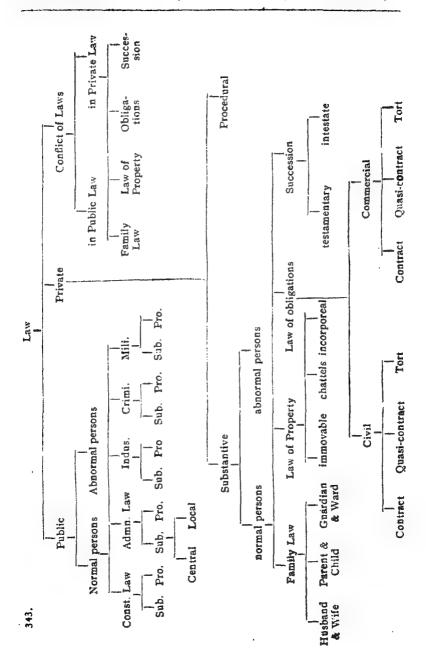

divide the vyavahārapadas into civil and criminal. They more or less deal with most of the subjects brought out in modern classifications but not in an orderly manner. They also divide laws into substantive and adjective or procedural. The yvavaharapadas correspond to the former and the rules about procedure, the appointment of Judges and the constitution of courts, evidence and limitation are adjective law. Some of these are dealt with in the commentaries and digests under a section called vyavahāramātrkā (the elements of judicial procedure) and the rules of evidence are stated in Yaj. Nar. and others under the vyavahārapada rnādāna once alone. It would be more convenient to deal with adjective law first. is now of antiquarian or academic interest only and will therefore be treated somewhat briefly. The smrtis lay down a high level of judicial procedure, but the procedure must have been modified to suit the requirements of different times and the resources and inclinations of different kings. Some of the vyavahārapadas viz. rnūdāna (recovery of debt). strīpunisauoga and dayabhaga (partition of heritage) are of great practical importance even now, as all Hindus are governed in matters of partition, inheritance, debts, marriage and sonship by the rules of Hindu Law gathered from the Smrtis and digests as modified by legislative enactments and judicial decisions. For description of Judicial administration in the Buddhist texts and times, vide Fick pp. 107, 111-112 (which show that the administration of justice in Vesāli, the capital of the Licchavis, was a complicated affair, one of the courts being that of the atthakulakas i. e. of eight heads of families). Javaswal's 'Hindu Polity'. part II pp. 156-157, Hiouen Thsang's account in Beal's B.R. W. W. Vol. I. pp. 84-85; and Bombay Gazetteer, Vol. 24 pp. 266-267 (for the administration of Justice under the Marathas).

Justice was to be primarily dispensed by the king. He was an original court as well as an appellate tribunal. Smrtis and digests insist that the king cannot dispense justice by himself alone, but must do so with the help and guidance of others. Manu VIII. 1-2 and Yāj. II. 1 provide that the king wearing no gaudy dress or ornaments is to enter the sabhā (the Hall of Justice) for looking into the causes of litigants, accompanied by learned brāhmanas and ministers proficient in statecraft, is to be free from hot temper and greed and decide according to the law laid down in dharmasāstras. Kāt. (55-56 quoted in V. M. p. 278, Mit. on Yāj. II. 2) says the same thing and adds that

a king who examines disputes in the presence of the Judge, the ministers, learned brahmanas, the purchita and the sabhyas attains heaven. Vide Sukra IV. 5. 5 to the same effect (taking half verses from Yaj. and Kat.). The king was not to decide by himself but was to follow the advice of his judge, though the responsibility even when he took advice was the king's, Vide Sukra IV, 5.6 (naikah patyecca kāryāni). Nār. I. 35 says that the king has to abide by the view of the judge (prādvivākamate sthitah). This sentiment that it is not safe for a single man, however clever he may be, to undertake to decide a dispute was so ingrained among all people that Kālidāsa gives expression to it in the Malavikagnimitra (Act I) when he pens the sentence 'sarvajňasyapyekakino nirnayabhyupagamo dosaya'. In Raghuvamsa 17.39, Kālidāsa states that king Atithi always looked into the causes of people himself with the help of judges (dharmastha)84. Pitāmaha345 states that a person even if he knows the rules (of dharma) should not give a decision singlehanded. Justice was to be dispensed openly in the court and not secretly. Sukra (IV. 5, 6-7) states 346 that neither the king nor the judge nor the sabhyas were to hear a cause in secret and that there were five reasons that led to the charge of partiality in judges viz. hot temper, greed, threats, enmity and hearing disputes in private. Judicial action is divisible into two provinces, viz. that of law and that of fact. The latter is a field in which it is impossible to lay down rules for determination. On points of facts there was a vast scope for the king's or judge's discretion. And therefore the texts contented themselves by saving that the king or judge should keep an open or impartial mind, should be free from hot temper or greed, should hear causes under the glare of public view and should not decide at his own will alone but with the help of learned brahmanas and sabhvas. As regards points of law the king or judge is

<sup>344.</sup> स धर्मस्थाससः शन्यदर्थियस्पर्धिनां स्वयस् । द्वृही संजयस्केद्रान्न्यवहारान-तन्दितः ॥ रघुर्वज्ञ । 17. 39. The word धर्मस्थ used here for judges may be noted. Kaut. uses the same word in III. 1. From a detailed examination of the Raghuvamsa it appears very probable that Kālidāsa had closely studied Kautilya's Arthasastra.

<sup>345.</sup> तस्मास बाच्य मेकन बिधिज्ञेनापि धर्मतः । इति पितामदेन एकस्य धर्मकथननिवे-धात् । सः विः p. 67.

<sup>346.</sup> जैकः पद्येश्व कार्याण वाहिनोः शृण्याङ्गवः । रहासे च चपः मातः सम्याधीय कदाचन ॥ पक्षपाताधिरोपस्य कारणाणि च पञ्च वै। रावलोभभगदोवा वाहिनोश्च रहःश्चितः ॥ ध्वकः IV. 5. 6-7.

required to decide according to the rules of charmasastra (Manu VIII. 3., Yāi, II. 1. Nār. I. 37, Sukra IV. 5, 11) and where there are no texts the king should decide in accordance with the recognized custom of the country. Kāt. solemnly warns 347 the king against legislating or deciding according to his own will in the face of the texts: 'If a king decides (a case) by his own flat where there is a text (of the sastra applicable to it) it leads him away from heaven, it causes ruin to the people, it brings danger (to the king) from the armies of his foes and it strikes down the roots of (long) life; therefore a king should decide the causes of people according to the rules of sastra; but in the absence of smrti texts he should carry out (iudicial administration) according to the usages (lit the views) of the country'. These are the same as Sukra (V. 5. 10-11). Kat. further prescribes that the usages established in a country by the approval of its people and that are not in direct conflict with Veda and Smrtis should be recorded in writing under the seal of the king. Pitāmaha 348 quoted by the Sm. C. (II. p. 26) states that in certain cases it is the king's own mind that is the deciding factor.

How the king directly dispensed justice is illustrated by the rules of Gaut. XII. 40-42 and Manu VIII. 314-316 that a thief who has stolen a brāhmaṇa's gold may run with dishevelled hair to the king carrying an iron club or a heavy bludgeon of khadira wood, may declare the sin committed by him and request the king to award punishment, that the king may then strike him with the club and that whether the thief dies or lives after the king so strikes him he becomes free from the guilt. The king was also the highest court of appeal. The Rājatarangiṇi (VI. 14-41) states how king Yaśaskara heard the appeal of a person who had sold his house without the well, who on returning

<sup>347.</sup> अस्वर्गा लोकनाशाय परानीकभयावहा। आयुर्वीजहरी राज्ञां सति वाक्ये स्थयं-कृतिः ॥ तस्मान्छाबाष्ट्रसारेण राज्ञा कार्याणि कारणेत् । वाक्याभावे तु सर्वेदां देशहष्टेन तक्ष-येत् ॥ कारणा. व. by अपरार्क p. 599, स्वृतिखः II. pp. 25-26, धरा. आ. III. p. 41. छुक. IV. 5. 10-11 are the same as कारणा. यंस्य देशस्य यो वर्षः प्रवृत्तः सार्वकालिकः । ख्रांतिस्युर्थविरोधेन देशहष्टः स उच्यते ॥ देशस्याख्रमतेनेव व्यवस्था या निकायता । लिखिता तु सदा वार्षा ख्रांतिस्त राजसुद्धया ॥ कारणा. q. in स्यृतिख, II. p. 25, घरा. मा. III. p. 41. Vide मतु. 8. 3 for देशहष्ट.

<sup>348.</sup> यत्र खेते हेतवो न विद्यान्ते तत्र पार्थिववस्तासिर्णय इत्याद्यं स एव (पितामह एव)। हेत्वयं यत्र न विद्येत न श्रुक्तिर्ण स साक्षिणः। न स विष्ण्यावतारोस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिवः। निक्षेतुं ये न शक्याः स्पुर्वादाः सन्दिग्धस्त्रपणः। तेवां कृषः प्रमाणं स्पात् स सर्वस्य प्रश्चर्यतः ॥ स्मृतिसः ॥ II. p. 26.

from a long absence abroad found the well usurped by the vendee and was defeated in the lower courts because the vendee had bribed the scribe to write 'kūpasahita' instead of 'kūparahita' and how the king decided in the man's favour by exposing the vendee with a trick; while in VI. 42-69 the same king is said to have reversed another decision about a contract by a man whose 100 coins had fallen into a well. The same work in another place (IV. 82-108) states how a brāhmaṇa wife appealed to the king of Kashmir to find out the culprit who had murdered her husband in his sleep and how the king by superhuman means held a sorcerer to be the murderer.

When owing to pressure of other weighty business the king cannot attend to the work of administering justice, the king should appoint a learned brahmana together with three sabhyas to decide the disputes of people. Vide Manu VIII. 9-10, Yāi, II. 3, Kāt, 63<sup>349</sup> (same as Śukra IV. 5, 12). The qualifications of a judge are set out in many places. Ap. 350 Dh. S. II. 11. 29. 5 prescribes that in law-suits judges shall be endowed with learning, good family, and should be old, clever, and careful about dharma. Nar. requires: 'The Judge should be proficient in the texts on the eighteen titles of law, their 8000 sub-heads, in logic (anviksiki) and should be master of the Veda and Smrtis. Just as a physician takes out from the body an iron dart by the employment of surgical instruments, so a judge should extricate from a law-suit the deceit (underlying it)'. 351 Kat. says that a judge should be restrained, born of a good family, impartial, not repellent (or harsh in his manners), steady, afraid of the next world, highly religious, assiduous and free from hot temper. A fine enumeration of the qualities required in a judge is given in the ancient drama Mrcchakatika (IX. 4). Vide Mānasollāsa

<sup>349.</sup> यदा कुर्याक चुपतिः स्वयं कार्यविभिर्णयम्। तदा तत्र नियुजीत बाह्मणं शाक्ष-पारगम् ॥ दान्तं कुर्तानं मध्यस्थमसुद्वेगकरं स्थिरम्। परत्र भीकं धर्मिष्ठसुयुक्तं क्रोधवर्जितम् ॥ कारयाः quoted in स्य. मा. p. 279, स्मृतिच्यः II. p. 16, राज. १. p. 18 (first verse), मिताः on या. II. 3 (2nd verse), व्यवहारतस्य p. 196, ह्युक्त IV. 5. 12-13, Some read दक्षं कुर्तानम्

<sup>350.</sup> विवादे विद्याभिजनसम्पत्ता बुद्धाः मेथाविनी धर्मेववविनिपातिन: ( आप- ध-

<sup>351.</sup> अष्टावृत्तभिक्तस्त बेदाष्टसङ्खवित् । आग्वीक्षित्रपावृक्ष्वतः सुतिस्मृति-परायणः ॥ यथा शरुर्य भिवकायादुः द्वरेदाण्यशक्तिभिः । प्राहृविवाकस्तथा शरुर्यस्वयव-हारतः ॥ नारस् ए. in स्मृतिच॰ II. p. 14. The 2nd is नारस् (III. 16). It is quoted as हारीत's in राज- र. p. 19.

II. 2 verses 93-94. A Judge was generally styled mādvivāka or sometimes dharmādhuaksa (as in Rāj. R. p. 18).352 or dharmapravaktr (Manu VIII. 20) or dharmādhikārin (as in Mānasollāsa II. 2. verse 93). Prādvivāka is an ancient word. It occurs in Gaut. XIII. 26, 27 and 31, Nar. 353 (I. 35), Brhaspati (q. by Apararka p. 602). The word is a combination of ' $pr\bar{a}d$ ' (one who puts questions to the suitors, from the root 'pracch') and 'vivāka' (who speaks out or analyses the truth, from the root 'vac' with 'vi'). The derivation is given by Nar., Brhaspati, Kāt. 68 and others. The word 'prasnavivāka' (which is quite close to prādvivāka in sense and etymology) goes very far into antiquity and occurs in Vai. S. XXX. 10 and Tai. Br. III. 5. 6. The existence of the word prādvivāka as early as Gautama (about 500 B. C.) and of prāśnavivāka in the Vāj. S. and Tai. Br. clearly establishes that in ancient India judicial functions became separated very early from executive or political functions.

The chief Judge was preferably to be a learned brāhmaṇa (Manu VIII. 9, Yāj. II. 3). Kāt. (67)<sup>354</sup> and Śukra IV. 5. 14 prescribe that, if a learned brāhmaṇa cannot be had for the post of the chief judge, then a kṣatriya or a vaisya who knows the

<sup>352.</sup> स्मृतिः । कुलज्ञीलग्रणोपेतः सत्यधर्मपरावणः । अवीणः वेशलो वृक्षो धर्माध्यक्षी विधीयते । राजः र. p. 18.

<sup>353.</sup> विचादसंश्चितं धर्म पुण्छिति प्रकृतं मतम् । विवेखयति यस्तरमात्माह् विवाकस्ततः स्युतः ॥ नारद q. in स्युतिख॰ II. p. 14; ध्यवहाराश्चितं प्रश्चां पुण्छितं प्राहिति स्थितिः । विवेखयति यस्तरिमन् प्राहिविखास्ततः स्मृतः ॥ कात्याः in ध्यः माः p. 274. अपरार्क p. 602 quotes this as from बृहस्पति. The मिता॰ on याः II. 3 derives 'आर्धप्रत्यथिनो पुण्छितीति पाद त्यावखनं विवेद्धम् विद्यां च सम्यैः सह विविवक्ति विवेखयति वेति विवाकः । प्राद् खासौ विवाकश्च प्राह्विवाकः' पूर्वोत्तरपश्चो पुण्छितीति पाद विर्णणं विशेषण प्रवक्तीति विवाक इति योगिकी तस्य संज्ञा । प्राह्विवाक इति प्रवोद्धादिस्तास्त्राधुः । स वि. p. 64. Vide अपरार्क p. 602 and राजः र. p. 18 for another verse of बृहस्पति 'विवादे पृण्छित ' and मिताः on याः II. 3. and राजः र. p. 19 for a verse of ब्यास on the derivation of प्राह्विवाकः Vide ह्युक्त IV. 5. 66 for the derivation of विवाक from the root विख् or वन्यः मर्पादाये प्रश्वविवाकम् । वाजः सं XXX. 10.

<sup>354.</sup> बाह्यणो यत्र न स्योत्त क्षित्रियं तत्र योजयेत्। देश्यं वा धर्मशास्त्रक्षं शूवं यश्येन वर्जयेत् । कारयाः q. by मिता॰ (on या. II. 3), अपरार्क p. 601, व्य. मा. 279, राज. र. p. 23, स्मृतिच॰ II. p. 17. The स्मृतिच॰ II. p. 17 cites another verse where the first quarter is यत्र विभो न विद्वान स्थात् and the other three are the same as above. शुक्र IV. 5 14 (यदा विभो न विद्वान् ) is the same as this, वेद्वयास IV. 44 defines जाह्यणकुव (which occurs in मह्य VIII. 20) 'गर्भाधानगदिमिर्मन्त्रवेदीपनयनेन च । माध्याययित नाधीते स मदेद बाह्यक्षकुवः ॥ १. कुस्सूक on मह्य, VII, 85 explains यो बाह्यणः किवारदित आस्मार्ग बाह्यणं व्यक्तिस साह्यकृवः १.

dharmasastras may be appointed, but the king should carefully avoid appointing a śūdra as a judge. Manu VIII. 20 savs that the king may prefer a brahmana who is not learned and maintains himself by the mere fact of his caste, but should never have a sudra as the expounder of dharma and that the country whose king has a śūdra as judge to expound dharma comes to ruin as a cow sinks in mud. Vyāsa (q. in S. V. p. 65) is to the same effect. Manu (VIII. 10-11), Yāj. (II. 3;), Nār. (III. 4) and Sukra IV. 5, 17 state that the king should appoint at least three sabhvas (puisne judges or members of the court of justice) to associate with the Chief Judge in the disposal of suits (the idea being that three are the least number of sabhyas to be appointed). Kaut. (III. 1) prescribes that the courts called 'dharmasthina' should be manned by three judges called dharmasthus who should possess the qualifications and status of amātvas and that such courts should be established on the borders of the provinces, for a group of ten villages (sangrahana). for a district (dronumukha, 400 villages) and provinces (sthāniya, 800 villages). Brhaspati says 355 that the sabhyas may be seven, five or three. As in the case of the chief judge, the sabhyas should be preferably brahmanas, but they may be ksatriyas or vaisyas. Manu (VIII. 11) and Br. say that when in a sabhā three brāhmanas learned in the Vedas sit along with the chief judge appointed by the king that is like the sabhā of Brahmā or it is like a sacrifice. Yāj. II. 2, Visnudharmasūtra III. 74. Kāt. 57, Nār. III. 4-5, Sukra IV. 5. 16-17 and others require the following qualifications in the sabhyas: they should be endowed with the study of the Vedas, should know dharmasastra, should speak the truth, should be impartial to friend or foe, should be steady, devoted to their work, intelligent, hereditary, proficient 356 in arthasastra. Impartiality in the king and the judges is insisted on in the texts. Vide Vas. 16. 3-5, Nār. (I. 34, III. 5). The king was not to appoint as sabhyas those who were ignorant of the usages of the country, who were atheists and devoid of the study of sastras, who were either puffed up, hot-tempered, greedy or distressed (Br. q. in Sm. C.

<sup>355.</sup> लोकवेबाङ्गधर्मकाः सप्त पञ्च जयोपि वा। यत्रोपविष्टा विवाः स्युः सा यज्ञस-दृशी सभा ॥ बृहस्पति quoted in स्मृतिखाः II. p. 15. It is also क्षुक्रः IV. 5. 26.

<sup>356.</sup> स तु सम्येः स्थिरेर्युक्तः प्राज्ञेमीलेद्विजोत्तमैः। धर्मशास्त्राधंकुशलेरर्धशास्त्रविशाददैः ॥ कात्या. q. by मिता॰ (on या. II. 2), व्य. मा. p. 278, स्मृतिस् । II. p. 15; अलुव्धा धनवन्तस्य धर्मज्ञाः सत्यवद्विनः । सर्वशास्त्रप्रविणाश्च सम्याः कार्या द्विजोत्तमाः ॥ कात्या q. by अपरार्क p. 601, राज्ञ. र. p. 23. Vide शास्त्रि 83.2 for सम्बद्धणडः

II. p. 15). The chief justice (prādvivāka) with the sabhyas constituted the Court, being appointed (myukta) by the king-It was stated above that the king was to enter the Hall of Justice with the chief justice, sabhyas and brahmanas. distinction is that sabhyas were appointed by the king as judges, while brahmanas were persons who were well-versed in dharmasastra, who could attend the Court, though not appointed (aniyukta) and whose opinions on difficult points of law were respectfully received by the judges. They (the learned brāhmanas) were in the position of amicus curiar. All and sundry were not to intermeddle in trials before the court, but only those who were learned in dharmasastra were allowed to express their opinions on knotty points. Vide 357 Mit. on Yaj II. 2. Manu VIII. 12-14 (same as Nar. III. 8-10 in a different order) say that either a person should not enter a sabhā or if he enters should say what is proper, that a man remaining silent or declaring what is false becomes a sinner and that, where in spite of the opinion of some or all sabhyas, justice is not done by the king, they become participators in the king's guilt. Kat, (74-78) makes it the duty of the sabhyas to bring round a king gradually to the right path when the king is about to start on the path of injustice and to state the true decision, 358 In the case of the brahmanas their duty ends with stating the rule according to the sastras; they have not, like the sabhyas. to prevent the king from doing the wrong thing or to bring him round to the path of right and justice. Nar. (III. 1) states elsewhere that one who is not appointed by the king should not interfere by his speech in the decision of a case and that if he does so he would be fined. This applies to the people that are present in the court to see the trial or that accompany the litigants. It has no application to learned brahmanas, who though not appointed by the king, can state their view of the law. 359 Vide Vyavahārasāra pp. 16-17. Nār. III. 17 requires that all the judges of the Court should give a unanimous decision, and that then only the decision leaves no grievance (in the

<sup>357.</sup> तत्र बाह्मणा अनियुक्ताः सभासव्स्तु नियुक्ता इति भेदः । मिता. on या. II. 2.

<sup>358.</sup> अन्यायेमापि तं यान्तं येऽतुर्योन्ति सभासदः । तेऽपि तद्धागिनस्तस्माद् बोधनीयः श्रामैद्युपः ॥ अधर्माय यद्दा राजा नियुजीत विवादिमाम् । विज्ञाप्य द्यपितं सम्यस्तदाकार्ये निवर्तयेत् ॥ कारयाः q. in स्मृतिच॰ II. p. 21, राजः र, pp. 24-25.

<sup>359.</sup> नियुक्तो वानियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तुमर्हति । दैवीं वार्च स वदाति यः शासस्यजी-वृति ॥ नारव् III. 2 ( = शुक्र IV. 5, 28.)

mind of the litigants). 360 The V. P. (p. 27) states, following Jaimini XII. 2. 22, that the opinion of the majority of sabhyas is to prevail. 361 According to Gaut. 362 XI. 25 as interpreted by Aparārka p. 599, if there is a difference of opinion among the judges, the king is to seek the advice of those who are learned in the three Vedas (along with the other vidyās) and decide the matter finally. Kāt. (58-59) states that the court of justice should have associated with the task of deciding disputes some merchants who belong to a guild, who are men of good family and character, of mature age, endowed with wealth and decent conduct and free from malice. The Mit. and Sm. C. say that this is done to placate the common people in the country. 363 This also shows the growing importance of the moneyed classes and of traders. In the Mrcchakatika a śresthin and a kāyastha are associated with the Judge.

The chief judge and the sabhyas<sup>364</sup> were not to hold conversation in private with any one of the litigants while the suit was pending and if they did so they were liable to be fined (Kāt. 70). Kaut. IV. 9 prescribes fines and even corporal punishments for judges (dharmasthas) and pradestrs who corruptly give wrong decisions, cause loss or sentence to corporal punishment. If the sabhyas <sup>365</sup> give a decision, which is opposed to smrti and usage, through friendship, greed or fear, each was liable to be fined twice as much as the fine to be paid by the defeated party (Yāj, H. 4, Nār. I. 67, Kāt. 79-80). The Viṣṇu Dh. S. V. 180 and Br. prescribe banishment and forfeiture of all property for

<sup>360.</sup> यत्र सम्यो जनः सर्वः साध्वेतिदिति मन्यते । स निःशल्यो विवादः स्थात् सशस्यः स्थादतोन्यथा ॥ नारद (III. 17).

<sup>361.</sup> संख्यावैषम्ये तु भूयोल्पविरोधे भूयसां स्यात्सधर्मत्विति न्यायेन विप्रतिपत्ताव-धिकसंख्यावन्त्रतमादरणीयं ग्रुणसाम्ये। व्य. प्र. p. 27. जैमिनि's sutra (XII, 2, 22) is विप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये भूयसां स्यात्सधर्मत्वम्।

<sup>362.</sup> विमतिपत्ती त्रैविद्यवृद्धेन्यः मत्यवहृत्य निष्ठा गमयेत् । गी. XI. 25; विद्यार काणामन्योग्यविमतिपत्ती त्रैविद्यवृद्धेन्यः समिधगतन्तत्तुर्दशविद्यास्थानेन्यो न्यायं मत्यवहृत्याः वगन्य व्यवहारं निष्ठां समाप्तिं निर्णयं गमयेत् । अपरार्क p. 599.

<sup>363.</sup> कुल्झीलवयोष्ट्रतवित्तविद्धरमस्तरै:। विणिग्भः स्थात्कतिपयै: कुलभूतैरिविष्टितम् ॥ भ्रातारो विण्जस्तत्र कर्तव्या न्यायद्दिश्चनः। कात्या. quoted by मिता. (on या. p. 2), स्मृतिचः II. p. 17, परा. मा. III. p. 31, व्य. प्र. p. 31 (which explains कुलभूतै: as वृद्धै:).

<sup>364.</sup> अनिर्णीते तु यद्यर्थे सम्भाषेत रहोथिना। प्राइतिवाकोध दण्ड्यः स्यात्सम्याश्चेष विशेषतः ॥ कात्याः q. by अपरार्क p. 604, च्यः मा. p. 283, पराः मा. III. 35.

<sup>365.</sup> स्तेहादुज्ञानतो वापि लोभाद्वा मोहतोपि वा । तत्र सम्योऽन्यधावादी दण्ड्योऽ सम्यः स्मृतो हि सः ॥ कारयाः q. by अपरार्क p. 603, स्मृतिचः II. p. 22.

sabhyas that give an unjust decision or take bribes. Kat. 81 prescribes that the loss caused by the fault of sabhvas must be made good by them to the losing party, but the decision given by them will stand 366. Sukra (IV. 5. 63-64) prescribes the punishment of a thief for a lekhaka (a scribe) taking down a different deposition from the one actually given or for a sabhya making use of such a deposition knowingly: IV. 5. 93 prescribes fine and removal from office if a sabhya gives a wrong decision through greed &c. and IV. 5. 282 prescribes a fine of 1000 panas against a judge giving a corrupt decision. There must have been a few cases of judges taking bribes in ancient India as in modern times (even Lord Bacon in the 17th century was found guilty of taking bribes as Lord Chancellor and confessed his guilt). In the Daśakumāracarita 367 (VIII. p. 131) the cynical jester Vihārabhadra says to his king that judges decide matters just as they please after taking bribes and the king thereby incurs infamy and the sin of doing injustice. It was believed that when a just decision was given, the king and the sabhvas became free from sin, the sin reaches him only who is guilty (whether plaintiff or defendant); but where an unjust decision is rendered a quarter of the sin falls on the litigant (plaintiff or defendant) who is guilty of adharma, one quarter each on the witnesses, the sabhyas and the king. The Baud. Dh. S. L. 10. 30-31, Manu VIII. 18-19, Nar. (III. 12-13) have the same two verses. The Vyavahāratattya (p. 200) says that Hārīta also had the same verses. In the Mattavilasa-prahasana (pp. 23-24) reference is made to the giving of bribes to the presiding officers of courts (we should read 'adhikarana-karanikānām' instead of '- kārunikānām'). Kaut, IV. 4 makes it a duty of the samaharty to employ spies in various disguises to test the honesty of judges (dharmasthas) and magistrates (pradestrs) and, if they were found to be ready to succumb to bribes, to order their banishment.

As to sabhā, vide pp. 92-93 above. The Nirukta (III. 5) in explaining Rg. I. 124. 7 (gartārug-iva sanaye dhanānām) states that gartā means a wooden board or stump in a sabhā on which a sonless widow claiming her husband's wealth had to stand when claiming it.

<sup>366.</sup> सन्यदोषाचु यक्त देर्य सन्येन तसदा। कार्ये तु कार्यिणामेव निश्चितं न विश्वा-रुपेत्॥ कार्याः q. by स्मृतिश्व. II. p. 23, स. वि. p. 69.

<sup>367.</sup> द्वितीयेन्यान्यविषद्माणानां प्रजानामाक्रोकात् द्वामानकर्णः कष्टं जीवति । क्षत्रापि प्राञ्चविषकात्यः स्वेच्छया जयपराजयौ विद्वधानाः पापेनाक्षीत्यां च भर्तारमात्रानं चार्येर्योजयन्ति । दक्काकुमारचरित VIII. p. 131.

A court of justice was (acc. to Br. 368) of four kinds, viz. one established (pratisthita) in a fixed place such as a town, apratisthitā (not fixed in one place, but moving from place to place as on a circuit), mudritā (the court of a judge appointed by the king, who is authorised to use the royal seal), sāsitā (or sāstritā, acc. to S. V. p. 68 and Par. M. III. p. 24) i. e. the court in which the king himself presides. The Court of justice (in the capital) was to be to the east of the palace as stated by Sankha and Br. (in Sm. C. II. p. 19) and was to face the The court-house should be decorated 369 with flowers. statues, paintings, idols of gods and should be furnished with incense, throne or seat (for the king or judge), seeds, fire and water (Br. in Sm. C. II, p. 19). The sabhā was also called, as stated above, dharmādhikarana or simply adhikarana (in Mrcchakatika IX and the Kādambari, para 85) or dharmasthāna or dharmāsana or sadas (Vas. 16. 2). The Kādambarī (para 85) speaks of the royal palace as having a court of justice where the judges (dharmādhikārins) sat on high cane seats. The time for holding the court is the morning, acc. to Manu VII. 145. Yāi, I. 327. Kaut, states that the king 370 should look into the disputes of people in the 2nd part of the day divided into eight parts. The Dasakumāracarita (note 367 above) shows the same thing. Kat. (61-62) prescribes that the time for holding the court as laid down in the sastras is three parts of the day after the first part (when the day is divided into eight parts) i. e. from 7-30 A. M. to noon. There were holidays on which courts were closed i. e. on 8th and 14th tithis, Full Moon day and the amārāsyā of every month (Samvarta acc. to Par. M. III. p. 23. Hārita, acc. to S. V. p. 72). The sabhā is said to have ten angus

<sup>368.</sup> प्रतिष्ठिता पुरे ब्रामे नानावामेऽशितिष्ठिता । सुद्धिताध्यक्षसंयुक्ता राजयुक्ता व वासिता ॥ बृष्टरपति q. by अपरार्क p. 600; राज. र. p. 20 ascribes it to हारीत.

<sup>369.</sup> मारुपधूपासनीपेतां बीजरानसमन्त्रिताम् । यतिमालेख्यदेषेश्च युक्तामग्रवानुताः स्था ॥ बृहः in राजधर्मकाण्ड p. 30, स्मृतिजः II. p. 19 and व्य. चि. p. 5. It is probably such a hall decorated with statues and pictures that is referred to in the play Kundamālā (p. 10) 'शुक्षपितव्यः मितागतो महाराजः ! (in Prākrit), in which some scholars find a reference to the play called Pratimā, one of the Trivandrum plays. अधिकरणमण्डपगतैकाधिविषरयुक्षवेत्रासनोपविदेर्धर्ममपैरिच धर्माधिकारिभिर्महायुववैराधिकतम् (राजकुलम्) । काव्यव्या para 85.

<sup>370.</sup> माहिकाभिरहरतथा रात्रिं च विभजेत्। ... ... द्वितीये पौरजानपद्यानां कार्याणि पह्येत्। अर्थशास्त्र I. 19; आधादक्कोष्टभागाणकूर्षे भागत्रयं भवेत्। स कालो व्यवहारस्य शास्त्रद्वो मनीविभिः ॥ कारया. q. by अधरार्क p. 601, स्युतिचः II. p. 27, स वि. p. 72.

by Br. 371 viz. the king, the chief judge appointed by him, the sabhyas, smrti, ganaka (accountant), lekhaka (the scribe). gold, fire, water and spapurusa (a bailiff, otherwise called sadhyapala). The chief judge declares (the law), the king awards punishment, the sabhyas examine the dispute, smrti (dharmasastra) lays down the rule of decision, the success (of one party or the other) and the punishment: gold and fire are required for taking oaths, the water is for men when they feel thirsty, the ganaka counts the wealth or subject matter of dispute, the scribe writes down the pleadings, depositions and the decision, the purusa summons the sabhyas, the defendant, the witnesses and he guards the complainant and the defendant when they have furnished no surety (for appearance). It is further said that of these ten angas (limbs) the king is the head, the judge the mouth &c. Acc. to Br. (q. in Par. M. III. p. 30) and Sukra IV. 5. 43 the accountant and the scribe were to be proficient in grammar, lexicography and counting, were to be pure (in character) and conversant with several alphabets. Purusa was called sadhyapala, who was to be hereditary, strongly built, a sūdra and obedient to the sabhyas (Vyāsa in Par. M. III. p. 30, V. P. p. 31). The ten angas enumerated above (viz. king &c.) are respectively identified with the head, the mouth, the arms, the hands, the thighs (ganaka and lekhaka), the two eyes (gold and water), the heart, feet (Br. in V. P. p. 31, Hārīta in Rāj. R. p. 20). In the Hall of Justice the king faces the east, the sabhyas, the accountant and the scribe respectively face the north, the west and the south (Br. in Par. M. III. p. 35, Vyavahārasāra p. 25). Omitting the king and the chief judge the sabhā is said to have eight angas in certain works (e. g. S. V. p. 72). The chief justice, the sabhyas and the learned brahmanas were probably elderly people, as great emphasis is laid on this by Nar. (III, 18) and Udyogaparva 35,58 'that is not a real sabhā where there are no elderly men &c. '372

<sup>371.</sup> द्याधिकृतसम्याश्च स्मृतिर्गणकलेखको । हिमाग्नगम्बस्वपुरुवाः साधनाङ्गानि वे दश ॥ ... वक्ताध्यक्षो तृपः शास्ता सम्याः कार्यपरिक्षकाः । स्मृतिर्विनिर्णयं वृते जयदानं दमं सथा । इत्यथार्थे हिरण्याग्री अम्बु तृषितजन्तु । गणका गण्येत्थे तिखेन्न्यायं च लेखकः । प्रत्यिसम्यानयनं साक्षिणां च स्वपुरुवः । कुर्याद्वत्यको स्थेद्धिमस्यधिनी सदा ॥ ग्रृहस्पति q. in अपरार्क p. 600, स्मृतिचः II. p. 20, पर्. मा. III. p. 31; राज. र. (pp. 20-21) attributes these to हारीत. Vide हुकः IV. 5. 38-42 for the verses up to लेखकः.

<sup>372.</sup> म सा सभा पत्र म सन्ति वृद्धा बुद्धा म ते ये म बद्गित धर्मम् । नासी धर्मो पत्र मो सत्यमस्ति म तत्तरणं पण्छलेनानुविद्धम् ॥ नारब् III. 18 = उद्योगपर्व 35. 58 (reads पण्छलेनानुविद्धम् ॥ नारब् III. 18 = उद्योगपर्व 35. 58 (reads पण्छलेनानुवृद्धम् ). Acc. to a verse quoted from the राजधर्मेंs by the भावय on सत्या. औ. इ. a सभा is of three kinds: सभास्तु तिस्रो निज्ञेया धर्मस्येता च कर्मणः । तथा राजसभियेता चिद्धान्तिः परिकार्तिताः ॥ The first (धर्मसभा) dealt with द्यावहार् and प्रायश्चित्त, the 2nd (कर्मसभा) was a hall where sacrifices were performed and the 3rd (राजसभा) was the royal durbar attended by brāhmanas, warriors, royal officers and servants.

In the drama Mrcchakatika (Act IX) we have a graphic. though brief, description of judicial procedure in ancient India. That drama is at least as old as the 4th or 5th century A. D. It is very instructive to compare the procedure described in it with that gathered from Nar., Br. and Kat. who constitute the leading triumvirate on law and procedure in the smrtis and who probably flourished a little before and a little after the drama. will be found on comparison that the procedure in the drama is in essentials the same as that of the three smrtis mentioned above, though there is some difference in minor details. principal points in the drama bearing on judicial administration may be brought together here at one place. The court house was called 'adhikarana'; the chief judge was called adhikaranika; he was assisted by the *frestlin* (a prominent merchant or banker) and a kāuastha: all three are referred to as 'adhikaranabhojaka' and are addressed as adhikrta or niyukta (appointed by the king); when a despot was on the throne, the judge's position was precarious and he could be deprived of the post at the king's sweet will (the Sakara, king's brother-in-law, threatens the chief justice with summary dismissal). There was a servant who arranged the seats in the court, inquired whether there was any litigant, summoned Vasantasena's mother and Cārudatta (this man corresponds to the purusa or 'sādhyapāla); inquiry was made by the judges as to whether any one wanted to file a suit or complaint; the śresthin and käyastha are asked by the presiding judge to write down the important parts of the complainant's statement; a private person (who was not a relative) could complain to the court about an alleged murder; the judge allowed an old person like the mother of Vasantasenā and a respectable and well-known citizen like Carudatta to occupy a seat when replying to questions from the court, but Carudatta was deprived of this concession when a prima facie case was made out against him; the court-house (being probably situated near the palace) had near it mantrins, dutas, spies, an elephant and a horse (and the chief of the city police is asked to ride the horse and find out whether the corpse of a woman lay in the public garden), and kāyasthas; Cārudatta was called upon to state the truth and the judge tells him that in the court no trick (chala) will be allowed to pass; 373 when a strong case was

<sup>373.</sup> Compare छ्रुं निरस्य भूतेन स्ववहाराक्ष वेन्द्रपः। याज्ञ. II. 19; भूतच्छलातुसा-रित्वाद् द्विगतिः ससुदाहृतः। नारद् I. 29; च तु झिष्टं छ्रुं राजा मर्वयेद्धर्मसाधनः। भूतमेव प्रपश्चेत धर्ममूला यतः श्रियः॥ नारद् I. 31.

made out against Cārudatta by circumstantial evidence he was asked to confess his guilt, otherwise he was told that he would be whipped (i.e. this refers to whipping to extort a confession, vide above note 332); the judge was only to pronounce the judgment and recommend the legal punishment, while the king had the last word about the exact punishment; Manu's work was an authority; a brāhmaṇa offender was not to be sentenced to death, but was to be banished with all his wealth, though some kings did not act up to this rule; impalement was carried out by cāṇḍālas; ordeals of fire, water, poison and balance were known and Śūdraka conveys (viṣasalilatulāgniprārthite me vicāre) that Cārudatta had prayed for trial by ordeal, but that the chief justice, because there were witnesses and circumstantial evidence, refused that request.

The court so far described (i.e. where the king or the chief justice appointed by him presided) was the highest court But other tribunals were recognized in the smrtis and digests. Yāi, I. 30 and Nār. (I. 7) state 374 that law-suits may be decided by village councils (kulāni), corporations (śreni), assemblies (pūga in Yāj., gaņa in Nār.), the judges appointed by the king and the king himself, each later one being superior to each preceding one. The first three were practically arbitration tribunals like the modern panchayats. The several words here require explanation and they have been differently interpreted by different digests. Medhātithi on Manu VIII. 2 explains these words at great length, Acc. to him 'kulāni' means 'group of relatives' and also (acc. to some) 'impartial persons' (madhyasthapurusāh) and 'gaņa' means 'builders of houses and mansions or brahmanas dwelling in mathas'. Acc. to the Mit. and V. P. p. 29 'kulāni' means 'an assembly of the relations, agnatic and cognatic, of the litigants'; acc. to the Sm. C. it means 'the agnates of the parties'; acc. to Aparārka it means 'husbandmen'. It appears likely that 'kulāni' means officers who presided over a group of eight or ten villages and who were granted the produce of one kula of land as their salary. Vide Manu VII. 119 and Kullūka thereon and Dāmodarpur plate of Gupta year 124 in which the head of the district (visavapati) is said to have been assisted by the nagarasresthin. prathama-kulika and prathama-kāyastha (E. I. 15 p. 130) and

<sup>374.</sup> कुलानि श्रेणयश्चीव नणश्चाधिकृतो छुपः । प्रतिष्ठा व्यवहाराणां सुर्वेन्यस्तूसरो-सरम् ॥ नारत् (I. 7).

'grāmāsta-kulādhikaranam' in E. I. vol. 17 p. 345 at p. 348 in the reign of Ku maragupta I. From the Sanchi stone Inscription of Chandragupta II (of the Gupta year 93 i. e. 412-13 A.D.) it appears that panchayats were called 'pancamandali' (Gupta Inscriptions pp. 29, 31). 'Śreni' means, acc. to most commentators, 'the corporation of persons following the same craft or avocation, though they may belong to different castes' such as horse-dealers, betel-leaf sellers, weavers and dealers in hide, Acc. to the V. M. p. 280, 'sreni' is an association of artisans or traders'. 'Pūgas' are assemblies of men of one place (a village or a town) belonging to different castes and following different avocations. Kāt. (225 and 682) distinguishes between gaņa and  $p\bar{u}ga$  which he respectively defines as 'assembly of families' (kulas) (Sm. C. II. p. 18, Par. M. III. p. 352) and 'assemblies of traders and the like' (V. R. p. 668). V. P. p. 30 says gana and  $p\bar{u}ga$  are synonyms. The king was thus the highest court of appeal and next to him was the court of the judges appointed by him. Brhaspati (S. B. E. vol. 33 p. 281 verse 28) ordains 375 that the kulas, śrenis and ganas that are well-known to the king may decide the disputes of litigants except those that fall under sāhasa and that it was only the king who could carry out the order for fines or corporal punishments, i. e. the arbitration courts could only decide disputes not involving sāhasa and they had no power to execute their decrees about fines and corporal punishments, but that their decisions had to be filed with the king, who, if he did not disapprove of them, put them into execution. Pitāmaha<sup>376</sup> appears to mention three classes of State courts, while Yai, and Nar. refer only to two (viz. that of the chief justice and that of the king himself): 'a dispute decided in a village may be taken to the city and one examined in the city (court) to the king; a dispute decided by the king whether correctly or incorrectly cannot be reviewed.' It is distinctly

<sup>375.</sup> बाग्दण्डी धिग्दमधीन निपायत्तानुभी स्मृती। अर्थदण्डनधानुक्ती राजायत्तानुभा-निप। राज्ञां ये निदिताः सम्यक्कुलकोणिगणादयः । साहसन्यानन्वप्राणि कुर्युः कार्याणि ते चुणान् ॥ श्रृहः in स्मृतिचा II. 20, परा. सा. III. p. 32, स. नि. p. 68, व्यवः सा. p. 22. For the first, vide ह्युक्त IV. 5. 279 and the second is ह्युक्त IV. 5. 30 which reads साहसन्तेयवर्ण्यानि.

<sup>376.</sup> ग्रामे बूद्धः पुरै पाचारपुरे इतस्तु राजाने । राज्ञा इतः कुहूद्यो ना नास्ति तस्य दुन-भेषः ॥ पितामह in स्वातिचा II. p. 19, परा मा. III. p. 42.

provided by Br. 37 (S. B. E. vol. 33 p. 282 verse 31) that the sabhyas are superior to the kulas and the rest, the chief justice is superior to sabhyas and the king is superior to all. Pitāmaha3774 provides that when a litigant is not satisfied with the decision given by a kula tribunal or the others, he can carry the matter by way of appeal to the king. Besides these courts it appears from Kautilya that the village headman (grāmika or grāmakūta) exercised certain summary powers such as driving out of the village a thief or an adulterer (III. 10) and that he could try some offences (IV. 4, grāmakūtamadhyaksam vā satrī brūyāt &c.). Even in the 20th century in the Bombay Presidency under the Village Police Act (Bombay Act VIII of 1867) the village headman (called Police Patil) has the authority to try and on conviction to punish with confinement for a period not exceeding twenty-four hours any person charged with the commission of petty assault or abuse within the limits of a village and the person convicted has no right of appeal to any court or magistrate against such conviction and only the High Court has the power to entertain a petition for revision (which it hardly ever does). Bhrgu 398 quoted in Sm. C. II. p. 18 and other digests says that there are ten tribunals common to all men viz. the village people, the assembly of the citizens of the capital, gana. śreni, men learned in the four vedas (or vidyās viz. anviksiki and the rest), the vargins, kulas, kulikas, judges (appointed by

<sup>377.</sup> विचार्य श्रेणिभिः कार्य कुलैर्यक विचारितम् । गणेश्च श्रेण्यविख्यातं गणाज्ञातं नियुक्तकेः ॥ कुलादिश्मोधिकाः सम्यास्तेम्योध्यक्षोधिकः कृतः । सर्वेषामधिको राजा धर्म यस्त्रेम विकार कृतः । सर्वेषामधिको राजा धर्म यस्त्रेम विकार कृतः । सर्वेषामधिको राजा धर्म यस्त्रेम विकार कृतः । सर्वेषामधिको राजा धर्म यस्त्रेम कृति कृतः । इत्रेष कृतः । कृतः । कृतः । कृतः कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृतः । कृ

<sup>377</sup> a. कुलादिभिः कृतं कार्यं विचार्यं तथयोत्तरम्। असन्तुष्टस्य कर्तव्यं यात्रम्भाक्तां कृतं भवेत ॥ विसासह q. by व्य. मि. p. 15.

<sup>378.</sup> द्वारं स्थानानि बादानां पञ्च चैवानवीद् सृष्टः । निर्णयं येन गच्छन्ति विवादं माध्य बाह्निनः ॥ आरण्यास्तु स्वकैः कुर्युः सार्थिकाः सार्थिकैस्तथा। सैनिकाः सैनिकेरेव प्रामेऽप्युभयवा-सिनः ॥ उभयाद्धमतं चैव युक्तते स्थानमीप्तितव् । कुलिकाः सार्थमुख्याश्च पुरम्रामिवासिनः ॥ स्राम्पीरनणश्चेण्यश्चातुर्विद्यश्च वर्निणः । कुलानि कुलिकाश्चेव नियुक्ता सुपतिस्तथा ॥ भूग्च पू. by स्युतिखः II. p. 18, परा. मा. III. p. 24, स. वि. p. 67 (summary in prose), य्य. प्र. pp. 8-9. 'कुलिकाः केचनार्थिगोत्रा इन्द्राः । स्युतिचः ; 'कुलिकाः कुलश्चेष्ठाः । या. प्र. p. 9; 'सार्थिनो ग्रामयात्रादौ मिलितो जनसङ्गः । सुख्या ग्रामण्याद्यः । परा. मा. III. p. 25; 'सार्थेनो ग्रामयेवाद्याद्यः । परा. मा. III. p. 25; 'सार्थेने ग्रामदेवयात्रादौ भिलितो जनसङ्गः तन्मक्याः सार्थवाद्याद्यः । या. प्र. p. 9. It should be noted that here कुलानि and कुलिकाः are separate tribunals.

the king) and the king himself. The vargins 379 are the groups of various kinds such as ganas, pūgas, vrātas, śrenis and others Kulikas may be the elders of the families of the plaintiff and the defendant. In the Damodarpur plates (E. I. 15 p. 130) we come across one Dhrtimitra who is described as 'prathamakulika'. The word 'pancakula' was applied to certain high officers in Gujarat and Kathiawad; vide I. A. vol. 11 p. 220 (Abu Ins. of Bhimadeva dated Vikrama year 1265) and Tawney's translation of the Prabandha-cintămani pp. 18, 84, 129, 149, 190 for 'pañcakula'. The provisions about the conflict between customs and usages on the one hand and sruti and smrti on the other will be dealt with in detail later on in another section. A few words may be said here about conflicts between smrtis. In disputes between residents of the same country, the same city or the same hamlet of cowherds or of the same capital or village, the decision should be according to their own conventional usages, but in disputes between these and others (who are not residents of those respective places) the decision must be in accordance with the sacred texts 330 (Kāt. 47 q. in S. V. p. 72, Par. M. III. p. 41). Another rule is that when there is an apparent conflict between two smrtis, reasoning is to decide in ordinary life which should be followed or reasoning based on the actions of the aged and the experienced is to decide what text to follow (Yaz. II. 21) and the business of the interpreter consists in holding that one of the smrtis contains a general rule and the other an exception or that the two apply to different sets of circumstances (visayavyayasthā) or that an option may be intended. Voluminous glosses have been written on this one text of Yai II. 21 right from Visvarupa in the 9th century downwards. Another rule is that in the administration of justice dharmasastra rules have superior force to those of arthasastra. This has been already referred to above (p. 9). Bhrgu further provides that foresters may get their disputes settled by foresters, members of caravans by other members, soldiers by (a tribunal of) soldiers and those who stay in a village as well as in a forest may get their disputes settled either by villagers or by foresters by mutual

<sup>379.</sup> गणाः पाषण्डपूराध्य ज्ञाताश्य अणयस्तथा । समूहस्थाश्य ये ज्ञान्ये वर्गारूयास्त वृहस्यतिः ॥ कात्याः q. by स्मृतिचः, II p. 18, स. वि. p 67; प्रामाण्यमेष ये वेदे न चदान्ति कुष्टुष्टयः । तेषां गौद्धार्वतादीनां पाषण्डारूया प्रकीर्श्यते ॥ बद्धत्रिंशन्मत q. by स्य. त्रि. p. 13.

<sup>380.</sup> देशपत्तनगोष्ठेषु पुरशामेषु वादिनाम् । तेवां स्वसमवैधर्भशास्त्रतान्येषु तैः सह। कात्याः q. by पदाः मा, III. p. 41, स. चि. p. 72. स्थातिचः II. p. 26 appears to a scribe it to पितासहः

agreement and that the five tribunals for foresters and others are kulikas (high officers or heads of families). sārthas (members of caravans), headmen, villagers, citizens. The texts further provide that in certain cases the court was to call in aid outsiders to help in deciding disputes. Vyāsa 381 says: 'In the case of disputes among traders, artisans, husbandmen and actors it is impossible for others to give a (correct) decision; hence such matters should be got decided by experts in those various matters'. Br. states that in disputes among husbandmen, craftsmen (carpenters and the like), artisans (like painters), money-lenders, guilds. dancers, sectarians (like Pāsupatas) and criminal tribes the decision should be made with the help of those who understand the conventions made by them and their usages. In disputes about the boundaries of villages and about fields in a village. four, eight or ten neighbours were to settle the boundaries (vide Manu VIII. 258, Kaut. III. 9, Yāj. II. 150-152). Kaut. 1. 19 and Br. 382 (q. in V. P. p. 23) say that disputes between those who have performed austerities or between those who are adepts in witchcraft and Yoga should not be decided by the king (unaided), but with the help of those learned in the three Vedas. as otherwise they may feel offended. These quotations show that certain people could claim to be tried by their peers or at least by a jury. This jury system was resorted to for settling complicated questions of fact. It is a very ancient system, being mentioned even by Gautama 383 XI, 21-22 'the king, having received help from the heads of husbandmen, merchants, cowherds, money-lenders and artisans as regards disputes in their own groups, should finally decide what is just',

It has already been stated above that the king is to decide according to the smrtis. He has also to take into consideration the duties and usages of the several varnas and the eighteen low

<sup>381.</sup> वाणक्रिशिलिपपश्चित्र कृषिरङ्गोपजीविषु । अशक्यो निर्णयो हान्येस्तदीयैरेव कारयेत् ॥ ध्यास quoted in परा मा. III. p. 42, ध्य. प्र. p. 23: कीनाशाः कारकाः विलिक्क्तिविश्रंणिर्वर्तकाः । लिङ्गिनस्तस्कराः कुर्युः स्वेन धर्मेण निर्णयम् ॥ बृहस्पति, quoted in ध्य. प्र. p. 23. This is बुक्र IV. 5. 18.

<sup>382.</sup> तपस्थिमां तु कार्याणि वैविद्येः सह कारयेत्। भाषायोगिविद्यं खेव म स्वयं कोप-कारणात् । कोटिल्य 1. 19 towards end, बृह. in क्य. प्र. p. 23. क्य. मा. p. 281 ascribes it to both बृह. and कात्या.

<sup>3</sup>कै. कर्षतस्य पिक्-पद्मपाल-कुसीवि-कारवः स्वे स्वे वर्गे। तेम्यो वधाधिकारमर्थाण्यस्य-वहत्त्व धर्मन्यवस्था। गी. XI, 21-22.

285

castes 384 (acc. to Manu VIII. 41 and Hārīta). The eighteen low castes said to be outside the pale of the four varnas and asramas are enumerated by Pitamaha, viz. washerman, shoe-maker, nata (dancer caste), bamboo-worker, fisherman, mleccha, bhilla, ābhīra, mātanga and nine others (the names of which are not given here as the text is corrupt).

The foregoing gradations of tribunals did not all exist at all times in ancient and medieval India. One thing is, however, quite clear. There was always a court of the Chief Justice appointed by the ruling power and final appeal lay to the ruler himself. But as regards inferior tribunals usage varied. For example, it appears from a decision of 1742 in which a ruling of king Shiyaji about a Kulkarni vatan is set out that in Shiyaji's time disputes could be taken before three different but inferior tribunals, viz. the got (i. e. the assembly of castemen) which is somewhat like the kula tribunal of the smrtis, or before arbitrators hailing from a place other than where the dispute took place or before the officers, balutedars and chief men of several villages round about. 385

Manu (VIII. 23) prescribes that the king fully dressed and with an undisturbed mind, after taking his seat in the Hall of Justice, should perform obeisance to the gods, the guardians of the (eight) quarters (Indra and others, as specified in Manu VII 4) and should then commence the work of looking into the legal business. The transaction of legal business has four stages (from the king's or judge's point of view) viz. first receiving information from a person, then finding out under what title of law (vyavahārapada) the information falls, then consideration of the pleadings of the parties and the evidence

<sup>384.</sup> शास्त्राणि वर्णधर्मास्तु शक्नुतीनां च भूपति:। व्यवहारस्वरूपं च ज्ञारवा तस्तर्वमा-चरेत् ॥ हारीत in स्मृतिच॰ II. p. 29, परा. मा. III. p. 46, स. वि. p. 74; प्रकृतप: पितामहेन दर्शिताः । रजकश्चर्यकारश्च नदी बरुद्ध एव स । केवर्तकश्च विश्लेषो स्लेच्छभिस्रो तथैव च। ... एताः प्रकृतयः प्रोक्ता अष्टादश मनीविभिः । वर्णानामाश्रमाणां च सर्वदा त पहि: स्थिता: । स्मृतिच॰ II. p. 29, परा. मा. III. p. 46.

<sup>385.</sup> Vide 'Vatanpatrem, Nivadapatrem' edited by Messrs Mavii an Parasnis (1909 A. D.) in Marathi p. 12 at p. 18 'सदरह दोषांच्या तकारिश मनास आपून दोघा बादियांस म्हटलें कीं तुम्ही गोतास राजी असाल तर गोतास पाठवं अगर परस्थळास राजी असाल तर परस्थळास पाठवं अगर हमजाई गावीचे बोकदम व मोखतेसर व मोजे मजकूरके मोकदंग व बाबा बलुते बांसी राजी अलाल तर स्वांचे गोहीवकन मंत्रसुफी मसन जे गोडी तुम्हांस मानली ते सांवर्णः '

led by them and lastly the decision. When a litigant comes before the court at a proper time (i. e. when the court is sitting) and makes his bow, he (the king or judge) should 387 address him as follows:—"What is your business? What is the injury done to you? Don't be afraid, speak out, man! By whom, when, where and why (was the injury caused)? When thus asked whatever he replies should be considered by (the judge) with the sabhyas and brāhmaṇas and if the matter be legally entertainable he (the judge) should deliver the seal (sealed order) to the plaintiff or order the bailiff to summon (the defendant)". These observations are made by Kāt. (86-88). Whatever a man, being excited by one of the emotions of love (or anger or greed), says before the court, should be first written down on a board or the like by the scribe (Nār. 386 II. 18).

Very elaborate rules are laid down about the summoning of the defendant or accused by Nār. (I. 52-54), Bṛ, Kāt. (96-100), Śukra (IV. 5·102-106) and others. A few of the rules are set out below. The first person to be summoned is the one against whom a complaint based on suspicion or truth is made by the plaintiff or complainant. But other persons may be called as defendants 389 either when the person proceeded against by the plaintiff puts forward another as liable to plaintiff's claim or makes another liable along with himself or when another person is accepted by the plaintiff (on behalf of another who is a minor &c.) or (acc. to the Madanaratna) another person himself comes forward (as defendant). The king should not require the personal appearance of the following persons: the diseased, minors, very old (beyond 70), one in a calamity, one engaged in some

<sup>386.</sup> आमम: मधर्म कार्यो व्यवहारपर्व ततः । चिकित्सा निर्णयश्चेत्र दर्शनं स्याञ्चतु-विधम् ॥ नारतः (I. 36). For explanation, vide स्मृतिच॰ II. p. 29, स. वि. p. 75.

<sup>387.</sup> काले कार्यार्थनं पुच्छोत्यातं पुरतः स्थितम्। किं कार्यं का च त पीडा मा भेषी-बंहि मानव ॥ केन कास्मिन्कदा कस्माख्च्छेद्दं सभागतम् । एवं पृष्टः स पद्तृपात् तत्सभ्ये-बाह्मणैः सह । विसृत्य कार्यं न्यार्यं चेदाह्मानार्थमतः परम् । सुद्रां वा निक्षिपेचित्सन्पुक्षं वा समादिकोत् ॥ कात्या. q. by मिता. on या. II. 5, परा. मा. III. 52 and 55, स्मृतिच॰ II. pp. 31, 32. The words किं कार्यं refer to a civil dispute and का च ते पीडा to a criminal dispute (हिंसामुल).

<sup>388.</sup> शमादीनां यदेकेन कोपितः करणं बदेत्। तदादौ तु लिखेश्सर्व वादिनः फल-कादितु ॥ नारद् (II. 18).

<sup>389.</sup> अधिकारोभियुक्तस्य नेतरस्यास्त्यसङ्गतेः। इतरोप्यभियुक्तेन प्रतिरोधीकृतो मतः। समिपितोथिना योग्यः परो धर्माधिकारिणि। प्रतिवादी स विज्ञेयः प्रतिपक्षश्च यः स्वयम् ॥ कास्या. quoted by अपरार्क p. 639 (reads प्रक्रितोधिकृतो मतः), स्तुतिक् II. p. 32, स वि. p. 80.

religious rite, one who would suffer irreparable loss by coming. one in misfortune (such as the death or disappearance of a dear relative), one engaged in the king's business or in a (religious) festival, one intoxicated, a lunatic, one distressed, a servant, a woman<sup>390</sup> who is young and whose family is in straitened circumstances or who is of good family or who is recently delivered, a maiden who is of a higher caste than that of the complainant. Nar. (I. 53) prescribes that cowherds when it is the season for taking cows for grazing, agriculturists in the sowing season, artisans actually engaged in work and soldiers engaged 390 in war should not be summoned to appear in person, while so engaged. In these cases some one on their behalf should be summoned as a representative. But it is provided that even these persons may be summoned with proper safeguards in important cases or grave charges, such as the killing of human beings, theft, rape, eating forbidden food, counterfeiting coins, high treason &c. But women who by their earnings support their families, unchaste women, prostitutes, women without family and women excommunicated for grave sins may be summoned to appear personally 391. A person who is summoned and is able to appear but does not appear in person was to be fined according to the value or importance of the subject matter of dispute e.g. in slight causes fifty (copper) panas, two hundred at least in the cases of middling value and 500 panas at least in heavy causes (vide Kat. 100-101 quoted by Sm. C. II. p 34, Apararka p. 607.) After taking the fine and waiting for 30 days or a month and a half the king may give a judgment in favour of the plaintiff, due to defendant's default. But if the defendant does come after that time, the suit may be restored and proceeded with. 392 But when there is an invasion by an enemy or a famine or an epidemic or disease the king should not impose a fine, but send a second summons. In the case of those who are exempted from personal appearance (as above) their relatives (son, father &c.) or some other person

<sup>390.</sup> Compare sec. 132 of the Indian Civil Pro. Code (Act V of 1908) for exemption of certain women from personal appearance.

<sup>390</sup> a. Compare the Indian Soldiers (Litigation) Act (IV of 1925).

<sup>391.</sup> Vide Mit. on Yāj. II. 5 (for quotations about most of these rules), Aparārka p. 606, Par. M. III. p. 51, Vyavahāra-mayūkha pp. 9-10.

<sup>392.</sup> एवं त्ण्डमात्।य त्रिंशद्वात्राद्ध्वे त्रिपक्षाद्वाद्शवन्धार्थे (त्रिपक्षाद्वा दृशवन्धं?) यहीरवा द्यानिमिमित्तज्ञयपत्रं वृद्यात्। एवं कृते यदि पतिवाद्यागच्छति पुत्रदिष व्यवहारदर्शनं कर्तव्यमिति। स्य. नि. p. 29.

appointed by them (such as a pupil, servant &c.) or one who can be recognised as their agent may be allowed to appear. 392a But no representative was allowed in serious charges cited above (vide Kat. 93-95 g. by Apararka p. 639, Sm. C. II, p. 34). If a father, brother, a friend, or a relative appears before the court for the real litigant, the law-suit may be proceeded with (Pitamaha). Whoever carries on anything through another by appointing him to that task should be understood to have done it himself and the business transacted by such a representative or agent cannot be annulled. If a person who is not a brother nor father nor son nor appointed to represent another prosecutes a lawsuit for another, he is liable to be fined 393. As the king was supposed to be the guardian of a minor's wealth, it appears from this that a king could have appointed a guardian for the suit when a minor was concerned. The above provisions show that maintenance and champerty were not encouraged by ancient Hindu lawyers.

An interesting question arises whether lawyers as an institution existed in ancient India. The answer must be that so far as the smrtis are concerned, there is nothing to show that any class of persons whose profession was the same as that of modern counsel, solicitors or legal practitioners and who were regulated by the State existed. This does not preclude the idea that persons well-versed in the law of the smrtis and the procedure of the courts were appeinted (nigulata) to represent a party and place his case before the court. The procedure prescribed by Nār, Bṛ. and Kāt. reaches a very high level of technicalities and skilled help must often have been required in litigation. In the com. of Asahāya as edited by Kalyāṇabhatṭa on Nār. (ṛṇādāṇa 4) there is an instructive story from which it appears that persons who had studied the smṛtis helped parties in return for a monetary consideration to raise contentions

<sup>392</sup> a, कुलब्रीबालकोन्मसज्ज्ञार्तानां च बान्धवाः । पूर्ववादोत्तरे कुर्युनियुक्तो भृतक-स्तथा ॥ q. by विवादचन्द्र p. 89, व्यवः त. p.201; अप्रगत्भज्ञद्वोन्मसन्द्रद्धश्चीवालरोगिणाम्। पूर्वोत्तरं वदेव्यन्धुनियुक्तोऽन्योधवा नरः। कृष्टस्पति q. by स्मृतिचः II. p. 33, स्य. प्र. p. 40; दासाः कर्मकराः शिष्या नियुक्ता बान्धवास्तथा । वादिनो न च दण्ड्याः स्युर्यस्य-तोऽन्यः स दण्डमाक् ॥ कास्याः quoted by अपरार्त्त p. 639.

<sup>393.</sup> पिता आता सुहुआपि वन्धुः सम्बधिनोपि वा । यदि कुर्युक्षपस्थानं वादं तश्र प्रवर्तयेत् ॥ यः कश्चित्कारयेर्त्कि जिल्ले योगाधेन केनजित् । तत्तेनैय कुतं क्रेयमिनवर्थे हि तत् स्मृतम् ॥ पितामह in स्मृतिज्ञ II. p. 32; these are श्लुक्त IV 5. 112-113; यो पस्यार्थे विषद्ते तयोर्जयपराजयो । यो न आता न च पिता न पुत्रो न नियोगकृत् । यरार्थवाही दण्ड्यः स्याद् व्यवहारेपि विज्ञवन् ॥ नारद् (II. 22-23). This is श्लुक्त IV. 5. 118.

before the court. But there also the helper comes forward saying that he is a very old friend of the family and has been appointed by the party to represent him. So he corresponded to what is called a recognized agent in the Indian Civil Pro-Code, Order III. r. 2 (Act V of 1908). In Sukra IV. 5, 114-117 some important rules are given:394 the person who is appointed to represent a party should get as his wages 1/16, 1/20, 1/40, 1/80 or 1/160 part of the amount in dispute, that the wages become less and less as the claim in dispute becomes higher or if several persons employ one representative; one who knows dharmasastra and the procedure of law-suits should be appointed as representative and not any one who is deficient in these; if the representative takes wages without knowing these he should be punished by the king. A representative is to be appointed by the party and not by the king at his will; if the representative allows the matter entrusted to him to fail owing to his greed he is liable to be fined 395. In the 'Questions of Milinda' (S. B.

<sup>394.</sup> नियोगि (जि?) तस्यापि भूतिं विवादात् वोडशांशिकीम् । विशारपंशां तद्वर्धां वा तद्वर्धां च तद्वर्धां च तद्वर्धां च तद्वर्धां च व्याप्तिकं कार्यं हीना हीना भृतिस्त्वा । यदि चहुनियोगी स्याद्वन्यधा तस्य पोषणम् ॥ धर्मज्ञो ग्यवहारज्ञो नियोक्तग्योऽन्यधा च डि । अन्यधा भृति गृह्वन्तं दण्डयेच्च नियोगिनम् ॥ कार्यो नित्यो नियोगी न त्येण स्वमनीवया । लोभेन त्यन्यधा कुर्वन् नियोगी इण्डमहीति ॥ ज्ञुक्त IV. 5. 114-117. The words भृति गृह्वन्तं present a difficulty. Probably there is a compound of भृति with गृह्वन्तम् .

<sup>395.</sup> The story in the com, on Nar, is as follows; In Pataliputra (modern Pātnā) a brāhmana named Śridhara acquired with great trouble a fortune and lent to a trader named Devadhara ten thousand drammas at the rate of 2 per cent per month. When one month passed Devadhara paid as interest 200 drammas. When the 2nd month was running, Devadhara died of high fever, his son died of cholera and only the great-grandson of Devadhara, by name Mahidhara, remained. He was a very young man addicted to gambling and other vices. His property was taken under their protection by his maternal uncles. They were advised by a brahmana who had a smattering of smrti lore and was called Smartadurdhara 'Don't pay even a rupee to the creditor Śridhara. I shall save you even in Court by citing appropriate texts.' The uncles replied 'if you save us, we shall give you a thousand drammas as a reward'. When the 2nd month passed (from the date of borrowing), Sridhara called upon the uncles to pay 200 drammas as interest for the 2nd month. They replied 'You cannot claim even the principal (from the great-grandson of the original borrower), much less interest'. Smartadurdhara, the legal adviser of the uncles, said "Narada declares (rnadana 4) 'grandsons should pay the debts of the grandfather; that (debt) ceases from the fourth'. On hearing this Sridhara was stunned. but gathering his wits filed a suit in the court and had summonses issued

E. vol. 36 p. 238) there is a passage about certain bhikkhus in the 'city of Righteousness' (dhummanagara) who are styled 'dhammāpanikas' (dealers in dharma) and are described as follows: '(Bhikkhus), who in the spirit and the letter, in its arguments and explanations, its reasons and examples teach and repeat, utter forth and recapitulate the ninefold word of the Buddha; such bhikkhus are called, O king, lawyers in the blessed one's city of Righteousness' and on p. 239 there are 'dhammasetthino' (bankers of dharma), which word reminds us of the sresthin in the Mrcchakatika. The dhammapanikas probably correspond to such lawyers as Smartadurdhara mentioned above. The rules of Sukra make a near approach to the modern institution of the Bar and the fees prescribed by Sukra are similar to those allowed by the Bombay Regulation II of 1827 and by Schedule III to the Bombay Pleaders' Act (Bombay Act XVII of 1920). The first legislative enactment in India to deal with lawyers for representing parties passed by the British Government was the Bengal Regulation VII of 1793 which defined the privileges, the fees (five per cent up to 1000 and then on a sliding scale) and responsibilities of vakeels (which word originally means 'agent').

The plaintiff may put under restraint till the approach of the summoner (the bailiff) by the king's order the defendant, who does not stand up to meet the claim (i.e. is about to abscond or may abscond) that is to be investigated (or when the plaintiff spoke to him about the claim before coming to court) and

## (Continued from the last page)

to Mahidhara, great-grandson of Devadhara, and his uncles. Sureties were taken from both sides. The uncles were asked (by the court) 'why don't you pay the interest to Sridhara'? They appointed as their representative Smartadurdhara, who said that he and his ancestors were friends of the family of Mahidhara and so he addressed the court 'I rely on Narada's words (quoted above), and Mahidhara being the fourth from Devadhara (including the latter) is not liable to pay'. Bhatta Smartasekhara laughed at this and said 'Smartadurdhara, you are not deeply learned in the smrti texts nor have you studied glosses thereon. The whole of the debt of 10000 drammas lent by Śridhara is still due from Mahidhara, as he is the great-grandson of the borrower, as three male descendants of the borrower are liable to pay the ancestor's debt and as Narada means only this that the son of the greatgrandson (who is the fourth from the borrower, excluding the latter from computation) is not liable to pay the debt of his great-great-grand-father ' and the learned speaker charged him with having been promised a gratification, Smartadurdhara and his proteges lost the case.

who disregards the words of the claimant. This is called asedha which is explained by the Mit. on Yaj. II. 5 as restraint under the king's order. It is of four kinds viz. restraint as to (sthāna) place (e. g. you are not to go elsewhere from your house or a temple), as to time (e.g. you must present yourself on the 5th of a certain month), restraint from going on (pravāsa) a journey (till the suit is decided) and restraint from doing certain actions (e.g. you are not to sell certain property or to plough a certain field till the disposal of the suit) 396. The rules about asedha are laid down by Nar. (I. 47-54), Br. (q, by V. P. p. 42, Sm. C. II. pp. 30-31), Kāt. 103-110 (all quoted by V. P. pp. 41-42, Sm. C. II. pp. 30-31). Nar. (I. 54) states that those persons whose personal appearance is dispensed with as stated above are not to be subjected to asedha. Narada provides that he who disregards the prohibitory order (asedha) of the court should be punished and that he who obtains a restraint order against a person that should not have been thus proceeded against should also be punished. Acc. to Kat. that man who restrains the defendant so as to prevent him from exercising his limbs or from talking or breathing freely should be punished and not the defendant if he breaks such restraint. A defendant would not be liable to be fined, if he disregards a restraint order which ties him down to a river ford, or to a forest, to a bad place (infested by thieves and tigers) or at the time of an invasion (Nar. 1.49). There is a provision which looks like one for the appointment of a Receiver in modern times. Kat. (120) says' A king should not allow a litigant to proceed if the litigant retains the property or money which he has (been shown to have) seized; it should be delivered over to the opposing litigant (if he be trustworthy) or it may be kept with a third person (as receiver for the successful party) 297. When the defendant comes on being summoned, he and the plaintiff are both to be placed before the judges (Pitamaha q. in Sm. C. II, p. 34). Then a surety is to be taken from both who would be capable of carrying and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and t

<sup>396.</sup> It should be noted that these provisions about ascala are analogous to those about attachment or arrest before judgment (section 94 and Order 38 of the Indian Civil Pro. Code of 1908) and temporary injunction (Order 39 of the same).

<sup>397.</sup> गृष्टीतग्रहणी न्यायो न प्रवत्यों महीशुजा। तस्य वा तत्समर्ट्य स्वात्स्थारयं वापि परस्य तत्। सात्या. q. in स्मृतिच. II. 5.35, विवाद्चन्द्र p. 94, which explains 'अधिना प्रश्यिसकाज्ञाच्चेद्विचाद्पदमाणीयतं तद्दा यावस्थर्यधिन मध्यस्थे वा न समर्प्यते तावद्विचादो न वृक्ष्यः । गृष्टीतः । गृष्टोतः इति श्रष्टणं विवाद्यदं तत्पृष्टीतं यत्र स गृष्टीतग्रहणः । तस्य प्रश्यस्थं क्ष्यं क्ष्यस्थः क्ष्यं न वा स्थारयाधिनः कते ( इसते ? ) तस्यमर्प्य एषस्य सध्यस्थस्य स्थानं वा स्थारयाधिनः करे

out the decree made by the court i. e. who would be able to pay the amount of fine to the king if the defendant denied the plaintiff's claim or who would be able to pay double the amount of the claim if the plaintiff's claim be found to be false (Yāi. II. 10-11). If any one of the parties cannot offer a surety, then he has to be kept in the custody of the court's bailiff (sadhyapala) and has to pay the daily wages of the bailiff at the end of every 398 day (Kāt. 117 q. by Mit. on Yāj. II. 10). The following persons could not be accepted as sureties (Kāt. 114-116 q. by Mit. on Yāj, II. 57): 'the master (in the case of a party being a servant), an enemy, one authorised by the master, one arrested, one fined, one accused of grave sins or offences, one who is a co-sharer in family property, a friend, one who is a perpetual student, one who is appointed to do the king's business, ascetics, one who would not be able to pay the amount decreed and the fine to the king, one whose father is living, one who incites the party for whom surety is demanded, one whose antecedents are unknown.' When a person (of any caste) is kept guarded for want of a surety he is not to be prevented from doing necessary and obligatory acts (bath, sandhyā worship &c.) and if he runs away from the guard he should be fined eight panas (Kat. 119 g. in Par. M. III. 58).

When the defendant comes before the court, the information at first given by the plaintiff is to be written down accurately in his presence together with the year, month, fortnight, day, names (of parties), caste &c. (Yāj. II. 6). When the aggrieved party first comes to the court, all that is taken down is the matter in dispute (i.e. the draft of the plaint); when the defendant comes, the plaint is written down with all details (including the grievance as stated in the beginning), 399 The plaint is called by various names in Sanskrit viz. pakṣa, bhāsā. pratijnā (Mit. on Yāj. II. 6). Sometimes the word 'pūrvapaksa' is used for paksa (as in Kāt. 131, Nār. II. 1). prativadin generally mean the plaintiff and the defendant, though vadin sometimes means 'a litigant' (either the plaintiff or defendant). 'Arthin' (one who seeks the assistance of the court) and abhiyoktr (attacker) are synonyms of vadin, and pratuarthin and abhiyukta (attacked) are synonyms of prativadin.

<sup>398.</sup> अध चेत्प्रतिभूनोस्ति कार्ययोग्यस्तु वादिनः। स रक्षितो विनस्यान्ते दृषाव्भुत्याय वेतनम् ॥ कारया, quoted by मिताः on या. II. 10 and V. P. p. 44.

<sup>399.</sup> आवेदनसमये कार्यमात्रं लिखितं प्रत्यधिनोऽग्रतः समामासादिविशिष्टं लिख्यते इति विशेषः । मादा प्रतिज्ञा यक्ष इति नार्थान्त्वत्र । मिता, on या. 11, 6.

(130-131) says that the judge 400 should have the plaint written down on a board (or on the ground) with a piece of chalk as narrated naturally by the claimant and then on a leaf (palm leaf or bark or paper ) when it is corrected (after the defendant appears) and that the plaintiff may delete some matters from the original (draft of) plaint and may fill in gaps and that such amendments may be made in the draft till the plaint is finally settled. 401 It appears from the Vyavahāratattva (p. 205) that the pleadings (the plaint and the reply) could be written down in Sanskrit or in the vernacular of the parties if they were ignorant. The Mrcchakatika (Act IX) shows how the presiding judge asks the śresthin and kāvastha to write down the words 'not by me' as the complaint of the Sakāra when the latter averred that Vasantasonā was killed by Cārudatta and not by himself. The plaint could be amended till the filing of the reply 402 (Nar. U. 7). Elaborate rules are laid down about the contents of the plaint by many writers from Kautilya (III. 1) downwards. Kaut. 403 states that in the plaint should be entered the year, season, month, fortnight, day, the documents (to be relied upon). the court (in which the plaint is lodged), the (amount of) debt (or other money due ) and the country, village, caste, family, names and occupations of the plaintiff and defendant together with the relationship in which they stood to each other. Kāt. (127-128 q. by Mit. on Yāj. II. 6 and Aparārka p. 608) requires that in suits about immoveable property, ten details should be recorded in the plaint viz. the country, the place (town or village in which the property is situated), situation (boundaries or the figure such as a square &c.), the caste (of both parties), names,

<sup>400.</sup> अधिकान् ज्ञोधयेद्धीनन्यांश्च प्रतिपूर्वत् । भूमी निवेज्ञयेत्तावद्यावत् पक्षः प्रतिनितः ॥ पूर्वदक्षं स्वभावीक्तं प्राह्विवाकोऽभिलेखयत् । पाण्डुलेखेन फलके ततः पत्रे विज्ञोधितम्॥ कारयाः q. the first by विश्वकत् on या. II. 6, the 2nd. by मिता॰ on या. II. 6 and both by अपरार्क p. 611, परा. मा. III. pp. 65-67.

<sup>401.</sup> शोधयेरपूर्ववादं तु यावक्रोत्तरदर्शनम् । अवष्टम्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं भवेत् ॥ नारद् प् by मिता॰ on याः II. 6; एतश्च संस्कृतदेशभाषान्यतरेण यथाबीधं वक्तःयं छेरुयं वा। मूर्खाणामपि वादिप्रतिवादितादर्शनात् । अत एवाध्यापनेपि तथोक्तं विष्णुधर्मोत्तरे । संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्येयः शिष्यमञ्जूष्यतः । देशभाषाद्यपायैश्व बोधयेरस ग्रुडः स्मृतः ॥ व्यवहारतस्य p. 205.

<sup>402.</sup> Under the Civil Pro. Code, Order VI. r. 17 (Act V of 1908) the plaint may be allowed to be amended at any stage of the suit. The ancient Indian rule was somewhat stricter.

<sup>403.</sup> शंवरसरद्वृतं मासं पक्षं दिवसं करणमधिकरणद्वणं वेदकावेदकयोः कृतसमर्था-बस्थयोर्देशग्रामजातिगोत्रनामकर्माणि खाभिलिख्य वादिमतिवादिमश्चानर्थानुपूर्व्यक्तिवेदायत् । सर्थशाद्ध 111. 1.

the dwelling place (of the parties), the measure (so many minutanas &c.), the name of the field, (names of) the father, grandfather and great-grand-father, mention of the former kings. Kāt. 124-126, Br. (q. in Sm. C. p. 36 and V. M. p. 294) give further details, which are passed over for want of space. All the details enumerated above need not occur in every plaint, but the necessary ones must be stated according to the facts of each case 404.

These rules about the contents of plaints are very similar to those in the Indian Civil Pro. Code, Order VII rules 1-5.

In modern India no suit or appeal can be filed unless the plaintiff or appellant pays substantial court-fees (Rs. 7½ per cent upto Rs. 1000 and 5 per cent for higher claims up to 5000 and so on at reduced rates as the claim rises). It is interesting to see how the litigants in ancient India fared in this respect. appears that in disputes of a criminal nature no court fees had to be paid in ancient India. The person found guilty had to pay to the king the fine declared in the Smrtis for offences or awarded by the Court. As regards civil disputes also nothing had to be paid at the inception of the suit. Certain rules are prescribed by Kaut. (III. 1), Yāj., Visnudharmasūtra, Nār. and others about payments to the king after the suit is decided, which payments may be regarded as in the nature of court fees. Yaj. II. 42 and Visnudharmasutra VI. 20-21 state that in the case of suits for the recovery of debts the debtor who admitted that he was a debtor (but did not pay the creditor) should be made to pay to the king 10 per cent on the amount decreed and the successful creditor should pay five per cent out of the amount decreed (as bhrti, compensation or court fee)405. When the debtor denies the fact of debt altogether and the creditor succeeds in establishing it, the debtor had to pay the amount decreed to the creditor and an equal amount to the king as fine; but if the plaintiff turns out to be a false claimant (i. e. the relationship and the amount of the debt are not proved) he had to pay to the king as fine twice as much as the amount claimed by him (Yaj. II. 11). Nar. also (IV. 132) says 406 that a debtor, who is able to repay a debt but does not

<sup>404.</sup> येबां सध्ये यानि साधकवाधकप्रमाणोपन्यासोपयोगीनि यत्र भवन्ति तत्र तान्येव हेस्स्यानि न सर्वाणि प्रयोजनाभावात् । अपरार्कः p. 608.

<sup>405.</sup> उत्तमर्णश्चेत्राजानमियात्तिक्षभाषितोऽधमणो राज्ञे धनदृशभागसीमतं दण्हं दृष्यात् प्राप्तार्पश्चोत्तमणो विशतितममंशव । विष्णुधर्मषुत्र VI. 20-21.

<sup>406.</sup> ऋणिक: संधमी यस्तु दौरात्म्याच मयच्छति। राङ्गा वृाययितःयः स्याद् गृहीत्वा पद्मकं शतम् ॥ नारव् IV. 132. The व्या मयूल p. 182 reads गृहीत्वां तु विंशकम् (i. c. 20 per cent).

do so through wickedness or malice, should be made to pay the debt after recovering five per cent from the debtor. The Sm. C. II. p. 121 says that this applies to a case where the debtor admits his liability to the plaintiff. Manu VIII 139 gives milder rules: 'if a debtor admits before the Court that he is a debtor, then he has to pay a fine equal to five per cent on the amount decreed, but if he denied the fact of debt altogether, then he has to pay as fine ten per cent'. Manu VIII. 59 which prescribes a fine twice of that amount which the debtor falsely denies or which the creditor falsely claims contains a somewhat different rule (which Medhātithi says applies where parties are guilty of downright fraud, while VIII. 139 applies where there is negligence or loss of memory &c.). In suits other than for debts such fines are also prescribed e. g. in Yāj. II. 26 for one who misappropriates a pledge, II. 33, II. 188 (for breach of the rules of guilds and other groups), Yāj. II. 171 (where a person claiming to be the owner of lost goods and failing to prove his ownership of them was fined panca-bandha i. e. a fifth part of the price of the goods). Kaut, prescribes 407 that when a party is guilty of contradictory pleadings, or does not cite witnesses though saying he has witnesses and is defeated for these and similar reasons he has to pay a fine of 20 per cent of the claim and 10 per cent only if he relied on his own deposition (and called no witnesses) and further the defeated party has to pay the costs viz. the wages of the bailiff and of the subsistence allowance of witnesses. Therefore it may be said that in ancient times Indian litigants had an easy time, while in modern times litigation is often ruinous, what with the heavy court fees to be paid in several courts, the fees of legal practitioners and the expenses of witnesses and the delay of years 408. The remark of Dr. Hart (in 'Way to justice' p. 17) is as applicable to modern India as to England 'the plain truth is that the justice of the courts is unattainable by some citizens through want of the necessary financial resources; while in the case

<sup>407.</sup> परोक्तदण्डः पञ्चयन्धः स्वयंवादिदण्डो ह्रायन्धः । पुरुषभृतिरष्टाङ्गः । पथि-भक्तमर्थविशेषतः । तदुभवं नियम्यो दृषात् । अर्थशास्त्र III. 1.

<sup>408.</sup> In modern times a plaint or memorandum of appeal is to be rejected if not properly stamped. Vide Order VII. r. 11 of the Indian Civil Pro. Code. The Peshva's Government appears to have taken one-fourth or one-fifth from the party whose claim for partition or for recovery of debt succeeded. Vide 'Peshwa's Diaries' ed. by Rao Bahadur Wad, vol. 2 pp. 132, 146, 163.

of many others it is not worth having at the cost which it involves'.

In one of his most famous soliloquies Shakespeare (in Hamlet III. 1 'Oppressor's wrong, the proud mans's contumely. the pangs of despised love, the law's delays') enumerates law's delays among the principal evils of human life. In modern India as in England 409 before 1873 delay in the decision of causes is a crying evil. In the rough and ready methods of administering justice in ancient India care seems to have been bestowed on disposing of cases as quickly as possible. The story of king Nrga who caused delay has already been referred to (p. 243), Kaut. (III. 1) states that if the plaintiff, after the defendant files his answer, does not on the same day begin to support his case (by evidence) he would be declared to be defeated, since the plaintiff comes to court after determining the strength of his case, but the defendant does not do so (he is dragged to the court); that the defendant may be allowed an adjournment of three or seven days for his defence; if he is not ready with his defence within that time he may be punished with a fine ranging from 3 to 12 panas; if he does not answer even after three fortnights he shall be punished with fine for parokta (viz. pañcabandha or duiabandha as stated above in note 407) and the plaintiff's claim would be recovered from the property of the defendant. A similar rule is laid down in Manu VIII, 58. Yāi. II. 12 prescribes that disputes relating to sālusa (killing by poison or weapon), theft, abuse, assault, cows, charges of grave sins and women (about the chastity of all women and about ownership in the case of female slaves), the defendant has to make his defence at once, and that in other cases time may be granted at the discretion of the court. Nar. I. 45 is to the same effect. Nar. I. 44 holds that adjournments may be granted in suits about debts and the like for finding out the truth as such disputes are complicated and as memory is weak. Pitāmaha (q. in Sm. C. II. p. 42) says that adjournments may be granted in disputes about deposits, sealed deposits, gifts, partnerships, transgression of conventions and partition of heritage. Gautama XIII. 28 speaks in general terms of an adjournment for one year, when the defendant does not remember the transaction, but prescribes immediate trial in

<sup>409.</sup> For the enormous delay in the disposal of even simple proceedings or Bills in Chancery in England, vide Holdsworth's 'History of English Law' (1926) Vol. IX, pp. 374-375 and 433-435,

disputes about kine, women and children or when the matter is urgent i. e. where loss or abandonment of the thing will be the result of delay (Gaut. XIII. 29-30). Brhaspati allows time even to the plaintiff if he is not able to put forward his case owing to his immaturity or lack of boldness. 410 Kat. (145-158 quoted by Apararka p. 619, Sm. C. II. p. 42, Par. M. III. pp. 69-72) contains elaborate rules about adjournments. He says that according to the importance or otherwise of the dispute, one, three, five, or seven days may be allowed to the defendant to make his defence in disputes about debts, according as the debt was contracted three months ago or 6, 12, 20 or 30 years ago; that even more than a year may be allowed if the defendant is an idiot or lunatic or is suffering from disease or if the subject of dispute or the witnesses are in a foreign country: that more adjournments than one may be granted in such cases; that according to Brhaspati in disputes about immoveable property also no adjournments should be granted; that if the act of God (daiva) or the king prevents the defendant from making his defence he should not be declared defeated, but time should be granted to him to prove this. It is clear that with the advance of time adjournments became longer and more frequent in Kat. compared with the rigid rules of Kaut. Kat. and Sukra (IV. 5. 167, 209) contain the last word on this point. According to them delay in deciding causes is tantamount 411 to denial of justice (dharmavyāpatti, lit. death of Justice).

The sequence of stages in a law-suit is as follows: first the plaintiff makes his averments, then the defendant makes his reply; when both have finished, the members of the court speak (or deliberate among themselves) and after them (speaks) the judge (Kāt. 121 g. by Aparārka p. 611, Par. M. III. p. 58). The four stages ( $p\bar{a}das$ ) of a law-suit, acc. to Yāj. II. 6-8, and

<sup>410.</sup> ऋणोपनिधिनिक्षेपदानसंभूयकर्मणाम् । समये द्वायभागे च कालः कार्यः प्रय-श्वतः ॥ पितामह q. in स्मृतिच । II. p. 42; अभियोक्ताऽपगत्भस्वाव् वक्तुं नोत्सहते यदि । तस्य कालः प्रदातव्यः कार्यशक्षस्यत्रस्थतः ॥ बृहस्पति q. in स्मृतिच । II. p. 40, अपरार्क p. 611.

<sup>411.</sup> व कालहरणं कार्यं राज्ञा साधनदर्शने । महान् द्वोषो अवेत्कालाइ धर्मध्यापित-लक्षणः ॥ द्वाद्योद्यानुस्त्यं तु कालं साधनदर्शने । उपाधि वा समीक्ष्येव दैवराजकृषं सदा ॥ द्वाक्ष IV. 5. 167 and 209. The first is almost the same as Kāt. 339 (q. in स्मृतिच II. p. 92, ध्य. मा. p. 306, स. वि. p. 148, which read साक्षिप्रभाषणे and धर्मध्यावृत्ति )

Br. are named 112 bhāṣāpāda (the plaint), uttarapāda (the reply), kriyāpāda (the adducing of evidence), sādhyasiddhi 413 or nirņaya (the decision); while Kat. 31 states them as puryapaksa, uttara, pratyākalita and kriyā, Pratyākalita means 'discussion or consideration among the sablugus about the burden of proof' (vide p. 260 n. 337). If several persons come simultaneously with complaints or plaints, then the order of taking up the cases is regulated by the name of the plaintiffs i. e. the suit of a brahmana is first taken up (Manu VIII, 24). Kaut, I. 19 states 411 that the causes of temples (or idols), ascetics, heretics, brahmanas learned in the vedas, about cattle and sacred places, of minors, of the aged, of those afflicted with disease or misfortunes, of the helpless and of women are to be looked into in the order enumerated or according to the importance of the causes or their urgency. Kāt. (122 q. in Sm. C. II. p. 35, Par. M. III. p. 59) says that preference should be given to that litigant whose injury is greater or whose cause is more important than those of the Kaut, III. 20 went 415 so far as to say that judges should look into the causes of idols (or temples), brāhmaņas, persons performing austerities, women, minors, the old, the diseased, the helpless, even if they did not come forward to complain nor should judges put forward the excuses of time (i.e. the long delay in taking cognisance of their causes), place, or (long) enjoyment (of their opponents).

Lengthy quotations and illustrations are cited in the commentaries and digests about the requirements of a good plaint. They are all passed over. They well illustrate the *penchant* of ancient Indian writers for divisions, sub-divisions and subtle distinctions.

Kāt. (136 quoted by Aparārka p. 609) specifies several reasons which make a plaint unacceptable viz. one that lacks

<sup>412.</sup> पूर्वपक्षः स्मृतः पादां द्वितीयस्तुत्तरस्तथा । क्रियापाद्स्तथा वाच्यश्चतुर्थो निर्णय-स्तथा ॥ शृह • q. by अपरार्क p. 616; पूर्वपक्षश्चोत्तरं च प्रत्याकलितमेव च । क्रियापाद्श्व तेनायं चतुष्पात्तसद्वाहृतः ॥ कात्या q. by अपरार्क p. 616. V. P. p. 44 quotes a verse of Br., where प्रत्याकलित is the 4th पाद.

<sup>413.</sup> अत्र च सिद्धिशब्दोन सम्यानामर्थिपत्यर्थित्रचयज्ञयपराजयावधारणोपायभूतं प्रमाणमस्येदं शास्त्रतः प्रामोतीति विचारकाणां परामर्शः प्रत्याकलितादिशब्द्वचाच्य उच्यते सिद्धिकलत्वात् । अपरार्क p. 616.

<sup>414.</sup> तस्माद्धेवताश्रमपाषण्डश्रोत्त्रियपशुपुण्यस्थानानां बालवृद्धःचाधितव्यसन्यनाधानां स्त्रीणां च क्रमण कार्याणि पद्येत् । कार्यगौरवादात्ययिकवशेन वा । अर्थकास्त्र 1. 19.

<sup>415.</sup> देवनाह्मणतपस्वित्रीमालवृद्धस्याधितानामनाथानामनभिसरतां धर्मस्थाः कार्याणि कुर्युः । न च देशकालभोगच्छलेनातिहरेयुः । अर्थशास्त्र III. 20.

the mention of the time and place ( of the cause of action ), that omits the statement of the material (dravya, which is the subject of dispute ) or the amount thereof and that is wanting in (stating) the extent of the relief claimed, that is opposed (to the interests or usages) of the country, that is prohibited by the king's order, that mixes up several vyavahārapadas. 416 Certain plaints are declared to be vitiated (pakṣābhāsa)417 and not entertainable viz. a plaint that contains an unknown (or imaginary) grievance, that discloses no injury, that contains letters or words making no coherent sense, that states no cause of action, that is incapable of proof or is self-contradictory (Kāt. 140 q. by Mit. on Yāj. II. 6, Par. M. III. 61). Nār. II. 8 also points out the faults (dosas) of a plaint and explains them (11. 9-14). Brhaspati states that there is to be no law-suit between teacher and pupil, father and son, husband and wife, and master and servant. This does not mean that law-suits between these pairs are altogether prohibited but that suits between them are undesirable, that the king or judges should persuade them to desist from proceeding in Court, that if they persist the court has to decide the suits according to the śastra, 418 Manu (VIII. 299-300) prescribing the same punishment as for a thief in cases where a wife, son, slave, servant or brother is beaten for correction more severely than is allowed in the sästras by the husband, father, master, or elder brother respectively conveys by implication that a legal proceeding by these is possible. The smrtis did not encourage disputes based on

<sup>416</sup> If a plaintiff states "the defendant stele my gold, I deposited a thousand drammas with him which he does not return, he sold a cow to me without being its owner", there is a joinder of three vyavahārapadas viz. steya, nikṣcha, asvūmic ikraya. This is not a bad or altogether unacceptable plaint. All that is meant is that the trial of all these cannot be carried on simultaneously, but one after another.

<sup>417.</sup> अप्रसिद्धं निरावाधं निर्धं निष्पयोजनम् । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयत् ॥ कल्यायन quoted by मिता, on या, II. 6 (without name), परा. मा, III. 61. The स्मृतिचः II. 37 ascribes the same verse to बृहस्पति (last pada being पक्षं राजा विवर्जयत्). Vide my notes to Kat. 140 where it is shown how there is a good deal of divergence about the interpretation of this verse.

<sup>418.</sup> गुरुशिवयौ पितापुत्री दम्पती स्वामिभृत्यको । एतेवां समवेतानां स्ववहारी न विद्यते । नारद् acc. to विश्वस्त्य on याज्ञ. II. 5, and बृह. acc. to सङ्नरस्न and स्य. प्र. p. 34. The latter remarks 'तस्मादिदं वस्तनं गुर्वादीनां शिव्यादिभिः सह स्ववहारकरणे लांकद्वये न स्रोय हर निन्दावहत्वादश्चत्र नरकजनकत्वादित्येतत्त्रसमेत्र । राजादिभिस्तु नायस्चितो स्ववहारो लोकद्वयहानिकश्त्वादिते निवार्यमाणा अपि शिव्याद्यो न परितुव्यन्ति सत्त्वातेवां यथाशास्त्रं निर्णयकरणमदोष एष । ; vide also मिता. on या II. 32 for similar words.

flimsy or trumpery grounds. Bṛhaspati<sup>419</sup> says that a plaint that is nirarthaka (i. e. the injury in which is very small or the monetary value involved is negligible) should not be entertained by the king. This is on the principle of de minimis non curat lex (the law does not take account of trifles) also embodied in sec. 95 of the Indian Penal Code.

When the plaint has been finally settled, the defendant should be called on to reply in writing to the plaint in the presence of the plaintiff (Yāj. II. 7, Nār. II. 2). This is called uttara (reply) or pratipakṣa (Nār. II. 2). When time may be given to the defendant for putting in his answer has already been stated above.

The answer of the defendant must possess the following characteristics viz. it must completely meet all the points of the plaint, it must not deviate from the truth, must not employ vague words, must not be self-contradictory, it should not be such as to require further explanation (because of containing words in a foreign tongue or unknown or rarely used words or elliptical or badly arranged sentences). 420 A reply is of four kinds, (1) mithyā (of denial), sampratipatti or satya (confession or admission), kūrana or pratyavaskandana (of special plea or demurrer), prānnyāya or pūrvanyāya (of former judgment or res iudicata). A reply of denial may take four forms (När. II. 5) viz. (1) this (what is affirmed in the plaint) is false, I do not know anything about it. I was not present (when the transaction alleged in the plaint is said to have taken place), I was then not born. 421 The first is a direct denial, the others are implied or indirect. Very strict rules of pleading were evolved by the

<sup>419.</sup> स्वरुपापराधः स्वरुपार्थो निर्द्धक इति स्मृतः । बृहस्पति q. in स. वि p. 87 and स्मृतिचः II. p. 37, which explains तत्र निर्द्धकस्पोदाहरणम् । अहमनेन सस्मितं निर्दािक्षतः मामकी लाक्षानेनापद्वता इति वा ।

<sup>420.</sup> पक्षस्य ग्यापकं सारमसन्दिग्धमनाकुलम् । अग्याख्यागम्यसित्येतदुत्तरं तद्विदो विद्वः॥ quoted by मिता. on या. II. 7, अपराकं p. 612 (ascribes to नारद्), स्मृतिचः II. p. 42 (ascribes to प्रजापति), क्षक IV. 5. 139.

<sup>421.</sup> निश्या संग्रतिपत्तिर्वा प्रत्यवस्कान्द्रमेव वा। प्राक्कन्यायविधिसाध्यं वा उत्तरं स्याञ्चन्तिष्ठिम् ॥ नारत् II. 2; काश्यायन has सत्यं निश्योत्तरं चेव प्रत्यवस्कान्द्रनं तथा । पूर्वन्यान्यविधिश्चैवसुत्तरं स्याञ्चतुर्विधम् ॥ q. in. निता. on या. II. 7. The same is क्रुक्त IV. 5. 144. एतदेनाधर्यनिति के श्विद्धुक्यते। बुद्धकात्यायनः व्यपेता तु क्रिया यत्र क्राभियुक्तेन कितिता। आधर्यं तद्विज्ञानीयात्पूर्वपक्षस्य नान्यथा ॥ व्यवः नि. p. 51 and व्य. मा. p. 307 (reads बाधिका तु किया). आधर्यं is probably derived from अधर (meaning 'lower', 'weak' or 'inferior'). The व्य. मा. reads आधार्य, which appears to be a wrong reading.

time of Kat., who provides (144) that if a statement asserted by the plaintiff in the hearing of the defendant is not traversed by the latter or if the latter remains silent when he should have given a reply, it (should be held by the court that it) is admitted (by the defendant).422 When the defendant declares the truth of the claim made in the plaint that is a reply of Where the defendant accepting as correct the matters (or facts) set out by the plaintiff raises a plea, that is a reply of special plea. 423 The same is designed by some as ādhārya or ādharya (rendering futile) of the plaint. For example, where plaintiff avers that defendant took one hundred rupees and defendant accepts that fact but adds either that he later on returned them or that they were really donated to him, that is a reply of special plea. Where a person though defeated in a (former) proceeding again causes a plaint to be written and is addressed (answered) with the words 'you were formerly defeated', that is a reply of former judgment. That there was a former judgment between the same parties may be proved by citing the judges or arbitrators or by citing other witnesses or by producing the writing itself i. e. the copy of the judgment (Kāt. 172). 424 In a reply of admission there are only two stages of marahara viz. the plaint and the reply; there is no need of proof (so there is no kriyāpāda) and the plaintiff succeeds as a matter of course (and so there is no necessity of a regular iudgment, nirnaya). Kāt. (173-190) states at great length the faults of a reply and also what are not proper replies. The Mit. (on Yaj, II. 7), Apararka pp. 613-614, Sm. C. II. pp. 43-46 and

<sup>422.</sup> आध्यमाणोधिना यत्र यो आधि न विधातित: । दानकालेऽधवा तूर्णी स्थित: सोधोनुमोदित: ॥ कात्या. q. by कृत्यकल्पतक. Compare Order VIII rule 5 of the Civil Pro. Code.

<sup>423.</sup> अर्थिना लेखितो योर्थः प्रत्यर्थी यदि तं तथा। प्रपद्म कारणं व्याह्मस्परस्य स्कन्दनं स्सृतम् ॥ शुक्र IV. 5. 148, नारत् q. by मिता, on या. II. 7; vide कास्यायन 170, q. by भ्य. मा. p. 307 (reads योथिनार्थः समुद्धिः), स्य. प्र. p. 59 (which reads आधर्य भृगुरवाति as the last pāda).

<sup>424.</sup> विभाववामि कुलिकैः साक्षिमिलिखितेन वा। जितकैव मयापं पाक्रपाङ्ग्याय-श्चिमकारकः ॥ कारवायन q. by स्मृतिच॰ II. p. 43 which explains 'कुलिकैरिति प्रकृ-तथ्यवहारद्रश्रृणासुपलक्षणार्धम्', स्य प्र. p. 61. The स्थयः नि. (p. 53) has the following note on this 'ऐम्ब्रस्थाने जितस्य पाङ्ग्न्यायविधिसिद्धौ जयपत्रेणार्हं भावयामीत्येकः कुलस्यवहारे च जयपत्राभावात्-कुल्याः कुलिवेवादेषु विज्ञेयास्तेषि साक्षिणः—इति वचनात् तरेव स्पवहारद्शिभिर्मावयामीति द्वितियः। राज्ञा धर्मासनस्थेन यव्यकृतं तस्वदिशिना। नान्यः साक्षी भवेसन्न सुकृत्वा राज्ञानमीत्वरम् ॥—इति वचनात् साक्ष्यभावासेन राज्ञा भावयामीति तृतीयः॥

other digests quote long passages from Kāt., Br., Hārīta, Vyāsa and others on faults of uttara and illustrate them at length. These have to be omitted for want of space. One of the faults is 'sankara' (mixture or confusion or misjoinder of pleas in defence). For example, if the plaint alleges 'the defendant took gold, a hundred rupees, certain valuable clothes and a quantity of corn and has not returned any of them, 'and the defendant's reply is 'I took the gold, I never took any rupees, the plaintiff donated the clothes to me, as to the corn plaintiff had already filed a suit against me and failed'. Here the reply contains all four varieties, viz. the first is a reply of admission, the 2nd is one of denial, the third is a special plea and the 4th is a plea of former judgment. This is a sankara. But it is not meant that this reply would not be allowed. All that is meant is that, as the burden of proof varies, the adducing of evidence will not be allowed simultaneously, but one after another. Vide Mit. on Yāj. II. 7, Par. M. III. pp. 77-80. These questions are concerned with cases in which several issues arise, the burden of proving some of which lies on the plaintiff and the burden of proving others lies on the defendant. If a defendant does not come forward to give a reply, the king or judge should make him give one by sama (conciliatory words), blieda (threats) and other ways and if he does not give a reply for seven days after that. he may be declared to have been defeated and a decree may be passed against 425 him. Kaut. (III. 1), Yaj. II. 9, Nar. 1, 55. Kāt. (163) state that a defendant cannot 426 raise a counter-claim (pratyabhiyoga) as long as he has not met the attack of the plaintiff, nor should another plaintiff attack a person who is a defendant in a suit already filed, except in the case of abuse and assault, sahasa (death or grievous hurt by a weapon &c.), theft or in a very urgent matter, or in disputes among members of caravans or guilds or in charges of adultery, Yaj. 11, 29 Nar. IV. 93, Sukra IV. 5, 120 say that when a litigant dies while a suit is pending, his son (or other representative) who takes his estate should carry on the litigation or be liable for the claim and the son cannot add his own enjoyment (to make un

<sup>425</sup> उपायैश्वीचमानस्तु न दशाहुत्तरं तु यः । अतिकान्ते सप्तरात्रे जितोऽसौ दात्-महित ॥ वसिष्ठ q. in स्मृतिन्त्र । II. p. 46, परा. मा. III. p. 81, व्य. प्र. p. 56 (reads उभयेश्वीद्यः and दण्डमहिति). This is हारीत acc. to स. वि. p. 99.

<sup>426</sup> अभियुक्ती न प्रत्यभियुक्तीत अन्यन्न कलहसाहससार्थसमवायेभ्यः । न चाभि-युक्तेऽभियोगोस्ति । अर्थकाळ III. 1; अभियुक्तोऽभियाक्तारमभियुक्तीत कहिचित् । अन्यन्न वृण्डपावव्यस्ते यसंग्रहणात्ययात् ॥ कात्या. q. by भ्य. मा. p. 299; should we not read नाभियुक्ती or नाभियुक्तीत !

three generations &c. as required for possession ripening into ownership). 427

There were many grounds on account of which a litigant became what is called hina (a losing party) and some times either had his plaint dismissed or his defence struck out and a decree passed against him or he was simply fined. For example, Nar. II. 33 speaks of five kinds 428 of hina viz. one who changes his statements (or pleading), who does not prosecute his pleading by adducing evidence (i.e. avoids investigation), who does not appear when summoned, who gives no reply, who disappears or runs away when summoned. När. I. 56-61, IL 24 explain some of these and other hina parties. Kat. 202 (q. by Sm. C. II. p. 47) prescribes that the above five should respectively be fined 5, 10 12, 16 and 20 panas. Nar. II. 25 states that in all civil disputes such as those about women, land or debts the litigant does not lose his cause even if he commits a mistake in his statements, but he is liable to fine. This conveys that in disputes arising out of wrath (manyukrta i.e. in criminal matters) a person loses his cause if he is guilty of the above acts and he is prohibited from pursuing the matter again. Kaut. III. 1. Manu VIII. 53-57 contain in almost the same words, certain similar rules, Kaut calling the several actions causes of parokta (defeat). Vide Yäj. 11. 16, Sukra IV. 5. 136, Kat. 191-210 for further details on dismissal for default and cognate matters. In these cases of hinavadans, though a fine was imposed, a retrial could be ordered. When defendant filed his reply and parties joined issue in court. Br. and Kat. say that they should not then be allowed to compromise the dispute privately without the permission of the

<sup>427.</sup> बोभिशुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्यी तशुद्धरेत् । या. II. 29 ; प्रवर्तियश्वा वार्द्ध ह्व वादिनो तु मृती पद्धि । तश्युत्री विवदेत्तच्छी श्रान्यथा तु निवर्तपेत् ॥ श्रुक्त IV. 5. 120.

<sup>428.</sup> अन्यवादी क्रियादेवी नोपस्थाता निरुत्तरः । आहूतप्रप्रहायी च हीनः पञ्चाविधः स्मृतः ॥ नारद्य II. 33.

<sup>429.</sup> पूर्वोत्तरे संनिषिष्टे विचारे संप्रवर्तिते। प्रश्नमं ये मिथो यान्ति द्वाप्यास्ते हिन्नुणं दमम्॥ ... साक्षिसम्यविकल्पस्तु भवेत्तन्नोभयोरिपे। दोलायमानी यो सन्धि हुर्यातां तो विचक्षणो॥ प्रमाणसमता यत्र भेदः शास्त्रचरित्रयोः। तत्र राजाञ्चया सन्धिरुभयोरिपे शस्यते॥ मृह, q. by स्मृतिचः II. p. 49, स. वि. 104, परा. मा. III. pp. 84-85, व्य. म. p. 77; आवेद्य प्रमृतिचः। प्रान्ति ये मिथाः। सर्वे हिन्गुणवृण्ड्याः स्युविप्रलम्भान्द्वपस्य तु॥ कात्याः 210, q. by स्मृतिचः। II. p. 49, परा. मा. III. p. 84, व्य. म. p. 77. the व्य. म. says (p. 77) 'हिन्नुणो तृण्डस्तु पराजयमिमित्तवृण्डापेक्षया न तु विवादास्यदीभृतदृष्यापेक्षया। अञ्चन्यविचादेववव्यादेः। Vide S. B. E. vol. 33 pp. 295-296 verses 10-12 for Br. (Dr. Jolly's tr. of verse 10 is not correct), Compare Order 23 r. 3, of the Indian Civil Pro. Code and sec. 345 of the Criminal Pro. Code for compounding offences).

court: if they did so they were both to pay double of the fine imposed on a defeated party, as they deprived the king of his dues (court fees). But a compromise with the court's permission was allowed when the parties were in doubt as to what the witnesses might say or the sublyas might decide (in such cases it would be wisdom for the parties to compromise) and particularly when the evidence on both sides was evenly balanced or where there was a conflict between the different smrtis and usages.

When the reply had been given the sabhyas had to consider the question about the burden of proof. Br. 430 says 'the sabhyas after considering the nature of the reply should call upon one of the parties that are in court to establish his case '(Sm. C. II. p. 50). What a party sets out to establish is called sādhya and the means whereby the claim (of the litigant) in its entirety is established is called sādhana (Kāt. 213 in V. P. p. 79). Yāj. II. 7 and Nar. II. 27 say that the party (on whom the burden of proof lies) should immediately (after the reply is given) write down the means whereby he proposes to prove his averments. This third stage (pāda) is called kriyā i. e. proof. Sādhya and karya are synonyms, kriya and sadhana also are synonyms (Kāt. in Aparārka p. 616, Vyāsa in Sm. C. II. p. 54). The rules about burden of proof are laid down by Härita (q. in Mit. on Yaj. H. 7, Apararka p. 616). In a reply of denial, the burden of proof is on the plaintiff, in a reply of former judgment or of a special plea, it is on the defendant and in a reply of admission no question of burden of proof arises. Compare also Nār. II. 31. The Mit. on Yāj. II. 80 states another rule that an affirmative proposition has to be proved by him who asserts it (bhāvupratijāāvādina eva kriyā). Yāj. II. 22, Nar. II. 28-29 and IV. 69, Br. (in Sm. C. II. p. 54), and others say that means of proof are two-fold, human and divine, and that documents, witnesses and possession are the human means of proof ( Vas. 16, 10 also ), while the ordeals of balance and others are divine means. Yāj. II. 22, Nār. II. 29, Kāt. 217 expressly state that ordeals are to be resorted to only when none of the human means are possible or available. If one party relies on human means alone and the other offers divine means, the king (or judge ) has to accept human means and not divine; in disputes among men, if there be human means of proof though reaching

<sup>430.</sup> ये द्व तिष्ठान्त करणे तेवां सम्येविभावना । कळियित्वोत्तरं सम्यग्दातभ्येकस्य वादिनः ॥ वृष्ट. in स्युतिकः 11. 50.

(or covering) only a portion (of the allegations in the plaint) then human means should be accepted and not divine ones even though the latter may cover the whole ground (Kat. 218-219 q. by Mit. on Yāj. II. 22). This latter rule is based on the proposition laid down in Yāj. II. 20 and Visnudharmasūtra VI. 22 that when a party totally denies a claim and the opponent establishes by evidence a substantial portion of it, the judge may pass a decree against the denying party for the whole of the claim. This is practically the same as the maxim 'omnia praesumuntur contra spoliatorem'. 431 Therefore the general rule was that the divine mode of proof was to be resorted to only in the absence of any human means of proof. Kāt. 229 (q. by Mit. on Yāj. II. 22, Aparārka p. 629) allows witnesses or ordeals when the dispute is started with reference to sāhasa, assault or abuse and causes that spring from force and Kat. 230 (q. in Sm. C. H. p. 51) provides that, in the case of a person guilty of  $s\bar{a}hasa$  perpetrated in secret, investigation has to be made by divine proof. Kāt. 225-228 (q. by Mit. on Yāj. II. 22, Aparārka p. 629, Sm. C. II. pp. 53-54) lay down certain rules about preference among the several means of proof: whatever are declared as the conventional usages of the associations of traders, of guilds (of artisans) and of groups (of brahmanas), the means of proving them are documents and not ordeals nor witnesses; enjoyment 431 a (or possession) alone is weightier in the case of the making and (the use of) doors and ways, as also in the case of water-courses and the like (i. e. in the case of easements) and not writing nor witnesses; in the case of things promised to be given but not given, when a decision is to be given in disputes of servants with masters, in the matter of taking back a thing after it is sold or when a person having purchased a thing does not pay the price, in gambling and prize fighting-when in these matters disputes arise the means

<sup>431.</sup> Vide H. of Dh. vol. I. p. 204 and n. 367, where a half verse from the drama Vikramorvasiya (IV. 17) is quoted containing the same proposition and it is shown that Nărada as quoted in V. M. p. 311 and Par. M. III. p. 203 contained the same half verse. The half verse is विभावित केदेशन देप पद्मियुज्यते. The maxim cited above is relied upon in Ardeshir v. The Collector of Surat 3 Bom. H. C. R. (A. C. J.) p. 116 and in Framji v. The Commissioner of Customs 7 Bom. H. C. R. (A. C. J.) p. 89.

<sup>431</sup>a. In Lalubhai v. Bai Amrit I. L. R. 2 Bom. 299 at p. 312 there is a reference to Kat. 226 द्वारमार्गिकपाभोगे जलवाहादिक तथा। शुक्तिरेव द्व सुर्वी स्थास द्विष्यं न स साक्षिणः ॥. There is a similar verse of Kat. 314 (q. in स्युतिकः II;-p. 67) 'रक्षपानिर्गमनद्वारजलवाहादिसंगये। श्वकिरेव द्व सुर्वी स्थासकायोजितिः किथायः॥ ८-

of proof are witnesses and not documents nor ordeals. Marici (q. by Sm. C. H. 60, V. P. p. 141) states that as regards the sale, mortgage, gift or partition of immoveable property a document (should be executed as it) enables the person (in whose favour it is executed) to acquire (clear) title and freedom from doubt 438 (even after the lapse of years). It is in consonance with this that the Indian Legislature (in the Transfer of Property Act, IV of 1882) requires writing and registration as regards the sale, mortgage and gift of immoveable property. Nārada IV. 75 very concisely hits the special characteristics of each pramana: 'a document is always strong, witnesses are strong (as evidence) only as long as they are alive, possession becomes strong as time passes'. The comparative strength of the several kinds of evidence is well put by Brhaspati 433: Witnesses are superior to inference (circumstantial evidence), a document is superior to witnesses, undisturbed possession for three generations is superior to all these '. Kāt. 221 (q. by Mit. on Yāj. II. 80 and V. P. p. 80) gives the warning that when a litigant abandoning a strong ground or means of proof resorts to a weak one to prove his case, he would not be again entitled to rely on that (strong ground of proof) after the members of the court have decided as to who should succeed. This practically propounds the same rule as that of constructive res judicata contained in explanation 4 to section 11 of the Indian Civil Pro. Code (of 1908).

The means of proof will now be briefly dealt with in order. And first come documents. Those in search of an exhaustive treatment may usefully consult Dr. Amareshwar Thakur's 'Hindu Law of Evidence' (Calcutta, 1933).

When writing was first employed in India and how the Indian Brāhmi alphabet was derived have been most points for many decades among scholars. Max Müller's theory ('History of Ancient Sanskrit Literature' p. 507) that the use of writing for literary purposes was unknown to Pāṇini was thoroughly exploded by Goldstückor in 'Pāṇini and his place in Sanskrit Literature' and was later on abandoned by Max Müller himself.

<sup>432.</sup> स्थापरे विक्रवाधाने विभागे दान एव च ३ लिखितेनामुपारिसा हिमाविसंवादमेव च ॥ मरीचि q. by स्युतिच॰ II. p. 60,

<sup>433.</sup> अञ्चलानाव्युवः साक्षी साक्षित्र्यो लिखितं सुद । अध्याहता त्रिपुरुषी श्वक्तिरेत्यो वर्षीयसी ॥ वृद्ध- in ब्यः सा. p. 350, त्यवहारतस्य p. 224; the same is कात्यायन (315) acc. to ब्यः सा. p. 313. Probably कात्याः took over बृहस्यतिः verse or there may be some mistake in quoting,

Then Bühler (in 'the Origin of the Indian Brahmi alphabet') started the theory that Brahmi was derived from a foreign Semitic script about 800 B.C. and this hypothesis held the field for a long time (vide e. g. Rhys Davids in 'Buddhist India 'chapters VII and VIII'). Even Western scholars are not now prepared to accept this dating of Bühler; vide Cambridge History of India, vol. Lp. 141 (1922). The excavations at Moheniodaro tend to throw grave doubts on this theory and discredit it. At Harappa and Mohenjo-daro there is writing (not satisfactorily deciphered yet ) on burnt clay and pottery. The Piprahya vase shows writing on stone several centuries before the Christian era and the Sohagpur copperplate inscription is the earliest writing on copper plates yet discovered (vide Annals of B. O. R. Institute, Vol. XI. p. 32 ff). This is not the place to discuss the questions about the origin of the art of writing in India and of the Brahmi script. It cannot be gainsaid that the most ancient dharmasastras refer to writing as well-known. Gaut. XIII. 4 appears to refer to a witness signing himself as such on a document. Vas. 16, 10, Visnudharmasütra VI, 23, Yāj. U. 22 montion likhita (document) as the first means of proof. Manu VIII. 51 uses the word karana in the sense of document (arthepavyayamānam tu karanena vibhāvitam). VIII. 168 refers to documents obtained by coercion and in JX. 232 to fabricated royal edicts (kūtašāsana). Kaut, has a special chapter (II. 10) on royal writings (sāsana), in which he dilates upon the qualifications of the king's scribe, on the contents of an official document, the good points required in an official missive, on various divisions of writings and on the faults in official writings that are to be avoided. In I. 11 Kaut. prescribes that the king should hold consultations with absent ministers by sending a letter (patra, a leaf of palm or a piece of birch bark or similar material) and in I. 19 states that consultation by letter (patra) with the council of ministers should be held in the fifth part of the day. In II. 7 Kaut, advises the construction of rooms with shelves for books containing accounts (aksapatalam nibandhapustakasthānam kārayet). Vide also Kaut. II. 21, II. 30, IV. 9, IV. 10 for references to writing in various other connections. Kaut. (III, 1) appears 434 to use the word karana in the sense of document and gives a rule which is the same as Yāj. II. 23. Yāj. I. 319 speaks of land grants being written or

<sup>434.</sup> पश्चिमं त्वेवां करणमादेशाधिवर्ज अञ्चेयम्। अर्थशासा III. 1; compare या. II. 23 सर्वेदवर्धविवादेशु वलवत्युत्तरा क्रिया। आधी मृतिग्रहे कीते पूर्वा तु वलवत्तरा ॥.

engraved on cloth or copperplate. Megasthenes (McCrindle p. 69) no doubt says that Indians have no written laws, but there is no doubt that he is under some misapprehension as to what he was told, since in another place (p. 83) he refers to philosophers committing useful suggestions to writing. Similarly Strabo (XV. 1. 53-54) states that the Indians were ignorant of writing, but (67) narrates that Nearchus states that Indians write letters on cloth. One of the oldest copperplate grants is the Taxila plate of Moga (identified with Mog of the Sakas) and is not later than 120 B. C. Vide E. I. Vol. IV. p. 54 and Rapson's 'Indian coins' p. 7. It appears that wooden boards were used for writing ephemeral matters and patra for more permanent use, as Kāt. (p. 293, n. 400 above) states that the first information was to be written on a board with chalk and the formal plaint on a leaf (patra). The Lalitavistara (10th chap. p. 143, B. I. ed.) states that the Buddha used a board of sandal-wood for learning the scripts (-candanamayam lipiphalakam-ādāya).

Yaj. II. 84-94, Nar. IV. 69-75 and 135-146, Br., Kat. 249-312, Sukra II. 291-318, IV. 172-182 and several digests devote great attention to documents. A few salient points only will be brought out here. Nar. (IV, 70-71) eulogises documents by saying that if the Creator had not created writing which is like an excellent eye, the world would have come to grief and that a document is an indubitable means of apprehending the time, the place, the object, the material, the extent and the duration of a transaction. Br. (q. in V. P. p. 141) says that, since 435 people begin to entertain doubts (about a transaction) even in six months (from an occurrence or transaction) the Creator therefore created in the hoary past letters which are recorded on writing material (patra). The Lalitavistara (about 2nd or 3rd century A. D.) mentions 64 scripts which were known to the Buddha, among which the first is Brähmi (10th chap. p. 143). Nar., Br., and Sukra probably try to explain why the alphabet current in their days was called Brahmi (it was created by Śukra II. 297, IV. 5. 172 are similar verses. Brahmā). The texts divide documents in different ways. Visnu 436 Dh. S.

<sup>435.</sup> वाण्मासिकापि समये आस्तिः सञ्जायते तृणाम् । धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रास्त्रहाने स्वतः प्रराण कृष्टः त. by व्य. नि. p. 81, व्य. प्र. p. 141; आस्तः पुरुषधर्मत्वाहिस्यं निर्णायकं परम् । ... अतुभूतस्य स्मृत्यर्थे लिखितं निर्मितं पुराण यानाञ्च बह्मणा वाचां वर्णे स्वरिविश्वित्तस् ॥ श्रुक्र II. 291 and 297.

<sup>436.</sup> राजाधिकरणे तकियुक्तकायस्यकृतं तत्वध्यक्षकराचिक्कितं राजसाक्षिकम् । विष्णु-धर्मसूत्र VII, 3.

VII. 2 divides documents into three kinds viz. those written before the king (i.e. by public officers), those bearing the superscription of witnesses and those without witnesses. The first is a document written in a state office by a scribe appointed by the king and bearing the signature of the head or superintendent of the office. This is just like the registration of documents in modern India. Br. 437 (q. by V. P. p. 141, V. May. p. 24) divides documents into three sorts viz. royal writing, writing made at a fixed place and that written in one's own hand. Nar. IV. 135 speaks of two kinds viz. one written by the executant himself in his own hand and that written by another: (the first of these is valid) without attesting witnesses. while the second requires to be attested. In the former no writer (lekhaka) nor witnesses are necessary, while in the latter both are necessary. Even now in India no deed concerning even immoveable property is required by law to be attested except mortgages and gifts. The author of the Sangraha, the Mit. on Yai, II. 84 and several others divide documents into rānakina (public) and jānapada (private or of the common people). The V. Mayūkha (p. 24) says that laukika and iānavada are synonyms and janapada document is of two kinds viz. written by the executant himself in his own hand and that written by another, and that the first may be without attestation of witnesses, but the other must be attested. On Yaj. II. 22 the Mit. divides documents into sāsana and ciraka. The first is the same as rajakiya (described in Yaj, I. 318-320) and ciraka is practically the same as janapada writing. On Yaj. II. 89 the Mit. remarks that a royal deed must be written in correct and elegant language but a document executed by ordinary people is not required to be in correct Sanskrit, but may be written in the local dialect of the parties. Yai, II, 89 states that a document written by the executant himself in his own hand is authoritative except when it is brought about by force or fraud. Yāj, II, 84-87 prescribe that a document of debt or the like should be written down by mutual agreement, that the creditor's name should be placed first, that it should

<sup>437.</sup> राजलेखर्य स्थानकृतं स्वहसालिखितं तथा। लेखरं तु जिविधं प्रोक्तं भिन्नं तद्यहुधा पुन: ॥ मृष्ट. in स्थ. प्र. p. 141, स्थ. म. p. 24, परा. मा 111. 119. स्थानकृत means 'written in a well-known place by a professional scribe appointed by the king or his officers and attested by witnesses.' राजकीयं जानपदं द्विविधं लिखित स्थृतस् । ज्ञासनं राजद्वाादी चरिकं स्थाहणाविद्य ॥ प्रजापति q. by स्थवः नि. p. 82; स्पन् नि. p. 83 explains स्थानलेखरं तु ब्रामजनपदाविद्यधिकृतकायस्थकृतं तद्वस्यक्षकराचिद्वितं चरिकंभिरयच्यते।.

mention the year, month, half month, tithi (day), the names, caste, gotras, the Vedic School, the names of the fathers of the parties, that when the writing is finished the debtor should write at the end that the deed is approved by N. N. (the executant) son of so and so, that an even number (i. e. not less than two) should attest the document, stating their father's names and that they attest as witnesses and the scribe should write at the end that he wrote the document at the request of both parties. If the debtor or any witness cannot write, his signature should be made by another in the presence of all witnesses (Nar. q. by Mit. on Yaj. 11 87 and by Vy. Nir. p. 87 without name ). Rājakiya documents are of three kinds (acc. to Br. quoted in V. P. p. 141, V. May. p. 24) viz. tāsana (a royal grant of land), jayapatra (a judgment deciding a law-suit), prasāda-patra (a deed showing the king's pleasure at the devoted service or bravery of a person); acc. to Vasistha (q. in Sm. C. II. p. 55 and V. May, p. 28) it is of four kinds viz. sāsana, jagapalra, ūjūūpalra (a roya) command addressed to feudatories, high or low officers like the wardens of the marches), prajaāpanāpatra (a writing of request addressed by the king to sacrificial priests, a purchita, teacher, learned brahmanas or other highly honoured persons); it is five-fold acc. to S. V. pp. 111-113 viz. śāsana, jayapatra, ājñāpatra, prajñapanapatra and prasadapatra. Kant. in II. 10 speaks of several kinds of royal orders and names them, such as prajñapana (request by a messenger about what another prays), ājñāpatra (as above), paridana (honour to the deserving or gift in distress), nurihāra (remission of taxes for certain castes or villages by the king), nisrstilekha (writing whereby the king accepts the actions or words of some trustworthy person as his own), pravrtlika (conveying information about some portentous happening or some news about enemies etc.), pratilekha (reply in accordance with discussion held with the king on a message from another), sarvatraya (order addressed to high functionaries and officers for the welfare of travellers). The contents and form of royal grants have been described in H. of Dh. vol. II pp. 860-861. The janapada writings are divided into various sorts, seven (acc. to Br. q. by Apararka p. 683, Sm. C. II. p. 60) or eight (acc. to Vyasa in Sm. C. II. p. 59) and the Sm. C. remarks that there is no emphasis on the number and there may be many more varieties. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 305), Kat. (254-257) and others mention and define the following janapada writings; bhaqa- or vibhagapatra (deed of partition), danapatra (deed of gift),

krayapatra (sale deed), adhanapatra or adhipatra (deed of pledge or mortgage), sthitipatra or samuitpatra (deed of convention, which is made by the inhabitants of a village or city or the members of a corporation or guild by mutual agreement for settling their conventions), dasapatra (deed of bondage to serve executed by a person devoid of food or clothing), malekha or uddharpatra (bond of debt promising return at a future date with interest), visuddhipatra (deed of purification given to a person with the attestation of witnesses when a penance for a sin has been performed), sandhipatra (deed of peace when a compromise in the presence of leading people after a charge of the commission of a crime has been made), sīmāpatra (deed of boundary when a dispute about it is settled), upagata (a receipt passed by the creditor to a debtor on payment of the whole or part of a debt, Yāj. II. 93), anvūdhipatra (a sub-mortgage i. e. where the mortgagee or pledgee mortgages or pledges the property or thing to another and hands over the former deed to his own creditor). The two branches of private documents (janapada) are either ciraka or not ciraka; ciraka is defined as a document written by hereditary scribes residing in the capital, who are approached by the parties and bearing the signatures of the parties and witnesses and the names of their fathers (Sangraha q. by Sm. C. II. p. 59, Par. M. III. p. 127). Vide n. 437 above and Sukra II. 299-318 and IV. 5. 172-177 for definitions of these and other kinds of documents. But acc, to Vyāsa quoted by Sm. C. II. p. 59 private documents are of eight kinds viz. ciraka, upagata (a receipt ), svahasta (written by the executant himself), adhipatra, krayapatra, sthitipatra, sandhipatra, viśuddhipatra. works like the Vyavahārasāra (p. 69) and the Mit. write the word as ciraka and not ciraka. It was so called (viz. ciraka) probably because it was written on the back (of the bark of the birch or some other tree). If the proper word is ciraka then it was employed because being executed by scribes appointed by the king, it had validity for all time (cira) as compared with purely private documents. 'Ciraka' in this last sense seems to be equal to 'sthanakrta' of other writers.

Nār. 438 IV. 136, Viṣṇu. Dh. S. VII. 11 and Kāt. (252) require that a document is held valid which is not adverse to the custom of the country, the contents of which follow the rules

<sup>438.</sup> देशाचाराविषद्धं पष्ट्यकाधिविधिलक्षणम् । तस्त्रमाणं स्पृतं लेकपमविद्यस्त्रमान् स्टब् ॥ नारव् IV. 136; देशाचाराविषद्धं व्यक्ताधिविधिलक्षणमृद्धप्तक्रमाक्षरं मार्गणम् । विद्युधर्मसूत्र VII. 11.

regarding pledges (and other transactions) and the sequence of the sense and of the words in which is not contradictory or confusing. Sm. C. II, p. 59 applies the word 439 pañcārūdha (on which five are recorded) to documents that are signed by the creditor, the debtor, two witnesses and the scribe. The Sarasvatīvilāsa p. 114 holds that pancarūdhatva consists in having the creditor, debtor, witnesses (as one item), scribe and the matter to be written. Harita and Vyasa (q. in Sm. C. II. p. 59) employ the dual (sāksinau), while Yāj II. 87 employs the plural. Therefore ordinarily two witnesses sufficed, but in very important writings there should be more witnesses. Visvarūpa reads 'asamāh' in Yāj. II. 87 and requires three witnesses as the minimum. Nar. IV, 137, Visnu<sup>440</sup> Dh. S. VII. 6-10, Br. (S. B. E. vol. 33 p. 307 v. 23.), Kat, (271) state that a document is invalid that is executed by a person intoxicated, by one already charged (with an offence), by a woman, a minor, that has been brought about by threats or deceit or coercion, by one dying, by one diseased, by a lunatic, or by those that are dependent. Visnu Dh. S. (VII. 8-9) and Kat. 273 (q. by V. M. p. 338, Aparārka p. 686, Par. M. III. p. 131) state that a document may be held invalid owing to defects in the witnesses or in the scribe or to the fraud of the creditor or executant.

När. IV. 145, Kät. (306-307), Samvarta (both quoted by Aparärka pp. 691-692) and Br. (S. B. E. 33 p. 309 verse 31) say that no oral evidence should be allowed to contradict the (terms of a) document, that the mode of proving (a matter) by a document is always superior, that a writing can be refuted or superseded only by another document relating to the same matter and not by the oaths of witnesses and that if oral evidence

<sup>439.</sup> उसमर्णाधमणी च साक्षिणी लेखकरतथा । समवायेन चैतेवां लेखपं कुर्वति नान्यथा॥ इति हारितेन लेखपमात्रे साक्षिणाबिन्युक्तत्वात् । एवं चान्यकृतलेखपस्यासमर्णा-धर्मर्णसाश्चिद्वपलेखककपपञ्चपुक्वासद्धत्वारपञ्चारूढं पत्रामिति लोके व्यवहारः साक्षिसंख्याधि-काये व्यवहारो गौण इति मन्तव्यम् । स्युतिचः 11. p. 59.

<sup>440.</sup> तद्वलात्कारितमप्रमाणम् । उपधिकृताश्च सर्व एव । वृधितकमेवृष्टसावयञ्चितं सभाक्षिकपणि । ताद्वृश्विधेन लेखकेन लिखितं च । श्चीवालास्वतन्त्रम्भाग्नसभीतताक्षित-कृतं च । विश्वाधर्मस्य VII. 6-10; सुनुर्जुक्तिश्चभीतातंत्रीमक्ष्यसनातुरः । निशोपधिवला-कार्रक्तं लेखवं न सिस्पति ॥ षृष्टः, q. by स्युतिच्यः II. p. 62. Manu. (VIII. 165 and 168) declares that fraud vitiates all transactions. Compare with Visnu Dh. S. sections 10-12, 15-18 of the Indian Contract Act (of 1872). In I. L. R. 5 Bom. 99 at p. 104 'strimatta' in Br. (S. B. E. vol. 33 p. 307 v. 23) is taken as one word and rendered 'under female or aphrodisiac influence', which is not correct as shown by the texts of Visnu and Kät., where the two words are separated by other words.

were allowed to overrule the force of documents there would be confusion and an end to all written transactions<sup>41</sup>. If there is a conflict among documents then a jānapada document (written by a scribe and attested) is superior to one written in the hand of the executant himself and a public document is superior to a jānapada one (Vyāsa q. by Sm. C. II. p. 66, S. V. p. 122).

Yāj. 11. 91, Nār. IV. 146 and Kāt. 312 (q. by Aparārka p. 687) prescribe that when a document is in another country or when it is illegibly written, when it is lost or its letters have become indistinct (by lapse of time or other causes) or it has been stolen or is crushed or burnt or shattered into pieces, another document may be caused to be written (if both parties agree): but if they do not agree and the contents have to be proved or if the executant denies his signature, then Nar. IV. 142 and Kat. (282 q. by Sm. C. II, p. 63) say that time may be given to bring it from the foreign country or the contents may be proved by the evidence of the attesting witnesses or of the scribe or of those that have seen it. This shows that the snirti law required the production of the document itself as primary evidence, but allowed secondary evidence only in exceptional cases. 442 If a document belonging to one man is produced by another the latter has to explain his custody of it 443 (Vyāsa q. by Aparārka p. 690, Sm. C. II. 66). Kat. (308 q. by Sm. C. II. p. 65) says444 that just as the reflection of a person or thing made in a mirror is seen as if it were real though it is unreal, so clever people can fabricate documents resembling (the genuine writing of a person). Vyāsa (in Apararka p. 688, Sm. C. II. 65) and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 307

<sup>441.</sup> न दिग्येः साक्षिभिर्वापि हीयते लिखितं क्रचित् । लेख्यधर्मः सदा भेष्ठो हातः नान्येन हीयते ॥ तथुक्तियतिल्ख्येन तथिक्षितं क्रांचित् । लेख्यिकया निरस्येत न साक्षिश्रयथैः क्रिचित् ॥ कात्या q. by अपरार्क p. 692; वाचिकैर्यादि सामध्येमझराणां विहस्यते । कियाणां सर्वनाञः स्याहनवस्या च जायते ॥ संवर्त q. by अपरार्क p. 692. Compare sec. 92 of the Indian Evidence Act. The poet Magha gives expression in his own laconic way to the same idea in निर्धारितेषे लेखेन खलूक्त्वा खलु वाचिकम् । शिक्षपालवध् II.70.

<sup>442.</sup> Compare sec. 63 and 65 of the Indian Evidence Act about the meaning of secondary evidence and the circumstances under which it car be given.

<sup>443.</sup> वश्चान्यस्य कृतं हेरूवमन्यहस्ते प्रहृह्यते। अवश्यं तेन वस्त्रस्यं पश्चस्यागमनं ततः ॥ ग्यास q. by अपरार्क p. 690.

<sup>444.</sup> वर्षणस्यं पथा विश्वसस्तादिव हृश्यते । तथा लेखपस्य विश्वानि कुर्वन्ति कुशला जनाः । कात्याः । स्मृतिचा II. 65, व्य. प्र. p. 148, व्यव. जि. p. 91 (it attributes the verse to जारह).

vv. 20-21) say the same thing and add that documents have to be carefully scrutinized and that no certain conclusion can be established by documents alone (in every case), that women, minors and illiterate persons are deceived even by their relatives by the fabrication of documents bearing the names of these (women and others) and that this has to be investigated with skill. When there is a doubt about the genuineness of a document, it can be established by comparison with other documents admitted to be written or signed by the same person, by ratiocination, by the probability of the two parties being together at the time of the transaction, by citing the attesting witnesses,445 by the peculiarities or flourishes in writing certain letters or making certain signs (in the writing questioned and in other admitted writings), the previous transactions between the parties (or their subsequent conduct), and the source of the acquisition of the subject matter in dispute (Yāj. II. 92, Viṣṇu Dh. S. VII. 12, Nar. IV. 143-144, Kat. 283 q. in Mit. on Yaj. II. 92). Visnu Dh. S. (VII. 13) and Kat. 446 285-286 (q. by Apararka pp. 689-690) prescribe that if the debtor, creditor, witnesses or the scribe be dead the authenticity of the document has to be ascertained by (a comparison of the signatures on the disputed document) with other specimens of their handwriting or signatures or other documents executed by the debtor. Kat. 287 (q. by Aparāka p. 689, Sm. C. II. p. 64 and Par. M. III. p. 134) states the striking447 rule that when a document bears the royal seal, that document is presumed to be authentic, even though all the three (viz. the debtor, the witnesses and the scribe) are dead. This shows that documents bearing the king's seal or that of royal officers were regarded as prima facie genuine and this rule is analogous to the provisions in sec. 79 of the Indian Evidence Act and sections 59-60 of the Indian Registration Act. That even copperplate grants were sometimes forged is clear from the reference in the Madhuban plate of Emperor

<sup>445.</sup> Vide sec. 68 of the Indian Evidence Act about the proof of attested documents.

<sup>446.</sup> अथ पश्चारवमापको लेखक: सह साक्षिभि: । तत्स्वहस्तादिभिस्तेषां विद्युक्ष्येस्त न संहाय: ॥ ऋिश्वहस्तसन्देहे जीवतो वा सृतस्य वा । तत्स्वहस्तहतेदन्यै: पश्चेत्रतहेख्य- निर्णय: ॥ कारवा. quoted by व्य. मा. p. 339, अपरार्क pp. 689-690, परा. मा. III. p. 134; स्मृतिच॰ II p. 63 ascribes the 2nd to हारीत. Compare sec. 69 and 73 (for proof of handwriting by comparison) of the Indian Evidence Act.

<sup>447.</sup> सञ्जेषि यदा लेख्ये सुताः सर्वेषि ते स्थिताः । लिखितं तस्प्रमाणं तु सुतेब्बपि हि तेषु च ॥ कात्याः quoted by अपरार्क p. 689, स्मृतिचः II. p. 64,

Harsa (E. I. VII. p. 155, 158), and from the Tarachandi Rock Inscription (in Bihar) of Mahānāyaka Pratāpadhavaladeva (in E. I. XX. Appendix No. 340) of samuat 1225 which declares that a certain copperplate purporting to be issued by Vijayacandra of Kanoj was forged. Vide Fleet in I. A. vol. 30 pp. 201-223 for many forged grants. Verses (variously attributed to Kat. or Brhaspati by the digests) state that when a loan (recorded in a document) has not been expressly claimed by the creditor able to claim from a debtor who is able to pay off and who is at hand, the document loses its validity because a suspicion arises that the debt has been paid off and that a document executed more than thirty years before which has never been seen (by any body) nor read out (by the creditor to any body) does not attain validity even though the witnesses on it are living. Nar. IV. 141 is very similar to this last. Kat. 298-299. 301 (q. by Par. M. III. 136, Mit. on Yaj. II. 24, Apararka p. 690-691) prescribe that if no objection is raised for twenty years as regards a patent fault in a document of debt or pledge or of the settlement of boundaries, then the document ceases to be voidable. Kat. 275 and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 302 v. 25) both quoted by Apararka p. 671 and V. P. p. 122 require that the latent defects in documents or witnesses must be declared (pointed out) by the disputant at the (proper) time (i.e. when they are produced), while patent defects may be considered by the sabhyas at the time (of the consideration of the evidence) by reference to the rules of the sastra. Yai, II 93-94, Visnu Dh. S. Vl. 25-26 418 prescribe that when a debtor pays part of a debt, the debtor should write on the back of the document how much he paid or the creditor may hand over to the debtor a writing of receipt signed or written by himself. particularly when the original document is not at hand, and when the whole debt is paid or the contract is fully performed the creditor should tear off the document or should execute another document in order to make clear the fact of satisfaction

The fabrication of royal edicts and private documents was so much condemned by the sentiments of society that Manu IX. 232 and Viṣṇu Dh. S. V. 9-10 prescribe the extreme penalty of death for such offences as in the case of the murder of women, minors and brāhmanas. Yāj. II. 295 (= Matsya 227, 202)

<sup>448.</sup> लिखितार्थे प्रविष्ठे लिखितं पाटचेत् । असमग्रदाने लेखवासंनिधाने चोश्चमर्णः स्वलिखितं वृद्यात् । विवद्धधर्मसूच VI. 25-26.

prescribes the highest fine for him who adds to or writes less than what was intended to be declared in a royal grant or edict. Sankha also prescribes death or the excision of a limb for fabrication of documents (q. by V. R. pp. 298, 369).

For detailed treatment about documents in ancient and medieval India two papers in the Annals of B. O. R. Institute, vol. IX. pp. 49-81 and in the Journal of the Andhra Historical Society, vol. 18 pp. 203-232 may be consulted.

### CHAPTER XII

# BHUKTI OR BHOGA (possession).

According to Gaut, X. 39 a man becomes an owner by inheritance, purchase, partition, seizure (appropriation of forest trees and other things which have no owner) and finding (i. e. appropriation of lost property the owner of which is unknown). Gaut. (X. 40-41) adds that in the case of brahmanas acceptance (of a thing donated) is an additional mode (of becoming an owner), that conquest in the case of a ksatriva and gain (by trade or labour ) in the case of a vaisya or śūdra are also additional modes. Vas. 16, 16 mentions eight modes. ( quoted in V. P. p. 153, Apararka p. 635, S. B. E. vol. 33 p. 309 v. 2) mentions seven modes of acquiring immovable property viz. by learning, purchase, mortgage, valour (i. e. conquest), through the wife (as dowry), inheritance (from an ancestor) and succession to an issueless kinsman. Nārada (q. in Sm. C. 11. p. 70) mentions the same except mortgage. None of these expressly says that long possession is by itself a source of ownership. Great divergence 449 has prevailed throughout the centuries among the sages and digests about the relation of title and possession and about the length of possession necessary for making a person secure in his right to property by reason of possession. Possession (bhukti) may be with title (sagamā) or without title (anāgamā). Agama means 'origin' or 'source of title 'such as purchase or simply 'title '.450 Manu VIII. 200, Yaj. II. 27, Nar. IV. 84 employ that word in that sense. Vide Kāt, 317 (q. in Sm. C. II p. 73 and Par. M. III. p. 141). If property is held in one of the modes of acquiring ownership stated above and there is also possession, one's right to that property is indefeasible (Nar. IV. 85, Br. q. by Sm. C. II. p. 70, S. B. E. 33 pp. 309 and 312 v. 3 and 22 ), but possession without a clear title

<sup>449.</sup> Vide Lalubhai v. Bai Amrit 1. L. R. 2 Bom. 299, 304 ff., where Mr. Justice West enters on an elaborate analysis of the doctrines of the Mit, and the Vyavahāramayūkha on title and possession.

<sup>450.</sup> रहत्वहेतुः प्रतिग्रहक्तथादिः आगमः । मिताः on या II. 27 : आ सध्ययमस्यते प्राप्तते स्थिकियते येन स आगमः क्रयादिरिति ध्यवहारमातृकाः । आगमः साक्षिपणादिकाः मिति दीपकालिका । आगमो धनार्जनोपायः क्रयादिरिति मैथिलाः । स्थवहारतस्य p. 225.

does not lead to (or ripen into) ownership 451 (with certain exceptions to be noted later on). Vyāsa and Pitāmaha 452 declare that possession in order to be valid must have five characteristics viz. it must have title behind it, must be of long standing, unbroken, free from protest (by another person) and in the presence (i. e. before the very eyes) of the opponent (q. in Mit. on Yāj. II. 27 and Aparārka p. 635). Even title, if not accompanied by some slight possession, has no strength, while title is stronger than possession not handed down hereditarily (Yāj. II. 27). Nār. IV. 85 states that possession becomes strong when backed by clear title. These passages present some difficulty and make title and possession depend on each other. Nar. IV. 77 states that even if there be a document or witnesses to support a man's title, when there is no enjoyment, particularly in the case of immovable property, there is no validity. All that is meant is that a transfer without possession though under a deed or before witnesses is risky and that title and possession lend support to each other as stated by Nar. IV, 84-86, Br., Harita and Pitamaha, 453 Nar. (IV. 86-87) declares that one who pleads mere possession and no title at all should be considered a thief on account of his putting forward the deceptive plea of possession (which even a thief can assert) and that the king should punish as a thief one who enjoys a property even for hundreds of years without title. All that this last verse means is that the person in possession must prove legal origin or such a long possession that there is no possibility of an inference that the possession

<sup>451.</sup> भुक्रया केवलया नैव भूमि: सिद्धिमचाप्तुपात् । आगमेनापि शुद्धेन ह्रास्यां सिध्यति नान्यधा ॥ बृह. q. by स्मृतिचः II. p. 70.

<sup>452.</sup> सामनो द्वीर्षकालश्वाविच्छेद्वाउपरवीज्ञितः । प्रत्यधिसंनिधानश्च पञ्चाङ्को भोग इस्पते ॥ श्यास q. by स्मृतिच्च, II. p. 71. This is also cited by the निता. on पा. II. 27 (without name). पितानह has almost the same words सामना दीर्ध-काला च विच्छिकापरवोज्ञिता । प्रत्यधिसंनिधाना च श्रुक्तिः पञ्चविधा स्मृता ॥ स्मृतिच्य-II. p. 70.

<sup>453.</sup> विश्वलब्धकवाधानविश्वशीर्वप्रवेदनात्। प्राप्ते सप्तविध भोगः सागमः सिद्धिमाष्ट्रपात् ॥ बृहः in व्यवः नि. p. 126, व्य. प्र. p. 153; न मूलेन विना ज्ञास्ता अन्तरिसे
प्रशेहति। आगमस्तु भवेन्मूलं झुक्तिः शास्त्रा प्रकीतिता ॥ हारीतः नागमेन निना सुक्तिनामो
द्वक्तिविक्तिः । तयोरन्योन्यसम्बन्धात्त्रमाणस्यं व्यवस्थितम् ॥ पितामह, both q. by
स्मृतिषः II. p. 70, स. वि. p. 131. The व्यवः नि. which regarded tripurusabhoga as equal to 60 years (p. 128) briefly explains the strength of title
and possession as follows: आर्थाविज्ञताक्षाणस्यावल्यं भोगस्य तदान्नुग्रुण्यात् । द्वितीये
भोगानमथोः साम्यम् । तृतीये शुक्तेः प्रावल्यम् । चतुर्थे प्रविचे प्रकाक्षभोव यव प्रमाणं नागमापेक्षेति सिद्धमः । p. 132.

of his ancestor originated is wrong. Delivery of possession was the principal mode of transferring ownership in ancient times in almost all systems of jurisprudence and so possession was given great weight as evidence of ownership. 454 The Mit. on Yaj, Il. 27 makes the position clear. In the case of a gift or sale there must be the cessation of the ownership of the transferor and the arising of the ownership of the transferee. This last occurs only when the transferee accepts the property and not otherwise. Acceptance is mental, vocal and physical (i. e. the acceptor makes a resolve to accept, says that he accepts and takes physical possession). These three may exist in the case of such movable articles as gold, clothes &c. But in the case of a field physical acceptance is not possible except by enjoying the fruits or profits thereof. Therefore in order to make a gift or sale perfect there must be some slight possession at least. In the absence of such possession mere title is weak. Title may succeed against the man in possession who has no title and who has not been in possession for the prescribed period (such as three generations). If the possessor proves possession for that period he will succeed against one who has bare title and no possession whatever. If it is known or proved that a man purchased from A but got no possession and that another purchased from A subsequently and got possession (but was not in continuous possession for the prescribed period) the prior title though without possession will prevail over the later one, acc. to Yaj. II. 23. But when it is doubtful as to which title is prior and which posterior the one with possession will prevail. Where the possession has been uninterruptedly with a man's ancestors for three generations he will succeed against one who has bare title. Therefore possession was not absolutely indispensable for transfer even acc. to the Mit. and other works, but title without possession was risky and so possession was insisted upon as it was 'nine points of law'. It follows, acc. to the Mit., that (1) when possession was comparatively of short duration and not supported by any title much weight was not attached to possession and title by itself would prevail against it, that (2) continuous possession for three generations (though there is

<sup>454.</sup> In English Law until the year 1845 (8 and 9 Vic. chap. 106, sec. 2) land could in theory be conveyed in no other method than by delivery of possession and no deed or conveyance was in itself of any effect. Vide Salmond's Jurisprudence, 9th ed. 1937, p. 620.

nothing to show there was title to begin with ) will prevail over a mere documentary title and that (3) a prior title with less than the possession for three generations (but with some possession) succeeds over a later title accompanied by possession. Long possession was assumed to have originated in legal title, although owing to lapse of time it was not possible to prove the origin. 455 The main controversy has raged round the question of what is long possession. Yaj. U. 24 literally translated means 'loss of land results in twenty years when it is enjoyed by a stranger before the owner's very eyes and without any protest from him and loss of chattels (results under similar circumstances) in ten years '. Manu VIII. 147-148 and Nārada IV. 79-80 have two verses in common which mean 'If the owner of anything silently looks on (i. e. raises no protest) when it is being enjoyed in his presence for ten years by strangers he does not deserve to recover it (i.e. he loses the thing). When the owner is not an idiot nor a minor and his property is enjoyed within his sight then the property being lost by his conduct (vyavahāra) comes to belong to the enjoyer'. Gaut. XII. 34 has almost 456 the same words as Manu VIII. 148, Sankha (in V. R. p. 208) also refers to ten years. These passages apparently mean that at the end of 20 or 10 years' adverse possession by the wrongful possessor the ownership of the original owner is lost and the wrongful possessor becomes the owner. But there are several other smrti passages where it is said that possession even for a hundred years originating in wrong cannot confer title and much longer periods are required for the loss of ownership and the acquisition of ownership by prescription. Vide Nar. IV. 86-87 cited (ou p. 318 above). Nar. (IV. 89) himself says elsewhere that possession requires

<sup>455.</sup> Under the Law of England 'Time immemorial or time whereof the memory of man runneth not to the contrary' was considered to include the whole period of time from the reign of Richard I. This was a very inconvenient and absurd rule which was abrogated by sec. 1 of the Prescription Act of 1832 (2 and 3 William IV, chap. 71) whereby the rights to any land became absolute and indefeasible by sixty years' uninterrupted enjoyment before that Act (except when the enjoyment was by some consent or agreement made under a deed). By French Law the time of memory was held to extend for one hundred years as done by the Mit. and other Sanskrit digests. Vide Salmond's Jurisprudence (9th ed. of 1937) p. 265
mote y.

<sup>456.</sup> अजडापोमण्डधनं वृज्ञवर्षश्चक्तं परैः सक्तिथी भोकुः ॥ गी. XII. 34; ग्रामनगर इक्ष्मोणिविरोधे वृज्ञवर्षश्चक्तमन्यत्र राजविपस्वात् । ज्ञक्क q. in वि. र. p. 208.

to be supported by title only during smartakala (during human memory), but in cases beyond human memory possession continued successively for three generations (or ancestors) is proof of ownership even in the absence of a document (or other title). Visnu Dh. S. V. 187 is in similar 457 terms. The Mit. on Yāj. (II. 27) says that smārtakāla is a period of 100 years, as the Veda declares that the span of a man's life is 100 years. For a hundred years it is possible for witnesses to depose to the origin of possession. So if there is possession for less than one hundred years, oral evidence can be adduced for establishing its origin, and title will have to be proved by the possessor and if no oral evidence is adduced to prove title, it is a case in which it may be held as certain that there was no title to begin with. Mere possession is not enumerated by sages like Gautama among the means of acquiring ownership. As the Sarasvativilāsa (p. 124) puts it, long uninterrupted possession only leads to an inference that it originated in title acquired by sale, gift or the like i.e. there arises a presumption of lawful origin 458. Therefore in order to enable a man to rely on possession alone as proof of ownership it must extend uninterruptedly over 100 vears (acc. to the Mit.). The Smrticandrika 459 (II. p. 72) accepts this meaning, only requiring 105 years' possession instead of 100 years'. Acc. to a surti quoted by it each generation means 35 years and so when Narada requires possession for three generations 105 years are meant (acc. to Sm. C.). Visnu Dh. S. V. 187, Kat. (327) also hold that continuous enjoyment for three generations makes the fourth generation owner of the land. Kat. (321 q. by Mit. on Yaj. II. 27, Aparārka p. 636) states 'in cases falling within the memory of man it is desirable that possession must be accompanied with title

<sup>457.</sup> त्रिभिरेव तु या भुक्ता पुरुषैर्भूर्यधाविधि । लेख्याभावेपि तां तत्र चतुर्भः सम-बाट्युयात् ॥ विद्युधर्मसूत्र V. 187. The same is ascribed to both विद्यु and कात्यायन by व्य. मा. p. 341. The व्यस् नि. p. 130 ascribes it to अग्रिमित्र.

<sup>458.</sup> भुक्तिरपि केश्विद्विशेषणैर्युक्ता स्वत्यहेतुभूतक्रयदानादिकमध्यभिश्वाराङ्गुमापः यति । अन्यधानुपपद्यमाना कल्पयतीत्यनुमानेऽर्थापमो वान्तर्भवतीति प्रमाणमेव । सरस्वती-विलास p. 124; these words are apparently taken from the श्यव. नि p. 73.

<sup>459.</sup> एतदुक्तं भवति । स्मरणयोग्ये पञ्चाधिकशतवर्षपर्यन्तातीतकालमध्यं प्रारब्धा स्वाक्तः स्वत्रप्रमाणावगतागममूलैव स्वत्वे प्रमाणमिव्यते । स्वतः स्वमूलावगतेर्योग्यास्यपलब्ध्या वाध्यमानस्वात् । स्मरणयोग्ये पुनः पञ्चाधिकशतवर्षपर्यन्तातीतकालात्माचीनकाले प्रारब्धा स्ववृद्ध्यावगतागममूलिका विनापि मानास्तरावगतागममूलतां स्वत्वे प्रमाणमिति । स्मृतिचारा, p. 71.

(in order to be proof of ownership as to land); but in cases beyond the memory of man possession extending over three generations in succession (is independent proof of ownership), since there is no certainty that there was no title (to begin with)'. Vide also Br. (in S. B. E. vol. 33 p. 313 verses 26-28). 'Three generations' is a vague expression. The great-grandfather, the grandfather and the father of a man may die in the space of ten years and if the great-grandfather took possession wrongfully and all died within ten years of the time of taking possession one after another, the fourth in descent might urge that there was possession for three generations and that he had become owner, Therefore Kāt, in another verse (318, q. by Aparārka p. 636 and V. P. p. 155) laid down that unbroken possession for three generations extending over sixty years becomes firm (independent means of proof of ownership). Thus tripurusa-bhoqu or purpakramāgala-bhoga (in Yaj. II. 27) means the same thing as possession continuing from a time beyond human memory (asmārta-kāla) and is equal to 60 years acc. to Kat., Vyasa and a few other smrti writers 460. Nārada (q. by Apararka p. 636) says that as regards possession one generation means twenty years, while Br. (q. by Sm. C. II. p. 72) says it means thirty years. It will be noticed from the above that early authors like Gaut., Manu., Yāj. appear to lay down 20 years' adverse enjoyment of land as sufficient to create ownership, while other and comparatively later authors like Nar, and Kat, require sixty years enjoyment. In order to remove this conflict and following the maxim that apparently conflicting texts should be reconciled as far as possible, the writers of commentaries and digests from Višvarupa and Medhātithi (on Manu VIII, 148) downwards proposed various interpretations of Yaj. Il. 24 and similar texts. Some lay emphasis on possession and others on title. There are at least three explanations. Apararka (pp. 631-632), Kullūka and Raghunandana take the literal sense and say that on 20 years' adverse possession there is loss of ownership (i. e. there

<sup>460.</sup> सुख्या पैतामही श्रुक्तिः पैतृकी चापि संमता । त्रिभिरतैरविच्छिका स्थिश षष्ट्या-ब्लिकी मता ॥ कारपा॰; वर्षाणि विंशति श्रुक्ता स्वामिनाऽच्याहता सती । श्रुक्तिः सा पोंकवी भृक्तिद्विग्रणा च द्विपौवची। त्रिपौवची च त्रिग्रणा न तत्राम्बेच्य आवमः ॥ नारदः, both quoted by अपरार्क p. 636, and व्य. प्र. p. 155 which ascribes the verses वर्षाणि &c. to व्यासः, परा. III. p. 142 also ascribes it to व्यासः प्रिपतासहेन चक्शुक्तं तरपुत्रेण विना च तम् । ती चिना यस्य पित्रा च तस्य भोगक्तिपौक्षः ॥ व्यास q. in व्यवहारमातृका p. 341.

is svatrahāni)461. The 2nd explanation is that the meaning of Yāj. II. 24 is that after 20 years' enjoyment by a stranger, if the owner brings a suit and relies on a document in his favour, he runs the risk of being unable to prove his ownership barely on the strength of the document, since it is possible to argue that, even though he had a document, by his silence he acquiesced in the stranger taking possession and tacitly consented to it. Therefore all that Yai, II. 24 means or recommends is that an owner should not be negligent (upeksa) or should not remain silent when a stranger takes wrongful possession. This view was first started by Visvarupa among extant writers and it approaches the modern idea of requiring vigilance in the assertion of ones' rights 162; that is there is only loss of the suit (vyavahārahāni). This view lays emphasis on a verse attributed to Nar, and the word vyavahāra in it and in Manu VIII, 148 and Närada IV. 80, where the word means lawsuit also, the idea being that the sages declare only what would happen or be decided by the judges in a law court and do not intend to say that the decision would be just or righteous from the higher or the moralist's point. The third view is that of the Mit. (followed by the Vyavahāramayukha, Mitramisra and several others) which 463 explains that the loss is not that of the ownership of the thing itself but of the produce of it (there is only 'phaluhāni') i, e, if without protest the owner allows a stranger to remain in possession before his very eyes for twenty years and then he brings a suit, he may succeed in getting back his land but he would lose his claim to the profits of the land. The Mit., the Vyavaharamatrka and V. P. (pp. 157-165) contain very

<sup>461.</sup> तस्माद्याज्ञवलक्यादिवचनाद्विशातिवर्षद्शवर्षादिकालेभींग एव स्वत्यं जन-यति तथा कालप्राप्तिवलेन वीजमञ्जूरं जनयति तरवश्च कुसुमिनि स्वामिना चापरिश्यक्रेषि झालोक्तकालीनभोगात्स्वाम्यमम्यस्य भवति यथा जयन राज्ञः परराष्ट्रधने इति । एवमेव श्रीकरवालकयोग्लोकभवदेवभद्वशूलपाणिकुलुकभद्वचण्डेश्वरमन्त्रिवर्धमानोपाध्यायप्रभूतयः । व्यवहारोपि ताद्दगेव । एतद्विरुद्धवचनान्यन्यथा व्याख्येयानि । व्यवहारतस्य p. 223; तस्मा-दाध्यादिव्यतिरिक्तस्य यथाक्तया भुक्त्या स्वत्वसिद्धिः । अपरार्क p. 632.

<sup>462.</sup> हानिश्वात्र लिखितबलेनास्मीयत्वप्रसाधनमात्रस्याभिषेता। न पुनुर्युत्याद्दौ तस्कले त्रा स्वरवस्य। नीपेक्षामात्रेण स्वरवम्पेतिस्युक्तत्वात्। स्सुतिचः II. p. 68; परभुज्यमानं नीपेक्षपियमित्यभिप्रयायः। ... उपेक्षानिवधमात्रं चैतत्। हानिवचनं तु निन्दामात्रवनेपेक्षेकस्य भ्यवहारमवृत्ययोग्यतामात्रज्ञातिकलं तदेव चात्र युक्तम्। विश्वस्य on या. 11. 26; उपेक्षां कुर्वतस्तस्य तुष्णीभूतस्य तिष्ठतः। कालेतिपकं पूर्वोक्तो ध्यवहारां न सिध्यति ॥ नारव् q. by अपरार्क (p. 632), स्मुतिचः 11. 68.

<sup>463.</sup> तस्मारस्वाम्युपेकालकाणस्वापराधादस्माख वज्रनाष्ट्रिशतेसम्बे फल नद्द व समात्र इति स्थितम् । मिताः

elaborate discussions on Yaj. II. 24: but considerations of space forbid any further reference to them. The V. M. 464 connects Yaj. II. 24 with the preceding verse (viz. that in mortgages, gifts and sales a prior transaction prevails over a later one) and remarks that this verse (Yāi, II. 24) says that if a person after a gift, sale, or mortgage to him allows the property to remain with the seller, donor or mortgagor, who subsequently transfers it to another with possession and the latter holds it for twenty years, then the first dealing though prior is of no avail (as it is not accompanied with possession for 20 years). Srikara (as stated in the Vyavahāramātrkā) tried to reconcile the conflicting smrti texts by holding that in twenty years the real owner lost ownership if he was present and did not protest while a stranger was in possession, but passages speaking about possession for three generations (or sixty years) applied only where the owner was absent. The Mit, and others point out that Yaj, II, 24 (who employs the words 'pasyatah' and 'abruvatah') conveys that if a stranger takes possession while the owner is absent or if the owner protests, then even 20 years' possession does not lead to the loss of anything. The text of Nar. 1V. 87 quoted above (p. 318) shows that the sage held that possession for several hundred years even would not avail the possessor if it is certain or established that the possessor had no title at all to begin with or that his possession started wrongfully. This text is emphasized by those who favour title and want to discourage persons benefiting by their own wroughoing. But there are other smrti texts of a contrary tenor. For example, Nar. IV. 91 himself says 'whatever has been enjoyed even unlawfully for three generations (i. e. by three ancestors) including the father cannot be recovered by the owner from the person (who is the 4th in succession) because it has gone through three lives in succession'; a text of Harita states 'what has been enjoyed by three prior ancestors without any title whatever cannot be recovered back (from the present holder, who is 4th), since it has descended successively through three generations'. These two are relied upon by those who hold long possession as leading

<sup>464.</sup> अयं तस्वार्धः । कीताहितमितगृहीतादिधनसूमिगतः परस्य दशविंशतिवार्षिको भोगः क्षमाकारणज्ञहपोगण्डत्वाद्यभावेद्युपेक्षितत्वाद्धानिं कुरुते । स्वोपभोगार्थे तेन क्रपासस्य च तेनोपेक्षितत्वाद्धिते सुनीनामभिमायः ।...तस्मात् 'पश्यतोऽज्ञुवतः ' इति वचनं 'आधौ मितन् क्षेत्रोते' हत्यस्यापवादकम् । आधिम्रहणक्रयणमितम्रहक्तृणामाहितकीत्मतिगृहीतेषु ग्रवाश्वादिषु कोन्येषु दशवर्षाणि परभोगोपेक्षया स्वत्वहानिः । सुनौ तु विंशतिवार्षिकी । तेन वचनात्कारणस्वेनावधारिता उपेक्षा कार्यभूती स्वत्वहानिः । सुनौ तु विंशतिवार्षिकी । तेन वचनात्कारणस्वेनावधारिता उपेक्षा कार्यभूती स्वत्वहानि झापयति । व्यवहारमातृका p. 348-49.

to an inference of title (tripurusa-bhuktivādinah, as Medhātithi on Manu VIII. 148 calls them). These like the Vyavahāratattva and Vivādacandra 465 who rely solely on possession boldly say that long possession even originating in wrong leads to ownership. Medhātithi says 'there can be no memory of the origin of title when there has been possession for hundreds of years and (if title had to be proved for the origin of such possession) a king may resume villages enjoyed by ancient temples, brahmanas and mathas; therefore ancient possession is evidence of ownership because it makes it extremely probable that the ancient possession originated in gift or the like'. The Mit, on Yāj. II. 27 (which is svatvavādi) refers to all the three views, refutes the first two and accepts the view of loss of profits. It does not literally interpret the texts of Harita and Nārada quoted above, takes them to be over-statements and intended to convey that continuous possession for over three generations cannot be interfered with even if there is no clear proof of the origin of title. In modern India under the Indian Limitation Act (IX of 1908) the tendency is to prescribe the very short period of twelve years for adverse possession in order to defeat a title, following the English Real Property Limitation Act of 1833 (3 and 4 William IV chap, 27), sec. 2 of which insisting on vigilance by every one about one's rights however prescribes the period of 20 years within which to bring an action for recovery of land. Modern case law has rather gone too far and sets a premium on wrongful possession by holding that it is not necessary that adverse possession should have been brought to the knowledge of the real owner 166. Ancient Hindu lawyers put down the tendency to usurp another's property and placed many obstacles in the way of the wrongful possessor.

It may be noted that there were a few rare texts that referred to very short periods for possession causing loss of

<sup>465.</sup> अन्यायेनापि पित्रावित्रयञ्जाते भोगः प्रमाणमेव--अन्यायेनापि यद्शुक्तं पित्रा प्रवेतरिक्किभिः । म तच्छक्यमपाकर्तुं क्रमात्त्रिपुक्वागतम् ॥ (नारद ४.९१)-हाति वस्रमात् । पित्रिति पित्रा सहेत्यर्थः । अन्यायेनापि अन्यायानिश्वयेनापीत्यर्थः। तेन वस्तुतो भोग इत्यायतीति नान्यायभोगः प्रमाणमिति केचित् । अन्ये तु वस्त्रवर्ष्ट्राविधोऽन्यायभोगोऽपि प्रमाणमेवेत्याहुः । स्वरमः पक्षोत्र समीचीनः । त्रिभिरेव यद्ग भुक्ता पुरुवर्षूर्यधाविधि । लेख्याभावेषि तां तत्र सतुर्थः समवाप्तुयात् ॥ इति वस्त्रनात् । विवाद्श्वन्द्र p. 134. Vide note 457 above for the verse विभिरेव.

<sup>466.</sup> Vide The Secretary of State for India v. Debendra Lal Khan 61 I. A. p. 78 at p. 82 (=36 Bom. L. R. 249) and Srischandra Nandy v. Baijnath, 62 I. A. 40 at p. 44 (=37 Bom. L. R. 323).

title, viz. 3 years for immovable property (provided there was no permissive origin, ksamālinga) or one year for corn, cattle and other movables 467. This idea being opposed to innumerable texts was explained away as merely conveying the great importance of possession. Marici states 468 that cows. beasts of burden, ornaments that are borrowed through friendship should be returned within four or five years, otherwise the owner would lose them. This is opposed to Manu VIII. 146 and other texts and so is explained as being applicable only if there is no sufficient cause for allowing them to remain with the borrower. The ancient Roman Law was very like this. Before Justinian the Roman Law gave the ownership of a thing by quiet possession bona fide and founded on good title if maintained during one year over movables and during two years over immovable property 469. Justinian altered this and provided that possession during three years gave ownership of movables and possession during ten years (if parties resided in the same province) or during twenty years (if they did not) gave the ownership of immovable property.

- Br. (S. B. E. vol. 33 p. 314 verse 31) fays down the proposition that if a person has title and is already in possession and is dispossessed by another then he may succeed in a lawsuit on the strength of his prior possession provided the dispossessor does not establish continuous possession for three generations <sup>470</sup>. This is similar to a suit in ejectment contemplated by Art. 142 of the Indian Limitation Act.
- Br. (S. B. E. vol. 33 p. 310 v. 11) and Kāt. 335 (both quoted by Aparārka p. 637, V. P. p. 166) state that what is enjoyed by a man's agnates and cognates and his own people does not pass to their ownership by their mere possession; one should regard

<sup>467.</sup> अत्र वृहस्पतिविशेषमातः त्रिवर्षे धुज्यते येन समग्रा भूरवारिता। तस्य सा नाप-हर्त-या क्षमालिङ्गं न चेद्वदेत् ॥ चतुष्पाद्धनधान्यादि वर्षाद्धानिसवामुयात् ॥ एतद्वचनं भुक्तेराद्ररार्थं पचाश्चतं (न?) व्याख्येयं चहुप्रतिपक्षस्वादिति वरद्राजः। स. वि. p. 135. Vide व्यवः नि, p. 132 from which this is taken, which introduces these verses with the words 'अत्र पञ्चाध्याय्यां वृहस्पतिः'. It is probable that the work of Br. on vyavahara had five adhyayas.

<sup>468.</sup> धेलुवाह्यालङ्कणं याचितं प्रीतिकर्मणा । चतुःपाञ्चह्विकं देयमन्यश्चा द्वानिमाप्तु-यात् । मरीचि in स्मृतिच॰ 11. 69, परा. मा. III. p. 148 (reads धनवाह्या॰ ).

<sup>469.</sup> Vide Sandar's Introduction to the Institutes of Justinian, sec. 72.

<sup>470.</sup> सत्यपि विच्छेदे सागमा भुक्तिः प्रमाणमित्याह बृहस्पतिः । भुक्तिबंलवती शास्त्र साविच्छिका चिरन्तनी । विच्छिकापि हि सा ज्ञया या तु पूर्वमसाधिता ॥ इति । प्ररातमा III. p. 144-145, स्मृतिच् II. p. 74.

possession (as leading to ownership) in cases other than these. Pitāmaha states that possession by a stranger is powerful, but possession by members of one's own family has certainly not the same force 471. This appears to adumbrate the principle of modern law that possession by one co-owner or one tenant-incommon is ordinarily the possession of all co-owners and the mere fact that the profits of a property have been enjoyed by only one co-heir or tenant-in-common for many years does not by itself amount to the ouster of the other tenants-in-common 472. It is stated in Gaut. XII. 35 that property which is enjoyed for a long time by a srotriya, an ascetic or a king's officer is not lost to the owner by that enjoyment, since the owner may have thought that he would reap long-enduring spiritual merit by the first two enjoying this property (such as a vacant house) or that he might be prevented from asserting his right from fear (of the royal official), Compare Br. (S. B. E. vol. 33 p. 311 v. 12). 473 Manu VIII. 149 (= Nar. IV. 81 and Vas. 16. 18), Yaj. Il. 25, Br. (S. B. E. 33 p. 312 v. 21), Kat. (330) state the following exceptions to the rule of loss by long possession; a mortgaged or pledged property, boundary, minor's property, an open deposit, a sealed deposit, women (female slaves), the property of the king i.e. (of the State) and the property of a brahmana learned in the Veda are not lost by the possession of another (for twenty or ten years referred to in Manu VIII, 147 and Yaj, II, 24). Manu VIII. 145 provides that neither a pledge nor a deposit can be lost by lapse of time and that both are recoverable even if they have remained long (with the pledgee or depositee). Yaj. 11, 25 adds to the above list the properties of idiots and of women-Nar. IV. 83 emphatically states that women's property (stridhana) and state property (land) is not lost even after hundreds of years, when it is enjoyed without title. Kat. (330) adds to the above list temple property and what is inherited

<sup>471.</sup> सनाभिभिषांन्धवेश्व यद्भुक्तं स्वजनैस्तथा। भोगात्तत्र न सिद्धिः स्याङ्गोगमन्यश्र कल्पयेत्॥ कात्याः, अस्वामिना तु यद्भुक्तं गृहक्षेत्रापणादिकम्। सुदृष्टम्भुसकुल्यस्य ल सङ्गोगेन हीयते॥ षृहः, both quoted by आपरार्क p. 637, व्यव. नि. pp. 128-129, व्य. प्र. p. 166, विवाद चन्द्र p. 135 (2nd verse); the first is ascribed to both षृहः and कात्याः by व्यव. नि., भुक्तिर्वलवती तत्र भोक्ता यत्र परो भवत्। स्वगोत्रे भोगिनां भुक्तिन शक्ता शास्त्रती दृणाम्। पितामह in स्मृतिचल्याः 11. p. 69.

<sup>472.</sup> Vide I. L. R. 46 Bom. 213, 31 Bom. L. R. 199 and 1030 (P. C.), 47 Cal. 274 for this proposition.

<sup>473.</sup> धमाँदेक्षयः श्रोत्रिये स्थाव् भयं स्थाव् राजपूरुवे । स्नेहः सुहृत्वान्धवेषु भुक्तमेतैर्न श्रीयते । बृह, in स्युतिष्क II, p. 69, परा. मा. 111, p. 149,

from the father or mother 474. All systems of jurisprudence throw protection round the interests of minors, persons of unsound mind and others similarly situated and provide longer periods of possession for loss of their right. The Mit. on Yaj. II. 25 gives reasons why the several exceptions are made; in the case of a pledge or mortgage the property is enjoyed by the pledgee or mortgagee under an agreement and so there is no fault on the part of the owner if he remains quiet while the property is being enjoyed by the creditor; boundaries between villages can be easily established by such signs as trees (growing on the border), streaks of chaff and coal (buried underground); deposits are entrusted to a person out of confidence for being preserved and not for enjoyment; idiots and minors are ignorant or incapable of understanding their rights; the king being engrossed in numerous state affairs may not be able in time to look into the question about possession of state properties; women on account of their ignorance and timidity may not assert their rights and a learned brahmana being devoted to learning, teaching and performance of rites and duties may have no time to go to law. In modern times also the law favours minors and other persons as indicated in the note below 475. Kät. (331-334 q. by Par. M. III. p. 148, Sm. C. II p. 69

<sup>474.</sup> न भोगं करुपयेत्सीयु देवराजधनेयु च । बालओजियविके च मातृतः पितृतः क्षमात् ॥ कारया. quoted in व्य. मा. p. 351 (reads ओजियवृद्धे च प्रातेषि पितृतः &c), स्मृतिच. II. 69. उपनिधि and निक्षेप are defined by नारत् as 'असंख्यातमविज्ञातं समुद्धं पितृतोयते । तज्जानीयाष्ट्रपनिधिं निक्षेपं गणितं विद्वः ॥ १ (q. by मिता. on या. 11. 65).

<sup>475.</sup> Under the Indian Limitation Act, a mortgagor can sue for redemption and possession within 60 years from the time when the right to redeem accrues (Art. 148), though for ordinary suits for possession the period is 12 years; while a pawnor of moveable property has 30 years (Art. 145) from the date of the pawn; if a thing is entrusted to a man for a specific purpose as a trustee then sec. 10 of the Limitation Act provides that no length of time will bar a suit for recovering from him or his legal representatives or voluntary assigns the trust property or its proceeds (upanidhi and niksepa may be examples of trust); a suit on behalf of the Secretary of State for India can be brought within 60 years (Art. 149); sections 6-8 provide longer periods for persons who were minors, idiots or lunatics at the time when their rights were invaded. Under the Real Property Limitation Act of 1833 (3 and 4 William IV chap. 27 sections 16 and 17) a suit could be brought within ten years of the time when the disability ceased in the case of minors, lunatics, idiots, those absent beyond the seas, but no suit can be

which ascribes them to Nārada) prescribes that in the case of a brahmacāri, engaged in his vow of veda study extending over 36 years, and in the case of a man who remains in a foreign country in pursuit of wealth, enjoyment extending over 50 years will alone make him lose his property by the possession of another; that when a person has been a student for a shorter period than 36 years he may get longer additional periods proportionately and that when a person is in jail time does not run against him.

## (Continued from the last page)

brought beyond forty years from the starting point. Section 13 of the Indian Limitation Act provides that when the defendant is absent from British India the plaintiff can add the period of defendant's absence to the period prescribed for bringing a suit but does not provide for the rule of Kat which allows a longer period for loss of right when a person (who may have to sue) is absent in a foreign country. Under the Civil Law of Rome the rule was 'nullum tempus occurrit regi' (lapse of time does not bar the right of the crown). Vide Vyakunta v. Government of Bombay 12 Bom. H. C. R. O. C. J.) 1 at p. 217 for this rule and its limitation under modern Indian Law.

#### CHAPTER XIII

## WITNESSES (sāksiņah).

The word saksin occurs in the Svetasvataropanisad 476 (VI. 11) where it is applied to the one immanent Spirit of the universe as All-seeing. Panini 477 V. 3. 91 explains the word sāksin as meaning 'one who has directly seen'. Gaut. 478 XIII. 1. Kaut III. 11. När. IV. 147 state that when two persons litigate and there is a doubt or discrepancy between the two the determination of the truth in the dispute is due to witnesses. Manu VIII. 74, Sabhaparva 479 68.84, Nar. IV 148, Visnu Dh. S. 8.13, Kat. 346 (q. in V M, p. 317 and V, P p. 106) provide that a (proper) witness is one who has himself either seen or heard or experienced the matter in dispute. This means that the evidence of a witness must be direct and should not be what is called hearsay. Medhatithi (on Manu VIII, 74) says 480 that hearsay evidence occurs when a person who hears from another that has himself heard something from another comes forward as a witness and that hearsay is no logal evidence. Manu VIII. 76 prescribes that even though a man may not have been expressly asked or appointed by the parties (in the words 'you are the witness to this transaction's, he is a proper witness when asked as to any matter in dispute that he has himself seen or heard. The only exception to hearsay evidence allowed by

<sup>470.</sup> एको देव: सर्वधृतेषु गृद्धः ... माक्षी खेता केवली निर्मुणध्व ॥ श्वेताश्वतरोप-निषक VI. 11.

<sup>477.</sup> सक्षाइड्रहरिसंजायाम् । पा. V. 2. 91.

<sup>478.</sup> विपतिवर्षी माक्षिनिमित्ता मन्यश्यवस्थाः गी.  $\lambda 111.1$ ; असंग्रितिवर्षी तु साक्षिणः भगाणम् । कीटिल्य 111.11.

<sup>479.</sup> श्वतदृष्टासुभूतार्थात् साक्षित्र्यः श्वतक्तत्र्वज्ञम् । नाश्व IV. 147; अधिप्रत्यर्थिमा-निश्यावृत्त्रभूतं तु यद्भवेत् । तद्भाद्यां साक्षिणो वाक्यमन्यथा न वृत्तस्यतिः ॥ कात्याः, in भ्यः प्र. p. 106; समक्षवृत्रीनात्साक्षी अवणावचेति धारणात् । सभावर्षे 68. 84; समक्षवृत्रीनात्साक्षी अवणाद्याः । विष्णुक्षम् सुत्र 8–13.

<sup>480.</sup> समक्षद्दर्शनात्माक्षादमुभवाच्छ्यवणाञ्च समक्षशच्दाख्यक्ष्यः कर्तस्यः । यत् कुतिश्चित्रं कंत्र श्चूयतं तताल्यन तत्वरंपराश्चतं तेन परंपराश्चावी न साक्षी । मे. ०० मन्तुः ८. ७४ ; च्यूकुवा अभिण वा येन विवाद्यविषयः पूर्वे प्रमितः स तत्र साक्षित्यां । ... तेन यो विवाद्यविषयो येन प्रमितः स तत्र साक्षित्वेनाकुतोपि साक्षी भवतीति सिध्यति इतस्या वेतनाद्दानादिषु विवादेषु हित्तिकादिनाससम्भवेन साक्ष्यभावगसङ्गः । महनदत्न ( ms). Compare १व. प्र. p. 109 for almost the same words.

the Visnu Dh. S. VIII. 12 is that 481 when a person that is appointed as a witness is dead or gone abroad, those who have heard what he said may give evidence. It has already been stated. (p. 297) that a king was not to delay the examination of witnesses. Kat. (340-341 q. by Aparārka pp. 675, 677, Sm. C. H. p.92, V. M. p. 331) prescribes that the king (or the chief judge) should himself examine the witnesses that are present (in court) and should consider along with the subligies the statements made by witnesses and that, where it is doubtful who the witnesses on a disputed matter are, time should be given for producing the witnesses in order to ascertain the proper means of proof but that where it is clear who the witnesses may be he should make the hearing of the case proceed at once. Kāt. (352) further prescribes 482 that when it is impossible to bring witnesses because they reside in a foreign country, evidence taken in writing before a man learned in the three Vedas and sent by him should be read in deciding the cause 483 Gaut. 13. 2. Manu VIII. 60, Yaj. II. 69, Nar. IV. 153 and others require that ordinarily there should be at least three witnesses in a cause. Br. (S. B. E. 33 p. 301 v. 16) says that there may be nine, seven, five, four or three witnesses, or two only if they are learned brahmanas 484. Visnu Dh. S. VIII 5 and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 301 v. 16) emphasize that a single witness alone cannot be examined for deciding a matter 485.

<sup>481.</sup> उद्दिष्टमाक्षिणि सृते देशान्तरगते वा तद्भिहितओतारः प्रमाणम । विष्णुधर्म-मूत्र VIII 12.

<sup>482.</sup> अज्ञान्य आगमो यत्र विदेशे प्रतिवादिनाम् (विदेशपतिवामिनाम्?)। वैविद्यप्रहित हेक्यमार्थ्यं तत्र प्रवाद्येतः कात्या q by अवर्षक् p 667.

<sup>483.</sup> This corresponds to the modern rule of taking evidence on commission as provided for in Order 26 rules 4 and 5 of the Indian Civil Pro. Code (of 1908)

<sup>484.</sup> नव सप्त पञ्च वा स्युश्चस्वारस्थय एव वा। उमी वा ओत्रियौ क्यातौ नैसं पृष्छे क्यावास्थ्य स्व वा अभित्रियौ क्यातौ नैसं पृष्छे क्यावास्थ्य स्व व्हार प्रकार क्षावित स्विधितगृहसाक्षीविषयम्), परा. मा, III. 95, व्य प्र. p. 112.

<sup>485</sup> Vide Best on 'Evidence' (12th ed of 1922) p 515. The Mosaic law in some cases and the Civilians and Canonists in all exacted the evidence of more than one witness, a doctrine adopted by most nations in Europe and by the ecclesiastical and some other tribunals among us' According to the Common Law of England and the Indian Evidence Act (1 of 1872) sec. 134, no particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact. Best (ibid. p. 520) notices that in prosecutions for perjury the testimony of at least two witnesses is required by the Common Law of England (now confirmed by Statute) and that by Statute two witnesses at least are required in trials for treason. Vide Emperor v. Bal Gangadhar Tilak 6 Bom, L. R. 324 where the rule about two witnesses in convictions for perjury according to the Common Law of England was relied on.

But Yāj. II. 72, Visnu Dh. S. VIII. 9, Nār. IV. 192 state that one man alone may be a witness in a cause if he is endowed with the regular performance of his religious duties (is possessed of the qualities stated in Visnu Dh. S. VIII. 8) and is accepted as a witness by both sides. Vide Manu VIII. 77 also. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 301 v. 18) allows a single witness to furnish valid proof if he is a dūtaka 486 (messenger), an accountant, one who has accidentally witnessed the transaction or if he is the king or the chief justice. Vyasa says 487 that even a single person may be enough in a cause, especially in heinous offences called sāhasa. if he be one whose actions are pure, who knows the dharma and whose truthfulness has been well attested before, Kaut. (III. 11) says that a single witness (whether a man or a woman) may be enough in cases where the transaction in question was effected in secret (except the king and one performing austerities), 488 Kāt. (353-355 q. by V. M. pp. 319-320, Sm. C. H. 76, V. P. pp. 112-113) states that even a single person may be allowed to depose as a witness if he was taken in confidence at the time of making a deposit; so also a messenger sent by a litigant for borrowing an article (such as an ornament) or the manufacturer of an article may alone be sufficient to prove the identity of the article or when a matter has been decided by the king or chief judge, the scribe, the chief justice or any one of the sabhyas. may alone prove the plea of res judicata or the point as to what was said by the plaintiff or the defendant in a suit 489. Vide Br. (S. B. E. 33 p. 300 verses 13-14),

The qualifications of witnesses to be examined in a suit are stated in numerous places such as Gaut. XIII. 2, Kaut. III. 11, Manu VIII. 62-63, Vas. 16·28, Śańkha-Likhita (q. in S. V. p. 138), Yāj. 11. 68, Nār. IV. 153-154, Viṣṇu Dh. S. VIII. 8, Br. (S. B. E. vol. 33 p. 302 v. 28), Kāt. 347 (in Sm. C. II. p. 76 and

<sup>486.</sup> Br. (S. B. E. vol. 33 p. 300 v. 8) defines a  $d\overline{u}tak\mu$  as one who is a respectable man esteemed and appointed by both parties and had come near to listen to the speeches of the parties.

<sup>487.</sup> शुचिकियश्व धर्मज्ञः साक्षी यत्राह्यसूतवाक् । प्रमाणमेकोपि अवेश्साहसेषु विशे-चतः ॥ ण्यास in स्मृतिचः II. p. 76, श्य प्र. p. 112,

<sup>488.</sup> रहस्यव्यवहारेज्वेका स्त्री पुरुष उपश्रोता उपज्ञष्टा वा साक्षी स्याज्ञाजतायसवर्जस्। स्त्रीटिस्य III, 11.

<sup>489.</sup> अर्थिमत्यधिनोर्वाक्षं यच्छुतं सूखता स्वथम् । स एव तत्र साक्षी स्याद्विसंवादं इयोरिप ॥ निर्णिते व्यवहारे तु पुनर्त्यायो यहा अवेत् । अध्यक्षः सम्यसहितः साक्षी स्यात् तत्र नार्व्या ॥ बृह. q. by अपरार्क p. 667, न्य. प. p. 108.

V. P. p. 111). The principal qualifications are: 489α they should be born of a good family, should have lived hereditarily in the country, should be householders having a son or sons, should be well-to-do and men of character, should be trustworthy, should know dharma and act up to it, should not be covetous and should have been cited by the parties as witnesses. Some Smrti texts such as Kaut. III. 11, Manu VIII. 68 (= Kāt. 351 and Vas. 16.30), Kāt, 348 provide 490 that ordinarily witnesses should be of the same varna or caste as the parties, that women should be witnesses in disputes between women, that men of the lowest castes (antyajas) should be witnesses for litigants of those castes and that a litigant of a lower caste should not try to prove his case by citing witnesses of a higher caste or a brāhmana (unless the latter is an attesting witness on a deed). But most (even including Gaut, and Manu) give an option and say that persons of all castes (even sūdras) may be witnesses for all. Vide Gaut. XIII. 3, Manu VIII. 69, Yāj. II. 69, Nār. IV. 154. Vas. 16.29 (sarresu sarra eva va). Nar. IV. 155 and Kat. (349-50 g. by Apararka p. 666 and V. P. pp. 111-112) provide 491 that in disputes between members of groups such as those who wear peculiar symbols (indicative of their sect), srenis (guilds). pugas (associations), companies of traders and all others who work in groups and who are therefore called surgus and in the case of slaves, bards, wrestlers, elephant riders, horse-trainers and soldiers the heads (called rargin) of these groups are the proper witnesses. Gaut. XI. 21 says that in disputes among members of classes of agriculturists, traders, cowherds, money-

<sup>489</sup> a. बहदः स्युरिनिन्द्रताः स्वकर्मसु प्रास्यिका राज्ञां निव्योरयनभितापाश्चान्यतर-स्मिन् । गी. XIII. 2; प्रास्यिकाः श्चाच्योऽनुमता वा त्रयोवराव्याः पक्षान्तमती वा ह्यौ क्रणं प्रति न स्वेवैकः। की. 1II. 11; कुलजा वृत्तविससंपक्षा यज्ञानस्तपस्विनः पुत्रिणो धर्मका अधीयानाः सस्यवन्तः त्रैविश्ववृद्धाः। विष्णु VIII. 8; मौलाः प्रतिष्ठिताः साक्ष्यर्थे विद्वितपन्तः कुलीना क्रजवो जन्मतः कर्मतोर्धतः श्चुद्धाः पुत्रिणः सस्यवादिनः क्रौतस्मार्तिकयायुक्तः विगत-द्वेषमस्परा अपवासिनो युवाणो लोभमोहविविजितास्थवरा नवसंख्याका न जातु कृदतां प्रतिपद्मन्ते। शक्किलिखितौ in स. वि. p. 138.

<sup>490.</sup> बाह्मणस्वकाह्मणवचनाह्मनवरोध्योऽनिवद्धकेत् । मौ, XIII. 4; विभारयो वाहिना याष्टक् सहरोरेव भावपेत्। कोरकृष्टैकावकृष्टस्तु साक्षिभिर्भावयेत्सद्या । कात्या. q. by च्य. प्र. p. 111, अत्नवरन (which reads नोरकृष्टं चावकृष्टेस्तु, which seems to mean 'a litigant of a higher caste should not be proved to be what he is alleged to be by the evidence of witnesses of lower castes ').

<sup>491.</sup> लिब्बिन: श्रेणिपूगाश्च पणिग्वातास्तथापरे । समूहश्याश्च ये चान्ये वर्गास्तान-वर्षाद्गुरुः । दासञ्चारणमञ्जानां इस्त्यश्वायुधजीविनाम् । प्रत्येकैकीः समूहानां नायका वर्गिण-स्तथा । तेषां वादः स्ववर्गेषु विभिणस्तेषु साक्षिणः । कात्याः q. by अपरार्क p. 666. For श्रेणि, पूग, vide p. 280 and note 383 above and H. of Dh. vol, II. pp. 67-68.

lenders and craftsmen (such as carpenters and washermen), the help of other members of the same calling may be taken as witnesses and arbitrators.

Long lists of persons who are generally to be regarded as incompetent to be witnesses are given in Kaut. III. 11, Manu VIII. 64-67, Udyogaparva 35. 44-47, Yāj. II. 70-71, Nār. IV. 177-187, Viṣṇu Dh. S. VIII. 1-4, Bṛ. (S. B. E. vol. 33 p. 303 vv. 29-30), Kāt. 360-364 (q. by Aparārka pp. 669-670, Sm. C. II. pp. 77-78, V. P. p. 119). Manu VIII. 118 states the general grounds why oral evidence tends to be false viz. covetousness, infatuation, fear, desire of pleasures, anger, friendship, ignorance, minority. As the list of incompetent witnesses in Nār. is the longest, 492 that alone is set out here: one who has monetary 493 interest in the parties or the subject matter of the suit (such as a co-sharer, creditor and debtor of the parties); a

<sup>492.</sup> Vide appendix for the verses of Narada. The commentaries and digests give various interpretations of some of the words. A few such are stated in the next note.

<sup>493.</sup> The Mit, explains 'arthasambandhin' as 'vipratipadyamanarthasambandhin'; while V. P. p. 117 explains as 'creditor or debtor' of a party. 'Aptab' is defined by Kat. 361 (quoted by Apararka p. 669) as 'those who depend for livelihood on the subsistence given by a party to the suit or those who serve him or cause benefit to him or those who are his relatives, friends or servants'. Sm. C. explains 'cakrika' as a bard, while V. F. (:p. 118) as oil-presser. The printed text of Nar. reads 'asraddha' (who is not invited at a śrāddha), while V. P. and others read 'aśraddha'; for vratya (one whose upanayana has not been performed) vide H, of Dh, vol. II, p. 376; 'prag-dratadosa' is explained by Asahaya as 'one who suffers from a disease which is the effect of evil actions done in past lives'. Kat. 362 (q. by Apararka p. 669) explains 'sanabhayah' as sons of one's mother's sister or one's full sister or one's maternal uncle. The printed text reads 'sranta'. while Sm. C. II. p. 78 reads 'asanta' (restless) and V. P. 117 reads 'asranta' (one constantly engaged in work). Kulika is explained as 'one appointed by the king to decide causes' (by Kalpataru), while the Madanaratna says ' he is the person in authority over a kula i. e. a group of brahmanas or the like'. Vide V. P. p. 119. Sm. C. II. p. 78 and V. P. p. 118 read 'sucaka' (one appointed by the king to find out crime among the people) for 'stavaka' of the printed Nar.

friend (or relative such as an uncle); associate (in undertakings); enemy; one who has already been held to have given false evidence; one charged with (or addicted to) sins; a slave; one who is in the habit of finding the weak points of others (or harming others); one who has no faith in religion; a very old man (above 80 years); a minor; a woman; an oil-presser; one intoxicated; a lunatic; one who is extremely inattentive; one distressed; a gambler; a village priest; one who undertakes long journeys (on the great roads); one who is a merchant engaged in sea voyages; an ascetic (who has renounced the world); one sick; one bereft of a limb; one who is the only witness; a brahmana learned in the Veda; one who does not perform the customary religious rites; an impotent person; an actor; an atheist; a vrātya; one who has abandoned his wife; one who has given up agmhotra (daily offerings into srauta or smarta fire); one that officiates as priest for persons who are not entitled to perform yedic sacrifices; one who is an associate in eating food from the same vessel in which food is cooked (i.e. who is in commensality with a party); a former enemy (aricara as one word); a spy; an agnate; a cognate (or born of the same womb); one whose evil doings in former lives are seen clearly; a public dancer (sailusa, or one who makes his women actresses); one who lives by (i. e. buys or sells) poison; a snake-catcher; one who is a poisoner, an incendiary, a mean person (kināša, or parsimonious person); the son of a śūdra woman (from one of a higher caste); one guilty of a minor sin (upapātaka); one fatigued; a desperado; one who has relinquished all attachments; a person who is penniless (through gambling or other extravagance); a member of the lowest (untouchable) caste; one leading a bad life; a brahmacarin who has not yet returned from his teacher's house; an idiot; an oilseller; a seller of roots; one possessed (by a ghost or demon); one hated by the king; a weather-prophet; an astrologer; one who proclaims to the public the sins of others; one who has sold himself (for money): one who has a limb too little (e.g. having four fingers to the hand); one who lives on the immorality of his wife; one who has bad nails: one with black teeth; one who has betrayed his friend; a rogue; a seller of liquor; a juggler; an avaricious man; a ferocious man; an opponent of a sreni (guild) or gana (association); a butcher; a hideworker: a cripple: one excommunicated for a grave sin (like brahmana-murder); a forger (of documents or coins or weights &c.); one who employs incantations and drugs for influencing

others; one who is an apostate <sup>494</sup> from the order of ascetics (pratyavasita); a robber; a servant of the king; a brāhmaṇa who sells human beings, cattle, meat, bones, honey, milk, water or clarified butter; a member of the three higher castes who engages in usury; one who has given up the peculiar duties of his caste (or station); a kulika; a bard; one who is the servant of a low person; one who has quarrelled with his father; one who causes dissensions. Kaut. III. 11, Manu VIII. 65, Viṣṇu Dh. S. VIII. 1 and several others say that the king cannot be cited as a witness <sup>495</sup> (except possibly to prove the plea of res judicata or to prove what transpired before him when a litigation was going on).

The above is a formidable list of incompetent witnesses; therefore, most Smrtis such as Gaut. XIII. 9, Kaut. III. 11, Manu VIII. 72, Yāj. II. 72, Nār. IV. 188-189, Viṣṇu Dh. S. III. 6, Uśanas (q. in Sm. C. II. p. 79), Kāt. 365-366 (q. in Sm. C. II. p. 79) expressly point out that strict examination of the character of witnesses should be entered upon in disputes about debts and

<sup>494.</sup> In Omichand v. Barker (Willes 1737-1860 p. 538) where Willes (Lord Chief Justice) says (at p. 551) that in Popish times and for some little time afterwards till the Reformation was fully established there was a notion that 'even an alien friend especially if he were an infidel could not sue in a court of justice here'. That shows how non-Christians found it difficult to sue in England for their just rights a few centuries back. In the case cited above Lord Chief Justice Willes had to deliver an elaborate judgment in 1745 for holding that evidence taken in India according to the oaths administered to non-Christian witnesses could be read in a trial held in England. So one need not laugh at Nar. who flourished at least about 1200 years before that date if he held an atheist or an apostate to be an incompetent witness. It should be noted that 'By the canon Law a Jew is not admitted to give evidence against a Christian, especially if he be a clergyman;' vide Taylor on Evidence (ed. of 1848, p. 655 note C.)

<sup>495.</sup> Vide Taylor's 'Law of Evidence' (12th ed.) vol. II. p. 872 para 1381 about the sovereign giving evidence on oath; his considered opinion being (after referring to the case of R. v. Mylius in which the defendant was prosecuted for a libel upon king George V) 'that the sovereign if so pleased may be examined as a witness in any case, civil or criminal, but not without being sworn.' The बचव. मि. p.100 says नम्र न साक्षी स्पतिः कार्य इति राज्ञः साक्षित्वनिषेधात्। तस्य कथं साक्षित्वमिति चेत्, उच्यते। व्यवहारदर्शनकालेऽद्यतिक्वर्यंषु तस्येह साक्षित्वमुख्यते, कालान्तरापेक्षया निवेधः। तथा च बचासः। राज्ञा धर्मासनस्थेन यच्छुतं तस्य-मिक्छता। नाम्यः साक्षी अवेत्तत्र मुक्ता राज्ञानमीश्वरक् । इति । बृहस्पतिः। निर्णाते ध्यवहारे द्यानम्यांची यदा अवेतः। अव्यक्षः सम्बक्षतिः साक्षी स्वात्तत्र नाम्यथा॥. The स्मृतिच. II., p. 80, and वरा. मा. III., p. 103 have the verse of बृहस्पति. न साक्षी चृपतिः कार्यः। इत्रुहर VIII. 65.

the like which are of a fixed nature (of a civil nature), but that in complaints about all kinds of sahasa (heinous crime). in robbery, adultery or the two kinds of pārusya (viz. defamation and assault) there should be no (strict) inquiry into the character of witnesses (that is, all can be witnesses in such cases) and that even those like slaves and fault-finders who have been enumerated among incompetent witnesses can become witnesses in grave matters 496. The idea is that in such cases the witnesses need not be strictly examined as to their possessing the good qualities ordinarily required in witnesses. this does not authorize the examination of such persons as lunatics or idiots as witnesses, because they have not the power to understand things. Manu VIII. 77 emphatically states that even a single male, if he is free from greed, may be (sufficient as ) a witness, but not women of good character, even though they be many, since the feminine intellect is apt to be unsteady. But even Manu had to concede (VIII. 70) that a woman or a minor or a very old person or a pupil, relative, slave or a hired servant may be a (competent) witness, if it is impossible to find another witness (in matters that occurred inside a house or in a forest or in crimes where life is lost). Kāt. 367 (q. by Aparārka p. 671) says the same thing. Usanas 497 (quoted in the Sm. C. H. p. 79, V. P. p. 120) provides that even a slave, a blind man, a deaf person, a leper, a woman, a minor, a very old man may be (competent) witnesses in sahasa. provided they are not interested in the matter of dispute (or are not related or partial to the parties). Nar. (IV. 190-191) gives it as his view that even when there is to be no strict inquiry into the character of witnesses in sohasa, still a minor, a woman, a single person, one who forges deeds (or who is a

<sup>496.</sup> ज्ञणादिषु परीक्षेत साक्षिणः स्थिरकर्मस् । साहसास्ययिके खैव परीक्षा कुत्र-चित्रसूता ॥ व्याधातेषु चृपाञ्चायाः संग्रहे साहसेषु च । स्तेयपाठव्ययोधीय न परीक्षेत साक्षिणः ॥ अन्तर्वेद्मान रात्री च बहिर्ग्यामाञ्च यद्भवेत् । एतेष्वेवाभियोगश्चेक परीक्षेत साक्षिणः ॥ कारयाः in अपरार्क p, 670-71, स्मृतिचः II. p, 79; पाइव्यस्तेयसंग्रहणेषु मु बैरिस्पालसहाय-वर्जाः । की, III. 11.

<sup>497.</sup> दासोऽन्धो वधिरः कुष्ठी स्नीवालस्थानिराह्यः । एतेरवनिभसम्बन्धाः साहसे साक्षिणो मताः ॥ उज्ञानस् q. by स्मृतिचः II. p. 79. साहस is of four kinds 'मनुष्यमारणं वार्षे परहाराभिमर्जानम् । पाकष्यसभयं वा साहसं तु चतुर्विधस् ॥ q. by अपरार्क p. 670 (as from मनु), परा. मा. III. p. 450 (as from चनु.), स्थ. प. p. 120. चच युमासा-वार्धियस्यधिनो तत्र स्नीणां साहयं नास्ति यत्र तु स्थिया सह पुंसः कार्य स्त्रीणां चेतरेतरं स्वरूपं तत्र भवन्त्येव स्थियः साक्षिण्यः । म चार्यं नियमः स्नीणां स्थिय एव साहयं कुर्युनं पुमासः । केवलं पुवतिविवये स्ववहारे क्रिस्तिवेव स्थीणां साहयं चतोऽस्थिरस्वाविति वेतुक्यासः । भवनित कास्थन सियो ब्रह्माविवये इव सस्यवादिन्यः स्थिरहृत्यस्यः । मेथा॰ on मनु VIII. 68.

cheat), a relative and an enemy cannot be witnesses in sahasa. since a child through ignorance, a woman from her habit of untruthfulness, a forger (or cheat) because he is accustomed to doing evil deeds, a relative from affection and an enemy from the idea of taking revenge may speak falsely. There was no total disgualification of women as witnesses, since Manu quoted above allows them to be witnesses in disputes between women and in cases where it is not possible to have other witnesses. Medhatithi on Manu VIII. 68 holds that women are disqualified as witnesses only where the plaintiff and defendant are both males but that where there is a litigation between a man and a woman or between women alone, a woman may be a competent witness. Ancient Hindu Law is not singular in its partial rejection of the testimony of women. Vide Best on Evidence (12th ed. of 1922) pp. 53-56 where it is shown how ancient Roman Law and the Medieval laws of several countries of Europe more or less excluded the testimony of women, how some States in the U.S.A. excluded the testimony of negroes and persons of coloured blood. By the Canon Law more credit was given to male than female witnesses (Taylor on Evidence, ed. of 1848 p. 655. note d).

Nār. (IV. 157-172) states that incompetent witnesses fall into five classes: (1) some  $^{498}$  like learned brāhmaṇas, very old men, ascetics, persons practising austerities are incompetent because ancient texts (vacana) say so and there is no other (special) reason for their exclusion. The Vyavahāratattva

<sup>498.</sup> असाव्यपि वि वास्त्रेऽस्मिन् इष्टः पञ्चविधो इधैः । वचनाहोवतो भेहास्वय-हिसिर्मतान्तरः । श्रीत्रिया तापसा बुद्धा ये च प्रव्रजिता नराः। असाक्षिणस्ते वचनानात्र हेतुबद्दाहतः ॥ स्तेनाः साहसिकाश्वण्डाः कितवा वधकाश्व ये । असाक्षिणस्ते बृष्टस्वासेषु सत्यं न विद्यते ॥ राक्षा परिग्रहीतेषु साक्षिक्षेकार्थनिश्वये । वचनं यत्र शिद्येत ते स्युर्भेदादसाक्षिणः॥ आनिविद्यस्तु साक्षित्वे स्वयमेवैत्य यो बदेत् । सूचीत्युक्तः स शाक्षेतु न स साक्षित्वमर्हति ॥ षोर्थः आविषतम्यः स्यात्तास्मिकसति चार्थिति । क्ष तह्नवृत्त साक्षित्वमिश्यसाक्षी सृतान्तरः ॥ नारह IV. 157-162; compare नारह IV. 94 'सम्तोषि न प्रमाणं स्युक्ते धानीन साक्षिणः । अन्वत्र आविताद्यस्मास्त्वयमासक्षमुत्युना ॥. इांख q. by मिला. on या. II. 69 says 'पित्रा विवद्यमानग्रुवकुलवासिपरिव्राजकवानमस्था निग्रन्थास्थासाक्षिणः'. This may be one of the texts to which Nar. refers in the words असाक्षिणले बचनात '. The थए. प्र. p. 115 explains मुतान्तर as सामान्यतो प आवयोः कश्चिव व्यवहारसम्ब-ज्योस्ति तत्र स्वया साक्षिणा भारधिमत्येतायन्सात्रसक्तं विशिष्य च न्यवहारविषयो न ससी कावित: आविता च नास्ति स पृष्टोऽपि विक्षित्य विवयाज्ञानावसाक्षीति यावत । '. The स्मृतिष्. II. p. 81 and ध्यव. नि. p. 106 explain मुतान्तर differently : धानिने मेते असावेदिते च व्यवहारे अनावृतः सन् स्वयमेवैत्व बृतपुत्रं निर्विष्ट्यासुव्यासी शारवति अहं साथीति यो ज्योति असी सुतान्तरनामा असाधी । सुमूर्युणा पुत्रं यति आविते तस्मिक्येंऽसी सार्कीरपेव माविता प्रश्नं मति सासी अवस्थेव । ध्वचः चि. p. 106.

(p. 214) points out that śrotriyas and others cannot be appointed as witnesses, but they may be what is called akrta witnesses explained below (i.e. they may if they choose appear as witnesses in a cause). They are not competent like the king. not because they are untrustworthy but because it is not advisable to call them. They were privileged persons: (2) thieves. robbers, dangerous characters, gamblers, assasins are declared to be incompetent because there is the defect (dosa) of untruthfulness in them; (3) witnesses are rendered incompetent on the ground of contradiction (bheda), when the statement of witnesses who have been accepted by the king for determination of the same matter do not agree; (4) he who without having been appointed (by the parties to a transaction) as a witness (to it) comes of his own accord to depose is termed a suci (i. e. a spy) in the sastras (and so was styled svayamukti by Nar. IV. 157) and is unworthy to be a witness; (5) a person is incompetent as a witness by reason of intervening death (i. e. he is mrtantura); when can any person bear testimony if the creditor (or claimant) is no longer alive, whose claim should have been heard by him specifically (but was not heard in that way)?  $Mrt\bar{a}ntara$  is a witness whom one or other of the parties informed in a general way that there was some dealing between the parties and who was asked to be a witness (but was not told the details of the dealing) and then subsequently the party died. In such a case the person told is not a good witness, as he cannot give the details. But Nar. (IV, 94) mentions an exception to this last rule viz, when a father while on the point of death tells his sons and the like 'these are the witnesses on such and such a matter,' there even after the father's death those witnesses would be competent though death intervenes.

Witnesses are divided by Nār. 1V. 149 into two sorts; (1) those appointed (kṛtu) by the parties and (2) those not appointed (akṛta); the first being of five kinds and the last of six kinds. The first five (acc. to Nār. 1V. 150) are a subscribing witness (likhita), one who has been reminded (smūrita) i. e. one who is called as a witness without there being a document and who is present at a transaction and is again and again reminded of it by a party to it in order that the transaction may be effectively proved thereafter (Kāt. 371 and 372 q. in Mit. on Yāj. II. 68), a casual witness i. e. one, who, while a transaction is being entered into, comes there by mere chance and is then asked to be a witness (yadrechābhijāa or yādrechika.

acc. to Br.), a secret witness i. e. one who is made to listen to the speech of the debtor while concealed behind a wall or screen, an indirect (uttara) 499 witness (i.e. one who learns from a witness who has seen or heard of a transaction when the latter is going to a distant country or is on the point of death). The six akrta witnesses (acc. to Nar. IV. 151-152) are co-villagers (in disputes about boundaries), the chief judge, the king (before whom a suit was tried), one who is closely acquainted with the transaction of the parties (i.e. karyamadhyagata, acc. to Br.), one who is deputed by a party (for borrowing an ornament or for settling a transaction, called dutaka by Br.), members of the family (kulya) in disputes among other members of the family (as regards partition &c.). Br. mentions twelve kinds of witnesses that are practically the same as the eleven of Nar. except one which he adds viz. lekhita 500 (one whose name is caused to be written by a party in the presence of the witness when that party enters into some transaction in writing such as a loan with another). 'The only difference between 'likhita' and 'lekhita' seems to be that the first himself writes his own name as a witness on a document while the latter's name is written as a witness by one party in the presence of the other and of the witness. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 299 verses 4-15 q. by Apararka pp. 666-667) defines at great length all the twelve and Kat. also defines most of them, but these definitions are passed over as not very important. Visvarūpa remarks that these nice distinctions among eleven kinds of witnesses are made only for the sake of exposition and for the benefit of simple people 501.

<sup>499.</sup> यत्र साक्षी दिशं क्लोन्समूर्युर्व यथाक्रमस् । अन्यं संभावयेतं तृ विद्यादुत्तर-साक्षिणम् ॥ वृष्ट. in अवराकं p. 666; साक्षिणामपि यः साक्ष्युत्तपूर्यपरि भाषते । अवणा-स्थावणाद्वापि स साक्ष्युत्तरसंज्ञितः ॥ कात्याः q. by मिताः on या. II. 68. Dr. Jolly's rendering of Kāt. in S. B. E. 33 p. 80 n. is not correct. Vide my notes to त्यवहारमयुत्त pp. 66-67. The व्यवहारतस्य reads 'यत्साक्ष्यं क्वयक्षे परिभावताम् । अवः; 'vide the विद्याद्वर्मस्य VIII. 12 quoted in n. 481 which refers to a witness that is the same as उत्तर. Compare sec. 32 of the Indian Evidence Act about verbal or written statements of a person who is dead or whose attendance cannot be procured except after unreasonable delay or expense,

<sup>500.</sup> अधिना च कियाभेदैश्तस्य इत्वा ऋणादिकम् । प्रत्यक्षं लिख्यते यस्तु लेखितः स बदाहृतः ॥ वृष्टः q. by व्यः प. p. 108. अपरार्कः p. 667 reads संवित्कियां कियाभेदैः कार्य कृत्वा.

<sup>501.</sup> चतु नारवेनैकाव्यविधं साक्ष्यं कृताकृतत्वभेदेनोक्तं तत्सीहृदानसम्धजनन्युत्पच्यः। ध्रिम् । विश्वकृप on चा, II, 71.

Before a witness for a party begins to depose, it is the duty of the opposite party to point out the ground or grounds, if any, of the incompetence of the witness put forward for examination. Kāt, adds 502 that the latent defects of the witnesses of a party must be pointed out by the opposite party, but the patent defects will be considered by the members of the court at the time of giving their decision. Vyāsa 503 states 'the defects of the witnesses of a party should be pointed out by the opponent in open court by putting them down in writing and the witnesses should be called upon (by the judge) to refute them; if the witnesses admit (the faults pointed out) they do not deserve to be witnesses; if otherwise (if the faults are not admitted) they should be established by the opponent with evidence (other than those of other witnesses); for if the defects of the witnesses of a party were allowed to be established by other witnesses to be cited by the opponent, there would result the fault of a never-ending series (anavasth $\bar{a}$ ), since the first party would then try to show defects in the latter set of witnesses and this may have to be carried on ad infinitum.' Br. laid down that an opponent should not be allowed to point out the grounds of incompetency in witnesses after they have begun to depose and Kat. adds 504 that he (that party), who points out, after the witnesses have deposed to a matter, faults in them in whom he found none at first and who can not set out a proper reason (for his not proclaiming the faults at first) should be fined in

<sup>502.</sup> प्रमाणस्य दि ये दोषा वक्तव्यास्ते विवादिना। गृहास्त प्रकटाः सन्दैः काले शास-मदर्शनात् ॥ कारया q. by अवशर्क p. 671, स्कृतिक. II. p. 83 which adds काले निर्णय-काले. The न्य. स. p. 39 says 'गृहाः शास्त्रप्रदर्शनेन साक्षिवादारपूर्वकाले वक्तव्याः'

<sup>503.</sup> साक्षित्रोवाः प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना । प्रवेऽभिष्ठेक्य ताल सर्वान् वाष्याः प्रत्युत्तं तु ते ॥ प्रतिपत्ती न साक्षित्वपर्वन्ति तु कत्वाचन । अतोऽन्यथा भावनीयाः क्रियया प्रतिवादिना ॥ अन्येश्त साक्षिभिः साव्ये दूषणे पूर्वसाक्षिणात् । अनवश्या भवेद्वोवस्तेवान-प्रवन्यसम्भवात् ॥ व्यास q. by श्युतिचः II. p. 83, व्य. म. p. 38 (first two). The first two are ascribed to कात्या. by प्रतः मा. III. p. 106 and व्यवः नि. pp 112-113. The मिता॰ on या. II. 73 has the following lucid note ' प्रतिवादिना साक्षित्रवणे देते प्रत्यक्षयोग्यवृच्यजेषु वाल्यादिषु तथैव निर्णयः । अयोग्येषु तु तद्वचनाञ्चोन्कतन्त्र निर्णयो न साक्ष्यन्तरेणेति नानवस्था । यदि साक्षिद्वाच्छन्नाच्य साधिविद्वं न क्षक्रोति प्रतिवादी तदासौ साराद्यसारेण दण्ड्यः । अथ साध्यति तदा न साक्षिणः । . . Compare sections 148 and 153 of the Indian Evidence Act about cross examination to shake the credit of a witness.

<sup>504.</sup> लेख्यद्वोचास्तु ये केचित्साक्षिणां चैव ये स्युताः । बाद्काले हु वक्तव्याः पथाडु-काक दूवयेत् ॥ उक्तेर्थे साक्षिणो यस्तु दूवयेत्याग्र्वचितान् । न च तत्कारण व्यात्याप्तुयात् पूर्व-साहसम् । कात्वाः in स्वृतिच p. 83, स. वि. pp. 143-144. The first is ascribed 10 हृहस्यति by अवरार्क p. 672.

the first amercement. Br. further states <sup>905</sup> that the defendant may point out the defects, if they exist, in the witnesses cited by the plaintiff; but if he finds faults which do not exist in the witnesses, he should be punished with a fine equal to the amount claimed (in monetary disputes) or equal to that which is levied from a false witness. If the witness of a party is not able to refute the defect pointed out by the opponent, the party calling him should try to clear his witness of the fault; otherwise he should not succeed in his suit.

When a witness is about 506 to depose, he was, acc, to Br. (S. B. E. 33 p. 302 v. 23), to put off his shoes and turban, raise his right hand (in order to draw the attention of the Court) and after touching gold, cowdung or darbha grass was to depose to the truth. Ap. Dh. S. II. 11, 29, 7, says 507 that a witness should depose to the truth on an auspicious day in the morning in the presence of kindled fire and near (a jar of) water in the hall presided over by the king (or chief justice) and after being exhorted as regards both (viz. the results of truthfulness and falsehood) and when accepted by all (the court and parties) as a competent witness. Kaut. also (in III. 11) says that witnesses should be examined in the presence of brahmanas, waterjar and fire. Manu (VIII. 79-80) provides that the judge should in a conciliatory manner exhort all witnesses assembled inside the court in the presence of the plaintiff and defendant as follows: 'whatever acts of these two (litigants) between themselves you know as regards this matter (in dispute), narrate them all truthfully, since you are the witnesses in this case'. Yāj. II. 73 also states that witnesses should be made to depose in the presence of the parties and Gaut. XIII. 13 and Kat. (q. by Mit. on Yaj. II. 73) prescribe that witnesses 508

<sup>505.</sup> सामिणोधिसस्रहिष्टान् सत्ता क्षेत्रेषु दूवथेत् । अबुद्धान्तृवयन्वादी तत्समं वृण्ड-मर्दति ॥ वृष्ट- q. by स्मृतिच- II. p. 83, स. वि. p. 143,

<sup>506.</sup> विहायोपानवृष्णीयं इक्षिणं बाहुसुद्धरेत् । हिरण्यगोझक्कभांत् समादाय सतं वेदेत् ॥ पृदः बाक्कस्त्रकोयस्थितः साक्षी झपथैः शापितः स्वकैः । हिरण्य-वर्भाक्षपस्प्रथ्य वेद्युत्तस्य विस्तिः both q. by स. वि. p. 157, परा. मा. III. p. 112. The first is ascribed to कारवायम by व्यव. मि. p.. 116 (reads हिरण्यगोवीजवृर्भान् समान्त्रभ्य मतं वेदेत्).

<sup>507.</sup> युण्याहे जातरमाचिद्धेऽपामन्ते राजवस्युअयतः समाक्रयाच्य सर्वाशुमते सुरूषः सस्यं प्रश्ना अथात् । आयः थः, 11. 11. 29. 7.

<sup>508.</sup> देवबाह्मणसानिध्ये साक्ष्यं पृष्केद्वतं द्विजानः । उदक्ष्यसान्त्राक्षसान्त्रा पूर्वाहे वे सुन्तिः सुन्तिः अवद्य साक्षिणः पृष्केद्वित्राच्य काववेर्ध्वतम् । समस्तानः विदित्राचारान् विद्यातार्थान् पृष्कपृथक् ॥ कारवा. 344-45 q. by निवाः on चा. II. 73. The first is नद्व VIII. 87 and the 2nd is नारव IV. 198.

should face the east or north, are to be examined in the presence of the images of gods and brahmanas in the first half of the day and should be exhorted to tell the truth by being bound with oaths. This examination in the public and after an oath went a long way in checking the tendency to depose falsely. The oath consisted of two parts, viz. (1) the requirement to tell the truth and (2) the exhortatory and imprecatory part. Both were administered by the presiding judge, Gaut. (XIII. 12-13) appears to prescribe that an oath (sapatha) was not to be administered to brahmana witness, but ManuVIII, 113 (= Nar. IV. 199) does not make this distinction. Gaut. (XIII. 14-23), Manu VIII. 81-86, 89-101, Visnu Dh. S. VIII. 24-37, Nar. IV. 201-228 contain very long exhortations addressed by the judge to the witnesses relating to the importance and high worth of truth. stating how the conscience of a man pricks him, what rewards await the truthful witness here and in the next world and what sin and terrible torments in Hell are the lot of an untruthful witness, what evil befalls even the deceased ancestors of an untruthful witness and how he is liable to be punished by the king. They are too long to be cited here 509. Shorter exhortations are found in Yaj. II. 73-75, Vas 16. 32-34, Baud. Dh. S. I. 10, 19, 9-12 (S. B. E. vol. XIV p. 203), Br. (S. B. E. vol. 33 p. 301 verses 19-22), Kat. 343. Nar. IV. 200 provides 'let him (the judge) inspire them (the witnesses) with awe by (quoting) ancient texts, extolling the greatness of truth and denouncing falsehood'. Kaut. (III. 11), Manu VIII. 88 and 113 (= Nar. IV 199), Visnu Dh. S. VIII. 20-23 add further modes of speech and exhortations according to the varna of the witness: A brahmana witness is to be addressed by the judge as 'speak' and to be exhorted to swear by his veracity, a ksatriya one was to be addressed as 'speak the truth' and to be sworn by the animal he rides and his weapons (which he is to touch), a vaisya is to be sworn by his kine, grain and gold and a sudra is to be sworn by (imprecating on his head) all grave sins. VIII. 88 provides that a brahmana should be asked to depose

<sup>509.</sup> Vide Appendix for Narada's verses.

<sup>510.</sup> The exhortation in the अर्थभाक्त (III. 11) is somewhat different from Manu's 'तम माञ्चणं मूचारसस्यं मूहीति राजन्यं वैद्यं वा मा तवेद्वापूर्तकर्त, कपाल-इस्तः शत्तुवलं भित्वाची मच्छेरिति द्ध्यं जन्ममरणान्तरे यद्वः प्रण्यकलं सद्दाक्षाणं वच्छेत्, राज्ञव्य किल्विचं युक्तानन्यचावादे । इण्डब्बात्यम्यः पश्चाद्वि ज्ञायेत चचावृष्टश्चतम् । एक-मन्द्राः सर्वमयद्वरतेति ।'. The text in Dr. Sham Shastri's edition is rather corrupt and not properly arranged.

with the word 'speak', while VIII. 113 states that a brahmana is to be made to swear by his truth. Some explain that the first rule applies to excellent brahmanas and the second to inferior ones and rely on Gaut. (XIII, 12-13) who prescribes that an oath to speak the truth is not to be administered to brahmanas but only to others. Vide Haradatta on Gaut. and Vivadacandra p. 127. Manu VIII. 102 (= Baud. Dh. S. I. 5. 95) is careful to point out that the exhortation is not to depend purely on the caste but that brahmanas (and others) who tend kine, who engage in trade, who are craftsmen or actors, who are menial servants and usurers should be treated (by the judge) as sudras 511 (in the matter of taking oaths). Witnesses after they are assembled before the Court are to be ordinarily examined separately (vide Kat. quoted in n. 508 above). But Gaut. XIII. 5 and Kat. 394 provide 512 that if a certain matter is seen by the witnesses as a body then they may be examined together. Manu VIII. 78 and Kat. 392 prescribe that what the witnesses declare quite naturally (without hesitation and fear) should be taken down and that when the witnesses have declared (what they know) they should not be questioned again and again by the king (or judge). From the Smrtis and the 9th Act of the Mrcchakatika it appears that

<sup>511.</sup> The Mit. on Yaj. II. 73 explains Manu VIII. 113 as follows: a brahmana witness is to be sworn by being told that if he spoke untruth his truth will perish, a ksatriya that his vehicle and arms will be fruitless, a vaisya that his cattle, grain and gold will be lost and a sudra that all sins will be his lot. Others explain differently. The Vyavaharatativa p. 215 says भीबीजकाञ्चनापहारे यत्पापं तत्तवाचताभिधाने स्यादिति बैदयम् 1. The बीपकलिका on Tr. II. 74 says the same. Medhatithi on Manu VIII. 113 appears to hold that the exhortatory part is repeated by the witness. यदाहमेर क्यों ताह-क्रमिक्टमाम्यामिति संकीर्शनकिया शपधः । तत्र यः झाप्यते स एवं वाच्यते सत्येन हाथे -सरवाहितिवन्धनीयं धर्मों वा ते निष्पालः स्वादिति । ... गोषीजकाञ्चनानि वैष्ट्यो हम्मेल स्पर्कायित्वराभिक्षपेत्रेतानि वा मे निन्कलानीति पूर्ववत् ।'. The Madanaraina says that brahmanas following such avocations as rearing cattle should be made to take an oath like sudras, बोरक्षणाविभिरपकृष्टा बाह्मणास्त श्चनवरक्षपथं कार्यस्त पं व्यपेताः स्वकर्मम्यः परपिण्डीपजीविनः । द्विजत्वमभिकाक्कशन्ति तांश्च शुद्धवहाच्यरेत ॥ Vas. III. 1 and Manu II. 168 provide that brahmanas who have not studied the Veda, who do not expound it or do not keep the sacred fires become equal to sudras. The Indian Oaths Act (X of 1873) sec. 6 allows a witness who has an objection to taking an oath to make an affirmation.

<sup>512.</sup> समवेतेस्य वह दूर्ध वक्तव्यं तत्त्रधैव तु । विभिन्नेकैककार्य यहक्तव्यं तत्त्रधक् पूष्पक् ॥ कारवा. q. in अपरार्क p. 675. Vide व्य. प्र. p. 126 for two different readings and interpretations of बी. XIII. 5. स्वमावोक्तं वच्यत्तेचा आक्रां वद्येवविज्ञत्य । उक्ते द्व साविज्ञो राक्षा न प्रद्रव्याः पुनः प्रनः ॥ कारवाः य. in अपरार्कः p. 675, सिता. on दा. II. 79 (without name).

it was the chief judge or the judges who put questions and that there was no elaborate cross-examination and re-examination of witnesses as in England (which practice is followed in modern India). The only cross examination that appears to have been allowed was about the faults or grounds that made a person an incompetent witness. In this respect ancient Indian practice resembled modern judicial practice in some European<sup>513</sup> countries other than England. Witnesses were compelled to attend. Kaut. III. 11 states that witnesses who are not far removed by time or space should be produced by the parties themselves, but those who are far away or who are unwilling to stir shall be got summoned by order of the king 514. Manu VIII, 107, Yāj, II. 77, Br., Kāt. and Visnu Dh. S. VIII. 37 say that if a witness knowing all facts and not prevented from coming by disease or similar causes refuses to come as a witness he incurs the sin of false witness, has to pay the amount in dispute and ten per cent thereof as fine to the king. This is in accordance with the principle enforced in modern times that it is the duty of a citizen to appear before a court of justice when summoned. Kaut. (III. 1) provides for subsistence allowance to witnesses. It is not quite clear whether parties could be regarded under ancient Hindu Law as competent witnesses on their own behalf. Yāj. (II. 13-15) appears to suggest that parties could be regarded as witnesses in their own cause and held to be false from their demeanour as in the case of witnesses. Kaut, IV.515 8 and the 9th Act of the Mrcchakatika show that the accused was questioned by the Court as to his movements about the time of the alleged offence and till his arrest. Sukra 516

<sup>513.</sup> Vide Stephens' 'History of the Criminal Law of England' (1883), vol. I. chap. XII, where on p. 431 he remarks 'cross examination is a highly characteristic part of an English trial, whether civil or criminal, and hardly any of the contrasts between the English and continental systems strikes an English lawyer so forcibly as its absence in the continental system.'

<sup>514.</sup> देशकालाविष्ट्रस्थान् साक्षिणः प्रतिपाद्येत् । दूरस्थानप्रसाराज्या स्वामिवाक्येव साध्येत् ॥ को. III. 11 last verse; आहूतो यस्तु नागच्छेन्साक्षी रोगःविवर्जितः । ऋणं इसं च हारयः स्वान्त्रियक्षास्परतस्तु सः ॥ वृक्ष. q. by स्युतिचा. II p. 91, परा. आ. III p. 115; compare Order 16 rules 10-15 (of the Indian Civil Procedure Code) about the compellability of witnesses and the remedies against such as disobey a summons.

<sup>515.</sup> ततः पूर्वस्याद्धः मचारं राजी निवासं चाळ्डणाहिति अञ्चयुक्तीत । की-विक्रम IV. 8.

<sup>516.</sup> स्वेतपः कार्यविज्ञानी यः स सानी व्यनेकथा। द्ववार्थव्य श्वतार्थव्य कृतक्षेपाकृती द्विषा ॥ श्रुकः IV. 5. 184.

IV. 5. 184 defines saket in such a way as to exclude the litigant himself. Ordinarily witnesses were examined in the open court in the presence of the parties and never behind their back, but Kat. (387-389) prescribes that in the case of immovable property oral evidence may be taken on the property itself and in some cases even elsewhere than these two (viz. the Court and immovable property), that is, in the case of the death of living beings witnesses may be made to depose before the corpse (of the animal killed) or, in the absence of the body, before 517 some mark (such as the horn of an animal). Br. and Manu VIII. 25 state that the truth of the statements of witnesses should be examined by marking their tone, their change of colour, their eyes, their gestures, and their demeanour 518. Texts like Sankha-Likhita (q. by V. P. p. 124), Nar. IV. 193-196, Visnu Dh. S. VIII, 18, Yaj. II, 13-15 and Kat. 386 point out the actions and appearances of a party or witness that deposes falsely, viz. he appears restless, changes his place (i.e. moves from one spot to another), licks the corners of his lips, his forehead perspires. his face loses colour, he frequently coughs and heaves frequent sighs, he scratches the ground with his feet (toes), waves his hands and garment, his mouth becomes dry and his voice falters, he speaks incoherently, talks too much though not asked and does not reply straight to the questions asked and avoids meeting the eyes of the questioner. Such a witness may be looked upon as untrue and the king or judge should bring him under discipline (so that he will be afraid to lie). Merely on seeing these signs a witness was not to be punished or entirely disbelieved, since these signs raise only a probability of untruthfulness (as remarked by Mit. on Yaj. II. 15 and V. P. p. 124).

<sup>517.</sup> सभागतः स्थेसत् व कार्य साक्ष्यं नाम्यज्ञ साक्षिभिः । सर्वसाक्ष्यव्यं धर्मा द्वान्यज्ञ स्थावरेषु तु ॥ अर्थस्योपरि वक्षाव्यं तयोशिप विना क्रचित् । चतुव्यवेष्ययं धर्मो हिपवृत्धावरेषु च । वधं चार्याणियां साक्ष्यं वाह्येयव्छिवसंनिधी । तत्वभावे तु चिक्कस्य नाम्यधीव प्रवाह्ययेत् ॥ कास्या. q. by स्वृतिचः, II. p. 89, पदा. मा. III. pp. 112-113, व्य. म. p. 41, व्य. म. p. 125. The reading हावसंनिधी for जिव्व is better. व्य. प्र. p. 124 quotes a long prose passage from हाज्वालिकात about the demeanant of witnesses. The मिता. on या. II. 15 remarks 'एतज्ञ द्वीवसम्भावनामाज्ञस्ययेत न द्वीवनिध्ययाय । स्थाभाविद्यनैमिकिकविद्याययोगिकेकस्य दुर्ज्ञेयस्थात्. ?

<sup>518.</sup> उपस्थिताः परीक्षाः स्युः स्वश्वजेक्किसादिभिः । शृङः q. by स्वृतिकः II. p. 85, ध्यः प्र. p. 124 . On कुदसाकी स विक्रेवस्तं पापं विजयेत् शुक्तम् ( नारह IV. 196 ), स्यः प्र remarks विजयेत् क्षिस्रयेषाधा कौटसाक्ष्याद् विभेतीस्पर्यः ।...प्राकृतिक-वैकारिक-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-विकार-वि

When there are many witnesses but they differ in their statements certain rules are laid down by Manu VIII. 73 (= Visnu Dh. S. VIII. 39), Yāj. II. 78, Nār. IV. 229, Br. (S. B. E. vol. 33 p. 303 v. 35), Kat. (408). They are briefly these: 519 The statement of the majority of witnesses should be accepted, but if they are equally divided then the statement of those who are more pure (in character or more disinterested) should be accepted and if the meritorious are divided equally then those who are the best among them should be accepted as true. The Mit. on Yai. II. 78 adds that if there is a conflict of testimony between the statements of a few but eminently qualified witnesses on the one hand and those of a larger number of ordinary witnesses. then the former should be accepted as Yai, II. 72 requires i. e. it prefers quality to mere numbers. Kaut. III. 11 prescribes that when there is conflict in the oral evidence the decision should be according to the evidence of the majority of witnesses or of those who are pure in character or of those who are approved of by both sides as good witnesses or a mean should be drawn from their statements. Nar. IV. 160 and Kat. 359 state 520 that if one out of the (three) witnesses attesting a document or out of (three) witnesses that are cited by a party deposes in a way contradictory to what is deposed to by the other two. then all the three become incompetent witnesses on account of contradiction. This has been interpreted by the Vyavahāramātrkā (p. 326) to mean that where all witnesses are of equal status and there is a majority of only one favouring one side, then all the witnesses are incompetent and oral evidence is in that case futile for decision.

The important question is how much has to be proved by the party calling witnesses. Yāj. II. 79 (=Visnu Dh. S. VIII, 38), Nār. II. 27 and Br. (q. by Sm. C. II. 91) state the general rule that that party whose averments are supported in their entirety as true by the witnesses becomes successful, while that litigant

<sup>519.</sup> साशिहीधे पश्चतास्ते श्राह्माः साम्ये ग्रुणान्विताः। ग्रुणिहैधे कियायुक्तास्तरसाम्ये द्वास्त्रिस्तरः। ग्रुहः q. by व्यः ताः p. 325, पराः ताः III. p. 116. The निता॰ on याः II. 76 explains 'यदा युक्तर्रुणिमां विप्रतिपक्तिस्तत्। ये ग्रुणवक्तमाः श्रुताध्यपनतद्वधीनुष्ठान-धनपुष्पादिगुणसंपक्षास्त्रेणां वक्षमं ग्राह्ममः। यत्र तु ग्रुणिनः कतिपये इतरे च वहवस्तकापि श्रुणिनामेव वक्षमं ब्राह्मम् । उभयानुमतः साक्षी भवस्येकोणि धर्मविदिति ग्रुणातिकायस्य स्वयादात्।.'

<sup>520.</sup> साक्षिणां लिकितानां तु निर्देशानां च वादिना। तेवासेकोन्यधावादी भेदास्तवें म साक्षिण: म सास्त्रा, q. by अपकार्क p. 670, न्य. मा. p. 325, यदा. मा. III. 116.

whose claim is declared by them to be false certainly loses 521. Nar. IV. 232 and 234. Kat. 396, 398 lay down 522 the rule that in civil disputes that are of a non-urgent nature (like recovery of debts). If witnesses depose to more or less (than what is averred in the plaint), then the claim is not established in its entirety; where the witnesses depose to more or less (than the claim affirmed by the party) the deposition of the witnesses should he considered as not taken down or it should be omitted (from consideration) 523; the witnesses in such a case are not liable to fine; they may deserve to be fined if they do not depose (to what they know ). Similarly Nar. IV. 233 and Kat. 524 399 say that where the depositions of witnesses are in conflict as to the place, the time, the property, the amount, the colour, the species (or caste), the form (or shape), the age (as stated in the pleading of a party), the depositions are to be regarded as good as not given at all. The rule amounts to this that any discrepancy between the essential details or particulars of a claim

524. वैंद्री कार्स धर्म संख्या कर्ष जात्याझती बया । विसंबदेशक साहचे तद्युक्त चितु-खुंबा: 8 कार्यमा, in अवसाक p. 678 (reads दिने for कर्म ), स्वृतिक, II. p. 90.

<sup>521.</sup> वजाहोजमतिक्कार्यः साक्षिभिः मतिवर्णितः । स जवी स्वावन्यथा तु साध्यार्थे न समाप्तवातु ॥ वृष्टः q. by अवरार्कः p. 678, रसृतिकः II. p. 91, वरा मा. III. 114.

<sup>522.</sup> आणादिसु विवादेशु स्थिरपायेशु निश्चितस्। ऊने वाटपधिके वार्थे प्रोक्ते साध्यं न सिष्यति। ऊनाधिकं तु यत्र स्थात् तत्साध्यं तत्र वर्जयेत्। साझी तत्र न दण्ड्यः स्पादमुषन् वृण्डमहाति॥ सात्याः 396, 398 q. by व्यः मा. p. 312 and 318, अपरार्क p. 678, स्मृतिवाः II. p. 90, व्यवः नि. p. 68.

<sup>523.</sup> The maxim (in Yaj. 11, 20) that on proof a part of a claim the whole may be held to be proved (vide above n 431) applies only where the opponent totally denies every item of the claim of the plaintiff. This is a presumption and the king or judge is not to be blamed for acting upon it in case of total denial, as said by Gaut. XI, 23 and 32 ' श्यायाधिममे तकों ख्याय: । ... तस्माद्वाजा -चार्याविक्यो.' This text of Yaj. is apparently in conflict with Kat. 473 (q. by Mit. on Yaj. II. 20) 'in claims containing several items, the creditor (or plaintiff) secures a decree for as much out of them as he is able to establish by means of witnesses'. These two verses are sought to be reconciled in various ways by the Mit. (on Yaj. II, 20), the Sm. C. II. pp. 120-1214 Vyavahara-matrka pp.310-312 (where it criticizes the views of Yogloka), V. P., pp. 98-102. It is impossible for want of space to go into these interpretatious. The Mit. says that Kat. 473 applies to a case where the son or the pike being ignorant of the debis contracted by his father or the like says 'I do not know 'i.e. pleads ignorance. In that case he does not deny (he is not minnava-vadin but only ajnanin. The Vyavaharanirnaya p. 68 explains Kat. 473 in the same way and about 396 it adds that when he cites witnesses as supporting his entire claim and the witnesses depose only to a part of it or to more than he avers then his claim fails in its entirety but in sahasa, theft and adultery it is otherwise.

made in the plaint ( such as the time, place, number &c.) and the case made out in the depositions as to any of these essential particulars will have the same consequence as tendering no oral evidence. This rule was not followed to the letter and besides other means of proof could be resorted to, as stated by the Mit., the Vivādacandra and others 525. Kaut. III. 11 526 states that when the witnesses depose to less than what is averred in the plaint, the plaintiff has to pay a fine ( of a fifth part ) on the excess and when they depose to more than the claim, the excess ( held proved on the depositions ) may be taken by the king.

In charges of adultery, heinous crimes ( $s\bar{a}hasa$ ) and theft the whole of the matter that is alleged may be held proved, when witnesses depose to only a part of the matter <sup>527</sup> (says Kāt. 397).

Nārada IV. 165 prescribes that a litigant<sup>528</sup> should not secretly approach a witness cited by his opponent, nor should he try to win him over (by bribes or threats) through another; if he does so, he would suffer the consequences of a losing party ( $h\bar{i}na$ ).

There were rules about the late production of evidence. It has been already shown how if a litigant adduces weak evidence, though strong evidence is available, he would not be allowed to rely on the latter after judgment is pronounced. It is said by Nār. I. 62 that when a law-suit has proceeded far enough (lit. has been cleansed or thrashed out), evidence such as a

<sup>525</sup> यश्र द्व प्रतिकातार्थस्य विस्मरणादिना भाषाभाषी साक्षिणो न प्रतिपाद्यपनि तश्र प्रमाणान्तरेण निर्णयः कार्यः । जिता॰ on या. II. 79; एताबता सन्देहे तुर्णीभाषे वा अ जानामि इति भाषणे वा किश्विद्यभिषाने वा यावत्यर्थे संशयस्तत्र कियान्तरेण विर्णय इस्वा-याति । प्रकृताविरोध्यक्षिकाभिधाने अय एव । प्रकृतविरोध्यधिकाभिधाने अङ्ग एवेति । विचा-इत्यन्त्र pp. 131–132.

<sup>526.</sup> साक्षिणखेब्भियोगावृतं बृबुस्तिरिक्तस्याभियोक्ता,वन्धं वृद्यात् । अतिरिक्तं वा वृद्यस्त्वतिरिक्तं राजा हरेत । अर्थकाक्ष III. 11.

<sup>527.</sup> साध्याचीशोप गहिते साक्षिभिः सकलं भवेत् । स्नीसङ्गे साहसे खाँचे पःसाध्यं पश्चित्रस्य । कात्याः q. by मिताः on याः II. 20, अपरार्क p. 678, स्मृतिच. II, p. 90.

<sup>528.</sup> The fact that a party requested a witness to give false evidence is, admissible evidence against such a party, it being an admission by conduct that the party has a bad case. Vide Cockburn C. J. in Moriarty v. London Chatham and Dover Ry. Co. L. R. 5 Q. B. p. 314 at p. 319 if you can show that a plaintiff has been suborning false testimony and has endeavoured to have recourse to perjury, it is strong evidence that he knew perfectly well his cause was an unrighteous one. Vide illustration e to section 8 of the Indian Evidence Act.

document or witnesses, would then become useless, if that evidence had not been announced before 529. After a reply is filed by the defendant, the plaintiff has to give a list of his evidence i. e. documents or witnesses (Yāi, II. 7). The meaning briefly is as follows: If he does not do so, proceeds with the trial and does not call all necessary witnesses or produce all documents and the case is almost finished, but judgment is not pronounced, even then he would not be allowed to produce fresh evidence at that late stage. For if fresh evidence not previously disclosed were allowed to be given at that late stage, it would cause surprise to the defendant, who would then demand time for adducing evidence in rebuttal and then the plaintiff may again cite further evidence and this process is in danger of being carried on ad infinitum. If however witnesses were already cited but all were not examined (e.g. if ten witnesses were mentioned and only three examined) and the plaintiff found that the evidence of the few witnesses examined for him is contradictory or hostile. then he may be allowed to produce even at a late stage the remaining witnesses ( who may be seven i. e. double the number of those already examined or who may be more respectable or purer in character). This proposition is contained in Yai, II, 80 on which the Mitaksara remarks that even if witnesses are not mentioned in a list, but before judgment is pronounced other more reliable or respectable witnesses or double in number (and of the same status as) of those examined are available. they should be examined by the court even at a late stage. The rule is that as long as witnesses are available resort to ordeals should not be had. Yai, II. 80 also has given rise to various interpretations. Vide Mit. and Aparārka on Yāj. II. 80, Sm. C. II. p. 94, V. P. p. 130-134. The Mit. thinks that the verse applies where the plaintiff or the party on whom lies the burden of proving a positive proposition finds that the witnesses produced by him are hostile or contradictory and that in such a case he may be allowed to cite other more respectable or more numerous witnesses to prove his proposition and to show that the first set of witnesses is false, while Apararka holds that the verse says that when the party who has to prove his

<sup>529.</sup> निर्णिकाव्यवहारेषु ममाजमकलं भवेत्। लिखितं साधिणो वाणि पूर्वमावेद्धितं म खेत् ॥ वारस् I. 62. निर्णिका does not mean विश्वीत, but क्षोधित (as न्य. प्र. p. 8 says) lit. washed out, cleansed (carried far). For detailed explanation of this verse vide my notes to व्य. स. pp. 78-80. The Madanaratna introduces Nar, I. 63 with the words. 'अयं च विषरीतसाक्ष्युपन्यासो व्यवहारसमासे: पान्यक्षक: !'.

case cites witnesses which the opponent feels are false, the opponent may produce more respectable or more numerous witnesses to depose to the contrary and he would thus prove the first set to be false. Aparārka relies on Kāt. (408) for this proposition <sup>530</sup>. It may be said that Aparārka's interpretation appears more natural. V. P. (p. 134) accepts Kātyāyana, but says that the interpretation of the Mit. (of Yāj. II. 80) is correct. Whatever view is accepted it leads to this that one set of witnesses not only may prove the truth of a party's case but also establish that another set of that party's witnesses are guilty of perjury.

Yāj. II. 82 provides that if a witness, having promised with other witnesses to depose to a state of things, denies at the time of his examination that he saw the matter in dispute, he should be fined eight times the amount that a defeated litigant would have to pay and a brāhmaṇa witness similarly guilty if unable to pay may be banished (or his house should be razed to the ground). Nār. IV. 197 says that such a person is worse than a false witness. Manu VIII. 107, Yāj. II. 76, and Kāt. (405) prescribe that if a person who has witnessed a transaction does not depose (i. e. remains silent) about it, though not suffering from disease or some other calamity, he should be made (after waiting for three fortnights) to pay the amount of the debt or other matter in dispute and also one-tenth thereof as fine to the king.

After the witnesses have deposed the chief justice and sabhyas have to consider the depositions of witnesses (as Kāt. 340 provides)<sup>531</sup>. The Court has to find out which set of witnesses are to be believed and what witnesses are perjured. Perjury entailed, according to dharmasastra works, both secular and other-worldly consequences. Ap. Dh. S. (II. 11. 29. 8-9) states: 'When a witness deposes falsely the king should fine him and, in addition, the witness incurs hell after death' and Gaut. provides (XIII. 7 and 23), 'a witness telling the truth goes to heaven, but falls into hell if he does the reverse and when he deposes falsely he is to be censured and fined'. Manu VIII. 118 states that witnesses depose falsely through covetousness.

<sup>530.</sup> यत्र वे आवितं कार्य साक्षिभियादिना अवेत् । प्रतिवादी यदा तत्र आवयेत्कार्य-भन्यथा। बहुभिश्च कुलीनेर्वा पूर्वाः स्युः कूटसाक्षिणः। कात्याः 408 q. by अपरार्क p. 679, व्य. मा. p. 335, स्युतिकः II. 94, ब्य. प्र. p. 134.

<sup>531.</sup> साक्षिभिर्भाषितं वाक्यं सन्त्यैः सह परीक्षवेत् । कास्याः 340 q. by जिल्लाः ०० पाः II. 80, अपरार्क p. 675, ध्वः मा. p. 331.

wrong ideas, fear, friendship, sexual passion, wrath, ignorance and minority and prescribes (VIII. 120-122) varying fines for perjury arising from these several causes. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 301 v. 21) regards 32 a corrupt judge, a perjured witness and the murderer of a brahmana as equally sinful. Yai II 81 and Kāt. (407) prescribe 533 that the litigant who procures perjured exidence and the witnesses guilty of perjury should each be separately fined double the amount of the fine prescribed for defeat in various disputes and a brahmana (guilty of doing the same) should be banished from the country 534 (but not fined). But when a person (of any of the three castes other than brahmana) is frequently guilty of perjury he should be fined and given physical punishment (as cutting the tongue or death) and a similarly guilty brahmana should be fined and banished (or degraded by being carried naked through the streets or deprived of his house). The Mit. on Yāi, II. 81 says that when Manu prescribes (VIII. 380) that a brahmana guilty of a sin is not to be awarded death or corporal punishment and that he is to be banished with all his wealth, he refers to the brahmana being a first offender and not a confirmed one. Manu VIII, 108 says 'where within seven days from deposing in a cause a (serious or painful) disease or fire or the death of a relative befalls a witness, he should be (being held as a false witness owing to these portentous happenings) made to pay the debt in dispute to the opposite side and a fine to the king.' The Sm. C. (II. p. 94) explains that this applies to a witness who is the only one on a disputed matter such as a messenger and the king or judge should wait for seven days to see whether any of these calamities befalls that witness and then hold him to be perjured. Kat. (410) contains 535 a similar rule, but he states that the king should wait one, two or three weeks or up to 45 days according to the value of the matter in dispute and the caste of the deponent. Manu VIII 117 (=Visnu Dh. S. VIII, 40) prescribes that in

<sup>532.</sup> कुटसम्पः कुटसाशी जक्काता च समाः स्यूताः । बृष्ट. q. by व्य. प्र. p. 135.

<sup>533.</sup> येन कार्यस्य लोजेन निर्दिष्ठाः क्रूडसाक्षिणः। गृहीत्या तस्य सर्वस्यं कुर्याचिकि वर्षे ततः ॥ सास्याः, 407 q. by अवरार्क p. 672, स्मृतिचाः II. p. 93.

<sup>534.</sup> The सिंता explains विवासन in वा. II. 82 as follows 'विवासन च नजीकरणसूहभङ्गवेशनिर्वासनस्थाणं विवस्तक्ष्मारेण बृहस्पन् । इतरेवां त्वधसुणसूच्यक्ष्यक्ष्मात्वस्य है व्यवस्था है स्वजारस्थितकर्मकर्मानक्षम्यनकारायुक्षभवेशादि इष्टम्पन् । ' Vide सिता on वा, II. 81 for three meanings of विवासनेतृ.

<sup>535.</sup> सप्ताहाणु प्रतिचेत यज साक्ष्यवृतं बहेत् । रोगोऽग्निक्रांतिमस्यं विसप्ताहरिजसप्त वान चहुचस्यारिक्षेत्रे वापि जन्यजारथाहिमेक्सः ॥ कारणा, 410 q. by स. वि. p. 149,

whatever lawsuit it is established that witnesses perjured themselves, the judge should hear it again (from the beginning) or if the suit has ended he should set aside the decision and examine it again.

Gaut. 13. 24-25, Vas. 16. 36, Manu VIII. 104, Yāj. IL 83, Visnu Dh. S. VIII. 15 prescribe that a witness may depose falsely in a cause when, if he were to speak the truth, a person of the four varnas is liable to suffer the sentence of death. Manu VIII. 105-106, Yaj. II. 83, Visnu Dh. S. VIII. 16 prescribe that as a penance for the falsehood a witness of the three higher castes may offer three oblations of boiled rice to the goddess of speech (Sarasyati) or he may offer into fire clarified butter with the mantras called Kusmanda (Vaj. S. XX, 14-16 or Tai A. X. 3-5), or with the three verses beginning with 'yaddeva devahedanam' or with the verse sacred to Varuna (viz. Rg. L. 24, 15, 'uduttamam varuna') or with three verses of which waters' are the deity (Rg. X. 9. 1-3 'āpo hi sthā)'. Visnu Dh. S. VIII. 17 adds that a sudra guilty of perjury in the above case may by way of expiation feed ten cows for one day. It is strange that the dharmasastra works should permit perjury to save a culprit from being sentenced to death. Probably popular sentiment of old standing allowing the speaking of falsehood in certain cases was responsible for this. In the Mahabharata frequent reference is made to the permission to speak untruth in ordinary life when one's own life or another's life is in imminent danger. Vide Santi 536 45. 35, 109, 19. It is stated in Santi 165, 30 that speaking falsely is not a sin in five cases viz. in jest, to women, at the time of (i. e. in bringing about) a marriage, for the preservation of great wealth and for one's life. Vas. 16, 36 mentions those five occasions somewhat differently. Vide Manu VIII, 112 also for a similar rule. But so old a sage as Gaut. (23. 29) implies that he disapproves of this sentiment 537, when he states, 'according to some falsehood entails no fault (i.e. no expiation need be performed) in (bringing about or breaking promises made at)

<sup>536.</sup> प्राणप्राणेऽद्वतं वावयमात्मनो वा परस्य च । गुर्वेर्धे स्तिषु चैव स्वाहिवाहकरणेषु च ॥ झान्ति 34. 25; न नर्मयुक्तमञ्चतं हिमस्ति न स्तिषु राजका विवाहकारहे। न ह्यवेर्धे मारमनो जीवितार्थे वृद्धानुसान्याहुरपातकानि ॥ झान्ति 165. 30; उद्दादकारे रितिसंप्रयोगे प्राणात्यवे सर्वेषनापद्दारे। विपस्य चार्थे द्वावृतं वृद्धेयुः पञ्जादृतान्याहुरपातकानि ॥ वृत्तिष्ठ 16. 36. In आदि 82. 16 we have the verse न नर्म etc. 28 'प्राणात्यये सर्वेषनापद्दारे पञ्जान्थे

<sup>537.</sup> विचाइत्रीश्चनवर्गार्तसं योवेध्यक्वोवयेकेऽयुत्तवः । यो. 23. 29. .

marriage, in sexual intercourse, in jest and in giving relief to one distressed. Vide Gr. R. pp. 507-508 quoting Harita Dharmasūtra on the same subject and mentioning four kinds of falsehood such as that by a witness, that in transactions of sale &c.

Nar. (IV. 235-236) states that when through 533 the carelessness of the creditor (who dies) there is no document nor witness to prove a debt and the defendant denies it, then one of three methods (of proof) may be resorted to, viz. codanā pratikālam (dunning the debtor each time to repay), yuktileša (putting forth arguments) and šapatha (special oaths and ordeals) 538a. Kāt. (233 q. by Sm. C. II. p. 52 and Par. M. III. 91) has a similar verse. Yukti according to Nārada IV. 238 means 539 'the creditor should follow (the debtor) by arguments and by himself remembering and by reminding the debtor of the time, the place, the relation (subsisting between the two)'. Othersinterpret yukti differently, that is, it means 'logical reasoning' Kāt. (214) defines 540 'yukti' as 'the ascertainment or knowledge of a linga' (i. e. a sign that leads on to an inference).

<sup>538.</sup> ममान्यानिनो यज्ञ न स्पालेखं न साक्षिणः। अर्ध चापक्कते वादी तत्रोक्तिविधी विधिः । चोदना मतिकालं च पुक्तिलेकास्त्रधे व च। तुर्तायः अपधः मोक्तस्तैरेनं साध्येत् क्षमात् । अभीश्यं चोद्यामानो पः मतिहन्याचा तद्वचः। जिश्वतः पञ्चकुरनो न परतोर्थ सःवाप्येत् ॥ वारद्व IV. 235-237; आर्थनाऽभ्यधितो वस्तु विचातं न प्रयोजयत्। ज्ञिचतः पञ्चकुरनो ना परत-स्तद्विधिते । कारदा । 386 q. by व्यः प्र. p. 168, which explains नारद् as 'चोद्याया धनद्वाताविधिया अप्रतिकालोऽमतिविधः । सोवि यद्ययसस्य क्षणाद्विसम्बन्धी न स्वाद्याव्यमात्र एन निराकुर्याञ्चनिराकरणाद्वस्त्यस्यानेन सम्बन्ध इत्यर्थापत्विधियाऽद्य-मानविधया वा क्षणाद्विसम्बन्धं साध्यन् भवति प्रमाणस् । ।

<sup>538</sup>a. The printed text of Nar. IV. 236 reads चोद्रना प्रतिकाल च as separate words. The Sm. C. II, p. 52 explains that as meaning 'pressing or urging the debtor three, four or five times in the presence of third persons without the debtor protesting against the demand'. The Madanaratna and V. P. p. 168 appear to read' चाद्रनामतिकालख (equal to चोद्रना+अपतिकाल) and interpret 'if there is no denial or protest (by the debtor) when the creditor frequently demands the debt, then the court may presume that he is a debtor'. The Madanaratna explains 'चोद्रनामतिकाल: बहुक्क वा धने मे देहीति विरागाया अपतिकाल: अनिराकरणम्

<sup>539.</sup> चोहनामितवाते तु पुक्तिलेशैस्तमन्त्रियात् । देशकालार्धसम्बन्धपरिमाणिकया-दिभिः ॥ नारद् IV. 238; स्तृतिच० II, p. 52 explains युक्तिलेश as 'असुरिम-च्देशे असुन्मिन् काले असुनार्थसं क्ष्येन यस्परिममेत् तत्कर्मार्थसूणं गृहीतं स्ववेश्यादि-दितीयोपापः।'.

<sup>540.</sup> लिक्कोडेशस्तु उकिः स्यादिश्यानीह विवादयः । कारपा. (214) quoted by परा. मा. III. 91, श्यवहारसार p. 43, श्य. प्र. p. 167 which explains लिक्कुस्य अग्निह-स्वाह्यस्थिमारिण उल्काह्यस्वावाहेः उद्येशो विश्वयः तेन चाग्निहरसम्बद्धसम्बद्धः

It is stated by Brhaspati that anumana (inference 541 or presumption). as a means of deciding a law suit, is of three kinds. but it is inferior to witnesses (vide note 433 above). Vyāsa (q. by Sm. C. II. p. 95) states that anumana is the same as hetu and tarka. V. P. (p. 167) remarks that (long continued) possession and the frequent urging by the creditor both lead to the inference of title and the taking of a loan respectively and are therefore to be comprehended under *nukti* according to the definition of Kātyāyana. Yet by popular usage yukli is restricted to presumptions arising from certain circumstances on the analogy of the maxim of 'gobalivarda' explained below under 'steya'. Yukti therefore means circumstantial evidence from which an inference may be drawn about a fact in issue in a judical poceeding. Ap. Dh. 542 S. II. 11. 29. 6 says that in case of doubt (judges) should decide from signs (i. e. by inference) or divine proof (ordeals). Vas. 19. 39 mentions the view of some sages that one who is found armed or wounded or in possession of the booty (stolen) may be declared to be (the thief or offender). Manu IX. 270 (= Matsya 227. 166) requires the just king not to condemn to death one accused of theft unless his guilt is proved as certain by proof that the accused had in his possession the articles stolen and tools for theft (for house-breaking). 'An adulterer is proved 543 to be so by being caught in such acts as playing with the hair of another's wife, an incendiary by being caught with a firebrand in his hand ( near the house set on fire), a murderer by being found (near the murdered man) armed and a thief when caught with some of the articles stolen in his possession'—say Sankha-Likhita 544

<sup>541.</sup> अनुमानं त्रिधा योक्तं नवधा देविकी क्रिया। बृहः q by परा. मा. III. p. 87; साक्षिरेरूपानुमानं तु मानुषी त्रिविधा क्रिया। धटाचा धर्मजानता च हैवी नविधा स्मृता ॥ बृहस्पति q. by स्मृतिचा II. p. 50, स्वयः नि. p 73 and मदनरस्न (ms) which latter remarks अत्र अले: पृथानिर्देशोऽतुन्नावस्तर्भाषात् । १. स्वयः नि. p 73 quotes बृहस्पति as अनुमानं तु हिविधं and explains श्रुक्तिः कीश्वाहशचणिर्वाशास्त्र स्वयः सा तु क्रायस्व क्षित्रेरूपाद्व क्षमानं वा क्षस्पयतीस्य क्षमानं हिविधामाते श्रुक्तरेषोक्ता।

<sup>542.</sup> सन्देहे लिझतो हैवेनित विक्तिय। आप ध. II. 11 29. 6.

<sup>543.</sup> केशकिशिसङ्ग्रह गारपारजायिक उरुकाहरतीऽग्रिक: शक्तपाणियाँतुकी लोग्ज-इस्तक्षीर: । शङ्कालिकित q. by परा मा. III. 119, स्सुन्तिक, II. p 95, स्य. प. p. 168.

<sup>544.</sup> Compare sec. 114 of the Indian Evidence Act which lays down how a court is to draw presumptions of fact from the common course of natural events in relation to the facts of the case before it, illustration (a) to which is 'the court may presume that a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, unless he can account for his possession'.

Kaut, 345 IV. 12 and Yaj. II. 283 similarly say that adultery may be inferred from (the man and woman) being caught in the act of dalliance with the hair or from the signs left (such as marks of nails or teeth on the lips, cheek &c.) after carnal enjoyment or from the admission of the woman concerned (or of both). Nar. (IV. 172-175) declares that there are six kinds of disputes in which the indications (or circumstances) themselves serve as witnesses and lead to a conclusion without the testimony of witnesses viz. one found with a fire-brand in his hand ( near the scene of arson) may be inferred to be the incendiary, one armed 546 (found near the scene of murder) as the murderer, one caught dallying with the hair of another's wife as an adulterer. one with a spade in his hand near a breached embankment as the person who caused the breach in it and one armed with an axe as the feller of a tree, a person guilty of an assault may be inferred to be so from visible signs (such as his club or sword being smeared with blood). But Nar. IV. 176 gives the warning that in such cases it is necessary to be careful in arriving at a conclusion, since a person in order to bring into trouble another whom he hates may create marks of injury on himself. Kat. (337-338) further provides 547 that where one litigant proves as against his opponent (such as a debtor) either the offer of a bribe, or the effacing of the means of recognition (such as effacing one's signature on a document) or holding out temptations (to the witnesses or sabhyas) or the concealment of his wealth (to avoid its being attached in execution of a decree), there the original claim (such as a debt) may be presumed to be proved even if he (the opponent) denies his liability.

<sup>545.</sup> केशकेशिकं संग्रहणस् । उपलिङ्गनाहा शरीरोपभोगानां तजातेन्यः स्नीवन्य-नाहा । कीविरुष IV. 12.

<sup>546.</sup> Best on 'Evidence' (12th ed. 1922) sec. 294 cites as an illusa tration of circumstantial evidence the fact of one armed being regarded as the probable murderer in certain cases. Compare Wills on 'Circumstantial evidence' (7th ed. of 1937 English and Indian combined) p. 145 'Amongst the most forcible of presumptive indications may be mentioned all attempts to pollute or disturb the current of truth or justice, or to prevent a fair or impartial trial by endeavours to intimidate, suborn, bribe or otherwise tamper with the prosecutor, or the witnesses or the officers of justice, or by the concealment, suppression, destruction, alteration of any article of real evidence'.

<sup>547.</sup> दानं मजायनाभेदः संमहोभिक्षिया च या। विकाधनयमं खैद देशवो हि विभा-वकाः । एकामन्यतमो यज्ञ वादिका भावितो मनेत्। मूलकिया हु तज्ञ स्वाङ् भाविते वादि-विद्ववे म कास्याः (337-338) q. by थ्यः प. p. 169, विवाह कन्य p. 188 (only the first), which reads विकाधनयक्ष्यः

Judges often repeat from the Bench the words 'witnesses may lie, but circumstances cannot'. But this so-called maxim is often dangerous. Circumstantial evidence leads to conclusions that are in several instances false. The ancient Hindu lawvers were quite aware of the dangers of drawing inferences from circumstantial evidence. Nārada's warning has already been mentioned (p. 356). Kaut. 548 (in IV. 8) remarks: 'even one not a thief may by chance be on the way by which thieves pass and one meeting thieves is seen to be apprehended as a thief because he is mixed up in dress, arms and articles carried with the thieves or is found near the articles stolen, just as Mandavya though not a thief declared himself to be a thief for fear of being subjected to torture; therefore (the king) should punish one only after thorough examination'. Mandavya's is a leading case on the danger of relying on purely circumstantial evidence. Brhaspati 549 also remarks that 'a decision should not be arrived at merely by relying on the words of texts; for, if judges come to a conclusion without applying careful reasoning, loss of dharma results; a thief is held to be not a thief and a good man is held to be a wicked one in a judical proceeding (not arrived at with proper reasoning). The sage Mandavva was held to be a thief on account of the decision being arrived at without proper reasoning '550,

The 9th Act of the Mrcchakațika is a standing literary condemnation of conclusions about guilt drawn from circumstantial evidence and of how judicial procedure is vitiated (of vyavahāra-duṣtatā, as the author says in Act I).

Nar. IV. 289 provides that when even circumstantial evidence and presumptions therefrom do not enable the court to arrive at a decision, the judge should press the litigant with

<sup>548.</sup> दृश्यते हाचोरोपि चोरमार्गे यदृष्ण्या संनिपाते चोरवेषशस्त्रभाण्डसामान्येश युद्धामाणी दृष्टः, चोरभाण्डस्योपवासेन वा यथा हि माण्डस्यः कर्मक्केशभयाद्यचोरश्चोरोऽस्मीति बवाणः । तस्मारसमाप्तकरणं नियमयेत् । कोडिल्य IV. 8.

<sup>549.</sup> केवलं शासमाभित्य न कर्तच्यो हि निर्णयः । युक्तिहीनविश्वारे हि धर्महानिः मजायते । योरोऽचौरः साइन्साधुर्जायते न्यवहारतः । युक्ति विना विश्वारेण माण्डस्यश्चीरतां नतः ॥ युह्न. q. by स्व. प्र. pp. 13-14, पश्. माः III. p. 39. The स्कृतिकः II. p. 25 quotes a verse of नारह (I. 42) 'वात्यकोरोपि खोरत्यं कोरश्चायात्यकोरतामः अकोर-श्चीरतां प्राप्तो माण्डस्यो स्थवहारतः ॥ '. Vide note 332 above for other references to माण्डस्य.

<sup>550.</sup> Wills' work 'Principles of circumstantial evidence' (English and Indian ed. combined, 7th ed. pp. 39-48) contains a lucid exposition of the value and defects of purely circumstantial evidence.

sapathas (oaths and ordeals) according to the place, time and strength of the litigant, such as fire, water, his spiritual merit and others. Manu VIII. 109 also says that when there are no witnesses the truth would have to be found out by sapathas. Divine proof is called daivikikriyā or samayakriyā (Visnu Dh. S. IX. 1). Some writers make a distinction between sapathas (special caths) and ordeals (divyas), others (like Manu VIII.. 109-114. Nar. IV. 239) do not. For example, the Vivadacandra quotes Nar. IV. 247 'when there is no witness in a dispute between litigants, there the judge should decide by means of ordeals 551 and various sapathas'. Acc. to the Mit. (on Yaj. II. 96) and S. V. (p. 106) both special oaths and ordeals are divine proof (divya pramūna), but in disputes of small value sanathas (oaths) were generally employed, while ordeals were resorted to only in serious disputes or crimes. The Mit. (on Yaj-II. 96), the V. May, p. 46 and V. P. (p. 170) state that ordeals are those that generally end in immediate decision of the dispute, while sap thas take time for decision (because after the oath the king has to wait for a week or more to see whether a calamity befalls the person taking the special oath). Vyasa quoted by Sm. C. II, p. 96 employs the word sapathas for both special oaths (taken as to one's 'satya') and ordeals like balance. Sankha-Likhita state that divine proofs are the balance. eating poison, entering fire, holding a piece of (hot) iron. offering one's merit acquired by sacrifices and charity and the king should make him undergo other sapathas 552. Brhaspati says that where documents or witnesses do not lead to a certain decision or where inference from circumstantial evidence also is confusing, there the matter is to be decided by divine proof 553

Special oaths were taken not only in judicial proceedings, but also in ordinary dealings to clinch one's assertion or to clear one's character or reputation. När. (IV. 243-244) refers to

<sup>551.</sup> यदा साक्षी न विद्येत विवादे वदतां खुणास्। तदा दिः यः परिक्षेत आपश्रेश्व पृथ-विवाधेः ॥ नारद IV. 247 q. by विवादाचन्द्र p. 112 and स. वि. p. 106. अशीख्रसपाः क्षेपेयाः समुताः सन्यधटाद्यः॥ व्यास in स्मृतिच II. 96.

<sup>552.</sup> तत्र दिश्यं नाम तुलाधारणं विवाहानम् ग्रियवेको लोहधारणामेहापुर्तयहानमञ्चाक्ष कापधान कारचेत्। हाङ्कालिकित q. in परा. मा. III. p. 151, स्मुतिच e II. p. 96, अपरार्क p. 694, The स्पन्न, नि. p. 140 reads विवाहानमधा प्रवेहो। and इष्टापूर्तापस्यमदान .

<sup>553.</sup> लिखिते साक्षित दे च सन्दिन्धिर्यन जायते । अनुसाने च सन्धान्ते तत्र दिन्धे विद्याधिनम् ॥ एइ. q. by च्या मा. p. 333. अपरार्क p. 629, विदाद्धन्य p. 111 (reads मकल्पयेत् as the last word),

the special oaths taken for clearing themselves by Vasistha when he was suspected to be a yātudhāna (a demon or sorcerer) and by the seven sages together with Indra, who (sages) were suspected to have stolen lotus fibres (by each among them 554). Manu VIII 110 also speaks of the sapatha taken by Vasistha before Sudas, son of Pijavana (when the sage was charged by Visvamitra with the offence of devouring his own hundred sons). Narada (IV. 243) refers to Rg. VII. 104, 15-16 in the first of which Vasistha made the imprecation, 555 'May I die this very day if I am a yūtudhūna or if I injured the life of a human being! May he who falsely addressed me as yātudhāna be deprived of his ten valiant sons'! Manu VIII, 110 also refers to the same hymn 555. Manu VIII. 113 (= Nar. IV. 199) referred to above (p. 343) states the various oaths to be taken or administered to the parties according to their respective castes. Manu VIII. 114 further provides for special oaths for litigants by touching the heads of their sons and wives. That sapatha taken by satya was common in very ancient times appears from Pan. V. 4, 66 (sutyād-všapathe). 557 Nar. IV. 249 prescribes that in charges of grave offences ordeals may be resorted to and supathus in matters of small moment. Nar. IV. 248 mentions 'truth, horses and arms, kine, grains and gold, the feet of (the images of) gods and the ancestors, acts of charity and good deeds (sukrta) are to be employed in sapathas as declared by Manu. Brhaspati 558 enumerates the special

<sup>554.</sup> In the Anussanaparva 95. 13-35 it is narrated that each of the seven sages suspected the others of the theft of lotus-fibres and that they cleared themselves by taking oaths. Indra is said to have taken an oath when he was the subject of suspicion in relation to Ahalya. Vide Best on 'Evidence' (12th ed. of 1922) pp. 42-45 sections 56-59 for the employment of oaths in all ancient societies in courts as well as outside, for the forms and sanctions of oaths and for the arguments urged against their use.

<sup>555.</sup> अद्या सुरीय यदि यातुधानी असिन यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । अधा स वीरैर्द्रश-भिर्ति यूपा यो मा नोर्ध यातुधानस्याद्य ॥ ऋ. VII. 104. 15. The बृहद्देवता (VI. 33-34) refers to the story thus: पक्षद्रयो तु स्कास्य अष्टम्यो चैन वारुणिः । दुःखज्ञोकपरीतात्मा शपते विरुपिक्षव ॥ हते पुत्रशते तस्मिन् वसिष्ठो दुःखितस्तद्य । रक्षोभूतेन शापासु सुद्दा-सेनेति वे खुतिः ॥

<sup>556.</sup> The story of king Kalmāṣapāda cursed to be a demon by Sakti, eldest son of Vasiṣṭha, who then devoured one hundred sons of Vasiṣṭha is narrated in Ādiparva 176 (cr. ed. 166).

<sup>557.</sup> On सत्यावशायशे, the काशिका says: सत्यशब्दोऽस्ततप्रतिपक्षवचनः । क्राचि-च्यापथे च वर्तते सत्येन झापयेद्वियमिति । तत्यापं प्रतिवेशः । सत्याकरोति आण्डं वणिक् । मधैतःकेतन्यमिति तथ्यं करोतीत्यर्थः । अशयथ इति किस् । सत्यं करोति जास्राणः ।

<sup>558.</sup> सत्यवाहमञ्ज्ञाणि कोशीजकनकानि च । देवजाञ्चणपादाश्च पुत्रवारिशीर्स च । यत तु शरथाः भोकाः स्वरुपेधं सुकराः सदा ॥ पृष्ट. in स्युतिच. II. p. 96, परा. माः III. p. 151,

oaths mentioned by Manu and Nar. and adds that they are to be employed in small matters (civil and criminal). The Visnu Dh. S. (IX. 5-10) prescribes that when the litigant is a sudra and the dispute relates to a matter worth less than one, two, three, four or five kranalas he should swear respectively by holding in his hand  $d\bar{u}rv\bar{a}$  grass, sesame, silver, gold or earth taken from ploughed land, that (IX. 11-12) beyond that value various ordeals may be offered and that oaths with similar objects in the hands may be offered to vaisyas, ksatriyas and brahmanas when the value of the subject matter is double, three times or four times of the value in the case of a sudra. Manu VIII. 111 gives the admonition that a wise man should not make a false oath, because by so doing he incurs loss (of reputation) here and after death (by falling into Hell). Yaj. II. 236 prescribes a fine of 100 panas for one who takes an improper or profane oath 559.

The benefit of doubt is to be given, according to modern ideas on the administration of justice, to the accused. This principle was put forward several centuries before Christ by Ap. Dh. S. II. 5. 11. 2 'the king should not punish when there is a doubt' (about a man's guilt <sup>560</sup>).

<sup>559.</sup> The Mit. explains 'बबाह्य जातर नामस्वामिक अपने करोति । '

<sup>560.</sup> ज प्य सन्देहे दर्श्य क्रवांत । आप. घ. छ. II. 5. 11. 2.

## CHAPTER XIV

## ORDEALS

A brief history of ordeals may be set out here. I. 158. 4-5, wherein 561 the sage Dirghatamas, son of Ucatha, prays that the fire of faggots heaped tenfold may not burn him and that the rivers in which he was thrown bound hand and foot may not engulf him, are regarded by some as a reference to the ordeal of fire and water. Yet in those verses there is probably no reference to ordeals, but to the cruel treatment of Dirghatamas by dasas headed by Traitana. Rg. III. 53. 22 also, where it 562 is said 'he heats the axe (or acc. to Sāyapa 'just as the tree is injured by contact with the axe &c.')', does not contain a clear or certain reference to the ordeal of holding the heated axe Atharvayeda 563 II. 12 is held by several Western scholars to contain a reference to the fire ordeal. This also is far from certain, though verse 8 may lend some support to that view 561 The Pancaviinsa (or Tandya) Brahmana 14. 6. 6 refers 565 to the story of Vatsa, who was abused by his step-brother that the former was the son of a sūdra woman, against which Vatsa protested. urged that he was a brahmana, entered fire to prove the truth of his assertion and came out of fire unscathed. This is referred to by Manu VIII. 116. This is probably the earliest

<sup>561.</sup> मा मामेधी दशतपश्चिती धाक् प्र यहां बद्धस्मिन खाद्कति क्षान् ॥ न मा गरवाधी नातृतमा द्वासा पदी सुसमब्धमवाधुः । इत. I. 158. 4-5.

<sup>562.</sup> परश्चे चिद्वि तपति शिम्मलं चिद्वि इश्वति । उसा चिदिन्द्व रेयन्ती प्रयस्ता केनमस्यति ॥ इत. III. 53.222.

<sup>563.</sup> आ द्धामि से पदं समिद्धे जातचेवृत्ति । अग्निः शरीरं वेवेष्ट्रश्चं पःगपि गच्छतु ॥ अधर्यवेषेत्र II. 12. 8.

<sup>564.</sup> Vide Proceedings of the American Oriental Society, vol. XIII pp. CCXXI-XXVI where, after referring to the views of Ludwig (III. p. 445), Weber (Indische Studien XIII. p. 164) and Zimmer (Altindische Leben, p. 184) about the mention of the fire ordeal in the above hymn, it is sought to be proved that the hymn refers to re-establishing a soiled reputation and reliance is placed on the Kausikasūtra (47. 25 ff) which does not treat it as a fire ordeal hymn,

<sup>565.</sup> वस्तव्य वे मेघातिथिव्य काण्यावास्तां तं वस्तं मेधातिथिराकोशहमाह्मणीस श्रूषा-युत्र इति । सोवर्षाकृतेनाग्निं व्ययाय यतरो को ब्रह्मीयानिति । वास्त्रेन वस्तो व्यैन्मेधारियेन मेथातिथिस्तर्य न सोम च नौयत् । ताण्यमहावाद्याण 14. 6. 6.

and clearest reference in ancient Sanskrit Literature to the fire ordeal. Next comes the reference to holding in the hand the heated head of an axe by a person accused of theft to prove his innocence contained in the Chandogya 566 Upanisad VI, 16. 1. Ap. Dh. S. II. 11, 29, 6 refers to inference and divine proof (quoted above n. 542). In another place (II. 5, 11, 3) Apastamba states that after carefully considering (the charge before him) by means of divine proof and questioning (of witnesses) the king should set about awarding punishment. Sankha-Likhita (n. 552) name four ordeals, viz. those of balance, poison, water and holding red-hot iron 567. Manu VIII. 114 mentions only two viz. the holding of fire (i.e. red-hot iron) in the hand or plunging in water, but Nar. IV. 251 states that Manu declared five kinds of ordeals. Yaj. II. 95, Visnu Dh. S. IX-XIV and Nar. IV. 252 mention five viz. balance, fire, water, poison and kośa (consecrated water). Nārada, however, knew two more viz, taptamāsa (IV. 343) and tandula (IV. 337), Brhaspati (S. B. E. vol. 33 p. 315 verses 4 and 5) and Pitāmaha speak of nine (Aparārka pp. 628, 694 respectively).

Yāj. II. 95-113, Viṣṇu Dh. S. IX-XIV, Nār. IV. 239-348, Kāt. 411-461, Śukra IV. 5. 233-270 treat of the several ordeals Pitāmaha contained, as the quotations from the digests show, the most elaborate treatment. That ordeals had attained great vogue in the early centuries of the Christian era is shown by the Mṛcchakaṭika Act IX. 43 (where the ordeals of poison, water, balance and fire are expressly named) and by Bāṇa who mentions the same four in Kādambarī, para 47 568. Among the digests and commentaries the Mitākṣarā, the Smṛticandrikā, the Divyatattva of Raghunandana, the Vyavahāramayūkha and the Vyavahāraprakāṣa contain the most elaborate treatment of ordeals 569.

<sup>566.</sup> पुढ्वं सोम्योत इस्तगृहीतमानयम्स्वपहार्थीत् स्तेयमकार्थीत् परह्यमस्मै तपतिति सः विदे तस्य कर्ता भवति तत एवाञ्चतमात्मानं कुकते सोऽञ्चताभिसम्बोऽज्ञतेनात्मानमन्तर्थाय पर्श्चं तसं प्रतियुद्धाति स व्हातेऽध हन्यते। छान्दीग्य VI. 16. 1.

<sup>567.</sup> धडाचा धर्मजात्यन्ता देवी मवविधा किया । बृह. q. by अपरार्क 628; धडो-ग्रिवद्यं चैव विषं कोशस्य पञ्चमः । वहं च तण्हुलाः योक्तं ससमं तसमायकस् । अष्टमं फाल-मिश्चकं नवमं धर्मजं भवेत् । पितासह q. by अपरार्क p. 694; the same verses are quoted as बृहस्पति's in दिख्यतस्य p. 574 and ब्य. स. p. 45.

<sup>568.</sup> वनकारिणां वारिप्रवेशः ... ... अति नामग्निवारणं ब्रहाणां तुलारोहणमगस्त्योत्वे विश्वसन्धिः । कात्रम्वरी para 47.

<sup>569.</sup> Those interested in the further study of ordeals may consult my translation of and notes on the Vyavahāramayūkha.

Divya is defined as 'that which decides a matter (in dispute) not determined by human means of proof '(V. Mayükha) or 'that which decides what cannot be or is not to be decided by human means of proof' (Divyatattva 570 p. 574). Medhātithi on Manu VIII. 116 discusses the question how ordeals can be relied upon for the discovery of truth. The objection is raised that fire and water are natural forces that act in a uniform way and are not intelligent beings which may change their minds by an appeal to them. Therefore, the objector says, ordeals and oaths are like magic and are only meant to frighten the parties into telling the truth. It is further objected that thieves may (by some trick) not be burnt in the fire ordeal and good men are seen to suffer burns. The reply is: the usefulness of ordeals cannot be negatived by these examples of failures, as they are not frequent and as even direct perception and inference sometimes lead to uncertain results. No one, however, says that these latter should not be relied upon. Just as one relies on witnesses in deciding a matter (who may for aught one knows be telling lies), so reliance can be placed on ordeals. Where there is failure in case of ordeals, it must be held to be due to the results of the performer's actions in past lives. The general rule as stated by Yai, II. 22, Nar. II. 29, IV. 239, Brhaspati 572, Kāt. (217) and Pitāmaha is that ordeals were to be resorted to only if no human evidence (witnesses, documents, possession) or circumstantial evidence was available. (218-219) prescribes that 572 if one party relies on human means of proof and the other on divine proof, the king (or judge) is to accept human means and not divine and that if human means of proof reach (i.e. are able to establish) only a part of the allegations (in the plaint), then human means should be accepted and no divine modes of proof, even though they may be complete (i.e. completely cover all allegations). When Nar. II. 30 (= IV. 241) states that divine means of proof are to be resorted to when a transaction takes place in a forest, in

<sup>570.</sup> तम्र माञ्चयमाणानिर्णेयस्यापि निर्णायकं यसिक्यमिति लोकप्रसिद्धस् । अपिना माञ्चयमाणसम्बेपि यत्र सैव धटाद्यक्कीकारस्तत्राप्येतद्भवतीति सुन्तितस् । दिव्यतस्य p. 574,

<sup>571.</sup> प्रमाणहीने बादे तु निर्दोषा देविकी किया। वृहः in न्य. प्र. p. 169; संभवे साक्षिणा प्राक्षो देविकी वर्जयेत् कियान् । कारयाः in स्वृतिकः II. p. 51; परिमन् परिमन् विवादे तु साक्षिणां नास्ति सम्भवः । साहसेषु विशेषेण तत्र दिन्यानि वृत्ययेत् । पितामह in स्मृतिकः II. p. 95.

<sup>572.</sup> चखेको मासुर्थी मूयास्त्रणे मूयासु दैविकीय । मासुर्थी तम गृहीयास तु देवीं किया सुरा । चर्छकोदशन्यासापि किया विशेष मासुर्थी । मा बाह्या न तु पूर्णापि दैविकी वहता स्थान स सार्था । किया । in मिता on या II. 22 and व्या मा. p. 315.

a lonely place, at night, inside a house, in cases of suhasa and when a deposit is denied, or when Kat. (230) prescribes that trial by ordeals is to be resorted to in the case of persons accused of committing sāhasa in secret (i.e. by wearing masks &c.). 573 those words only apply where it is impossible to have human evidence. Kāt. (229) states an exception to this viz. when the dispute 574 investigated is about sahasa or about assault or abuse and defamation and in causes that spring from the use of force there is an option that witnesses or divine proof may be resorted to. När. IV. 242 states that divine proof could be resorted to when the chastity of women was in question. in theft and sūhasa and in all cases of the denial of monetary liability. Sita's ordeal of fire at once comes to mind as an illustration of Nārada's rule. Brhaspati 575 and Pitāmaha say that in disputes about immoveable property divine proof should be avoided, which does not forbid divya altogether, but only where the evidence of neighbours or of a document is available and that in the latter case even if the defendant offers to pay a fine if he fails by the divine proof, divya is not to be resorted to. The ordinary rule was that ordeals were to be administered to the defendant 576 (Kāt. 411 = Viṣṇu Dh. S. IX. 21). But Yai. II. 96 gives an option that any one of the two litigants may by mutual agreement undergo an ordeal and the other should agree to pay on defeat a fine or undergo physical punishment. This means that human proof is adduced to prove a positive proposition, that divine proof may be resorted to prove a negative proposition as well (e. g. a defendant denying the claim for a debt may prove by divya that he did not borrow a loan ). Making an offer to pay a fine or undergo corporal punishment is said to be being \$irsakastha 577 or \$irastha

<sup>573.</sup> गृहसाहसिकानों तुप्राप्तं दिध्यै: प्रश्लिणम् । काश्याः पूर by मिताः on या. II. 22, श्वातिचा II. p. 51.

<sup>574.</sup> रक्षःश्ते साहसं बाँदे पादक्ये दण्डवास्त्रिके । बलोक्स्त्रेतेषु कार्थेषु साक्षिणो हिन्य-मेव वा । कारपा: in मिता on पा. II. 22, आसर्क p. 629, स्मृतिकः II. p. 51.

<sup>575.</sup> स्थावरेषु विवादम् दिश्यानि परिवर्जयत्। पितामह in मिता. on या. II. 22, स्युतिमा II. p. 53; बाक्याकार्य महीवादे निविद्धा देविकी किया। शृहः प. by अपरार्क p. 629, स्यतिमा II. p. 53.

<sup>576.</sup> न कश्चिविभियोक्तारं दिश्येषु विभियोजयेत्। अश्चियुक्ताय दात्रश्यं दिश्थं द्विश्य-विज्ञारदेः ॥ कारणाः q. by अपरार्क p. 695, पराः माः III, 152, व्यः प्र. p. 172.

<sup>577.</sup> On क्षीर्चकरथेऽभियांकारि (या. II. 95) the जिल्ला. explains 'क्षीर्चकं जिसे क्षित्रा क्षायंक्षकं क्षित्र जिल्ला क्षायंक्षकं जिल्ला क्षायंक्षकं क्षित्र क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंक्षकं क्षायंकं क्षायंकं क्षायंकं क्षायंकं क्षायं

(in Yāj. 95, Viṣṇu Dh. S. IX. 20, 22, Pitāmaha, Nār. IV. 257, Kāt. 412-413). Yāj. II. 95 prescribes that the ordeals of balance, fire, poison and water were to be prescribed in disputes of great value and not elsewhere and in II. 99 he says that all claims above 1000 paṇas (of copper) are to be regarded as of great value, but in charges of treason and of the committing of any one of the five grave sins (mahāpūtakas) any one of these four ordeals may be resorted to without regard to value and without any offer to pay fine on defeat. So also these four ordeals were to be offered to the defendant where the plaintiff offered to pay a fine on defeat. The ordeal of kośa was allowed in ail claims whether of high value or low value or whether the plaintiff offered to pay a fine on defeat or not.

Yaj. II. 98 states that the ordeal of balance should be given to women, a minor (under 16), a very old person (above eighty years), the blind, the cripple, brahmanas and the diseased; the fire ordeal (i. e. heated ploughshare and heated masa) to ksatriyas, water ordeal to vaisyas, poison to sūdras. Nār. IV. 335 assigns ordeals to the different varnas similarly. Nar. IV. 256 prescribes that ordeals should not be undergone by those who are observing a vow, who are much distressed or who are performing austerities, and by women. Pitamaha quoted by Mit. (on Yāj. II. 98) adds minors and old persons to these. The Sm. C. II. p. 103 explains this as referring to the ordeals of fire, poison and water only. Another Smrti (q. by Mit. on Yāj. II. 98) prescribes that the ordeals of balance and kośamay be offered to women, minors and the others mentioned above. There is in all these rules a spirit of tolerance, kindness and concern for the weaknesses of mankind. Kat. (423) holds 578 that persons of the higher castes who are cowherds, traders, artisans, bards, domestic servants and usurers should be given ordeals as if they were sudras. Kat. (422) allows all ordeals to members of all castes, except that brahmanas are not to undergo the poison ordeal. Kat. (424-426) prescribes that the ordeal of fire should not be offered to blacksmiths or those who are leprous nor of water to those who ply boats or who suffer from difficulty in breathing or cough, nor poison to those who are experts in incantations and yogic practices or who suffer from (excess

<sup>578.</sup> गोरक्षकान्याणिजकास्तथा कारकुशीलवात् । प्रेटवान्यार्ध्वकांश्चेद ग्राहयेवछ्-व्यक् द्विजात् ॥ कारवा. q. by अपरार्क p. 698, स. दि. p. 180.

of) bile or phlegm, nor kośa to those who are drunkards, to persons fond of women, to gamblers and to those who are atheists. Vienu Dh. S. IX. 25, 29 and Nar. IV. 255, 332 contain similar provisions. Kāt. (427-430) further provides that no ordeal should be allowed to be performed personally by the following persons, viz. those charged with the murder of their father, mother, a brahmana, their teacher, a minor, a woman and the king; those guilty of the (five) grave sins; particularly those that are atheists; those who wear (or subsist by) peculiar sect marks; great rogues; those who are experts in incantations and voca practices: those who are the progeny of unions of persons of different varnas; those who repeatedly engage in sin; in the case of these the king should offer ordeals to good men appointed by them on their behalf and if such good men are not willing then they should appoint their own relatives. Sankha-Likhita also refer to the appointment of friends or relatives as representatives (Aparārka p. 842)579. Kat. (433)580 lavs down the following rather remarkable provision, viz. when untouchables, men of lowest castes, slaves, mlecchas and those born of mixed unions in the reverse order of the castes are guilty of crimes, the determination of their guilt (by the above mentioned ordeals) should not be made by the king; he should indicate such ordeals as are in vogue among them. The Sm. C. and Par. M. say that this applies

<sup>579.</sup> असाक्षिपणिहिते विष्यम् । अथवा मित्रैः सज्जनैरास्मानं ना शोधयेदेव । स वेदण्डवोऽधिनां वार्थे दापयेत् । शङ्कालिकित q. by अवरार्क p. 842.

<sup>580.</sup> असू इयाधमहासानां महेन्द्रामां पापकारियाम् । प्रातिहोन्यप्रमुतानां निश्चयो न हु राजनि । तत्प्रासिद्धानि विश्यानि संबादे तेषु निर्विशेत् ॥ कात्याः q. by मिता. on याः II. 99, स्वातिषः II. p. 104, परा. बा. III. p. 161; 'तत्मसिखानि सर्पघटादीनि ' ध्यवहारतस्य p. 579; ध्यः म. 180 'तत्मसिद्धानि सर्पयदाद्धीने इति स्मृतितस्ये !. In the Gadag Inscription of Vikramaditya VI dated 1098 A. D. (E. I. vol. 15 p. 348 at p. 360 there is this passage 'we handle boiling water, we strike with the hand a great snake placed in a jar or we may well mount the balance'. In 1. A, vol. 19 p. 242 at p. 246 it is stated in an inscription dated 1208 A. D. of the Mahamandalesvara Kartavirya IV that Candrika (or Candaladevi), the queen of Laksmidhara of the Rattas of Sugandhavarti (Saundatti) was a pativrate and got success by ghatasarpa ' भाति श्राह्यपूछ्णा पतिव्रतत्या देवी चिरं चिन्त्रका संग्राप्ता घटसर्पज्ञातविज्ञयं छश्मीधरमेयसी '. Bombay Gazetteer vol. I part 2. p. 556 n. 5 gives a quotation from the Asiatic Researches vol. I. where the ordeal of putting a ring or coin in a vessel in which a snake has been already placed and asking a person to take it out is mentioned. Vide also Report of South Indian Epigraphy for 1924 para 66 for the ordeal of dipping the fingers in boiling ghee or oil.

only when they cannot secure relatives or other persons appointed by them to undergo the usual ordeals on their behalf. The Vyavahāratattva (p. 579) explains that the ordeals referred to among mlecchas and others are the snake in the jar and the like. This seems to have consisted in taking out a ring or coin with the hand from a jar in which a snake was placed; if there was no snake-bite or no effect even if the snake bit. the person was declared innocent. Vide note 580. Yai, II. 97 and Nar. IV. 268, 320 prescribe that all ordeals are to be administered by the chief justice in the morning at sunrise or in the forenoon in the presence of the king, the sabhyas and brāhmanas. The Mit. adds that a Sunday is the proper day according to the usage of respectable people (sistas). Pitāmaha specially provides that the water ordeal should be administered in the noon and poison in the last watch of the night (Mit. or Yāi, II. 97). Certain seasons and months were either appropriate or inappropriate to certain ordeals e. g. Nar. IV. 254 states that the fire ordeal should be given in the rainy season. balance in the winter (sisira), water in summer, poison when the season is cool. Nar. IV. 259 prohibits water ordeal in the cold season, fire in summer, poison in the rainy season and balance while the wind blows violently. The Mit. (on Yai, II. 97) and Par. M. III. 162 quote Pitamaha to the effect that the months of Caitra, Vaisākha and Mārgasīrsa are common to all ordeals, kośa and balance may be administered in all months.

As regards the place, Pitāmaha prescribes that ordeals are to be administered by the king or the judge appointed by the king in the presence of learned brāhmaṇas and the public (or the ministers) <sup>581</sup>. Kāt. (434-35 and 437) provides: <sup>582</sup> 'ordeals should be administered in some well-known temple in the case of men accused of grave sins and near the royal gate in the case

<sup>581.</sup> प्रत्यक्षे द्वापेरिद्विष्यं राजा वाधिकृतीपि वा । वाह्यणानां श्रुतवतां प्रकृतीनां तथैव व ॥ पितामह in परा. आ. III. 164, स. वि. p. 183.

<sup>582.</sup> इण्ड्रस्थानेऽभिशस्तानां महापातिकां चणास्। सपहारे प्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोज्ञयेत् ॥ प्रातिलोग्यपस्तानां दिग्यं देवं खतुष्यथे । अतोग्येतु सभामध्ये दिग्यं देवं विदुर्श्वाः ॥ अदेशकालद्यतानि विद्यास्त स्वाधः ॥ कारपाः in मिताः (on दाः II. 99), पराः माः III. 163, स्मृतिषः II. p. 105, सः दि. p. 183. ण्ण्डस्थानं मक्ष्यात् देवतायतनस् । स्वृतिषः II. p. 104 and सः दि. p. 183; ' इण्ड्रस्था वृत्त्वप्रदाने । दिग्यतस्य p. 576; ' इण्ड्रस्थाज्ञप्रतास्याने । द्वा प्रः p. 182. For the festival of the banner of Indra, vide H. of Dh. vol. II. p. 398, 825-826. On व्यभिकारं &c. the स्मृतिषः says 'विहितदेशाद्यनाद्वेर दिग्यमामाण्यहानिभेवती-त्याह स एव ।

of those charged with treason; in a public place where four roads meet in the case of those born of mixed unions in the reverse order of castes, in cases other than these in the hall of justice. When ordeals are administered in an improper place or at an improper time and when they are performed outside human habitation (in a lonely place) they fail as to the matter in hand (i. e. they cease to be decisive). Nar. IV. 265 prescribes that the balance should be planted in the hall of justice or at the royal gate or near a temple or where four roads meet.

The procedure common to all ordeals and described in the Mit, on Yāj, II. 97 and 99, the V. May, pp. 52-55, V.P. pp. 183-186 (all relying on Pitamaha) and Vyavahāra-nirnaya pp. 148-53 (relying on Prajāpati, Pitāmaha, Br.) is briefly as follows:—In ordeals the chief justice is to do every thing at the king's bidding as the adhvaryu priest does in all sacrifices. He should observe a fast and the sodhua (person undergoing the ordeal to clear himself) is also to do the same. Both are to bathe in the morning and the sodhya was to have his wet clothes on. The Chief Judge is to invoke the gods to the accompaniment of music and to offer flowers, sandal-wood paste and incense. He should fold his hands, face the east and invoke Dharma to be present at the ordeal (Dharma being the principal deity in ordeals) and assign places to Indra, Yama, Varuna and Kubera in the four principal quarters from the east and to Agni and other guardians of quarters in the corners of the principal quarters. He is to contemplate on the eight deities of the eight quarters as having different colours (viz. Indra as yellow. Yama as dark &c.). He is to assign the eight Vasus (repeating their names) to the south of Indra, the twelve Adityas (repeating their names) between Indra and Isana (i. e. between east and north-east), assign a place to the eleven Rudras to the west of Agni, assign a place to the seven Mother goddesses between Yama and Nirrti (between south and southwest), assign a place to Ganesa to the north of Nirrti, to the Maruts (seven) to the north of Varuna; to the north of the balance (or the place of other ordeals) he should invoke Durga. All these deities are to be invoked with appropriate Vedic mantras (set out in V. May.). He should offer the several items of worship from aryhya (water offered by way of honour) to ornament to Dharma (as the principal deity) and then to the subsidiary deities from Indra to Durga (according to appropriateness) and then sandalwood paste, flowers, incense. lamp and naivedua to the deities from Dharma to Durga. The

flowers for Dharma are to be red. Up to this is the work of the Chief Justice. Sacrificial priests should offer into fire in the four quarters 108 oblations of clarified butter, boiled rice and fuel sticks with syllable Om and the  $G\bar{a}yatri$  and with 'Om' and ' $sv\bar{a}h\bar{a}$ ' at the end of each. Having written down on a leaf the subject matter for which the party is undergoing ordeal the leaf should be placed on the head of the sodhya with the mantra, <sup>583</sup> 'the sun, the moon, the wind, fire, heaven and earth, waters, the heart, Yama, day and night, the two twilights and Dharma know (see or mark) the deeds of men'.

The several ordeals will now be briefly described.

First comes tulā or dhata (balance). A sacrificial tree (such as khadira or udumbara) should be cut to the accompaniment of vedic mantras (employed in making a sacrificial post) Two wooden posts made of that tree should support a transverse beam (called aksa). The posts should be fixed in the ground, the part above ground being four cubits and that below being two cubits. This frame should face the east (i. e. the posts must be in the south and north). Then the beam of the balance was to be made from the same tree and was to be suspended from the transverse beam of the frame by means of a hook. Three iron rings were to be fastened to the beam of the balance, two at the end and one in the middle for suspending the balance from the transverse beam by means of a chain or string. Two scales were to be suspended at the two ends of the beam by hooks and strings from the iron rings fixed at the ends of the beam. On the two sides of the balance there should he two arches in which the scales should move and which should be ten angulas higher than the balance. There should be two perpendicular pendants made of clay hanging down from the arches and touching the upper surface of the balance In the pan to the west the sodhya should be placed and weighed against clay, bricks and stones placed in the other pan. Then traders or goldsmiths or braziers should examine the balance and bring it on a level with the two pendants hanging down from the arches and examine the perfect horizontality of the

<sup>583.</sup> The सन्त्र is आदित्यजन्त्रावनिलोऽनलश्च सीर्मुमिरायो हृद्यं यमश्च । आहश्च रात्रिश्च उम च सन्ध्ये धर्मोपि जानावि नर्स्य दृत्यः ॥ आहिपचे 74. 30, It is to be noted that पितासह quoted by the मिता॰ regards this verse of the आहिपचे as a सन्त्र and Prajāpati quoted by the Vyavabāranirṇaya p. 153 does the same. Compare for a similar verse Manu VIII. 86.

beam of the balance by spilling a little water on the beam. When the person sitting in one pan is equal in weight to the materials (clay &c.) in the other, a line should be drawn with chalk by the experts on the arch (to show the exact position of the pans). Then the man is made to get down from the pan and he is to invoke the balance as stated in Yaj. II. 101-102, 'O balance, you are the abode of truth, you were created by the gods for this purpose, declare the truth, free me from this (cloud of) suspicion. Mother! if I am a sinner then take me lower, if I am pure take me upwards'. The person is then to hear exhortations about the result of untruth after putting the writing on his head (vide Nar. IV. 276 and Visnu Dh. S. X. 9). then he is again to be placed in the pan to the accompaniment of invocations (Nar. IV. 278-279, Visnu Dh. S. X. 10-11). A worthy brahmana learned in astronomy is to calculate the time of five palas 584 or vinādis. Then his weight is again to be marked. If the person goes up (i. e. is found lighter than what he formerly weighed) he is declared innocent (acc. to the com, on När. IV. 283, V. Mayūkha p. 60, Dipakalikā on Yāj-II. 102); if he weighs the same or goes down (i. e. weighs more) he is guilty. Then the person concerned is to distribute gifts to the judge, the brahmanas and sacrificial priests and take leave of the deities invoked. Brhaspati (SBE vol. 33 p. 317 v. 19) states that he who weighs the same should be weighed once more. If the pan or the beam or the hooks break or the ropes give way owing to some visible cause then the procedure was to be repeated, but if the breaking is due to an unseen cause or accident, the person was to be declared guilty.

The ordeal of fire is as follows:—Nine circles with cowdung are to be drawn from west to east, they being meant for Agni, Varupa, Vayu, Yama, Indra, Kubera, Soma, Savitr and all gods. Each circle was to be 16 angulas in diameter and the space between two circles was to be 16 angulas. In each circle kusa grass was to be spread and the person to be tested was to plant his feet on them; ghee was to be offered into fire 108 times. A blacksmith by birth should heat in fire a ball of iron weighing 50 palas (16 palas 595 in the case of a weak man) and eight

<sup>584.</sup> A vinādī is the time required for reciting 60 long syllables and 60 vinādīs make one ghatikā. So five vinādīs will be equal to two minutes.

<sup>585.</sup> A pala weighed 320 guñjās according to the Lilāvati (1.4), Acc. to Divyatattva (p. 608) 20 palas were equal to 66 tolakas, five māṣas and 4 guñjās, which, while accepting the view that a pala is equal to 320 guñjās, gives the rather modern measurement into tolakas (tolas).

angulas in length till it becomes red-hot and emits sparks. Then all the details described above ending with the placing of the writing on the head of the sodhya are to be gone through by the judge and the fire (in the red-hot piece) is to be invoked with several mantras (such as Yāi, II, 104586 and Visnu Dh. S. XI. 11-12). The sodhya should stand in the first circle facing the east. Having made rad marks on all sores of the hands of the sodhya on which grains of rice have been rubbed, he (the judge) should place seven leaves of the asvattha tree on them and also grains of rice and curds and should fasten round them threads. Then the judge should carry the red-hot iron piece by means of a pair of tongs and place it in the hands of the śodhya (that are covered with leaves). Then the sodhya holding in both his hands the red-hot piece should walk from the first to the eighth circle not hurriedly but slowly and at ease. Having reached the 8th 597 circle he should throw the red-hot iron piece on to the 9th circle. Then the judge should rub on the hands of the sodhya rice grains and when the latter shows no hesitation at the rubbing and no injury on his hand at the end of the day he is declared to be innocent. Kāt. (441) and Yāj. II. 107 provide that if the red-hot piece falls earlier (i.e. before reaching the 8th circle) or there is a doubt (whether his hands are injured or not) or if he loses his footing or is burnt elsewhere than on the hands he should again undergo the ordeal.

The ordeal of water as described in the smrtis and digests is rather complicated. The Sm. C. (II. p. 116) remarks that 588 as the ordeals of water and poison had gone out of vogue (in its day) it passes over the procedure of these and takes up the description of kota ordeal after the fire ordeal. Having gone to a reservoir of water the judge should get erected on its bank a torana (an arch) as high as the ear of the todhya on an even and cowdunged plot. He should offer worship to Varuna (Lord of waters), to a bow of middling size and to three arrows (the points of which are made not of iron but of bamboo) with sandal

<sup>586.</sup> Before the red-hot iron is placed on his hands the झोश्य repeats 'खमग्रे सर्वभूतानामन्तश्वरिस पावक । साक्षिवत्युण्यपापेश्यो कृष्टि सर्थं कवे मम ॥ पा. II. 104; the आर्त्विपर्व 5. 27. (cr. ed. 5. 22) has the same verse (but reads धुण्यपापेखु सर्थं कृष्टि कवे बच्चः).

<sup>587.</sup> अध सतःश्वरधपर्णान्तरितं बोडशपलमश्चिषणे लोहपिण्डमश्वलिनादाय सप्त मर्यादां गण्डेत् । शङ्कलिकतं in स्मृतिच० II. p. 112, व्य. प्र. p. 196,

<sup>588.</sup> अस जलविवयोदासामाञ्चलात् तक्किपिमनास्थाय कोशविधिववयते । स्यु-विच्यः II, p. 116.

paste, incense, lamp, flowers. A target is to be fixed at the distance of 150 hastas (cubits) from the torans. A post of some sacred tree is to be fixed in the water and a strong man of one of the three higher castes free from love or hatred for the sodhya is to stand in navel-deep water facing the east and holding the post. Then the judge is to make the fodhya stand in water, invoke the deities from Dharma to Durga, perform all the rites up to the placing of the writing (embodying the accusation) on the head of the todhya. A ksatriya or a brahmana following the profession of arms who is of a pure heart and has observed a fast should discharge, while standing near the root of the torana, three arrows at the target. The sodhya should invoke the water with the mantra, 'O Varuna | save me by means of truth ' (Yāj. II. 108) 589. Then a young but swift man should run to the spot where the second arrow struck the ground, and stand there holding that arrow in his hand. Another swift man stands at the root of the torana whence the arrows were discharged. Then the judge claps his hands thrice. At the third clap the sodhya dives into the water seizing the thighs of the man standing in water and at the same time the swift man near the arch runs at his best speed to the place where the second arrow fell. The other man who holds the arrow starts off the moment the first runner reaches him and comes running to the arch. If he does not see the sodhya or sees only his head (i.e. the back of the head) when he reaches the arch the sodhya is to be declared innocent; but if he sees other parts of the head ( such as the ear or nose &c.) or if the sodhya floats to some part other than the one where he dived he is not innocent.

Ordeal of poison. After worshipping Mahesvara with incense <sup>590</sup> and the like (mentioned above) poison placed before the image of Mahesvara is to be administered in the presence of (images of)

<sup>589.</sup> Several smrtis give different mantras to be recited by the judge in invoking the waters (so that there is an option). Vide Visnu Dh. S. XII. 7~8 (tvamambhah &c.), Pitāmaha (toya tvam prāṇinām prāṇāḥ &c.) quoted by the Mit. on Yāj. II. 108, Nār. IV. 316-317 (satyānṛtavibhāgasya &c.), Kālikāpurāṇa q. by V. P. p. 206. The mantra in Sankha-Likhita (q. by Madanaratna and V. P. p. 206) was सदस्य स्वभेष वदण । उभयोः प्रतिक्रित्रविष्य स्वभेष वदण । उभयोः प्रतिक्रित्रविष्य स्वभेष विवर्ष केव प्रतिक्रित्रविष्य स्वभेष सदस्य स्वभेष वद्यादिक्षस्य। The Ma of सद्यादिक्षस्य।

<sup>590.</sup> It is most appropriate that Siva is to be worshipped in the poison ordeal, since, according to the Pauranic mythology, he swallowed the Hālā-hala poison produced at the churning of the sea. 960 yavas make one pala.

gods and brähmanas. The poison to be selected is sarnoa (derived from the singa plant) or vatsanābha (aconite) or haimavata (Visnu Dh. S. XIII. 3, När. IV. 322 &c.). Pitāmaha (q. by Aparārka p. 712) treats the three as distinct, while Yaj. II. 111 appears to prescribe saringa growing on the Himalaya as the poison to be selected. Visny Dh. S. (XIII. 2-3) also does the same. In the rains the quantity of poison is to be six yavas in weight, in summer five, in hemanta (and sisira) seven or eight and in sarad (autumn) less than the latter (i. e. six yavas acc. to Mit. and three acc. to V. Mayūkha). Poison is to be administered in the last watch of the night and never in the noon or afternoon or twilight; it was to be mixed with ghee thirty times as much. It may be administered to any one except a brahmana. Visnu Dh. S. XIII. 6-7 and Nar. IV. 325 are mantras with which the judge invokes poison and Yaj. II. 110 is the mantra which the sodhua repeats before taking poison viz. 'O poison! thou art the son of Brahma, thou art firm in the duty of (deciding) the truth. Save me from this accusation and be like nectar to me by truth (if I be innocent)'. Nār. IV. 326 states that then the sodhya should eat the poison, should be kept in shade without food and guarded the rest of the day and if he discloses no signs of the effect of poison should be declared innocent. If the dose of poison is large, the Mit. (on Yāj. II. 111) says that when the sodhya shows no change till five hundred clappings of hands then he should be declared to be innocent and medical treatment should be resorted to. Pitamaha says that, in order to prevent fraud, for three or five nights before the ordeal the intending sodhya should be kept under the supervision of the king's servants and an examination should be made whether medicines, incantations or precious stones that are antidotes are secretly employed.

The ordeal of kota. The sodhya is made to worship the stern deities (such as Rudra, Durgā, Āditya) with sandal wood paste, flowers etc. and made to bathe the images with water. Then the judge asks the sodhya to invoke the consecrated water with the mantra 'satyena mābhirakṣa' (Yāj. II. 108) and makes him drink three handfuls (prasṛti) of that water. Pitāmaha gives some special rules. The water may be that of the bath of the image of that god of which the sodhya is a devotee or if he holds all images in equal esteem, then of the Sun. In the case of Durgā it is her spike (śūla) that is to be bathed, the orb in the case of the Sun and the weapons in the case of other

gods. The water of the bath of Durga is to be offered as ordeal to thieves and those who live by the profession of arms and the water of the bath of the Sun is not to be given to brahmanas. In other divyas the result is declared immediately, but in the kosa ordeal there is a period of waiting which is more or less according to the value of the claim or the gravity of the offence. Acc. to Yai, II. 113, Visnu Dh. S. 14, 4-5, Nar, IV. 330, if within fourteen days of taking the kośa ordeal the sodhya does not suffer any serious calamity due to the king's action or the act of God or does not fall seriously ill or does not lose by death his son or wife or other dear relative or his wealth, then he is to be declared innocent. Insignificant loss or illness did not matter as it is unavoidable in this world. Besides, the calamity or illness must not be one common to several people (such as an epidemic). Drinking holy water (kośapūna) was employed not only as an ordeal for proving innocence, but it was resorted to also for assuring another about one's good will and future honesty (vide Rajat. V. 326).

Ordeal of Tandula (rice grains). It is to be administered in charges of theft or disputes about debts or other monetary matters. On the preceding day grains of rice should be made white (i.e. husked). The judge should perform all the rites on the previous day. The rice grains should be placed in an earthen vessel, exposed to the sun, water of the bath of (the image of) the sun should be poured over them in the vessel and the vessel should be kept in that state the whole night. The next day in the morning the sodhya should swallow thrice the rice grains. He should be made to spit on a pippala or birch leaf. If blood is found mixed in his saliva he should be declared guilty.

Ordeal of taptamūṣa (heated piece of gold). In a vessel of copper, iron or clay sixteen angulas in diameter and four angulas deep, the judge should get twenty palas of ghee and oil poured and heat it to the boiling point. Then the judge should cast into it a golden piece weighing one māṣaka (equal to five guājūs). The todhya should take out the heated golden piece with the thumb and the next two fingers. If he does not jerk his fingers or there is no scalded skin he should be declared to be innocent. There is another method. Cow's ghee should be poured in a vessel of gold, silver, copper, iron or clay and it should be heated to the boiling point so that when a green leaf is cast into it the sound 'churu' is produced. Into the

boiling ghee he should cast a golden, silver, copper or iron seal ring once washed. Then he should invoke the ghee with this mantra 'O ghee! thou art the holiest thing in sacrifices, thou art nectar; burn him (the śodhya) if he is a sinner; be cool as ice if he be innocent.' Then the śodhya takes out the ring from the boiling ghee. If there are no marks of scalding on his forefinger he is innocent.

Ordeal by phāla (ploughshare). This is described by Brhaspati (S. B. E. vol. 33 p. 318 verse 28) quoted by the Sm. C. H. p. 119, V. P. p. 218 and others. A ploughshare of iron weighing twelve palas, eight angulas long and four broad should be made red-hot and the thief should be made to lick it once with his tongue. If he is not burnt he establishes his innocence; if otherwise, he is guilty. The Vyavahāratattva (p. 608) mentions that acc. to Maithila writers the thief meant is a cattle-lifter. The ordeal mentioned in the Chāndogya Upaniṣad is a phāla divya.

Ordeal of dharma (i. e. of the images or pictures of Dharma). Men guilty of causing bodily injuries or who have monetary disputes or who desire to undergo this ordeal as an expiation for sins should undergo this. A silver image of Dharma and a leaden or iron one of Adharma should be prepared or the judge should draw on a birch leaf or a piece of cloth figures or pictures of Dharma and Adharma respectively white and dark in colour. Having sprinkled pañcayavya over the two, he should worship them with white and dark flowers respectively. The images or figures should then be placed in two balls of clay or cowdung. The two balls should be then placed inside a new earthen vessel in a cowdunged spot in the presence of images of gods and in the presence of brahmanas. Then the judge should perform all the rites from the invocation of Dharma to the placing of the writing on the head. The sodhya should repeat the words 'if I am free from guilt may (the image or picture of) Dharma come to my hands'. Saying this he should take out one ball from the vessel. If he takes out Dharma he is innocent. This resembles the drawing of lots.

Ordeals played their part in the judicial systems of most ancient countries. In early England handling of red-hot iron and plunging the hand in boiling water were the commonest ordeals. In the ordeal of water sinking was a sign of innocence and floating of guilt. Stephens (History of Criminal Law of England, vol. I. p. 73) suggests that the ordeal of water

was a form of honourable suicide. The Assize of Northampton (1176 A.D.) prescribed the ordeal of water for murder, robbery, theft, forgery and arson, but ordeals were abolished in England from 1215 A. D. (ibid. vol. I. p. 300). In India 591 there is epigraphic and other evidence to show that ordeals were resorted to till the end of the 18th century and rarely even later. In the Kittur Pillar Inscription (J. B. B. R. A. S. vol. IX, pp. 307-309) dated in Kaliyuga era 4289 in the reign of Kadamba king Jayakesideva there is a description of the phāladivya which was administered by mutual agreement on Sunday to an acarya Sivasakti who had a dispute about a plot of land with Kalvanasakti the ācārya of another shrine and whose hand was examined the next day after he underwent the ordeal by all the bankers of the agrahāra village Degāve. In the Silimpur stone slab Inscription of the time of Jayapaladeva (E. I. vol. XIII. p. 283 at p. 291-292) there is a reference to the ordeal of

<sup>591.</sup> In Beal's 'Buddhist Records of the Western world, 'vol. I. p. 84 (also Watters on Yuan Chwang's travels vol. I. p. 172) four kinds of ordeals are mentioned as in vogue, viz. by water, fire, weight and poison. In the water ordeal the accused is placed in a sack connected with a stone vessel and thrown into deep water. If the man sinks and the stone floats he is guilty; if the man floats and the stone sinks then he is pronounced innocent. The ordeal by fire is: they heat a plate of iron and make the accused sit on it and again place his feet on it and apply it to the palms of his hands; moreover he is made to pass his tongue over it. If no scar results he is innocent; if there are scars his guilt is proved. In the ordeal by weight a man and a stone are placed evenly in a balance. If the accused is innocent the stone rises in the balance; if he is guilty the man rises and the stone falls. In the ordeal of poison an incision is made in the right thigh of a ram, all sorts of poison with a portion of the food of the accused are placed in the incised wound. If the man is guilty poison takes effect and the animal dies; if he is innocent the poison has no effect and the animal survives. It will be noticed that these descriptions of the four ordeals do not agree in several respects with the descriptions in the smrtis and digests, while the poison ordeal in Beal has nothing in common with the smrti poison ordeal. Albertani (tr. by Sachan, vol. II, pp. 159-160) probably speaks of poison ordeal in the words 'the accused person is invited to drink bish called brahmana' (he is probably referring to poison being called the offspring of Brahma in Yaj, II. 110 and Nar. IV. 325). In the ordeal of water the accused is simply thrown into a deep and rapidly flowing river or a deep well and he was held innocent if he was not drowned. He describes the kosa ordeal and balance ordeal accurately, but states that if the man has spoken the truth he weighs more than before. He describes correctly taptamaşa (gold piece taken from boiling clarified butter) and also the ordeal of the red-hot iron piece.

balance 592 (about 1200 A. D.). The Visnukundin king Madhavavarman in the 7th century A. D. (Journal of Andhra Historical Research Society, vol. VI pp. 17, 20, 24) is said to have carried out various ordeals (avasita-vividha-divyah). The E. C. vol. III (Māndyā Taluka Ins. No. 79 p. 47) records that a dispute having arisen about the boundaries of land bestowed by means of a conperplate grant by the Hoysala king Vira-Narasimhadeva, one Kannaya, a descendant of the original donee, performed an ordeal by holding consecrated food in the presence of the God Hoysalesvara in the capital Dorasamudra and came out successful. E. C. IV. p. 27 (Yelandur Jagir Ins. No. 2 page 27, about 1580 A. D.) is a charter to potters whose headmen underwent the ordeal of dipping their hands in boiling ghee as against barbers and washermen who denied that potters could pare their toe nails and tie on upper cloth (at the time of marriage). In the Indian Antiquary for 1931 (vol. 60 p. 179) an extract is cited from the Archæological Report for Travancore 1930 which describes the balance ordeal undergone by a brahmana 18 years before and seen by the writer himself in the temple of Siva at Calicut. For the ordeal of red-hot ploughshare in the case of thefts, vide Report of South Indian Epigraphy for 1907, para, 27.

In the times of the Maratha kings ordeals were resorted to. For example, in 'Peshwa's Diaries' vol. 2 p. 150 (in 1764-65 A. D.) mention is made of taptakatāha ordeal (i.e. taking out a coin or ring or a piece of metal from a large vessel in which either water or oil or ghee had been brought to the boiling point) in which the person undergoing it had his right hand burnt up to the middle joints of the fingers and was declared to be false. In a Marathi publication called 'Vatanpatrem. nivadapatrem &c.' pp. 46-56 edited by P. V. Mavjee and D. B. Parasnis (1909) there is a document which describes in great detail the ordeal of fire undergone in connection with a dispute about the office and emoluments of Deshpande in the district of Kalyan in sake 1666 Pausa bright 11th. Thursday (1745 A. D.). It is stated therein that the ordeal was performed on the tank of the sacred river Godavari at Kopargaon in accordance with Dharmasastra in the presence of the Peshwa himself and learned brahmanas and panditas near the temple of the god Sri Suklesvara, that as the opponent was long in

<sup>592.</sup> सन्दिश्वनिर्णयं युक्त्या कुर्वतीय सहस्रकाः । यस्य धर्मद्वला नासीद्वनालग्वित-

possession the ordeal had to be performed by the man claiming title, that an iron ball of 50 palas (i.e. 166 tolas and two māṣas) was heated red-hot and the śodhya carried it across seven circles and threw it in the 8th circle on flour and bundles which began to burn, that his hands were examined in the presence of the opponent and the respectable people and were found unaffected and the opponent was made to pass a document of victory to the śodhya called 'yejitapatra'. The description agrees very closely with that given above. In the same work at pp. 36-41 there is a remarkable description about an ordeal undergone (in 1742 A.D.) by Mahomedan litigants in their own mosque for 15 days by lighting lamps and sitting down in the shrine. There are several other vatanpatras in the same work which refer to ordeals.

For an informing article on divyas reference may be made to Dr. Dines Chandra Sirkar's 'The successors <sup>593</sup> of the Śātavāhanas' Appendix pp. 354-376 (Calcutta, 1939). He quotes therein a passage from the 'Asiatic Researches' vol. 1, from which it appears that a magistrate named Ali Ibrahim Khan at Benares tried by phāla divya two cases in 1783 A. D. and reported them to the then Governor-General, Warren Hastings. In the 'Tṛtlya-sammelana-vṛtta' (pp. 18-26) and in the Caturtha-sammelana-vṛtta pp. 100-154 of the Bhārata-itihāsa-samsodhaka-maṇḍala at Poona (both in Marathi) Mr. Bhaskar Vaman Bhat contributes two thoughtful and scholary papers on the administration of Justice in the times of the Marathas in which the part played by ordeals is described at some length.

<sup>593.</sup> It is somewhat strange that Dr. Sirkar refers to 'Divyatattva of Brhaspati' (in 'Successors of the Satavahanas' Appendix p. 360). A Divyatattva of Raghunandana is well-known. A Divyatattva of Brhaspati has so far been mentioned nowhere.

## CHAPTER XV

## DECISION

The last (i.e. 4th) stage in a judicial proceeding is siddhi (Yāj. II. 8) or nirnaya (decision). If pratyākalita (as defined above on p. 298) is regarded as a pāda of vyavahāra (and since all are agreed that there are only four padas) then the decision is not a pāda of a lawsuit but is the fruit thereof (V. P. p. 86). When the evidence has been led, the king (or chief justice) should with the help of the sabhyas decide upon the success or failure of the plaintiff<sup>594</sup>. Nar. II. 42 says that the sabhyas should ask the parties to leave the court when they are considering their verdict or what decision was to be pronounced 595. It is stated by Vyāsa and Sukra IV. 5. 271 that the decision of a case is based on eight sources 596 (6 acc. to Sukra) viz. the three pramanas (possession, documents and witnesses), logical inference, the usages of the country, sapathas (oaths and ordeals), the king's edict and the admission of the litigants. Pitamaha prescribes that, in disputes where there are no witnesses, no possession nor documents and no recourse can be had to divine proof, there the king is the final deciding factor as he is the lord of all 597.

It is stated by Nārada II. 41 and 43 that, whether a party is defeated by his own admission or by his own conduct (i. e. because he adduces false witnesses or forged documents) or

<sup>594,</sup> उक्तप्रकारक्ष्वेण स्वमतस्थापिता किया । राज्ञा परीक्ष्य सध्येश्व स्थाप्यी जय-पराजयो ॥ संग्रहकार q. by स्मृतिच॰ II. 120, परा, मा. III. p. 199.

<sup>595.</sup> Dr. Jolly (S. B. E. vol. 33 p. 35) is not right when he translates Nār. II. 42 as 'whenever the false assertions have been removed the judges shall pass a decree'. He has not also correctly rendered the com, of Asahāya. There is no word for 'assertions' in Nār. II. 42 'पक्षाद्धस्तार्य तु सम्ये कार्यो चिनिश्चयः सद्या' on which the comment of Asahāya is: यदा निर्णयकालो भवति स्वस्तत्वा वादिमतियादिनोः पक्षैः सर्वेस्त स्क्षणसम्बद्ध्यमानको सह द्वावप्युत्सार्य सम्ये निर्णयः कार्यः।

<sup>596.</sup> प्रमाणिहीं चरितै: झापथेन चुपाझया। वादिसंप्रतिपश्या वा निर्णयोऽष्टविध: स्मृत: । श्यास in ब्यव. नि. p. 138, ब्य. प्र. p. 86, शुक्रनीति IV. 5. 271 (reads वृद्धविध: स्मृत:)। शुक्र apparently regards प्रमाणा as one.

<sup>597.</sup> लेक्यं यश्च न विधेत न श्रुक्तिनं च साक्षिणः । न च विध्यावतारोसित प्रमाणं तश्र वाधिवः । निश्चेतुं ये न शक्याः स्युवीदाः सन्दिग्धस्तिषणः । तेवा सुषः प्रमाणं स्यास्त सर्वस्य प्रशुर्यतः ॥ पितामह q. by स्युतिच॰ II. 26, परा. सा. III. p. 93, व्यवहारसार p. 43, मञ्जरतः

whether he is defeated after full trial and the adducing of proof. it is proper that the defeat should be declared by the sabhyas (the judges) and that a Jayapatra (a document of success i.e. a judgment) should be given to the successful party couched in fitting terms. Several verses of Nārada (quoted by Aparārka p. 684), Bṛhaspati (S.B.E. vol. 33 p. 307 verse 19), Kāt. (259-265), Vrddha-Vasistha (q. by Mit. on Yāj. II. 91 and Aparārka p. 684) and Vyāsa (.Sm., C. II. p. 57) lay down the contents of the judgment <sup>598</sup>. It was to contain a brief statement of the plaint, the reply, the evidence, the depositions of witnesses, discussion thereof, arguments, the smrti texts applicable, the opinion of the sabhyas, the decision and the relief granted, and should be signed by the chief justice and bear the royal seal. Vas. 19. 10 refers to precedents also in the decision of cases and the awarding of punishments (āgamād-drstāntāc-ca). The Mit. quotes a smrti text (on Yāi, II. 91) that other members of the assembly (who are not judges) proficient in smrti may also sign the judgment to show that the decision is acceptable to them also. But this was not absolutely necessary, as is made clear by the Vivādacandra p. 146. Kāt. (256) applies the word paścātkāra 599 (refutation) to a judgment containing the above particulars given after a complete contest, while he restricts the word jayapatra to a document (given by the judge) when a plaintiff becomes what is called hinavadi (because he makes a change in his pleading or for similar cause) and when there has been no complete trial of an action; and such a document embodies only what happened. Kaut. (III. 19) appears to employ the word 'paścatkara' in a somewhat different sense when he says 'the

<sup>598.</sup> सकलं पूर्वपादं च सोसरं सक्तियं तथा। सावधारणकं चैव तउज्ञेयं जयपचक्तम् ॥ मारव (५. by अपरार्क p. 684); यथोपन्यस्तसाध्यार्थसंग्रुक्तं सोत्तरक्रियम् । सावधारणकं चैव जयपचकामिध्यते ॥ माव्यविवाकाविहस्ताङ्कं सुद्धितं राजसुद्ध्या। सिद्धेऽर्थे वाद्विने द्याज्ञाष्यिने जयपचकाम् ॥ वृद्धवसिष्ठ ५. by मिता॰ on या. II. 91 and अपरार्क p. 684; पूर्वोत्तर् कियापादं प्रमाणं तस्परीक्षणम् । निगर्चं स्मृतिवाक्यं च यथासम्यं विनिधितम् । एवरसर्वे समान्तेन अपपत्रेऽभिलेखयेत् ॥ स्यास ५. by स्मृतिच॰ II. 57; पूर्वोत्तरक्तिमायुक्तं निर्णयान्तं यदा द्याः । प्रद्याज्ञायिने लेखयं जयपत्रं तत्रुक्यते ॥ वृष्टः ५. by स्य. मा. p. 309; समासद्ध्यं तत्र स्वतिवाक्यं वित्राक्षियाद्याः रिथताः । यथा लेखयविष्ठे तद्वत् स्वदस्तं तत्र द्वापयेत् ॥ कारया. (263) ५. by स्यृतिचः II. p. 57, मिताः on या. II. 91 (without name). 'अयपत्रे सम्य-प्राह्मविचाकपूर्णतिसंमतिरेव प्रयोजिका न तः यावत्यण्डितस्वहस्तोपि' विवाद्यवस्त्र p. 146. Compare Order 20 r. 4 of the Indian Civil Procedure code for the contents of the judgment.

<sup>599.</sup> निरस्तास्तु किया यत्र प्रमाणेनैश वादिना। पश्चात्कारो भवेसत्र न सर्वासु विधी-यते ॥ अन्यवाद्यादिवीनेन्य इतरेशां प्रदीयते । इसाद्यवादसंसिद्धं तत्र स्याज्ययत्रकम् ॥ कारयाः q. by स्मृतिषः II. 57-58, परा माः III. 124-125, श्य. प्र. p. 146. For इतिवादी vide above p. 303.

person, who, when charged with murder, does not reply to the charge that very day, stands refuted' (i. e. is found guilty) 600. The Mit. (on Yaj. II. 91) differing from Kat holds a javapatra to be a judgment giving a summary of the plaint, the reply. the evidence and the decision, while when a plaintiff is defeated for change of pleading or for default of appearance or for non-prosecution the document stating this is called 'hinapatraka'. It is to be regretted that ancient jayapatras in Sanskrit have not yet been discovered. In 25 Calcutta Weekly Notes pp. CXLII-III Dr. Jolly communicated the substance of a jayapatra, couched in ancient Javanese, engraved on a copperplate found in the island of Java and described by Dr. Brandes in a Dutch paper. That judgment is dated sake 849 (928 A.D.), relates to a dispute about a debt of one suvarna in which the plaintiff failed because he did not appear at the trial. At the end there are the signatures of four witnesses and the document is styled jayapatra at the end. Vide for the same jayapatra J. B. O. R. S. vol. VII pp. 117 ff. The late Mr. K. P. Jayaswal published in 24 Calcutta Weekly Notes (pp. CXLIX-CLVI) a jayapatra (text, translation and remarks) granted by the Hindu court of Mithila in sake 1716 (1794 A.D.) and in J. B. O. R. S. vol. VI pp. 246-258, which strictly conforms to the rules of procedure laid down in the smrtis and nibandhas and is couched in dignified, technical and scrupulously formal language. It related to the ownership of a slave girl. Plaintiff at first made default in appearance; the judgment notes this and also refers to the restoration of the suit. The defendant raised an objection that a single witness to prove a matter was inadmissible. This objection was upheld. Then plaintiff prayed that he might be allowed to undergo an ordeal, but this request was disallowed as human proof was possible and plaintiff ultimately lost his The judgment is written and signed by one Sacalamiśra, who was the chief justice, and is addressed to other members of the sabhā, called dharmādhyaksas and panditas. seven of whom express their concurrence (sammati) at the top of the document. Vide Journal of the Bihar and Orissa Research Society vol. XXVIII for 1942 for nine Sanskrit jayapatras from the courts of Mithila in the 18th and 19th centuries.

The Mit. (on Yāj II. 91), and V. Mātrkā p. 309 note that a jayapatra is given specially to prevent the same matter being

<sup>600.</sup> धाताभियोगममति अवतस्तवहरेव पश्चात्कारः । कौडिल्य. III. 19.

agitated again, while a document given where a party is hinavādi (i. e. a hīnapatraka) serves the purpose of making that party liable later on to pay a fine. When a dispute was decided by a domestic tribunal (kula &c.) there was no jayapatra but only a nīnaya-patra (kulādibhir nīnaye jayapatrābhūvān-nīnaya-ptram tatra kāryum parattapatramiti yāvat, as the Vy. Nīnaya p. 85 says). It would be better to adopt the reading 'vṛttapatram' as given by one Ms.

The defeated party has to pay a fine to the king and the successful party was complimented (or honoured) by the king (or chief justice) and was to be put in possession of the matter that he succeeded in proving 601. Manu VIII. 51 prescribes that in monetary matters (i.e. in civil disputes) the defeated party should be made by the king to pay the judgment debt to the successful party and also some fine to the king according to his ability, while Manu VIII. 139 lays down that when the defendant admits in the court his liability he has to pay to the king five per cent as fine and if the defendant denied his liability altogether and was proved to be false he had to pay as fine double of that (i. e. ten per cent). This is analogous to court fee, for which see above pp. 294-295. If one or both parties had laid down a stake or wager (viz. 'if I be defeated in this suit I shall pay a hundred panas') then he had to pay that stake to the king and a fine as above and the subject of dispute to the successful party (Yāj. II. 18 and Nār. II. 5)602; compare Visnu Dh. S. V. 153-159 for similar rules. punishments awarded in criminal matters will be discussed immediately below.

It would be necessary to see in what cases review of judgment was allowed. The general rule is stated by Manu IX. 233, 'whenever any legal proceeding has been completed (tirita) or has been carried out so far as to recover a fine from the defeated party, a wise king shall not annul it' (at his mere will or pleasure or through greed). The words 'tirita' and

<sup>601.</sup> सिद्धेनाधेंन संयोज्यो वादी सरकारपूर्वकम् । लेख्यं स्वहस्तसंयुक्तं तस्मै दद्यासु पार्थिदः ॥ कारयाः q. by स्मृतिखः II. p. 57, अवरार्कः p. 684, स. वि. p. 220. The मज्नरान (वयदः ms.) explains 'सिद्धेनाधेंन साधितधनेन । लेख्यं जयपत्रम् । साधितं धनं तद्विभृद्धिसदितं द्वापनीयक् । '

<sup>602.</sup> विवादे सोसरपणे झ्रंपोर्यसात्र श्रीयते । स एव हि पर्ण झाटबो विनयं च पराजये ॥ नायद II. 5.

'anusista' have been variously explained 603. The word 'tirita' is very ancient and occurs in the Delhi Pillar Edict IV of Asoka (E. I. Vol. II. p. 253) as 'tilita-dandanam' qualifying men imprisoned in jails. Medhātithi and Kullūka explain them as 'decided according to the rules of the sastra' and 'taken so far as to recover fine from the unsuccessful party' respectively. Kat. (495) defines them differently: "When a certain side is decided by the sabhyas themselves (without the examination of witnesses) to be either true or false, it is said to be tirita and that matter or side is called 'anusista' which is declared (to be true or false) on the testimony of witnesses." The lexcion called Vaijayanti seems to have Kat. in mind and defines 'tirita' as a perverse decision given by the sabhyas themselves and anusista' occurs where the evidence of witnesses makes what is true appear as false (Bhūmikānda, vaisyādhyāya, verses 11-12). Nar. II. 65 (S.B. E. vot 33 p. 22) employs the two words, which the Mit. on Yai, II. 306 respectively explains as (tirita) 'decided by reliance on documents and witnesses but not carried so far as to recover a fine', and ('anusista') as 'decided so far as to recover a fine from the defeated party'. Vide Apararka p. 866 and V. P. p. 90 for explanations.

According to Kāt. quoted in the Vyavahārasāra (p. 101) 604 the decree should provide for the successful party receiving the interest on or accretions to the movable or immovable property placed (during the pendency of the suit) in the hands of a third party (as a sort of Receiver). Kāt. (477-480) points 605 out the various ways in which a decree may be executed. The king should make a brāhmaṇa debtor return the decretal debt

<sup>603.</sup> तीरितं समापितं निर्णयपर्यम्तं भाषितमिति यावत् । ... अध्विविष्टं अधिमत्यधिनी मिति काधितं जयपत्रे चारोपितम् । व्य. म. p. 90; तीरितं समाप्तं अञ्चित्वद्वाधिमित्वस्य । दीपकालिका on या. II. 306; तीरितं समापितं निर्णीतमिति यावत् । अञ्चित्वद्वं साक्षिभिक्तम् । मदनरस्त (व्यव. ms); सदेवासत्कृतं सम्बेस्तिरितं साक्षिणा तु चेत्। अञ्चित्वद्वासत्कृतं सम्बेस्तिरितं साक्षिणा तु चेत्। अञ्चित्वस्य ॥ वैजयन्तीकोश.

<sup>604.</sup> मध्यस्थरथापितं द्रव्यं चलं ना यदि ना स्थिरम् । पश्चात्तरसोद् यं द्वाप्यं जिपिने पञ्चस्तरम् ॥ कात्याः in व्यवद्वारसार p. 101. This is ascribed to नारद् in रसृतिचः. II. p. 120, and मद्दनरून which reads मध्ये यत्स्थापितं and जायिने जयपञ्चकम् and explains 'मध्ये यत्स्थापितं विवादकाले मध्यस्थापितं वि

<sup>605.</sup> राजा पु स्वामिने विश्वं सान्त्वेनैव पहाणयेत्। देशाखारेण खान्यांस्य हुष्टान् संपीड्य व्यापयेत् । रिक्थिनं सुद्धदं वाणि छात्नेनेव प्रदाणयेत् । वणिजः कर्षकाश्चाणि शिल्पिनश्चानवीत् भ्रम्यः ॥ धनदानासदं बुद्धवा स्वाधीनं कर्म कारयेत् । अक्षकी बन्धनानारं प्रवेदयो जाह्यणादृते । कर्षकान् अविविद्युद्धान् समीक्षानांस्तु व्यापयेत् । कास्या. q. by मिता on था II. 40 and 26, अपरार्कं p. 645, स्युतिखः II. pp. 121, 124, परा. मा. III. 200 and 209.

to the judgment creditor by conciliatory words, should make other debtors return it according to the usage of the country and compel bad people to satisfy the decree by means of physical pain (i.e. imprisonment). The king should make a cosharer or friend (of the successful party) pay the decretal debt by means of a ruse (i. e. by borrowing an ornament or the like from him on a festive occasion and handing it over to the creditor) and also make traders, husbandmen and artisans (to pay) in a similar way. On finding that the debtor is unable to return the debt in cash, the king should make the debtor. whether a ksatriya, vaiśva, śūdra or husbandman, work (for the creditor). If he be unable to work the debtor should be sent to jail except when he is a brāhmana. Manu also (IX. 229) says that if the members of the three varnas other than brahmana are unable to pay the fine imposed by the king they should be made to work for the king, but a brahmana may be allowed to pay in easy and small instalments. If a brahmana debtor was unable to pay, nothing could be done for recovery of the decretal debt except taking a surety from him if any one cared to be one. In modern times also judgment debtors are liable to be arrested and detained in civil iail in execution of decrees under rules 55-58 of the Indian Civil Procedure code (except women in execution of a decree for the payment of money). If in ancient times state policy exempted brahmanas from arrest and detention in a civil jail for monetary debts on spiritual grounds and on the ground of caste, in modern times the State in Indra exempts agriculturists from arrest or imprisonment in execution of a decree for money on economic grounds under certain legislative enactments like sec. 21 of the Deccan Agriculturists' Relief Act (Bombay Act XVII of 1879). As regards women also Kat. (488-489) laid down certain prudent rules. "Women who are not 606 independent should not be arrested (for offences like adultery); it is the male who should be regarded as the offender: women should be punished by their lord (i. e. the person on whom they depend) but the king should take away for punishment the male offender. Even if a woman whose husband has gone abroad be consigned to jail she should be kept imprisoned only till he returns." The Sm. C. II, p. 323 explains that the first verse applies to a woman who can perform the

<sup>606.</sup> नारवतन्त्राः क्रियो जाकाः दुर्मास्ववापराध्यति । प्रशुणा ज्ञासनीयास्ता राजा तु दुर्घं नयेत् ॥ प्रोबितस्वामिका नारी प्राणिता वक्षयि ग्रहे । तावस्ता बन्धने स्थाप्या याव-प्रस्थागतः प्रशुः ॥ कारथा. q. by स्कृतिका II. p. 323.

expiation for adultery and who is dependent and the adultery is not with a male of a lower caste.

Nar. (II. 40) lays down 607 a qualification that when a party has been defeated by his own conduct (i.e. by his demeanour or by his having adduced manifestly false witnesses or forged documents) there is to be no retrial or review of judgment, but where a man has lost his cause through (the dishonesty of) witnesses or the sabhyas, the cause may be tried anew. There are four exceptions to the finality of the judgments of the king's court. Where a litigant either through folly or insolence 608 thinks a decision to be wrong, he may be allowed a retrial, provided he agrees to pay double the fine inflicted on the losing party (Yāj. II. 306, Nār. I. 65, Kāt. 496). Secondly, where the former judgment is obtained by fraud or force, it may be set aside (Yāi, II, 31) 609. Thirdly, where the litigant was incompetent, i.e. was a woman or a minor or a lunatic or intoxicated, seriously ill or distressed by a calamity or where the proceeding was carried on by another on behalf of a litigant who did not appoint him or with whom he was not connected in any way or was held inside a house or outside a town or village (i.e. in a forest) or by an enemy, the decision may be set aside and a retrial ordered (När. I. 43 in S. B. E. vol. 33 p. 16, Yāj. H. 31-32). Fourthly, a king could set right a former decision of his predecessor which was unjust and arrived at through ignorance (Mit. on Yāi. II. 306) 610.

Yāj. (II. 4 and 305) prescribes that legal proceedings that are suspected to have been wrongly decided by the sabhyas through partiality or greed or intimidation should again be tried by the king and if the suspicion turns out to be true he should levy from the sabhyas and the party who at first succeeded double the fine that is imposed on a defeated party. Nār. I. 66 (in S. B. E. vol. 33 p. 22) is similar. Manu IX. 231 (= Matsya 227. 158)

<sup>607.</sup> साक्षिसम्वावसकानां दूवणे दर्शनं युनः । स्वचयांवसितानां हु नास्ति पौनर्भवो विश्विः ॥ नारद् II. 40.

<sup>608.</sup> तीरितं चालुशिष्टं च यो मन्येत विधर्मतः । द्विगुणं वृण्डमास्थाय तत्कार्ये पुन-चन्दरेत् ॥ भारत् I, 65; कुलाविभिनिश्चितेवि सम्तोर्थं न यतस्तु यः। विचार्य तस्कृतं राजा कुकृतं पुनवञ्चरेत् ॥ पृष्ट० and कास्या० q. by भ्य. प्र. p. 91.

<sup>609.</sup> बलोपधिविधिर्यसाम स्यवहाराजिवर्तयेत्। याझ. II. 31.

<sup>610.</sup> ज्यायापेतं यहण्येज राज्ञाज्ञातकृतं भवेत् । तह्य्यम्यायांविहितं पुनन्यांये जिये-समेत् ॥ स्मृति q. by मिता. on था. II. 306, एरा. मा. III. p. 582. This is जारह,

and 234 prescribe that when officers appointed to administer justice cause loss to litigants by taking bribes, the king should deprive them of all their wealth and when the amātyas (ministers) or chief justice disposes of a matter wrongly (but without being bribed), the king should himself decide the matter correctly and should impose on the amātyas or chief justice a fine of 1000 paņas.

Though there is hardly any express smrti text for the transfer of cases from one court or judge to another court or judge, in practice this must have been done, though rarely. "Selections from Peshwa's Daftar" vol. 43 p. 108 there is a letter (of 12-8-1764 A.D.) written by the renowned minister Nana Phadnis to the Peshwa Madhavrao in which the former endeavours to persuade the latter to cancel his order for transfer of a case from the court of Ramsastri, famed for his impartiality and strict life, to another judge on the ground that one of the litigants was afraid that Ramsastri showed some partiality to the other litigant. Manu (VIII, 174-175) states that the king who decides the causes of people unjustly through greed is soon subjugated by his enemies, while the king who curbing his own temper and desires impartially decides causes according to the dictates of sastra becomes of one mind with his subjects as rivers merge in the ocean. Br. and Nar. I. 74 (S.B. E. vol. 33 p. 24) lay emphasis on both the secular and spiritual effects of doing even justice, saying that when the king gives decisions according to sastra he spreads his fame in this world and secures Heaven 611.

A crime may be defined as an act or omission that breaks the law and is subject to public punishment. But all kinds of breaches of the law do not result in punishment; only some do. Those breaches are crimes which are deemed to be menaces to the conditions of existence of society, which society, the ruler or legislation recognises as preventible only through punishment. The menace is not that of the specific action, but the abstract menace inherent in that type of action. A breach that is held to be a crime at one time may even be held not to be a crime at another time or in another country. For example, adultery is a crime under the Indian Penal Code (sec. 497), while it is not a crime but a civil wrong in English Law.

<sup>611.</sup> एवं शास्त्रोदित राजा क्रुवंसिर्णयपालनम् । वितत्येद वशो लोके महेन्द्रसाचिवो अवेत् ॥ साक्षिलेकपाञ्चमानेन प्रकुवंन्त्रार्यनिर्णयम् । वितत्येद यशो राजा अध्यस्यामीति विक्र-प्रमू ॥ पृद्व q. by स्मृतिच् II p. 123. परा. मा. III. p. 219.

Many crimes and wrongs were sins and entailed secular nunishments and also religious sanctions (viz. expiations. prāyascittas). Vide Manu IX. 236, 240, Br. (S. B. E. vol. 33. p. 362, verse 22) and Paithinasi quoted below 612. Maine in his Ancient Law' chap. X (3rd ed. of 1866) examines ancient western systems like those of Greece and Rome and makes the generalisation (p. 370) that the 'penal law of ancient communities is not the law of crimes; it is the law of wrongs or, to use the English technical word, of Torts. The person injured proceeds against the wrong-doer by an ordinary civil action and recovers compensation in the shape of money damages if he succeeds'. Dr. Priya Nath Sen in his Tagore Law Lectures on 'Hindu Jurisprudence' (1918, Lecture XII) rightly points out that this generalisation is not applicable to Ancient Hindu Law. It has already been shown (on pp. 264-266) that the king could of his own motion take cognisance of many wrongs called chalas, padas and aparādhas and it is clear that in such crimes as theft, assault, adultery, rape, and manslaughter the smrti texts do not prescribe only a money compensation to the person wronged. but corporal punishment in the first instance and monetary compensation in addition. Vide for example, Manu VIII. 287. Yāi, IL 222, Br. (SBE vol. 33 p. 358 verses 9-10), Kāt. (787) which prescribe a punishment for causing pain to the body or the loss of a limb and also the expenses of curing the person injured and some solutium to him. 613 Ap. Dh. S. (I. 9. 24, 1 and 4) lays down that the slayer of a ksatriya should give a thousand cows in order to remove the enmity (i. e. as compensation to relatives ) and one bull in addition for expiation. 614 The Chandogya Upanisad quoted above (p. 362) shows that a thief was punished with death in those early days. There is a passage in the Tai. S. II

<sup>612.</sup> अकार्यकारिणामेचां मायश्चितं तु कल्पयेत् । यधाशवस्य जुक्तं च दृण्डं चैवां मकल्पयेत् ॥ पैठीनसि पू. by दृण्डविवेक p. 76.

<sup>613.</sup> देहेन्द्रियविनाहो तु यथा दण्डं घकल्पयेत् । तथा तुष्टिकरं देवं समुत्यानं ख पन्डितेः ॥ समुत्यानन्ययं चातौ द्यादाज्ञणविरोपणात् । कात्याः q. by स्मृतिखः II. p. 329, अपराकं p. 816, परा मा. III. pp. 419-420; वृण्डस्त्वभिहतायैव वृण्डपाद्वयक्तित्वः । हते तत्तृह्निरुणं चान्यज्ञाजवण्डस्ततोऽधिकः ॥ वृष्ट. q. by विश्वद्वय on या. II. 226.

<sup>614.</sup> क्षत्रियं हरना गर्ना सहस्रं वैश्यातनार्थे दृष्णात् । ... ऋषभश्चात्राधिकः सर्वेत्र मायश्चित्रार्थः। आप. ध. सू. I. 9. 24. 1 and 4. हरह्नः in order to bring Ap. in line with Manu XI, 127 and Yāj. III. 266 explains that 1000 cows and one bull are all for explation.

6. 10. 1 (quoted in H. of Dh. vol. II. p. 151 n. 346) which states, 'He who threatens a brahmana should be made to pay a hundred, he who strikes a brahmana should be made to pay a thousand'. It is rather doubtful whether the figures stated are fines or are meant as solutium to the wronged. In Rg. II. 32. 4 (which also occurs in Tai. S. III. 3. 11. 5) the poet prays to Rākā 615 (the Full Moon personified) that she may be pleased to grant the boon of a valiant son, who would be 'satadaya', Sayana's rendering of this word as 'possessed of plentiful heritage or wealth' appears to be the right one. The words 'satadayam viram 'in the Tai, S. III. 3. 11. 5 are translated by Prof. Keith as 'a hero whose wergild is a hundred'. This is incorrect, confounding as it does the ideas of western Germanic tribes with the Rgveda composed several millenniums earlier. It would be a strange thing to pray to a goddess for a son and at the same time to have in mind or refer to the price set upon him if he happened to be killed.

The ancient surti writers were quite aware of the several purposes served by punishments for crimes, 616 though they do not develop a regular science of penology. The person wronged feels a great urge for revenge or retaliation and other men sympathise with that emotion. The individual, however, could not, in civilized societies, take the law into his own hands and therefore the State saw to it that the emotion for retaliation or revenge was to some degree satisfied by the adequate punishment of the wrongdoer. Yāj. II. 16 and Nār. I. 46 (SBE vol. 33 p. 17) state that when a person without complaining to the king sets about to secure what is denied by the opposite side or is doubtful he becomes liable to punishment and he also cannot secure the object he wants. 6162 In all ancient societies the lex talionis (the law of retaliation, viz. an eye for an eye

<sup>615.</sup> राकामइं स्थानां सुकृती हुवे ... दृद्गतु वीरं शतदायसुक्थ्यम् ॥ आ. II. 32.4.

<sup>616.</sup> The work of Harry Elmer Barnes on 'The Study of punishment (1930, New York) may be read with great interest and profit. It will set off to great advantage the comparatively humane treatment of criminals in Ancient India as compared with the horrible and revolting methods for punishing criminals employed in the West.

<sup>616</sup> a. अनावेख त थी राक्ने सन्दिग्वेऽचे मवर्तते । प्रसद्य स विनेधः स्थात्स चार्याची न सिक्यति ॥ नारव I. 46.

a tooth for a tooth) prevailed. 617 Manu VIII. 280 (which is almost the same as Nar., parusya, verse 25), Yaj. II. 215. Visnu Dh. S. V. 19 and Sankha-Likhita prescribe that with whatever limb 618 a man of low caste offends against a brahmana, that very limb of his shall be cut off. Another and the most important purpose of punishment is deterrent. Punishment of the evil-doer serves as an example and a warning to all others that might be tempted to tread the paths of violence and crime. This aspect of punishment (danda) has already been dwelt upon in the section on raiadharma (p. 21). The end sought to be served by punishment was the protection of society and the securing of its happiness. The Santiparva (15.5-6) remarks that people do not commit sins through fear of punishment at the hands of the king, through fear of Yama and of the next world and through fear of others (i. e. public opinion). 619 Gaut. XI. 28 derives the word danda from the root dam to restrain or to deter. This purpose of punishment is well brought out in the Mrcchakatika (X) when the sentence passed on Carudatta for the alleged murder of Vasantasenā is proclaimed to the citizens by the executioners. 620 Another purpose of punishment is preventive i. e. if a culprit is imprisoned for an offence he is prevented or disabled from repeating the same offence or

<sup>617.</sup> Vide Deut. XIX. 21, Lev, XXIV. 20 for the ancient Hebrew Code (eye for eye &c.), the code of Hammurabi (about 2200 B. C.) in Babylon and the law of the Twelve Tables in Rome. In the 8th Table in Ortolan's 'History of Roman Law' (tr. by Pritchard and Nasmyth, 1871) p. 114 the 2nd provision is: 'retaliation against him who breaks the limb of another and does not offer compensation'. In Hammurabi's Code (text tr. by C. H. W. Johns, 1903) sections 196 and 200 are: 'If a man has caused the loss of a gentleman's eye, his eye one shall cause to be lost. If a man has made the tooth of a man that is his equal to fall, one shall make his tooth to fall out'.

<sup>618.</sup> येन येनाङ्गेनापराधं कुर्यात्तसहस्य च्छेत्तन्यमम्यत्र आह्यणात् । शङ्कालावित q. in व्या. म. p. 249; येनाङ्गेनापरवर्णी आह्यणस्यापराष्ट्रपात् । तद्कृं तस्य च्छेत्तव्यमेवं छुद्धि-मवामुयात् ॥ नारक् (पाठव्य 25); हीनवर्णोऽधिकवर्णस्य येनाङ्गेनापराधं कुर्यात्तदेवास्य शासपेतः। विव्युधर्मसूत्र V. 19.

<sup>619.</sup> राजदृण्डभयादेके पापाः पापं न कुर्वते । यमदृण्डभयादेके परलोकभयाद्वपि । परस्परभयादेके पापाः पापं न कुर्वते । ... दृण्डस्यैव भयादेवे मञुज्या वर्त्मीन स्थिताः ॥ शाम्ति । 15. 5-6, Vide मस्स्य for almost the same words (225. 16-17).

<sup>620.</sup> शृञ्जत आर्याः शृञ्जत । एव ... आर्यचारुवृक्षो नाम । एतेन ... वसम्तसेना मारिता । ... तदा राज्ञा पालकोन वयमाज्ञता एवं मारिपतुम् । यद्यपर ईट्शसुभयलोकविषद्भकार्यं करोति समिप राजा पालक एवमेन जास्ति । सुन्छकदिक X after verse 11.

committing further offences for some time at least and if he be sentenced to death or transported for life or banished, the commission of offences by him is prevented for his life-time. Another purpose was that of reform or redemption of the evildoer. The punishment was deemed to be a sort of expiation, which purged the man of sinful promptings and reformed his character. Manu VIII. 318 (= Vas. 19. 45) states that men who are guilty of crimes and have been punished by the king go to heaven, becoming pure like those who perform meritorious deeds. Medhātithi remarks on this verse that this applies only where the punishment is corporal and not merely monetary. It will be seen from the early sutras like that of Gautama and from the Manusmrti that the more ancient criminal law in India was very severe and drastic, but that from the times of Yajñavalkya, Nar. and Br. the rigour of punishments was lessened and softened and fines came to be the ordinary punishments for many crimes, as is noted by Fa Hien (399-400 A.D.) in relation to middle India (Madhyadesa) under the Guptas apparently: 'The king governs without decapitation or other corporal punishments. Criminals are simply fined, lightly or heavily according to the circumstances. Even in circumstances of repeated attempts at wicked rebellion they only have their right hands cut off' (Legge, 1886 p. 43). This may be contrasted with the state of things depicted by Megasthenes 700 years earlier than Fa Hien: (Fragment XXVII p. 71) 'a person bearing false witness suffers mutilation of his extremities. He who maims anyone not only suffers loss of the same limb but his hand also is cut off. If he causes an artisan to lose his hand and eye he is put to death'. The Dasakumaracarita (II.p. 56) states that the Mauryas conferred a boon on traders that for certain offences they were not to be sentenced to death, but were to be deprived of all their wealth and banished. The first separate Rock Edict of Aśoka at Dhauli (Corpus I. I. pp. 93, 97) shows that great Emperor's anxiety that his judicial officers should strive to see that there is no undeserved fettering or no undeserved harsh treatment. In India the list of capital offences at any time was much shorter than in the West. Stephens is constrained to admit that in England 'there can be no doubt that the legislation of the 18th century in criminal matters was severe to the highest degree and destitute of any sort of principle or system' (His. of Cr. Law, vol. I. p. 471). As stated by Dr. Hart (in 'Way to justice' p. 94), at the beginning of the 19th century in England more than a hundred offences were punishable by death. In 1832 a child was convicted at Ludgate Hill for stealing a box of paints worth two pence, was tried at the Old Bailey and hanged (vide 'In the service of youth', by Dr. J. M. Brew, 1943 chap. XV. p. 208).

Manu VIII. 129, Yāj. I. 367 and Br. (S. B. E. 33 p. 387 verse 5), Vrddha-Härita (7.195) speak of four methods of punishment (danda) viz. by gentle admonition, by severe reproof, by fine and by corporal punishment and declare that these punishments may be inflicted separately or together according to the nature of the offence. 621 The first takes the form of saying 'you have not done a proper thing', the 2nd 'fie upon you who are a wrongdoer and guilty of adharma'. Br. lays down that preceptors, purchitas and sons should be sentenced to the punishment of wordy admonition, other persons who engage in disputes should be punished with reproof or fines and those guilty of mahāpātakas should be punished with corporal punishment. That admonition and modes of punishment shows that writers were alive to the notion that among very sensitive persons or in a very sensitive society verbal condemnation would be enough to achieve the main purposes of punishment. Br. (SBE vol. 33. p. 388 verse 8) states that the first two are within the privilege of the brahmana (appointed as chief justice) but fines and corporal punishment are to be inflicted by the king (on the recommendation of the chief justice, prādvivākamate sthitah). The Mrcchakatika (IX) bears this out when the judge says 'We have authority only to pronounce the judgment; as to the rest the king is the final authority ' (nirnaye vayam pramanam šese tu rājā). Gaut. XII. 51, Vas. 19. 9, Manu VII. 16, VIII. 126 and Yaj. I. 368 (= Vrddha-Harita VII. 195-196), Brhat Parasara p. 284, Kaut. IV. 10 lay down that the award of punishment must be regulated by a consideration of the motive and nature of the offence, the time and place, the strength, age, conduct (or duties), learning and monetary position of the offender and by the

<sup>621.</sup> The Dandaviveka of Vardhamana (published in Gaikwad Oriental series, 1931) deals exhaustively with the subject of punishments. न स्वयेश्वं सम्पक् कृतमिति निर्मा, धिक् स्वां पाणीयांसमयमंत्रारिणामिति निर्मासम्म । इपडविषेक p. 20; these are respectively वारहण्ड and थिरहण्ड. शुक्रण्डरेतिहतान्युमान्यान्युण्डेनेव स्थ्ययेत् । विवाधिको नरांस्थान्यान्थिक्षमान्यां च दण्डयेत् । महापातकञ्जलोध वधदण्डेन इण्डयेत् । कृहः q. by स्युतिचः II, p. 126 and व्यवः नि. p. 528.

fact whether the offence 622 is repeated. This provision means that the dharmasastras did not hold that the same punishment must be meted out for the same offence irrespective of the antecedents. characteristics or physical and mental condition of the offender. They always took extenuating circumstances into account. Kaut. (I.4), differing from the view of the acaryas that there is nothing like danda for bringing under one's complete control all beings, gives his own opinion that, as a king whose control and punishments are most severe makes the subjects disgusted with him and as the king who deals mild punishments is disregarded by the people, the king should distribute punishments according to the deserts of the offenders and would then command respect. 623 One reason why some of the works on dharmasastra prescribe mild punishments is the doctrine of karmavipāka (a man committing certain sins is born in the next life afflicted with certain diseases or bodily deficiencies or is born as a low or filthy beast or bird). Vide Manu XI. 49-52, Yaj. III 207-216, Visnu Dh. S. 44-45. This doctrine will be dealt with later on under pātaka and prāyaścitta. Gaut. XII. 48 first provides that the king must take into account, when awarding punishment to the criminal, his physical or monetary circumstances, the nature of the crime, the fact of repetition of the crime and then adds that the king should award punishment after consulting an assembly of learned brahmanas. The Dandaviveka (p. 36) quotes a verse in which the considerations that should weigh in awarding punishment are brought together viz. the offender's caste (as in Manu VIII. 337-338 for theft), the value of the thing, the extent or measure (as in Manu VIII. 320), use or usefulness of the thing with regard to which an offence is committed (as in Manu VIII.285), the person against whom an offence is committed (such as an idol or temple or king or brāhmana), age, ability (to pay).

<sup>622.</sup> पुरुषं वापराधं व कारणं मुक्छाध्वम् । अनुवन्धं तदात्वं च देशकाछौ समीक्ष्यं । उत्तमावरमध्यतं भदेश इण्डकर्मणि । त्राज्ञव्य मकुतीनां च कल्पयद्भारान्वितः ॥ कौ. IV. 10; वण्डस्तु देशकालधंमवपोविद्यास्थानविशेषेष्ठिसाक्रोशयोः कल्प्यः । वसिष्ठ 19. 9; पुरुषकालप्यपराधान्त्रवन्धित्वानाष्ट्रवृण्डनियोगः । अनुज्ञानं वा वेद्विस्समवायवचानात्। वौ. XII. 48-49; अनुवन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तस्वतः । सारापराधौ चालोक्ष्य वृण्डं वृण्डवेषु पात्रयेत् ॥ मनु 8. 126, on which सेवातिचि makes the striking remark that this is the fundamental verse about all offences 'उक्तानुक्तवृण्डेक्यपराधेषु मानुकाक्ष्रोकोषम् । एतद्यांन्तसारेण सर्ववृण्डक्युतिः कर्त्व्या ॥ '

<sup>623.</sup> म क्रेवंबिध वज्ञोपनयनमस्ति स्तानां यथा वृण्ड इत्याखार्थाः । नेति कौटिल्यः । तिवणक्ष्यो वि स्तानास्त्रवेजनीयः । सृदुदण्डः परिभूयते । वधार्थक्ष्यः पूज्यः । सृविज्ञात-प्रणीतो वि क्ष्यः प्रजा धर्मार्थकामैयौजयति । अर्थकास्त्र I. 4. Vide Manu VII. 103 ( = Santi 140. 8) which appears to be of the same opinion as the acaryas,

qualities, time, place, the nature of the offence (whether it is repeated or is a first offence). The Rajatarangini (VIII. 158) provides that in disputes where parties are in doubt as to their rights it is proper to award punishment with forbearance but where a man starts on an evil path of set purpose (the king and officers) must award severe punishment. In modern times there are controversies among several schools of criminology. Some hold that every man has freedom to act criminally or not or to act in the way he does and that each man has complete moral responsibility for his own acts. On the other hand there are some who go to the other extreme and propound that a so-called criminal act is mostly due to biological, physiological, pathological or sociological conditions, to the upbringing and environment of the person charged with crime. They favour determinism. The ancient Indian writers do not enter into these speculations. But when they said that regard must be paid to time and place and other considerations they were faintly conscious of or were groping towards the ideas of the 2nd school.

Fines are either fixed or not fixed (i.e. variable). They range from a  $k\bar{a}kin\bar{i}$  to the confiscation of all wealth; fixed fines were of three kinds called prathama sāhasa, madhyama sāhasa (middling amsreement) and uttama sāhasa (highest). These are variously defined. According to Śankha-Likhita the first 624 amercement is fine from 24 papas to 91, the middling one is from 200 to 500 papas and the highest is from six hundred to 1000

<sup>624.</sup> चतुर्विशतिरेकनवतिः प्रथमसाहसः । द्विशतं पञ्चशतं चैव मध्यमसाहसः । षद्शतं सहस्रं चीत्तमः । यथासारापकारम् । शङ्कालिखित q. by वि. र. p. 664, ছण्डविवेक p. 23-

There was great divergence of views about the metal in which the fines were to be paid. According to Vijffanesvara the figures of fines in such verses as Manu VIII. 378 (where no metal is specified) the panas are those of copper, while according to Bharuchi (quoted in S. V. p. 150) they are of gold. The S. V. remarks that local usage is to be followed. The V. Mayukha (p. 255) states that in all texts (about fines) the mention of a number without specifying the object to which it refers is to be deemed to refer to panas, that pana is a copper piece one karsa in weight and that karsa is one fourth of a pala, Br. (q. by Sm. C. II, p. 99) states that the tables in Manu (VIII. 132-136) beginning with the dust particle in a beam and ending with karsapana is to be followed in ordeals and fines. An interesting sidelight is shed on crimes and their punishments in the Inscription of Calukya Vikramaditya V (dated sake 934) from Gadag which provides that the fines for abuse, assault, for drawing out a dagger, for stabbing and for adultery by a bachelor were respectively 2 panas, 12 panas, 3 gadyānas, 12 gadyānas and 3 gadyānas (vide E. I. vol. 20 p. 64.)

in proportion to the value of the matter in dispute or the injury caused. Manu VIII. 138 ( = Visnu Dh. S. IV. 10 ) states that the first, middling and highest fines are respectively 250, 500 and 1000 panas, while Yaj. I. 366 puts these respectively at 270, 540 and 1080. The Mit. explains that the lesser figures of Manu represent the fines to be awarded for offences committed without set purpose. Nar. (sahasa, verses 7-8) prescribes that 100 panas is the lowest limit of fines for the lowest kind of sāhasa, 500 is the lowest for middling sahasa, 1000 is the lowest fine in what is called the highest amercement (and might include death penalty, forfeiture of all property, banishment, branding and cutting off of a limb). Fines were supposed to be lesser than corporal punishment. Kat. (490-493) lays 625 down the following rules: Whatever figure of fine is prescribed in the smrti texts for a wrong it is to be paid to the king in panas of copper or their equivalent. Where the fine is said to be one-fourth or one half of a masa, there it is a golden masa that is meant; when the fine is declared in masas, they are to be understood as those of silver and where the fine is declared in krsnalas the same is to be understood; a māsa is toth of a kārṣāpaṇa. general rule that lesser punishment is to be inflicted on women is stated by Kat. (487) 'In the case of all offences, women are to suffer half of the fine in money which is prescribed for a male offender (of the same kind ) and when the punishment is death for a male, the punishment for a woman would be the excision of a limb.'626 Kaut. (III. 3) provides: 'a woman attains ability to enter into transactions on completion of 12 years and men when they are 16; if they disobey after that (i.e. after attaining majority) the woman shall be fined twelve panas and a man twice that amount.'627 Angiras quoted by the Mit. (on Yāj

<sup>625.</sup> किल्पतो यस्य यो व्यवस्थापाधस्य यस्ततः। पणानां ग्रहणं तु स्थात्तस्यून्यं वाध राजाति ॥ माषपादो द्विपादो वा वण्डो यत्र मगतितः। अभिदिष्टं तु सौवर्णं माषदां तत्र करूपयेत् ॥ यत्रीको माषकैर्दण्डो राजतं तत्र निर्दिशेत्। कृष्णतेश्वीक्तमेव स्थानुक्तवण्डविनिश्वयः ॥ माषो विंशतिभागस्तु क्षेत्रयः कार्षापणस्य तु ॥ कारया. 490-493 q. by स्युतित्वः II. p. 127, दण्डविनेक p. 29-30 (there are various readings in all these). The स्वतः नि. p. 202 says: धर्मशाक्षेत्र दण्डविधानादी संख्यामात्रे निर्दिष्टे पणानां व्यवहारार्थतया क्रस्तस्वात् संख्येयतया पायेण तत्र पणा एव ग्रह्मान्त इति ।

<sup>626.</sup> सर्वेषु चापराधेषु पुंसी वोर्धद्मः स्युतः । तद्धै योपितो वृद्धवंधे पुंसीङ्गकर्तनम् ॥ काल्या. (487) q. by स्युतिचः II. p. 321, स्य. म. p. 246.

<sup>627.</sup> श्राद्शवर्षा की माप्तश्ववद्यारा भवति बोडशवर्षः प्रमानः । अतः अर्थमञ्जूश्वायां हा॰ वृश्यणः क्षिया वृण्डः ग्रंसो द्विग्रणः ॥ की. III. 3.

III. 243) states that 628 an old man over eighty, a boy below sixteen, women and persons suffering from diseases are to be given half prayascitta and Sankha quoted by the Mit. (on the same verse) that a child less than five commits no crime nor sin by any act and is not to suffer any punishment nor to undergo a prāyascitta 629. Under the Indian Penal Code, sec. 82, nothing is an offence which is done by a child under seven years of age. The severity of punishment depended on caste also. In the case of theft, Gaut. XII. 15-16. Manu VIII. 338-39 prescribe that a vaisya. a ksatriya and a brāhmana should respectively be fined twice, four times and eight times of the fine to be imposed upon a sudra for a theft, since each of these is deemed more and more aware of the heinousness of the crime. Kat. (485) and Vyasa state this as a general rule for all offences 630. In the case of abuse and defamation the scales are turned in favour of the higher castes as regards fines. Gaut. XII. 1, 8-12, Manu VIII. 267-268 (=Nār. pārusya 15-16), Yāj. II. 206-207 prescribe that π kṣatriya or a vaišva or a śūdra abusing or defaming a brāhmana was to be respectively punished with the fine of 100 panas, 150 panas and with corporal punishment (cutting off the tongue), while a brāhmaņa defaming a ksatriya, vaisya or sūdra was to be fined 50, 25 or 12 panas respectively (nothing in the last case acc. to Gaut. XII. 13). In the case of adultery and rape the caste of the offender and of the woman concerned made great difference in the punishment awarded. For adultery with a woman of the same caste Yaj. II. 286 prescribed the highest amercement, the middling one when the paramour was of a higher caste, but if the male be of a lower caste than the woman, the male offender was sentenced to death and the woman had her ears cut off. Corporal punishment assumes (as pointed out by the Dandaviveka p. 20) various forms according as it is meant to cause only harassment (pain) or is

<sup>628.</sup> अज्ञीतिर्यस्य वर्षाणि वालो वाट्यूनवोड्यः। वायब्वित्तार्धमर्हिनिः व्रियो व्याधित एव च ॥ ऊनेकाद्शवर्षस्य पञ्चवर्षात्पस्य च । चरेन्युदः सुहञ्चेव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ अतो बालतरस्यास्य नापराधो न पातकम् । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ q. by हरह्स on गी. II. 6 (without name). The मिता on चा. III. 243 ascribes the first to अंगिरस् and the last two to शक्क.

<sup>629.</sup> Nar. IV. 85 holds that a boy is called size and is like an embryo till eight and bala or poganda thereafter till 16.

<sup>630.</sup> येत्र द्रोवेण ज्ञुद्दस्य दृण्डो भवति धर्मतः । तेत्र चेत्वाश्रविमाणां द्विगुणो द्विगुणो श्रवेत् ॥ कात्याः 485 q. by स्कृतिकः II. 127, पराः माः III. 211 (ascribes to पितामह); मायब्विसं च दृण्डं च शौर्च चातो यथाकमस्। कल्प्यसुत्कृष्टसुत्कृष्टे भव्यं स्वश्येऽधमेऽधमस्॥ ग्यास q. by विश्वसूत्य on याः I. 17,

carried out by cutting off (or destroying) a limb or to cause death. Harassment or pain may be inflicted by imprisonment, beating, putting fetters, by making ridiculous (by the complete shaving of the head, declaring the offence by beat of drum in the presence of the convict, parading him through the streets on an ass) and marking him with signs indicative of offences like theft. Manu (VIII, 125) provides that punishment may fall upon any one (or more) of ten places in the case of the three higher castes, viz. the private parts, the belly, the tongue (either whole or half), the hands, the feet, the eyes, the nose, the ears, wealth and the whole body; but a brahmana shall depart unhurt from the country (i.e. he is to be only banished). Br. (SBE, 33 p. 388 verses 9-10) speaks of fourteen places of punishment adding the neck, the thumb and index, the forehead, the lips, the hind part, hips, one half of the feet (to Manu's ten) and omitting wealth and the whole body therefrom. Gaut. XII. 43, Kaut. IV. 8, Manu (VIII. 125, 380-381), Yāj. II. 270, Nār. (sāhasa, 9-10), Visnu V. 1-8, Br. (SBE. vol. 33 p. 388 verse 11), Vrddha-Hārīta VII. 191 prescribe that a brahmana was not to be sentenced to death or corporal punishment for any offence whatever, but if he were guilty of an offence deserving the death penalty, he was to be punished by ordering his entire head to be shaved, he might be banished from the country (from the city acc. to Nar.), a mark appropriate to the grave sin committed by him might be branded on his forehead and he might be paraded on an ass. 631 Yama, 632 quoted by Sm. C. and V. P., while providing that a brahmana was to be free from undergoing corporal punishment, allows

<sup>631.</sup> वधाहते बाह्मणस्य न वर्ध ब्राह्मणश्चित । शिरसी सुण्डनं द्रण्डस्तस्य निर्मासने पुरात् । ललाहे वाभिश्वास्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन च ॥ नार्ष् (साहस 9-10). In these days of fasts as part of the technique of satyāgraha for redress of grievances or for justice pursued by Mahātmā Gāndhi and some of his ardent followers it is interesting to note that the widow of the murdered brāhmana referred to on p. 397 had been undergoing voluntary starvation (prāyopavesa) for four days for securing punishment of her husband's murderer (who she believed was a wizard) and that the king himself being unable to prove the guilt of the accused began to starve himself and found proof by supernatural means (Rājatarangini IV. 82-105).

<sup>632.</sup> ज झारीरो बाह्मणस्य वृष्टो भवति कहि जित्। ग्रेसे हु बन्धने बहुध्वा राजा भक्तं मदापयेत् । अधवाप्यधनं रक्षाकर्म वा कारयेन्द्रपः । मासार्धमासं कुर्वीत कार्य विद्वाय तस्त्रतः । यधापराध विमं द्व विकर्माण्यपि कारयेत् । अवस्या बाह्मणा गावो लोकेस्मिन्नेदिकी स्रुतिः ॥ वस quoted by स्मृतिज्ञ. II. p. 317, स्व. प्र. p. 393 (only the first).

the king to keep a brahmana offender in confinement in a secret place and give him bare maintenance or the king may make him do the work of guarding cattle for a month or a fortnight or make him perform other work not fit for a decent brāhmana. The Mit. on Yāi II. 270 explains that the mark of female private parts for violating guru's bed, of a tavern for drinking the liquor called surā, a dog's foot for theft, of a headless corpse for brahmana murder (as laid down by Manu IX. 237 and 240, Visnu Dh. S. V. 4) is to be made on the forehead only if the offender (whether a brahmans or not) did not perform prayascitta for those grave sins. Branding with marks appropriate to the crime committed were in vogue in Rome and in Britain up to 1699 (such as the mark of the letter M for murderers, T for thieves &c.). Vide Barnes' 'Story of punishment' p. 62. The Ra istarangini (IV. 96-106) refers to a case in the reign of king Candrapida of Kashmir when a brahmana guilty of the murder of a brahmana was exempted from death sentence because of the smrti rule. Manu IX. 241 gives option that a brahmana (unintentionally) guilty of grave offences may be punished with the middle amercement or he may be banished from the realm keeping all his wealth. The punishments for a brahmana offender, according to Gaut. XII. 44, were preventing him from doing the same thing again, depriving him of all wealth, taking sureties from him, proclaiming him as a thief in the city banishment, putting on his forehead the mark indicative of his crime. Ap. Dh.S. (II, 10.27, 16-17)633 lays down that a brahmana guilty of murder, theft, forcible seizure of another's land was to have his eyes covered over with cloth for the whole of his life (while a sudra guilty of any of the three was to receive the death sentence). Vrddha-Harita (VII,209-210) says that a brahmana should be branded on the body for all those offences that entailed corporal punishment for other offenders, that he should have his head shaved, that he should be deprived of all his property and banished from the realm. The force of popular feeling on the point of exempting a brahmana offender from the death sentence was so great that Elphinstone (Governor of Bombay) in Regulation 14 of 1827, sec. IV (cl. 5) exempted brahmanas and women from death sentence even for murder where public feeling would

<sup>633.</sup> पुरुष्तवे स्तेये भूम्यादान इति स्वाज्यादाय वश्यः चश्चितिरोधस्त्वेतेषु जाह्यणस्य । आप. ध. स. II. 10. 27. 16-17.

be shocked <sup>634</sup>. It is not to be supposed that this exemption of the brāhmaṇa from the death sentence was unanimous or universal. Kāt. (806) contains this remarkable statement: <sup>635</sup> 'Even a brāhmaṇa deserves to be killed if he be guilty of

634. यस शक्केनोक्तं 'अवण्डवी मातावितरी स्नातकपुरीहिती परिज्ञाजकवानमस्थी जन्मकर्मश्रतशीला चारवन्तक' इति, यहापि कारवाचनेन 'आचार्यस्य वित्रमीत्वान्धवानां तथैव च । एतेषामपराधेव दण्हो नेद विधीयते इति तच्छारीरार्थे दण्ह योनिवेधार्थ न युनर्दण्हमात्रस्य । स्यतिष. II. p. 126. Medhatithi on Manu VIII. 125 makes it clear that the absence of a fine occurs only in the case of a brahmana who was a first offender, who did not commit the offence with forethought and who was endowed with learning, good family and character. The Sm. C. II. p. 124 relying on Manu IX. 236 says that a brahmana could be imprisoned but he could not be subjected to such corporal punishment as cutting off a limb or whipping. The Smrtis openly regarded the brahmana's person as sacred and so saved his body. The smrtis endeavoured to reach the ideal of the rule of law and succeeded to a great extent in doing so. They held that every man, whatever his rank or condition, was subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals. The only differential treatment that we find is in the appointment of judges (pp. 272-273), in the order of taking up causes of litigants (p. 298), in the punishment for perjury (Manu VIII. 123-124), in the matter of corporal punishment, in abuse, defamation and assault (pp.395-397), in punishment for adultery, in the repayment of debts and in the punishment for theft, which was severer for a brahmana. It will be shown below that from the 13th century, as indicated by the Sm. C., S. V. and Madanaratna, differential punishments had gone out of vogue. The smrtis did not, like some modern freedom-loving people, declare the equality of all before the law on paper and in practice indulge in lynching. Further the smrtis required all offenders of whatever caste to be brought before the same tribunals. Manu VIII. 335 and Yai. I. 358 emphasize that there is none who is exempt from punishment in the king's court whether the person be the king's father or teacher or friend or mother or wife or a son or a family priest or brother or father-inlaw or maternal uncle. Sankha-Likhita and Kat. (481) no doubt say that a king should not punish his parents, his family priest, teacher, near relatives, forest hermits, ascetics. But, as the Sm. C. II. p. 126 explains, the real meaning is not that the king is to allow these to escape scot-free. but that he should not inflict corporal punishments or fines on these, but should employ admonition or severe reproof towards them. The smrtis do not contain rules like those in the Indian Criminal Pro. Code entitling Europeans and Americans in India to claim a jury preponderantly composed of their countrymen and claiming trial only by the High Court or like the privileges of the English Peers to be tried only by the House of Lords for felonies or the doctrine of the benefit of clergy abolished in 1827. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 140-143 and 147-152 about certain privileges of brahmanas.

635. वर्भस्य पातने स्तेनो बाह्याच्या शक्तपातने । अदुवा योथितं हत्या हम्सच्यो बाह्याणो पि हि ॥ कास्या प. by विश्वकार on था. II. 281. causing abortion, if he be a thief (of gold) or if he kills a brāhmaṇa woman with a sharp weapon or if he kills a chaste woman'. Kauṭilya (IV. 11) prescribes that a brāhmaṇa who aims at the kingdom or who forces entrance into the king's harem or who incites wild tribes or enemies (against his king) or who foments disaffection (or rebellion) in forts, the country or the army should be sentenced to death by drowning. 636 The fact that Cārudatta, a brāhmaṇa, is represented as having been condemned to death by king Pālaka in the Mṛcchakaṭika indicates that the sentence of death against brāhmaṇas was not entirely unheard of. It appears from Fick's 'Social organisation' &c. p. 212 that in many Jātaka passages the execution of brāhmaṇas is referred to.

The Śāntiparva chap. 268 contains an interesting dialogue between king Dyumatsena and his son prince Satyavat on the subject of the punishment of death, which contains some of the arguments forcibly urged in these days by those that are opposed to capital punishment altogether. The prince pleads that punishment should be light even for grave offences, that when the sentence of death is carried out in the case of robbers. 636a several innocent persons (such as the wife, the mother, the son of the condemned man) suffer great loss (and they may die also), that if offenders give themselves up to priests, swear before them that they will never commit sin, they may be let off after undergoing penance, that if great men go astray their punishment should be proportionate to their greatness. The king replies that in former ages when people were most truthful, soft-hearted, and not hot-tempered the punishment of saying 'fie on you' sufficed, then vocal remonstrances and upbraidings sufficed, but in the later ages (of Kali) corporal punishment and death sentence have to be resorted to and that some people are not deterred even by the fear of death sentence.

A few remarks will be made on each of the several modes of punishment. The sentence of death was, acc. to Kām. XIV. 16, Śukra IV. 1. 93, to be avoided even in the gravest offences

<sup>636.</sup> राज्यकासुकामन्तः पुरमधर्यकामटण्यभित्रोत्साहकः कुर्गराह्रदण्डकीयकं वा शिरी-इस्तप्रादीपिकं चातथेत्। बाह्यणं तमपः प्रवेशथेत्। अर्थशास्त्र IV. 11.

<sup>536</sup> a. इस्यूजिइन्ति वे राजा ध्यसोऽधाव्यमागसः । आर्था माता पिता प्रश्नो इश्यते प्रवरेण वे ॥ म मूलघातः कर्तम्यः &c. झान्ति 268. 10~11.

except for the offence of subverting the state. 637 Visnu Dh. S. V. 1 provides that all persons except brahmanas guilty of the mahāpātakas may be sentenced to death. But Manu IX. 236 says that this extreme penalty was to be awarded only if they performed no prayascitta. Kaut. (IV. 11) prescribes death sentence for causing the death of any one with a sharp weapon. Vrddha-Hārīta (VII. 190) prescribes it for incendiaries, poisoners, murderers, robbers, bad characters, rogues and those guilty of grave sins. The death sentence was carried out in various ways such as by giving poison or by trampling at the feet of an elephant, or by a sharp weapon (like a sword), by being burnt or drowned 638. Impalement was a punishment prescribed by Manu IX. 276 for thieves guilty of housebreaking by night (after first cutting off their hands), by Yāj. II. 273 for those who made another a captive or stole horses and elephants or killed another by the use of force and by Vrddha-Hārīta VII. 202 for the murderer of a brāhmana or for one who killed a woman, a child or a cow. Death sentence by being trampled under the feet of an elephant continued up to the times of the Marathas. The Dasakumāracarita 4th Ucchvāsa shows that a thief could be trampled upon by an elephant by way of punishment. Vide 'Selections from Peshwa's Daftar' (edited by Mr. G. S. Sardesai) vol. 43 No. 143 p. 114 (dated 7-9-1775 A. D.), where out of seven dacoits of the Berad caste two were ordered to be trampled to death at the feet of an elephant 639 and five were ordered to be simply beheaded. Death sentence is said by the Dandaviveka (p. 20) to be simple suddha), which is of two kinds, avicitra when the offender is beheaded (with a sword), and citra or vicitra (when the offender is impaled or burnt) and it is misra (when his hands or feet or other limbs are cut off and then he is killed) 640. Simple death

<sup>637.</sup> महस्स्वत्थपराधेषु वृण्डं प्राणानिकं त्यजेत् । जते राज्यापहाराचु युक्तवृण्डः प्रशस्यवे ॥ काम. XIV. 16. This is q. by बुध. p. 61 verse 346.

<sup>638.</sup> विवेश्व (१) वृश्तिसुजगङ्गानसजसाविभिः । पापानां प्राणहरणं वधकृष्टः प्रकृतितः ॥ मानसोद्वास II. 20, verse 1287, p. 144.

<sup>639.</sup> In 'Pandyan Kingdom' by Prof. K. A. Nilkant Sastri p. 224 the sentence for the murderer of a brahmana is shown to have been that of being tied to the leg of a he-buffalo and being dragged by it.

<sup>640.</sup> The word 'suddha-vadha' is used by Manu IX. 279 and the words 'suddha' and 'citra' occur in Kautilya IV. 11 and also in Santi 85. 22 राज्ञों वर्ष चिकीवेंग्रस्तरप चित्रों वर्षों अवेत् । आदीपकस्य स्तेमस्य वर्णसङ्खरि-कस्य च ॥

is prescribed by Manu IX. 271 for those who abet thieves by giving them subsistence, instruments of house-breaking or asylum. If a man of a low caste had sexual intercourse with a woman of a higher caste (with or without her consent) or kidnapped a maiden he was to be sentenced to death (Manu VIII. 366, Yāj. II. 286-288, 294). Vas. XXI. 1-5 prescribed for a śūdra, vaiśya or ksatriya guilty of adultery with a brāhmana woman the horrible punishment of being burnt to death after being respectively covered with virana grass, with red darbhas and sara leaves respectively and similar punishment for a sudra paramour of a ksatriya or vaisya woman and for a vaisya paramour of a ksatriya woman. The consenting woman (adulteress) was, acc. to Vas. XXI. 1-3, to be shaved, to have her head anointed with clarified butter and to be paraded naked on an ass and left to die on the Great Journey, while, acc. to Gaut. XXIII. 14 and Manu VIII. 371, an adulteress, vain of her charms or the wealth of her parents, was to be openly devoured by dogs, if her paramour was a man of lower caste. Sankha 641 prescribes this punishment (of being devoured by dogs) for a woman's paramour of a lower caste and for the erring woman death by burning. Vrddha-Hārita VII. 192 prescribes that in the case of a woman who is a confirmed adulteress, or who destroys her foetus, her husband should have her ears, nose and lips cut off and then she should be banished and verses 220-221 prescribe death by being burnt with grass (katāgni) for those guilty of incest. These severe penalties for adultery were very much relaxed and softened by later smrti writers as is shown in H. of Dh. vol. II, pp. 571-573 A man who made a breach in the embankment of a lake or tank (and thereby caused it to become dry ) may be sentenced to death by drowning (Manu IX. 279) or a woman who was extremely wicked (such as one who killed her own child in the womb) or who murdered a man or who destroyed the embankments of a tank may have a stone tied round her neck and be drowned, provided she be not pregnant at the time of the sentence (Yāj. II. 278). Yāj. II. 279 (=Matsyapurāņa 227, 200) prescribes death by being gored by the horns of bulls (after the nose, lips, ears and hands are cut off) for a woman who is guilty of poisoning (the food or drink of another) or who is guilty of incendiarism or who kills her husband, elders

<sup>641.</sup> श्रेयसः शयमशायिनं राजा बद्ध्वा व्यभिः खास्येकाष्टिश्वेनां बृहेत् । शङ्क quoted by दि. इ. p. 396.

or her own child (provided she is not pregnant)642. Yāj. II. 282 provides death by being burnt with the fire of straw for those who set fire to growing crops, houses, forests, village, pastures and threshing floors or who approach the queen. Nar. (parusya, verse 31) prescribes that one who strikes with a weapon the king, even though the latter be at fault, should be impaled and roasted in fire. These examples are enough to convey an idea of the crimes for which the sentence of death was provided in some of the ancient smrtis. Manu VIII. 272, Nar. (parusya 24), Visnu Dh. S. V. 24 prescribe the pouring of boiling oil in the mouth and ears of a sudra who through insolence tries to expound dharma to brahmanas. Cutting off limbs as a punishment (particularly hands and feet or fingers) was common in the case of thieves, pickpockets and cut-purses (Manu IX. 276-277, Nar., parisista verse 32, Yaj. II. 274). Excision of the tongue was the sentence when a sudra abused a brahmana or a ksatriya by falsely charging him with some grave sin (Ap. Dh. S. II. 10. 27. 14, Manu VIII. 270, Nārada, pārusya 22), when a śudra loudly repeated the Veda along with twice-born persons (Gaut. XII. 4), when a person abused the king (Nar., parusya 30), when a person repeatedly proclaimed what was disliked by the king or divulged the secret policy of the king (Yāj. II, 302). Excision of the male organ was prescribed for a sudra who sexually approached a woman of the three higher varnas (Gaut. XII. 2), for any one guilty of the rape of another's wife (Vrddha-Hārīta VII. 201 and also confiscation of all property), for any one guilty of incest or intercourse with mother, mother's sister, paternal aunt, sister,

<sup>642.</sup> The general rule was that women were not to be killed on any account. Vide H. of Dh. vol. II, pp. 575, 593-94. Certain offences were exceptions. Even as to them Vas. XXI. 10 and Yaj. I. 72 suggest another and very mild alternative viz. abandonment (tyaga), when a woman conceives from intercourse with a man of lower varia or when a woman was guilty of killing her husband or foetus. Acc. to the Mit. on Yaj. III. 268 the king appears to have had to undergo some expiation for ordering the death of a guilty woman. In the 18th century the famous judge of the Peshwa's court, Ramsastri Prabhune, ordered a woman guilty of a brahmana's murder to undergo only the expiation of circumambulating the holy shrine and hill of Tryambakesvara near Nasik ('Selections from Peshwa's Daftar', vol. 43 No. 156 pp. 121-122). Under sec. 382 of the Indian Cri. minal Procedure Code 'if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed and may, if it thinks fit, commute the sentence to transportation for life'.

the wife of an uncle, friend or pupil, daughter, daughter-in-law. teacher's wife, a woman come for refuge, the queen, an ascetic woman, a wet-nurse and any chaste woman or a woman of a higher varna (Nar., stripumsayoga 73-75). The nose, the ears and the hands were cut off in the case of an offender guilty of selling false gold or forbidden flesh such as that of a dog (Yāj. II. 297). For branding, vide Gaut. XII. 44, Baud. Dh. S. I. 10, 19, Nar. (sāhasa 10), Manu XI. 237 (= Matsya 227. 16), Visnu Dh. S. V. 3-7. The Dandaviveka (p. 47) states that branding was to be resorted to if the proper penance was not performed and if the offence was intentional. Yaj. II. 202 provides branding for a gambler using false dice and (II. 294) for persons of the three higher varnas having intercourse with a very low caste woman and Daksa VII. 33 prescribes it for an ascetic giving up his duties. The Rajatarangini mentions (VI. 108-112) that king Yasaskara (939-948 A. D.) of Kashmir branded on a brahmana's forehead the mark of dog's foot. Kesavapandita in his Dandaniti-prakarana (p. 6) quotes the author of the Vaijayanti (Nanda-pandita) to the effect that the making of marks was to be effected with the juice of the marking nut in the case of brahmanas and with a red-hot iron śałākā in the case of others. In England about a hundred years ago branding for desertion from the army was practised. Manu VIII. 370 prescribes the shaving of the head as a punishment for a woman who pollutes a maiden. Nar. (sahasa 10) prescribes it for a brahmana who is not sentenced to death on account of his caste, Sankha-Likhita (q. by Apararka p. 807) for one who abuses officers, brahmanas and elders. Megasthenes (Fragment XXVII. p. 72) notes 'If one is guilty of a very heinous offence the king orders his hair to be cropped, this being a punishment to the last degree infamous'. Imprisonment for life is prescribed by Visnu V. 71 for striking out both eyes of a man and by Sukra IV. 1.88 (for repeating an offence more than three times) For imprisonment with labour, vide Sukra IV. 1, 92 and 108-109. Flogging was prescribed 643 by Vishnu Dh. S. V. 105 for a woman.

<sup>643.</sup> The punishment of whipping is allowed in England for several offences; vide 'Laws of England' (ed. by Lord Hailsham, vol. IX. pp. 229-230). In India under the Prisons Act (IX of 1894) by section 46 whipping is allowed for certain prison offences and under the Whipping Act (IV of 1909) whipping is awarded for certain offences such as theft, house-breaking, dacoity, rape and for juvenile offenders. In modern times many persons interested in criminology and penology condemn most strongly the stentences of death and whipping. प्रतन्त्रास्तु ये काचित्रास्ते ये च संशिक्षाः ' अनीकास्ते तु निविद्यास्त्रेथा व्यवस्तु ताडनम् । क्षीवालोन्मतवृद्धामां वृद्धिणां तु रोगिणाय ' किपाविद्यास्त्रेथा व्यवस्तु ताडनम् । क्षीवालोन्मतवृद्धामां वृद्धिणां तु रोगिणाय ' किपाविद्यास्त्र्यामां वृद्धिणां तु रोगिणाय ' किपाविद्यास्त्र प्रतिवृद्धामां वृद्धामां वृद

in her monthly course touching intentionally members of the higher castes. It was also prescribed for offenders who were slaves or who were dependents and for women, minors, lunatics, old men, poor men and those suffering from diseases (Kat.). The punishment of banishment was prescribed for brahmanas guilty of the gravest offences meriting death sentence (Gaut. XII. 44. Manu IX, 241, VIII, 380, Visnu Dh. S. V. 3 and 8, Baud Dh. S. I. 10. 19. Yai, II. 270). It was often associated with branding. Banishment is also prescribed by Yaj. I. 339 for officers taking bribes (and also confiscation of all wealth), for a perjured brāhmana witness (Yāi, II. 81), for one who embezzles the money of a corporation or transgresses the conventions agreed upon by a guild or village &c (Yāj. II. 187, Manu VIII. 219. Visnu Dh. S. V. 167-168), for playing with false dice (Yāj, II. 202 and Nār., dyūtasamāhvaya 6), for a brāhmana guilty of very heinous offences 644 (Santi 14, 116). Sukra (IV. 1. 98-108) contains a long list of offenders that deserve to be sentenced to banishment. Confiscation of all property was the punishment for several offences such as the commission of the mahāpātakas by persons other than brāhmanas, provided they committed them unintentionally (Manu IX, 242). for perjury, for taking bribes by sabhyas (Visnu Dh. S. V. 179-180). Nar. (prakirnaka 10-11) provides a humane rule that even when the king orders the confiscation of all the property of an offender he should not deprive the offender of the tools of his trade or the tools of his craft, such as arms in the case of a soldier, materials of art in the case of artisans. ornaments of courtezans, musical instruments of musicians. Sankha-Likhita 645 quoted by V. R. p. 656 contain a similar provision. Enhanced punishment was prescribed for committing an offence again. Visnu Dh. S. III. 93 holds that a king should never pardon or let off a man who is guilty of a second

<sup>644.</sup> महासाहसिकं विमं कताई विभवासयेत्। ज्ञानित 14. 116.

<sup>645.</sup> शिल्पणः कारवः श्रुद्धास्त्रेवां ग्वभिवारेण्वि शिल्पोपकरणानि रक्षेत् । तलामानप्रतिमानसहस्यानि विणिक्पधानां, श्रेष्ठवीजमकणोशकटकर्षकञ्चन्याणि कार्बकाणां, वाद्यभाण्डारुङ्कारवासांसि रङ्गोपजीविनां, गृहशञ्चारुङ्कारवासांसि वेश्यानां, श्रद्धाणि वाद्यभापजीविनां सर्वेवां कारणञ्चन्याणि नाहार्याणि राज्ञा । अधामिकेण हि पुरवाः पापवट्टलाब्धाविधवाक्ष भवन्ति तेन्यः पापशिभागराजा तस्मावाधनाकाञ्चपकरणान् द्ध्यसिन्द्यला हि दुसिर्भवाति । द्यसिद्धलो निवासः । तैर्निवसञ्चः स्कीतं राक्ष्यस्थ्यते । शृङ्कालिक q. by वि. र.
p. 656, which explains 'व्यभिचारेषु सर्वस्वायहारयोगयेषु अपराधेषु … अक्तं कृषिसिक्श्यर्थमकं कर्षणञ्चन्यं हलादिः. Compare section 60 (a, b, c) of the Indian Civil Pro. Code for the property which is not liable to attachment and sale in execution of a decree.

offence (though a first offender may be let off with a mere admonition). Kaut. IV. 10 states that when a person is a first offender as to theft at a holy place or as a pickpocket or housebreaking from the roof, his thumb and index finger may be cut off or he may be fined 54 panas, for a second offence all fingers may be cut or a fine of 100 panas may be levied; for a third offence the punishment is cutting of the right hand or a fine of 400 panas and for the fourth death in any way the king may direct. Manu IX. 277, Yāj. II. 274, Visnu Dh. S. V. 136 contain a similar rule. Vide Ap. Dh. S. II. 10, 27, 11-13 for adultery. If several people conspire together and kill or injure a single man the punishment was to be double of what a single man committing the same offence would receive (Kaut, III, 19, Yaj, II. 221. Visnu Dh. S. V. 73). As indicative of the superstitions of ancient (and even modern) times punishment for witchcraft may be mentioned. Kaut. IV. 4 prescribes 646 the employment of spies to find out those who profess to use charms for securing illicit love and banish them and adds that persons who are engaged in witchcraft to injure others may be similarly dealt with. In the times of the Peshwas wizards 647 and raisers of ghosts appear to have been frequent and were severely dealt with by the people themselves by being put to death, but the State generally confiscated the property or cut off the alleged wizard's finger. Up to the beginning of the 18th century even in England wretched old women were frequently convicted as witches and hanged 618

<sup>646.</sup> यं वा मन्त्रयोगमूलकर्माभः इमाज्ञानिकीर्वा संवननकारकं मन्येत तं सत्री ब्रूयात् असुव्य भार्यो स्तुषां दुवितरं वा कामये सा मां प्रतिकामयतामयं चार्यः प्रतियुद्धतामिति । स चित्तथा कुर्यात्संयननकारक इति प्रवास्थेत । तेन कुरयग्नभि वारञ्जिते व्याख्यातौ । कौदिल्य IV. 4.

<sup>647.</sup> Vide 'Selections from Peshwa's records' vol. 43 pp. 25-26 about frequent witchcraft in Kolhapur territories (and a wizard of the mang caste being impaled), p. 32 (for a woman who was killed as a witch by the Patils without Government orders) and Rao Bahadur Wad's extracts from Peshwa's Diaries vol. II. p. 7 (for confiscation of Vatan and razing to the ground the house of a ghost-raiser) and vol. VIII. p. 147 (for cutting off a finger).

<sup>648.</sup> Vide e. g. 6 State Trials p. 647 (a trial of witches held in 1665 A. D. before Sir Matthew Hale C. B. who condemned them to death) and 8 State Trials p. 1017 (in 1682) and Stephens' 'History of Cr. Law of England' vol. II. p. 435 for numerous cases of trials for witchcraft between 1653 to 1712 A. D. Vide Lea's 'Superstition and force' (ed. of 1878) p. 425 as to torture of heretics for extracting confessions expressly allowed by Papal Bulls and pp. 506-507 for torture being allowed in sorcery and witchcraft cases in England up to the 17th century. Vide a very discerning and interesting paper on 'Witchcraft in Ancient India' by Dr. Winternitz in Indian Antiquary, vol. 28 pp. 71-83.

Manu IX. 290 (= Matsya 227. 183) prescribes the very mild punishment of the fine of 200 papas for all incantations intended to destroy life, for magic rites and various kinds of raising ghosts and goblins. Medhātithi and Kullūka say that if the magic rites are successful the punishment would be that for murder. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 361 verse 16) provides banishment for those who practise incantations with roots.

Kaut, in II. 5 prescribes 649 that a jail should be constructed in the capital provided with separate accommodation for men and women kept apart and well guarded at the entrances. He further provides  $^{650}$  that among the duties of the  $n\bar{a}garaka$  is to let out of the jail on the day of the festival of the birth constellation of the king and on the full moon day (of every month) such persons as are young, very old, suffering from diseases and helpless, or those who are charitably disposed may pay the fines or others bind themselves by an agreement to pay in cash the fines for the offences for which the prisoners are jailed (and then the prisoners may be released). The persons jailed may be set free on their working every day or once in five days or by undergoing corporal punishment (whipping &c.). paying fines in cash. Prisoners may be released from jail (as a favour) on the conquest of fresh territory or on the coronation of the Crown Prince or on the birth of a son to the king. In the Delhi Topra Pillar Edict No. IV (Corpus I. I vol. I. p. 123 and E. I. vol. II. pp. 253-54) Emperor Aśoka promulgates that he gives three days' respite to prisoners on whom judgment has been passed and who have been condemned to death and in the 5th Pillar Edict of Delhi Topra (Corpus I. I. vol. I. p. 126-128 and E. I. vol. II. pp. 258-259) he says that he let off prisoners 25 times in 26 years (which is in conformity with Kautilya's dictum cited above). In the first separate Edicts at Dhauli Asoka addresses his officers of justice in the capital (Nagaravyāvahārikāh) that they should so act that even a single person should not unnecessarily suffer imprisonment or pain. In spite of this if we are to believe Yuan Chwang, Asoka in his early career was most cruel and had constructed a jail

<sup>649.</sup> विभक्तक्रीपुरुवस्थानमपसारतः सुगुप्तकक्ष्यं चन्धनागारं कारयेत् । क्षीटिरुय II. 5.

<sup>650.</sup> बन्धनागारे च बालहृङ्ख्याधितानाधानां च जातनक्षत्रपौर्णमासीचु विसर्गः पुण्यक्तीलाः समयासुवद्धा वा दोविनक्कयं द्वाः । विवसे पञ्चरात्रे वा बन्धनस्थान् विज्ञो- धयेत् । कर्मणा कायवृण्डेन हिरण्यासुद्धेषुण वा ॥ अपूर्वदेशाधिगमे युवराजाभिषेचने । पुत्र- जन्मनि वा सोक्षो बन्धनस्य विधीयते ॥ कौटिल्य II. 36.

that was called Hell-prison of Asoka (vide Watters, vol. II. pp. 88-90). Manu IX. 288 requires that all jails should be so built as to abut on the royal road where the offenders suffering pain and in bad condition would be seen by all (in order to deter others from committing offences). The Silappadikaram. one of the earliest works in Tamil, mentions the release of prisoners on the king's birthday and at the founding of a temple (pp. 38-39 of Mr. Dikshitar's translation). Kalidasa in the Mālavikāgnimitra 651 (Act IV) makes the Vidūsaka report to the king, 'the astrologers think that, as the constellation on which Your Majesty was born is in evil aspect now, let all prisoners be released'. Kālidāsa (in Raghu 17.19) alludes to the release of prisoners and the commutation of death sentences at the time of the coronation of king Atithi. The Brhat-Samhitā (47.81) states that when the king takes the Pusyasnāna (ceremonial bath on the day on which the moon is in conjunction with the Pusya constellation in the month of Pausa or every month) he may order release except as to those prisoners who were convicted for offences connected with his own person or with the harem. 652 In the Mrcchakatika (Act X) also various occasions for the release of prisoners are mentioned by the executioner. The Harsacarita 653 (IL 2nd para) refers to the usage of releasing prisoners at the time of a coronation and on the birth of Harsa (IV.). The prisoners are described in the latter passage as having long beards and as darkened by the accumulation of dirt on their bodies.

Manu IX. 243 enjoins upon the king not to appropriate to himself the property of a man guilty of the mahāpātakas (by way of fine or confiscation) and warns that if he takes it out of greed he is tainted by the guilt of the offender. Manu (1X. 244-45) recommends that such fine may be cast into water as an offering to Varuna (the Lord of waters) who wields sceptre even over kings or may be bestowed on learned and virtuous

<sup>651.</sup> देवचिन्तकैर्विज्ञापितो शाजा । सोपसर्ग वो नश्चर्य सर्वबन्धनमोक्षः क्रियता-मिति। मालविकाग्निमित्र IV. after verse 5; वन्धच्छेदं स बद्धानां वधार्हाणामवश्चसाम्। धुर्याणां च धुरो मोक्षमदोतं चादिशत्र्यवाम्॥ रघु. 17. 19.

<sup>652.</sup> बन्धनमोसं कुर्पात्र्यन्तरहोषक्रहर्जम् । बृहरसंहिता 47. 81, on which उत्पक्ष remarks ' बुपझरीरे अन्तः पुरे वा येदोवः कृतः &c.'

<sup>653.</sup> अभिनवीदितश्च सर्वस्या पृथिष्यां सक्तलकुतुस्यनम्भभाकारोत्प्रतपम्तुष्णस्य स्वः । हर्वचरित II. para 2; प्रतम्बद्दमसुजालजदिलाननानि बहलमलपङ्कालकुकालं कायानि नश्यतः कलिकालस्य बान्धवकुलानीयाकुलान्यभावन्त सुक्तानि बन्धनवृत्यानि । हर्वचरित IV.

brāhmaņas, that are lords of the whole world. Manu (IX. 246-247) further states that in the country where the king avoids taking the property of very wicked sinners men become long-lived, crops spring up, there is no infant mortality &c.

Generally no one was allowed to take the law into his own hands except as to recovery of debts (which will be discussed below). But Nar. (parusya 654 11-14) contains the following remarkable passage: 'If a trapāka. a meda, a candāla, one devoid of a limb, one gaining livelihood by killing animals, an elephant driver, vrātya (i. e. deprived of caste for nonperformance of upanayana), a slave, one who disregards his elders or spiritual teacher—if these should transgress the limits they must observe towards their superiors, they should be punished then and there by the person offended and the person so doing is not regarded as committing an offence (equal to theft). Should any such low person insult another (who is his superior) that man himself shall punish him and the king has nothing to do with the punishment. These people are like the refuse (dregs) of humanity and their property also is impure. The king is entitled to inflict bodily punishment (whipping), but he should not inflict fines on them . The Mit. on Yaj. II. 270 quotes a text of Vrddha-Manu of similar import and explains that the words 'the king should avoid taking fines' refer to cases of grave offences 655.

Something must be said about the law of Limitation. In the smrtis and digests rules of Limitation play very little part for several reasons. As on spiritual grounds, which will be set out under the title of rnādāna, not only the debtor, but also his sons, grandsons and great-grandsons were liable to pay a debt (Mit. on Yāj. II. 50), there was no scope at all for prescribing any period of limitation so far as recovery of debts was concerned. Unpaid purchase money was treated as a debt. In other matters also the smrtis and dharmasāstras, under the influence of religious and other-worldly considerations always lean against

<sup>654.</sup> श्रापाकोव्यण्डालम्पक्षेत्र वधश्वासित् । हस्सिपञ्चात्यवासेत् छ्वांचार्याशिषेत् थ ॥ मर्यावातिको सधो पात एवाद्यशासनम् । व व्य तद्वण्डपाद्यये स्तेपमाहुर्मनीविणः ॥ यमेव द्वातिवर्तते नीवः सन्तं जनं सृष् । स एव विनर्ष सुर्याच तद्विक्यमाञ्च स्वयः ॥ मला होते मनुदयेषु धनमेवां मलात्मात् । अपि सान्धातयेश्वाजा नार्धवृण्डेन क्षण्डपेत् ॥ नारत् (पाद्यप् 11-14), For व्यवास, मेवः वण्डाल and ब्रास्व vide H. of Dh. vol. II pp. 97, 92, 81, 378 respectively.

<sup>655.</sup> यादुमईञ्जमहर्यमां 'अम्बाधोपासविद्यत्याञ्चलमेयां सल्लासम् । अतस्तान् धातः वेद्याजा नार्थद्वण्डेन दण्डचेत् ॥' इति तद्यपि सहाधराधविषयम् । सिताः on याः II. 270.

allowing mere lapse of time to prevent a man from asserting his just rights. But rarely there were writers who were more secular and laid down periods of limitation. For example, Kaundinya 656 (quoted in V. Mātrakā p. 341) holds that a debt not claimed for ten years cannot be recovered except when the creditor was a minor or very old or was a woman or was suffering from disease or there was confusion due to invasion or (the creditor or debtor) had left the country. Some important rules on the law of Limitation are set out here in one place:

- Manu VIII. 148, Yāj. II. 24, Gaut. XII. 35, Vas. 16. 17, Nār. IV. 79 and others state that enjoyment of immovable property in the presence of the real owner without protest from him causes loss of ownership and ten years' enjoyment of movables under similar circumstances leads to the same result. There are various views on the subject which have already been indicated above (on pp. 322-325).
- 2. An exception to the above rule is stated to be that no limitation applies to pledges, boundaries, deposits, and to the property of minors, idiots, the State, women and brāhmaṇas learned in the Vedas. Vide Gaut. XII. 35-36, Vas. 16. 18, Manu VIII. 149, Yāj. II. 25, Nār. IV. 81, Br. (S. B. E. vol. 33 p. 312 verse 21).
- 3. As the rules about deposit are extended by Nar. (upanidhi verse 14) to articles borrowed or given to artisans for being worked, and to anvāhita, nyāsa and pratinyāsa, in the case of these also there would be ordinarily no bar of limitation. Vide Manu VIII. 145-146, Yāj. II. 58, Viṣṇu Dh. S. VI. 7-8. Here also there are dicta to the contrary. Marici (q. in Sm. C. II. p. 69 quoted above on p. 326) says that cows, beasts of burden, ornaments and the like borrowed in a friendly way would have to be returned (at the latest) in four or five years, otherwise they are lost. Acc. to Vyāsa 657 this rule would not apply to what is lent to

657. याजाधर्मन वब्रुक्तं श्रीविषे राजवृत्त्वेः । सहिवांन्यवैर्वापि न त्यानित श्रीयते॥

ध्यास in स्मृतिच । II. p. 69.

<sup>656.</sup> द्वश्यवेशिक्षतसूर्ण न ब्वाह्ममन्यत्र नालपुद्धन्याधितयोविष्ट्देशस्यावपरचक्रविश्व-मेन्यः । क्विन्टिन्य quoted in न्यः आः, p. 341; compare the very similar words of क्वीटिन्य (III. 16) ' यस्त्वं द्वायमर्थेर्युज्यमानं द्वश्यव्यविक्षेत द्वीयेतस्य अन्यत्र वालपुद्ध-ग्याधितस्यस्तिनभोवितदेशस्यागराज्यविश्वमेन्यः । विद्यातिवर्षेथिकतमञ्चवित्तं वास्तु नः सुद्धनीतः । Is क्वीण्डिन्य a misreading for क्वीटिन्य in the ग्यवहारमानुका ?.

friends, relatives, brahmanas and the servants of the king on their request.

- 4. It appears that a period of twenty years was prescribed for avoiding a document on the ground of patent defects by one who had seen it and was affected by it. Vide Kāt. 298-300. Similarly when a thing is enjoyed for twenty years on the basis of a writing in the presence of an opponent able (to challege the enjoyment and the writing) then the writing becomes unassailable (even if the witnesses are all dead or there is no other document for comparison). Vide Kāt. (299)<sup>658</sup>.
- 5. A deed settling a boundary dispute becomes unassailable after twenty years. Vide Kāt. (301).659
- 6. No suit can lie on a document executed beyond thirty years, which has never been seen by any body nor read out (by the creditor to any body) even though the attesting witnesses may be living. Vide Br. (S. B. E. vol. 33 p. 308 verse 29)660.

In the preceding pages we have passed in review the law of judicial procedure, evidence and limitation. A careful perusal will convince any unbiassed reader that the Dharma-sāstras evolved during the course of centuries an indigenous system of judicial procedure of a high order. Nārada, Bṛhas-pati and Kātyāyana represent the high water mark of ancient Indian adjective law. These writers flourished before 600 A. D. and the first two of them are probably older by several centuries than that date. They present an orderly system providing for the appointment and duties of judges, proper pleadings, the law of evidence and limitation, decrees and their execution, crimes and punishments. This system compares most favourably with any system of judicial procedure prevalent anywhere in the West up to the 18th century A. D.

<sup>658.</sup> हुट पत्रे रफुआन् दोवाकोकवादाणिको यदि । ततो विंकतिवर्षाणि स्थितं पत्रं स्थितं भवेत् । कारणा. (298) q. by वय. आ. p. 340, पत्ता. III. p. 136; क्षाक्रस्य स्विधावर्षो वेन लेखवेन मुज्यते । वर्षाणि विंक्षतिं यावसरपत्रं दोवविकतिम् ॥ कारणा. 299 q. by जिता. on था. II. 24, अपरार्क p. 690, वय. आ. p. 340.

<sup>659.</sup> सीमाविवाचे निर्णित सीमापत्र विधीयते । तस्य देखाः प्रवक्तस्या यावहर्षाणि विस्तिः ॥ कात्याः 301 q. by सिताः on या II. 24, अपरार्क p. 691, परा मा. III. p. 136.

<sup>560.</sup> लेक्प विशासनातीतम्बुक्षामानितं च यत् । ज तस्मिद्धिमवामीति तिइस्विप हि साक्षितु । वृक्ष- प्. by अपरार्क p. 692, व्य मा. p. 340.

## CHAPTER XVI

## CONTRACTS

There are only three titles of law, viz. recovery of debts. the relation of husband and wife (stripumsayoga) and partition of wealth (dāyabhāga) that are of importance to modern Hindus. since to a very large extent they are even now governed in these matters by the ancient Hindu Law as interpreted by the commentators. These three topics therefore have to be described in detail while other titles will not and cannot be allowed to occupy much space. In almost all smrtis and digests of Hindu Law rnādāna (recovery of debts) is treated of first. Therefore here also that subject will be taken up first. A good deal of the matter falling under the title of the relation of husband and wife has already been dealt with in the 2nd volume of the History of Dharmasastra pp. 427-636. The topic of dayabhaga will be dealt with last of all, the other topics being taken up in the same order as in Manu. Many of the vyavahārapadas are concerned with the law of contracts in various aspects, viz. the contract of debt, of pledge or mortgage, of bailments, of sale, of partnership, of hire and service.

Our writers do not set out with an analysis of the conception of contract in general. They had before them the ancient 18 titles of law, many of which related to various kinds of contracts and therefore they take up one title after another. in the order contained in Manu or in Narada (as the Sm. C. II. p. 206 expressly says). But it is not to be supposed that they did not evolve certain general principles about contracts. They do say a good deal about the competence of persons to enter into contracts, about fraud vitiating all contracts, about damages for breach of contract &c. Similarly the dharmasastras do not lay down a general Code of rules applicable to all transfers of immovable property, nor do they treat of transfers by way of sale, mortgage or gift in separate sections. What they have to say on these transfers is tacked on to some vuavahārapada e. g. they speak about sales and exchanges of land under asvāmi-vikraya and sīmāvivāda, about gifts under dattāpradānika and about mortgages under rņādāna. As this work has to represent what the ancient law was like the same

arrangement has been followed here. Similarly the law of crimes is not to be found in one place. It is scattered under different titles of law such as vākpārusya, dandapārusya, sāhasa, strīsangrahaņa and steya; nor is there a complete analysis of intention or motive or of the right of private defence, although all these subjects are briefly dealt with in the smrtis in different places.

A great deal has been said by ancient writers about what persons are competent to enter into transactions (vyavahāra) The Arthasastra (in III. 1)661 has a lengthy disquisition on it-Briefly, it holds that dependent persons, minors, extremely old people, those charged with grave sins, sannyāsins, persons who are devoid of a limb and those who are addicted to vices (like drinking and whoring) are incompetent and agreements made with such people are invalid. Among dependent people Kautilya mentions a son when the father is alive (and manages the affairs), a father when he has a son (who manages the family affairs), a brother who has left the family, a younger brother whose share has not been separated, a woman whose husband or son is alive. a slave or a hired servant. He states that these may enter into binding agreements if those on whom they are dependent authorize them to do so. He further says that contracts made by persons that are at the time of making them intoxicated or are under the influence of wrath or are distressed or are of unsound mind or under duress (imprisoned or confined) are invalid. Yai. (IL 31-32) concisely puts down the same propositions by saying that all transactions brought about by force or fraud should be declared (by the king) to be unenforceable, so also those entered into by women or the other persons specified above or entered into at night, or in the interior of the house or outside the town or village (in a forest &c.) or with one's enemy or by persons unconnected with or unauthorized by the persons who are to be bound by them, 662 Manu (VIII 165 and 168) also declares that all transactions (such as sale, mortgage, gift) brought about by force or fraud are

<sup>661.</sup> अपाअधवादिका कृताः, पितुमता प्रवेण, पिता प्रत्रवता, निष्कुलेन भ्रात्रा, कानि-हेनाविभक्तांशन, पतिमत्या प्रवत्या च क्रिया, दासाहितकाम्याय, अमासातिवच्यवहारा-भ्याय, अभिशस्त्रवाजित्ववृत्यसनिभिक्षाम्यत्र निष्ठव्यवहारेग्यः । तत्रापि कुञ्चेनार्तेन सत्तेनोभ्यत्तेनापग्रहतिक वा कृता व्यवहारा न सिष्वेषुः । अर्थकास्त्र III. 1.

<sup>662.</sup> It should be noted that the rules of Kaut. and Yāj. are in remarkable agreement with actions 11 to 19 of the Indian Contract Act (IX of 1872).

null and void. Nar. IV. 26-42 treat this subject 663 exhaustively. Some of Narada's dicta are interesting. He says: 'in this world three are independent viz. the king, the Vedic teacher and the head of the house in his own house (32). Wives, sons and slaves are not independent; the head of the house has independent power as to what belongs to him by inheritance (34). Kat. (497) also prescribes that one should not give a loan to women, minors or slaves. When the texts say that women are incompetent to make contracts, what is meant is that they cannot make contracts binding on their husbands or family or against the family property. Women are not inherently incompetent to deal with their own separate property except that the husband has some control (these matters will be discussed at length later on under stridhana). Another proposition laid down by Yāj II 23, Nār. IV. 97, Kāt. (517) and others 664 is that in all transactions relating to a debt or any other title of law the last act is the deciding factor; but in the cases of gift, pledge or purchase each prior transaction (of gift &c.) is of superior efficacy to the succeeding one. 665

After the establishment of British rule in India during about 150 years numerous publications dealing with Hindu customs and usages and the Hindu law of debts, contracts, adoption, family rights, partition and inheritance have been published. It is impossible to give an exhaustive list of these nor is it necessary to do so. Most of them have now only an academic or historic interest. But a new of them must be mentioned for their worth, for purposes of study and for a knowledge of the modern Hindu Law as administered by the British Indian courts They are: Bannerjee's 'Hindu Law of Marriage and stridhan'

<sup>663.</sup> The Vyavahāramātrkā p. 288 quotes five verses as from Kaundinys which are almost the same as Nārada IV. 29, 30, 39, 34, 40 respectively. The learned editor does not notice this.

<sup>664.</sup> यद्यणाविषु सर्वेषु बलवत्युत्तरा क्रिया! प्रतिग्रहाधिकीतेषु पूर्वा पूर्वा पतियसी। मारव IV. 97; आधिनेकं ह्यारेस्तु कुर्यास्का प्रतिप्रहोत् । तयोः पूर्वकृतं ग्राह्मं तत्कर्ता कीर॰ हण्डभाक ॥ कात्या. 517 q. by स्मृतिका. II. p. 144, बि. र. p. 35, स. बि. p. 237.

<sup>665.</sup> For example, if A establishes that he lent a sum to B but if the latter establishes that he repaid the amount, this later fact of repayment is decisive of the dispute if A files a suit for recovery of the money. If A mortgages a field to B for a loan and then mortgages the same field to C, the mortgage of B, being prior, is superior to that made in favour of C. The same principle is laid down in section 48 of the Transfer of Property Act (IV. of 1882).

(5th ed. of 1923); Colebrooke's Digest of Hindu Law, which is a translation of Jagannātha's Vivādabhangārnava (3rd ed. of 1864, Madras); the several volumes of the Bombay Gazetteer and the Gazetteers of the other provinces and the Imperial Gazetteer of India; A. Ghosh's 'Law of endowments' (2nd ed., 1938); Dr. Jolly's Tagore Law Lectures on Partition, Inheritance and Adoption and Recht und Sitte translated by Prof-Batakrishna Ghosh (1928)); Mayne's Hindu Law (10th ed. of 1938); Mulla's Hindu Law (9th ed. of 1940); K.L. Sarkar's 'Mimansa rules of interpretation'; G.C. Sarkar's Hindu Law and Hindu Law of Adoption (2nd ed. 1916); Rajkumar Sarvadhikari's 'Principles of the Hindu Law of Inheritance' (2nd ed. 1922), Dr. P. N. Sen's 'General Principles of Hindu Jurisprudence' (1918); Steele's Law and custom of Hindu castes' in the Deccan (London, 1868); Stoke's Hindu Law Texts (a work constantly quoted by the Courts and the Privy Council) containing English translations of the Mitaksara, the Dayabhaga, the Vyavaharamayūkha, the Dattakamimāmsā, the Dattakacandrikā, the Dāyakramasangraha; West and Bühler's Digest of Hindu Law.

The idea of the liability to pay off one's debts was developed in India in the most ancient times. In Rg. VIII. 47. 17 666 the poet exclaims 'Let us drive away the evil effects of bad dreams as we pay off debts'. In Rg. X. 34. 10 (the gambler's lament) it is stated that the gambler, because he owes a (gambling) debt, is afraid and approaches the houses of others at night, desiring wealth'. 667 This indicates that a debtor was afraid of being detained by his creditor in those days. Rg. VIII. 66. 10 indicates that money-lenders made a stipulation to receive double of what they lent, 'Indra strikes by his power all panis who make representations of taking double'. 668 The Ait. Br. 33. 1 (\*rnam-asmin san-nayati\*) 669 employs the very verb 'san-nayati' which occurs in Rg. VIII. 47. 17. The Atharvaveda VI. 117. 3 and Tai. Br. III. 7. 9. 8 contain the same verse about a man being free from the obligations of this world, the next

<sup>666.</sup> यथा कर्ला यथा कर्ण यथ क्रुणं संनयामसि । एवा दुव्ववदन्यं सर्वमाध्य्वे सं नया-मस्यनेदसी व अतयः सुक्रतयी व अतयः ॥ क्रु. VIII. 47, 17.

<sup>667.</sup> श्रुणाचा विश्वज्ञनमिच्छनानोऽन्येचामस्तप्रयनक्तमेति । शरु. X. 34. 10.

<sup>668.</sup> इंग्ह्री विश्वान वेकनार्टी अवर्षुत उत करना पणी रिभ ॥ अर. VIII. 66. 10 The word वेकनार is very like a prakrit word.

<sup>669.</sup> जायमानी वै आञ्चाणिक्षिणिक्षणवा जायते अञ्चल्यां प्रज्ञीन देवेश्यः पंज्ञाया पितृस्य एवं वा अञ्चलो यः द्वत्री यज्ञा अञ्चलिश्याती । तै. सं, VI 3. 10. 5; क्षणमानिक्षय समयस्य स्वत्रे व गण्यति । पिता द्वत्रस्य जातस्य पश्येक्षेज्ञीयतो स्वस्य १ हे आ: 33. 1.

world (of pitrs) and the third world (the world of gods). 670 The Tai. S. (III. 3. 8. 1-2) uses the very word 'kusida', which occurs 671 in the Dharmasütras and smrtis (for money-lending) when it says, 'O Agni | whatever debt has not been paid back by me, the tribute that I owe to Yama, here do I make return of it; may I be freed from that debt!'. The Sat. Br. XIII. 4. 3. 11 associates kusidin with black magic in the Pariplaya. The Nirukta (VI. 32) while commenting on Rg. III. 53, 14 explains the word Pramaganda' occurring therein as 'one who is born of a family that is extremely usurious '. 672 Panini employs the technical word 'uttamarna' (creditor) in his sūtra 'dhārer-uttamarnah ' (I. 4. 35), he speaks of 'adhamarnya' (the position of a debtor) in II. 3. 70 and the word 'pratibhū' occurs in Pănini II. 3. 39, the word 'vrddhi' (interest) in V. 1, 47, Pānini (IV. 4,31) derives the words 'kusīdika' and 'kusīdikin.' It is noteworthy that Panini does not derive or mention the word vārdhusika, which is employed by even Ap. Dh. S. and Baud. Dh. S. and which is derived by Kātyāyana (the grammarian) in Vārtika 3 on Pāṇini IV. 4. 30, in which Pāṇini refers to such words as 'dvaigunika' or 'traigunika' which were applied to people that carried on the condemned methods of money-lending viz. extorting twofold or threefold of the money lent (the sutra is 'prayacchati garhyam'). Brahmanaspati is spoken of as 'one who recovers a debt (mam-ādadih) in Rg. II. 24. 13 and the Adityas as those 'who, themselves being the observers of rta (the universal Law of Right), collect 673 debts' (Rg. II, 27, 4). In Rg. VIII, 32, 16 it is said that those priests who extract (and offer) Soma juice do not indeed owe a debt (to the gods). Divodasa is said in Rg. Vl. 61. 1 to have been the gift of Sarasvati to Vadhyrasva as a son to pay off debts (macyutam) 674. These passages certainly establish that in the remote ages of the

<sup>670.</sup> अञ्चमा अस्मिक्कतृणाः परस्मिक् तृतीये लोके अञ्चणाः स्याम । ये देवयाना उत्त पितृपाणाः सर्वान्यथी अञ्चणा आ क्षीयेम ॥ तै. जा. 111. 7. 9. 8, अधर्यवेद् VI. 117. 3 (with very slight variations).

<sup>671.</sup> चरकुतिद्भमति सं भवि येन यमस्य चलिना चरामि । इहैव सिक्तिरदृषे तदेतस्तक्षे अञ्चलो भवामि ॥ ते. सं. III. 3. 8. 1-2; अधर्ववेद् VI. 117. 1 closely agrees.

<sup>672.</sup> मगन्यः कुसीवी माङ्गदो मामागमिष्यतीति बृद्धाति सद्यस्यं प्रमगन्दः अस्यन्तः कसीविकलीमः । निवक्त VI. 32.

<sup>673.</sup> द्वीर्याधियो रक्षमाणा असुर्यसृताबानश्चयमाणा ऋणानि । झ. II. 27. 4.

<sup>574.</sup> इपमद्वाइभस्वणव्युतं दिवोदासं बह्वान्याय दाह्यवे । इत्, VI. 61. 1.

Rgveda it was a firm belief that men were under obligations to gods and pitrs, which could be fulfilled only by worship (yaina) and by the birth of a son. These passages contain the germ of the doctrine of the three religious and spiritual debts that a man owed to gods, Manes (pitrs) and sages, which he paid off by sacrifices, by the birth of a son and by vedic study (vide Tai. S. VI. 3, 10, 5, Sat. Br. I. 7, 2, 11 and Ait. Br. 33, 1 quoted in H. of Dh. vol. II. pp.270, 560 notes 621 and 1302 and above n. 669). Gradually further universal obligations came to be added to this theory of spiritual debts. The Adiparva (120, 17-20) holds that men owe four debts, viz the three vedic ones and the fourth to humanity in general (which is paid back by goodness to all) and Anusasana 37. 17 raises them to five (adding brahmanas and guests to the well-known three) 675. It appears to me that this theory of spiritual debts being already in the air, the same sanctity came gradually to be transferred to one's promises to repay monetary debts and carry out other secular engagements. The word rna had been applied both to spiritual and secular debts. It is on account of this that the son was not only desired for repaying the spiritual debt owed to one's ancestors, but he was also expected to free his father (if the father could not himself repay the monetary debt ) from the liability he incurred Nar. IV, 5-9 puts this clearly and most to his creditor. emphatically: "fathers desire to have sons for their own benefit thinking in their heart 'he will release me from liability to creditors and debtors' (or probably 'from high or low debts' i. e. spiritual and earthly debts ). Three deceased (ancestors) must be honoured (by a man) and he must subsist on three (descendants) that come after him. These (the first three) series of ancestors rely (for repayment) of their twofold debts (spiritual and secular) on the fourth in descent. If a man fails to pay on demand a debt or promised gift, that sum (by the addition of interest) goes on growing till it amounts to a hundred crores and when a hundred crores are reached he is born again and again in the house of his creditor as a slave in order to repay the debt (by his labour). If an ascetic or a brahmana perpetually keeping the sacred fire (agnihotrin) dies

<sup>675</sup> ऋणैकातुर्भिः संयुक्ता जायन्ते माणवा श्रुवि । पितृदेवविमसुकैहैंपं तेन्यक्ष धर्मतः ॥ ... पद्मेरत् देवाय भीणाति स्वाध्यापतपता सभीलः । दुत्रैः आद्धैः पितृक्षावि आदृशंस्येन मान-वात् । आदिपर्य 120. 17-20; ऋणसुम्बुस्य देवानामसुविजां भ तथैव च । पितृणामध विमाणामतिथीनां भ प्रक्रमस्य । अवशासन 37. 27.

10-11

without discharging his debts, the whole merit due to his austerities and the perpetual tending of fire belongs to his creditors". 676 Kat. (551, 591) expresses the same idea but adds that a debtor who has not repaid money borrowed may be born as a slave, a servant, a woman or a beast in the house of his creditor. It was this belief that led to the doctrine of the pious obligation of the son to pay off his father's debts even if he received no property from the father, 677

Nārada IV. 98 defines 'kusīda' in a rather obscure verse as 'the receiving of money paid in consequence of the original (amount advanced) and the profit (agreed to be paid) thereon and those are called kusīdin who maintain themselves by this occupation'. Brhaspati (S. B. E. 33 p. 320 verse 2) derives kusīda as 'that is called kusīda, which is taken fourfold or (even) eightfold without any qualm (by a person) from a wretched man who is sinking (or distressed)'. Nār. IV. 110 defines vārdhusa as the interest (in kind) on grain, fish but Ap. Dh. S. I. 6. 18. 22 and Baud. Dh. S. employ the word 'vārdhusika' and Āp. Dh. S. I. 9. 27. 10 has a verse in which the word vrddhi occurs. Vas. (II. 41-42 = Baud. Dh. S. I. 5. 93-94) quotes

<sup>676.</sup> पूजनीयास्वयोतीता उपजीप्पास्वयोद्धातः । एतरपुरुषसम्तानसूणयोः स्याध्याद्धांशे ॥ तपस्वी वाद्धिहोत्री अ ज्ञाणवाम् सिन्नते यद्धि । तपश्चेवाद्धिहोत्रे अ सर्व तद्धानिनां धन्न ॥ नारस् IV. 6 and 9 ; पितृणां सुद्धानेजातिवृक्षिजेवाधसासूणातः । विमोक्षस्तु प्रवस्तस्मादिक्छिन्ते पितरः सुतान् ॥ उद्धारिक्षमाद्धाय स्वासिने न द्वाति यः। स तस्य द्वासी भृत्यः की पह्यां जायते ग्रहे ॥ कात्याः 551, 591, quoted by Sm. C. pp 168 and 161, पर्यः, मा III. pp. 261 and 263, स्य. प्र. p. 277. Dr. Jolly's translation of Nār. IV. 8 (S. B. E. 33, p. 43) 'three must be reverenced before the rest' does not seem to be correct. What Nār. means is that a man has to offer worship in srāddha to three ancestors while he himself depends upon (upajīvyāstrayaḥ) his three descendants for the piṇḍa (they offer). Upajīvya does not mean 'to be reverenced' but 'to be subsisted on'. The Sm. C. II. p. 161 notes that the verse 'tapasvī &c.' (Nār. IV. 9) occurs in a Purāna.

<sup>677.</sup> स्थानलामनिमित्तं हि इानग्रहणमित्र्यते । तस्कुसीदामिति मोर्क्त तेन शृत्विः इसीदिनाम् ॥ नारव् IV. 98; The ति. जि. explains: स्थानमबस्थानं मूलधनस्य तस्मिन्सरयेव लामो इद्धिस्तद्र्यं दानग्रहणम् ।; 'देणव्यक्यं दीयत श्वति वृानं श्वति श्वत्यक्षेः तस्य ग्रहणमधमणेन । विवादक्षक्ष्य p. 2.

<sup>678.</sup> कुस्सितारसीवृतश्चेव निर्विशक्केः प्रयुक्तते । चतुर्धणं चाहरूणं कुसीव्ययमतः स्वत्य ॥ बृहस्पति वृ. by ण्य. म. p. 167, सद्वनरस्य.

<sup>678</sup>a. वृद्धिस्तु योक्ता धान्यस्य वार्धुवं तबुद्धाद्वत्यः । भारवः IV, 110.

two verses: 'a vārdhuṣika (usurer) is one who taking cheap grain lends it on condition of receiving a quantity of grain of high price and is condemned among the brahmavādins (students of the veda). Brāhmaṇa murder and usury were weighed in a balance; the murderer of a brāhmaṇa rose to the top while the usurer trembled'. Here usury of the type of the one described in Vas. II. 41 (and not all lending of money at interest) is condemned as a great sin. Gaut. XII. 26, Vas. II. 50, Kaut. III. 11, Manu VIII. 140-141 and others declare it righteous (dharmyā) moneylending when an 80th part is stipulated as the interest per month. 679

Megasthenes (fragment XXVII B p.72) states: 'The Indians neither put out money at usury nor know how to borrow;' but he is under some misapprehension, for he again says (p. 73) 'one who is unable to recover a loan or deposit has no remedy at law. All the creditor can do is to blame himself for trusting a rogue'.

Nar. IV. 1. states that the principal topics under the title of rnaduna are seven: what debts must be paid and what not; by whom, where and in what manner (they are to be paid): and the rules about advancing the loan and receiving it back. The first five of these relate to the debtor and the last two to the creditor. Brhaspati (S. B. E. 33 p. 320 v. 4) says that interest (vrddhi) is described to be of four kinds by some, of five kinds by others and of six kinds by still others. Nar. (1V. 102-104) names four kinds and defines them, viz. kāritā (interest that is stipulated by the debtor himself), kālikā (interest accruing and payable every month), kānikā (interest of a pana or quarter pana to be paid every day without the principal being liable to be reduced, whatever interest may have been recovered), cakravrddhi (interest on interest called compound interest). Manu VIII. 153 mentions these four and commentators thereon give varying interpretations. Brhaspati (S. B. E. 33 p. 321 verse 6) and Vyāsa (q. by Sm. C. 11, p. 154) define kāyikā as interest received from the body i. e. milk received from a cow pledged or the work put in by a slave or by a bull pledged. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 321 verses 7-8)

<sup>679.</sup> कुसीदृत्तक्षिर्धम्या विंशतिः पश्चमाणिकी मासम् । गी. XII. 26; सपाद्वपणा प्रमा मासनकिः पण्डातस्य । सीवित्य III. 11.

adds two more varieties viz. tikhāvṛddhi 680 (hair-like interest i. e. interest payable every day and so growing every day, just as the top-knot on one's head grows every day) and bhogalābha (profit by enjoyment i. e. making use of a house or taking the produce of a field in lieu of interest in the case of a mortgage). Gaut. (XII. 31~32) mentions the six, but instead of bhogalābha he uses the word 'ādhibhoga', which is defined by Kāt. (501) as a transaction in which the complete enjoyment of the thing pledged or mortgaged is to be the interest. Kāt. (498-500) defines kāritā, sikhāvṛddhi and bhogalābha.

Br. (S. B. E. 33 p. 319 verse 1) states <sup>681</sup> that the creditor should always advance a loan after taking an adequate pledge or a deposit (with a mutual friend) or a reliable surety and after committing the transaction to writing or making the loan in the presence of witnesses. The interest may be either stipulated (kṛta) at the time of the loan or not stipulated (akṛta), as indicated in Viṣṇu VI. 4. Yāj. II. 38 and Viṣṇu Dh. S. VI. 3 state the general rule that debtors of all castes may pay to creditors of all castes the interest settled by mutual agreement and the rate of interest stipulated may be with reference to an

<sup>660.</sup> वृद्धिश्वतुर्विधा प्रोक्ता पञ्चधानयै: प्रकीतिता ! वद्ध्यियासिन् समाख्याता तक्का तस्तां निवोधन ॥ वृद्धः प. by स्मृतिचः II. p. 154, व्यद्धः नि. p. 224 (reads बृद्ध्यियास्थः); क्षायिका कर्मसंयुक्ता मासग्राह्या तु कालिका । वृद्धेवृद्धिश्चक्रवृद्धिः कारिता ऋणिना कृता ॥ प्रथमं गृह्यते या तु क्रिकाशृद्धिस्तु मा स्मृता । गृह्यत्त्रोधः ( स्तोमः v.1) अदः क्षेत्राद्धोगलाधः प्रकीतितः ॥ वृद्धः प. by अपरार्कः p. 642, स्मृतिचः II. p. 154, परा मा. III. pp. 220-221; व्यवः नि. p. 225 ascribes these to नारतः शिखेव वर्धते निर्द्धः शिक्किन्द्राक्षितः । मृते तृत्ते तरिर्द्धः शिक्किन्द्राक्षितः ते मृते तृत्ते तरिर्द्धः शिक्किन्द्राक्षितः स्मृतः ॥ कारयाः in हरद्वः on जी. XII. 32 and स. वि. p. 233; आधिभागस्वकोषो यो वृद्धिस्तु परिकल्पिकः । प्रयोगो यञ्च चवं स्थाहाः धिभोगः स उच्यते ॥ कारयाः q. by स्कृतिचः II. p. 154, वि. र. p. 12. वि. चि. p. 4.

<sup>681.</sup> परिपूर्ण गृहीत्वाधि अन्ध वा साधुलग्रक्षम्। लख्यास्तं साखिमद्वा अरणं द्वाद्यकी सद्दा ॥ बृह. q. by स्मृतिचः II. 135, परा. मा. III. p. 220; 'परिपूर्ण सब्द्विकयुख्यव्याप्यासित्यर्थः। स्मृतिचः II. p. 135. The words ādhi and bandha are treated as synonyms by the Amarakosa and by Br. (S. D. E. vol. 33 p. 323 verse 17) bimself. The difference made by some between the two is this: ādhi is a pledge or mortgage of a chattel or immovable property to the creditor himself (with possession or without), while bandha consists in placing in the hands of a mutual friend a thing helonging to the debtor in order to inspire confidence (in the creditor). 'विवक्षितं बन्धबन्दरवार्धमात् नारदः। निक्षेप निषक्षस्तस्यो मन्धो विश्वासकः स्युतः ॥ इति । ' नारद q. by च्य. प. p. 224. The च्य. म. (p. 166) defines bandha as an undertaking by the debtor that he would not alienate by sale, gift or mortgage the house, land or other property of his until the debt due to the creditor is paid off. This is clearly an bypothecation without possession: सावसावकसूर्ण न सोध्यते तावदेवस्यक्षेत्र विवक्षित वन्ध इत्यर्थः। मत्वनरःन (स्वक. मा).

article pledged or with reference to a surety given or with reference to a debt totally unsecured. Though this was the general rule, Manu VIII. 153 and Br. condemn taking even agreed interest if it exceeds the rates (to be specified below) 622 allowed by the smrtis or taking the agreed heavy interest for more than a year or taking compound interest or more than double the principal or the capitalization of interest. The smrtis lay down various rates of interest from different points of view. Gaut. XII. 26, Yāj. II. 37, Baud. Dh. S. I. 5. 90-91, Manu VIII, 140 (=Nār. IV. 99), Br. (S. B. E. vol. 33 p. 320 v. 3), Vrddha-Hārīta VII. 235 and others state the rule first laid down by Vasistha that it is just and proper to take every month that part of the principal lent, so that the principal is doubled in six years and eight months, 663 and Vrddha-Hārīta adds

<sup>682.</sup> भोगो यह हि गुणावृश्ये चकवृद्धिश्य गृझते । मूलं च सोद्यं पश्चाहार्षुच्यं सञ्च गार्नितम् । बृह० quoted by बि. बि. p. 6 which says हि गुणाधिकवृद्धिमहणं वृद्धेर्युद्विज्ञहणं वृद्धेषा सह मूलनेकीकृत्य मूलत्वेनेव तद्महणं एतत्वयं निन्दितमिति गृहस्थरत्नाः
करः. Vide p. 445 of गृहः इ. This verse occurs in बि. इ. p. 14 which says that such actions are condemned, but if a Shylock insists on his agreement he can and does recover compound interest and so on: 'तह्यार्षुच्यं चिपाहितम्, अधर्माय तद्भवित व त्र भोगाधिकं तक स्थाते एव तह्याभस्य तस्त्रविक्योधनात् ।. This shows that the ancient sages were quite alive to the hardships of debtors and the evils of usurious interest. They condemned usury as a greater sin than even the murder of a learned brahmans. Vide Baud. Dh. S. I. 5. 93 and Vas. II. 40-42 quoted above on pp. 417-418.

<sup>683.</sup> कुतीदबुद्धिर्धर्गा विंशतिः पश्चमापिकी मासम्। शी. XII. 26; पश्चमावस्तु विंडात्या एवं धर्मी न हीयते। बसिष्ठ II. 50 ; बैहराः क्रसीद्सुपश्रीवेत् । पञ्चविंहातिस्तेव पञ्च-माचकी स्पात । बी. घ. च. I. 5. 90-91; प्रशापाश्चितवाश्यां मासे अष्टपणा वृद्धिः । एवं बंद्धभिभीसेश्रत्भिवंत्सरेडिपयांगतं सन्तिहते। एवा धर्मवृद्धिनांनया धर्माय्ययते । हारीत q. by पूर. र. p. 447, which explains: पुराणसिंह बाह्यायणाः पणं काकियी बतुह्यम् ।. Should we not read एवं साह्यमासकः in the quotation from Harita? Gaut. and Vas, provide that five masas were the interest on 20 panas per month and if we are to suppose that they accepted the rule that 1/80 of the principal sum was the proper rate of interest (as ascribed to Vasistha by Manu VIII, 140, Nar. IV. 99 and others), then the pana, acc. to those two, must be equal to 20 masas (i. e. 100 raktikas); while acc. to Baud, the pana would be equal to 16 masas. When Harita says that 8 panas are the monthly interest on 25 puranas (which were silver coins and each of which weighed 32 raktikas) and that in 4 years and 2 months the interest on 25 puranas at B panas per month came to be as much as the principal, it follows that a Yaktikā of silver was 40 times as valuable as a raktikā of copper  $(8 \times 80 \times 50$ =32000 divided by 800). But this does not agree with what Sukra states Inote 162 above). Probably the relative values of gold, silver and copper varied from age to age, according to the supply of some or all of these metals from foreign countries.

that double the interest stated above may be taken when there is nothing pledged to secure the debt. Yal and Vyasa provide that this rate is the proper one when some thing is pledged or mortgaged by way of security. Yaj. II. 37, Manu VIII. 143 (=Nār. IV, 100), Visnu Dh. S. VI. 2 provide an option that two. three, four or five per cent per month may be charged as interest in the order of the varnas 684 (i. e. 2 per cent per month for a brahmana debtor and so on). Yai, II. 37 allows these rates only if there is nothing pledged by way of security. Vyasa 685 (in Par. M. III. p. 221) provided that the monthly rate of interest was gath of the principal lent when a pledge or mortgage was given as against the loan, the when only a surety was offered and two per cent per month when money was lent on personal security. The Anusasanaparva 117.20 condemns to Hell those who take exorbitant interest. Kaut, prescribed (as stated in n. 688) fines for taking heavier interest than that allowed by him. Kat. (498) provides that if a debtor himself stipulates a higher rate of interest than is allowed by the sastra in times of difficulty (in order to induce the creditor to part with his money ) that stipulated interest must be paid but a rate of interest imposed by the creditor otherwise (by force &c.) should not be enforced by the Court. 686 It is probable that these rates are specified because of the economic conditions of those times which proved too much even for the ancient sages or different mercantile usages about interest prevailed in different countries at different times, as expressly stated by Nar. IV. 105-106 that 687 these high rates (including eight per cent per month) had to be paid according to the law merchant in different countries. Manu VIII. 141 (=Nar. IV. 100) holds that to take two per cent per month (on unsecured debts) is not improper. In medieval times also the rate of interest was rather high e.g. interest at 25 per cent is said to have been

<sup>684.</sup> विश्वसूप on या. II. 39 quotes a sutra of Br. for raising the rate of interest according to the varna of the debtor (पास्वीपश्वास्त्रमणितरेवास्).

<sup>685,</sup> सबन्धे आग आजीतः वाही भागः सलग्रके । निराधारे द्विकातं मासलाभ उद्या-

<sup>686.</sup> ऋणिकेन तु या वृद्धिरिधिका संग्रकालिया । आपस्कालकृता निश्यं दात्रच्या कारिता तु सा । अन्यया कारिता वृद्धिर्न दात्रच्या कर्ध्यन । कार्याः 498 q. by स्थृतियः, II. 154, कुल्लूक on सञ्च. VIII. 153, वि. ए. p. 10. The वि. ए. explains: ऋणिकेन तु स्वकार्यत्या आशीत्भागद्विकातावृद्धपद्वितिधिका वृद्धिर्ययस्थापिता सा कारिता सा या तेन देया, अन्यया तेनाच्यवस्थापिता बलेन स्वीकारितापि न देया।

<sup>687.</sup> या देशस्थितिस्त्वन्या यत्रर्जमवतिष्ठते । द्विद्धर्ण त्रिश्चर्ण कापि तथान्यत्र चतुर्शणम् । इत्राह्मसम्बद्धानसम्बद्धिन् देवे देवेऽवतिष्ठते ॥ नारङ् IV. 105-106.

charged on a deposit of six gadyānas kept with the mahājanas of Sivapura (vide Yewur Ins. in E. I. XII. p. 273). Yaj. II. 38 provides that those debtors who carry on trade by traversing dense forests and those who are sea-faring traders should respectively pay 10 per cent and 20 per cent per month and the Mit. adds that these exorbitant rates are allowed because of the great danger of the loss of even the principal as the debtors may perish by ship-wreck or from the attacks of robbers and wild beasts. Manu VIII. 157 leaves the rate of interest in the case of seafaring merchants to those who are clever in these matters and who know the proper time and place. Kaut. (III. 11) states 688 that the prescribed (dharmya) rate of interest is 1½ pana per cent per month, but in transactions (or in commercial usage) it is five panas per cent per month (as the highest, it appears), that those who traverse forests and those who carry on maritime trade should pay respectively ten and twenty per cent per month, that those who exceed or induce creditors to exceed these rates should be punished with the first amercement, that each of the witnesses to such usurious transactions should be punished with half of the above fine.

Other rules laid down in the smṛtis relate to the maximum that can be recovered by a creditor from a debtor at one time. All are agreed that the creditor cannot recover at one time from the debtor for principal and interest more than double of the money lent. Vide Kaut. (III. 11), Manu VIII. 151, Gaut. XII. 28, Yāj. II. 39, Viṣṇu Dh. VI. 11, Nār. IV. 107, Kāt. (509). This is called the rule of dvaigunya 689 in the smṛtis and of dāmdupat in modern times. It will be explained in detail a little below. As regards the interest in kind on articles lent there is some difference of opinion, which need not be gone into in great detail. Manu VIII. 151 and Gaut. XII. 33 state that on loans of grain, fruits, wool and beasts of burden, and products like ghee and milk had from cattle the total recoverable cannot exceed in any case five times of what is lent. Yāj. II. 39 states

<sup>688.</sup> सपावपणा धर्मा भासदृद्धिः वणकात्रव । पञ्चयणा अपावद्यारिकी । दृक्षयणा काम्यारकाणाम् । विश्वतिपणा सामुद्राणाम् । ततः परं कर्तुः कारापितुः पूर्वः साहसदृण्डः । अर्थतामा III. 11.

<sup>589.</sup> चिरस्थाने द्वेग्रुण्यं प्रयोगस्य । जी, XII. 28; हिरण्यस्य परा बृद्धिद्विग्रुणा । विक्युधः VI. 11; चिरमवासः संस्तन्भपविद्यो वा जून्यद्विग्रुणं इत्यात् । कौदिल्य III. 11; इस्तिवृद्विग्रुणं जात्येति सकृदाद्वता । मञ्जू VIII. 151. There is another reading सकृदाद्विता

that in the case of cattle and female slaves when loaned their progeny is the profit, in the case of liquids (like oil and ghee) when loaned the maximum recoverable is eightfold and in the case of clothes and grain it is respectively four and three times. Vas. II. 44-47 says the maximum recoverable at one time in the case of grain, flowers, roots, fruits and fluids (like oil) is three-fold and eight-fold in the case of things that can be weighed, Vide Visnu Dh. S. VI. 12-15. Visnu VI. 17 (anuktūnām deiguna) provides that where no special rule is laid down the maximum recoverable is to be only double of what is lent. Kat. (570-572) states 690 that the maximum recoverable in the case of precious stones, pearls, corals, gold, silver, fruits, silk, wool is double of what is loaned; of oils, liquors, ghee, raw-sugar and salt and land eight-fold, of baser metals five-fold. Vide Br. (S. B. E. vol. 33 p. 322 verses 13-16) and V. Nirnaya p. 229 (quoting Bharadvāja) for similar provisions.

The rule of what is called dāmduput in modern times expressed laconically by Manu VIII. 151 and Gaut. XII. 28 is this that the amount of principal and interest recoverable at one time in a lump sum cannot be more than double of the money lent. As a debt was recoverable not only from a man himself but also from his three descendants and as therefore there was practically no period of limitation for bringing a suit for money lent, creditors had great temptations to allow interest to go on increasing. Therefore the sages who condemned the profession of usury and particularly waiting long for the increase of interest <sup>691</sup> laid down that whatever the length of time during which the principal was at interest and whatever the rate of interest might have been, the creditor could recover by suit in a lump sum only double of the money lent. This acted as a great

a comment that we have been a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second to be a second

<sup>690.</sup> मणिसुक्ताववालामां सुवर्णरजतस्य च । तिष्ठति ब्रिस्टणा वृद्धिः फलकेंद्राविकस्य च । तैलामां चैव सर्वेदां मद्यामामय सर्विवाम् । वृद्धिरप्टस्रणा ज्ञेचा सुवस्य लवणस्य च ॥ कुट्यं पद्मस्रणं सूमिस्तर्यवाहस्रणा मता । कारचा. q. in स. वि. pp. 228~230, वि. र. pp. 17, 19 (first two), वय. स. p. 170. The वि. र. p. 17 accounts for this divergence as follows: 'वृहस्पतिमा थान्ये चहुर्सुलस्यक्तं विवस्तरशिक्तिस्वर्शतिचा विद्यामयाचिक्तस्रणस्यमञ्जाद्यस्य विवस्तरा विद्यामयाचिक्तस्रणस्यमञ्जादम् कालदेशभेदेम चा व्यवस्था ।

<sup>691.</sup> एवं च इतिपरिमणनं इतिस्वत्वे अधर्माधिक्षणात्रियमार्थम्, अतिपीत्राकर-श्वाद् । अधर्मस्तु कळात्रदणमाज एव विका वार्ध्विकस्याकानिति जिल्द्वनाद् । चित्रस्थापने विशेषाविधानस्य । चित्राक्षणस्य ३. 2.

check on the creditors' rapacity. Several propositions are laid down in the Mit., 692 the Vyavahāramayūkha and other digests that graft exceptions on the general rule, and that flow from the interpretation of Manu VIII. 151 in both readings. first modification is that if interest is received every day, month or year and is not claimed in a lump sum at one time then the total interest received by a creditor may be even several times more than the principal lent. Br. provides (S. B. E. vol. 33 p. 321 verse 11) that every day interest or bodily interest and bhogalābha may be taken by the creditor (irrespective of the question of dvaigunya) as long as the principal is not paid 693. (2) Further, if after the interest has accumulated for some time, there is a fresh agreement with the same debtor whereby the sum lent together with interest due is taken as the principal and interest is agreed to be paid on the amount so arrived at, then the total recoverable after this fresh agreement may exceed double the original sum lent. Manu (VIII. 154-155) and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 331 verse 60) allow such a fresh agreement. But if the debtor does not make a fresh agreement then the rule of damdupat would apply. (3) If after the sum due to the creditor has become double of the principal lent, the creditor accepts another man as the debtor (who takes the liability on himself), then the creditor may recover from the substituted debtor after the lapse of years an amount which may be more than double of the sum originally lent. (4) If the debtor pays a part of the principal or if the creditor makes a concession ( called 'reka' in the Mit. on Yai, IL 39) and reduces the total recoverable or if the debtor receives an additional amount of money (called 'seka' in the Mit.) and it is added to the original amount borrowed and a fresh agreement is made between the parties to put the whole to interest, then the rule of damdupat would not apply.

<sup>692.</sup> एतक सक्तरवर्षणे सक्तवाहरणे क वेदिनमध् । पुरुवास्तरसंस्त्रमणे प्रयोगान्तर-करणे तस्मिन्नेव वा पुरुवे अनेकाः प्रवोगान्तरकरणे सुवर्णादिमं हैस्वण्यासिकाल्य पूर्ववहर्षते । सक्तरवर्षणेपि प्रतिदिकं प्रतिमातं प्रतिसंवस्तरं वा इक्तवाहरणेऽप्रमणे हेपस्य हैस्वण्यसंभवा-रपूर्वाहतकुञ्जवा सक्ष हैस्वण्यमतिकाल वर्षत वृत्तन जिता. ००:वा, II. 39,

<sup>693.</sup> शिकावृद्धि काविका च भौनकाम संधैव च । वनी तावस्तमक्त्राधावन्मूलं व शोधवेत । इड. q. by स्वाविच । II. p. 161, वरा. मा. III. p. 230, विवादचार्ड p. 2:

The rule of dandupat has been acted upon by the courts in India in modern times 624. Though under the Transfer of property Act before its amendment in 1929 there was a conflict of decisions, since 1929 it is settled that the rule of damdupat does not apply to mortgages governed by the Transfer of Property Act. But the rule is so reasonable and humane that the Deccan Agriculturists' Relief Act (XVII of 1879) has made (by sec. 13) the rule of damdupat applicable to all agriculturists as defined by the Act, whether Hindus or non-Hindus; and the Bombay Agricultural Debtors Relief Act (of 1939), sec. 42, the Madras Debt Conciliation Act (XI of 1936, sec. 16) do the same.

A loan has to be returned on demand if no time is fixed for repayment or on the expiry of the time (if one has been fixed by the parties) or when interest ceases on account of becoming equal to the principal (Br. in S. B. E. vol. 33 p. 328 verse 47) Interest stops when on the debtor offering to pay the loan the creditor refuses to accept it and the debtor deposits the money in the hands of a third person (Gaut. XII. 30, Yāj. II. 44). With Yāj, II. 44 section 84 of the Transfer of Property Act (IV. of 1882) may be compared. Vas. II. 49 states the remarkable rule that interest stops the moment the king dies and begins to run only after the coronation of the successor. <sup>695</sup> Nār. II. 39

<sup>694.</sup> Vide Balkrishna v. Gopal I. L. R. 1 Bom. 73 (where it was held that the rule of damdupat should not be extended to apply to the amount recoverable in execution of the decree of a civil court), Nanchand v. Bapusaheb I. L. R. 3 Bom. 131 (held that the rule of damdupat does not apply when the defendant is a non-Hindu), Gopal v. Gangaram I. L. R. 20 Bom. 721 F. B. (the rule is excluded from mortgages the terms of which necessitate the existence of an account between the mortgagor and the mortgagee in possession about the rents and profits), Sundarabai v. Jayawant 1 Bom. L.R, 551, 555 (rule applies between all Hindu debtors and creditors both in respect of simple as well as mortgage debts), Khimji v. Chunilal 21 Bom. L. R. 419 (by agreement interest which does not exceed the principal may be capitalized). It is interesting to find that in ancient Egypt the legal maximum rate of interest was thirty per cent and it was forbidden to allow interest to increase beyond the double of the principal. Vide Wilkinson's 'Manners and Customs of the ancient Egyptians' (First Series), 1842, vol. II p. 50. Usury was condemned in ancient Egypt, among the Jews (vide Psalm XV. 5, Ezek. XVIII, 8 and 17, Lev. XXV. 36-37) and by the ancient smrtis (as more heinous than even the murder of a brahmana, H. of Dh. vol. II. p. 124 n. 269).

<sup>695.</sup> राजा तु सृतभाषेण अ्ववदृद्धि विशासयेत् । पुणा राजाभिषेकेण अव्यमूर्लं च वर्षते ॥ वसिष्ठ II. 49.

(S. B. E. vol. 33 p. 33) provides that no interest runs on the price of commodities, on wages, on a deposit, on a fine, on what has been idly promised (to bards and the like) and on the stake won in gambling, unless there is a special or express agreement to pay interest. 696 Kāt. (508) has a similar verse, 697 but adds hides. crops, liquor, bride-price and suretyship debts to some of those mentioned by Nar. Kaut. (III 11) provides that no interest runs where the debtor is a person engaged in a Vedic sacrifice of long duration, or is suffering from a disease or is staying at his teacher's house (gurukula) for study or is a minor or is a man without any substance. As regards some cases where originally a thing is lent to a person out of friendship or because he asked a loan of it, Nar. (IV. 108) and Kat. (502-505) lay down certain rules which are quoted in the Mit. (on Yai. II. 38) and other works. Nār. (IV. 108) prescribes 698 that no interest ever attaches to things loaned through friendship. unless there is an express stipulation to that effect; but even in the absence of a stipulation interest starts running after the expiry of six months. Nar. IV. 109 and Kat. (505) both lay down that a loan (of money or an article) made through friendship cannot begin to earn interest as long as no demand is made for its return. If the debtor refuses to return it after it is demanded interest begins to run at the rate of five per cent. Kāt. (502-504)699 lavs down three propositions about vācitaka (a temporary loan of money or of an article): (1) When a person takes such a loan and goes to another country without

<sup>696.</sup> पण्यामूर्ण श्वितित्यांसी कृण्डो यञ्चावहारकार । वृधादानाक्षिकापणा वर्धन्ते नावि-वक्षिता: ॥ नारह II. 36; निता. on चा. II. 38, परा. मा. III. p. 224, व्य. म. p. 169 read वृण्डो पक्ष प्रकृषितः वि. चि. p. 7 reads प्रज्ञाभिहारिकार (what is appropriated by fraud or force), अवहारकार्य is translated by Jolly as 'what is abandoned by one and found by another' (S. B. E. 33 p. 33).

<sup>697.</sup> वर्मसस्यासवद्यते पण्यमूल्ये च सर्वता। श्लीह्युलकेबु न वृद्धिः स्पारमाप्तिभा व्या-गतेबु व ॥ काल्याः (508) q. by स्बुतिबः II. p. 157, परा मा. III. p. 225, वि. र. p. 20; दीर्थसञ्ज्याधिग्रहकुलोपवद्धं वालमसारं वा नर्णमनुवर्षेत । की. III. 11.

<sup>698.</sup> न हृद्धिः प्रीतिवृत्तानां स्यावृत्ताकारिता क्रिक्ति । अनाकारितमध्यूर्धि वत्सरार्धाः विवर्षते । नारव् IV. 108, which स्वृत्तिकः II. p. 156 explains ' अनाकारिता अकृता । प्रीतिवृत्तानां परिचाकामप्रतिवानविक्षित्रिक्ति स्वर्षते । जीतिवृत्ते तु चरिकाधिक तह्रवंश्ययाचितम् । याच्यसामसङ्खं चोद्वर्षते पञ्चकं शतव् ॥ नृद्धक्षः IV. 109.

<sup>699.</sup> यो याजितकमावाय तमव्यम दिशं अजेत्। अर्थे संस्तराश्चरय तञ्चनं वृद्धिमाध्य-यात् ॥ कृत्योद्धारमद्भा यो याजितस्त दिशं अजेत् । अर्थे आस्त्रवाशस्य तञ्चनं वृद्धिमाध्य-यात् ॥ स्वदेशेऽपि स्थितो प्रस्तु न वृद्धाद्याजितः काजित् । तं ततोऽकारिता वृद्धिमनिच्छन्तं व्य वृत्ययेत् ॥ सारवाः (502-504) q. by जिलाः on याः II. 38, वि. र. pp: 15-16, स्वतिचः II. p. 156.

returning it, that loan begins to acquire interest after a year from the date of the loan (though no demand be made); (2) if a person after taking a loan goes to another 700 country without returning it even when pressed by the lender to return it that loan begins to acquire interest three months (after demand); (3) when the borrower of a thing does not return it even though he is pressed to return it, the king should make him pay interest from that day (i. e. day of demand), though it was not agreed upon, though he remained in the country and though he be unwilling to pay interest. The Madanaratna says that in these cases where no interest is settled beforehand and where the texts do not specify the rate (as Kat. 505-506 do viz. what is lent through friendship, a deposit, balance of interest, unpaid purchase money, if not returned on demand, begin to carry interest at five per cent per month), the rate of interest would be the one stated by Yaj. II. 37 (viz. 1/80th per month) and Visnu VI. 4. (akrtāmapi vatsarātikrameņa uathāvihitām ).

 $Adhi^{701}$  means pledge of a movable or mortgage of immovable property. Nār. IV. 117 remarks  $^{702}$  that in lending money an  $\bar{a}dhi$  and surety are the two sources that inspire confidence (in the creditor that his money will be safe) and a document and witnesses are the two modes of proof that will establish (the existence of a debt). An  $\bar{a}dhi$  is so called because the creditor is authorised to wield power over it or it is placed within his power (Nār. IV. 124 and Mit. on Yāi, II. 58) $^{703}$ . The

Suppression and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

<sup>700.</sup> Compare Viṣṇu Dh. S. VI. 4 with the first proposition. Pāṇini (IV. 4. 21) derives yācitaka (in the sense 'yācitena nirvṛttam'). In Saundanappa v. Shivbasawa 31 Bom, 354 Mr. Justice Chandavarkar translates (at p. 361) Nār. IV. 108 and Kāt. (502-504), discusses the explanations of those passages by the Mit. on Yāj. II. 38 and holds that these incidents are even now applicable to contracts of debts by Hindu debtors and that neither the Interest Act (XXXII of 1839) nor the Indian Contract Act affects the ancient Hindu Law. It should be noted that 31 Mad. 250 and 53 Mad. 549 at p. 579 dissent from this view.

<sup>701.</sup> For an illuminating discussion on pledges, vide Dr. Sen's 'Hindu Jurisprudence' chap. VI. pp. 176-206.

<sup>702.</sup> विअञ्ज्ञहेत् द्वावत्र मतिभूराधिरेत च । लिखितं साक्षिणस्य द्वे प्रमाणे व्यक्तिः कारके ॥ भारत IV. 117.

<sup>703.</sup> आधिर्णाम ग्रहीतस्य इत्यस्थोपरि विश्वासार्थमधमर्णेनोत्तमणोऽधिकियते आधी-यत इत्याधिः। वधाइ नारवः अधिकियत इत्याधिः इति । मिताः on या. II. 58,

word adhi occurs in Ap. Dh. S. L 6. 18, 20 704 (which includes among those who are unfit to be invited at a sraddha 'one who subsists on adhi'). Gaut. XII. 29 also refers to adhi. Kaut. (III. 12) briefly deals with  $\bar{a}dhi$  and after stating some rules extends the principles of upanidhi (deposit) and debt to it. Manu VIII. 165 employs the word 'adhamana' in the sense of 'mortgage'. According to Br. 705 (S. B. E. vol. 33 p. 323 verse 17) an ādhi is of four kinds viz. of movable property, of immovable property, gopua (to be kept in custody of the pledgee only), bhoqua (to be enjoyed). Nar. IV. 124 first divides adhi into two sorts, viz. one that is to be redeemed within a certain time fixed (by agreement at the time of contracting the debt) or to be retained till the debt is paid off and Nar. IV. 125 again subdivides each of these two into gopya and bhogya. This latter division was known to Gaut. XII. 32 .Manu VIII. 143, Yāj. II. 59, Kāt. (576). The subdivisions of adhi are made from several points of view viz, the nature of the property, the form of the pledge, the mention or non-mention of a period and the evidence to establish it. The Mit. on Yaj. II. 58 explains 706 that the first kind of adhi mentioned in Nar. IV. 124 contains the conditions that the money will be repaid at a fixed time and that if the money be not so paid at the time fixed the thing pledged or mortgaged will belong to the creditor. Yaj. II. 58 sets out three provisions viz. (1) when a time is fixed for payment, the thing pledged or mortgaged is lost to the debtor if the time fixed is allowed to pass without there being any repayment (whether it be an adhi that is to be merely kept or whether it is one to be enjoyed); (2) but if no time be fixed the thing given as security is not lost

<sup>704.</sup> ये क शक्कमाजीवान्त । ये व्यक्ति । आवक् । वार्युविकः । आय. ध. सू. 1. 6.18. 19-22. युर्वृत्त explains आर्थ here 'as rent of a house,' because वार्युविक occurs a little later. But that sense is very rare and besides hardly any smrtikāra has condemned the letting out of one's house for rent. It is better to take ādhi as pledge or mortgage and hold that vārdhuṣika refers only to those who lend corn in order to take 1½ times as much (or more) after the rainy season as defined by Nār. IV. 110 quoted above (on p. 417).

<sup>705.</sup> आधिर्यन्धः समास्त्रपातः स च श्रोक्तश्चमुर्विधः। जङ्गुमः स्वावरधीय गोध्यो भोग्य-स्त्रयीय च ॥ वृष्टः q. by व्यवः नि. p. 233, व्यः स. p. 171; अधिकियत इश्याधिः स विज्ञेषो द्विलक्षणः। कृतकालोधनेषश्च यायदृष्ट्रेषोक्यतस्त्रया॥ स पुनर्शिविधः शोक्तो नोध्यो भोग्यस्त्रवीय च। नार्द् IV, 124-25.

<sup>706.</sup> कृते काले आधानकाले एवासुन्धिमकाले दीपोश्सवादी मयायमाधिमींकाखोऽन्यधा तवैवाधिर्भविवयसीति। एवं निकपिते काले उपनेषः आत्मसमीपं नेतन्यो मोखनीय प्रत्यर्थः। वेथं दाने देपमनतिकाय यावदेवस्थाती निषतः स्थापितः इत्यर्थः। यावदेवस्थाती यावदेवस्थाती वावदेवस्थाती 
to the debtor at all, when it is an adhi that is to be enjoyed: (3) if no time is fixed and the adhi is only to be kept (gopua) then it is lost to the debtor only if it is not redeemed even when the debt has grown to double of the principal by non-payment of the interest agreed upon. There is a period of fourteen days' grace after this, as stated by Br. (S. B. E. 707 vol. 33 p. 324, verses 27-28) that when the principal has been doubled or the stipulated period in the case of a pledge delivered for a certain time only has expired, the creditor becomes the owner of the pledge, after waiting for a fortnight during which the debtor may repay the debt and redeem his property. Gaut. XII. 29, Manu VIII. 143, Yaj. II. 58, Visnu Dh. S. VI. 5 provide that an adhi which is mortgaged with the condition that the fruit or profits are to be enjoyed bears no interest nor can the creditor. even after keeping such an ādhi for a long time, make a gift of it or sell it. Medhātithi on Manu VII 143 holds that a mortgagee with possession who is to enjoy the produce cannot, by virtue of the last quarter of Manu VIII, 143, make a sub-mortgage (called anvādhi). Kullūka on 708 the other hand says that it is common practice in all countries for a mortgagee to execute a sub-mortgage of land and the like and that Manu VIII, 143 does not forbid it. Prajapati 709 (q. by Par. M. III. p. 242) defines a deed of sub-mortgage: 'if the creditor pledges to another the thing already pledged to him for the same amount (for which it was pledged to him ) he should pass a fresh deed of pledge (or mortgage) and should hand over the former deed to his own creditor.' It appears that sub-mortgages came to be recognized rather late. Bharadvaja states that if a sub-mortgage be effected without the mortgagor's consent, the mortgagee would lose his money.

<sup>707.</sup> हिर्ण्ये हिम्रणी क्षेत्र पूर्णे काले कृतावधेः । वन्यकस्य धनी स्वानी हिस्साई मतीस्य च । सञ्चनरा धनै द्वावा क्रणी वन्धमवाट्ययात् । वृह. q. by मिता. on या. II. 58. Compare the description of mortgage by conditional sale in sec. 58 (c) of the Transfer of Property Act (of 1882).

<sup>708.</sup> अत वृष्ट निसर्गेंऽन्यजाधार्म विकायसाहचार्यात् । सष्टुशौ वि तौ केनचित्रंशेन । सेवा॰ on मह. VIII. 143; मेधातिथिगोविन्द्रराजौ तु आधेव्यरकारेऽवस्थानेपि न निसर्गे नान्यज्ञ वन्धकेनार्पनिति ग्याचकाते । अत्र तु सर्वदेशीयशिक्षाचारविरोधः, वन्धकोद्धत-धून्यादीरन्यज्ञाधीकारणसमाचारात् । कुल्लूक on मह. VIII. 143.

<sup>709.</sup> धनी धनेन तेनैच परमाधि नयेदादि । कुरवा सदाधिक्षितिर्त पूर्व वास्य सम-पेपेस् ॥ प्रजापित q. by स्मृतिष, II, 143, परा, मा, III. 242, व्य. स. p. 26; 'अवं वांग्याधिर्धनस्य हैकुण्ये सित संप्रतिपत्ती तु हैकुण्यादर्वाचि इक्टचः' परा. मा, III. p. 242; स्वामिना वानकुकात आधेराधि करोति चेत् । स्वधनास्त तु हीनः स्वास्करोस्पापित् पूर्वस्त ॥ अध्याद्यां स. दि. pp. 234-235.

The general rule was that an adhi (whether of movable or immovable property) that was bhogga carried no interest but the profits were to be taken in lieu of interest (vide Kat. 516) 210 and the debtor would in this case get back his property on paying the principal. Kaut. (III. 12) states 711 that immovable property mortgaged may be such that it can be enjoyed only by expending labour over it or without expending one's own labour the creditor may enjoy the fruits or income thereof. But as noted by Vyāsa and Bharadvāja 712 the stipulation about a bhoqua ādhi may be that the income from the property is to be taken as in payment of the whole interest and part of the principal. This latter is called sapratuava-bhoquadhi and the other variety where the income is taken in lieu of interest only is called apratyaya-bhogyādhi. The Mit. on Yāj. II. 64 after citing a text of Brhaspati refers to these two varieties (though it does not use these terms ) and adds that if the income is not sufficient to meet the interest wholly then the debtor may have to pay the principal and the unpaid part of the debt before redeeming his property. The Mit. (on Yai, II. 64) states that the appropriate name 'kṣayādhi' is given by the people to what is called (above) as sapratyaya-bhoqyadhi. Bharadyaja states that on taking an account (where there is an agreement to apply the income towards interest and reduction of the principal) if the creditor has been overpaid he is to restore the overpaid amount to the debtor and that if a portion of the principal remains unpaid the debtor has to repay it.

If a man first mortgaged his property and then sold it, the purchaser took it subject to the rights of the mortgages (Vasistha quoted by Sm. C. II. p. 145). If a person executed a mortgage, a sale and a gift of the same thing on the same day, then the

<sup>710.</sup> इन्यं युशित्वा बुद्धावर्ष भोगयोग्यं वृद्धाति वेत् । अञ्चर्म स्थावरं वाणि मोग्याधिः स तु कथ्यते ॥ सूर्यं तद्किलं दृष्या स्वक्षेत्रादिकमाप्तुयात् ॥ कारयाः 516 q. by ध्यवः वि. p. 242, स. वि. p. 234, which says that this is अध्यस्ययभोग्याधिः

<sup>711.</sup> स्थावरस्त प्रवासभोग्यः फलभोग्यो वा । कौबिस्व III. 12.

<sup>712.</sup> अत्र भोग्यो हिविकः समस्ययभोग्याधिः अमस्ययभोग्याधिकोति । समुजिकः मृत्यापाकरणायाँ यः सोप्तम्यभोग्याधिरियुण्यते । मृजिकाः समस्ययभोग्याधिरियुण्यते । तत्र समस्ययभोग्याधिमाह व्यासः । काचिवृहर्ज्ञि समाभाव्य प्रव्यासाय तश्वतः । मस्येत्रं ग्रेश्त वृह्यप्रधानिको मृह्णाक्षत्रमः । इत्याधिः मत्यप्राधिः स्वावृह्णि निकायो भवेत् । अत्र भरहाजः । ... यतु वर्षाधिकं वृद्धेत्रें सहुजिने युनः । हीने यावतु तसुद्धे तावस्तम्पूरपेहणी ॥ स. वि. pp. 233-234; vide व्यवः वि. pp. 242-243 from which S. V. appears to have borrowed.

donee would take one-third of the thing and the mortgages and purchaser would share the remaining two-thirds in proportion to the money paid by each 713. If a person was liable to pay several debts, some secured by a pledge or mortgage and some taken on personal security, the latter were to be paid first and redemption of the mortgage was to be ordered afterwards, according to Bharadvāja (q. by Vy. Nir. p. 245).

The restriction that more money should not be taken from the sub-mortgagee than what was advanced to the mortgagor was for the benefit of the latter. The Par. M. (III. p. 242) provides that a sub-mortgage can be made only when the amount due has risen to double the principal, but that if the owner consents a sub-mortgage may be made even before that contingency arises.

Kāt. (522) requires that an ādhi becomes valid when such particulars as the boundaries of the field or house and the village (in which it is situated) are specified 714. Kāt. (518) further provides that a writing of pledge or sale or gift is superior to a similar transaction made in the presence of witnesses only. If the same field or other thing is mortgaged or pledged to two persons separately, Visnu Dh. S. V. 185 715 and Br. (S. B. E. 33 p. 326 verse 34) prescribe 716 that the one who got possession first (without force) is entitled to preference. This shows that under ancient Hindu Law possession was nine points of law and that hypothecation without delivery of possession was known to Kāt. and other smrti writers, even if earlier smrtis did not recognise an hypothecation without possession. Yāj. II. 60 and Nār. IV. 139 emphatically assert that a pledge or mortgage becomes perfect or effective only if there

<sup>713.</sup> यं पूर्वतरमाधाय विक्रीणाति तु तं पुनः । किमेतयोर्थकीयः स्पारमाक्तनं बाहन-सरम् ॥ कृतं यजैकविवसे दानाधमनविक्रयम् । अथाणामिति सन्देहे कयं तत्र विधिन्तयेत् । अथोपि तद्धनं धर्म्ये विभजेशुर्थधोक्षतः । उभौ क्रियास्तारेण त्रिभागेन मतिग्रहः ॥ इति । विश्वद q. by स्युतिब्दः II. p. 145, स. वि. p. 238-239; Br quoted by both has similar verses.

<sup>714.</sup> मर्यादाशिक्षितं क्षेत्रं यहं वापि यदा भवेत्। मामाद्यश्च लिख्यन्ते तदा सिद्धिम-वाप्तुपात्। कात्या. q. by स. वि. p. 236. Compare sections 21 and 22 of the Indian Registration Act.

<sup>715.</sup> ययोर्निश्चिम आधिस्ती विवदेतां वदा नरी । यस्य श्रुक्तिः फारं तस्य वलात्कारं विना कृता ॥ विष्णुधर्मकृष V. 185, परा. मा. III. 233 reads जयं for फलस्.

<sup>716.</sup> क्षेत्रमेकं ह्योर्पन्धे यहर्त समकातिकम् । येन मुक्तं अवेत्र्वे तस्य तिसिद्धिमाण्ड-यात् । कृतः q. by परा. मा. III. p. 233, स्कृतिचा. II. p. 144; vide a similar verse of पिताह quoted in स्थ. मृ. p. 173.

is enjoyment and not otherwise. This is to be taken along with Yaj. II. 23 and so the first in time shall prevail only if the first is accompanied with possession. If a sale or mortgage be made before witnesses to one man and in writing to another, the latter prevails over the former 717. If a debtor were to pledge or mortgage the same thing to another after pledging it to one and without redeeming the first debt, Visnu Dh. S. (V. 181-182) prescribed 718 the drastic measure of corporal punishment (whipping or imprisonment) if the land mortgaged was a gocurma or more in extent or a fine of 16 suvarnas if it was less. Kat. (517) in similar circumstances made the debtor liable to the fine imposed on a thief. Kat. (519-521 g. in Sm. C. II. pp. 144-145 and V. P. pp. 240-241) states that in a competition between a document of pledge which does not give particulars of the thing pledged or which refers to a thing not existing at the time and a document in which the thing pledged is described with particulars or in which the thing existed at the time the deed was executed, the latter is entitled to preference; similarly the pledge of a thing specifically described is superior to a prior pledge of all the debtor's property mentioned in general terms.

If an ādhi deteriorates 719 in value (i. e. becomes inadequate to meet principal and interest) or if it be lost or destroyed though proper care be taken thereof by the creditor, then the debtor must either pledge another adequate thing (in substitution) or the debtor should return the amount due (Yāj. II. 60, Kāt. 524). The Mit. on Yāj. II. 60 remarks that it follows from this that it is the duty of the pledgee to take proper care of the thing pledged. Br. (S. B. E. 33 p. 323 verse 19) expressly says

<sup>717.</sup> आधानं विकयो दानं लेख्यसाश्यक्कतं यदा । एकक्रियाविषयं त लेख्यं तथाप-हारकस् ॥ कात्या. (518) q. by परा. मा. III. 235, स्मृतिच्य. II. p. 144, स. चि. p. 237. Compare Kat. 518 with sec. 48 of the Registration Act which provides that a document relating to movable or immovable property shall prevail over an oral agreement or declaration unless the latter is accompanied or followed by delivery of possession.

<sup>718.</sup> गोजर्ममात्राधिकां श्वनमन्यस्थाधीकृतां तस्मावृत्तिर्मोच्यान्यस्य यः प्रयच्छित्स यक्षः। ऊनां चेत् योडक्शश्चवणांस् व्ण्डसः। विच्छः. V. 181–182. गोज्यमं is variously defined: सप्तहस्तेन व्ण्डेन त्रिंशहण्डा निवर्तनस् । इश तान्येव गोज्यमं वृत्त्या स्वर्गे महीयते । वृहस्यति-स्वृति 8 q. by मिता. on या. I. 210 and अपराक्त p. 367; विच्छः. V. 183 एकोऽश्वरियाव् यहुरुपत्तं नरः संवरसरं फल्डन्। गोज्यर्नमात्रा सा क्षीणी स्तोका वा यदि वा वहः ॥ Vide also पराक्षः XII. 49. बृद्धगीतम p. 539, अपराक्तं p. 1225 for other definitions.

<sup>719.</sup> आधीकृतं हु परिकाशिद्विनकं हैवराजतः। तत्रर्णं सोद्ध्यं दृष्यो जनिनासधर्माणेकः ॥ व चेद्धनिकद्दोचेण नियतेहा क्रियेत वा । आधिमन्यं स दृष्यः स्वाद्यणान्तुत्र्येत गणिकः ॥ कात्या 523, 524 q. by स्मृतिचः II. pp. 137, 138, चि. र. p. 26–27.

that the pledge has to be kept carefully like a deposit, as otherwise interest is forfeited in case of its being damaged. If a pledge which is to be kept only is enjoyed by the creditor, then the interest stops and if it deteriorates or is lost the creditor has to restore it to its former condition or substitute another of equal value; if a pledge to be enjoyed is lost or deteriorates by use then also the interest stops; and the creditor has to restore it, otherwise he will lose his principal (Yaj. II. 59 and the Mit. thereon, Nar. IV. 125, 127). If a pledge is lost without any fault or negligence of the creditor, but through fate (i.e. accidents like fire or flood) or the action of the king, the debtor has to furnish another pledge or to pay the amount due (Kat. 523, Nār. IV. 126, 130, Yāj. II. 59, Visnu Dh. S. VI. 6, Gaut. XII. 39, Br., S. B. E. 33 p. 323 verse 21). From the time of Gautama 720 (about 500 B. C.) onwards the rule about the care required of a pledgee. bailee, depositee was the same viz. that he is to take of another's property kept with him as much care as he would take of his own. Nar. (niksepa 14) and Yaj. II. 67 lay down the same rule for all kinds of bailments. Manu VIII. 189 (= Nar., niksemu. verse 12) illustrates what is meant by accidental loss.

The debtor cannot redeem the pledge or mortgage before the time fixed by mutual agreement, but by mutual agreement he can redeem even before (Br. S. B. E. p. 325 verses 32-33). If the creditor does not allow redemption when the debtor has a right to redeem and is ready to do so, the creditor may be liable to be fined as a thief (Yāj. II. 62). Acc. to Kaut. (III. 12) the fine is 12 paṇas 72t.

It has already been stated above (p.429) that in certain cases (i.e. when it is a gopya  $\bar{a}dhi$ ) the ownership is lost to the mortgagor (i. e. in the language of modern law there is a foreclosure), if the amount has risen to double of the money lent without payment (even after the period of grace) or if the period fixed has passed away without there being repayment (whether the

<sup>720.</sup> निध्यन्वाधियाचितावकीताधयो नष्टाः सर्वानिकिन्द्रतान्युक्वापराधेन । गौ. XII. 39, on which हरदून says: युक्वापराधन्तु यदि धारियतारः स्वद्रव्यवक रक्षयेयुः, यद्यग्रिभयादौ स्वद्रव्यं ग्रहीत्वा निध्याक्ष्येक्षरन् स्वद्रव्यं वा गुप्तं निधाय बहिर्निध्यादि स्थापयेयुः।
एतस्मिन्युक्वापराधे सति द्रश्युरेव।; वैवराजोपघातेन यदि तक्षाशमामुयात्। ग्रहीतृद्वस्पसहितं
तत्र द्रोषे। न विद्यते॥ बृह. q by स्पृतिक्त. II. p. 179, व्य. म. p. 192; अराजदैविकेनापि
निक्षितं यत्र माशितम्। ग्रहीतुः सह भाण्डेन द्राप्तर्नष्टं तदुव्यते। कात्या. q. by स्पृतिकः
II. p. 179, Compare sections 151 and 152 of the Indian Contract Act, where
the same propositions about the care to be taken by the bailee are laid down,

<sup>721.</sup> उपरिधतस्याधिमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः । अर्थशास III, 12,

amount has risen to double of that lent or not, acc. to Mit. on Yāi, II. 58). But if at the time of contracting the debt the stipulation is to repay the sum lent with interest and there is no stipulation about loss of the ownership of the thing mortgaged (i.e. it is like a simple mortgage of modern times), then there is no loss of ownership. There is then only a power of sale in the mortgagee. So also in the case of a bhoquadhi the mortgagor or his heirs can redeem the property at any time by paying the principal and there is no loss of ownership to the mortgagor-According to Yaj. II. 63 and Br. 722 (S. B. E. vol. 33 p. 325 verse 29) the creditor can sell in the presence of (the debtor's relatives) and witnesses the adhi, when the amount has grown to double of that lent or when the period fixed has passed, if the debtor has not redeemed and is absent or dead. After meeting his own dues the creditor has, as said by Kat, 529, to hand over the balance of the sale price to the king (i. e. probably to the court of the locality). Kaut. 723 (III. 12) provides that if the debtor is present and the creditor is afraid of the loss of his money because it may exceed the market value of the adhi he may sell it with the permission of the judges (dharmastha) or he may demand a surety for assurance. It appears from these passages that a sale through court and a right of private sale were both recognised in the case of mortgages in ancient India (as in modern times under sections 65 and 69 of the Transfer of Property Act).

There were two other special kinds of ādhi described in Yāj. II. 61 viz. caritrabandhaka<sup>724</sup> and satyankāra. The first

<sup>722.</sup> हिरण्ये द्वितृणीभूते सृते नष्टेऽधमर्णिके। द्रव्यं तदीयं संग्रह्म विकीणीत ससाक्षित्र कम् ॥ वृत्तः, q. by व्य. म. p. 174, यरा. मा. III. p. 240 which remarks 'आधीकृतं द्रव्यं ससाक्षिकं विकीय सणागुरूपं द्विगुणीभूतद्रव्ययर्थातं गृहीतं ततोऽविशिष्टं वर्जयेत् । राज्ञे समर्पयेदित्वर्थः; विना धारणकाहापि विकीणीत ससाक्षिकस् । या. II. 63; धारणकाद्य-धमर्णाद्विना। मिता.

<sup>723.</sup> धारणकसिक्षधाने वा विनाशभयाषुद्रतार्थ धर्मस्थानुद्राती विकीणीत । आधिपाल-प्रत्ययो वा । अर्धशास्त्र III. 12. Acc, to the Sm. C. II. 150 ādhipāla was a surety in case of gopyādhi (quoting पितामह): राज्ञस्ततः स विरुपातो विकेष इति धारणा । सबुद्धिकं गृहीलार्थ शेषं राजन्थथार्पयेत् ॥ कात्या. q. by अपरार्क p. 658, परा. मा. III. p. 241, स. वि. p. 245, विवाद्यचन्द्र p. 9; यदा तु न सकुल्याः स्पुर्व च सम्बन्धिवान्धवाः । तदा द्याव् द्विजातिन्यस्तेष्वस्त्रस्वस्तु निभिषेत् ॥ नारद् IV. 113; तथा च संग्रहकारः । ... सुतादिनाह्मणान्तानां रिक्थभाजामसभवे ते! पलाशस्य पलाशेन जुहुयान्मध्यमेन तु । यत्कुसीद्र-सिति प्रास्पेद्धवाप्सेव तद्धनम् ॥ स्युतिचः II. p. 177.

<sup>724.</sup> चित्रजनशककृतं सहृद्द्या दापथेजुनम् । सत्यक्कारकृतं वृद्यं द्विगुणं प्रतिपाद्-येत् ॥ वा.II.61; on सत्यंकारकृत the निता. says: सत्यस्य कार: सत्यंकार:-कारे सत्यागद्दय द्वति सुद्ध । सत्यंकारेण कृतं सत्यंकारकृतव्. Two meanings are given of चरित्रजन्धककृत and सत्यंकारकृत. 'कारे सत्यागदस्य । is पाणिनि VI. 3. 70.

occurs either when the creditor being known to be very honest the debtor gives as security a property of very great value for a small debt or where a debtor being known to be very honest a property of very small value is accepted as security for a large debt. In such a case there is no forfeiture or foreclosure of the property in any case but the king (or judge) should award only double the principal lent. Another meaning is that in a caritrabandhaka it is the merit (apūrva or punya) arising from bathing in the Ganges or from performance of agnihotra that is given as security (i.e. he will forfeit merit on nonpayment). In this case the creditor will receive double and there is no loss or forfeiture of ādhi. A pledge made with satyankāra occurs when at the time of making a pledge the stipulation is 'I am liable to pay only double but there will be no loss of the thing pledged' or (a second meaning of) satvankāra is that 'when an earnest (a ring or the like) is given at the time of a sale and the vendor breaks the promise he has to pay double of the earnest'.

If the mortgagee is dead or absent abroad, and the debtor wants to redeem he may take back the adhi after paying the amount due to the family i. e. to his sons and other agnatic relations or to his cognates and in the absence of these (if the creditor be a brāhmana) to other brāhmanas (and if no brāhmanas be available) he may cast the money into water (Yaj. II. 62 and Nar. IV. 112-113). The Kausika-sūtra 725 (46, 36-40) contains provisions about casting the debt in the cemetery or where four roads meet if the creditor is dead and there are no heirs. The Sangraha says that it may be thrown into water with a palāša leaf to the accompaniment of Tai. S. III. 3. 4, 1-2 guoted above (n. 671). Another alternative is that the debtor may have a valuation of the adhi made at the time when he wants to redeem (and the creditor is absent), and allow it to remain with the creditor but without interest (and redeem it at the valuation when the creditor comes or secure the price from the creditor if the adhi be afterwards lost or destroyed, acc. to Mit. on Yaj. II. 63).

Pratibhū. A pratibhū or lagnaka (Br. quoted in n. 681 and Kāt. 530) means 'surety'. Prātibhūvya (being a surety) was known to Gautama (XII, 38) and pratibhū was known to Pānini

<sup>725.</sup> उसमर्थे सुते तद्यारवाय प्रयच्छति । सगोत्राय । इमझाने निवपति । खतुरुपये ख । अक्षानावीपयति । कोशिकसूत्र 46. 36-40..

(II. 3. 39). Suretyship requires the concurrence of three persons viz. the creditor, the borrower (called the principal debtor) and the person who agrees, for inspiring confidence in the creditor 726, to pay or indemnify if the principal debtor commits default. Manu VIII. 160 speaks of surety for appearance and for repayment of debt. According to the purpose of the transaction a surety is of three kinds (Yāj, IL 53 = Visnu Dh. S. VI. 41 and Nar. IV. 118) viz. for appearance, for payment and for honesty. The first undertakes to produce a person before a court and assures the court that the person concerned will not abscond from the country: the surety for payment agrees that in case the debtor does not pay the principal and interest, he will himself pay both; the surety for honesty assures the employer or other person with whom another man deals that the latter is an honest and good man, that he would not deceive and that reliance may be placed on him (vide Mit. on Yāj. II. 53 and Sm. C. H. p. 148 for these explanations). Br. (S. B. E. 727 vol. 33 p. 327 verses 39-40) speaks of four (including the three of Yaj. II. 53), his fourth being one who promises to deliver or restore the assets that are with the debtor (such as household furniture or ornaments). Yai, and Nar, must be deemed to include this last under the surety for payment. Kat. (530)728 says that a surety (lagnaka) may be caused to be given for repayment (of a debt), for appearance (upasthāna), in lawsuits, for honesty and for taking oaths (or ordeals). Acc. to Hārīta a surety is taken for five purposes viz. for keeping the peace (abhaya),

<sup>726.</sup> प्रातिभाष्यं नाम विश्वासार्थं पुरुषान्तरेण सह समय: । मिता. on पा. II. 53, ध्य. प. p. 247.

<sup>727.</sup> वृक्ति प्रत्यये द्वाने ऋणिङ्ग्यार्पणे तथा । जतुष्प्रकारः मतिभूः काको इष्टो मनी-विभि: ॥ आहेको द्र्जियामीति साधुरित्यपरोववीत् । द्वाताहमेतद्द्विणमर्पयामीति जापरः ॥ बृह. q. by अपरार्क p. 655, स्मृतिज्ञ. II. p. 148 and व्य. घ. p. 247.

<sup>728.</sup> दानोपस्थानविश्वासिववादशपथाय च । लग्नकं दापपेदेव यथायोगं विपर्यये ॥ कारवा. 530 q, by अवरार्क p. 655, परा. मा. 111. 249, स. वि. p. 247. When a special oath or ordeal was to be taken or undergone at some future date, a surety was taken from the party. A surety was also to be taken from both parties to a litigation (Yāj. II. 10). अभये प्रत्यये दाने उपस्थाने प्रदर्शने । प्रवास्व प्रकारेषु भाषां हि मतिसूर्यक्षेः ॥ हारीत q. by स्युतिचः II. 148 and व्य. म. p. 248: 'उपस्थानमञ्च वन्धवश्यापणमभिममं न दर्शनम्, तस्य स्थावेनेवोपासत्वात्, प्रवास्वपस्थापदमाञ्च । स्युतिचः All the above kinds of sureties are taken in modern civil and criminal proceedings. Vide see 145 of the Civil Pro. Code (for sureties for the performance of a decretal order or repayment of money ordered by a Court to be paid, for restitution of property taken in execution), sec. 55 (4), Order 25 rule 1, Order 38 r. 5, Order 41 rules 6 and 10 of the Civil Pro. Code and Cr. Pro. Code, chap. VIII, sec. 426, 499 &c. in criminal matters.

for honesty, for repayment of debt, for delivering the debtor's property to the creditor, for appearance. V. P. p. 248 quotes Vyāsa (who mentions seven kinds of sureties) and remarks that all can ultimately be reduced to three varieties.

If the surety for appearance cannot produce the person at the time and place agreed upon, he should in that case pay to the creditor what he has bound himself to pay except where the debtor is prevented from appearing by act of God or of the king. But a period of a fortnight, a month or three fortnights at the most should be allowed to the surety to find out the absconding person 729. If he can produce him within that time the surety would be free from liability (Kāt. 531, 532, Br. in S. B. E. vol. 33 p. 327 verse 42). If the surety for appearance cannot (even after time is given) produce the debtor or the debtor dies then the surety has to pay from his own pocket the money due from the debtor (Manu VIII. 158 and Kāt. 532-33). All this is subject to the proviso of the act of God or of the king.

Sureties of all kinds are personally liable to make good the loss arising from the non-appearance of the debtor, or from his dishonesty or non-payment (Yāj. II. 53, Visnu VI. 41, Br. in S. B. E. 33 p. 327 v. 41); but the sons of the surety for appearance or honesty were not liable, if the surety died 730. Yet if the surety for appearance or honesty stood surety only after taking some security from the debtor for so doing, then even the son would be liable to reimburse from such security the person losing. The liability of sons and grandsons for the suretyship debt of the father or grandfather will be discussed a little later on. If there are several sureties, then each will have to pay a proportionate part of the debt; but if each of the sureties has undertaken the whole liability of the debtor (i. e. if the liability of all is joint and several) then the creditor may at his will recover the whole debt from any one of the several sureties

<sup>729.</sup> महस्यान्वेषणे कालं द्यारपतिभुवे धनी। देशालुरूपतः पशं मासं सार्धमधापि था॥ वृहः, महस्यान्वेषणाधी तु देवं पक्षत्रयं परम् । यद्यसौ दर्शयेन्तत्र मोक्तव्यः प्रतिसूर्भवेत् । कालं प्रतिसूर्भवेत् । स तमर्थे प्रदाप्यः स्पात्पेते खेव विधिः स्कृतः ॥ काल्याः, both q. by स्तुतिका. II. p. 149, व्य. प्र. p. 249, मिता on या. II. 57,

<sup>730.</sup> आद्यो तु वितये द्वांच्यो तत्कालावेदितं धनम् । उत्तरी तु विसंवादे तो विना तत्सुती तथा ॥ बृह. q. by स्यूतिकः II. p. 150, व्य. घ. p. 250; यहीत्वा वन्धकं यत्र दृष्ठीनेऽस्य रिश्वतो भवेत् । विना पित्रा धनासस्माहाच्यः स्यानष्टणं सुतः ॥ कात्याः 534 q. by मिताः on या. II. 54, अपरार्क p. 656, व्य. घ. p. 251.

(Yāj. II. 55, Nār. IV. 120). Kāt. 538 states 731 a special rule that whichever out of several sureties that have incurred joint and several liability is found present at the place (of the agreement) should be made to pay the debt; if such a surety has gone abroad his son may be made to pay the whole, but if the surety be dead the son should be made to pay only the share of his father (there being several sureties). If a surety being pressed or harassed by a creditor pays openly (before all people) the debt (wholly or in part) 732 then the debtor will be made to pay after three fortnights double of what the surety has to pay (Yāj. II. 56, Nār. IV. 121, Visnu Dh. S. VI. 44, Kāt. 539), But if the surety pays without being pressed he would get only what he paid and if the debtor reimburses the surety without loss of time then he has not to pay double. These rules apply to money lent: but in the case of grain, clothes and liquids the debtor must pay to the surety three, four or eight times respectively (Yaj. II. 57). Who could not be accepted as sureties has already been stated (on pp. 291-292).

Several were the modes of the recovery of debts. Manu (VIII. 47-48) requires the king to make the debtor repay his debt to the creditor in whatever way he can do it. There is a difference in the modes of recovery according as the liability is admitted by the debtor or not. If liability is denied then the only method is to file a suit for the recovery of the debt. But if the liability is admitted by the debtor, then Manu VIII. 49 (= Nār. IV. 122), and Bṛ. (S. B. E. vol. 33 p. 329 v. 54) mention five means of recovery viz. dharma (persuasion), vyavahāra (legal proceeding), chala or upadhi (trick), carita (sitting down at his door), or bala (compulsion to do work or confinement). It appears from Ap. Dh. S. (I. 6. 19. 1) that the method of sitting at the door for recovery of debts was known to Ap. (the creditor so doing is designated pratyupavista). In a Marwad Inscription

<sup>731.</sup> बहबस्रोत्प्रतिभुषो द्युस्तेऽथै यथाकृतम् । अर्थेऽविशेषिते ग्रेषु धनिनश्छण्दृतः क्रिया । मारह् IV. 120, विब्छु. VI. 42; एकच्छायाप्रविद्यानां द्वाप्यो यस्तत्र इत्यते । प्रोषिते तत्सुतः सर्थ पित्रंशं तु बृते समस् । कारवा. 538, q. by मिता. on या. II. 55, च्य. प्र. p. 251. एकच्छायाभित or एकच्छायाप्रविद्य is a technical expression meaning the same as 'undertaking joint and several liability' and is explained by the मिता. as 'एकस्याधमर्णस्य द्याया साइत्यं तामाभिता एकच्छायाभिता अधमर्णो यथा कुरस्तवृत्यदानाय स्थितस्तथा द्वाने मितिश्वरोऽपि प्रयोकं कुरस्तवृत्यदानाय स्थितस्तथा दाने मितिश्वरोऽपि प्रयोकं कुरस्तवृत्यदानाय स्थितस्तथा दाने मितिश्वरोऽपि प्रयोकं कुरस्तवृत्यदानाय स्थितस्तथा दाने मितिश्वरोऽपि प्रयोकं कुरस्तवृत्यदानाय स्थिताः'.

<sup>732.</sup> मिर्सभाग्यं च यो बुद्धात्पीबितः मिरिभाषितः । त्रिपक्षात्परतः सोऽधै ब्रिगुणं लब्धु-मर्वति ॥ कारवा. 539, q. by अवरार्क p. 657, परा. सा. III. p. 252, बि. र. p. 45; व्य. प. p. 253 ascribes it to both कारवायन and बृहस्पति.

dated samuat 1198 (1141-42 A. D.) this practice is called kāya-vrata (vadi brāhmanah kāyavratam krtvā mriyate). Vide E. I. vol. XI. p. 37 at p. 40. These modes of recovery except vyavahāra are explained by Brhaspati as follows: 733 The method of dharma consists in sending messages (to the debtor) from his friends and relatives, in persuading him to pay with sweet words, by following the debtor (i.e. by persistent dunning) and by frequent requests. Trick consists in the creditor borrowing from the debtor some ornament or other article under the pretext of its being required in a festival and not returning it or in retaining what the debtor has handed over to the creditor for being delivered to another; that is compulsion when the debtor is brought to the creditor's house, is then confined or beaten and thus induced to repay the debt; that is acarita where the creditor keeps tied his own wife or son or cattle at the debtor's house or sits down at his door (fasting). All these methods could not be employed in the case of all debtors. Kat. (477-480) has already been cited (on p. 383) to show how the king is to employ the various methods in the case of brahmanas, traders &c. If the creditor employs any one of the methods (other than vyavahāra) and harasses a debtor when the latter claims judicial investigation and there is a doubt or dispute between the two as to the amount, the rate of interest, the liability to pay, the creditor would lose his claim and would have to pay a fine equal (to the claim)734. Kāt. 589 and Br. 735 (S. B. E. vol. 33, p. 331 verses 63-65) lay this down. But when the debtor admits his liability and vet does not pay and when the reditor therefore employs one of the means (other than a suit) appropriate to the caste and position of the debtor, then, if the debtor complains to the king

<sup>733.</sup> प्रतिपक्षमूणं दाप्यः सामादिभिरुपक्रमैः । धर्मोपधिषलात्कार्रेग्रहसंरोधनेन च ॥ सुद्धस्तम्बान्धिसन्द्रिष्टेः सामोक्त्यानुगमेन च । प्रायेण वा ऋणी दाप्यो धर्म एव उदाहृतः ॥ एका याचितं चार्धमानीय ऋणिकाञ्जनी । अन्वाहितादि वाहृत्य दाप्यते तत्र सोपिधः ॥ यदा स्वगृहमानीय ताहनार्धेरुपक्रमेः । ऋणिको दाप्यते यत्र चलात्कारः स कीर्तितः । दारपुत्रपञ्चर षष्ट्ध्या कुत्वा द्वारोपवेशनम् । यत्रणीं दाप्यतेऽर्धे स्वं तदाचित्रस्यते ॥ बृह. q. by स्मृतिचः II. p. 164, परा. मा. III. p. 255-256, कुल्लूक on मञ्ज. VIII. 49, व्य. प्र. pp. 256-257.

<sup>734.</sup> न रोद्धन्यः कियावादी सन्दिग्धेर्यं कथञ्चन । आसेधयंस्त्वनासेध्यं वृण्ड्यो भवति प्रमंतः ॥ प्रदातन्यं यन्द्रवति न्यायसस्तद्धद्दान्यहम् । एवं यज्ञणिको जूते कियावादी स उच्यते ॥ स्वपसंख्यादिलाभेषु यत्र भ्रान्तिद्धयोभेवत् । देयानादेययोजिपि सन्दिग्धोर्थः स कीर्तितः ॥ अना-विद्य स राज्ञे यः सन्दिग्धेर्थे प्रवर्तते । प्रसद्ध स विनेयः स्यात्स खाप्यर्थी न सिध्यति ॥ वृष्टः in स्युतिचः, II. p. 166, व्य. प्र. pp. 259-260.

<sup>735.</sup> पीडयेची धनी काश्विद्यणिकं न्यायवादिनस् । तस्माव्यांत्स हीयेत तत्समं चाण्ड्या-द्यमस् ॥ कात्या. 589, q. by मिता. on या. II. 40, अपरार्क p. 645, थ्य. प्र. p. 260.

against the creditor, the debtor would be compelled by the king to pay the debt and a fine for unnecessary complaint (Yāi. II. 40, Manu VIII. 176, Visnu Dh. S. VI 19). Kat. (580-584) provides that where 736 it is the custom of the country, the creditor may hold the debtor in restraint openly before an assembly of people until he pays what is due, that when a man so restrained has an inclination to answer calls of nature, he should be followed behind by the creditor or he should be allowed to go alone but fettered, that he should be allowed to go home for his meals and at night if he furnishes a surety. and that the surety will have to remain in restraint (while the debtor is absent ), that if the debtor cannot secure a surety or does not accept the proposal of furnishing one he should be confined in jail or should be kept guarded by men; but that a respectable man who is trust-worthy and pure in conduct should not be put in jail, that he should be allowed to go without fetters or after being bound by an oath. Manu VIII. 177, Yaj. II. 43, Nar. IV. 131 lay down that if a debtor is unable to pay a debt then he should be made to do work suitable to his caste in the house of his creditor of the same or higher caste in order to gradually liquidate the debt (but without detriment to his own family) and a brahmana debtor should be made to pay by easy instalments 737. Kaut. III. 11 provides 738 that agriculturists and king's servants should not be seized (for debts) at the time when it is the season for them to work, nor a woman for her husband's debt unless she has promised to repay her

<sup>736.</sup> धार्योकरुद्धस्कृणिकः प्रकाशं जनसंसदि । यावक व्याहेयं च देशाचारिश्यितपंथा ॥ विष्मूत्रशङ्का यत्र स्याद्ध धार्यमाणस्य देविनः । पृष्ठतो वाज्ञुगस्तन्यो निवद्धं वा समुत्यजेत् ॥ स कृतमतिभूश्येव मोक्तन्यः स्याहिने दिने । आहारकाले माप्ते च निवन्धं मिन्दुः स्थितः ॥
यो वृशेनपतिभूषं नाधिगच्छेक चाअयेत् । स चारके निरोद्धन्यः स्थाप्यो वावेद्य
रिक्षणः ॥ न चारके निरोद्धन्य आर्थः मात्ययिकः श्चचिः । सोनिवद्धः प्रमोक्तन्यो निवद्धः
शापयेन वा ॥ काश्या. 580-584 q. by स्मृतिचः II. p. 165, चि. र. pp. 69-70,
न्य. म. pp. 257-258. वि. र. p. 67 says that the mode in the first verse is a
method of न्यवहार. In modern times a debtor who owes a decretal debt
can be kept in civil jail under Order 21 rules 37-40 of the Civil Pro.
Code. In most European countries imprisonment for debts was abolished
only in the 2nd half of the 19th century. Even now in England under
certain circumstances a judgment debtor may be imprisoned for 42 days.
For चारके निरोद्धन्यः vide वृश्वकृमारचरित I. p. 36 'सा च कृष्टकन्या ... चारके
निरोद्धन्यति !.

<sup>737.</sup> निर्धनसूर्णिकं कर्म गृहमाभीय कारयेत् । शौण्डिकायं जास्मणस्तु द्रापनीयः शनैः शनैः शहर q. by चि. र. p. 71, न्य. प्र. p. 261.

<sup>738.</sup> अबाबाः कर्मकालेषु कर्षका राजपुरुवाश्व । स्त्री वाप्रतिआविणी पतिकृतसृणमन्यत्र गोपालकार्धसीतिकेन्यः । अर्थशास्त्र III. 11.

husband's debt, but wives of cowherds and those who take a lease of lands for half produce may be arrested for non-payment by the husband. As compared with the harsh legislation against debtors in most ancient and medieval systems of jurisprudence the rules laid down by the smrtis are very mild and humane 739. If there were several creditors there was priority among them i.e. the earlier debt prevailed over the later one; a brahmana creditor however (whatever the date of his advance) was preferred to a ksatriya or other creditor (Yāj. II. 41, Kāt. 514). Kaut. 740 states that the debts owed to the Crown and a srotriva take precedence over other debts and that unless the debtor is going to abscond several creditors should not simultaneously proceed against one debtor. Section 56 of the Bombay Land Revenue Code makes Government assessment a paramount charge on the land. But acc, to Kat. (513) if several debts were contracted in writing on the same date, they should all be treated as equal and paid off pro rata from the debtor's assets if insufficient; but, if a creditor established that a particular article belonging to a debtor was manufactured by the debtor with his money only, that creditor alone got the money recovered by sale of the article (Kāt, 515). Bharadvāja states 741 that if a debtor has no cash then the creditor should be paid by sale of the debtor's other property in order viz. grain, gold, iron, cattle, clothes, land, slaves, and conveyances, (in the absence of fields) his garden and lastly his house and in the absence of even a house time should be granted to debtors of the three higher castes.

<sup>739.</sup> Under the law of the Twelve Tables in Rome a creditor could put the debtor to death or sell him to a stranger beyond the Tiber or, if there were several creditors, they could divide the body of the debtor among themselves after the third market day (Table III in Ortolan's Roman Law p. 106). Vide Sen's 'Hindu Jurisprudence' pp. 316-17 for later Roman and Irish rules.

<sup>740.</sup> नानर्णसमवाये तु नैकं ह्यौ युगपद्भिवद्येपातामन्यत्र प्रतिष्ठमामात्। तत्रापि यहिताछुपूर्व्याः राजक्षोत्रियद्यन्यं वा पूर्वे प्रतिपाद्येत्। कौटिस्य III. 11; मानर्णसमवाये तु यद्यत्पूर्वहृतं
भवेत् । तत्तद्येवाग्रतो देयं राज्ञः स्थाच्छ्लोत्रियाद्यु । कात्याः q. by स्युतिन्यः II. p. 167,
स. वि. p. 255.

<sup>741.</sup> ऋणिकस्य धनाभावे देयोग्योधस्त तत्कमात् । धान्यं हिरण्यं छोहं वा गोमहिष्या-दिकं तथा ॥ वकं भूक्तिवर्णं च वाहनादि यथाक्रमय् । धनिकस्य त विक्रीय प्रदेयमतु-पूर्वशः । क्षेत्राभावे तथारामस्तस्याभावे यहक्रयः । द्विजातीनां यहाभावे कालहारी विधीयते ॥ भरद्वाज q. by घ्यवः ति. p. 254, परा. मा. III. 259, व्यवहारसार p. 116. In view of this passage the remark of Mr. Golap Chandra Sarkar in his 'Hindu Law' (7th ed. of 1933) p. 432 'Hindu Law nowhere contemplates a compulsory sale of immovable property in execution of decrees' seems hardly correct.

When a debtor was not able to return the entire debt in a lump, he should write on the back of the document of debt the sums paid by him from time to time or the creditor may pass a receipt (unagata or pravetapatra, as the Mit. designates it) to the debtor signed by himself (Yaj. II. 93, Nar. IV. 114, Visnu Dh. S. VI 26). If the creditor, though requested by the debtor. would not pass a receipt he was to lose the balance of his debt (Nar. IV. 114). Nar. IV. 115 and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 332 verse 66) further provide that if the creditor does not write down (either on the bond itself or in a separate document) the money recovered by dharma or some other method then the debtor himself will be entitled to interest on the amount paid by him. 741a When the whole debt is paid off, the creditor should tear off the bond of debt or he may execute another document in order to show that the debtor is freed from the debt (if the original is lost or is not within easy reach) and when a debt is borrowed in the presence of witnesses, it should be returned in the presence of the same or other witnesses (Yai, II. 94. Visnu Dh. S. VI. 24-25). När. IV. 116 requires the creditor to return the document when the whole debt is paid off or to announce openly to others that it has been paid 742.

It has now to be seen who (other the man himself) are liable to pay a man's debt. The liability to pay another's debt may arise on three grounds, (1) religious, (2) equitable and moral, (3) legal, such as agency (express or implied) or authority. That the sons and grandsons of the original debtor are liable to pay on religious grounds the debt of the father is expressly stated by numerous writers such as Kaut. 743 III. 11, Yāj. II. 50, Nār. IV. 4, Bṛ. (S. B. E. vol. 33 p. 328 verse 49), Kāt. (560), Vṛddha-Hārita VII. 250-51, Viṣṇu Dh. S. VI. 27.

<sup>741</sup> a. धर्मादिनोद्याह्य धर्न यस्तूपरि न लेखयेत् । न चैवोपगतं द्यासस्य तद्वृद्धिमा-ट्युमात् ॥ सृष्टः q. by वि. १. p. 80, न्य. प्र. p. 277.

<sup>742.</sup> लेखं द्वाहिद्युद्धणें तद्भावं मितअयम्। धनिकाणिकायोरेवं विश्वद्धिः स्थात्यरस्यरम् ॥ नारद् IV. 116. असहाय explains 'मितअवं विश्वद्धिपत्रम्', while the स्मृतिषः II. p. 162 and व्य. प्र. p. 277 read प्रतिअवम् and explain 'प्रतिद्वानं कृतानिति साक्षितिः आवणस्'.

<sup>743.</sup> जीवितविवाह सूनिमातिमाण्यमसंक्यातदेशकालं तु पुत्राः पौत्रा वा वहेषुः । अर्थ-शास्त्र III. 11; क्रमाद्वण्याहतं प्राप्तं पुत्रैर्थकार्णसुद्धभृतम् । दृष्णुः पैतामहं पौत्रास्तव्यतुर्धान्त्रिय-र्तते ॥ नारव् IV. 4; ऋणमास्त्रीयवित्यक्षं देवं पुत्रैर्विभावितस् । पैतामहं समं देवमदेयं ततस्त्रतस्य तु ॥ बृहः q. by the मिताः on या. II. 50; पुत्राभावे तु दातव्यसूणं पौत्रेण यक्षतः । चतुर्थेन न दातव्यं तस्माश्वित्रवर्तते ॥ कारयाः 560 q. स्युतिष्तः II. p. 171, परा. मा. III. p. 264, वि. ए. p. 49, व्य. प्र. p. 264.

The important question is whether the smrtis declare the liability of the great-grandson. It is clear that smrtis like that of Br. expressly say that the great-grandson is not liable to pay his great-grandfather's debt. The Visnu Dh. S. VI 28 says that the descendants beyond the grandson need not pay if they are unwilling to pay. Others like Nar. IV. 4 and Kat. say that the obligation to return a debt ceases from the fourth. The question is what is meant by the fourth i. e. is it meant to exclude, in calculating, the original debtor or to include him? It is possible to hold (particularly because the great-grandson is not expressly mentioned in most smrtis) that the fourth means 'inclusive of the original debtor'. But this appears to be in conflict with the rule in Manu IX. 137 (which is the same as Baud. Dh. S. II. 9. 6, Vas. 17. 5, Visnu Dh. S. 15. 46) that the son, grandson, and great-grandson confer the greatest spiritual benefit on the ancestor, the rule (Manu IX. 186, Nar. IV. 6) that pindas (in \$raddha) are to be offered by three persons in descent and the general rule that whoever takes the inheritance must offer the pinda and pay the debts of the ancestor (Gaut. XII. 37, Yāj. II. 51, Nār. IV. 23, Visnu Dh. S. XV. 40 and VI. 29). Therefore, following the canons, viz. the rights to property are co-extensive with the liability to perform sraddha and to pay off debts (which is quite logical and reasonable), that the texts relating to the same subject matter must be harmonized and reconciled as far as it is reasonably possible 744 to do (ekavākyatā-nyāya), that apparently conflicting texts are to be assigned their appropriate spheres (visayavyavasth $\bar{a}$ ), and that a direct conflict (and so an option) is to be presumed only if no other recourse is open, the Mitaksara and other commentators put forward the interpretation that the texts stating that the great-grandson is not liable to pay the great-grandfather's debt apply only to cases where the great-grandson inherits no ancestral property, but that he is liable if he takes ancestral property. Dr. Jolly in his note on Nar. IV. 6 (in S. B. E. vol. 33 p. 44) remarks: "the doctrine, viz. the liability to pay debts contracted

<sup>744.</sup> This principle is stated by the मिला. on या. I. 4-5 as 'एलेबां (मन्वा-वीनां) प्रत्येकं प्रामाण्येपि साकाकृकाणामाकाकृकाणिर्पूरणमन्यतः क्रियते विरोधे विकल्पः !.' मेधातिथि on मनु. XI. 216 puts it in the same way 'एकशास्त्रवात्सर्वरमृतीनामसति विरोधे समग्रं योज्यं विरोधे तु विकल्पः '. This view is based on जीमिनि II. 1.46 अर्धेकालावृकं नाक्यं साकांशं चेहिभाने स्थात्. The word एकबाक्यता occurs in Vedāntasūtra III. 4. 24. In Vithal v. Prahlad 39 Bom. 373 at p. 379 this principle has been judicially recognized.

by an ancestor extends to the great-grandson, is opposed to the teaching of such an eminent authority as Vijāāneśvara, who maintains in the Mitaksarā that the great-grandson 745 is not liable for debts contracted by his great-grandfather, and conversely that he does not inherit his property'. He makes similar remarks in his Tagore Law Lectures for 1885 (on 'adoption, partition' &c. p. 171). Dr. Jolly is under some misapprehension since the Mit. in two places deals with this matter and expressly states that the great-grandson is liable to pay debts contracted by his great-grandfather if he has taken ancestral estate but not otherwise. The following propositions are deducible from the smrti texts and authoritative commentaries like the Mit. and the Viramitrodaya (Vyavahāraprakāśa). The 746 first proposition is that the debts of a man must be paid by his three descendants (son, grandson and great-grandson) if they have ancestral estate in their hands (Mit. on Yāj. II. 51 quoted in note 745, Sm. C. H. p. 171, V. P. p. 264). The 2nd proposition is that even when no ancestral estate was taken by the descendants the son was liable to pay his father's debts with interest, the grandson was liable to pay his grandfather's debt but without interest and the great-grandson was not liable to pay even the principal, if he was unwilling to pay. This proposition is enunciated by Vispu Dh. S. VI. 27-28, Br. (S. B. E. vol. 33 p. 328

<sup>745.</sup> On आणमास्मीय &c. of बृहस्पति referred to above the मिता. (on या. II. 50) remarks, 'समं पावस्पृष्टीतं ताबदेव देपं न बृद्धिः । तत्स्वतस्य प्रपौत्रस्य अदेपमगुद्गीतधनस्य । एतन्योसरभुतोके स्पष्टिपचते . On the words पुत्रहीनस्य पिदिधनः
(on या II. 51) the मिता. explains: इत्येतद्पि पुत्रपौत्रहीनस्य प्रपौत्राद्यो यदि रिक्धं
गृद्धानित तदा अर्ण दाष्याः नाल्यधेत्येवसर्थन् । पुत्रपौत्री च रिक्धग्रहणाभावेषि दाष्याविश्वस्त्रम् । . Dr. Jolly probably misunderstood 'अग्रहीतधनस्य ' and held it to mean 'that a great-grandson does not take the ancestral estate', but it really means 'if he bas not taken &c.' The स्मृतिच्य. II. p. 171 says, 'एवं च्यापितासहादिकुतर्णापकरणानिधकारो चतुर्णोदेरगृहीतरिक्थस्येव न पुनर्गृहीतरिकथस्येत्यवगनतस्यम् । ... गृहीतरिकथानां तु पौत्राणामधिकारो चृद्धिसाहितप्रणापाकरणे । देथं पैतामहं समिनियस्याग्रहीतरिकथस्योत्वाम् ।'

<sup>746.</sup> The first proposition is followed by modern decisions in British India. Vide Lachman Das v. Khunnu 19 All. 26 (F. B.) which holds that the mortgagee of a man who had mortgaged joint ancestral property can enforce his mortgage against the grandson of the mortgagor for the realization of interest as well as principal. Ladu Narain v. Gobardhan 4 Patna 478, Masit Ullah v. Damodar Prasad 48 All. 518 (P. C.) where the Privy Council held that the great-grandson is liable for the debts of his great-grandfather as much as he is liable for those of his father or grandfather. In all these cases passages from the smrtis of Yaj., Nar. and Br. and from the Mit. and the Viramitrodaya are quoted and discussed.

v. 49 referred to on p. 443) and Kat. 556747. In Narasimharav v. Antan 2 Bom. H. C. R. 61 it was held (probably following Brhasnati, though not quoted in the judgment) that the grandson was liable to pay the debt of his grandfather without interest even if there was no ancestral estate. This was felt to be a great hardship on heirs (taking no ancestral estate) and in order to remove it Bombay Act VII of 1866 (the Hindu Heirs' Relief Act) was passed whereby it is provided that a son or grandson is not liable to be sued for the debts of his deceased ancestor merely by reason of his being such a son or grandson and that the son, grandson or other heir shall be liable only to the extent of the assets that come to his hands. The same is the law laid down in other parts of India by judicial decisions. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 328 verse 48) recommends that the father's debt must be paid first of all and after that one's own debt; but a debt of the grandfather must always be paid even before the preceding 748 two kinds of debt. These two propositions of Hindu jurists are very lucidly, but succinctly, set forth by the Viramitrodaya quoted below 749. The third proposition (which is an exception to the above two) is that even a son is not liable to pay certain illegal and immoral debts of his father. This proposition will be discussed a little further on. A fourth proposition is that even when the father is not dead, the son, grandson or great-grandson may be liable to pay the father's or other ancestor's debt under certain circumstances. Yai, II, 50 provides that sons (and grandsons) must pay the debt of the father when he is dead or has gone to a distant country or is afflicted with an incurable disease. Nar. 750 IV, 14, Visnu VI. 27, Kat.

<sup>747.</sup> पैतामहं तु यत्पुत्रैर्भ दृत्तं रोगिभिः स्थितैः । तस्मादेवंविधं पात्रेवें्यं पैतामहं समस्॥ कात्या. 556 q. by स्वतिचा II. p. 170 and बि. र. p. 48.

<sup>748.</sup> पित्रयमेवामतो देयं पश्चाहात्मीयमेव च । तथोः पैतामहं पूर्व देयमेवसूर्ण सद्धा ॥ बृह. q. by ब्य. म. p. 185, बि. र. p. 47, पत्त, मा. III. p. 264.

<sup>749.</sup> पुत्रेण रिक्थश्रहणाश्रहणयोः सनृद्धिकमेव देयम् । पुत्राभावे पाँत्रेण रिक्शश्रहणे सोवयं देयम् । अञ्चले मूलनेव । प्रपौत्रेण तु रिक्शाश्रहणे मूलमपि न देयम् । व्य. प्र. p. 264.

<sup>750.</sup> धनमाहिणि मेते प्रवाजित द्विक्तसमाः प्रवासित वा तत्तुत्रपाँत्रीर्धनं देवम् । विव्यु. VI. 27: विद्यमानिषि पाँगार्ते स्वदेशास्त्रोवितिष वा । विशास्त्रंवत्सराहेयसूर्ण पितृकृतं सुतैः ॥ व्याधितीस्मराह्युगनां तथा दीर्घमवासिनाम् । आत्यव्धपतितोन्मराह्युगनां तथा दीर्घमवासिनाम् । आत्यव्धपतितोन्मराह्ययाविरोगिणः ॥ कात्याः 548-550 q. by अपरार्कः p. 650, वि. र. pp. 50-51, पद्म. मा. III. 264, स्मृतिच्य II. p. 169, व्यव, वि. pp. 255-56. Some of these ascribe the last to वृहस्पति. The first and third verses of Kāt. are quoted in Peda Venkanna v. Sreenivasa 41 Mad. 136 at p. 149. The व्यव, वि. (p. 256) remarks that these texts indicate that during the father's lifetime only the sons are liable for the father's debts and not the grandsons, but if no sons are alive then even grandsons will be liable.

548-550 state that when the father, though living and near, becomes an ascetic (acc. to Visnu), is afflicted with such diseases or calamities as blindness from birth or loss of caste (due to grave sine), lunacy, tuberculosis, leprosy and other (incurable) diseases or when he has left his country or has gone on a long journey or is very old (above 80) the son will have to pay the debt of the father after the twentieth year (from his going abroad). Acc. to V. R. (p. 50) if the father's disease was incurable or if it was certain that he would not return from his journey then the son was bound to pay at once and was not entitled to wait for 20 years. Kāt. (552-553) introduces 751 a further restriction that even when the father is dead, if the son has not attained years of discretion (i.e. if he is a minor) he need not pay the debt of his father during his minority; but when the proper time to pay arrives he must pay the debt; otherwise the (ancestors) may remain in hell. Thus the son's liability during the father's lifetime or absence was not absolute but limited according to the smrtis and digests; judicial decisions, however, have brushed all this aside and the son's liability to pay his father's debts during the latter's lifetime is now as absolute as after his death. This will be discussed further on.

According to all smrti writers even the son, though he may have taken the ancestral estate, is not liable to pay certain debts of the father which are compendiously described as 'illegal or immoral' in the decisions of courts. Gaut. 752 XII.

<sup>751.</sup> नामानःच्यक्षारेण पितर्शुपरते क्राज्यत् । काले तु विधिना देपे वसेशुर्भरकेश्यधा । अमानन्यवहारअल्बतन्त्रोपि हि नर्णभाक् । स्वातन्त्रयं हि स्थूतं उपष्टेखे उपष्टेखे ग्रुणवयःकृतम्॥ क्षांस्या. 552-553 q. by स्कृतिचा. II. p. 164, व्य. प्र. p. 263. The 2nd is नारद्व IV. 31.

<sup>752.</sup> प्रातिभाष्यविण्क् ह्युल्कामध्यम् त्रवृक्षाः प्रवाक्षाम्याभवेषुः । गी. XII. 38; प्रातिभाष्यं वृष्ण्क्युल्काशेषमाक्षिकं सारिकं कामदानं च नाकामः प्रवो द्वावादो वा रिक्थहरो द्यात् । अर्थशास्त्र III. 16; सुराकामध्यक्षतं वृष्णक्युल्काविश्यकम् । कृथादानं तथेवेह प्रवो द्याक्ष पेतृकम् ॥ दर्शनपतिभूषेत्र यृतः प्रात्यविकाणि वा ॥ न तत्पुवा अरणं द्युद्धृद्धृतानाव थः स्थितः ॥ या. II. 47, 54; न पुत्रणं पिता वृद्धाद्ध्यात्पुत्रस्तु पेतृकम् । कामकोधस्त्रस्त्रप्रात्तातिभाव्यकृतं विना ॥ नारद् IV. 10; वृष्णं वा दृष्णद्धेतं वा सुल्कं तच्छेषमेव वा । न स्वातक्ष्यं तु पुत्रण यच्य न व्यावहारिकम् ॥ उज्ञानस् q. by मिता. on या. II. 47; कास्यायन explains कामकोधकृतं debts (mentioned in Nat. IV. 10 and Br.) as follows: 'यरपूर्वकिये यस्त्र विधारकामकृतं सुणाम् । यत्र हिंसां सद्धत्याद्य कोधाव् वृष्णं विनाश्य वा । उक्तं तृष्टिकरं यस्त्र विधारकामकृतं सुणाम् । यत्र हिंसां सद्धत्याद्य कोधाव् वृष्णं विनाश्य वा । उक्तं तृष्टिकरं यस्त्र विधारकामकृतं होताः कास्या. q. by अपरार्क p. 648, स्मृतिचः II. p. 170, परा. मा. III. p. 266, वि. र. p. 58, व्य. प्र. p. 266; वृश्यादान is explained as धृते वन्तिन मले कृत्ये कितवे काठे । चाटकारणकारेषु दृश्यं भवति विष्यत्रस्य ॥ q. by मिता. on या. II. 47, स्वतिचः II. p. 170.

38. Kaut. III. 16, Manu VIII. 159-160, Vas. 16. 31, Yāj. II. 47 and 54, Nar. IV. 10, Br. (S. B. E. vol. 33 p. 329 verse 51), Kat. (564-565). Usanas and Vyasa provide that the son is not bound to pay the following debts of his father viz. those incurred as a surety (for honesty or appearance), for drinking or in gambling, those arising from idle promises (to bards, wrestlers and the like), debts for promises made under the influence of wrath or illicit love to women, the balance of a fine or toll and those that are not vyāvahārika. A debt arising from wrath is explained by Kat. as one where the father causes physical injury to another or destroys another's property through anger and then promises something to pacify the person wronged. As regards the suretyship debts of the father, Yaj. II. 54, Vyasa and Kat. (561) provide that when the father was a surety for payment. then the son was bound to pay the principal of the debt for which the father stood surety, but the son of the son was not liable at all to pay the suretyship debt of his grandfather even when the latter was a surety for payment 753. These verses about the debts which the son was not bound to pay have been quoted and explained in numerous decisions of the courts. But as this work does not profess to be a treatise on modern Hindu Law those cases are passed over here. What is meant by 'debts that are not vyāvahārika' has presented the greatest difficulty to the medieval commentaries and digests and also to modern courts as noted below 754. Kat. 534 further notes that

<sup>753.</sup> ऋणं पैतामहं पौत्राः भातिभाष्यागतं सुतः । समं दृश्यासत्सुता तु न दृष्टपाविति निश्चयः ॥ व्यास q. by the मिता. on या. II. 54; भातिभाष्यागतं पौत्रैर्वातव्यं न तु तत्क-चित् । पुत्रेणापि समं देयसुणं सर्वत्र पैतुकस् ॥ कात्या. q. by अपरार्क p. 656, वि. र. p, 44.

<sup>754.</sup> यञ्च न ब्यावहारिकं न न्याव्यामित्यर्थः । अपरार्क p. 658; 'सीरिकम् । स्मृतिच. II. p. 170; न ब्यावहारिकं सुरापानाविनिमित्तम् । ब्य. म. p. 265; न कुटुब्बोपयोगीत्यर्थः । बालम्मद्वी; ब्यवहारबिक्कृतम् । बि. चि. p. 17. Colebrooke translates न ब्यावहारिकं as 'debt for a cause repugnant to good morals'; other renderings are 'which as a decent and respectable man the father ought not to have incurred' (32 Bom. 348 at p. 351); 'not lawful, usual or customary' (39 Cal. p. 862. at pp. 868-869); 'not supportable as valid by legal arguments and on which no right could be established in a court of justice in the creditor's favour' (37 Mad, 458 at p. 460); vide Bai Mani v. Usafali 33 Bom. L. R. 130 (at p. 133) and Bal v. Maneklal 56 Bom. 36 where the various meanings of 'avyāvahārika' and the conflict of judicial decisions are set out (at pp. 50-53). In the latter case the wide meaning of the words given in 32 Bom. 348 has been disapproved of (at p. 53). In Govindprasad v. Raghunathprasad I. L. R. (1939) Bom. 533 a Full Bench has dealt with the meaning of 'avyāvahārika'. In Hemraj v. Khemchand I. L. R. (1943) All. 727 the Privy Council state the various renderings of avyāvahārika given by different authors and judges and hold that Colebrooke's rendering makes the nearest approach to the real meaning of the word as used in the smrtis and that it is the character of the debt that is to be looked to and not the actions of the father.

where the father became a surety for appearance (or honesty) after receiving a pledge from the person whose surety he became, then the son of the surety may be made to pay the money due from that pledge in case the father is dead or has gone abroad 755.

The case law on the subject of the father's debts and the son's liability to pay them has assumed enormous proportions. This is not the place to discuss the case-law. But as the courts in India profess to follow the Hindu Law of the sages and medieval digests, it is necessary to examine some of the principles laid down by the latest decision of the Privy Council. In Brij Narain v. Mangla Prasad 51 L A, 129 (=46 All, 95) the following five propositions are laid down by the Privy Council (at p. 139): (1) the managing member of a joint undivided estate cannot alienate or burden the estate qua manager except for purposes of necessity; (2) if he is the father and the other members are the sons, he may, by incurring debt, so long as it is not for an immoral purpose, lay the estate open to be taken in execution proceeding upon a decree for payment of that debt; (3) if he purports to burden the estate by mortgage then, unless that mortgage is to discharge an antecedent debt, it would not bind the estate; (4) antecedent debt means antecedent in fact as well as in time, that is to say, that the debt must be truly independent and not part of the transaction impeached: (5) there is no rule that this result is affected by the question whether the father, who contracted the debt or burdened the estate, is alive or dead. It

<sup>755.</sup> गृहीत्वा बन्धकं यत्र दर्शनस्य स्थितो भवेत । विना पित्रा धनं तस्माद ढाप्यः स्थानवर्ण हत: म कार्या. 534, q. by the Mit. on Yaj. II, 54, अपराक p. 656. Vide Choudhuri Govind Chandra v. Hayagriba 10 Patna 94, where it was held that when a father stood surety for the honesty or good behaviour of another as guardian for a minor's property, the son was not bound to pay the suretyship debt of the father. In Kottapalli v. Kanuparti 58 Mad. 375, where the father executed a surety bond that a certain judgment debtor would file an insolvency petition within a specified period and the debtor failed to do so, it was held that the guarantee was one for confidence or honesty and that the sons were not liable on the father's death. Similarly in Dhir Narain v. Shiva Sahay A. I. R. 1935 Patna 127 it was held that sons are not liable under Hindu Law where the father stood surety for appearance only. In Narayan v. Venkatacharya 6 Bom. L. R. 434 it was held that under the law of the Mitaksara a grandson is not liable to pay a debt which his grandfather contracted as a surety unless the latter in accepting the liability of a surety received some consideration for it.

is necessary to see how far these principles agree with or deviate from the law of the smrtis and the digests. The first proposition is in consonance with the law of the smrtis and of the commentaries like the Mit. Yaj. II. 45 provides 756 that whatever debt is contracted by the head of the joint family for the necessities of the family has to be paid by the members who take the ancestral estate when the head is dead or goes to a foreign country. The Mit. on Yaj. II. 114 quotes and explains a smrti text " Even one (the head or manager of a joint family) can make a mortgage, sale or gift of immovable property in a time of distress, for the necessities of the family and particularly for religious and charitable purposes". What is meant by 'debts in times of distress' and 'kutumbarthe' is explained by Kat. (542-43) quoted in n. 756. This has been the foundation of numerous cases, the first and the most important of which is that of Hunooman persand v. Mussumat Babooee 757 6 Moore's Indian Appeals p. 393 (P.C.). The 2nd proposition laid down

<sup>756.</sup> अविभक्ते: कुदुम्बार्थ यहणं तु कृतं भवेत्। द्युस्तद्विक्थितः प्रेते प्रोषिते वा कुदुम्बार्थमक्षकेन गृहीतं व्याधितेन वा। उपस्रवनिमित्ते च विद्यादापकृते तु तत्॥ कन्यावैद्याहिकं चैव मेतकार्थे च वस्कृतम्। एतस्वर्ष मदातव्यं कुदुम्बेन कृतं मभोः ॥ कात्या. q. by अपरार्क p. 647, परा. मा. III. p. 268. När. IV. 3, Manu VIII. 166, Viṣṇu Dh. S, VI. 39 contain similar provisions, all of them employing the word कुदुम्बार्थ (for the purposes or benefit of the family).

<sup>757.</sup> At pp. 423 and 424 of 6 Moore's Indian Appeals the Privy Council employ the following words that have become classical: 'The power of the manager for an infant heir to charge an estate not his own is under the Hindu Law a limited and qualified power. It can only be exercised rightly in a case of need or for the benefit of the estate. The actual pressure on the estate, the danger to be averted or the benefit to be conferred upon it in the particular instance, is the thing to be regarded....They think that if the lender does inquire and acts honestly, the real existence of an alleged sufficient and reasonably credited necessity is not a condition precedent to the validity of his charge and they do not think that under such circumstances, he is bound to see to the application of the money'. The words 'the actual pressure, the benefit to be conferred' and the remarks about inquiry by the lender are a prolific source of litigation and have given rise to a mass of case law. In L. R. 51 I. A. 129 at p. 137 the Privy Council themselves say that the distinction made between secured and unsecured debts of the father is anomalous. They give an instance. 'A father who is manager borrows a like sum from A and B. To A he gives a mortgage on the family estate containing a personal covenant. To B he gives a simple acknowledgment of loan. B sues and gets a decree; on this decree execution can follow and the estate can be taken. A, suing on his mortgage, cannot recover' (because the debt was not antecedent).

above also follows from several smrtis (such as Yaj. II. 50, Vișnu Dh. S. VI. 35, Nār. IV. 2, 4, 6) and the rules about immoral debts cited above. But it is difficult to understand why the Privy Council make a distinction between a simple personal money debt of the father and a debt secured by a mortgage (as in propositions 2 and 3). The ancient texts and commentaries make no such distinction. Vide 42 Mad. 711 at p. 731, 26 Bom, 206 at pp. 217-219 (F. B.) and 60 Bom, 311 (F. B.) where this is pointed out. With the greatest respect it must be said that the distinction is not only without dharmasastra authority, but is also anomalous. The distinction between 'antecedent debt' and a debt contracted at the time of executing a mortgage is unknown to the smrtis or digests. The Privy Council had used for the first time in a very early case (viz. Suraj Bunsi v. Sheo Proshad 6 I. A. 88 at p. 106 = 5 Cal. 148, 171) the words 'antecedent debt' 758 for which there is nothing corresponding in the Sanskrit authorities and round which elaborate arguments came to be centred in numerous later cases. According to the Privy Council (proposition 5) the son's pious duty to pay his father's debt is as absolute during the father's lifetime as after his death. It has been shown above that the duty was not absolute but qualified and limited during the father's life according to the smrtis.

Yāj. II. 52, Kaut. (III. 11) provide<sup>759</sup> that husband and wife, father and son and brothers cannot, as long as they are undivided, stand sureties for each other or be debtors and creditors of each other or be witnesses for each other. The Mit. has a long note on Yāj. II. 52. It shows that a wife may be divided as to estate from the husband if the latter desires (as laid down in Yāj. II. 114) and that in that case there may be the relation of debtor and creditor between them.

<sup>758.</sup> The proposition laid down in 6 I. A. at p. 106 is 'where joint ancestral property has passed out of a joint family, either under a conveyance executed by a father in consideration of an antecedent debt or in order to raise money for an antecedent debt or under a sale in execution of a decree for the father's debt, his sons, by reason of their duty to pay their father's debts, cannot recover that property, unless they show that the debts were contracted for immoral purposes and that the purchasers had notice that they were so contracted'.

<sup>759.</sup> आदुणामध दम्यत्योः पिद्धः युत्रस्य चैव हि । प्रातिभाष्यसूणं साध्यमविभक्ते व हु स्यूतम् । या. 11. 52; दम्यत्योः पितायुषयोः आदुणां चाविभक्तामां परस्परकृतसूणमसाध्यम् कौदिल्य III, 11.

The Mit. further explains the sutras of Apastamba 760 (Ap. Dh. S. II. 6. 14. 16-19) which lay down there can be no division between husband and wife, for since the day of marriage they have to perform religious rites together, they also participate together in the rewards of merit arising from religious rites and also in the wealth acquired; for this reason when the husband has gone abroad if the wife spends on necessary occasions (out of the family wealth) it is not declared to be theft'. The Mit. explains that the absence of division between husband and wife is restricted to religious rites performed with \$rauta fires or smarta fire and in the rewards of meritorious acts and not in all actions or as to all property. Therefore in other charities where no sacred fire is required (pūrta acts such as constructing a well or a public park ) they have separate rights. Vide S. V. pp. 353 for various explanations of Bharuchi and others on Ap. Dh. S. and V. P. pp. 255-56.

The father is not bound to pay his son's personal debt: the husband is not liable to pay the wife's debt, nor the wife her husband's or son's. But in all these cases if the debt is incurred for the benefit or purposes of the family by the son, the wife or the husband then the father, husband or wife respectively would be liable (Yāj. II. 47, Nār. IV. 10-11, Kāt. 545, 579) 761. If the father promised to pay his son's individual debt or if he approved or acquiesced in it he was liable to pay it. Manu VIII. 167. Yāi, II. 45, Nār. IV. 12, Br. (S. B. E. 33 p. 329 v. 50), Kāt. (545) provide that a debt incurred for the purposes of the family by any one such as the son, brother, uncle, the wife, the mother. the pupil or a servant or a slave even without the consent of the head of the family when he has gone abroad, should be paid by the head of the family. This liability and the liability when the manager of a family contracts a debt for the benefit or necessities of the family arise from agency (implied) or authority. Kaut. (III. 11) holds that the husband may be seized (for work)

<sup>760.</sup> जायापत्योर्न विभागो विद्यते । पाणिश्रहणाद्धि सङ्खं कर्मसु । तथा पुण्यकलेषु कृष्यपरिश्रहेषु च । व हि भर्तुर्विभवासे वैभिनिक दाने स्तेयसुपदिशन्ति । आप. ध. सु. II. 6. 14. 16-19.

<sup>761.</sup> प्रोचितस्यामतेनापि कुदुस्वार्थमुणं कृतस् । द्वासकीमानृशिष्पैर्व द्वारपुत्रेण वा सुग्धः ॥ कात्या (545) q. by अपरार्क p. 648, परा. मा. p. 268, वि. र. 56. अपरार्क reads द्वासस्ययमात्पशिष्पैर्वा. अमात्य would mean agnates residing in the house. This verse is quoted in Virasvami v. Appasvami 1 Mad. H. C. R. p. 375, 379n. पितृष्यञ्चातुपुत्रकीवृत्सशिष्यानुजीविभिः । यद् ग्रहीतं कुदुस्वार्थे तद् ग्रही द्वातुम्हिति ॥ बृह. q. by स्मृतिकः II. p. 174.

if he starts to go abroad without providing for the return of the debt contracted by his wife. $^{762}$ 

The general rule that the husband was not liable to pay the wife's debt had an exception viz. the husband was liable for the debts of the wife in the case of cowherds, vintners, actors, washermen and hunters (and the like) whose income depends on their wives and whose household expenses are defrayed by their wives (Yāj. II. 48, Visnu Dh. S. VI. 37, Nar. IV. 19). Similarly the rule that the wife was not liable for the husband's debt had certain exceptions, viz. a debt of the husband which she promised to pay because he was dving or going abroad or which was contracted jointly with her husband 763 (Yaj. II. 49, Nar. IV. 16-17). The Mit. on Yai, II. 49 answers the objection raised by some that, as according to Manu VIII. 416 ( = Udyogaparva 33, 64) the wife, son and slave are without property and whatever they earn is acquired for him to whom they belong, the wife would not be able to pay anything at all. The reply is that this verse of Manu does not mean that a wife or son can own no property at all, but all that it declares is that they have no independent power to dispose of their property.

The order in which persons are liable to pay a man's debts after his death is declared by Yā<sub>1</sub>. II. 51, Nãr. IV. 23, Bṛ. (S.B.E. vol. 33 p. 329 verse 52), Kāt, (562, 577), Visnu<sup>761</sup> VI. 29-30.

<sup>762.</sup> पतिस्तु ग्राह्यः सीकृतसृणमधतिविधाय घोषित इति । अर्थशास III. 11.

<sup>763.</sup> न की पतिकृतं द्याद्यणं पुत्रकृतं तथा। अभ्युपेताद्दते यद्धा सह पत्या कृतं भवेत्। नारद् IV. 16; भर्त्रा पुत्रेण वा साधि केवलेनात्मना कृतम् । ऋणमेषंविधं देयं नान्यथा तत्कृतं किया। मर्त्रकामेन या भर्त्रा मोत्ता देयमुणं त्या। अभयकापि सा दाय्या धनं यद्याक्षितं क्रियाम्। कात्या, 546, 547 q. by स्मृतिकः II. p. 176, स्य. प्र. pp. 273-274. In I. L. R. 1 Bom 121 at p. 124 Kāt. 546 is cited. In Narotam v. Nanka 6 Bom. 473 it was held that a married woman who contracted a debt jointly with her husband was liable to the extent of her stridhana only and not personally.

<sup>764.</sup> धनस्तिहारिपुत्राणासृणभाग्यो धनं हरेत्। पुत्रोऽसतोः स्नीधनिनोः सीहारी धनिपुत्राः॥ नारत् IV. 23; पूर्व द्याद्धन्यादः पुत्रस्तस्मातृनन्तरस् । योषितृश्राहः सुताभावे पुत्रो वात्यग्तिर्धनः॥ कात्याः (577) q. by स्मृतिन्तः II. p. 172, व्य. प्र. p. 271; रिकथ्हर्षा अर्ण देपं तद्भावे च योषितः । पुत्रेच्य तद्भावेग्ये रिक्थभाभ्भिर्यधाक्रमस् ॥ कात्याः (562) q. by विश्वस्त् q on या. II. 47; विश्वस्त q quotes a prose passage of बृहस्पति 'धनस्तिहारिपुत्राणां पूर्वाभावे यथोस्तरमाधमण्ये तद्भावे समझोग्येषां रिक्थभाजास्'।, while later works like the स्मृतिन्तः, II. p. 172 and व्य. प्र. p. 267 quote a verse of बृहः 'स्नीहारी च तथैव स्याद्धभावे धनद्दारिणः'. The वैज्ञवन्ति on विष्णुः IV. 30 explains Yāj. II. 51 as अत्र पुत्रो विश्वयः तस्यैत्सावि श्रीण्यपि विशेषणानि । तत्रानेकपुष्यसम्वयो विश्वयाहः पुत्रः । तद्भावे कृतदाराक्षकृतद्वाराणां समवावे योषित्वाहः ... । तद्भावे अनन्त्या-अतद्वारः । विश्वतः अत्ये पुत्रदाराद्वयो यस्य स अनन्यः पुत्रदाराद्विराहितः । न अतं वृत्ययं पेनासो अभितद्वष्य ... निर्धनो वा । अनन्यसंहितः अभितद्वष्यः स्थ्यमपद्वलोपी समासः । ताहरः पुत्रः अर्ण दारयः '.

Whoever takes the wealth of the deceased (whether a son or a collateral heir) is primarily responsible to pay the debts of the deceased; but if the deceased died without leaving any property. then he who takes his wife has to pay the deceased's debts: if there be no wealth or taker of the deceased's widow. then the son even if he succeeds to no wealth has to pay. This liability may be said to be based on the equitable and moral principle that whoever takes the wealth the deceased or his widow (over whom the deceased had a sort of dominion) was bound to pay his 'debts. appears to be some conflict between the texts; but it is more apparent than real. Verses (like Kat. 577) where the son is placed after the taker of wealth and before the taker of the widow refer to a son who has separate and independent wealth of his own and is more wealthy than the taker of the widow (though he himself being disqualified did not succeed to. ancestral wealth). When there is no wealth and there are several sons one of whom is congenitally blind or otherwise incompetent to succeed then the other sons are liable. From the fact that the taker of the widow is made liable for the debts of the first husband it should not be supposed that the ancient sages approved of widow-remarriage. On the contrary they condemned it (vide Manu V. 162), but, as the Mit. (on Yaj. II. 51) remarks remarriages took place by custom among certain castes and nothing could prevent persons from taking widows as kept mistresses. Therefore as the wife was half of the husband (acc, to Vedic and other passages q. in H. of Dh. vol. II. pp. 428. 584 n.) she was practically the husband's wealth (Nar. 1V) 22 expressly says so)<sup>765</sup> and so the taker of the widow was saddled with the obligation to pay the debts of the deceased, This sentiment continued to modern times and in the Bombay Presidency the Legislature had to declare (by Bombay Act VII of 1866, sec. 4) that 'no person who has married a widow shall merely by reason of such marriage, be liable for any of the debts of any prior husband of such widow'. The Vaijayanti on Visnu Dh. S. VI. 30 quotes Yaj. II. 51 and Nar. 1V. 23 and

<sup>765.</sup> अधनस्य ध्रमुजस्य भृतस्योपैति यः क्रियस् । स आभजेष्टुणं वोहुः सैव तस्य धनं यतः ॥ नारत् IV. 22; योषिक्धाहो यद्यपि शाकाविरोधेन न संभवति तथाप्यतिकान्तनिवेधः पूर्वपतिकृतर्णापाकरणाधिकारि भवत्येव । योषिक्धाहो यश्चतस्यणं स्वैरिणीजामन्तिमां गृह्यति यश्च पुनर्श्वता तिस्तां भधमास् । मिता. on या. II. 51. Then नारत् (स्वीपुंसयोग) verses 45-53 are quoted by the Mit.

explains them differently. According to it the word putra (in Yāj. II. 51) is qualified by all the three adjectives viz rikthagrāha', 'yoṣidgrāha' (one who is married) and 'ananyā-sritadravya' (one who has no wife nor child and one who has taken no ancestral wealth, either because he does not desire it or because none exists). Therefore according to it among sons, the son that takes ancestral wealth has to pay the debts of the father, on failure of such a son when some of the sons are married and some are not, the married ones have to repay ancestral debts and lastly when there are no married sons the one that is wifeless, childless and also without wealth has to pay them.

Niksepa (deposit). The words niksepa, upanidhi and nyāsa are sometimes said to be synonyms (as done by Amara) 766, though several ancient works define them separately. According to Yaj. IL 65 upanidhi is the deposit of an article enclosed in a box or the like made with another without telling him of the contents of the box. Yāi, II. 67 holds nyāsa and niksepa to be different from upanidhi. Nārada 767 as quoted in the Mit. on Yāi, II. 65 defines upanidhi as the deposit of an article in a sealed receptacle without counting it in the presence of the person to whom it is entrusted and without telling him what the receptacle contains, while a nikeepa is a deposit entrusted to a man after counting the articles in his presence. Manu VIII 149 (= Vas. 16. 18), Kaut. III. 12 hold niksepa and upanidhi to be distinct. A verse quoted by Ksirasvāmin on Amara defines nyāsa as an open deposit and niksepa as the delivery of some goods to an artist or crafteman for being worked up or manufactured. Nar. (V. 1 and 5) defines niksepa as the deposit of one's articles with another through confidence, while upanidhi is defined in the same way as Yāi, IL 65. Visyarūpa 768 defines nyasa as an open deposit for safe custody and niksepa as delivery of one's article to another for handing over to a

<sup>766.</sup> पुमानुपनिधिन्यांसः प्रतिदानं तद्र्यणम् । अभरकोशः, स्मातं लेवां भेद्रोस्ति । वास-मस्य ... न्यस्य यद्यितम् । कृष्यनुपनिधिन्यांसः प्रकाश्य स्थापितं तु यत् । निक्षेपः शिरिंपहस्ते पु भाण्डं संस्कर्तमर्पितम् । कीरस्वामी on अमरकोशः

<sup>767.</sup> षथाह नारकः । असंरम्यातमादिक्वातं सञ्जूष्टं पर्किधीयते । तज्जानीयाषुपनिधिं विक्षेपं गणितं विदुः । मिता. on वा II. 65.

<sup>768.</sup> ज्यासी निर्दिष्टलक्षपं बृज्यं गत्रश्राणार्धं समर्पितम् । निश्नेपोञ्यहस्त एव पद्भ्यस्मै क्षेत्रस्तेन निश्चित्तम् । विश्वकाप on या. II. 69.

third. Kāt. (592) makes <sup>769</sup> upanidhi a generic term for all bailments such as a sold article remaining in the hands of the vendor, a deposit, a pledge, bailment to one for delivery to another, loan of article for temporary use, goods handed over for sale to an agent. The Mit. on Yāj. II. 67 defines nyāsa as handing over to some member in the house an article in the absence of the head of the house for delivery to the head of the house and nikṣepa as a deposit in the presence of the depositee himself. The V. P. p. 280 briefly distinguishes the three as noted below. <sup>770</sup>

Nikṣepa or npanidhi was a bailment made in trust and differed from an \$\bar{a}\$dhi\$ in this that the former was not given by way of security for a debt or for collecting interest but in confidence for safe custody.\(^{771}\) Br. (SBE vol. 33 p. 332 verse 2) says that such a deposit is made with another when one is leaving one's home, or through fear of the king or for depriving one's kinsmen.\(^{772}\) Manu VIII. 179 (=N\bar{a}r. V. 2) says that one should entrust a deposit to a person who is born of a good family, is well-conducted, knows dharma, speaks the truth, has a large family, is wealthy and straightforward. The person with whom a deposit is made generally receives no personal benefit from it; hence the smrtis (such as Br. in SBE 33 p. 333 verses 6-8) extol the holder \(^{773}\) of a deposit made in trust to be as meritorious as one who makes gifts of gold or other inferior

<sup>769,</sup> क्रयः भोषितनिक्षिप्तं बन्धान्वाहितयाचितम् । वैश्यवृष्यपितं चैव सोर्धस्तूपनिधिः स्मृतः ॥ कारयाः 592 q. by स्मृतिचः II. p. 3, अपरार्क p. 662, विवाद् चन्द्र (p. 27, reads क्रयः मेपितनिक्षेपो).

<sup>770.</sup> ग्राहकस्य समक्षं गणयित्वा स्थापितं निक्षेपः । ग्रहस्वामिनोऽसमक्षं गणितमगणितं वा तस्मिन्नायते एतद्वातन्यभित्युक्त्वान्यस्य तत्युकार्वृहंस्ते वृत्तं न्यासः । सुद्राङ्कितं समक्षमगणितं स्थापितस्यपनिधिदिति । व्य. प्र. p. 280.

<sup>771.</sup> पूर्वसुपश्चयापेक्षया परहस्ते वृत्तसूणं तव्नमपेक्षया रक्षणार्थनेवान्यहस्ते वृध्यसुपनिधि-रिति ऋणावानानन्तरसुपनिधेरवसरः । स. वि. p. 265.

<sup>772.</sup> स्थानस्यागाञ्चाजभयाद् दायादानां च वजानात् । स्वज्ञन्यमर्धतेन्यस्य हस्ते निक्षे-प्रमाह तम् ॥ बृह. q. by स्युतिच्य. II. p. 178; राजचौरारातिभयाद्दायादानां च वज्रनात् । स्थाप्यतेऽन्यगुष्टे ज्ञन्यं न्यासः स परिकीतितः ॥ बृह. as q. by म्य. प्र. p. 279.

<sup>773.</sup> द्दतो यद्भवेत्पुण्यं हेमकुट्यास्वरादिकम् । तस्त्यात्पालयतो न्यासं तथैव शरणा-गतम्। भर्तृद्वोहे यथा नार्याः पुंसः पुत्रसुद्धक्षे । दोषो अवेत्तथा न्यासे अक्षितोपेक्षिते छुणाम् ॥ न्यासद्भग्यं च युद्धीयात्तकाशस्त्वयशस्त्रकः । यृष्टीतं पालयेखानास्सक्ष्याच्वितमर्पयेत् ॥ वृष्टः q, by स्युतिष्यः II. p. 178, एरा. मा. III. p. 281, व्य. प्र. p. 281, अपरार्क p. 662 (first two only).

metals or clothes and condemn the misappropriation of a deposit or the losing of it through negligence as very sinful. The idea is that no one is bound to accept a deposit, but when a person accepts it, his primary duty is to preserve it with care and the next duty is to return it at the time agreed or on demand. The obligation arises from the trust reposed in a person. The rights of the bailee are limited as compared to those of the mortgagee or pledgee, but the very fact of his custody in trust clothes him with certain rights. The amount of care required of the depositee is the same as in the case of an ādlu, viz. he is to take the same care of it as he takes of his own goods and is not liable if the deposit is lost ( along with his own property) through act of God or the king or is stolen by thieves (Manu VIII. 189, Yāj. II. 66, Nār. V. 9 and 12, Br. in S.B.E. 33 p. 333, verse 10, Kāt. 593). 774 In the Mrochakatika Cārudatta accepts liability for the loss of the ornaments deposited with him by Vasantasenā, though they were stolen, because of his high sense of chivalry and of his idea that proper care was not taken by him or his friend. But Nar. V. 9 is careful to add that the loss through vis major or through theft must be real and not fraudulently brought about. 775 Nar. V. 6 and Br. (in SBE 33 p. 334 verse 14) state that a deposit may be made in the presence of witnesses or without them, that it should be returned in the same way and condition in which it was made and that if there is a dispute, it may be settled by ordeal (when there are no witnesses).776 The article deposited must be returned in the same condition (as regards seal &c.) in which it was handed over (Yaj. II. 65). It must also be returned to the man himself who made the deposit and not to his co-owners ( Manu VIII. 185, Br. in SBE 33 p. 333 verse 9).777 He is estopped

<sup>774.</sup> हैवराजोपधातेन यदि तकाशमाप्तुयात् । ग्रहीतृत्र्व्यसहितं तत्र दोषो न विद्यते । वृह, q. by स्मृतिकः II. p. 179; निकातं यस्य यात्किञ्चित् तत्प्यरनेन पालवेत् । देवराज- कृतादन्यो विनाशस्त्रस्य कीरयंते ॥ कारयाः q. by स्मृतिकः II. p. 179, व्य. प्र. p. 282.

<sup>775.</sup> महीतुः सह योर्थेन अष्टो नष्टः स दायिनः। दैवराजकृते तक्षक चेत्रजित्वाकारिनम् ॥ नारद V. 9.

<sup>776.</sup> रहो दत्ते निधी यत्र विसंवादः प्रजायते। विभावकं तत्र विश्वासुभयोरिप च स्मृतम् ॥ वृष्टः q. by अपरार्क p. 664, व्य. घ. p. 284.

<sup>777.</sup> स्थापितं येन विधिना येन पञ्च यथाविधि । तथेष तस्य तहेपं न देपं प्रत्यनन्तरे ॥ शृहः q. by स्मृतिचः II. p. 181, पता. मा. III. p. 281. 'स्थापेकतरस्य यस्य स्थापितङ्ग्ये स्वास्थमितः स इह प्रत्यनन्तर इत्युच्यते ।' स्मृतिचः II. p. 181. व्य. प्र. 286 remarks on मञ्ज VIII. 186 'प्रत्यनन्तर्वहृते तु ... नैकस्मिन् प्रत्यनन्तरे देपम् । किं तु सवप्रत्यनक्तर-सिक्षधाविति न निक्षेष्ट्रथम् भिरभियोक्तव्य इत्यनेन सूच्यांबश्च ।

from recognising the title of any one except the depositor, as in section 116 of the Indian Evidence Act. But if the bailor be dead the bailee can return it of his own accord without demand to the co-owners (Manu VIII. 186 = Nar. V. 10). In doing so however he must not return it to one of several heirs. but to all or in the presence of all. The loss of a deposit may be due to the fact that the bailee consumes it by using it, or to the bailee's negligence or to his ignorance. In these cases the bailee was made to reimburse the bailor for the loss. But Kat. (597) 778 makes a difference, viz. when a bailee consumes the deposit by use he should be made to pay the price with interest. when he loses it through negligence he is to pay only the price (but without interest) and if he loses through ignorance, then he is to pay a little less (i. e. less by one-fourth) than the price. Vide Br. (SBE vol. 33 p. 333 verse 11) and Nar. V. 8. If a bailer knowing the proposed bailee to be a careless man deposits his goods with him, the bailee is not liable even if the goods are lost from any cause whatever (Kat. 599). 779 If immediately on demand by the depositor the bailee does not return the thing deposited or it is lost after demand from any cause whatever (including act of God or king), the bailee has to return the thing or the price of the thing (when lost) and also is liable to be fined by the king in the same amount (Yāj. II. 66, Nār. V. 7). If the bailee makes use of the article bailed without the permission of the bailor, he should be fined by the king and should be made to return the thing bailed with interest (Yāj. II. 67. Nar. V. 8). In the Rai T. (VIII 124-157) occurs the story of a person who had deposited one lakh of dinaras with a merchant and had withdrawn some money from time to time. It further states that, when the balance was demanded, the merchant furnished a statement of accounts giving a list of

<sup>778.</sup> न्यासार्विकं परद्रव्यं प्रभक्षितसुपेक्षितस् । अज्ञाननाहितं खेव वेन दाप्यः स एव तत् ॥ अक्षितं सोद्यं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितस् । किंखिन्स्यूनं अद्याप्यः स्याद्व्यप्यमञ्जानः नाहितस् ॥ कान्या. 596-597, quoted by परा. मा. III. p. 283 (ascribes 597 to ध्यास), ध्य. प्र. प्र. p. 282 (ascribes 597 to both कात्यायन and ध्यास), मिता. on चा II. 67 (597 only). बृह. q. by परा. मा. III. p. 283 and ध्य. प्र. p. 282 has a similar verse भेदेनोपेक्षया न्यासं ब्रहीता यदि नाहायेत् । याच्यमानी न ब्रह्माद्वा द्वाप्यं तस्सोद्यं अवेत् ॥ 'तिक्षिन्स्यूनमिति चतुर्थोशहीनस् मिता. Compare Sec. 161 of the Indian Contract Act.

<sup>779.</sup> ज्ञात्वा व्रव्यवियोगं तु द्वाता यत्र विविक्षिपेत् । सर्वोपायविमाशेषि ग्रहीता नैव वाप्यते ॥ कात्या q. by स्पृतिच. II. p. 179, परा. मा. III. p. 283, वि. र. 89, व्य. प्र. p. 282.

fictitious items of withdrawals for many years with interest and showing that very little of the deposit was left. The king brought home the fraud to the merchant and ordered that the original deposit being used by the merchant should bear interest.

Kat. (506) provides that when a deposit, a balance of interest, purchase price (not paid though the article be delivered to vendee), or sale price (article sold being retained by vendor though price is paid) is not returned or paid when demand is made, it carries interest at 5 per cent (from the date of demand). Nanu VIII. 191 (which is almost the same as Nār. V. 13) provides that where a bailee does not return the deposit though demanded or where a person without making a deposit claims it from a person, both are to be punished as a thief by the king and to be made to pay a fine equal in amount to the price of the bailed article (claimed). The deposit has to be taken back at the proper time by the depositor and the bailee has to avoid returning it at an improper time; if the latter returns at an improper time he should be made to pay a fine double of the value of the thing 181 (Kāt. 601).

Yāj. II. 67, Nār. V. 14, Bṛ. 782 (S. B. E. vol. 33 p. 334 verse 15) extend these rules about nikṣepa to other kinds of bailments viz. to yācitaka (an article such as an ornament borrowed from a man on a festive occasion), anvāhita (what is handed over to a third man and is the property of another and has been pledged with a man), nyāsa, upanidhi, tilpinyāsa (giving an article such as gold to an artisan like a goldsmith for preparing an ear-ring or the like), pratinyāsa (mutual deposit). Some of the rules about yācitaka are stated above

<sup>780.</sup> निक्षेप हुद्धिशेषं च कयं विक्रयमेश च। याच्यमानं न द्वाञ्चेहर्यने पञ्चकं शतम्॥ क्षात्या. q. by मिता. on याः II. 67, पराः माः III. p. 224, वि. र. 15. 'यो मूल्यं यहित्या विक्रीतमपि वक्षादि याचितं न द्वाति केता वा कीत्वा क्रयसाधनमूल्यं याचितं न द्वाति स पञ्चकशतकमेण हुद्धिं द्यादित्यर्थः । वि. र. p. 15.

<sup>781.</sup> आह्मस्तूपणिधः काले कालहींनं तु वर्जवेत् । कालहींनं वृद् वृष्टं द्विष्टणं ख प्रदारवते ॥ कालवा 601 q. by अधरार्क p. 663. स्थृतिखः II, p. 181, परा. मा III. p. 286, व्य. प्र. p. 285 which remarks (following Sm. C.). वर्शभवाषुपणिधिरव्यव्य हक्षे न्यस्त्रसञ्ज्ञपाति काले स आह्म हरवर्थः । तञ्ज्ञपातिर्तिष काले स्वयंत्र काशक्तिमर्पणीयय् । सञ्ज्ञपाधितमर्पणीयय् । सञ्ज्ञपाधितमर्पणीय् । सञ्ज्ञपाधितमर्पणीय् । तञ्ज्ञपाधितमर्पणीय् । तञ्ज्ञपाधितमर्पणीयतं वीपनामं कालहींनं तर्देयं वृत्तं वृष्टिश्वेत्रीयेति तह्युतीपि वृष्टों युक्तः । Compare sec. 159-160 of the Indian Contract Act.

<sup>782.</sup> अभ्वादिते याखितके शिल्पिन्यासे समन्वकं । एव एवोदितो धर्मस्तथा ख श्रवणा-गते ॥ बृह. q, by स्मृतिच. II. p. 182, व्य. प. 287.

(pp. 426-427). Kaut. 783 III. 12 states that a yacitaka or avakrita (lent on hire) article should be returned in the same condition in which it was received. If lost through act of God or king or through theft (after taking proper care) the depositee would not be liable. Kāt. (610) provides 784 that he who having taken the loan of an article for use does not deliver it even on demand should be restrained (by the owner) and forcibly made to return it and fined by the king if he does not return it: he should be made to pay the price with interest (if the thing be lost after demand). If the loan of an article was taken for a specified period or for a particular occasion or purpose and a demand for return be made in the middle and the article is not returned when demanded, the person taking the loan would not be made to pay the price: but if a person who has taken on loan an article does not return it after the period fixed has expired or the purpose is served, the borrower must offer to the owner the price if the article be destroyed or lost and if he does not return even after demand (when the period has ended ) the borrower would have to pay the price with interest.

Kāt. (609) states a reasonable counter-exception to the rule in 606 viz. 'when the owner of an article borrowed by another is likely to sustain loss if the article borrowed were not returned on demand, then the borrower should be made to deliver it even though the time fixed has not ended or the purpose of the loan was only half fulfilled'.

There are some special rules about \*tilpinyasa\* also. Kat. (603-604) provides that if an artisan or craftsman retains an article delivered to him beyond the time that was settled (or

<sup>783.</sup> पाचितकमनकितकं वा पथाविधं गृह्वायुस्तथाविधमेवापंयेयुः । क्षेत्रोपितपातान्यां देशकाल्येपाधि दसं नष्टं विनष्टं वा नान्याभवेयुः । क्षेत्रयुप्तिधिना व्याक्ष्यातम् । अर्थकाल्य III.
12. On अन्वाहित there is difference between the digests. The मिला, defines 'यर्देकस्य हस्ते निक्षितं द्रव्यं तेनाप्यस्य प्रश्चाद्वन्यहस्ते स्वामिने देहीति निहितं तद्वन्यहितम् ।' and is supported by कारयायम (611 q. by वि. ए. p. 84) 'अञ्चमानेण कार्येषु अन्य-रिकन्यकानमम । द्रवास्त्वमिति यो दस्तः स इहान्याधिकव्यते,॥.' The व्यवहारसार p. 144 quotes the very words of the मिला, स्यूतिष्यः II. p. 182 and व्य. प्र. p. 287 define अन्याहित वव 'स्वस्मिन स्थितं प्रथममन्यवस्ते हात्वः 'प्रतिन्यासस्य च परस्परम्योजनार्यक्षया व्यथेदं मदीयं रक्षणीयं मयेदं त्वदियं रक्ष्यते हति न्यस्तस्य प्रहणम् ।' मिता, on या. II. 67.

<sup>784.</sup> यो वाश्वितकमादाय न द्याध्यतियाश्वितः । स निग्रसः वलाद्वद्याप्यो दण्डयश्च न स्वाति यः ॥ कारवाः 610 q. by अपरार्कः p. 664, स्वृतित्वः II. p. 184, वि. र. p. 92. This shows that he could at once resort to the remedy of बल्लः

agreed) for finishing the work he should be made to pay (its price) even if the article was lost through act of God, but the artisan shall not be liable to pay the price if the article were to be lost through defects in the article itself; if (however) what is delivered for being worked or polished is destroyed through the fault of the artisan he should be made to pay the price 785.

From the fact that Kāt. 596 (quoted above in n. 778) employs the expression 'dāpyaḥ sa eva tut' (he alone who misappropriates or causes loss of a deposit by negligence), the words of Gaut. XII. 39 (quoted above under ādhi) and the fact that nikṣepa is a title distinct from ṛṇādāna (under which alone the liability of sons, grandsons, and great-grandsons is expressly declared) it follows that sons are not liable for the misappropriation or loss of a deposit or article bailed to their father or other ancestor provided they have not themselves joined or helped in the embezzlement or loss. This is made clear by Haradatta on Gaut. XII. 39, the Vivādacintāmaṇi and the Vivādacandra quoted below <sup>786</sup>.

It is interesting to note that När. 787 V. 15 places on the same level (as to liability for loss) with the depositee and the like the man who takes in his charge a minor that has a good deal of wealth i.e. the person undertaking the position of the guardian of a minor's property has to take as much care of it as of his own and is liable in the same circumstances as a

<sup>785.</sup> यैश्व संस्कियते ज्यासो दिवसै: परिनिश्चितै: । तदुर्भ स्थापेयच्छित्पी दृष्यो दैव-हताप तत् ॥ ज्यासदोषाद्विनाशः स्याच्छित्यिनं तक दृष्यपेत् । दृष्यपेच्छित्यिदोषात्तरसंस्कारार्थे यद्यितद् । कात्या. 603-604 q. by स्मृतिन्द् . II. p. 183, परा. मा. III. p. 288, वि. र. p. 98. The example of 604 given in Sm. C. and others is old clothes delivered to a washerman and torn in the process of cleaning. Compare Sec. 161 of the Contract Act with verse 604.

<sup>786.</sup> न केवलं पुत्रानेव नान्यामनेयुः कि तर्हि येषां सकाक्षे निध्याह्यः क्वतास्तानिय नाम्यामवन्ति । हरदस्य ०० नी. XII. 39; कार्यायमः । स्थासादिक ... दृष्ट्यः स एव तत् । एवकारंण त्यपराधानमार्गततरपुत्रादिण्यवण्छेदः । तथा च नाध्यामनेयुद्धरित्यधिकारे गीतमः निध्यन्य ... राधेन । सर्वान्युत्रादिकारपद्धाधान् । वि. चि. २. 26; यितुपरीक्षे तु तद्वपृक्षीतो न्यासः पुत्रादिना न देयः । प्रकातिरिक्तर्णसाद्धिति नद्यातिरिक्तयदिमाण्यातिरिक्तानां वलात्वार-पृक्षीतानाक्षकानां सर्वेषामन्यदेवत्वेनाण्येन द्वानेऽतिमसङ्कणत् । क्रणादिषदिक्षेववचनाभाषाश्च । विवाद्धवन्त्र २. 27.

<sup>787.</sup> मतिगृह्णाति पोगण्डं यश्च समधनं नरः । तस्याप्येष भवेद्धर्मः षडेते विधयः समाः॥ बारद् V. 15. नार्द् IV. 35 defines पोगण्ड as a synonym of बाह्र (a minor up to the 16th year) 'बाह्र आ बोडकाह्यांत्योगण्ड इति क्षरपते ... Gaut. XII. 34 and मह्य VIII. 148 employ the word.

depositee would be for loss of the minor's property. Vide section 27 of the Guardian and Wards Act (VIII of 1890) for the care required of a guardian 788.

<sup>788.</sup> The British India Courts have been very much exercised over the question of the liability of ancestral property in the hands of the son for the obligations incurred by the father by his misconduct or embezzlement either as agent or manager for another or as guardian of a minor's property. It would follow from the passages quoted in n. 786 that ancestral property in the hands of the sons is not liable, acc. to some of our digests, if the father used or lost a deposit or loaned article by his negligence or mismanaged a minor's property. It is firmly established that the son is not liable for a debt incurred by the father in circumstances which would render the father liable to a criminal prosecution. Vide Toshanpal Singh v. District Judge of Agra 61 I. A. 350. In the latest case on the point, Govindprasad v. Raghunathprasad 41 Bom. L. R. 589 (F. B.) the exemption is carried further and it is recognized that as to the exemption of the son for 'avyavahārika' debts of the father, there are many cases which cannot be reconciled, that it is repugnant to good sense to construe ancient texts in the light of a system of criminal Jurisprudence developed long after and that the correct rule is to hold that 'the son can claim immunity when he proves that the debt of the father was of a character which was illegal, dishonest or immoral (p. 602) 'though difficult cases may arise in the application of this rule. It would be far beyond the scope of this work to cite or discuss the other numerous decisions.

#### CHAPTER XVII

# ASVAMIVIKRAYA ( sale by one not the owner ).

The different modes of the sources of ownership have already been referred to (H. of Dh. vol. II. pp. 130 ff) and will be referred to again under dāyabhāga. According to Nār. VII, 1 and Br. (SBE vol. 33 p. 335 verse 2) when 789 a person, who holds an open deposit, a sealed deposit, an article bailed for delivery to another, stolen property, an article borrowed for some festival, a pledge, or property lost by a stranger and found (by him ), sells it in secret (or behind the back of the owner) it is to be considered as a sale by one who is not the rightful owner. Vyāsa has a similar verse. The word 'sells' is only illustrative and includes gifts and pledges. Similarly as most sales by one not the owner are clandestinely brought about, Br. employs the words 'in secret' but even if the sale is effected openly the same consequences may follow. The same rules will apply to an article lost by the owner and found by a stranger. Kat. (612) provides 790 that a sale, gift, or pledge, made by one who is not the owner, should be rescinded (by the king or judge), Manu VIII, 199 and Nar. (q. by Sm. C. II. p. 213. V. P. p. 291 ) and others say the same thing. Yāj. II. 168, Nar. VII. 2 provide that the owner is entitled to recover his property from the person that purchases from one who is not the owner. If the buyer purchases an article not in the open market, then he is liable for punishment; if he purchases from one who could have no means of possessing the thing sold (such as a slave without the master's consent) or for a very inadequate price or at a very unusual hour (at midnight or

<sup>789.</sup> निक्षितं वा परज्ञन्यं नहं लब्ध्वापद्धरय था। विक्रीयतेऽसमक्षं यहिङ्गोयोऽस्वामिविक्रयः॥ भारद् VII. 1: निक्षेपान्वाहितन्यासद्धतयाचितवन्धकम्। उपांचु वेन विक्रीतमस्वामी सोभि-धीयते ॥ बृदः q. by स्वृतिकः II p. 213 व्यः प्र. p. 290; याचितान्याहितस्यासं हत्वा च्यान्ययय यद्धनम् । विक्रीयते स्वान्यभावे स ज्ञेपोऽस्वामिविक्रयः । व्यास q. by व्यः म. p. 195, व्यः प्र. p. 290.

<sup>790.</sup> अस्थामिषिक यं कृष्णमाथि च विभिक्तायेत् । कारया. 612 q. by the मिला. on था. II. 168, पदा. मा. p. 291, दि. र. p. 104. The व्य. प. p. 291 takes अस्थामिनिकायं as one word 'अस्थामिना कृतं विकायस् । अस्थामिकृतस्यं कृष्णार्थार्थि सस्साह-ध्यात्', while व्य. म. p. 195 says अस्थामि is a separate word and an adverb. The latter had to explain in this way in order to directly connect the absence of ownership with all the three kinds of transactions.

the like) or from bad characters then he is to be punished as a thief (Yāi. II. 168, Visnu Dh. S. V. 166, Nar. VII. 3, Manu VIII. 202, Br. in SBE vol. 33 p. 336 verse 11). Such a sale is a fraudulent one. If the buyer purchases (through ignorance) in market overt from one who is not the owner, he incurs no blame ( no punishment), but he may have to hand over the article to the real owner (Visnu Dh. S. V 164-166). 791 The purchaser from one not the real owner can free himself by producing the vendor (called mūla in Manu VIII. 202, Br. and Kāt.) and should not attempt to conceal from whom he came by the thing, otherwise he would be liable to be punished equally with the vendor as a thief (Nar. VII. 4). Br. (SBE 33 p. 335 verse 3), Manu VIII. 201 and Yaj. II. 170 say that when the vendor has been produced by the vendee, then the latter is not to be proceeded against, but the vendor has to litigate with the real owner who has lost his property and when the vendor loses the suit he has to pay the price to the buyer and a fine to the king and the owner gets his property back. 792 If the vendor has gone abroad adequate time should be granted to the purchaser to produce him (Kat. 615). The purchaser in order to escape blame (punishment) has to produce the vendor and if that cannot be done owing to the vendor's absence he has to prove that he purchased 793 openly (Br. in SBE 33 p. 335 v. 4, Manu VIII, 202, Kat. 615, 618-619). If he cannot do any of these two, then the purchaser would be liable to pay the price to the real owner as claimed and a fine to the king. Manu VIII. 198 prescribes that one who sells without being the owner but being a member of the owner's family should be fined 600 panas, while a vendor unconnected with the real owner's family should be dealt with as a thief. The same rule applies to a

<sup>791.</sup> अजानानः प्रकाशं यः परद्वःयं क्रीणीयात् तत्र तस्यादोषः । स्वामी द्वन्यमाट्य-पात् । पद्मप्रकाशं हीनमूल्यं च क्रीणीयास्त्वा क्रेता विकेता च चोरवण्डास्यो । विष्णुधर्मसूत्र V. 164–166; अन्तर्गृष्टं चहिर्मामाजिद्यायामसतो जनात् । हीनमूल्यं च वत्कीतं क्रेयोसा-पुपधिक्रयः ॥ बृह. q. by न्य. प्र. p. 291, वि. स. 107, परा. मा. III. 293.

<sup>792.</sup> मूले समाहते केता गाभियोज्यः कथंजन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधी॰ यते ॥ बृह. q. by मिता. on या II. 170, while परा. मा. III. 295 and स्तृतिज्ञ. II. p. 215 attribute it to ज्यास. विकेता द्विति यज्ञ हीयते व्यवहारतः । केत्रे राक्षे मूल्यदण्डी प्रदृष्ट पास्त्वामिने धनस् ॥ बृह. q. by परा. मा. III. p. 295, स्तृतिज्ञ. II. p. 215.

<sup>793.</sup> प्रकार्श वा क्रथं कुर्यान्मूलं वापि समर्थित् । मूलानयनकालस्तु देवो योजन-संस्थया ॥ कात्याः q. by मिताः on वा. II. 170 (reads देवस्तकाध्वसंस्थया), अपरार्कः p. 776, वि. र. p. 101; असमाहार्थमूलस्तु कवमेव विशोधयेत् । विशोधिते क्रथे राक्षा न वक्तय्यः स किंचन ॥ अद्यपस्थापयन्त्रमूलं क्रयं वाप्यविशोधयन् । वशाभियोगं धानिने धनं दास्यो दमं च सः ॥ कात्याः 618-619 q. by मिताः on याः II. 170, वि. र. pp. 106, 108, व्य. म. pp. 196-197.

vendor selling another's article through ignorance or mistake and one doing so with full knowledge. The person who has lost a chattel and claims it from the finder is described as nāstika 794 in Kaut. III. 16. Manu VIII. 202, Kat. (614) and elsewhere, the word being derived from nasta (what is lost). The idea is that openly purchasing an article in the presence of a number of people for an adequate price negatives fraudulent intent and leads to the inference of a purchase in good faith and such a purchaser even though he may have to part with the chattel to the real owner when the latter proves his title, incurs no blame and is entitled to recover from the vendor, if he has to surrender the article, the price paid by him. When a person claims a lost article as his he has first to prove his title and possession by evidence (such as that of his kinsmen or a document &c.) and that he had not sold or donated or abandoned it; 795 after he has proved his title the purchaser is called upon to prove his purchase as honest by evidence i.e. by producing the vendor or by showing that he purchased openly and for adequate price (Kat. 613, Yai, II, 170). When this is done the purchaser escapes blame but has to surrender the article to the true owner. (616) adds 796 that in the case of 'asvāmi-vikraya' no other means of proof whether divine or human (except the evidence of witnesses such as kinsmen ) is declared to be proper. Acc. to the V. P. p. 293 other evidence and even ordeals may be admissible in sale without ownership, but the Sm. C. p. 216 and the Madanaratna say that on account of the express words of Kat. this is not possible. If the owner who alleges the loss of an article fails to prove his title and prior possession he has to pay a fine to the king equal to 1th of the price of the article. Kat. (620) and Kaut. (III. 16) state that on failure to prove his title the person claiming 797 the article as his should be fined as a thief. in order to deter (others) from taking undue advantage (i.e. preferring false claims). Kaut. 798 III. 16 and Yaj. II. 169

<sup>794.</sup> नष्टमलेषते नाष्टिकः। नष्टमस्यास्तीत्येवं उनि कृते यक्कावित्वास्त्वाधिकोऽण् कर्तन्यः। नष्टं प्रयोजनसस्येति वा। मेधा॰ on मजु VIII. 202. The sutras referred to are पाणिनि V. 2. 115, V. 4. 38 and V. 1. 109.

<sup>795.</sup> नाष्टिकस्तु प्रकुर्वीत तद्धनं ज्ञातृभिः स्वक्ष्य । अवृत्तत्यक्तविक्रीतं कृत्वा स्वं लभते धनम् । कात्या 614 q. by अवराकं p. 777, बि. र. p. 104. स. वि. p. 306.

<sup>796.</sup> प्रकाशं च क्रयं कुर्यास्साधुभिक्नांतिभिः स्वकैः । न तज्ञान्या क्रिया प्रोक्ता वैविकी न च मानुवी # कारया 616 q. by अपरार्क p. 717, परा. मा. 296, वि. र. p. 106.

<sup>797.</sup> यदि स्वं नैव कुरते ज्ञातिभनिष्टिको धनद । प्रसङ्गविनिवृत्यर्थ चोरवदण्डमहीति ॥ कात्या. 620 q. by अवरार्क p. 777, वि. र. p. 105, परा. मा. III. p. 297.

<sup>798.</sup> नहापहतमासाच स्वामी वर्मस्येन आहणेत् । देशकालातिपत्ती वा स्वयं ग्रहीत्वो - पहरेत् । अर्थशास्त्र III. 16.

provide that when the real owner finds his lost article in the hands of a stranger he should get him apprehended by the royal officers ( such as chauroddharanika, acc. to Mit. ), but that if the owner thinks that much time will be lost or distance will have to be traversed (for going to officers) he should himself seize the person and bring him before the court. The Mit. explains that the buyer should have the seller arrested and, if the seller is dead or gone abroad, that he should hand over the article to the real owner. Where a purchase has been made in the midst of a row of traders to the knowledge of the king's officers, but from a vendor whose habitation was unknown or where (after the purchase) the vendor dies, the real owner (of the thing sold by one not the owner) will recover his own property after paving half the price to the purchaser, since the rule of justice in such a case so requires, because to purchase from one ( whose habitation is ) not known is a fault (in the purchaser) and not taking proper care (of one's goods) is also a fault in the real owner (Br. in S. B. E. vol. 33 pp. 335-36 verses 7-9 or Kat. 621-623)<sup>799</sup>. Marici (g. by Aparārka p. 775, Sm. C. II. p. 217) has similar provisions. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 335 verse 800 6) provides that in a suit where there is no evidence the king shall take into consideration the character of the litigants and give a decision according as the credibility of the parties is equal, greater or less.

As regards articles lost and found by the king's officers, vide above (pp. 175-176).

<sup>799.</sup> वर्णिग्वीधीपरिगतं विज्ञातं राजपूर्यः। अविज्ञाताअयात् क्रीतं विक्रेता यत्र वा सूतः। स्वामी दृखाधंमूल्यं तु भगृहीत स्वकं धनम् । अधि द्वर्णेरपहतं तत्र स्वाक्ष्यवहारतः ॥ अविज्ञात-क्रयो दोषस्तथा चापरिपालनम् । एतत् द्वर्णं समाख्यातं द्वर्यहानिकरं चुधैः ॥ बृहः, acc. to अपराकं p. 775, कुल्लूक on मत्तु. VIII. 202 (the first two only); and कात्या. acc. to रसुतिचः II. pp. 216-217, एता. सा. III. pp. 297 and 300, ध्य. प्र. pp. 295-296. Law helps the vigilant. The rules under 'asvāmivikraya' are based on the doctrine that no one can confer a better title to the goods sold than he himself has (vide section 27 of the Indian Sale of Goods Act IX of 1930). The verses recognise an exception in cases where both purchaser and the real owner are equally at fault.

<sup>800.</sup> शमाणहीनवादे हा युववायेक्षया हापः । समन्यूनाधिकावेन स्वयं कुर्योद्विनिर्णयम् ॥ युव. q, by स्मृतिक्ष II. p. 216, वि. इ. p. 108.

#### CHAPTER XVIII

### SAMBHÜYA-SAMUTTHÄNA 801

(A joint undertaking, partnership).

Where traders or others (like actors, musicians or artisans) carry on a business jointly it is termed a partnership (Nar. VI. 1 and Kat. 624). 802 Br. (SBE vol. 33 p. 336 verses 1-2) says that a man should carry on a joint business with other persons of good family, that are clever, active, intelligent (or educated), familiar with coins, skilled in (controlling) expenditure and income, honest and valiant (or enterprising) and that joint undertakings like trade should not be carried on by prudent men with persons (partners) who are weak or lazy or afflicted with disease or are unlucky or destitute (of money). 803 The meaning is not that all the above qualities must exist in all partners, but that according to the nature of the undertaking some of these qualities will be absolutely necessary. Nar. VI. 2-3, Yāj. II. 259, Br. (SBE vol. 33 pp. 336-337 verses 3 and 4) prescribe that the expenses, loss, profit or work of those who jointly lend gold, grain or liquids shall be according to the capital put in by each. 804 The duty of each is to act bonestly towards the others, whether they are present or absent,

<sup>801.</sup> सम्भूय is the indeclinable past participle of the root भू with सम् and means 'having formed together or come together' and समुखान means 'undertaking'. So the two words mean 'undertaking in which are joined together' (labour, capital or both).

<sup>802,</sup> समवेतास्तु ये केच्चिक्छिल्पनो वाणजोऽपि वा । अविभउय पृथम्भूतैः माप्तं तत्र फलं समय ॥ कारवा 624 q. by अपरार्क p. 832, परा. मा. III, p. 304.

<sup>803.</sup> कुलीनदक्षामलसैः योज्ञैर्भाणकविद्गिः । आयव्ययक्षैः श्रुचिभिः श्रूरैः कुर्यात्सहकियास् ॥ अज्ञक्तालसरोगार्तमन्द्रभाग्यनिराभयेः । वाणिज्याद्या सहेतेस्तु न कर्तव्या सुधैः
क्रिया॥ बृह. q. by स्त्रुतिन्तः II. p. 184, अपराक pp. 831-832. 'सहिक्रयां वाणिज्यक्कपिशिल्पकतुसंवीतस्तैन्यात्मिकामित्यर्थः । तत्र वाणिज्यक्रिया नाणकविद्गिभिरायव्ययक्षैः
सम्भूय कार्या। कुषिक्रिया तु आयव्ययक्षैः।शिल्पिक्रया संगीतिक्रिया च प्राक्षैः। स्स्रुतिन्तः
II. p. 184.

<sup>804.</sup> प्रयोग कुर्वतो ये हु हेमधान्यरसादिना । समन्यूनाधिकरेशीर्लाभस्तेषां तथाविधः ॥ समो न्यूनोधिको बांशो येन किसस्तथैव सः । ब्यवं वृद्धात्कर्म कुर्यालाभं युद्धीत चैव हि ॥ वृद्ध. q. by. स्यूतिच्व II. p. 185, ब्य. प्र. p. 293. अपरार्क p. 832 ascribes the first to कारयायन.

in sales or purchases of various commodities. 805 Br. (SBE vol. 33 p. 337 verses 5-7) provides that whatever 806 property one partner may give (or transfer), being authorised to do so by the rest, or whatever document (or transaction) he may cause to be executed, all that is to be deemed as done by all partners; the partners themselves are declared to be the judges (the deciding persons) or witnesses among themselves in a doubtful case and in case of fraud, provided they are not already at feud among themselves. It follows from this that by entering into an agreement of partnership, each partner agrees that he submits to the decision of the other partners in cases of doubt. If any one from them is found out to have practised fraud on the others in sales or purchases he should clear himself by special oaths or ordeals. Yāj. II. 260, Nār. VI. 5,807 Br. (SBE vol. 33 p. 337 verse 9) provide that each partner is responsible to make good what has been lost through his negligence or in consequence of his acting against the instructions of the others or of his acting without their authority or consent. If any one of the partners saves partnership property from act of God or the king or thieves (or similar calamity) by his own exertions he is to be awarded (as his special share) one tenth of the property saved (Yāj, II. 260, Kāt. 631, 808 Nār. VI. 6 ). If any partner is crooked or fraudulent the rest may expel him without giving him any profit; a partner who is incompetent to work (personally) should get the partnership business done through another (Yaj. 11. 265). Yāj. II. 264 and Nar. VI. 7 and 17-18 state that if one partner

<sup>805.</sup> समक्षमसमक्षं वाऽवश्चयन्तः परस्परम् । नानापण्यानुसाराने पकुर्युः क्रपविक्रयौ ॥ व्यास q. by स्मृतिचः II. p. 185, अपरार्क p. 832. Compare sec. 9 of the Indian Partnership Act (IX of 1932) about the duty to be just and faithful.

<sup>806.</sup> बहुनां संमतो पस्तु दृष्णादेको धनं नरः । करणं कारयेद्वापि स्वैरेव कृतं भवेत् ॥ परीक्षकाः साक्षिणस्तु त एवोक्ताः परस्परम् । सन्दिग्धेर्थे वश्चनायां न चेहिद्वेषसंयुताः ॥ यः किश्वद्वश्चकरतेषां विज्ञातः क्षयविक्रये । अपर्थेः सोपि कोध्यः स्यात् सर्ववादेण्ययं विधिः ॥ वृष्टः q. by व्य. म. p. 200, वि. र. pp. 113, 123, व्य. म. p. 299; अपरार्कः p. 832 has all these, ascribes the first to कारया. and reads क्रमणं च्य कारयेः. What is meant is that when one partner raises an objection they have to decide what is to be done by a majority (and so they are judges in their business). Vide sections 12 and 18 of the Indian Partnership Act as to the decision by the view of majority and as to agency of partners.

<sup>807.</sup> प्रमादाकाशितं दाप्यः प्रतिविद्धकृतं च यत् । असन्दिष्टश्च यत्कुर्पात्सर्वसम्भूयकार्रिभः॥ नारद्ध VI. 5.

<sup>808.</sup> चोरतः सलिलाद्ग्रेर्द्रक्यं यस्तु समाहरेत् । तस्यांशो द्शामो देयः सर्वद्रव्येष्ययं विधि: ॥ कात्याः 631 q. by प्रा. मा, III. 305, वि. र. p. 114.

goes to a foreign country and dies, his share should be taken by his heirs (son &c.) or by his agnates or cognates; in default of these the other partners may take it and in default of them the king may take it after waiting for ten years to see whether any heir or claimant turns up. Kātyāyana 809 states that in the case of artisans who together carry out some work, those among them who are directors of new methods get four shares, those who are adepts in the craft three shares, those who have studied the craft two shares and the apprentices only one share. Whatever is given to strangers by all together (i.e. by the partnership firm) should be claimed back by the firm as such; any single partner should not claim it: if he does so he will lose his share of the profit 810. Some rules are prescribed by Br. that among dancers, singers and musicians, the singers get equal shares; while those who beat the tune only get half share each; similarly in the joint construction of a mansion or a temple the head of the artisans gets two shares. An artisan 811 (silvin) is one who manufactures or works upon gold, silver, yarn, wood, stone and hides or one who has mastered one of the (64) arts. If a king has ordered a band of adventurers from among his subjects to make a plundering expedition in enemy country, Br. (in V. R. p. 125) and Kat.  $(633-635)^{812}$  prescribe that the king gets one tenth ( } acc. to Br. ), the leader gets four shares in the remainder, the valiant among his followers three shares, the more capable two shares and the rest one each and that if any one of them is caught the money for his ransom should be contributed by all according to their shares. When no agreement is made as to shares in property by traders, husbandmen. thieves and artisans similar rules apply 813.

<sup>809.</sup> शिष्यकाभिक्रकुशला आचार्याश्चेति शिल्पिनः। एकद्वित्रिचतुर्भागान्हरेयुस्ते यथा-सरम् ॥ कारपाः 632, q. by ष्यः म. p. 201, अपरार्क p. 838, वि. र. p. 124.

<sup>810.</sup> समवेतेस्तु यद्दर्भ प्रार्थनीयं तथैव तत्। न याचित च यः कश्चिह्नाभात्स परिहीयते ॥ वह. q. by अपरार्क p. 833, बि. र. p. 123, व्य. प्र. p. 300.

<sup>811.</sup> हिरण्यस्त्यसूत्राणां काहपायाणचर्मणाम् । संस्कर्ता च कलाभिज्ञः जिल्पी चोक्ती मजीविभिः ॥ बृह. q. by बि. इ. p. 124, व्य. प्र. p. 304 (reads हिर्ण्यसुध्य०)

<sup>812.</sup> परराष्ट्राञ्चनं यस्याच्चीरैः स्वान्याञ्चया इतयः। राज्ञो दशांशाह्यद्वश्वत्य विभजेरन्य-धांविधिः चोराणां अख्यपुतस्तु चातुराँशांस्ततो हरेत्। शूर्पेशांकीन्समधीं ह्रौ शेषास्वेकैकमेव वा ॥ तेषां चेरमस्तानां यो बहणं समवाद्वयात् । तन्मोक्षणार्थं यहचं वहेयुस्ते यथांशतः ॥ कात्याः q. by स्युतिचः II. p. 189, व्यवः नि. p. 286, परा. माः III. 311, व्य. प्र. p. 305.

<sup>813.</sup> बणिजां कर्षकाणां च चौराणां ज्ञिल्पिनां तथा । अनियम्यांशकर्तृणां सर्वेषामेच निर्णयः ॥ कात्याः q. by म्य. म. p. 305, परा. मा.  $III\cdot p.$  312, बि. र. p. 126.

It is interesting to note that the ancient Dharmasutras of Gautama, Apastamba and Baudhayana are silent about partnerships, that Manu (VIII. 206-210) lays down rules about the distribution of fees among the priests at a sacrifice and that in one verse (VIII. 211) he remarks that the same principles are to be applied in all matters where men work conjointly (i.e. each is to be paid according to the importance and volume of the work he does). The rules about sacrificial priests in Manu are: If a priest chosen to do work in a sacrifice abandons his work a share only of the fee in proportion to the work (done) shall be given to him by those conjointly working with him: if a priest leaves after the fees are distributed (as at the time of midday extraction of Soma in the great sacrifices like Jyotistoma) then he keeps the whole of it and shall cause the remaining work to be performed by another (who will be paid by the sacrificer, acc. to Medhātithi). When specific fees are prescribed to be paid to individual priests at the performance of the several parts in a complicated sacrifice, the individual priests are to receive them and all are not to participate; as for example, the adhvaryu takes the charlot, the brahma priest takes the horse in Agnyadhana, the hotr also takes the horse and the udgatr the cart used in purchasing the soma plant, The four chief priests are entitled to one half of the fees, the first group of their assistants will get half of what the chief ones get, the 2nd group & and the fourth & Nar. VI. 10 and Br. (in V. R. p. 120) state that sacrificial priests are of three kinds viz. one hereditary and honoured by the ancestors of the sacrificer, one appointed by the sacrificer himself and one who performs the functions of his own accord through friendship and that (VI. 9 and 11) if an officiating priest forsakes a sacrificer who is free from any fault and who has caused no harm or if a sacrificer abandons a priest who is faultless, they both shall be punished but this does not apply to the third kind of priest. Sankha-Likhita, as quoted in V. R. pp. 117 and 120-121 and Sm. C. II. p. 188, give elaborate rules about sacrificial priests dying or leaving work and the fines to be imposed on them. Kaut, III. 14 lays down rules for the receipt of fees by priests when they leave off at different stages of such solemn sacrifices as the Agnistoma and also when the sacrificer dies without completing the sacrifice. The Vy. Nir. (pp. 284-285) quotes a few sentences from Kaut. III. 14.

The above shows that in the times of the ancient sūtras, secular partnerships had not attained sufficient importance and

even in the times of the Manusmrti almost the same was the case. While Manu extends the rule about the distribution of fees at a sacrifice sit to secular joint undertakings, Yāj. (H. 265) extends the general rules about the partnerships of traders to sacrificial priests, husbandmen, craftsmen (like carpenters, dancers &c.). That shows that complicated sacrifices requiring a large number of priests had become rare in Yājāavalkya's days and partnerships of traders and artisans had assumed great importance.

<sup>814.</sup> In solemn sacrifices like the उपोतिसोम there are four principal priests (होतू, अव्यर्ष, उदाव, बद्धन् ) and each of the four has three assistants. If 100 cows in all are to be distributed as daksing the four principal priests get 48 in all (i. e. 12 each), the first group of four assistants called 'ardhinah' in the Vedic passages to be quoted below and in Manu VIII. 210 (viz. मैश्रावरण, प्रतिप्रस्थातु, बाह्मणान्छंसिन्, प्रस्तोतु) receive one-half of 48 (i. e. 24, 6 for each), the next group of four called 'one-thirders' ( तुनीयन: ) in both get 16 (4 to each of अच्छाबाक, नेष्ट्र आग्रीअ, मतिहर्त्ते), the last group of four called 'one-fourth holders' (पादिना) get 12 in all (3 to each of प्रावस्तुत, उचेत, पोत, शुक्रमाण्य ). Vide Mit. on Yaj. II. 265, Kullūka on Manu. VIII. 210, V. R. p. 119, V. P. p. 301. The कारवायमझीत X. 2. 25 says 'पथारम्भं डाटका हादशाधेन्यः वहबहाद्वितियेभ्यश्चतस्रश्चतस्रश्चतस्रक्तियेभ्यस्तिस्र इतरेभ्यः । 1. The question of distribution is agitated in Jai. X. 3. 53-55, the prima facie (pūrvapaksa) view being that the cows should be equally divided among all the priests or according to the work done, while the conclusion is that since the sruti employs the words अधिन:, तुतीयिन: and पादिन: as if it was a well-known matter (anuvada), the cows are to be distributed as in Kat. S. sutra above. The Vedic passage is अवर्युग्हणति दीक्षयिला बह्याणं दीक्षयति तत उद्रातारं ततो होतारम् । ततस्तं मतिमस्याता दीक्षयित्वार्जीवना दीक्षयति । ... ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा वृत्तीयिनो दीक्षयीत । ... ततस्तक्षकेता दीक्षयिता पादिनो दीक्षयति ।

#### CHAPTER XIX

# DATTĀNAPAKARMA (resumption of gift).

This title is also called dattapradanika 815 (lit. that which is concerned with the non-delivery or resumption of a gift). Nar. VII. 1 defines it as that title where a man desires to resume what has been given by him because it has been improperly (in a manner opposed to law ) given by him. Nar. (VII. 2) divides this title into four topics viz. what may not be given, what may be given, what are valid gifts and what are invalid gifts. Nar. VII. 3-5 and Br. (SBE vol. 33 p. 342 verse 2) state that there are eight things that cannot be given (adeya) viz. an anvähita, a deposit. yācitaka, a pledge, property jointly owned with others, a deposit, son and wife, the entire property in the case of one who has offspring, and what has been already promised to another. Vide Kaut, III. 16, Yaj. II. 175 816 for a similar but more compendious statement, and Kat, 638. These cannot be given either because they are not one's absolute property or because the gift of them is forbidden by the sages. In the case of even those who hold that one has ownership over one's son or wife, the gift of them is not possible because it is forbidden, just as though one owns rice, uavas and masa beans, one cannot make offerings of masa because the veda prohibits their use in the words 'ayajñiyā vai māsāh' (q. by Sabara on Jai. VI. 3, 20). So son and wife cannot be given on account of the prohibition in the smrtis. The general rule of what may be given is stated

<sup>815.</sup> मेधातिथि on मनु. VIII. 214 explains it as अपिकाया कियापाय: तस्य तत्राप्रतिषेध: । दानमेवं न चित्रं भवति । एवेव दाने स्थितिरिति पावन् । कथं प्रतिश्रुरपादीय-माने धर्मो न नश्यतिति नेवा शङ्का कर्तथ्या । एव एवाच धर्मो यक दीयते दुनं च प्रत्यादीयते ।. So acc. to this द्वत्तस्यानपाकर्म means 'not improper abstraction of what is given or promised to be given.' The मिला. on या. II. 175 explains both द्वत्तामदानिक and द्वत्तानपाकर्म as follows: द्वत्तस्य अध्वानं प्रवृद्धिण यस्मिन्दानाक्ये तद्वतामदानिकं नाम व्यवहारपाद्य । ... द्वत्तस्य अनपाकर्म अपुनरावानं यत्र द्वानाक्ये विवाद्यदं तद्वतानपाकर्म. Acc. to this द्वतानपाकर्म means 'that in which what is donated cannot be taken back because the gift is according to law' (also impliedly the converse of it).

<sup>816.</sup> सर्वस्वं पुत्रदारमात्मानं प्रदायानुकायिनः प्रयच्छेत । अर्धशास्त्र III. 16. सामान्य-पुत्रदाराधिसर्वस्वन्यास्याध्वितम् । प्रतिश्चतं तथान्यस्येत्यदेशं त्वष्टधा स्मृतस् ॥ शृह. q. by स्युतिष्. II. 189, व्य. प्र. p. 306; similar verses of Nar. VII. 4-5 and Dakes III. 19-20 have been quoted in (H. of Dh. vol. II. p. 850 n. 2005).

by Yāj. II 175, Nār. VII. 6 and Bṛ. (SBE 33 p. 342 verse 3), Kāt. 640 viz. whatever is absolutely one's own excepting that required for the maintenance of one's family may be given. 817 Manu (XI. 9-10), Nār. VII. 6 and Bṛ. (quoted in H. of Dh. vol. II pp. 850-851 n. 2007) condemn those who stint their family or servants in order to be charitable to others and say that he who does so would incur sin. Manu XI. 7 (=Nār. VII. 7), Vas. VIII. 10, Yāj. I. 124, Viṣṇu Dh. S. 59.8 prescribe that he alone who has property sufficient to provide for three years' maintenance for those whom he is bound to maintain or has more wealth than that may drink soma i. e. may engage in a soma sacrifice (which costs much).

Nar. VII. 8 states that there are seven kinds of data gifts. i. e. gifts or transfers that cannot be resumed because they are made by a person in full possession of his faculties and of things that belong to him absolutely and are not forbidden-They are: the price paid for goods bought, wages, what is paid for pleasure (derived from dancing, singing, wrestling), a gift through affection, a gift made in gratitude, money paid to a bride's kinsmen, and gifts for spiritual or charitable purposes. Acc. to Br. 818 (SBE vol. 33 p. 343 verse 8) there are eight kinds of valid gifts. När. VII. 9-11 mentions sixteen kinds of invalid gifts, which have already been set out (in H. of Dh. vol. IL p. 887 where Gaut. V. 22 that specifies some invalid gifts has also been cited). Vide Kat. 647. The difference between gifts of adeya and adatta gifts is this. In the first class of cases. the gifts being forbidden are entirely null and void, while adatta gifts are those that are voidable and may be set aside by the court on the application of the donor himself, because, of the incapacity of the donor due to intoxication, lunacy, old age, minority, mistake etc. Kat. 646 and Kaut. (III. 13) state

<sup>817.</sup> सर्वस्वं युह्दर्ज तु कुदुम्बभरणाधिकम् । यद् ज्ञृष्यं तस्त्रकं देयमदेवं स्थादती-ग्यथा ॥ कात्या. 640 q. by परा. मा. III. 214, वि. र. p. 129, स. वि. p. 283. Kāt. prohibits the gift of a house if a man owns only one.

<sup>818.</sup> भृत्या तृष्टका पण्यमूल्यं कीञ्चलकाष्ट्रणकारिणे । अञ्चलकार्ण मीत्या वृत्तमस्विधं विदु: ॥ शृष्ट. q. by स्वृतिकः II. p. 193. कात्यायम 644-645 explain भृति and प्रत्युपकार occurring in नास्त and बृद्ध., the first being a reward for finding out a lost article or an unknown offender and the second being a reward for protecting a man from danger or for guarding the donor's property when he was a minor or effecting some object desired by the donor (such as his marriage &c.)

that if a man 819 is in danger of life and promises the gift of all his property to whomsoever may save him, he may resile from the promise and pay only what an expert or arbitrator may award, Kāt. (650-651) defines utkoca (bribe)820 as what is obtained in these ways viz. by giving (or threatening to give false) information about a person as a thief or a felon, or as one who breaks the rules of decent conduct, or as an adulterous person. or by pointing out those who are of bad character or by spreading false reports about a person. He further provides that a person offering the bribe should not be fined, but the intermediary may be fined and if the person accepting the bribe has been appointed to an office by the king he should be made to return the bribe and pay a fine eleven times as much to the king. But Kat. adds that where a person not holding a public appointment obtains some gratification for work done. he would not be held guilty and would not have to return what he received as a reward or in gratitude. Härlta holds out 821 other-worldly evil consequences for not actually delivering what is promised or for resuming what has been already delivered as a gift viz. the person doing so falls into Hell and is born as one of the lower animals and adds that what is promised as a gift for a religious purpose in so many words but is not actually delivered becomes a debt in this world and the next i. e. the king should make the promisor give the

<sup>819.</sup> प्राणसंशयमापकं यो मामुत्तारयेदितः । सर्वस्वं तस्य दास्यामीत्युक्तेषि न तथा भवेत् ॥ कारया. 646 q. by अपरार्क p. 781, वि. र. p. 134, स्त्रुतिच्च. II. p. 193; नदीवेगञ्चालास्तेनव्यालोपरुद्धः सर्वस्वयुक्रद्वारात्मदानेनार्तञ्चातारमासूय निस्तीर्णः कुशलप्रदिष्टं वेतर्नं द्वयात् । तेन सर्वत्रात्वानाञ्चनया व्याख्याताः ॥ अर्थशास्त्र III. 13,

<sup>820.</sup> स्तेनसाहसिकोद्दूनपारजायिकशंसनात् । दर्शनाद् दूननष्टस्य तथासत्यप्रवर्त्नात् । प्राप्तमेतिन्तु यत्किञ्चित् तदुन्कोचारूयस्वर्ष्यते । न द्वाता तत्र दण्डयः स्यान्मध्यस्थे देवभाक् । नियुक्तो यस्तु कार्येषु स चेदुन्कोचामुग्रात् । स द्वाप्यस्तञ्जनं कृत्स्नं दमन्ने काद्शायिकम् ॥ अनियुक्तस्तु कार्यार्थस्त्रकोचं यमनाभुयात् । कृतमस्यपकारार्थस्तस्य दोषो न विद्यते ॥ कात्याः 650-653 q. by स. वि. 286, अपरार्क 782, परा. मा III. 320, व्य. प्र. p. 312, व्य. म. p. 205. The Indian Penal Code, section 116 (illustration a) read with sec. 161, makes one who offers a bribe to a public servant punishable as an abettor. The ancient Indian law exempting the offerer from punishment would appear to be more reasonable from certain points of view.

<sup>821.</sup> प्रतिश्वतार्थाद्गंनेन दृत्तस्याच्छेत्नेन च । विविधाक्तरकान् याति तिर्यगोनी च जायते ॥ वाचीव यव्यतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम् । अग्रणं तद्धर्मसंयुक्तमिह लोके परत्र च ॥ हारीत q. by व्य. प्र. p. 310, विवाद्यचग्द्र p. 36, स्वृतिच. II. p. 192 which remarks 'अग्रणविद्यमिधानेन अर्थाद्मश्वायको दृष्ट्या वृण्ड्यकोत्युक्तस्'. स. वि. p. 285 ascribes the first verse to कारवा. and reads 'कल्पकोदिकार्गं मर्त्यारितर्यगोगीन ?,

promised gift and should inflict a fine. Kāt. (642) provides 822 that a man who having voluntarily promised a gift to a brahmana does not deliver it should be made to render it as a debt and should be awarded the lowest amercoment and further (verse 566) that if a man promises a gift for a religious purpose whether in good health or in disease, his son (or other heir) should be made to pay it if the promisor died without actually delivering it. These verses show that in two cases gifts though not completed by delivery of possession were enforced by ancient Indian courts viz. when the gift was promised to a brahmana or when the gift was declared to be made for a religious and charitable purpose. The last verse contains the beginnings of the idea of a will, since the mere declaration of the intention of a man to give for a religious purpose is made enforceable after his death against his son or heir. But this germ could not evolve into a full-fledged law of testamentary succession on account of the practice of adoption, the requirement that a gift must be accompanied by present possession and the incidents of the joint family on account of which no single member could alienate family property except for legal necessity and which involved the doctrine that on the death of a member his rights ended and passed by survivorship to other members. Br. expressly states this. 823 But a gift though promised need not be paid or carried out if the promisee turns out to be an irreligious man (Gaut. V. 21). Nar. VII. 12 and Br. provide that he who enjoys an invalid gift and he who makes a forbidden gift are both to be punished by the king. 824

In H. of Dh. vol. II. p. 841 it has been stated that gift consists in the cessation of the ownership of the donor in a thing and creating ownership in another. This latter is effected by acceptance (svikāra) by the donee. Acceptance may be made mentally, vocally or physically. For the formalities accompanying a gift such as sprinkling water on the thing donated and the

<sup>822.</sup> स्वेच्छाया यः प्रतिश्वत्य माक्षणाय प्रतिग्रह्म । न द्वधाहणबहाय्यः यामुपालूर्व-साहस्य ॥ कात्या q. by स्युत्तिम् . II. p. 192, स. वि. p. 285, व्य. प्र. p. 310; स्वस्थे-वर्तेन वा देयं आवितं धर्मकारणात् । अद्भा तु सृते दाय्यस्तस्ततो नात्र संदायः ॥ कात्याः q. by वि. चि. p. 16, व्य. प्र. p. 313, स. वि. p. 287, विवाद्यस्त्रम् p. 37; प्रतिश्वत्या-प्रदातारं सुवर्ण द्वययेष्ट्रपः । मास्यपुराण 227. 8 q. by व्य. प्र. p. 310; प्रतिश्वत्याय्यधर्म-संयुक्ताय न द्वातात् । गी. V. 21.

<sup>823.</sup> मबुर्धिमिति यद्दश्तं न तत्त्वत्वावई भवेत् । तेनेवृत्तिमबुत्तत्वान्धृते रिक्थिनमापेतेत् ॥ वृद्धः q. by श्वयः वि. p. 298.

<sup>824.</sup> अवृत्तमीका वृण्ड्यः स्थातथादेषप्रवायकः । वृष्ट. q. by स. वि. p. 288.

offering of a daksing to the donee, vide H, of Dh, vol. II, p. 855. Some writers like Jimūtavāhana dispute the statement 825 that acceptance is necessary to constitute a gift. The Dayabhaga states that by the mere relinquishment of a thing by the donor (i.e. by the activity of the donor himself) the ownership of the thing passes to the person intended as the donee, that the ownership of the other man does not arise by acceptance, that though ownership in the donee does arise by the mere activity of the donor, yet acceptance (svikara) which is an activity of the donee makes the thing donated capable of being disposed off by the donee as he likes on account of his idea 'this is mine'. The Dāyabhāga indulges in casuistical reasoning in support of its view, which it is not necessary to set out here. But the remarks of the Dayabhaga are not satisfactory, since it does not adequately explain what is to happen if the intended donee refuses the gift. On its hypothesis ownership has passed to the donee without acceptance being necessary. If the donee refuses, or dies without accepting, who is the owner? Can it be said that the thing becomes the property of whosoever first takes it up and that the donor cannot prevent a third person taking it up? The V. P. pp. 426-428 severely criticizes the Dāvabhāga for its views.

<sup>825.</sup> इष्टं च लोकेपि दाने हि चेतनोडेशाविशिष्टरवागादेव दातृत्यापारात्सम्भदामस्य प्रवे स्वामित्वम् । न च स्वीकरणात् स्वत्वं स्वीकर्त्तुरेव दातृत्वापतेः । ... उत्पक्षमि स्वत्वं संमकृत्वापतोः व ... उत्पक्षमि स्वत्वं संमकृत्वापारेण ममेद्रमिति ज्ञानेन यथेष्टन्यवहारार्थं क्रियत इति स्वीकारशस्त्रार्थः । दायभाय 1. 21-24 pp. 13-15.

### CHAPTER XX

# VETANASYĀNAPĀKARMA, ABHYUPETYĀŚUŚRŪṢĀ AND SVĀMIPĀLAVIVĀDA

(Non-payment of wages, non-rendition of service, dispute between master and herdsman).

The question about the payment or non-payment of wages to those whose services are hired for work is dealt with under this title (När. IX. 1). According to Br. there 826 are three titles of law in which the question of hiring enters, viz. abhyupetyāžušrūsā, vetanasvānapākarma and svāmipālavivāda. Manu and Kaut. do not treat of the first of these three. Here vetanasyānapākarma will be first dealt with, then abhyupetyāśuśrūṣā and svāmipālavivāda will be separately treated of. All these three topics are concerned with masters and servants or employers and employees. The rules are different according as the contract of service is for a fixed term or for an indefinite period or is for executing a definite piece of work and according as the rate of wages or the hire is fixed beforehand or is not fixed. We have further to remember that the rules are spread over a large period i. e. from about 6th century B. C. to about 500 A. D. (from Gaut, and Ap. to Br. and Kat.). The rules deal with the liabilities of both masters and servants. Nar.1X. 2 states that the wages agreed upon may be paid at the beginning, in the middle or at the end of the work undertaken. But when no wages are settled beforehand När. IX. 3, Yāj. II. 194, Kaut. III. 827 13 provide that the (agent of a) trader, the cowherd, the husbandman should receive a tenth part respectively of the profit, of the milk and of the crops. This latter according to the Sm. C. II p. 201 holds good where the crops are raised easily. But Br.

<sup>826.</sup> अदेयादिकमारूयातं भृतानाश्चच्यते विधिः । अञ्चल्यान्युपेरयैतस्पद्माद्ये |निगद्यते ॥ वेतनस्पानपाकर्म तद्यत्र स्वामिपालयोः । क्षमशः कथ्यते वाद्ये भृतभेद्वत्रपं त्विद्य् ॥ वृद्दः in दि. इ. p. 139, वि. खि. p. 41.

<sup>827.</sup> वर्मकालाकुरूपमसम्भाषितवेतनः । कर्षकः सस्यामां गीपालकः सर्पियां वैदेहकः पण्यानामासमा व्यवहृतानां दृशभागमसंभाषितवेतनो लभेतः ॥ अर्थशाकः III. 13; भुतावनि-धितायां दु दृशभागं समाप्तुयुः । लाभगोषीअसस्यामां विज्ञायकुषीक्तः ॥ नारह् IX. 3, This is ascribed to कास्या. by स. वि. p. 298.

(S. B. E. vol. 33 p.  $345^{828}$  verse 13) lays down the rule that if the employer supplies food and clothing to the servant, the latter should get a fifth part of the crops (if no wages are settled) or a third part if the servant is given no food nor clothing by the employer. When no wages are settled Vrddha-Manu prescribes that proper wages will be determined by experts in carrying 829 maritime trade (and other traders) who take into consideration the time, the place and the purpose. Even when the wages were settled the employer could give less or more according to his pleasure in certain cases viz. when a servant or agent acts against the restrictions of time and place prescribed by his employer and consequently the profit is much less, the employer may give less than what is agreed but if the agent brings more profit (than expected) he may give more (Yāj. II. 195). When two or more employees undertake to finish a work but cannot finish it (owing to ill-health or similar obstacle) each of them should be given the wages appropriate to the portion done by each (as settled by an arbitrator), but if the whole work is finished by them the agreed wages must be paid to all of them together (Yaj. II, 196). Yai, II, 193, Nar. IX, 4 and 830 Br. state that it is the duty of the employed or servant to take as much care of the utensils supplied by the employer as he would take of his own, and that he should not act in that respect wantonly (or crookedly) and that if he did so his wages would become less. If a hired servant, after receiving his wages, does not do the work agreed to be done though able to do so, he should be made to repay to the employer the wages received and a fine equal to double of the wages and if he had not received wages but left the work without cause he should be made to pay to the employer

<sup>828.</sup> भक्ताच्छाद्भृतः सीराद्धागं युद्धीत पञ्चमह् । जातसस्यात् त्रिभागं तु प्रयुद्धीयाद्ध-धाभृतः ॥ बृह. q. by स्युतिषः II. p. 202, व्य. प्र. p. 324, स. वि. p. 298.

<sup>829.</sup> ससुद्रयानकुशाला देशकालार्थदार्शनः । नियच्छेयुर्शृति यां तु सा स्यात् पागकृता यदि ॥ बृद्धमञ्ज q. by वि. र. p. 158, व्य. प्र. p. 324. The स्युतिचः II. 202 ascribes it to Manu. Compare अर्थशास्त्र III. 13 'काविशिल्पकुशीलविकित्सकवान्जीवनपरि-चारकादिराशाकारिकवर्गस्तु यथान्यस्तसादिधः कुर्याद् यथा वा कुशलाः कल्पयेयुस्तथा वेतनं लभेत ।

<sup>850.</sup> क्रियोपकरणे चैचा क्रियां यश्यस्युदाहतम् । तस्त्वभावेन कुर्वति न जिह्नोन समा-चरेत् ॥ नारङ् IX. 4. स्युतिच् II. p. 202 and परा. मा. III. 324 read आसमावेन तत्रश्यं न जेह्नाचेन &c., यतकस्यु न कुर्वीत स्वामिनः शाल्यमण्यपि । श्वतिहानिं समामीति ततो चाड्: मवर्तते ॥ वृहः. q. by स्युतिच् II. p. 202, परा. मा. III. p. 324.

an amount equal to the wages (Yaj. II. 193, Nar. IX. 5, Br. in 831 S. B. E. vol. 33 p. 345 verse 15). Kaut. (III. 14) prescribes a fine of 12 panas for a hired servant who does not do the work undertaken even after receiving the wages and that he should be compelled to do the work. Nar. IX. 5 and Kat. 657 provide that that the king should compel him to do the work and then the agreed wages may be paid to him; but if he does not do it he should be fined. 832 The fine in such cases acc. to Vrddha-Manu was 200 panas. Manu VIII, 215 and Br. (S. B. E. 33 p. 345 verse 16) and Matsya 227. 9 provide that a hired servant. who though not ill, does not arrogantly do the work agreed should be fined eight krsnulas and would not get wages at all. This applies where a substantial portion is left undone, but where only a little of the work undertaken is left undone then the servant is not to be fined, but he would lose all the wages (Manu VIII, 217). But if a servant falls ill, then he may do the work after he becomes well and would get the agreed wages even if a long time may have elapsed (Manu VIII, 216). Kaut. (III. 14) also provides that if the servant suffers from illness or is overwhelmed by a calamity, concession may be given to him or he may offer a substitute. The Ap. Dh. S. (II. 11, 28, 2-4) prescribes that if a husbandman who is not a slave but is hired for work) gives up the work or a cowherd acts similarly he should be punished with flogging and the animals handed over to the cowherd should be taken back from him. This may have been the ancient law, but it was modified in later ages. Kaut. (III. 13) states that if the employer does not pay the wages he should be fined six panas or a tenth part of the proper wages or the wages agreed upon and if the hired person denies the receipt of wages (though he really received them) he should be fined twelve panas or a fifth part of the wages. 833 Kaut. (III. 14) further provides that in the contract of service it may be provided that the master is not to employ

<sup>831.</sup> गृहीतवेतनः कर्म न कराति यदा श्वतः । समर्थकेष् इमे ब्राप्यो ब्रिष्टणं तथा वेतनम् ॥ बृहः q, by स्पृतिषः II. p. 202, वि. र. p. 159; कर्मारप्य मृ यः कृत्या सिद्धं नैय तु कारयेत् । वलात्कारपितस्योऽसायकुर्वन ब्रुण्डमहिति ॥ कारयाः 657 q. by स्पृतिषः II. p. 203, वि. र. p. 110; बृहीत्वा वेतनं कर्माकुर्वती श्वतकस्य ब्राव्झपणी ख्रण्डः । सैरोधधा-कारणात् । अर्थशास्त्र III. 14.

<sup>852.</sup> शतिश्वत्य न कुर्याचः स कार्यः स्याह् चलाद्पि। स चेक कुर्यासत्कर्म भाष्त्रपाह् विकातं वसम् ॥ बृद्धमञ्ज q. by स्वृतिश्व. II. p. 203, परा. मा. III. p. 325, स्य. प्र. p. 325.

<sup>833.</sup> बेतनाक्षाने वृत्रावन्धी कृण्डः वर्त्यणी वा । अधन्ययमाने हातृत्रापणी कृण्डः पञ्चवन्धी वा । अर्थशास्त्र III. 13.

another servant or that the servant is not to work for another master during the period fixed.

Yāj. II. 197, Nār. IX. 9, Kāt. 659, Visnu Dh. S. 834 V. 155-156 provide that if through the fault of a carrier (and not through act of God or the king) goods entrusted to him for carrying are lost or become deteriorated, he should be made to pay for the loss. Vrddha-Manu specifies that if the goods are lost through the negligence of the servant he has to pay only the price, but if through spite then he should be made to pay double the price. If a hired servant (such as a palanguin-bearer or an armed guard) causes obstruction (by refusing to work) at the time of starting for an auspicious matter ( such as a marriage ), he should be made to pay double the amount of the wages agreed upon and another servant may be engaged (Yaj. II. 197, Nar. IX. 8, Kat. 658, Vrddha-Manu in V R. p. 163), Yai. II. 198. Nar. IX. 7 provide that if a servant abandons his work (as a bearer or guard) after a start is made (when not seized by illness) he should be made to pay 1, 1 or the whole of the wages according to the distance traversed and a master abandoning a servant in similar circumstances should be made to pay similarly.

If a servant agrees to take a lump sum for some work to be done for a certain period and leaves the work before the period elapses he would lose all the wages, but if he leaves in the middle of the period through the fault of the employer ( such as scolding without any fault of the servant ) he would be entitled to receive a proportionate part of the wages (Nār. q. by V. R. p. 161). 835 Viṣṇu Dh. S. V. 153-154 and 157-158 provide that in the same circumstances the servant would have to pay a fine

<sup>834.</sup> आण्डं व्यसनमागच्छेचादि वाहकदोषतः। स दाप्यो यरमण्डं स्याद्धेयराजकृताहते। नारद् IX. 9; न तृ दाप्यो हृतं चौर्द्वप्धमृदं जलेन वा। सार्या 659, q. by स्मृतिचः II. p. 203, अपरार्क p. 799, स. वि. p. 300. प्रमाहाकाशितं दृष्यः समे द्विष्टेशिकाशितम् । वृद्धमन् q. by स्मृतिचः II. p. 203, वि. र. p. 162; सद्दोषेण यहिनश्येत् तस्वाभिने। अन्यत्र देवीपधातात्। विष्णुधमंत्र्त्र V. 155-56; विष्टमयन्वाहको दृष्यः मस्थाने हिन्नुणं दृसम् । कार्या. 658 q. by स्मृतिचः II. p. 203, परा. मा. III. p. 327. The provisions for breach of contract of personal service during a journey and the like set out here are very mild as compared with the severe punishment provided for it under section 490 of the Indian Penal Code (repealed in 1925).

<sup>835.</sup> कालेऽपूर्णे त्याजन् कर्म भूतेर्नाशमवाष्ट्रयात्। स्वामिक्षेवाद्यपक्रामन् यावत्क्वतमवाष्ट्र-यात्॥ नारस् q, in बि. र. p. 161, ध्य. प्र. p. 326: त्याजेत्याधि सहार्यं यः आग्तं रोगार्त-मेव वा । प्राप्त्ययास्माहसं पूर्वे ग्रामे अवहमपालयन् ॥ कात्या. 660 q, by बि. र. p. 665, अपरार्क p. 800.

of 100 panas and that if the employer abandons the servant before the period fixed has expired he would have to pay the whole of the wages to the servant and a fine of one hundred panas (except in the case of act of God and the king). Kāt. (660) provides that a master deserting on a journey his servant that is tired or falls ill should be fined the first amercement if he does not wait for three days in the village. If a trader after engaging a vehicle or draught animals for carrying his merchandise for hire, does not employ them to carry his goods he should be made to pay a fourth of the hire settled and the whole of it if he discharges them when only a part of the journey has been made (Nar. IX. 7). If the merchandise be attached 836 (by the king's officers for toll &c.) or be stolen the servant engaged to carry the goods will receive a proportionate amount (out of the lump sum agreed to be paid for a certain journey) according to the distance travelled (Kat. 661) If the employer does not pay the wages of a servant even though the latter has done his work the king should make him pay the wages and also a proper fine (Br. in S. B. E. vol. 33 p. 346 verse 18). If a man 837 having hired elephants, horses, bulls, asses or camels does not return them even though the work (for which he hired them) is finished he should be made to restore them together with the hire (up to the day of return). The same rule applies to a man taking on rent a house or water (reservior) or a market and not giving it up at the time fixed (Kat. 662-663). Nar. (IX. 20-21) provides that if a person builds a house on another's land by paying rent (stoma) for the land, he may take away when vacating the land the bricks, the timber and grass (thatch) of the house built by him, but if a man builds a house on another's land without paying rent and against the owner's wish then he has to leave

<sup>836.</sup> यदा च पथि तजाण्डमासिध्येत द्वियेत वा । यावानध्या गतस्तेन प्राट्ययासावर्ती धृतिम् ॥ कारया. 661 q. by स्मृतिच. II. 204; वि. ए. p. 164; कृते कर्मणि यः स्वामी न व्यादेतनं चृते । राज्ञा दापवितन्यः स्याद्विनयं चाचुक्तपतः ॥ बृदः in स्मृतिचः II. p. 204, वि. ए. p. 165.

<sup>837.</sup> हस्त्य-धाने करोक्का दीन्य महिना भाटक याः । नार्ययस्कृतकृत्यार्थः स तु द्वार्यः सभाटकस् । सृहवार्यापणादीकि गृहीत्वा भाटकि वः । स्वामिन नार्ययस्य नताबहारयः सभाटकस् । कात्या. 662-663 q. by स्कृतिकः II. p. 205, वि. र. pp. 168-169, परा. मा. III. pp. 330-331. The word आटक (which corresponds to the word आहं in Marathi and other vernaculars) appears to be a prākrit equivalent of the old Sanskrit word सृति treated again as a Sanskrit word. In Sanskrit क्तन or सृति is used for wages, while भाटक or स्तोम means rent of a house or land or the like.

the materials of his house to the owner of the land when he has to give up the land. An important rule is stated by Br. (S. B. E. vol. 33 p. 346 verse 17) that when a servant 838 employed by an employer does some improper act (such as a theft) to another for the benefit of his master, the latter would be held responsible for the loss. The Matsyapurāna says that if a teacher having agreed to teach a lore or craft for money which he receives fails to do so, he should be fined the whole of the amount 839 of the fee.

From the above it will be clear that contracts of service and letting on hire are lumped together under one head by the smrtis.

Kaut, III. 14 provides that persons may be paid wages by a guild or corporation of workers of which they are members. The earnings of such guilds may be divided equally among all workers or as agreed upon among themselves. Yāj, II. 265 also refers to the fact that rules similar to those of partnerships may apply to guilds of husbandmen and artisans.

Certain rules are laid down in Nār. lX. 18, Yāj. II. 292 and Matsyapurāṇa 227. 144-146 about the monetary liabilities of prostitutes and persons visiting them. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 638-39 above. The Matsyapurāṇa (227. 144-146) states that a brāhmaṇa who visits a prostitute should be fined as many paṇas as he paid to her, that if a prostitute after receiving her fee does not receive the visitor and goes elsewhere she should be made to pay to the visitor double of the fee and a similar sum as fine to the king, and that if one, after telling a prostitute that she is to visit a certain person, takes her to a different person, he should be fined one gold māṣaka.

The Matsyapurāṇa (227.147) further states that a visitor who has had sexual intercourse with a prostitute and yet has not paid her fee should be made to pay double the (agreed) fee to her and a similar sum as fine to the king. Nārada provides that the chief prostitutes and the voluptuaries that stay with them

<sup>838.</sup> प्रशुणा विनिधुक्तः सन् शुलको विद्धानि यत् । तद्दर्थमधुभं कर्म स्वामी तत्रा-पराष्ट्रपात् । बृह. q. by स्युतिच. II. p. 204; वि. ₹. p. 162. Compare section 238 of the Indian Contract Act as to the principal's liability for his agent's misrepresentation or fraud.

<sup>839.</sup> सूरवसादाय यो विद्यां किरूपं वा न प्रयुक्ताति । दृण्ड्यः स सूलं सकलं धर्मज्ञेन महीभूता ॥ सत्स्यप्रदाण 227. 6 q. by वि. र. p. 163.

should help in deciding monetary disputes in which prostitutes are concerned <sup>840</sup> (q. in Sm. C. II. p. 206 and others). När. (IX. 18-19) prescribes the payment of eight times the fee and a similar fine in the case contemplated in Matsya 227, 147.

Abhuupetuāsusrūsā (non-rendition of service after making a contract to serve or obey) 841. Nar. VIII. 1 defines it as the title in which after having undertaken to serve or obey one does not act up to it. The ancient dharmasutras mention only two kinds of servants viz. agricultural labourers and herdsmen. Vide Ap. Dh. S. H. 11, 28, 2-3 and Gaut. XII, 16-17 842. Acc. to Nar. VIII. 2 and 3 there are five kinds of servers (or attendants) viz. four that are called karmakara (performers of labour) and the fifth class comprehends slaves of fifteen kinds; and the four karmakaras are pupil (sisya), apprentice (antevāsin). a hired servant (bhṛtaka) and one who supervises hired servants (adhikarmakrt). Not being free to do as they like is the common attribute of these five kinds of attendants, but there is a distinction among them due to their castes, their peculiar actions and their mode of maintaining themselves (Nar. VIII. 4). A sisya (pupil) is one who desires (from his teacher) instruction in Vedic learning, an antevāsin is one who receives instruction in some craft such as goldsmith's work or dancing, a hired servant is one that does some work for wages, an adhikarmakrt is one who supervises hired servants. Work is of two kinds. subha (i. e. pure, done by the four kinds of karmakaras) and atubha i. e. impure (done only by slaves). Asubha acts comprise 943 (Nar. VIII. 6-7 and Kat. 720) sweeping the doors of houses, pits in which leavings of food are thrown, roads, rubbish heaps; scratching or shampooing the private parts (of the masters); collecting and throwing away leavings of food, ordure and urine and making use of one's limbs (hand &c.) at the master's desire for wiping off the master's private parts; all other actions are pure. Karmakaras do work for securing Vedic learning or vijāāna (art or craft), some desire or money. The

<sup>840.</sup> बेहवाः प्रकाना यास्तव कालुकास्तव्यहोविताः। तस्तल्लक्षरेषु कार्येषु निर्णयं संद्राये विद्वाः ॥ नारव् q. by स्युतिन्यः II. p. 206, वि. र. p. 167, व्य. प. p. 330.

<sup>841.</sup> आज्ञाकरणं शुक्षण सम्मङ्गीद्धरय वश्चाद्या न सम्पाद्यति तिश्चित्रवृपदमभ्येपस्या-श्चक्याकपम् । निता. on था. II. 182.

<sup>842.</sup> अवशिनः कीनाकास्य कर्मन्यासे वृण्डताह्नमम् । तथा पश्चपस्य । आप. ध. II. 11. 28. 2-3.

<sup>843.</sup> विण्यूक्षेत्रमार्जनं चैव नग्नत्वपरिमर्ब् नम् । भागो वृत्तसिद्धताः कुर्युर्गवादिग्रहणं च यत् । कात्या. 720 q. by बि, र. p. 144.

duties of a vedic student are described by Nar. VIII. 8-15 and have been set out above in H. of Dh. vol. II, pp. 305-312 viz. to wait upon the teacher, his wife and son, to beg for food, to sleep on the ground, to do the bidding of the teacher, to learn the vedas, to offer fee to the teacher at the end of vedic study. An apprentice is distinguished in his actions and mode of maintenance from a sisya. The antevasin, acc. to Yaj. II. 184, Nar. VIII. 16-21, Br. (S. B. E. vol. 33 p. 344 verse 6) and Kat. 713, resides with a master craftsman to learn some 844 art or craft (such as goldsmith's work, singing, dancing, housebuilding), agreeing to work under him for a stated period, the master craftsman gives him food and teaches him in his own house, does not put him to any other work; if the apprentice leaves the teacher even though the latter is willing to teach him, he (the pupil) should be made to stay with the teacher and may be whipped or confined; the pupil even though he may have become an adept has to stay with the master till the end of the agreed period and the teacher appropriates the fruits of the apprentice's labour. If the master does not instruct the apprentice in the craft and makes him do other work, he would be liable to pay the first amercement and the pupil may leave him 845.

Hired servants have different grades among them arising from the work they do, the wages they receive and the period for which they are employed and they are distinguished from apprentices in these respects and not as regards caste or mode of maintenance. According to Nār. VIII. 22-23 and Br. (S. B. E. vol. 33, p. 344 verse 8) a hired servant is of three kinds and his wages depend on the work he does and his ability to do it. The three kinds are the highest (viz. a soldier), middling (an agriculturist), the lowest 346 (a porter). A hired servant may

<sup>844.</sup> अनेकधा तेऽभिद्दिता जातिकर्माञ्चरूपतः । विद्याविज्ञानकामार्थानिमिसेन बतुविधाः । एकेकः पुनरेतेषां क्रियाभेदात्मपद्यते ॥ विद्या त्रयी समाख्याता ऋग्यजुःसामलक्षणा । तद्धे एउड्डाश्चूषां प्रकुर्याच्छाक्रदेशिताम् । विज्ञानसुच्यते शिल्पं हेमकुप्यविसंस्कृतिः । इत्या-दिकं च तच्छिक्षम् कुर्यात् कर्म ग्रुरोर्ग्हे ॥ बृह. q. by वि. र. pp. 140-41, स्युतिचः II. p. 195, व्य. प्र. p. 314, व्यवहारसार p. 155 (the last three contain only the last two verses).

<sup>845.</sup> यस्तु न ब्राह्मवेन्छिरुपं कर्माण्यस्थानि कारवेत् । माध्ययात्साहसं पूर्व तस्मान्छिन्यो निवर्तते ॥ कारवा, q. by अवरार्क p. 790, परा, मा. III. 338, बि. र. p. 141,

<sup>846.</sup> बहुधार्थ मृतः प्रोक्तस्तथा भागभूतोऽपरः । हीनमध्योत्तमलं च सर्वेषानेव चोद्धितम् । विनमासार्थवण्मासन्त्रिमासान्त्र भृतस्तथा । कर्म कुर्योत्यतिकालं क्षत्रते कारिभाषितम् । हृषः q. by स्मृतिच, II. p. 196, परा, मा, III. p. 339-40.

be engaged for a day, a fortnight, a month or for longer periods, should perform the work undertaken and get the wages agreed upon. He may be paid in cash or by giving him a share of crops or a share in the milk of the cattle he tends <sup>847</sup>.

A person who is employed and given authority over all servants and also one who looks to the affairs (expenditure &c.) of the household is called 'adhikarmakrta (or-krt), acc. to Nar. VIII. 24. All these four are called workers in clean occupations, while the fifteen kinds of slaves are employed in the lowest and dirtiest work (Nar. VIII. 25). The difference between the hired servants and slaves is this that the latter surrender all their freedom and themselves entirely to another, while the former, though dependent to some extent, do retain some freedom (Kāt. 715), but a brāhmana was not to be a slave 848. In very ancient times the master's liability for the acts of his servant does not seem to have been recognized. For example, Gaut. XII. 17 states that if cattle entrusted to a herdsman cause loss to crops, then the herdsman is to be held responsible (and not the owner who employs the herdsman). But Manu VIII, 243, Yaj, II, 161, Nar. XIV, 29 appear to hold the master liable to make good the loss caused by the herdsman's default. Vide Br. quoted above under retanasyānapākarma.

The kinds of slaves and the incidents of slavery have been already dealt with in H. of Dh. vol. II. pp. 180-189. A few matters not referred to there may be dealt with here. 'Buddhist India' p. 55 (by Rhys Davids) shows how slavery in the Buddhist period was not as miserable as under the Greeks. The Rājatarangini IV. 39 states that king Vajrāditya of Kashmir (in the 8th Century A. D.) sold many men as slaves to Mlecchas. One cannot help blaming the British Indian Government for the Assam Labour and Emigration Act (VI of 1901) whereby a modified form of serfdom or slavery was legalised for the benefit of the tea planters of Assam, Bengal and other provinces and by sections 168-169 of which poor indentured labourers who were induced to labour on the sumptuous monthly wages of five rupees were liable to be sentenced to fine or in

<sup>847.</sup> ब्रिमकारो भागभूतः कृषिगोजीवनः स्युतः । जातसस्यासधा क्षीरात्स स्रभेत न संज्ञायः ॥ बृह्य, q. by स्थूतिकः, II. p. 196, ब्य. प्र. p. 316, बि. र. p. 143.

<sup>848.</sup> स्वतम्बस्यारमणी ब्राणाहासस्य द्वारवव्यसुः। त्रितु वर्णेषु विक्रेय द्वास्यं विग्रस्य न क्रितित् । कारया. 715 q. by अपरार्क p. 788, स्युतिकः. II. p. 197.

default to imprisonment, if they left off the work to which by agreement they were tied down in unhealthy districts and unhealthier surroundings.

Kāt. (725) provides that 849 if a woman who is not a slave marries a slave she becomes a slave since her husband is her lord and is dependent on his master. If a person buys or sells a brāhmana woman 850 as a slave the king should annul that transaction and all persons (concerned in it) should be fined by him and the same holds good in the case of a woman of a respectable family who took shelter with a person and was made a slave by him or transferred by him to another as a slave (Kāt, 726-727). The punishment of first amercement is prescribed for a person who has sexual intercourse with the nurse of his child or with another woman who is not a slave and the wife of his attendant as if she were a slave; and a fine of two hundred panas is provided in case a master who is not in difficulties and is well-off desires to sell a female slave who is faithful and weeps bitterly (being unwilling to leave him). Nar. VIII, 40 provides that if a slave leaves his master and goes over to another saying 'I am your slave' that would not help the slave, as his former owner would be entitled to claim him back. Usanas states 851 that a gurn (elderly person), a sapinda, a brahmana and persons of the lowest castes (candalas &c.) cannot be made slaves, nor can any one (of the higher castes) who is superior in learning be the slave of one of the same caste.

<sup>849.</sup> वासेनोडा त्वदासी या सापि वासीत्वमाप्त्रयात् । यस्माद्धत्तं प्रश्नुस्तस्याः स्वाम्यधीनः प्रभुर्यतः ॥ कात्याः q. by स्युतित्वः II. 201, व्य. प्र. p. 322, स. वि. p. 294.

<sup>850.</sup> आवृष्णाद् नाह्मणीं यस्तु विक्रीणीत तथैव व । राज्ञा तद्कृतं कार्ये वृण्डवाः स्यः सर्व एव ते ॥ कामाञ्च संश्रितां यस्तु द्वासीं कुर्योत्कुलक्षिपम् । संक्रामयेत वान्यत्र दृण्डवस्तव्या-कृतं भवेत् ॥ वालधात्रीमदासीं च दासीमिव श्वनक्ति यः । परिचारकपत्नीं वा प्राप्तुपत्पूर्वसाह-सम् ॥ विक्रोज्ञामानां यो भक्तां दासीं विक्रेतुमिच्छति । अनापदित्थः क्रक्तः सन् प्राप्तुपाद् द्विवातं दुमन् ॥ कात्था. q. by अपरार्क p. 789, वि. र. pp. 154-155, व्य. प्र. p. 323.

<sup>851.</sup> व गुढर्न सपिण्डश्च न विमो नास्त्ययोगथः । द्वासभावं न तेऽर्हन्ति न च विद्या-थिको ब्रिजः ॥ उज्ञनस् q. by स. बि. p. 296, which explains 'ब्राह्मणस्य अस्त्ययोनिर्न दासः विद्याधिकश्च । एवं क्षत्रियादेकाद्वाणः । समवर्णे तु विद्याधिको न दासः ।.'

### CHAPTER XXI

### SAMVID-VYATIKRAMA AND OTHER TITLES

( Violation of compacts or conventions)

Nār. (XIII. 1) employs the expression samayasyānapākarma. Manu VIII. 5 employs the first expression. Manu (VIII. 218-219) has both names in view, when he says 'I shall now declare the rules applicable to those who violate samayas (conventions). He who having entered into a compact (saimid) under (the sanction of) an oath with the inhabitants of a village or a district or with a group of traders or other persons breaks it through greed should be banished from the kingdom by the king.' In Ap. Dh. S. I. 1. 1. 2 and II. 4, 8, 13 the word 'samava' 852 is employed in the sense of 'convention or accepted doctrine'. The same word is also used in the sense of 'agreement' as in Yāj. I. 61 (gāndharvah samayānmithah). In this title it means 'the acceptance of a certain rule or convention arrived at by many', as explained by 853 Medhātithi on Manu VIII, 219. It signifies a local or caste usage or convention made by groups of people (such as guilds and corporations) binding on all members that form or join the several groups. The Amarakosa holds that acara and samuel are among the several meanings of samaya. Medhatithi explains that, if the inhabitants of a village come to a decision that they would oppose the inhabitants of a neighbouring village who were indulging in grazing their cattle in the pastures of the former village or diverting the watercourses and that if in doing so there was a riot or a suit were filed before the king, all should

<sup>852.</sup> धर्मज्ञसमयः ममाणं बेदाब्धः। आप. ध. चू. 1. 1. 1. 2; अङ्गानां तु प्रधानैरम्पयदेशः इति न्यायवित्समयः॥ आप, ध, चू. II. 4. 8. 13.

<sup>853.</sup> समयसिद्धिः (समयः सिद्धः ! ) सङ्केत इदं मया भवतामहासते विश्वितं कर्तण्यसिविश्वप्रमानः । मेथा, on मन् 8. 219; समयाः द्वापश्चाचारकालसिद्धान्तस्विद्धः । अमरकोशः,
Medh, on Manu VIII. 220 takes the word 'sangha' by itself and Bühler
(S. B. E. vol. 25 p. 293) is misled (probably by some corrupt ms) into
translating as 'belonging to a corporation inhabiting a village or a district'.
मेथा. says: 'एवं यामसाख्वाची देशसंधः (देशः सङ्खः) एकधर्माह्यक्तानी नानादेशवासिनी
मामाजातीयानामप्रि प्राणिनी समृष्टी यथा निश्चणी सङ्खे विणिजी सङ्ख्यानुविधानी
सङ्ख इति ।'

be of one mind, that any one of those who encouraged this decision would be liable to be punished if he backed out of it through some inducement offered by the headman of the other village. Nar. XIII. 1 explains that samaya means the rules (or conventions) settled among heretics, naivamus 854 and the like. Yāi, II. 192 and Nār. XIII. 2 provide that the conventions of guilds, naigamas, heretics, śrenis, pūgas, ganas and in towns and districts should be enforced by the king and their traditional mode of conducting their business should be protected. Some remarks have already been made on guilds and corporations above (pp. 156-57 notes 196-198). Vide also H. of Dh. vol. II. pp. 66-69 for the guilds and corporations and the meanings of words like treni, pūga, gana etc. Some further information is added here. The Sm. C. (II. p. 223) has a very 855 interesting note illustrating the various conventions of several groups and its remarks are copied verbatim by the V. P. pp. 332-333. It says: 'Even heretics have certain rules made for the benefit of their monasteries. Among naigamas there is a practice that those who disregard messages brought by servants wearing a specific jacket (as a uniform) should be fined. Srenis are guilds of craftsmen such as weavers. They have rules that certain articles are to be sold only by a certain guild and by no other. Pugas are groups of elephant riders and horse riders.' Vrāta is defined by Kāt. as a body of persons armed with various weapons, while the Mahābhāsya on Pānini V. 2. 21 (vrātena innti) explains it as a 'group of men of several castes and several occupations who make a living by relying on their formidable bodies'. Acc. to the Mit. heretics are those like the Bauddhas who do not regard the Veda as authoritative. Gana means, acc.

<sup>854.</sup> नैगम is defined by बद्धिंशस्मत as follows: पौरुषेयतया वेदं प्रामाण्यं (बेद्ध-प्रामाण्यं ?) प्रवद्गित ये ! तेषां वैशेषिकाद्दीनां नैगमाख्या प्रकीर्त्यते ॥ q. by ध्यव, नि. p. 13. But this sense is not appropriate here. The same work (p. 14) quotes कारपायम's definition which is more appropriate 'नानापौरसमाजस्तु नैगमाख्यः प्रकीर्तितः ।'

<sup>855.</sup> पूग्रवाते चान्योन्यमुत्सुज्य समरे न गन्तव्यामित्याव्यः सन्ति समयः। गणे तु पञ्जमिद्वः पञ्जमे वाच्ये कर्णवेधः कर्तव्य इत्येवमादिरस्ति समयः। गणादिष्वत्रादिशब्देन बह्यपुरीमहाजनः परिगृहीतः । तत्र गुरुव्शिणाद्यधमागतो माननीय इत्यादिसमयेस्ति । दुर्गे तु धान्यदिकं गृहीत्वा अन्यत्र यारयतो न तद्विकेयमित्यस्ति समयः । जनपदे तु क्रिक्शिकेतृहस्ते दश्यायम् महणे कार्यं क्रिक्शिकेतृहस्ते इत्यादिकोस्त्यनेकविधः समयः । जनपदे तथ्येत्यत्र तथाश्यदेऽद्ध-क्रिकावपुरावृनिमं प्रदर्शनार्थः । तत्र न गोप्रचारत्याने कातव्यमित्यादिकोस्ति ग्रामे समयः। आभीरकीपुत्रवव्यमित्यारे न दृण्डः इत्यादिकोस्ति ग्रामे समयः। स्मृतिचः, II. p. 223 on भारदः XIII. 2 'पाष्टिकनेयमक्रोणीपूनकात्वव्यस्तिच्यः । संरक्षेत् समयं राजः हुर्गे जनपदे तथा। ।

to Mit. 'an assemblage of armed persons subsisting by following one occupation, while Kat. (680) says it is a corporation of brahmanas. In the Rajat, IL 132 reference is made to corporations of purchitas at temples and tirthas (sacred places). The Sm. C. states that among pugas and vratas there is a convention that they must go to battle all together and not separately. Among ganas there is a usage that the lobes of the ear (of a child) are to be pierced on the 5th day or in the fifth year from birth. Among mahājanas in a settlement of brāhmanas there is a convention that a brahmana repairing to them for collecting fees to be paid to his teacher (at the close of Vedic study) should be honoured (i. e. should be paid some contribution). certain districts there is a usage that either the seller or the buyer should keep in his hand 10 of the price (probably for finding out whether the article is useful for the purpose in hand and resiling from the bargain if it is not). In forts or capitals there is a rule that corn taken out of it by a person with him when going out elsewhere should not be sold by him. In villages there is a rule that in pastures no digging would be allowed. In the hamlets inhabited by abhiras there is a convention that for adultery by a male or female there is to be no fine. It does credit to the ancient writers on dharmasastra that they were tolerant enough to require the king, whatever his own religious persuasion might be, to honour and enforce the usages of even heretics among themselves. The only requirement was that the enforcement of their usages must not be opposed to the interest of the country or the capital and must not cause commotion and must not be plainly immoral 856 (När. XIII. 4-5 and 7 and Medhātithi on Manu VIII. 220). Yāj. (II. 188-192) lays down the following rules: there should be a committee (of two. three or five, acc. to Br.) 857 to look after the business of the guilds &c. (called kārvacintaka) who should be religious, pure. not covetous and all members should carry out what they decide upon: when the committee members approach the king on some business of their guild he should bestow on them gifts and

<sup>856.</sup> दोषवत्करणं यस्त्याद्वमान्नायप्रकृतिपत्म् । प्रवृत्तमपि तद्वाजा अपस्कामो निवर्त येत् ॥ भारद् (समयस्यानपाकर्म 7) on which the न्यं. प्र. p. 337 has the following instructive note: यहोभाविदोषवत्करणं श्वतिस्वृतिविकद्धं विभवादौ वेश्यात्वादिकं पाषण्डा-दिभिः प्रकृतिपतं तद्वहुकालप्रवृत्तमपि राज्ञा निवर्तमीयमित्यर्थः।

<sup>857.</sup> हो जयः पञ्च का कार्याः समृहहितवादिनः । कर्तन्य वज्यनं तेवां हामभेगिणगणा-द्विभिः ॥ बृहः q. in स्तृतिज्ञः, II. p. 224, क्यू. प्र. p. 334. For the qualities of the committee members (similar to Yāj, II. 191) vide Bṛ. (S. B. E. vol. 33 p. 347 verse 9) q. by क्यू. प्र. p. 334.

honour them. Whatever is obtained by any one sent on the business of the group must be handed over by him to the heads of the group (also Br. in S. B. E. vol. 33 p. 349 verse 22) 858 and if he does not do so he should be fined eleven times as much. Whoever goes against the heads of the group that are working for its benefit should be punished in the first amercement (by the group itself, acc. to Sm. C. II. p. 224). Kāt. (677) states the general rule that whatever is obtained (by the committee or advisers of the group ) or is saved by them or whatever debts are incurred by them for their group and whatever they obtain through the king's favour should be shared equally by all (members of the Kat. (674-675) provides that whatever debt was professedly incurred by the committee for the group but was misappropriated by them or applied to their individual purposes must be paid by them and that those who subsequently join the groups already formed become equally entitled to the property and liable for the debts previously acquired or incurred. Manu VIII. 220 and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 348 v. 14) provide a fine of six miskas of four suvarnas each (or six niskas and four suvarnas) for him who falls out with his associates. Kat. (671) provides that that member (of a group) who opposes what is reasonable, who gives no scope to (i.e. obstructs or persistently interrupts) a speaker (in a meeting of the group) or who speaks absurdly should be made to pay the first amercement. Yaj. II. 187 prescribes forfeiture of all property and banishment for him who misappropriates the property of the group or corporation or who violates the conventions made by the group (or the king). As stated by the Mit. this and other sentences depended upon the nature and gravity of the offence and the capacity of the offender 859.

Krayavikrayānušaya (repentance after purchase or sale). Manu VIII, 222 and Kaut, III. 15 regard this as one title of law. But Nār. (XI and XII) splits this into two titles viz. vikrīyāsampradāna (non-delivery of a thing after it is sold for a price) and krītvānušaya (repentance after buying). Manu states the general rule that whenever a person after buying

<sup>858.</sup> यत्तैः प्राप्तं रक्षितं वा गणार्धे वा ऋणं कृतम् । राज्यसाद्ग्लब्धं च सर्वेषानेव तत्समम् ॥ गणहादिश्य यत्मिञ्जिक्कृत्वणे भक्षितं भ्रश्चेत् । आत्मार्धं विनिष्ठकं वा देशं तैरेव तद्भवेत् ॥ गणानां भ्रेणिवर्गाणां गताः स्युर्थं द्व मध्यताम् । प्राक्तनस्य धनर्णस्य समाजाः सर्व एव ते ॥ कात्याः q. by स. वि. p. 330-331, वि. र. p. 187, स्युतिचः II. p. 227, व्य. प्र. p. 338.

<sup>859.</sup> महाप्रतिपादितद्यानां जिर्वासम्बद्धः सुवर्णनिष्कशतमानामान्यतमो जातिशक्त्याध-पक्षया कल्पनीयः । मिता on धा, II. 187.

or selling anything repents of having done so, he may return or take back that thing within ten days. Nar. XI. 2 states that property is of two kinds in this world viz. movable and immovable and that all property is designated as panya ( saleable ) in rules about purchase and sale. According to Yai, II, 254, Nar, XI, 4-5, Visnu Dh. S. V. 127 860, if a man sells property and does not deliver it to the purchaser, he should be made to deliver it to the purchaser together with profits (between the time of sale and delivery) and if it is movable together with the price of profits arising 861 from it (such as milk in the case of a cow). Visnu Dh. S. V. 128 prescribes a fine of 100 panas against the vendor. Kaut, III, 15 prescribes a fine of 12 panas against the vendor who after selling a thing does not deliver it and also against a buyer who having purchased does not take delivery of it, except when the thing itself is defective or is lost by act of king or theft or by fire or flood or unless the transaction was for inadequate price or brought about in distress. 862 If the article sold is not delivered by the vender after demand by the vendee and it is injured. destroyed by fire or stolen, the loss will fall on the vendor (Nar. XI. 6, Visnu Dh. S. V. 129, Yaj. II. 256). These rules apply when the vendor does not feel repentance for having sold the thing, but if he feels repentance then Manu VIII. 222 will apply and the vendor may pay back the price and recover the article within ten days 863 from the sale. Kat. (684) provides the same rule. No one, either buyer or vendor, can rescind the sale after ten days and if any one uses force in

<sup>860.</sup> विक्रीय पण्यं भूल्येन केंत्यों न प्रयच्छाति । स्थावरस्योव्यं दाप्यो जङ्गमस्य क्रिया-फलस् ॥ नारद् XI. 4. The मिता, on या. II. 254, विवाद् चन्द्र (p. 50), च्य. प्र. p. 342 and others read स्थावरस्य क्षयं and explain 'विक्रयानन्तरं जात उपभोगः क्षयः' (च्य. प्र.) and 'क्रिया वाहनादिका फलं हुग्धादि । समाहारोयम्' (विवाद् चन्द्र p. 50).

<sup>861. &#</sup>x27;Udaya' in Nar. and Yaj. may mean either the profits from the property that the vendor enjoyed or the difference in price between the date of sale and the date of delivery if the property became less in value. This applies when both parties are inhabitants of the same place; but if the purchaser is one who comes from another country then he may be awarded the profit that he would have made in the other country by selling it if it had been delivered to him at once.

<sup>862.</sup> क्रीतमक्रीणतो या हानिः सा क्रेयुरेव स्यात् । विष्युधर्मसूत्र V. 129; विक्रीय पण्यमप्रयच्छतो हादशपणो वृण्डोऽम्यत्र दोबोपनियाताविषक्षेत्र्यः ... क्रीत्वा पण्यमपतिग्रह्णतो हादशपणो वृण्डोऽम्यत्र दोबो ... क्रीत्यः । क्रीटिएव III. 15.

<sup>863. ्</sup>पर्व धर्मी दशाहाजु परतोऽखकायो न तु । कास्याः 684 q. by स्कृतिचः II. p. 218, वि. र. p 192, पराः माः III. p. 367.

recovering the article sold or bought after that period the king should fine him 600 pauss. Manu VIII, 228 extends these rules about repentance and recovery within ten days to all transactions whatever. Kat. (685) prescribes that the period of ten days for repentance is allowed to vendors and vendees only in the case of land, and that the period is 12 days when the parties to sale of land are sapindas of one another and that in other cases the period is even shorter. 864 Yai, 11, 257. Nar. XI. 7-8, Br. (S. B. E. vol. 33 p. 350 verse 4) provide that when a vendor having sold a thing to one man for a price received sells it to another or having concealed the defects of an article sells it as free from defects he should be made to return double the price to the purchaser and a fine equal to double the price to the king. 865 The above rules apply where the purchaser has paid the price, but if there is a mere agreement and no price is paid, then the vendor or vendee is guilty of no wrong if he resiles from the bare agreement to sell or buy unless they have made an express stipulation that the agreement cannot be rescinded (När. XI. 10). When at the time of the agreement for sale, the vendee pays something by way of earnest, then if the sale goes off through the fault of the vendor, the latter has to return to the vendee double of the earnest; 866 but if the purchaser does not finally take it he loses the thing and also the earnest. Nar. XII. 1 prescribes that when a vendee after having purchased a thing for a price repents of the purchase that is the title of law called 'rescission of purchase.' Nar. XII. 2 prescribes that if the purchaser thinks that he has made a bad bargain he may return the thing purchased to the vendor on the same day in an undamaged condition (and may receive back the price paid); but if he returns it on the 2nd or 3rd day after the purchase (including the day of purchase) he will have to lose respectively one-thirtieth or one-fifteenth of the price and after the third day he cannot return the thing at all (Nar. XII. 3). But Yaj. II. 177 and Nar. XII. 5-6 lay down

<sup>864.</sup> भूमेर्वृज्ञाहे विकेतुरायस्तत्केतुरेव भ । द्वाद्काहः सपिण्डानामपि चाल्पमतः परम् ॥ कात्या. (685) q. by एरा. मा. III. p. 364.

<sup>865.</sup> आत्वा सदोवं यत्वप्य विक्रीणीते विश्वक्षणः । तदेव द्विगुणं द्वाप्यस्तरसमं विनयं तथा ॥ बृह. q. by स्युतिन्तः II. p. 220, पश्. मा. III. p. 370.

<sup>866.</sup> सत्यञ्जारकतं व्रव्यं दिशुणं प्रतिवापयत् । याज्ञः II. 61; vide the मिता. thereon. सत्यङ्कारं च यो द्वाया यधाकालं न हृद्यते । पण्यं भवेतिष्युष्टं त्रवीयमानसगृहृतः ॥ न्यास q. by स्मृतिचः II. p. 220, परा. मा. III. p. 370. द्वावे सत्यापनं तत्यङ्कारः सत्याकृतिः विचाम । अमरकोका, on which क्षीरस्वामी says 'भवत्यं मनैतद् विकेशमिति सत्यस्य करणं सस्यापकृत् । and for सत्यञ्चार relies on पाणिनि VI. 3. 70 'कारे सस्यागृहृत्य'.

the following periods for examination of things purchased, viz. one, three, five, seven, ten days, half a month and one month respectively in the case of iron (and clothes), milch cattle. beasts of burden, jewels (precious stones, pearls and corals), all sorts of grain, a male slave and a female slave. It must be supposed that these verses contain exceptions to the general rule in Manu VIII. 222 cited above. Kaut. (III. 15) allows only one night, three nights, five nights and seven nights for repentance to traders, husbandmen, cowherds, the mixed castes and higher castes and provides that where the articles sold are perishable a very short time only may be allowed. The above rules apply only when the purchaser made no examination at the time of nurchase. Nar. 867 XII. 4 and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 350 verse 3) recommend that a purchaser should himself closely examine an article before buying it and also show it to others in order to find out its defects and good qualities and provide that when he has approved of an article after close examination he cannot return it to the vendor. Vyāsa provides that hides, fuel, bricks, varn, grain, intoxicants, fluids, gold, inferior metals (like lead and tin) and other wealth should be carefully examined then and there i. e. when once bought after close examination none of these can be returned even if some defect 868 is found therein. Nar. (XII. 5-6) cited above contains exceptions to this. Nar. XII. 7 gives an example of a purchase being not liable to be rescinded when a defective article is purchased with open eyes viz, a worn garment which is soiled with dirt and is in ragged condition cannot be returned to the vendor if it was in that state at the time of the purchase i. e. the maxim 'caveat emptor' applies. If a purchaser does not take delivery of the thing sold to him, the vendor may sell it again to another 869 and if the thing is lost through act of God or the king the loss falls on the buyer alone (Yaj. II. 255, Nar. XI. 9). Kat. (692) provides 870 that what has been sold by a lunatic or an intoxicated

<sup>867.</sup> परिक्षित स्वयं पण्यसम्येषां च प्रदर्शयत् । परिक्षितं बहुमतं सृहीत्वा न पुनस्त्यजेत् ॥ बहु, q. by स्वतिच, II. p. 220, नि. र. p. 198.

<sup>868.</sup> श्रमिकाष्ट्रिकासूत्रधान्यासवरसस्य तु । वसुकुट्यहिरण्यानां सद्य एव परीक्षणम् ॥ व्यास q. by स्मृतिश्व. II. 220, वि. र. p. 198 (reads तृणकाष्ट and वस्रकुट्य), व्य. प्र. p. 339.

<sup>869.</sup> Compare section 46 of the Indian Sale of Goods Act (III of 1930) for the vendor's right of resale and sec. 26 about the person who has to bear the loss of goods.

<sup>870.</sup> सत्तीन्मत्तेन विक्रीतं हीनमूल्यं अधेन वा । अस्वतन्त्रेण सुरक्षेत्र त्याज्यं तस्य युन-भंगेत् ॥ कात्या. यु. by त्तः वि. p. 312; वि. वि. p. 57, व्यव. वि. p. 354 and व्य. प्र. p. 345 ascribe it to शृष्ट.

person or through intimidation or for an inadequate price or by one who is dependent or by an idiot should be relinquished by the purchaser; it still belongs to the seller. Kat. (705-706) lays down a novel rule to find out what is adequate or inadequate price. What 871 is decided by the neighbours assembled together, who know (the land &c, and its value) and who are afraid of committing sin, as the price of fields, gardens, houses and the like, of bipeds and quadrupeds, is declared to be the proper price; a price which is less or more than it by one-eighth is declared to be improper; what is sold for an improper price may be annulled even after a hundred years. (704) states that when the owner of a field abscords together with the surety 872 for the payment of the land tax, the judges of the court may order a sale for recovery of the tax and that such a sale may be set aside up to ten years and a compromise or exchange up to three generations, if it is inequitable. Bhāradvāja provides that when taxes are not paid both by the tax-payer and his surety even when called upon to do so, then the king may order a charge on the land or sale of the land.

Uktalābha is defined as a conditional sale, where a man borrows only a portion of the proper price of a land and stipulates that he would return the money on a certain day and that if he did not do so his ownership over the land would come to an end. 873 Kāt. (711) adds that a sale of the uktalābha kind will be valid if it is for more than half (the proper price of the land), provided more than ten years have elapsed (after

<sup>871.</sup> समवेतेस्तु सामन्तैरभिक्नैः पापभीषभिः । क्षेत्रारामग्रहादीनां द्विपदां च चतुष्प-दाम् । किल्पतं मूल्पमित्याद्वभागं कुत्वा तद्वष्ठधा । एकभागातिरिक्तं वा हीनं वालुचितं स्मृतम् ॥ समाज्ञतमतितेऽपि सर्वे तद्विनिवर्तते । हीनभूल्यं तु तत्सर्वे कृतमप्यकृतं भवेत् । काश्या. q. by स. वि. p. 325, व्यव, नि. p. 352; vide बृह, q. by स. वि. p. 326 'मूल्यं द्वस्वाधिकं न्यूनं मूल्यस्याद्वचितं स्मृतम् । क्रयसिद्धिस्तु नैव स्याद्वत्सराणां क्षतैरपि ॥ '

<sup>872.</sup> पलायिते तु करदे करमतिभुवा सह । करार्थ करदक्षेत्रं विक्रीणीयुः सभासदः ॥ सिन्धन्नः परिवृत्तिन्नः विकास वा त्रिभोगतः । आज्ञयापि कयश्चापि दशाब्दं विनिवर्तयेत् ॥ कारया. and वृद्धकारया, respectively q. by स. वि. pp. 324 and 320; व्यवः नि. p. 348 reads slightly differently; आज्ञाधिस्तत्क्रयश्चैव करे दण्डो विधीयते । उभावन्यत्र न स्यातामिति धर्मविद्ये थिद्वः ॥ भारद्वाज q. by स. वि. p. 324.

<sup>873.</sup> किञ्जिज इंग्यमादाय काले दास्यामि ते किचित्। नो खेम्पूलमिदं त्यक्तं केदार-स्येति यः क्रयः। स उक्तलाभ इरयुक्त उक्तकालेऽप्यमर्पणात्। भारदाज q. by व्यवः नि. p. 351. स. वि. p. 324. This is similar to the mortgage by conditional sale defined in section 58 of the Transfer of Property Act.

the period fixed for repayment). An avakraya \*\*\* becomes valid after possession for over three generations and a (regular) purchase by mutual agreement becomes valid at once. Kāt. (712) further \*\*\* prescribes that the unpaid purchase money carries compound interest after demand if no time is fixed for payment, but, if a time is fixed, then only the balance has to be paid up to the end of that period. Br. provides that in all sales, the sale deed should mention the wells and trees (on the land), the water and ways and that the crops, trees and fruits, wells, tanks and house standing on the land sold would belong to the vendor if they are not put down in the deed of sale. \*\*\* According to Hārīta the rules of sales are to be extended to exchanges. \*\*\*

From the Rajatarangini VI. 41 it appears that a fraudulent purchaser, who, by means of the heavy bribe of 1000 dināras, induced the officially authorized scribe to include a well in the sale of a house when it was intended to be excluded from it, was banished from the country by the king, his property being confiscated and given over to the cheated vendor.

<sup>874.</sup> अर्थाधिक कथः सिश्चेषुक्रासाभी वृज्ञाधिकः। अवक्रयसिभोगेन सद्य एव विकायः। कारवा. (711) q. by अवत. जि. p. 349 (which reads क्रणक्रिया at the end, that makes hardly any sense) and स. वि. p. 326. The word अवक्रय is explained in various ways. The Mit. on Yāj. II. 238 defines it as a transaction whereby a bailer (e. g. a washerman) transfers an article bailed to him (for washing &c.) to another for hire. Pāṇini IV. 4. 50 employs the word 'avakraya', but the Siddhāntakaumudi explains it as the due to be recovered by a king from a market (or the like). Gaut. XII. 39 employs the word 'avakrīta' which is explained by Haradatta as meaning 'what is purchased, but the price of which is unpaid or only partly paid'. This last seems to be the sense intended by Kāt. who provides that a sale of land, the price being wholly or partly unpaid, would become indefeasible only after enjoyment for three generations. शुमन्तु as quoted in S. V. p. 321 defines अवक्रय as 'अर्थक्रसम्बद्ध अवक्रय अवक्रय विशेष्ट करियते ॥'

<sup>875.</sup> सूल्यात्स्वल्यम्यानेपि क्रयसिद्धिः कृतः अवेत् । श्वक्रवृद्धश्चा महातःयं हेयं तत्सम-याहते ॥ कात्याः 712 q. by स. वि. p. 327.

<sup>876.</sup> विक्रपेषु च सर्वेषु कुपवृक्षावि लेक्कपेत् । जलमार्गाह् यस्ति जिल्प्यचेष वृह-स्पतिः ॥ क्षेत्राचुपेतं परिपक्षसस्यं वृक्षं फलं वाष्युपभोगयोग्यस् । कूपं तबाकं गृहस्कृतं च क्रीतिपि विक्रेतुरिदं वहन्ति ॥ बृह. q. by व्यव. मि. p. 349, स. बि. p. 326. Compare sec. 8 of the Transfer of Property Act (Act. IV. of 1882) as to what passes on a sale. The व्यव. बि. p. 349 explains as एक्कस्तिकितंषु केतुर्व भवन्तित्यर्थः .

<sup>877.</sup> मत्तमूद्रानभिज्ञातभीतैर्विनिमवः कृत: । वच्चालुचितमूल्यं स्पारसर्व तत् विनि-वर्तते । हार्यत प्र. by स. वि. p. 326, Compare sec. 118 of the Transfer of Property Act.

The Vyavahāranirnaya, after quoting Br. and Vyasa, very lucidly explains what is meant by sale, purchase, exchange &c. Gold and the like which a man desires to render or pay is called price, while land, house and the like are said to be 'panya' ( saleable thing ). Purchase means acceptance of a thing preceded by the offering of a price (either paid or agreed to be paid); sale is the acceptance of a price preceded by the offering of a saleable thing. Parivrtti or parivartand is the acceptance of an article for an article of the same kind; if there is a disparity in value between the two articles exchanged the exchange is called 'arakraya'; when there is an exchange of two articles of different kinds but of the same value it is called viningua. 878 The Vyavahāranirnaya makes elaborate provisions for sale of land at the order of the king for non-payment of land tax. It quotes Prajapati (p. 350) to the effect that the purchaser at such a sale must offer half or at least one-fourth of the real price of the field and that the original owner could get back his property sold for the royal dues by paving the full price to the purchaser up to three generations. Other elaborate rules on the same subject are passed over here for reasons of space. These provisions indicate that ownership in cultivated fields belonged to individuals and that the State had only the right to levy taxes. Vide H. of Dh. vol. 11, pp. 865-869 and Kat, quoted above (on p. 196) for a discussion of the theory of the State's ownership of all lands. Taking into consideration the Pürvamimāmsā texts, the Vyavahāramayūkha and the verses of Kat, and others it appears that the State was deemed to be the owner of all lands as a general proposition, but that where individuals or bodies of persons had been in long possession of lands that they cultivated, the ownership of the State was qualified and restricted only to the recovery of a tax or share

of crops and that individuals and groups that had cultivated lands in their possession were regarded practically as owners of the land subject to the liability to pay land tax and to the right of the State to sell the land for non-payment of tax. The Vyavahäranirnaya quotes Br. and another smrti text that śūdras, persons excommunicated for grave sins (patita), cāndālas and desperate characters cannot be allowed to possess the lands of a brāhmaṇa by sale, partition or in lieu of wages; <sup>879</sup> the same work further quotes Vyāsa, Bhāradvāja and Br. that when land is sold there is a right of pre-emption in favour of full brothers, sapiņdas, samānodakas, sagotras, neighbours, creditors and one's co-villagers in order. <sup>860</sup>

Gifts of immovables were looked upon in very ancient times with disfavour, though they were made even in the times of the Upanisads. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 740-41. But sales of land must have been rarer still in ancient times owing to the patriarchal and joint family systems. The Mit. on Yaj. II. 114 quotes a verse forbidding the sale of immovable property;881 but sales of lands are mentioned in many copperplate grants. Vide Paharpur plate grant of Gupta year 159 i. e. 478-79 A. D. in E. I. vol. 20 p. 59 (where one kulyāvāpa of land is stated to have been sold for two dināras to a brāhmana and his wife named Rāmi by the city council for the provision of the worship with sandal-wood paste &c. of the divine arhats at a vihāra), E. I. vol. 17 p. 345 (grant of the time of Kumāragupta I in Gupta year 113), the Damodarpur plates (E. l. vol. 15 p. 113), Faridpur plates (Ind. Ant. vol. 39 p. 193), E. I. vol. 18 p. 74. From these records of the 5th and 6th centuries A. D. it appears that land was owned by private individuals or by

<sup>879.</sup> श्रूहाध्य पतितात्रीय वाण्डालाखाततायियः । नार्हन्ति विवक्षेत्रस्य क्रयविक्रप-कर्मणि ॥ बृह.; विभागेन क्रयेणापि वेतनग्रहणेपि वा । श्रूहः केवापि क्रयेण न विभक्षितिमर्हति ॥ स्मृत्यन्तर q. by व्यव. नि. p. 354. With these provisions prescribed at least 1500 years ago one may compare the South African legislation passed in the midst of the Second World War (alleged to be fought for different kinds of freedoms) against Indians preventing the purchase by them of lands in areas reserved for Whites.

<sup>880.</sup> ज्यासः । ज्ञातिसामन्तधनिकाः क्रमेण कायहेतवः । तत्रस्थातराः पूर्वे सपिण्डाश्च क्रये मताः ॥ पृष्ठरपतिः । सोदराश्च सपिण्डाश्च सोवकाश्च सगोत्रिणः । सामन्ता धनिका ब्राम्पाः सत्तेते भूक्रये मताः ॥ q. by व्यव. नि. pp. 355-56.

<sup>881.</sup> स्थावरे विकयो नारित कुर्यादाधिमस्त्राया । q. by मिता. on वा. II. 114.

joint families or by the village community or by the king and there was a fixed procedure when land was to be sold that the purchaser approached the District Officers who consulted the pustapālas that kept a record of titles and that the villagers and headmen were consulted and asked to mark off the land to be sold. It appears that the smrtis recommended that sales should be clothed in the formalities of gifts, probably because gifts were frequent and sales were not. A smrti quoted by the Mit. (on Yāj. II. 114) states 'land passes (i. e. is transferred) with the assent of the villagers, the agnatic relations, the neighbours, the co-sharers and with the offering of gold and water.' The Mit. explains that these 882 are not absolutely necessary formalities of a sale, but that they are recommended for the sake of greater caution and convenience, that the assent of the villagers is to be secured for the publication of the transaction of sale, as a text says that acceptance, particularly of immovables, should be made openly, that the neighbours' assent should be secured for preventing boundary disputes, that the assent of agnates and co-sharers is desired for making it easy to complete the transaction, that it does not follow that without the assent of these the sale of land is not valid or complete. Water and gold are to be offered because gifts being highly commended, a sale should be clothed outwardly with the same formalities. Vide Dr. P. N. Sen's 'Hindu Jurisprudence' pp. 76-78 for the opposite procedure of the ancient Roman Law that gifts were to be clothed with the formalities of sale, water and gold in the case of gifts vide above under dattā pradānika,

Svāmipālavivāda (disputes between the owner of cattle and herdsman who is engaged to look after them). In ancient times this must have been a prominent source of litigation in a predominantly agricultural country like India. Nār. appears to have included this title under vetanasyānapā-karma. Yāj. II. 164, Nār. IX. 11 provide that the cowherd has to bring back to the owner in the evening the cows (and other domestic animals) handed over to him in the morning by

<sup>882.</sup> यवृपि-स्वधामज्ञातिसामन्तवृ।यावृाक्तमतेन च । विश्वणोवृक्तवृामेन चक्नुभिर्मच्छिति मेदिनी ॥ इति तत्रापि ग्रामान्तमतिः-मतिग्रहः भकाकः स्यात् स्थावराय (स्थावरस्य?) विशेषतः इति समरणात् व्यवहारभकाशनार्थमेवापेक्ष्यते न पुनर्श्वामान्तमत्या विना व्यवहारासिद्धिः । ...... विक्रपेपि कर्तस्य सहिरण्यस्रद्धकं दृश्वा वानस्यंण स्थावर्विक्रयं कुर्यादित्यर्थः । मिता, op या. II. 114; मतिग्रहः &c. is या, II. 176.

the owner, after grazing them in the pastures and making them drink water. Manu VIII. 230 says that during the day the responsibility for the safety of the cattle rests on the herdsman and during the night on the owner provided they are in the latter's house. When there is no express agreement as to wages Nar. IX. 10 and Br. (S. B. E. 33 p. 346 verse 19) prescribe that a cowherd 883 will get as his wages all the milk of the cows tended by him on every eighth day plus a heifer (two years old) every year out of every one hundred cows tended by him or a milch cow with her calf every year for every two hundred cows looked after by him. Manu VIII. 231 provides another method when no wages are fixed by agreement viz. a hired herdsman, who is paid with milk, may milk as hire the best cow out of ten with the consent of the owner. It is the duty of the cowherd to struggle as much as in him lies to protect the cows from accidents and if he is unable to do so he must quickly inform the owner (Nar. IX. 12). Br. (S. B. E. 33 p. 346 verse 20) states 884 that the cowherd shall save cattle from the danger of worms (or reptiles), robbers, tigers and from caverns and pits and that he should try to protect them to the best of his ability, should call out for help or inform his master. If the herdsman does not struggle to protect the cows, nor raise a hue and cry nor inform his master he must make good the value of the cow lost and must pay a fine to the king (Nar. IX. 13). Manu VIII. 232 and 235, Yaj. II. 164-165, Visnu Dh. S. V. 885 137-138, Nar. (IX. 14-15) provide that if a cow or other domestic animal strays or is killed by worms (or reptiles) or slain by dogs (and wild animals) or dies by falling into a pit or by any negligent act of the herdsman, he himself shall make good the loss, if he did not exert himself to prevent this happening or if goats and sheep are surrounded by wolves and carried away while the herdsman does not hasten to their help he shall bear the responsibility for the loss. In these cases the herdsman has also

<sup>883.</sup> तथा धेञ्चभृतः शीरं लभेताङ्कश्चयमेऽस्थिलम् । बृह. q. by the स्मृतिच, II. p. 207, व्य. प्र. p. 346.

<sup>884.</sup> कुमिचोरन्यामभवाइरीश्वभ्राच्च पालधेत् । व्यायच्छेच्छक्तितः क्रोक्षेत्स्वामिने वा निवेद्येत् # बृह. q. by वि. र. p. 172, व्य. प्र. p. 347; the स्युतिचः II. p. 208 ascribes it to नारतः

<sup>885.</sup> विवा पञ्चनां बुकायुः वाते वाले त्वनायति वालक्षेत्रः । विनष्टपञ्चमूल्यं व्य स्वामिने व्यात् । विष्युः V. 137~138.

to pay a fine of 124 panas 806 to the king (Yaj. II. 165). Ap. Dh. S. II. 11. 28. 6 makes 887 the herdsman liable to pay the price if an animal in his charge dies or is lost (by theft &c. ). Manu VIII. 233, 236, Nar. IX. 16, Vyasa state exceptions to the above viz. where an animal is carried away 888 by robbers though the herdsman raised a cry, he would not be liable to make good the loss provided he gave information to his master at the proper time (immediately after the animal is carried away) and proper place; or when the herdsman himself is seized or the village is attacked or the country is invaded, the herdsman would not be liable for loss or seizure of any animal under his charge; and also where, while the herd is grazing in a proper order near a forest, a wolf suddenly kills an animal. Manu VIII. 234. Nar. IX. 17 state that when cattle die through act of God or king or die without any fault of his while in charge of a herdsman, he has to free himself from liability or from the suspicion of himself having 889 carried away surreptitiously the animal by producing before his master their ears, skin, tails, bladders, tendons and yellow bile or by showing their limbs (viz. their characteristic marks). Vyāsa states that if a herdsman, who has received his wages, abandons cattle in an untenanted forest and moves about in the village he should be fined by the king. 890

Yāj. II. 166 provides that a portion of land should be set apart at the discretion of the villagers or that of the king as pasture for cows. Manu VIII. 237, Yāj. II. 167 prescribe

<sup>886.</sup> अर्धत्रयोद्द्य in या. II. 165 means, acc to the Mit., Sm. C. II. p. 208 and अपरार्क p. 773, 13 है, while परा. मा. III. p. 375 and ब्य. म. p. 348 say that it means 12 है; 'अर्धत्रयोद्द्यपणः अर्धरहितत्रयोद्द्यपणः सार्धद्वाद्यपण इति यावत् । ता—(क्त !) स्तृतीयपूर्वपदाः समानाधिकरणेन समस्यन्ते उत्तरपद्कोपक इति वार्तिकादु सरपद्कोपि कर्मधारयः। यन् केनिचद्धीधिकत्रयोद्द्यपणो इण्ड इति व्याख्यातं तत्साधिद्वमात्रादिषु अर्धत्रिमात्रादिमहाभाष्यकारशब्द्यपयोगद्द्यम् । व्य. म. p. 348. The बार्तिक seems to be सिद्धं तु समानाधिकरणाधिकारे कत्स्तुतीयापूर्वपदं उत्तरपद्कोपश्च on पा. II. 1. 34 (Kielhorn's ed.), where the महाभाष्य cites द्वर्थोद्द (द्वरमा उपसिक्तो द्वर्धपत्तिक ओद्दनः) as an example. Vide p. 140 and note 182 above on अर्धततीय.

<sup>887.</sup> अवरुध्य पञ्चल मारणे नाहाने वा स्वामिन्योऽवसुजेल् । आप. ध. सू. II. 11. 28. 6.

<sup>888.</sup> पालबाहे बामवाते तथा राष्ट्रस्य विश्वमे । यत्प्रणाहं हतं वा स्याक पालस्तत्र किल्बिची । व्यास in स्वृतिचा. II. p. 207, वि. र. p. 172, अपरार्क p. 772.

<sup>889.</sup> भूतेषु च विद्यक्तिः स्यावचालकृतुनादिवर्शनात् । नारह् IX. 17.

<sup>890.</sup> यहीतजूरयो गोपालस्तास्त्यकता निर्जने वने । ग्रामचारी वृषेर्वाध्यः शलाकी च वनेष्यः ॥ व्यास q. by व्य. प्र. p. 347. शलाकी means 'barber',

that on all sides round a village, a kharvata and a town an uncultivated space for pastures (between it and the fields) shall be kept respectively of 100, 200, 400 dhanus 891 in extent. Kat. (666) prescribes that the owner of a field (which is near a forest) should construct a high paling before the crops have grown; for animals (or deer) when they have once tasted the sweet 892 (crops) can be warded off with difficulty. Manu VIII, 239 = (Matsya 227, 25), Nar. XIV. 41 prescribe that a hedge should be constructed for a field that is near a public way so high that a camel cannot look inside over it or a horse or cattle cannot jump over or so thick that a dog or boar should not be able to thrust its head inside it through holes. Manu VIII. 238 (= Matsyapurāna 227. 26), Yaj. II. 162, Nar. XIV. 40 provide that if a field situated near a village or a pasture or near a public road is not protected by a hedge and cattle straying into it cause loss, the herdsman is not to be held guilty. It is provided by Ap. Dh. S. II. 11. 28. 5, Manu VIII. 240, Nar. XIV. 28, Kat. 664-665 that if cattle enter into fields, 893 parks or pastures that are situated near a village or a public road and are enclosed by a hedge, they may be seized or beaten off, the herdsman is to be fined (a hundred panas). Yāj. II. 159-161, Manu VIII. 241, Nār. XIV. 28-29, Kāt. 667 and others lay down that where cattle enter fields (not near a village or road) and cause loss, the herdsman is to be fined or whipped, the owner of the cattle is to make good the loss and

<sup>891.</sup> A शहु: is 4 cubits (or about 6 feet). Manu VIII, 237 ordains having a space of 300 dhanus round a city; it also says that the space round a village for pastures should be three throws of samyā. Āp. Dh. S. I. 3. 9. 6 and 23 employ the expression क्रान्यामास for stating distance. क्रान्या means yoke-pin (युगकीताक). Vide p. 145 note 185 above for dhanus and other measures of distance. In E. I. vol. I. pp. 154-155 a पारमेच्या (the king's hand) is mentioned in an inscription dated samvat 933 at Gwalior. A कुण्ड was 4 हस्त but there were कुण्ड of 7 or 10 hastas. Vide मिता. on चा. II. 106. It was but natural that in ancient times man relied upon his own fingers or hand or height as a measure of length. Vide H. of Dh. vol. II. p. 209 n. 485 and n. 2021 (for इस्त, कुण्ड and निवर्तन), p. 1034 (for Vedi being as much in length as the height of the sacrificer) and purusa as a measure of length in ते. सं. V. 2. 5. 1 and कारवायमधीत 16. 8. 21-25. Vide also H. of Dh. vol. II. p. 989 n.

<sup>892.</sup> अजातेष्येव सस्येषु कुर्यादावरणं महत्। बुःस्रोनेह निवार्यन्ते लब्धस्वाहुरसा सृगाः। कात्या. 666 q. by अपरार्क p. 770, स्युतिचा II. p. 209.

<sup>893.</sup> क्षेत्रारामिकीतेषु गृहेतु पश्चनादिषु । ग्रहण तत्याविष्ठानां ताद्यनं वा बृहश्यतिः। कात्या. 664 q. by स्मृतिषः. II. 208, बि. र. p. 241; हित्वा क्षजमादिनः कर्शयत् पश्चन् । आय. ध. II 11. 28. 5.

pay the fine prescribed and the fines vary e. g. Yāj. II. 159 prescribes fines of 2, 4 and 8 māṣas respectively when a goat or a cow or a she-buffalo strays and causes loss of crops, while Kāt. (667) prescribes only  $\frac{1}{4}$  paṇa in the case of cows and sheep and  $\frac{1}{8}$  in the case of she-buffaloes. Vide Gaut. XII. 19-22 and Kaut. III. 10 also. Those who purposely set cattle to eat or destroy crops were to be punished as thieves (Nār, XIV. 34).

Ancient India entertained tender feelings for certain animals and in certain circumstances. Nar. XIV. 30, Yaj. II. 163, Manu VIII. 242. Kaut. III. 10894 and Usanas provide that cows within ten days after calving, a stud bull, a horse, an elephant. animals let loose in honour of ancestors or deities, and cattle that have strayed from the herd or that have no herdsman to look after them and have met with an accident are to be warded off when causing harm to crops, but the owner is not to be fined. Usanas 895 states that the reason for this leniency is that horses and elephants are protectors of people. Apararka (p. 771) explains that this exemption applies only to the king's horses and elephants. Usanas adds that (owners of) cows should not be fined when they cause some loss at the time of festivals and śrāddhas. The great veneration for cows led Usanas to lay down that he who requires the owner of a cow to re-imburse the loss of crops that are eaten up or destroyed by a cow will find that his pites and the gods do not receive the offerings made 896 by him. This is explained by the Par. M. III. p. 385 as referring to crops in fields near a village not enclosed by a hedge and by the Madanaratna to crops eaten at the time of srāddha. Br., Yāj. II. 161 and Nār. XIV. 38 require the owner of the cow to re-imburse the owner of the crops for the loss as settled by the neighbours. Vide under 'steya' for cases in which there is no offence of theft even if a person takes certain things belonging to another without his permission.

896. गोभिर्विनाञ्चितं धार्णं यो नरः प्रतियाचते । पितरस्तस्य नाइनन्ति नाइनन्ति त्रिदि-वीकसः ॥ उश्रमम् q. by अपरार्क p. 770, वि. र. p. 232.

<sup>894.</sup> ग्रामदेवद्वषा वा अनिर्देशाहा वा धेनुरुक्षाणो गोह्यस्थाद्वण्डमः। अर्थशास्त्र 111.10. 895. अव्ण्डमा हस्तिनो हान्याः प्रजापाला हि ते स्मृताः । अव्ण्डमो काणकुरजी ख ये शश्यस्त्रसल्क्षणाः ॥ अव्ण्डमागनुकी गौश्च स्तिका वाभिसारिणी। अव्ण्डमाश्चारसवे गावः आद्धकाले तथेव च ॥ उज्ञनस् q. by मिताः on या. 11. 163, वि. र. p. 240. Compare नारव् XIV. 31-32 where two half verses are the same as in Usanas. Manu VIII. 242 mentions वृवपञ्चल, which Sm. C. II. p. 212 explains as 'वृवपश्चो हि वेदतामतिमादीनां भीरस्त्रानास्त्री तहुहेशेन वृताः.'

#### CHAPTER XXII

# SIMAVIVADA (boundary disputes).

This is called kṣetrajuvivāda 897 (disputes relating to fields) by Narada XIV. 1, who defines it as 'dispute with regard to land in which questions about dikes or embankments, the boundaries of fields, ploughed land and fallow land have to be decided.' Nārada's idea appears to be that the word 'simāvivāda' in Manu is only illustrative and is a compendious way of mentioning disputes about land in general. According to Kat. (732) there are six causes 898 of land disputes viz. claiming more land, claim that a person is entitled to less than he possesses, claim to a share, denial of a share, seizing possession when previously there was none, boundary. In all these cases boundaries have directly or indirectly to be settled and therefore all these are included under the topic of sīmāvivāda. A boundary dispute may relate to the boundaries of a district (janapada), a village, a field and a house. Boundaries, acc. to Nar., may be of five kinds. 899 They are described as follows: dvhajini is what is indicated by trees which are like a flagstaff. Manu (VIII. 246-247) prescribes that trees such as aśvattha, the silk cotton, śāla, tāla (palmyra palm), that have milky juice (like udumbara) should be planted to indicate boundaries and also bamboo clumps, bushes, reeds &c. matsyini (lit. having fish) boundary is provided by rivers flowing naturally and full of fish and tortoises or by tanks and reservoirs of water (Manu VIII. 248). A naidhānī boundary is one indicated by concealed signs (just as nidhāna i. e. treasure is concealed in the earth), such as pots filled with chaff, coal, bricks, bones and similar things that the earth does not corrode

<sup>897.</sup> सेतुकेक्षारमर्याद्वाविकृष्टाकृष्टनिकाये। क्षेत्राधिकारो वस्तु स्वाद्विषादः क्षेत्रजस्तु सः॥ जारद XIV. 1. वि. ए. p. 201 takes केद्वारमर्वादा as one word, while व्य. प्र. p. 353 holds kedāra and maryādā separate. विकृष्टी लाङ्कलपहती देशः, अकुष्टसाम् हितः। व्य. प्र. p. 353.

<sup>898.</sup> आधिक्यं न्यूनता चांशे अस्तिनास्तित्वनेव च । अभोगश्चिक्तः सीमा च वड्सू-वाद्यस्य हेतवः ॥ कारयाः 732 q. by मिला. on चा. II. 150, वि. इ. p. 201, अपरार्क p. 759, व्य. प्र. p. 353. Vide the मिला. and व्य. प्र. for explanations.

<sup>899.</sup> व्यक्तिमी मिल्यमी चैव नैधानी भववर्जिता। राजकासनमीता च सीमा यञ्जविधा स्मृता ॥ नारव q. by मिता. on या. II. 150.

and are buried inside the earth. Manu (VIII, 250-251) enumerates those objects that should be buried in the earth, which would serve to indicate the boundaries of a village or field and which are therefore called concealed (upacchanna) by him. A bhayavarjitā (free from danger) boundary is settled by the agreement of the parties. The fifth kind is the one that is laid down by order of the king. Br. (S. B. E. 33 p. 351 verse 2) prescribes 900 that at the time of founding a village definite boundaries should be erected or constructed by means of visible or patent (prakāša) and concealed (upāmsu or upacchanna) signs and the Sm. C. II. 228 explains that a row of big stones should be employed to indicate the boundary. Brhaspati (S. B. E. vol. 33 p. 351 verses 3-7) states what patent and concealed boundary marks should be and requires elderly persons to point them out to youths and children who in their turn when old are to point out the boundaries to other youths and in this way traditional knowledge of boundaries may be kept up. Manu (VIII, 252-253) states that in disputes boundaries should be settled in accordance with the visible and concealed signs described above, by reliance on long former enjoyment and by the constant flow of water and that if there be doubt even after observing the signs then the dispute has to be decided on the evidence of witnesses. Witnesses could either depose to the marks of boundaries or to the boundaries themselves. Those who could not point out the marks but were to define the boundaries themselves were to follow a certain procedure. Manu VIII. 254 states that the witnesses should be asked about the marks of boundaries in the presence of the litigating parties and groups (or families) of the villagers. The witnesses on being asked were to trace, point out and settle the boundary unanimously, being clad in red garments, wearing red chaplets and being exhorted to depose truly by their spiritual merit 901 and carrying clods of earth on their heads, by reference to mounds or depressions, coals, bones and chaff (buried underground,

<sup>900.</sup> निवेशकाले कर्तण्यः सीमाषण्यविनिश्वयः । मकाशोपांश्चिष्वेश्व स्वक्षितः संशया-एष्टः ॥ बृष्टः, q. by स्युतिषः, II p. 227, which says: ग्रामाविमवेशकाले तस्सीमानियामक-स्थालग्रञ्जकः मकाशग्रसिलिङ्गेपेतः सीमासन्धी स्थापनीय इति ।

<sup>901.</sup> On सुकृतैः ज्ञापिताः स्वैः स्वैः, वि. र. p. 211 remarks: धर्मा अस्माकं क्षीणा भवन्ति यदि निध्या बद्दाम इति कदिता इत्वर्धः : सीमाविवाई ग्रामयोक् भयोः सामन्ताः पञ्च-ग्रामी क्श्रमानि वा सेतुभिः स्थावरैः कृत्रिमैवा कुर्यात् । कर्वकगोपालहृज्काः पूर्वमुक्तिका था, अवाद्याः सेतुनामःभिक्षा बहुव एको वा निविदेश सीमासेतृत् विपशीतवेषाः सीमानं नवेषुः । क्षेत्रविवादं सामन्तग्रामकृताः कर्षः । अर्थशास्त्र III. 9.

in a vessel), embankments, anthills, platforms of stones or bricks (Manu VIII. 255, 256, Yāj. II. 151, Nār. XIV. 4-6). Vas. 16. 13, Kaut. III. 9, Yaj. II. 150, Manu VIII. 258, 260, Nar. (XIV. 2-3) prescribe that on failure of witnesses of the adjoining villages, neighbours (sāmanta), 902 old men, cowherds husbandmen who plough the fields near the one in dispute. hunters, fowlers, fishermen, snake catchers and foresters should settle the disputed boundary in the presence of the king. Mit. on Yāi  $^{908}$  II. 153 quotes Kāt. (743-745, 51) to show that witnesses were divided into samanta, maula, vrddha and uddhrta, each preceding group being superior to the succeeding. Mit, further says that the neighbours as witnesses are to be arranged in the form of the layers of the petals of a lotus viz. the nearest ones (samsaktaka) are those most preferred, (but if this group has faults) then a second but a more removed group and then a third group still more remote may be examined. Śankha-Likhita and Vas. 904 16, 13-15 prescribe that in boundary disputes the decision depends on neighbours, in the case of conflict of witnesses on documents and then on the old men in the town or village and the guilds. Yaj. II. 152 and Manu VIII 258 require that the neighbours who are to settle the boundary should be four, eight or ten (even in number) and inhabitants of the same village (if possible). Br. (S. B. E. 33 p. 352 verse 14) requires that the witnesses 905 should know the source of title (to the disputed land), the measurement (in nivartanas, dandas &c.), the length of enjoyment or possession, the names of persons (in possession) and the characteristic geography or lie of the land. The general rule was (as stated by Nar. XIV. 9)

<sup>902.</sup> समन्ताज्ञवाः सामन्ताः । चत्रशुषु विश्वनन्तरमामावयस्ते च प्रतिसीमं व्यव-रिथताः-प्रामो ग्रामस्य सामन्तः क्षेत्रं क्षेत्रस्य कीर्तितम् । गृहं गृहस्य निर्दिष्टं समन्तात् परि-रूप्य हि ॥ इति काल्पायनवच्चनात् । ग्रामाविकान्वेन तत्स्थाः प्रकथा लक्ष्यन्ते । मिता, on या. II. 151.

<sup>903.</sup> तेवामभावे सामन्तमीलवृद्धोव्धृताववः । स्थावरे वद्मकारेपि कार्या नाव विचा-रणा । कार्या, 737, q. by क्रिता, on वा. II. 152, वि. १, 206.

<sup>904.</sup> यहश्रेष्ठविरोधे सामन्तप्रत्ययः । सामन्तविरोधे लेख्यम्ययः । मत्यभिलेख्यविरोधे बामनगरवृद्धश्रेणीमत्ययः ॥ वसिष्ठ 16. 13-15 ; यृद्धश्रेष्ठपविरोधे सामन्तप्रत्ययः । सामन्त-विरोधे अभिलेख्यमत्ययः । अभिलेख्यविरोधे बामनगरवृद्धश्रेणिमत्ययः । सामन्त-विरोधे अभिलेख्यमत्ययः अभिलेख्यविरोधे बामनगरवृद्धश्रेणिमत्येषे दश्चपिक्षस्य राजविमस्यात् । शृङ्खलिखत q. in वि. १. p. 208. स्वाधिसद्धौ पहुद्धेषु सामनोव्यर्थगीरवात् । तत्संसक्षेत्रपु कर्तव्य उद्धारो नाम संशयः । संसक्तसक्तव्येषे द्व तत्संसक्ताः प्रकीर्तिताः । कर्तव्या न मदुद्धारद्ध राज्ञा धर्म विजानता । कार्त्या. q. by सिसा. on था II. 152.

<sup>905.</sup> आगर्म च प्रमाणं च भोगकालं च नाम च । वृभागलक्षणं चैव वे विदुस्तेऽत्र साक्षिणः । बृह. q, by मिता. on वा, II. 152, पदा. मा. III. p. 392, व्य. प्र. p. 355. Some works read भोगं कालं च.

that a single witness however confident he might be (or however reliable) should not take upon himself to point out and settle the boundary, since this (boundary) dispute being a very important (difficult) matter, its decision should rest with many. The Mit. (on Yāj. II. 152) explains that this prohibition holds good only if the single witness is one not accepted by both sides as reliable. But Nar. (XIV. 10) and Br. (S. B. E. 906 33 p. 352 verse 11) hold that where a single witness accepted by both sides has to settle the boundary (in the absence of more witnesses and in the absence of reliable patent or concealed signs) he should do so after placing a clod of earth on his head. after being dressed in red robes and wearing red flowers and after observing a fast. If it was a sudra who was to trace or lay down a boundary Visyarūpa 907 on Yāj. II. 156 quotes a prose passage of Brhaspati that he was to be decked in red pieces of cloth, his face was to be smeared with ashes from a cemetery, a mark was to be made on his chest with five fingers dipped in the blood of a goat and the entrails of the sacrificed goat were to be tied round his neck and he was to hold a clod of earth in the right hand. All this was to impress upon him the gravity of the work and the necessity of doing his best impartially. If no knowing witness or no patent or concealed signs are available the king has himself to settle the boundary between the two villages at his own discretion (Yāj. II. 153, Nār. XIV. 11, Manu VIII. 265). He may divide the land between the two villages equally and construct new marks of boundaries, but if the disputed land will be of greater benefit to one village than to the other the king may assign the whole of the disputed land to the former. Manu VIII. 245 prescribes that when there is a boundary dispute between two villages the king should decide it in the month of Jyestha when the embankment (marks) become quite clear (owing to water being dried up in summer). The decision made by the witnesses or neighbours became final only after the lapse of three weeks if no calamity (from act

<sup>906.</sup> ज्ञातृचिद्वीर्विना साधुरेकोप्युभयसँगतः । रक्तमाल्याम्बरधरो सृद्मादाय मूर्धनि । सत्यज्ञतः सोपवासः सीमानं दर्शयेकारः । बृदः q. by स्मृतिचः II. p. 231, परा. मा. III. p. 393, व्य. प्र. p. 359. Ms. of महनदस्त reads सीमान्तम्.

<sup>907.</sup> श्लुकाणां तु यथाह बृहस्पतिः । यदि सूत्रो नेता स्यासं क्रिस्पेन्तलङ्कारेणालंकरय कावभस्मना सुन्नं विलिप्पाग्नेयस्य पक्षोः क्षोणितेनोदित पञ्जाक्-ग्रुलानि कृत्वा ग्रीवायामान्त्राणि प्रतिसुच्य सन्येन पाणिना सीमालोद्यं सूर्विन धारपेदिति । रक्तकर्पट्यसमादिः क्रैस्पोलङ्कारः । विश्वस्यः

of God or king) befell the witnesses (Kat. 751). 908 Manu prescribes (VIII. 261) that the boundary settled by witnesses should be fixed by the king (or recorded in a document containing the names of witnesses). An ancient instance of the fixing of boundaries by two feudatory chiefs is recorded in the Bhumara stone Pillar inscription of the Parivrājaka Mahārāja Hastin and Mahārāja Śarvanātha, who erected a pillar at Ambloda to show the boundary between their territories about 510 A. D. (vide Fleet's Gupta Inscriptions No. 24 p. 110). Vide also E. I. vol. 24 pp. 32-34 for inscriptional evidence about the carrying out of all the details laid down in dharmasästra works on the settlement of boundaries. Manu VIII, 263, Yāi, II, 153, Nār, XIV, 7 prescribe the middle amercement for each one of the samantas that falsely settle the boundaries, while Manu (VIII. 257) and Nar. XIV. 8 prescribe the first amercement only for other witnesses such as members of corporations and elderly villagers. If through friendship, greed or fear the witnesses who know the facts do not come forward to settle the boundary they are each to be fined in the highest amercement (Kāt. 909 750).

Br. (S. B. E. 33 p. 353 verses 19-21) lays down certain interesting rules about alluvion and diluvion. Where a river is the boundary between two villages and the river carries away soil from one village and attaches it to another, the accretion belongs to the village to which it becomes attached, but this is so when the soil carried away has no crops growing on it; if however soil with growing crops is separated from a village and joined to another by a river in flood, the former owner can reap only the crops and the land will belong to the village or field to which it has become attached <sup>910</sup>.

<sup>908.</sup> सीमा चङ्कमणे कोशे पादस्पर्शे तथैव च। चिपक्षपक्षसप्ताई देवराजिकमिन्यते। कारवा. 751 q. by मिता. on चा. II. 152. V. P. ([p. 359) adds 'वधासंस्पमिति केवः !

<sup>909.</sup> बहुनां तु ग्रहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि । कुर्युर्भयाहा छोभाहा इएयास्तूत्तम-साहसन् ॥ कात्याः 750 q. by मिताः on याः II. 152, अपरार्क p. 763,

<sup>910.</sup> ब्रामयोकभयोर्वत्र मर्थाक् किल्पता नदी । कुवते व्हानक्ष्यं माग्याभाग्यक्काम्युणाम् । एकत्र कुलपातं तु भूमेरन्यत्र संविधातिम् । नदी तीरे प्रकुवते तत्य तां न विचालयेत् । क्षेत्रं
सशस्यस्टलक्ष्य भूमिन्छिका यद्या भवेत् । नदीकोतः मर्वाहेण पूर्वत्वामी लभेत तात् । वृद्धः q. by
स्मृतिकः II. p. 234, परा. मा. III. pp. 398, 399, वि. र. 217, व्य. म. p. 362; the
latter explains: तस्य नदीवकात्मासभूमिकस्य तां प्रातां भूमिं न विचालयेत् नान्यथा कुर्यात्
पूर्वस्वामी नापव्छिन्यादित्यर्थः । एतक्ष्वस्वत्रस्वतिष्ययः । उसतीद्विषये पुनः स. एव-क्षेत्रं । तं सशस्या भूमिम् । उसशस्यकललाभपर्यन्तमित् । तत्कललाभानन्तरं तु न पूर्वस्वामी तां भूमिं
लभेत इत्यवनन्त्रव्यम् । . The वि. र. p. 217 holds a different view: 'यत्र तु नदी
क्षेत्राविकं सहस्वकृत्वयं पाति तत्र पूर्वद्यामस्यैव सा भूमिरित्यर्थः । . ?

Manu VIII. 262, Yāj. II. 154, Nār. XIV. 12, Kāt. 749 prescribe that the decision of disputes about the boundaries of fields, wells, tanks, groves and parks, palaces, houses, cottages, temples and channels carrying rain water is to be similarly arrived at by the testimony of witnesses (sāmantas and others).

Several rules are laid down by Nar., Br. and Kat. about easements and water-courses.

Br. (S. B. E. 33 p. 354 verse 24) prescribes that no 911 interference should be caused to the manner of the enjoyment of houses (as regards doors, compounds &c.), to the enjoyment of water and markets in the way in which they had been enjoyed from the time the village or house was established or built. This means, acc. to the Sm. C. II. p. 234 and V. P. p. 363 that if a new mode of enjoyment is started in the case of these after the village was established or the house was built then interference may be allowed. Br. (S. B. E. 33 p. 354 verse 25) further says that ancient windows, 912 watercourses, balconies (pegs?), raised platforms on the borders of streets, waterspouts carrying rainwater from a square of houses (and cottages) enjoyed from former days should not be allowed to be interfered with, even if they might cause some inconvenience to the neighbouring house. Kat. (752-753) similarly provides 'one should not interfere with the base of the wall, a drain (or waterspout). a balcony, window, watercourse and dwelling house of another These are not to be added to one's house after the first building of it (so as to cause obstruction or annoyance to another), one should not open a window 913 (so as to command a view) in the interior of another's house or open a spout (that will drain off

<sup>911.</sup> निवेशकालादारम्य गृहवार्यापणादिकस् । येन यावधाश शुक्तं तस्य तक विश्वाल-येत् । वातायमं प्रणालीं च तथा निर्यूहवेदिकाः (निर्म्यूह?) । चतुःशालस्यम्वनिकाः प्राङ्गनि-विद्यान चालयेत् ॥ बृहः प. by अपराकं p. 764, स्मृतिचः II. p. 235, व्य. प. p. 363. 'एवं निवेशनकाले कल्पितं गवाकादिकं मातिवेश्यानिष्कतार्यपि न केनचिञ्चालनीयनित्याह स एव । स्मृतिचः II. p. 235; निर्म्यूहो द्वारनिर्मतकाष्ठाविशेष इति कृत्यकल्पतरी निर्म्यूहो प्रक्तोण (गृहधोणाः!) इति स्मृतिचन्त्रिकायम् । वेदिका रथ्याद्विमदेशसंस्कृतोत्तरा सूमिः । वदः प्र. p. 363. These words are taken from the महन्तरस्र.

<sup>912.</sup> Compare section 15 of the Easements Act (Act V of 1882) for the acquisition by prescription of easements of light and air for a building, of support or of right of way &c.

<sup>913. &#</sup>x27;One should not open a window &c.'—This right of privacy is recognized even now by the courts as enforceable in Gujerat. Vide Nathubhai v. Chhaganlal 2 Bom. L. R. 454, Maneklal v. Mohanlal 22 Bom. L. R. 226.

water) on to another's house. One should construct places (pits) for depositing ordure, urine and filthy water, a fireplace and a pit at a distance of at least two cubits from the walls of other people (his neighbours) and should not construct these very near to another's house' (vide also Br. S. B. E. vol. 33 p. 354 verses 25-26).

Br. (S. B. E. 33 p. 354 verse 27) defines a sainsarana<sup>914</sup> as the road by which men and beasts pass to and fro without let or hindrance. Kāt. (755) calls it catuspatha and defines rāiamarga as the road by which people are allowed to pass at certain times (and not at all times). Several rules are prescribed by Kautilya and others for obviating nuisances on public roads or near private houses. Br. (S. B. E. 33 p. 354 verse 28) and Kat. (756) provide that roads should not be obstructed by parking 915 carts and the like thereon, that no one should plant anything on a public road, that a man who puts obstruction on the public road, makes pits or plants trees or wilfully voids excrement thereon should be fined a māsaka, and one who does not give 916 precedence on the road to his guru, preceptor or the king should be fined. Manu IX. 282 prescribes the fine of two kārsāpaņas for voiding or dropping ordure on the public road in the absence of distress and requires the wrongdoer to clean the road, but Manu (IX. 283) makes an exception in the case of persons diseased, very old men, a pregnant woman and a child, who are not to be fined but only reproved for voiding ordure on the road. Vide Matsya 227. 175-76 for the same two verses. Kaut. II. 36 917 prescribes the fine of a of a pana for throwing dust on a cart-road and & for obstructing it with mud and a fine double of these

<sup>914.</sup> यास्त्यायान्ति जना येन पशक्कानिवारिताः । तबुच्यते संसरणं न रोद्धार्यं तु केलिकत् । बृदः q. by अपरार्क p. 765, स्मृतिन्तः II. p. 235; सर्वे जनाः सद्धा येन प्रयासित स खतुष्यथः । अनिविद्धा यथाकालं राजमार्गः स उच्यते ॥ कात्याः 755 q. by स्पृति, II. p. 235, वि. र. 221.

<sup>915.</sup> यस्तव सङ्करं श्वश्नं हुआरोवणमेव च । कामारहरीचं खुर्याच तस्य वृण्यस्त मावकः । वृह q. by अपरार्क p. 765, स्मृतिचः II p. 235; वि. र. p. 221 ascribes this verse to कारया. and notes that हरिहर and others ascribe it to प्रजायति, ज तथ रोयये-स्किचिकोपहण्यासु केनचित्। धुर्वाचार्यद्वपादीनां मार्गादामासु दृण्यभाक् ॥ कारया. 756 q. by वि. र. p. 221.

<sup>916.</sup> For precedence on the road, vide H, of Dh, vol. II, pp. 146-147.

<sup>917.</sup> पांसुस्यासे रथ्यायामक्ष्मामो वृण्डः । पङ्कोवृक्तसंनिरोचे पादः । राजमार्गे द्विगुणः । पुण्यस्थानीवृक्तस्थामदेवगृहराजपरिप्रहेषु पणोत्तरा विष्ठावृण्डाः । मूत्रेण्यधेवृण्डाः । भवज्यण्या-धिभयनिमित्तसब्दण्ड्याः । अर्थशास्त्र II. 36.

for doing the same on a royal road; prescribes a fine of one. two, three or four panas respectively for voiding orders on or near a holy place, or a place whence water is taken, or a temple or the king's buildings and exempts from fine such persons as those mentioned in Manu IX, 283. Kat. (758-759) provides 918 that he who defiles a tank, a garden or holy water (or aliats) by throwing filthy matter (ordure &c.) therein should be made to remove the filth and fined the first amercement and also one who pollutes by washing soiled clothes in holy and purifying sacred places (ghats &c.) established by great or saintly persons. Yaj. II, 155 prescribes the first, the highest and middling amercements respectively for making breaches in the boundary (between two or more fields), for ploughing a field beyond the boundary of one's field and for depriving a man of his field by intimidation and the like. Vide also Visnu Dh. S. V. 172 and Sankha-Likhita 919 who prescribe a fine of 1008 panas for transgressing (the whole of) the boundary (of a field). Manu VIII. 264 (= Matsva 227, 30) provides a fine of 200 panas for seizing another's field, garden or house through inadvertance, but 500 for seizing any one of these by intimidation. Nar. XIV. 13-14 and Kat. (760-761) state 920 that the fruits and flowers of those trees that grow on the boundary between two fields should be declared (by the Judge) as joint between the owners of the two fields and that if the branches of trees growing in one man's field spread over another man's field that man should be understood to be the owner of the trees and branches ( together with fruit &c. ) in whose field the trees are born ( have taken root). The first proposition implies that if one owner

<sup>918.</sup> तहागोधानतीर्थानि योऽमेध्येन विनाशयेत् । अमेध्यं शोधयित्वा तु वृण्डयेत् पूर्व-साहसन् ॥ वृण्येत्सिद्धतीर्थानि स्थापितानि महात्वाभः । पुण्यानि पावनीयानि मामुवात् पूर्व-साहसन् ॥ कारयाः q. by अपरार्क p. 765, स्मृतिचः II. 235, ध्य. प्र. p. 365.

<sup>919.</sup> सीमाञ्चतिकने त्वडसाहस्य । श्रञ्जालिकत q. by स्वृतिकः II. p. 236, व्य. प्र. p. 366; सीमाभेत्तारक्षत्तमसाहसं वृण्डपित्वा पुनः सीमां लिङ्गान्वितां कारपेत् । विव्याधर्मसूष V. 172, which स्युतिकः II. p. 236 explains as तत्र सीमाभेत्तारित्यस्य सीमाह्यस्य कर्षकामित्यधींऽध्यवसेयः । सीमाप्रदेशे पुनः कर्षणाद्यकरणमेव पुनः सीमाकरणव् । तद्यथा भवति तथा राजा यतेतित पुनः सीमा कारपेदित्यस्यार्थः . The text in Mr. Gharpure's ed, is corrupt.

<sup>920.</sup> सीमामध्ये तु जातामां बृक्षाणां क्षेत्रयोद्वयोः । फलं पुष्पं च सामान्यं क्षेत्रस्वामिषु निद्दिशेत् । अन्यक्षेत्रे तु जातामां शास्त्रा पत्रान्यसंस्थिताः । स्वामिनं सं विज्ञानीयाद्यस्य क्षेत्रेषु सीशंद्धाः ॥ सास्याः 760-61 q. by अवदार्क pp. 766-767, स्वृतिचः II. p. 236, वि. र. 223. नार्व् XIV. 13-14 are almost the same, reading स्वामिनस्ता विज्ञानीयाद्ययक्षेत्र-विनिर्वताः

alone takes all the fruits he is liable to be fined for taking half the fruits.

A setu (watercourse) is said by Nar. (XIV. 18) to be of two kinds, viz. that which is dug (kheya) into the soil in order to drain off excessive water and that which is constructed (bandhya) as an embankment to prevent water from flowing away. Yāj. II. 156 and Nār. XIV. 17 provide that a setu made by the owner of one field in the neighbouring field should not be forbidden by the owner of that field, if the loss of soil it causes (to the latter) is small as compared with the great benefit that it may confer. Nar. (XIV. 20-21) and Yaj. II. 157 prescribe that one should make a dike or watercourse on another's land with the permission of that man or with the permission of the king as otherwise he cannot reap the benefit thereof. Kat. (762-63) provides a similar rule about the repairs to a house or garden or tank made by a stranger without the owner's or the king's permission. It is stated by Nar. (XIV, 23-25) that when the owner of a field is unable (to cultivate it) or is dead or is not heard of, if a stranger cultivates the field without objection from any body, the stranger shall enjoy the produce of the field, that if the owner (or his son) returns while the field is being tilled by a stranger, he can get his field back on repayment to the stranger of all the money expended on making the land (ready for crops). the owner is unable to return the expenses, the stranger may retain 7 th of the produce every year for eight years giving Ith to the owner every year and should hand over the field to the owner when the 8th year arrives. Yaj. II. 158 and Vyasa provide that if a person takes a field from the owner on rent for cultivation, but gives up the cultivation after slightly ploughing it and does not employ someone else to complete the cultivation, then he should be made to pay the produce that would have been recovered from the field if properly cultivated and also should be fined and the field may be taken from him and given to another tenant 921.

<sup>921.</sup> क्षेत्र गृहीत्वा यः कश्चिक कुर्याक च कार्यत् । स्वामिन स हाई दृष्टिये राह्ने दृष्टं च तस्तमस् ॥ व्यास q. by वि. चि. p. 65, व्य. प्र. p. 368; स्वृतिचः II, p. 238, परा. मा. III, p. 408 ascribe this to चहु.

### CHAPTER XXIII

# VAKPĀRUSYA AND DANDAPĀRUSYA

(Abuse and defamation; assault)

Väkpärusya, dandapärusya, steya, strisangrahana, sähasa are five titles out of 18 that are concerned with what may be called criminal matters or crimes in modern nomenclature. Vide under sähasa below.

Nār. XVIII, 1 defines vākpārusya as 'abusive words that loudly proclaim censure of another's country, caste, family and the like and that cause mental pain or offence to that man.' Kāt. (768) defines it as 922 consisting in making the sound 'hum' (of defiance) before another or coughing before him, of imitating or uttering before another whatever is censurable according to popular notions. Nar. (XVIII. 2-3) says that abuse is of three kinds, misthura (reproachful such as calling a man a fool or a rogue), atlita (obscene or insulting), tivra (mercilessly severe such as charging a man with such grave sins as brahmana-murder or drinking liquor) and that the punishment for each later one is more severe than for each preceding one. Examples of the abuse of country, caste and family are respectively 'the Gaudas are quarrelsome', 'brāhmapas are extremely greedy', 'persons of the Visvāmitra gotra commit cruel deeds'. Br. (S. B. E. vol., 33 p. 355 verses 2-4) divided vākpāzusya into three kinds viz. lowest (when the country, caste or family of a person is abused or sinfulness is ascribed without specifying any definite act). middling (speaking that the abuser will have sexual intercourse with the mother or sister of the abused or ascribing the commission of upapatakas 923 or minor sins to the abused), highest (charging him with taking forbidden food or drink or mercilessly exposing or ascribing the grave sins to a person). Various fines are prescribed in the smrtis that depend upon the above distinctions and also on the castes of the abuser and the

<sup>922.</sup> हुङ्कारः कासनं खैव लोके यञ्च विगरितम् । अञ्चकुर्यास्त्रज्ञू याद्यादण्यं तहु-च्यते ॥ कारया. (768) q. by अवरार्क p. 805, स्मृतिच II. p. 6.

<sup>923.</sup> For upapātakas vide Manu KI. 59-66 (such as govadha, adultery), Yāj. III. 234-242, Visnudharmasūtra (37) which contain long lists of them.

abused. For example, Manu VIII. 267 (= Nar. XVIII. 15 = Matsya 227, 66) prescribes the punishments of 100 panas, 150 or 200 panas, corporal punishment respectively against a ksatriya or a vaisva or a sūdra abusing a brāhmana and conversely Manu VIII. 268 (= Nār. XVIII. 16) provides that a brāhmana calumniating a ksatriya, vaisya or sūdra should respectively be fined 50, 25 or 12 panas. In the case of the abuser and the abused being of the same varna the fine for ordinary abuse is 12 panas, but double of this if the abuse is according to Manu VIII. 269 (= Nar. XVIII. 17), foul (relating to mother, sister &c.). Vide Yaj. II. 206-207, Visnudharmasūtra V. 35. From the remarks of the Sm. C. and the Madanaratna it appears that these discriminating provisions 924 based on the caste 925 and the ascription of minor or grave sins had become a dead letter and were not being enforced by the kings in India by the 12th century A. D. at least. One or two matters, however, may be noted. Manu VIII. 268-272 and 274 are the same as Nar. XVIII. 16-17, 22-24. Even the truth of an imputation 926 afforded no complete exemption e. g. if a person angrily calls a man a thief (who was once convicted of it) or speaks of him as blind or cripple, the former would be fined at least one kārsāpana (Manu VIII. 274 = Nār. XVIII. 18). Kaut. (III. 18) provides in this case three papas 927 as fine and Visnudharmasütra (V. 27) two panas. When the

<sup>924.</sup> एवं जातिग्रुणयोविधिविशेषदृश्ंने तथा प्रथममध्यमोत्तमभावेन त्रिधाभिहित-वाक्यावय्यागर्गतभेदृद्वश्ंने तथा किन्दुराश्कीलतीव्यादिवाक्यावय्यदिशेषदृश्ंने तथा श्रुताभि-जनवेशकर्मशरीरिपतुमादुग्रुर्वाधिश्रेणविशेषदृश्ंने तिक्वक्थनोष्ट्याव्यव्यदृश्ंदियायिकाः स्मृतयो यद्यपि वयःसमुख्यपकारैः समुख्यिता अस्माभिस्तु संप्रति तद्यांतुष्ठाननिष्ठप्रजाशिक्षका-भावादृ दृश्चा ग्रन्थविस्तरापत्तिर्मा भृदिति न समुख्यिताः । स्मृतियः II. p. 327. The words from श्रुताभिजन up to संगति occur also in स. वि. p. 479, which winds up as 'संगति तद्युतानाभावाद् ग्रन्थविस्तराः (०१: १) किमर्थमित्युपरतस् १ वद्यपि वाक्यावय्य-वृण्डपावक्ययोविषयभेदिनान्यपि इण्डविशेषाः सर्मुभिक्यदिष्टाः सन्ति तथापीद्वानीन्तनै राजिशः श्रजाक्षानेश्रमसम्भन्तिः तथाप्रवृण्यस्य कर्तुमशक्यत्वाकृत्यप्रयोगाभावेन निर्धक्रवश्यविस्त-रभयाकान्नास्माभिः संग्रुहीताः । (महनरस्य at the end of कृष्डपावक्य).

<sup>925.</sup> Vide ताण्डवज्ञाद्वाण 14. 6. 6. for an abuse as to varna 'बस्सव्य जेधा-तिथिश्व काण्यापास्तां तं पत्सं मेधातिथिराक्रीसक्ष्माद्वणोसि सूत्रापुत्र इति।'

<sup>926.</sup> Compare sec. 499 of the Indian Penal Code, exception one, which provides that the mere truth of an imputation does not exonerate a man from the charge of defamation, unless the imputation is uttered for the public good.

<sup>927.</sup> शरीरपकातिश्चतवृत्तिकानपद्दानां शरीरीपवादेन काणकावादिनिः सत्ये त्रिपणो कृष्यः । निक्योपवादे वट्पणो कृष्यः । शोभनाक्षिकृतः इति काणकावादिनां स्तुतिनिण्दायां जालकावादे वट्पणो कृष्यः । अर्थशास्त्र III. 18.

imputation is false all provide for a fine double of that provided in case the imputation is true. Ironic praise of a man (such as describing one who is blind of one eye as one endowed with a beautiful eye) is made punishable by Kaut. (III. 18). To warn 928 a man against associating with a person who is guilty of a grave sin or of theft does not entail punishment if the truth of the imputation be established (Kāt. 776). Acc. to Kaut. and Kāt. (775) the king was to award only half the fine prescribed if the accused said 'what I uttered in abuse was done through ignorance, carelessness, rivalry or friendship; I shall not again do so'929. A person who abuses a king doing his duty was to have his tongue cut off or forfeited all his property (Nār. XVIII. 30, Yāj. II. 302). Āp. II. 10, 27, 14 prescribed for a sūdra that abused any one of the three higher castes leading a religious life the punishment of the cutting of the tongue 930.

Dandapārusya (assault). Kaut. III. 19 begins his treatment of this topic by saying that it comprises touching, threatening to strike and actually striking another 931. När. XVIII. 4 defines it as injuring the limbs of another with the hand, foot, weapon or other means (such as stones) or defiling or causing pain by (bringing) ashes and similar substances in contact with another. The Mit. on Yāi, II, 212 explains that even causing injury to animals and trees would fall under this title. Nar. XVIII. 5-6 provide that assault may be of three kinds viz. mild, middling and highly punishable according as a person merely makes preparations to assault or attacks without any qualm or causes a wound and that this crime can further be divided into three kinds according as the object attacked is low in value or middling or high. A verse from the Parisista (quoted by Sm. C. H. p. 327 and V. P. p. 370) states 'whoever causes pain or draws blood, wounds, breaks, cuts off, pierces (the limbs or bodies) of living beings is guilty of dandapārusya'. According to Br. (S. B. E. vol. 33 p. 357 verse

<sup>928.</sup> यत्र स्यात्परिहारार्थे पतितस्तेन (पतितत्तेन ?) कीर्तनस्। वचनासत्र न स्यासु दोषो यत्र विभावयेत्॥ कात्याः (776) q. by स्युतिकः II. p. 327, वि. र. p. 258, Compare exceptions 9 and 10 of sec. 499 of the I. P. C.

<sup>929.</sup> मोहारप्रभावात्सङ्कर्षात् भीरया भोक्तं मयेति यः ! नाहमेवं पुनर्वक्षये द्वण्डार्धे तस्य कल्पयेत् ॥ कारया. 775 q. by वि. र. p. 246, वि. चि. p. 70 (both ascribe to कारया. and उज्ञानस्). स्मृतिचा II. p. 327, व्य. म. 229, व्य. म. p. 384 ascribe to उज्ञानस् alone. ममादमदमोहाविभिरर्थदण्डाः । अर्थशास्त्र III. 18.

<sup>930.</sup> जिह्नाच्छेदनं शूद्रस्यार्थे धार्मिकमाक्षोक्तः । आप. ध. स. II. 10. 27. 14.

<sup>931.</sup> व्ण्डपारुवर्ष स्पर्शनमक्ष्मुणी महत्तमिति । अर्थशास्त्र III. 19.

1) dandapārusya 932 consists in striking (a person) with the hand, with a stone, a club, ashes, mud, dust or a weapon. The Mit. on Yāi, II. 212 following Nār. XVIII. 7-12 lays down certain propositions about both abuse and assault. A person who does not return abuse or does not assault when abused or assaulted, deserves to be commended: if he returns the abuse or assaults in return, the person who began the quarrel is to be dealt with more severely than the other. When two persons 933 attack each other and there are no means for finding who began the quarrel equal punishment is to be awarded to both: but when two quarrel he who began the quarrel or he who persists longer than the other is to be fined more than the other party and lastly if men of the lowest 934 castes such as \$vapāka, meda, cāṇḍūla, hunters, elephant riders, vrātyas and dāsas (slaves) assault respectable men and ācāryas then they are to be punished (whipped) by good men then and there, but if such punishment is not possible, then the king should award corporal punishment (of various kinds according to the nature of the crime) and should not take fines from them. since they are the foulest among men and their wealth also is foul. Kāt. (783) and Br. (S. B. E. 33 p. 359 verse 15) are to the same effect. The several smrtis lay down various punishments for various kinds of assaults but no useful purpose will be served by going into details. Kāt. 935 (786) provides that just as in abuse punishments depend on the castes of the abuser and the abused so also in assaults higher punishment is to be awarded if the attacker is of a lower caste than the person attacked or lower punishment if the person attacked is of a lower caste. Manu VIII. 286 and Usanas 936 lav down that the punishment for the offence should be commensurate with

<sup>932.</sup> हस्तपाचाणलग्रहेभेस्सकर्द्मपांद्वाभिः । आयुधिश्व प्रहरणं द्वण्डपाचण्यसुच्यते ॥ श्वृष्ट. q. by वि. र. p. 259.

<sup>933.</sup> द्वयोः प्रहरतोर्द्ण्डः समयोस्तु समः स्युतः । आरम्भकोऽनुवन्धी च दाप्यः स्याद्-धिवं द्मम् ॥ बृहः Q. by अपरार्क p. 812, वि. र. p. 275.

<sup>934.</sup> अस्पृहपधूर्तदासानां स्लेच्छानां पापकारिणास् । यतिलोममसूतानां ताहनं नार्ध-तो दुमः ॥ कात्याः q. by अपरार्क p. 813, बि. र. p. 278; यातिलोम्यास्तथा खान्त्याः पुष-काणां मलाः स्पृताः । ब्राह्मणातिकमे वष्या न दातन्या धनं क्रावित् । वि. र. p. 277.

<sup>935.</sup> वाक्याकृष्ये यथैवोक्ताः प्रातिलोग्याञ्चलोमतः । तथैव वृण्डपारुक्ये पास्या वृण्डा यथाक्रमम् ॥ कात्या. 786, q. by परा. मा. III. p. 418, वि. र. 269,

<sup>936.</sup> यत्र नोक्तो दमः सर्वैरानस्यानु महात्मभिः । तत्र कार्य परिज्ञाय कर्तच्यं दृण्ड-धारणस् । उज्ञनस् q, by स्मृतिषः, II, p, 328 (which explains कार्य माणिषु माण्यन्तरेद-त्यादितं दुःखस्).

the pain or injury caused by the offender to a man or beast. A few examples may be set out. Probably the oldest reference to fines for assault in Sanskrit literature is contained in the Taittiriya Samhita 937 II. 6. 10. 2: 'He who threatens to strike a brahmana shall be fined with a hundred (cows or niskas?), he who strikes a brāhmana shall be fined with a thousand; he who draws blood from him shall not behold the pitrs for as many years as there are particles of dust mixed with the blood that falls on them '-This passage is interpreted in Jai. III. 938 4. 17 as being a recommendatary injunction (puruṣārtha) to all at all times to desist from assaulting a brahmana. Gaut. (21, 20-22) and Manu XI. 206-207 appear to take the Tai. S. passage differently and refer the figures of 100 and 1000 to years. Kaut. III, 19 prescribes various fines for various kinds of assaults. Br. (S. B. E. 33 p. 357 verses 2.3 and 7) says that if a person throws ashes or the like at another or beats him with the hand the fine should be one musa, but if he strikes with a brick, stone or stick the fine should be two māsakas: this however applies when both are of the same caste. but if he assaults a woman who is another's wife or a person of a higher caste, the fine may be higher and higher. For one who bruises the skin of another or draws blood by assault the fine is one hundred panas, and for him who causes a wound by removing some flesh the fine is six māsakas and he who causes breaking of bones should be banished (Manu VIII. 284 = Nar. XVIII. 29). Kat. prescribes the highest ameroement for cutting off the ear, the lip, the nose, the foot, the eye, the tongue, the penis, the hand, and the middle amercement for causing injury (or wounding). Gaut. XII. 1, Kaut. III. 19, Manu VIII. 939 279, Yāj. II. 215, Br. provide the punishment of the cutting of that limb with which a sūdra strikes a person of the three higher castes. And the Mit. on Yaj. II. 215 applies by analogy the same rule to a vaisya striking a ksatriya. Manu VIII, 280 extends the same punishment to a sudra for

<sup>937.</sup> यो ब्राह्मणायापग्रशतै तं शतेन यातयात्, यो निहनतं सहस्रेण यातयात्, यो लिहनतं सहस्रेण यातयात्, यो लिहितं करवद्यावस्यस्कद्य पासून् संग्रह्णासावतः संवत्सरान् पिनृलोकं न प्रजानादिति । तस्माङ् ब्राह्मणाय नापग्ररेत न निहन्याक लोहितं कुर्यात् । तै. सं. II. 6, 10. 2.

<sup>938.</sup> इंग्री ख सर्वपरिदानात् । जै. III. 4. 17. शबर's conclusion is: सर्वावस्थस्य बाह्मणस्यायं प्रतिचेध उक्तः, न ढर्शपूर्णमासगतेनेन नावगोरणादि कर्तन्यामिति ।

<sup>939.</sup> शुद्रो द्विजातीनिभिसन्धायाभिहत्य च बाग्द्रण्डपाकव्याभ्यामङ्गमोच्यो येनोपह-न्यात्। गौ. XII. 1; शुद्रो येनाङ्केन बाह्मणप्रभिहन्यासद्स्य छेद्वयत् । अवग्र्णो निष्कायः। स्पर्शेनार्धहृण्डः। अर्थशास्त्र III. 19; येनाङ्केन द्विजातीमा शुद्रः प्रहरते क्या। छेत्तव्यं तसदे-बास्य तन्मनोरन्द्रशासनम्॥ बृष्टः q. by स्थृतिच, II. p. 328.

merely raising the hand or a club to strike one of a higher caste. Manu VIII. 281-283 (=Nār. XVIII. 26-28) provide that a person of a low caste defiantly sitting on the same seat with one of a higher caste was to be first branded on the waist and then banished or his hips were to be gashed (in such a way that he might not die), that a śūdra defiantly spitting on the body of a brahmana had his lips cut off or a sudra voiding urine or fæces on a brahmana had those offending limbs cut off, or a śūdra defiantly seizing a brāhmana by the hair or the feet or beard or neck or testicles would have both his hands cut off. If several conspire and strike a person who is alone, each one was to be sentenced to twice the punishment prescribed for the offence (Yāj. II. 221, Kaut. 940 III. 19, Visnu Dh. S. V. 73). Kaut. III. 19, Manu VIII. 287, Yāj. II. 222, Br., Kāt. 787, Visnu Dh. S. V. 75-76 provide that the king should make an offender pay a fine and also the expenses of medical treatment and diet till the wound is healed up and the person attacked is able to do his usual work (vide note 613 above). For mischief to property 941 and for killing or maiming animals, Kaut, Manu, Yājñavalkya and others provide various fines. For example, Kaut, III, 19 prescribes that when property of small value is destroyed by a man he should be punished with fine equal to the value of the article and should be made to restore the article or its value to the owner; but in the case of articles of substantial value the fine is double of the value. Manu VIII. 288 is of similar import. Yāj. II. 223 provides varying fines if a person wrongfully causes damage to a wall by knocking it (with a club), or pierces it or divides it into two or demolishes it and makes the offender pay to the owner the cost of restoring it. Manu. VIII. 296-298, Yaj. II. 225-226 prescribe fines for causing death or injury to animals of small value (such as goats) and big animals like elephants, horses and cows. Yāj. II. 227-229, Kaut. III. 19, and Kāt. 793 provide fines for causing loss by injuring or felling trees, shrubs and creepers. Yāj. II. 214 holds 942 that if a person throws mud.

<sup>940.</sup> महाजनस्यैकं ध्नतो प्रत्येकं चिंगुणो दृण्डः । अर्धकाक् III, 19,

<sup>941.</sup> प्रमापणे प्राणश्वतां वृद्धासत्प्रतिस्तपकम्। तस्याम्वस्तं मृहयं वा वृद्धादिःयववीनमतुः॥ कात्या. 792 q. by परा. मा. III. p. 425, वि. र. 284; वनस्त्रतीनां सर्वेषासुपभोगो यथा पथा। तथा दथा दमः कार्यो हिंसायामितिं धारणा॥ मनु VIII. 285. This last is cited as कात्यायम's in वि. र. p. 284.

<sup>942.</sup> हीनेव्वर्धव्मो मोहमदादिभिरवृण्डनम् । या. II. 214; हीनेव्वर्धद्ण्याः परक्रीयु हिराणाः । ममाव्मव्मोहादिभिरर्धवृण्याः । अर्थशास्त्र III. 19.

dust or saliva or filthy things on another or strikes with his feet, he should not be fined if he is under the influence of intoxicants at the time or is not in his right mind or does it through mistake, while Kaut. III. 19 prescribes half of the usual fine in such cases.

An important question is how far the right of private defence of person or property was recognised by the dharmaśāstra works. This subject has partly been dealt with in H. of Dh. vol. II. pp. 148-151 in connection with an atatavin (a desperate man) who is an incendiary or a poisoner or is armed with a weapon, is a robber, one carrying away another's wife or seizing by force (a field). Although there is great diversity of views about killing a brāhmana ātatāyin, there is no difference of opinion as to repelling with force culminating even in death an ātatāvin of any other caste. Gaut. VII. 25 allows even a brāhmana to arm himself when his life is in danger. 943 Baud. Dh. S. II. 944 2, 80, Manu VIII. 348-349 lay down that brahmanas and vaisyas may oppose with force when they are prevented from doing their religious duties by felons or when there are disturbances caused by invasion or the like, for saving their own lives, for preventing the seizure of their cows or other wealth or for protecting women or brahmanas. The Mit. 945 on Yāj. II. 286 remarks that these rules of Manu are applicable when there is no time to report to the king or when delay in opposing violence will mean loss or ruin. According to Kat, 946 (800) no blame attaches to a man who kills wicked men that are about to kill another, but when they have desisted from their attempt, they should be arrested and not killed. Apararka (on Yāi, III, 227) remarks that persons are to be regarded as ātatāyin while they are about to get fire or to kill or they are in the act of setting fire or killing and the like, that where it is not possible to prevent them from doing what

<sup>943.</sup> त्राणसंशये बाह्मणोपि शक्तमाद्दीत । गी. VII. 25.

<sup>944.</sup> भवार्थे बाह्यणार्थे वा वर्णामां वापि सङ्करे। यहीयातां विभविशो शस्त्रं धर्मन्यपेक्षया॥ वी. ध. II. 2. 80; शस्त्रं द्विजातिभिर्माद्धं धर्मो यशोपर्ध्यते। मसु VIII. 348, which the मस्नरस्त (ms) explains 'धर्मस्तटाकाविरूपो यश्च देशे काले वा भेवन्छेवनाविनोपर्ध्यते तत्र ।... तथा दक्षिणामां सङ्करे गोग्रहणनिमिक्तके युद्धे । बीविमान्युपपसी दुर्बलहिंसानि-वारणे धर्माद्धितोध्मन् न दुष्यति।?

<sup>945.</sup> यदा तु राज्ञो निषेद्नेन कालविलम्बनेन कार्यातिपाताशङ्का तदा स्वयमेव जारादी-म्हन्यात । शक्कं द्विजातिभिर्धाक्कं धर्मो यज्ञोपकथ्यते । इति । मिता. on या. II. 286.

<sup>946.</sup> उद्यक्तानां तु पापानां हन्तुवृधि न विद्यते । निवृत्तास्तु यद्यारम्भाङ्ग्रहणं न वधः स्युतः ॥ कात्या. 800 q. by स्युतिख. II, p. 315.

they intend to do except by killing them there only the texts allow killing; but that where it is possible to prevent them by merely wounding them with a weapon or stick, killing them would be an offence. 947 Medhātithi 947a on Manu VIII. 348 differs from this and allows the killing of a desperado even after he has carried out his purpose and not only when he is about to carry it out or is in the act of carrying it out. The view of the Mit. on Yaj. II. 21 is that one has a right to oppose and kill another in self-defence, in defence of women and other weak people, who cannot defend themselves against a murderous or violent attack and that even if a wrongdoer of the brahmana caste was killed in the exercise of such right there is no punishment at the hands of the king and the prayascitta (for killing a brahmana) is a light one. Similarly a man can kill with impunity animals having claws, horns or fangs or horses or elephants if they attack a person (Kat. 805 q. by Sm. C. II. p. 316).

<sup>947.</sup> अत्र च वर्तमाग्निदानाविष्यापार एवाततायिन उच्यन्ते । तद्व्यापारिनवारणं च च वध्यम्तरोणं न सम्भवति तत्रेव तद्वधानुद्धाः। यत्र तु वृण्डशकाविष्यहारमात्रेणेव शक्यो निवारियतुं तत्र तु तद्वधो द्वोचिमित्तसेव । अत एवोक्तं बृहस्पतिना-आकृष्टस्तु समाक्रोशं-स्ताडितः प्रतिताडयन् वृत्यादि । अपराक् p. 1043. For the right of private defence of person and property compare the above dicta with sections 99 to 105 of the Indian Penal Code.

<sup>947</sup>a. आयानतामिति वचनादासकाओ हम्तुमिभिधावन द्वाराण वा जिहीर्वन हम्तव्यः कृते तु द्वोषे किमग्यत्करिव्यतीत्युपेक्षा इति मुक्ते तद्युक्तं यतः प्रकाशमप्रकाशं चिति वस्या । समानी होतौ करिष्यन् कृतवां स्व सष्ट (१ हृष्ट) खेदिति । तस्मादायान्तमित्यसुवादः कर्तुमायतं कृत्वा वागतमिति । आततापित्वाच्चासौ हम्यते न च कृतवचन आततापित्वसुपैति (१ न च कृतवच आततापित्वमपैति)। सेधाः on मन्तु VIII. 348; अतश्च बाह्मणाद्य आततापितश्च आत्मादिष्याणार्थं हिंसानभित्तन्ध्वना निवार्यमाणाः प्रमादाद्यदि विपद्येरस्तत्र लघुपायश्चितं राजन्यसम्बद्धितं निश्चयः। मिताः on या. II. 21. The मद्दनरस्न quotes both these views and also that of स्वतिन्तः II. p. 315.

#### CHAPTER XXIV

### STEYA (theft).

In the Rg. there is frequent mention of taskara, stena and tayu. In Rg. VI 28.3 the sage 948 says 'may the cows not disappear from us, may a thief not injure them '. In Rg. VIII. 29. 6 it is said 'Pūṣan guards the ways and knows of concealed treasures as a thief does'. From Rg. X. 4.6 it appears that thieves were desperate and bound people with ropes and (from Rg. I. 191. 5) that thieves (taskaras) appeared at night. Tāyu (thief) occurs in Rg. I. 50. 2, IV. 38. 5, VI. 12. 5 and is an Indo-Iranian word. The word 'stena' occurs in Rg. VI. 28.7 and means 'one who is a cattle-lifter'. Rg. VIII. 67. 14 indicates that a stena was bound with ropes (when caught). In Rg. VII. 55, 3 the dog is asked to run after a stenu and a taskara, the first being probably a thief (who secretly carries away property) and the second a thief who openly carries it away. In the Vāj.  $^{948}a$  S. XI. 79 (=Tai. S. IV. 1, 10, 2) we have the malimlu in addition to stena and taskara. Atharvaveda IV. 3 contains charms against wolves, tigers and thieves (taskaras).

Steya is distinguished from sāhasa in Manu VIII. 332, Kaut. III. 17, Nār. XVII. 12 and other works as stated under sāhasa below. Kāt. 810 defines 9486 it as 'depriving a man of his wealth either clandestinely or openly and either by night or by day'. Nār. XVII. 17 defines it as 'deprivation of wealth by various means from people that are asleep, careless or intoxicated'. It may be of three kinds according to the value of the thing stolen viz. trifling (when earthen-ware, seats, cots, wood, hides, grass, beans in pods or cooked food is stolen) or middling (when the theft relates to clothes except silken

<sup>948.</sup> न ता नज़िन न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा द्धर्यति । इ. VI. 28. 3; पथ एकः पीपाय तस्करो यथाँ एष वेद निश्चीनाम् ॥ इर. VIII. 29. 6; तन्त्र्यजेव तस्करा वनर्यू रज्ञनाभिर्द्शभिरम्यधीताम् । इर. X. 4. 6 (explained in निरुक्त III. 14).

<sup>948</sup>a. ये जनेषु मलिम्लवः स्तेनासस्तस्करा वने । ये कक्षेण्वपायवस्ताँस्ते द्धामि जम्भयोः ॥ वाजः सं. XI. 79. The com. on Tai. S. explains: 'स्तेनाः गुप्तचौराः तस्कराः मकटचोराः अतिमकटा निर्भया ग्रामेषु वन्दिकराः मलिम्लुवः '.

<sup>948</sup>b. प्रश्नाचा प्रकाशं वा निकासामध्या दिवा। यरपरव्रव्यहरणं स्तेषं तत्परिकीर्तितम् ॥ कारया, 810 q. by द्वासभाग YI. 9, p. 224.

ones, animals except cows and bulls, metals except gold, rice and barley), grave or high (when gold, jewels, silken cloth, women, men, cattle, elephants, horses and the wealth of brāhmanas or temples is stolen). Vide Nār. XVII. 13-16 and Yāj. II. 275. Thieves are either prakāša (open or patent) or aprakāta (secret) acc. to Manu 1X. 256, Br. 949 (S. B. E. 33 p. 359 v. 2). Acc. to Manu IX. 258-260, Nar. (parisista 2-3) and Br. (S. B. E. 33 p. 360 verses 3-4) patent thieves are traders who employ false weights and balances, gamblers, quacks, bribers of sabhyas, prostitutes, those who profess to arbitrate, those who manufacture imitation articles, those who subsist by prognosticating good fortune or portents or by magic or palmistry, false witnesses &c. Manu (IX. 261-266) states that in order to find out such thieves the king should employ spies in various disguises at various places such as meeting halls, refreshment rooms, brothels, wineshops, theatres &c. The concealed thieves are those who move about with tools for house-breaking without being observed and whose residence is not known; they are principally 950 of nine kinds viz. one who quietly relieves a man of his money when the latter is attending to something else, a house-breaker, a highway robber (who robs travellers), a cut-purse, one who steals (or kidnaps) a woman or a man, cattle, horses and other animals. Yāi. II. and Nar. (parisista 9-12) indicate the various ways in which thieves may be detected and caught viz. by the (police) officers recovering a part of the booty from a man or by tracing foot-steps, or by seizing one who has been often found to be a thief, or by finding out that the man suspected cannot state his place of residence; and they recommend that on suspicion others may be caught, if on being questioned they attempt to conceal their caste or name or if they are found addicted to gambling, wine and women or if their mouth becomes dry or their voice changes or if they spend lavishly though they have no ostensible means of earning, or those who sell lost or second-hand goods or who move about in disguise or who are found making inquiries about others' houses

<sup>949.</sup> प्रकाशास्त्रामकाशास्त्र द्विविधास्तरकशः स्मृताः । प्रज्ञासामध्येमायाभिः प्रभिकासेत सहस्रधा ॥ बृहः q. by स्मृतिकः II. p. 317, क्य. प्र. p. 386,

<sup>950.</sup> उत्सेषकः सन्धिभेत्रा पान्धसुद्धान्धिभेदकः । द्वीपुंगोन्धपद्धास्तेषी चौरी नद-विधः स्यूतः ॥ न्यास q. by स्युतिचः II. p. 318, न्य. प्र. p. 387.

or wealth. The Mit. on Yāi. 951 II. 268 quotes Nār, and gives the warning that the king must carefully examine whether the man caught is really the thief and should not convict merely on suspicion, since even an innocent man may have stolen property near him or betray some of the signs noted above. When property alleged to be stolen is found with a man, it may be that the articles came to his hands from another's hand or he may have taken it up when it lay unclaimed on the ground or he may have taken it as a thief; liars often have the appearance of honest men and vice versa (När, I, 71)952. Närada's dictum (I, 42) that one who is not a thief may be held to be a thief as in the case of Mandavya has already been quoted above (p. 357n, 549). Vide Manu IX. 270 (= Matsya 227, 166) cited on p. 355 above. When a person is seized on suspicion of being a thief he could not be acquitted on his mere denial of the offence. He had to prove innocence by ordinary evidence (such as proof that he was elsewhere when the theft was committed) or ordeals (Yāj. II. 269). The general rule about the punishment of patent thieves was that the punishment was to be proportionate to the lightness or gravity of the crime and not to their wealth (Vyāsa) 953. Br. (S B. E. 33 p. 361 verses 10 ff) quoted in Par. M. III. pp. 439-440 and V. P. pp. 387-88 prescribes various punishments for particular kinds of patent thieves e.g. sabhyas giving wrong decisions (for bribes) or those who deceive by betraying the trust imposed in them are to be banished. Manu IX. 292 (= Matsya 227. 184-185) holds that the goldsmith is the worst of all deceitful persons (kantakas) and if he is found committing fraud his limbs should be cut off bit by bit.

As regards the concealed thieves the texts lay down special rules. Nār. XVII. 21 extends to theft of the three kinds mentioned above the same punishments that are awarded in the three kinds of sāhasa. Manu VIII. 323 prescribes death sentence for kidnapping men of good family and particularly women

<sup>951.</sup> अन्यहस्तात्परिश्रष्टमकामादुद्धृतं श्रुवि। चौरेण वा परिश्वित लोएशं यत्नात्परीक्षयेत्। कात्या. acc. to अपरार्क p. 841, बि. र. p. 337. मिता. on या. 11. 268 and परा. मा. III. p. 437 ascribe it to नारदः The मिता. remarks: न पुनर्लिङ्कृद्रश्नमात्रेण चौरनिर्णयं कुर्यात्। अचौरस्यापि लोप्नादिचौर्यलिङ्कृसम्बन्धसम्भवात् .

<sup>952.</sup> असत्याः सत्यसंकाज्ञाः सत्याश्चासत्यसंनिभाः । हृश्यन्ते विविधा भावास्तस्माञ्चक्तं परीक्षणम् ॥ नारत् I. 71; in the ज्ञान्तिपर्व 111. 65-66 this very verse occurs with the variation that सम्ब and असस्य are substituted for सत्य and असत्य.

<sup>953.</sup> नैगमाधा प्रिथना कृष्ट्या कृषितिस्तरतः। यथा ते न निवर्तन्ते तिष्ठन्ति समये तथा॥ ण्यास q. by स्थुतिखः II. p. 317, थ्य. प्र. p. 387.

and for theft of costly jewels: while Vyasa prescribes death by burning on red-hot iron bed for kidnapping women and mutilation of hands and feet for kidnapping u man. Yai, Il. 273 provides impalement for those who confine others as captives, for those who steal horses and elephants and who strike others with violence, while Manu IX. 280 prescribes death for those who break royal store-houses and armoury, the inner shrine in a temple and who steal horses, chariots and elephants. For him who commits theft by housebreaking at night Manu (1X. 276) and Br. (S. B. E. 33 p. 361, verse 17) provide impalement 954 after cutting off his hands. Yāj. II. 274, Manu IX. 277, Visnu Dh. S. V. 136 prescribe for the cut-purse the punishment of the cutting of the thumb and index finger for the first offence, the cutting of the hand and foot if it is the second offence and death if he repeats the same offence a third time. Not only was the thief made to undergo punishment but he was also liable to make good the loss of property to the person robbed (Manu VIII, 320, Yāj, Il. 270, Visnu Dh. S. V. 89, Nār. parisista 21). According to Nar. (parisista 22-24) for thefts of articles of small value the fine was five times their price, while Manu (VIII. 326-329) said it was twice as much as the price. Gaut. XII, 12-14, 955 Manu VIII. 337-338, Nar. (parisista 51-52) lay down that the fine for theft is higher in the case of the higher castes i. e. if the sudra thief is fined eight times of the value of the article stolen, the vaisya, ksatriya and brāhmana thieves were respectively fined 16, 32 and 64 times the price of the article, as each is deemed to know better owing to his higher status and culture. Manu VIII. 380 lays down the general rule that a brāhmana offender was not to be killed whatever the offence might be but he was to be banished from the country allowing him to take with him all his wealth. But there were other provisions and exceptions also. Kāt. 956 (823) states that

<sup>954.</sup> सन्धिक्छेदकुतो ज्ञात्वा ञ्चलमाग्राहचेत्प्रभु: । बृह. q. by व्य. प्र. p. 388.

<sup>955.</sup> अष्टापाचं स्तेयिकिल्बिचं शूद्धस्य । द्विगुणोत्तराणीतरेवां मतिवर्णम् । बिदुवोऽतिक्रमे द्वण्डभूयस्त्वम् । गी. XII. 12-14.

<sup>956.</sup> मानवाः सद्य एवाहुः सहोद्धानां प्रवासनम् । गौतमानामनिष्टं यत्पाण्युच्छेदाहि-गहितम् । सहोद्धमसहोदं वा तत्त्वागमितसाहसम् । संग्रम चिक्रमावेद्य सर्वस्विधियोजयेत् । अयःसन्दानगुप्ताश्च मन्द्भक्ता बलान्विताः । कुर्युः कर्माणि चृपतेरा मृत्योरिति कोशिकः ॥ कात्या. 823-825 q. by वि. र. p. 332, वि. चि. p. 92, अपराकं p. 849 (last two verses). अत्र कात्यायनवाक्ये वृत्तस्वाप्यायवतः भवासनं, तत्त्वकृत्यस्य धनवतः सर्वस्वहर्णं, निर्धनस्य त्र तथाविधस्य वन्धनादिकमभिमेतं बाह्मणविवयं चतत् । वि. र. p. 332; अपराकं reads प्रमाचिक्रमावेद्य, which seems to mean that his guilt and the signs whereby it was determined should be proclaimed to the public.

the school of the Manavas declared that thieves caught with the stolen things on them should be at once banished but that the school of Gautama disapproved of this mode, since it is condemned because it entails loss (reduction) of people in the country. The V. R. p. 332 explains this verse as referring to a learned brāhmana. Two more verses of Kāt. (824-825) are quoted by V. R. p. 332 and V. C. p. 92 the first of which provides that a brahmana who is not learned whether caught with booty or not should be branded (with the appropriate signs) and deprived of all his property, provided his guilt is brought home with certainty and the second provides that a brahmana thief who is neither learned nor rich but is strongly built should be kept under guard with fetters on his feet, should be fed on meagre food and made to do hard labour for the king till his death. Gaut. XII. 46-48, Nar. (parisista 13-14), Manu IX. 271 and 278, Kät. (827) hold that the punishment for those who knowingly give food, fire (when they feel cold), water or asylum to thieves or who receive or purchase stolen property or who conceal them are to be punished like the thieves themselves. 957 Yaj. II. 276 prescribes the highest amercement for any one who knowingly gives help to a thief or murderer in the above ways or by directions or by supplying tools or money wherewith to go to a place for committing the offence.

In certain cases a person could take without being liable to be punished as a thief certain things belonging to another even if he had not the latter's permission. Gaut. XII. 958 25, Manu VIII. 339 (= Matsya 227. 112-113), Yāj. II. 166 allow a person of the three higher castes to take grass, fuel-sticks, flowers of trees and plants for feeding cows and for the worship of fire from any place as if they belonged to himself and also fruits of trees that were not enclosed. In such cases he would not be liable to a fine nor does he incur sin (Kullūka on Manu VIII. 339). A smṛti passage stating that if a man takes

<sup>957.</sup> Compare sec. 212 (about harboling an offender) and 411 (on receiving stolen property) of the I. P. C.

<sup>958.</sup> गोऽन्यथे तृणमेधान्नीरुझनस्पतीनां च एष्पाणि स्ववदावतीत फलानि चापरि-वृतानाम्। गो. XII. 25. अपरार्क p. 773 remarks that this is so only when there is difficulty in getting these (आपिट्.) यरपुनरुक्तम्-मूणं वा यदि वा कार्ड पुष्पं या यदि वा फलम्। अनापृच्छन्दि गुङ्कानो हस्तच्छोद्यममर्हाते। इति-तव् द्विजन्यतिरिक्तविषयमनाप-द्विषयं वा मवादिष्यतिरिक्तविषयं वेति। भिताः on या. II. 166; अपरार्क p. 774 says सदनायपृतद्ववादिनिषयम्?

grass or fuel or flowers or fruits without permission deserves to have his hand cut off is explained by the Mit. (on Yaj. 166), Aparārka p. 774 and others as meant to apply to persons other than duijas or as meant to refer to a case where they are taken by a person who has really no difficulty in securing these or where these are not taken for the use of cows or for worship. This matter had been a subject of discussion from ancient times. Ap. Dh. S. 959 (I. 10, 28, 1-5) contains a discussion from which it appears that Kautsa, Hārīta, Kānva and Puskarasādi were of the opinion that whatever (however trifling or in whatever circumstances) a man took without the consent of the owner, he became a thief; that Värsyäyani held that there were exceptions to this rule viz. that owners should not forbid the taking (of a small quantity of ) grain in pods (such as mudga or māsa) or grass for bulls yoked to carts, but that if large quantities even of these were taken there would be theft. Santi 165, 11-13, Manu XI, 16-18 and Yāi, III. 43 state that when a brāhmana or other person has fasted for three days because he has had no grain with him, he may on the 4th day take grain for one day's meal from anywhere he can get, whether from a threshing floor or from a field or a house, and that if the owner questioned he should declare to him the reason, but a person of a lower caste should not in this way take grain belonging to one of a higher caste. unless the latter pursues a sinful course or does not perform the duties of his caste. Vyāsa quoted by Sm. C. I. p. 175 allows a man to commit even theft, when he is in distress for food. first from a person of a lower caste, then from one of the same caste and then from one of a higher caste. Manu VIII, ( = Matsya 227, 110, 114), När ( prakirnaka 39 ), Sankha and Kāt. (822A) state that a traveller whose food has run out may take from another's land without being liable to punishment two sugarcane stalks, two mūlakas (esculent roots), two cucumbers or melons, five mangoes or promegranate fruit

<sup>959.</sup> यथा कथा च परपरिग्रहमिनन्यते स्तेनो ह भवतीति कौत्सहारीतौ तथा काण्व-पुष्करसादी । सन्त्यपनादाः परपरिग्रहेन्त्रिते बार्व्यायणिः । क्रम्योचा युग्यवासो न स्वामिनः प्रतिवेधयन्ति । अतिन्यवहारो हृद्धो भवति । सर्वश्राद्धमतिपूर्वमिति हारीतः । आप. ध. सू. I. 10, 28. 1-5.

<sup>960.</sup> आपत्स विहितं स्तैन्यं विशिष्टसमहीणतः। हीनावादेयमादौ स्थात्समाद्वा तद्वनन्तरम्। व्यास q. by स्मृतिन्तः I. p. 175; ज्ञान्तिपर्व 141. 395 आपत्सु ......विशिष्टं च महीयसः। विभेण प्राणरकार्थं कर्तन्यमित्रि निश्चयः।

and a handful of dates and of such corn as rice, wheat, gram &c.  $^{961}$ 

Sāhasa (crimes of violence). Manu VIII. 332, Kaut. III. 17. Nār. XVII. 1, Yāj. II. 230, Kāt. (795-796) define sāhasa 962 as any act which is done with violence in defiance of or in spite of the presence of royal officers or guards or people. The word sāhasa is a derivative from 'sahas' meaning 'force' (Nār. XVII. 1). Sometimes it is distinguished from theft (as in Manu VIII. 332, Kaut. III. 17 and Nar. XVII. 12) by saving that theft consists in depriving a person of his wealth stealthily (without force), while in sahasa there is the use of force or violence 963. Nar. XVII. 2 and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 359 verse 1) state that sahasa 964 is of four kinds viz. manslaughter, theft. violence to the wives of others, and the two kinds of pārusya (treated as one head). Although these topics can be comprehended under sähasa, they are generally dealt with separately in the smrtis and digests as a matter of convenience and in order to provide heavier punishment for crimes of violence 965. since a man guilty of a crime of violence is a worse sinner than one guilty of abuse, theft or assault (Manu VIII, 345 and Mit. on Yāi, II. 230) and Manu VIII. 244 enjoins upon the king not to tolerate for a moment a man guilty of violence. The

<sup>961.</sup> तिलसुद्रमाययक्योधूमादीनां सस्यस्थिमहणेषु न दोषः पथिकानाम् । शङ्क्ष q. by स्युतिन्तः I. p. 176; श्रुषे वारके हे तु पञ्चामं पञ्चदाक्ष्मिम् । खर्ज्र्वद्रादीनां सुष्टिं गृहक्ष हुण्यति । बृह. and कात्या. acc. to गृह. र. p. 520; चणकबीहिगोधूमयबानां सुद्रमाषयोः । अनिकिस्तेर्गरितन्यो सुष्टिरेकः पथि स्थितैः ॥ q. by क्षिता. on या. II. 275,

<sup>962.</sup> स्यात्साहसं त्वन्वयवत् प्रसमं कर्म यत्कृतस्। निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापश्ययते च यत्॥ मन्तु. VIII. 332; साहसमन्वयवत् प्रसमकर्मः। निरन्वये स्तेयमपन्ययने च। अर्थशास्त्र III. 17; सहसा कियते कर्म यत्किञ्चिद्वल्लह्पितैः। तत्साहस्तमिति भोक्तं सहो चलमिहोच्यते॥ नारद् XVII. 1; सहसा यत्कृतं कर्म तत्साहसस्यद्वाहृतम् । सान्वयस्त्वपहारो यः प्रसद्धा हरणं च यत्। साहसं च भवेदेवं स्तेयमुक्त विनिद्धवे॥ कात्या. 795-796 q. by स. वि. pp. 451, 457, स्मृतिचः II. p. 316 and वि. र. p. 287 (the last two quate 796 only), स्मृतिचः II. 316 explains: अन्वयो रक्षणकालक्रमपामपालकनरेनेरन्तर्यं, तस्मिन्स्तिते योऽपहारः स सान्वयोऽपहारः

<sup>963.</sup> तस्यैव भेदः स्तेयं श्याद्विशेषस्तत्र दृश्यते । आधिः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधि-श्टालेन तु ॥ नारद् XVII. 12. व्य. प्र. p. 385 explains: आधिः पीद्या धनापहरणादि-द्वारा आक्रम्य प्रसद्धा परस्य क्रियमाणः क्लेजः साहसरूपं स्तेयम्। छलेम क्रियमाणः आधिः केवलस्तेयामित्यर्थः .

<sup>964.</sup> मनुष्यमारणं चौर्य परवाराभिमर्शनम्। पारुष्यसुभयं चिति साहसं स्पाच्चतुर्विधम्। बृह. q. by स्मृतिच. II. p. 312, ब्य. प्र. p. 392.

<sup>965.</sup> तिदेवं साहसं चौर्यवाग्वण्डपारुव्यक्षीसंग्रहणेषु व्यासक्तमपि वलव्यविष्टम्भो-पाधितो भिग्नते इति वृण्डातिरेकार्थे पृथगभिथानम् । मिता. on या. II. 230.

V. May. (text p. 2) says that in differentiating steya from sāhasa the maxim of 'cows' and 'bulls' is applicable <sup>966</sup>.

Sāhasa is divided by Nār, XVII. 3-6 and Br. (S. B. E. 33 p. 363 verse 24) into three varieties, viz. the lowest (destruction, abuse and trampling of fruits, roots, water, agricultural implements), middling (destruction &c. of clothes, food and drink, household utensils), highest (killing with weapons or poison, violence to others' wives and whatever causes pain to sentient beings). These three kinds are respectively punished with the three kinds of punishments described above (pp. 393-94). The principal crimes included under sahasa in its narrow sense are homicide, rape and robbery. Rape will be dealt with under strisangrahana. Br. 967 states the general rule that one guilty of murder by violence should be punished with death and not with fines (S. B. E 33 p. 363 v. 29). To this the brahmana offender was an exception (Manu IX. 241), who was only to be banished. Manu IX. 242 introduces another exception viz. persons other than brahmanas when guilty of the great sins (specified in 1X. 235) through negligence should be only deprived of all their property but if they murder a man intentionally then only are they to be sentenced to death. Manu IX. 232 and Visnu Db. S. V. 9-11 provide the punishment of death for those who fabricate false royal edicts, or who tamper with the loyalty of the elements of the State or who kill women, children and brahmanas. Baud. Dh. S. I. 10. 20-21, Br. and Vyāsa prescribe 968 that if a brāhmana is killed by a ksatriya, vaisya or sūdra, the king should sentence

<sup>966.</sup> स्निसंग्रहणवाक्याक्याक्याक्याका साहसभेवृत्वेषि पृथक् निर्देशो गोवलीवर्क्याचेन । व्या समूख p. 2. When a man says गाव आनीयन्तां बलीवर्दाश्च the separate mention of balivardas (bulls) that can be included under the word 'gavah' is due to the fact that bulls, being more intractable than cows, special attention must be paid to manage them. अपर्क p. 1048 (on Yāj III. 230) employs the same maxim in a similar connection 'गोबलीवर्क्यायेन च पोनवक्त्यपरिहाद:'

<sup>967.</sup> साहसं पञ्चधा पोक्तं वधस्तत्राधिकः स्मृतः। तत्कारिणो नार्धदमेः शास्या वध्याः प्रयत्नतः ॥ बृहः q. by वि. चि. p 105. The word 'vadha' has two senses, (1) death and (2) corporal punishment. Here वध means death.

<sup>968.</sup> अत्रियादीनां बाह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च तेषामेव तुल्यापकृष्टवधे यथावल-ममुस्त्याच्यण्डान् मकल्ययेत् । बी. ध. I. 10. 20-21; ज्ञात्वा तु वातकं सम्यक् ससहायं सवाग्धनम् । हन्याज्ञिजवधोपाधिकद्वेजनकरैर्जुषः ॥ ज्यास q. by स्पृतिचः II. 312 and व्य. प्र.
p. 394; प्रकाशघातका वे तु तथा चोपोद्युधातकाः । ज्ञात्वा सम्यग्धमं हृत्वा हन्तव्याः विविधेवधेः ॥ बृहः q. by स्पृतिचः p. 312 and व्य. प्र. p. 394. वि. चि. p. 105 reads राज्ञा
सम्यग्वर्थं हित्वा हम्तव्याः and explains 'सम्यग्वथः सक्वव्यिरम्बेदः, विविधो वधः अङ्गरास्तिपृतिका माणशास्तिः'।

the offender to death in various ways and confiscate all his property, but if a man kills another of his own caste or of a lower caste then the king may punish the offender with some punishment appropriate to the crime and the strength of the offender. In IV. 11 Kaut, provides sentences of death in various ways for murder following ancient sastras, but remarks that if murderers have not been guilty of cruelty they should simply be sentenced to death without torture or the like 969. One special rule deserves notice. Gaut. 22. 12, Ap. Dh. S. I. 9. 24 6-9, Manu XI. 87, Vas. 20. 34, Yāj. III. 251 prescribe the same prāyaścitta for murdering a brāhmaṇa woman who is an ātreyî as for one who kills a brāhmaṇa male. The different meanings of 'ātreyì' given from ancient times are noted below 970. Texts

<sup>969.</sup> एते आस्त्रेष्वनुगताः क्रेशदृण्डा महात्मनाम्। अक्रिष्टानां तु पापानां धर्म्यः शुद्धावधः स्मृतः ॥ अर्थशास्त्र IV. 11, last verse.

<sup>970.</sup> आन्नेटवाधीनम् । मी. 22 12 ; आन्नेची च खियम् । आप. ध. स्. 1. 9. 24. 9. आचेषी is variously explained. The word occurs as early as the Sat. Br. I. 4, 5, 13 where in explaining why the offerings to Prajapati are made in a low tone a legend about the goddess 'Vac' is narrated and it is said that in having sexual intercourse with an atreyi, a man incurs sin' (तस्माद्वाचा श्रेट्या योथितेनस्थी). Here the word appears to mean a woman who is in her monthly illness. Vas. (20. 35-36) defines atreyi as a woman who has taken the purificatory bath on the 4th day after her monthly illness begins and derives the word from अत्र 'आत्रेपीं वश्यामी रजस्वलामुत्तस्नातामात्रेपीमाहः । अत्र ह्योदग्रहपरंपं भवतीति । Vasistha either cites or summarises a Vedic passage (as stated by Visvarupa) which means 'here (i. e. in the womb of this woman) a child is to come '. In SBE vol. 14 p. 107 the same is translated as 'if the husband approaches her at that (time) he will have offspring '. But this is not correct. 'Esyat' qualifies 'apatyam' and is not in the masculine. Vas. derives the word from and the root g. Visnu Dh. S. 36.1 and 50.9 appear to hold that atrey! means a woman of the Atrigotra. Haradatta on both Gaut, and Ap, explains atrey? as Vasistha does and states that others interpreted it as 'अञ्चित्रा'; on या. III. 251 (तथाने पीनिषदक:) विश्वक्षप explains आन्नेगी as a woman within 16 days from the beginning of the monthly illness and quotes after 20.36 and also says ' आन्नेयीं अत्रिगोत्रां वर्णयन्ति । तष्टपि युक्तमेव । तथा चाम्नायः ततोत्रिः सम्बभूनेत्युक्त्वा तस्माद्धरपाञ्चेय्या योषितैनस्थिनमाहः । तेनोभे सम्यग्नयाक्त्याने एव । 1. From Sabara on Jai. VI. 1. 7 it appears that some derived the word as 'अब कुक्षावस्पा विधात हरपात्रेषी , while Sabara himself preferred the meaning 'अत्रिगोत्रा' and regarded the prohibition to kill an arreyi as simply meant for praising that gotra 'तथा गोत्रप्रशंसार्थ आवेष्या अवधसङ्गीर्तनम् । न चापस्रसत्ता आवेषी । गोत्रं होतत । न हि अत्रज्ञम्बादयं तज्जित उत्पन्नः । समर्थानां हि तज्जित उत्पद्यते । न च अत्रज्ञम्बरय सामध्यमस्ति ' (on जै. VI. 1. 9). बम quoted by परा. मा. II. 1 p. 103 gives two meanings ' जनमप्रश्वति संस्कारै: संस्कृता जहान्वर्षया । गर्भिणी वाथ वा या स्यासामात्रेयीं विनिविदेशत ॥ 1. The असरकोश gives आश्रेषी as a synonym of रजस्वला

like Ap. I. 9. 24. 1-5. Gaut. XXII prescribe different prayascittas for murder depending upon the castes and sexes of the murderer and the murdered. These will be briefly dealt with under prāyaścitta later on. In certain cases acc. to Manu VIII. 291-292, Yaj. II. 298-299, Kaut. IV. 13, though death or injury to persons or loss of property results, no punishment was prescribed viz. when the nose-string of bulls yoked to a cart snaps, when the yoke breaks, when the cart swerves on one side owing to the unevenness of the ground, when the axle or wheel breaks or when the leather thongs with which the several parts of the cart are tied give way, or when the rope cast round the necks of bulls or the reins break or when in spite of the driver loudly calling upon a person to move aside from the way an accident occurs. But Manu VIII. 293, 294 (=Matsya 227, 95-96) provide that where through the want of skill of the driver knowingly engaged by a master the cart is overturned and injury is caused, the master should be fined 200 panas, but if the driver employed be known to be skilful, then when injury is caused the driver should be fined (and not the employer). Further if the driver, though seeing that the road is blocked by cattle or other carts, rashly drives and kills men and animals he should be punished (Manu VIII. 295). It is stated by Nar. (parusya 32, S. B. E. vol. 33 p. 212) that the father is not liable for his son's offence, nor is the owner of a horse, dog or ape liable to punishment (for injury caused by any of these) provided they are not set up (to do harm) by the owner. If a driver kills a man by rash or negligent driving he is to be punished like a thief; if he kills any one of the larger animals (such as a cow. a horse, a camel or elephant) the punishment would be half of the preceding; if he kills one of the inferior animals, the fine would be two hundred. Kaut. III. 19, Manu (VIII. 285). Yāj. II. 227-229 and Visnu Dh. S. V. 55-59 prescribe graduated fines for the destruction of trees, plants and branches, flowers and fruits according to their usefulness and sanctity. The smrtis made a distinction as regards punishments between crimes of violence and crimes due to negligence or mistake. For example, Manu VIII. 264 (= Matsya 227. 30) prescribes a fine of 500 panas for depriving a man of his house, garden or field by threats of violence, but only prescribes a fine of two hundred if a man deprives another of his house &c. by mistake.

Various rules were laid down about inciters or abettors. Yai II. 231 and Kaut. 971 III. 17 prescribe for the man who incites another to crimes of violence double the punishment to be inflicted on the perpetrator himself and four times for one who incites another by assuring him 'I shall give as much money as will be required'. Kāt. (798) and Br. 972 (S. B. E. 33 p. 363 vers 31) prescribe that if several violently beat a man to death. he who gives the fatal blow on a vital part is declared to be the murderer and is to suffer the full punishment for murder. Kat. (832-834) 973 and Br. (S. B. E. 33 p. 364 verse 32) provide that he who commences a crime of violence, who is a helper, who gives advice as to the way (in which sahasa is to be carried out), who gives refuge (asylum) to the offender or supplies weapons, who gives food to wrongdoers, who incites (offenders) to put up a fight, who shows how the person (killed) is to be destroyed, who connives (at the commission of an offence), who exposes the faults (of the person killed), who gives his approval (to the offence), who though able does not forbid or prevent the commission of the offence—all these are (practically) perpetrators of the crime and the king should award punishment according to their ability and their guilt. Vide also Ap. Dh. S. II. 11. 29. 1. 974 For those who begin an offence or abet its commission Br. (S. B. E. 33 p. 364 verse 32) prescribes half the punishment prescribed for the wrongdoer, 975 Yai. (II. 232-242) enumerates several kinds of offences as allied to sahasa and prescribes punishments therefor, such as breaking a house that is closed under seal, causing harm to neighbours and kulikas

<sup>971.</sup> यः साहर्स प्रतिपत्तित कारयति स द्विगुणं द्यात् । याबद्धिरण्यस्पयोक्ष्यते तासद् दाश्यामीति स चतुर्युणं दण्डं द्यात् । अर्थशास्त्र III. 17.

<sup>972.</sup> एकस्य महवी यत्र प्रहरित क्यान्त्रिताः। मर्मप्रहारको यस्तु बातकः स उदाहृतः॥ मृह, q. by वि. र. p. 373, व्य. प्र. p. 395; मर्मवाती तुः यस्तेवां यथोक्तं द्वापयेह्मम् । भृह, q. by स्मृतिकः II. p. 312, वि. र. p. 373.

<sup>973.</sup> आरउमकुत्सहायश्च तथा मार्गाजुदेशकः। आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम् ॥ युद्धोपदेशकश्चेव तद्विनाशपदर्शकः। उपेक्षाकारकश्चेव दोववक्ताजुसीद्कः। अभिवेद्धाः क्षमो यः स्यारसर्वे ते कार्यकारिणः। यथाशक्रयज्ञक्षं तु दण्डमेषां प्रकल्पयेत्। कारया. q. by स्मृतिचः II. p. 312, परा. मा. III. p. 455, वि. १. p. 375, व्य. प्र. p. 395. There are slight differences in readings.

<sup>974.</sup> प्रयोजियता मन्ता कर्तेति स्वर्गनरकफलेखु कर्मस्र भागिनः । आप. ध. स्. II. 11. 29. 1.

<sup>975.</sup> आरम्भकुत्सहायश्च दोषभागी तद्र्धतः ॥ बृह. q, by एरा. मा. III. p. 455. चि. ए. p. 374, व्य. प. p. 395. Compare sections 119 and 120 of the I. P. C. for lesser sentences in the case of abettors.

(one's agnates), abandoning one's parents or sons or brothers or sisters even though they be not patita, sexual intercourse with a widow, (intentional) defilement of the higher castes by cāṇḍālas, making counter-feit coins or false weights and measures, giving quack medicines to royal officers or other men. These are all passed over here.

### CHAPTER XXV

STRĪSANGRAHAŅA (Adultery or unlawful intercourse with a woman ).

The Mit. (on Yāj. II. 976 283) states that sangrahana means the unlawful coming together of a man and a woman for sexual enjoyment. Br. (S. B. E. 33 p. 365 verses 1-2) says that sinful 977 sangrahana is of three kinds, viz. brought about by force, deceit or sensual passion. The first (which is rape) occurs when intercourse is had in a secluded place against the will of a woman, or with a woman who is intoxicated or is disordered in mind or is under a mistake or when she raises a cry; the second occurs when a woman is brought to one's house by some trick or pretence, an intoxicant (such as  $Dhatur\bar{a}$ ) is administered to her or her mind is brought under control (by chants or otherwise) and sexual intercourse takes place: the third occurs when intercourse takes place by conveying (passion) to each other by means of the eyes (glances) or by employing a go-between and when the parties are drawn to each other by the temptation of beauty or of wealth. This last is again of three kinds acc. to Vyāsa and Br. (S. B. E. 33 p. 365-66 verses 6-8 q. by Sm. C. II. p. 8) viz. trifling, middling and grave. The first is characterised by winking at a woman, smiling at her, sending a go-between, touching her ornaments or clothes; the second by the sending of flowers, unguents, fruits, incense, food, clothes, indulging in private talks; the third is characterised by lying on the same bed, dalliance, kissing and embraces. Strisangrahana by force (that is rape) is really included under

<sup>976.</sup> भ्रीपुंसरोमिधुनीभावः संग्रहणम् । मिता. on वा. II. 283; संग्रहणं वरिश्वया सह पुरुषस्य सम्बन्धः । स्मृतिचः II. p. 8.

<sup>977.</sup> पापमूलं संग्रहणं त्रिप्रकारं निकोधत । बलोपधिकृते द्वे तुतिपमनुरागजम् ॥ अनि-च्छन्त्या यत्क्रियते मसोक्ससममस्या । प्रलप्त्रत्या च रहिस बलात्कारकृतं तु तत् । छद्मना गृह-मानीय तृत्वा वा मद्यकार्मणम् । संयोगः क्रियते यत्र तत्त्वपधिकृतं विदुः ॥ अन्योन्यचक्षुरागेण दूतीसंग्रेवणेन वा । कृतं रूपार्थलोभेन क्रेयं तत्वृत्तरागजम् । बृह. q. by अपरार्क p. 854, स्मृतिच. II. p. 8, व्य. प्र. p. 397, वि. र. p. 379, पर्त. मा. III. p. 462. There are many various readings. The स्मृतिच. explains कार्मण वक्षित्रपम्. Compare section 375 of the I. P. C. with the first kind, sec. 493 with the 2nd kind and sections 497, 498 with the 3rd kind.

sāhasa, 978 as stated by the Madanaratna, the V. P. pp. 396-397 and others. The punishments for rape were very heavy. Br. (S. B. E. 979 33 p. 366 verse 10) states that if a man commits rape on a woman of the same caste, he was to forfeit all his property, to have his penis and testicles cut out and was to be paraded on the back of an ass, that if the woman raped was of a lower caste, then half of this punishment was to be awarded and if she was of a higher caste, he was to be sentenced to death together with confiscation of all property. Kāt. (830) prescribes that when 980 a man has forcibly had sexual intercourse with a woman capital punishment is to be inflicted inasmuch as it is a violation of (proper) conduct-When sexual intercourse was had by deceit the man was punished with confiscation of all property, with branding on the forehead of the sign of the female private parts and banishment from the town (Br. in S. B. E. 33 p. 366 verse 981 11). Here also the rule of Br. cited above (about the reduction of sentence according to the caste of the woman concerned) applies. In the case of rape and sexual intercourse by deceit the woman was not at all punished 982 but she had to undergo a penance (prayascitta) of krechra or parāka for contact with a male other than her husband and till she performed the prayascitta she was to be kept well-guarded in the house, was to remain dirty (i. e.

<sup>978.</sup> तम बलात्कारकृतं सीसंग्रहणं साहसान्तर्भृतत्वात् तत्वकरणे अधुनैव दृश्तित्व । सन्नत्त्व. Compare sec. 376 of the I. P. C. which prescribes transportation for life as the maximum punishment for rape. Vide Russell on Crimes (9th ed. 1936) vol. I. pp. 613-614 for the ancient law of England (which provided death sentence and the sentence of castration and loss of eyes) and modern law which provides penal servitude for life as the maximum.

<sup>979.</sup> सहसा कामयेशस्तु धर्न तस्यासिलं हरेत्। उत्कृत्य लिङ्गवृषणी आमयेवर्द्धभेन तु॥ वृमी नेयः समायां तु हीनायामधिकस्ततः । पुंसः कार्योऽधिकायां तु गमने संप्रमापणस् । बृह. q. in स्मृतिश्व. II. p. 320, व्य. प्र. pp. 396-397, परा. मा. III. 466.

<sup>980.</sup> बीखु दुत्तीयभीगः स्यात्मसका पुरुषो यदा। वधे तत्र भवतेतं कार्यातिक्रमणं हि तत्॥ कारया. 830 q, by स्मृतिचः II. p. 320, व्य. म. p. 397, व्य. म. p. 244. All these three works differ as to the circumstances in which this verse applies.

<sup>981.</sup> श्रवाना कामयेशस्तु तस्य सर्वहरो दमः। अङ्कृषित्वा भगाङ्केन प्रशक्तिर्वासयेत्ततः॥ बृहः q, by स्वृतिन्तः II. p. 320, वि. र. p. 389.

<sup>982.</sup> अनिष्कामति हु वा झुक्ता ग्रातां तां वासयेव्यहे । मलिनाङ्गीमधःश्रच्यां पिण्डमाञ्री-पंजीवितीम् । कारयेकिण्कुर्ति कुन्छं पराकं वा समे गताम् । हीनवर्णोपञ्चक्ता या त्याज्या वध्या-श्रवा भवेत् । बृह. 4. by स्मृतिकः II. p. 321, वि. र. 400. For कुच्छं and पराक see मन्तु. XI. 212 and 216. The स्मृतिकः II. p. 320 says: 'तथापीतरपुरुवसंसर्गपापं नार्याः सम्पद्यते । तत्रश्चासंस्ववहार्यता अवापि वृण्डवायामिव समाना । सा पापश्चित्तेन क्वाबिव्-पैति क्विकोत्याह बृहद्यति । अनिष्कानती &c. ?

not to deck herself or apply or use perfumes &c.), to lie on the ground (not on a bed-stead or couch), was to receive bare maintenance. After performing prayascitta she was restored to her former position. Acc. to Yaj. II. 286 and Br. (S. B. E. 33 p. 366 verse 12), for adultery (in which there is consent) the highest fine is prescribed for the male in the case of a woman of the same caste, half of this in the case of a woman lower in caste (than the paramour), but when adultery is committed with a woman of a higher caste the male shall be put to death and the woman shall have her ears and the like cut off. Vide Shakespeare's Othello IV. 1. where Othello exclaims 'I see that nose of yours but not that dog I shall throw it to'. There were other sages who were humane and opposed to the punishment of disfigurement by way of the cutting of the ear or the nose. Yama 982a states that in the case of a woman guilty of adultery at her will, there was to be no punishment of death or disfigurement, but only abandonment. Kāt. (487) lays down the general rule that in all offences women should be sentenced to half the fine in money which is prescribed for a male and that when the punishment is death for a male the punishment for a woman would be cutting off a limb (vide note 626).

Nār. (XV. 73-75) holds <sup>983</sup> that sexual intercourse with the step-mother, mother's sister, mother-in-law, the paternal or maternal uncle's wife, father's sister, a friend's or pupil's wife, sister, sister's friend, daughter-in-law, daughter, the wife of one's vedic teacher, a woman of the same gotra, a woman that has sought protection, with the queen or an ascetic woman (pravajitā) or a wet-nurse or a virtuous wife (sādlivē) or a woman of a higher caste is incestuous and the punishment to be prescribed for this crime is the excision of the penis and no less. Vide Manu XI. 170-71, Kaut. IV. 13, <sup>984</sup> Yāj. III. 231-233, Matsya-

<sup>982</sup>a. स्वच्छन्द्रगा ख या नारी तस्यास्त्यागी विधीयते। इति यमस्मरणात्।... न वधं न ख बैरूप्यं वधं श्लीणां विवर्जयत्। श्लीणां महापराधे वधं खुर्बन् विसर्जनमेव तासां कुर्यादित्यर्थः। वैस्रप्यं कर्णनासाद्यङ्गविकर्तनं तद्वपि भर्या न कदाश्वित्कार्यमित्यर्थः। न खैव श्लीवधं कुर्याक् खैवाङ्गविकर्तनम् इति तेनैवोक्तत्वात्। स्युतिखः II. p. 246; vide परा. सा. III. p. 477 also.

<sup>983.</sup> माता मातृष्वसा श्वश्चर्मातृष्ठानी पितृष्यसा । पितृष्यसिक्षिशिष्यश्ची भगिनी तस्साखी सञ्चवा । दुष्टितान्वार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता । राक्षी प्रव्रजिता धात्री साध्वी वर्णोन्तमा च या । आसामन्यतमां गत्वा ग्रस्तत्वपा उच्यते । शिस्त्रस्योत्कर्तनं तस्य नान्यो दृण्ढो विधीयते । नारत् XV. 73-75. The वि. र. p. 392 temarks: माताच जननीव्यतिरिक्ता पितृपत्नी । ग्रामविषयमेतत्.

<sup>984.</sup> मातापित्रोर्भगिनीं मातुलानीमाचार्याणीं स्त्रवां हुहितरं भगिनीं वाधित्रदतः लिक्कुच्छोद्दनं वधश्व । सकामा तद्देव लभेत । अर्थशाख IV. 13.

purana 227. 139-141, which latter (three) prescribe excision of the penis and death by way of punishment (except for a brahmana) and expiation and for the woman (if she was a consenting party) death sentence. Brhad-Yama III. 7, Ap. (in verse) IX. 1 (Jivananda ed.) and Yama (Anandasrama) 35 prescribe that there is no expiation except that of entering fire for incest with mother, teacher's wife, sister or daughter. It is remarkable that Kaut. 985 and Yaj. (II. 293) prescribe only a fine of 24 panas for adultery with a female ascetic, while Nar. XV. 74 and Matsya 227, 141 deem it a most heinous offence. The explanation probably lies in the fact that Kaut, and Yaj, refer to female ascetics of the lowest castes not following the orthodox religion, while Nar. refers to nuns of a higher order. Vide Manu VIII, 363 also. For forcible intercourse with a prostitute against 986 her will Kaut. IV. 13 and Yaj. II. 291 prescribe a fine of 12 and 24 panas respectively. For unnatural offences or offences against the order of nature, Kaut. IV. 13, Yāj. II. 289, 293, Visnu Dh. S. V. 44, Nar. XV. 76 provide fines of 12, 24, 100, 500 panas 987.

Manu IV. 134 (= Anusasana 104, 21 = Markandeya-purana 34. 62-63) forbids a man to have sexual intercourse with another's wife and states that there is nothing so detrimental to long life as that. There are stray indications in the Vedic literature about sexual intercourse outside marriage. Vide H. of Dh. II. pp. 637-639. In Rg. 1.92, 4 (adhi pesainsi vapute nrturina) there appears to be a reference to a dancing girl or hetaira. Wives hating (or proving false) to their husbands are believed to go to Hell in Rg. IV. 5. 5 (patiripo nu janayo durevāh). In Rg. II. 29. 1 the sage prays to the Adityas 'remove away from me sin as a woman who gives birth to a child in secret removes it' (are matkarta rahasūr-ivāgah). The gambler (in Rg. X. 34, 4) states 'others have intercourse with his wife ' (anye jāyām pari mṛśantyasya). The word pumścali occurs in Vāj. S. XXX. 22. We have already seen (H. of Dh. II. pp. 576, 1098) how in the Varunapraghāsa (one of the Cāturmāsyas) the wife of the sacrificer had to confess if she had a lover and how even after

<sup>985.</sup> प्रज्ञजितागमने चतुर्विशतिपणी दृण्डः । सकामा तदेव लभेत । अर्थशास्त्र IV. 13.

<sup>986.</sup> स्पाजीवायाः मसस्रोपभोगे द्वादशपणी वृण्डः । अर्थशास्त्र IV. 13 : तथा मन्न-जिता नारी वर्णोत्कृष्टा तथैव स्व । इत्यगम्यास्य निविद्धास्तासां तु गमने नरः । शिश्नस्योत्क-तेने कृत्वा तससु वधमहित । मस्य- 227, 141.

<sup>987.</sup> श्रियमयोगी गच्छतः पूर्वः साहसद्व्यः पुत्रवमधिमहतश्च । मैथुने झाद्शपणस्ति-र्वग्योनिकनात्मनः । अर्थशास्त्र IV. 13.

she confessed to having had one she was allowed to co-operate in the sacrifice on undergoing an expiation. After a man performed the solemn sacrifice called Agnicayana he was enjoined (Tai, S. V. 6. 8. 3) 988 not to approach a śūdra woman and after he performed Agnicayana twice he was not to approach another's wife (H. of Dh. vol. II. p. 1255).

The punishment for sangrahana (rape and adultery) varied according to the caste of the man and the woman, according as the woman was married or unmarried and according as she was guarded (guptā) or unguarded. Vide Gaut. XII. 2, Vas. XXI. 1-5, Manu VIII. 359, Visnu Dh. S. V. 41, Yaj. II. 286, 294, Nār. XV. 70 (as to higher or lower caste of offender), Gaut. XII. 3, Manu VIII. 374-378, 382-385, Kaut. IV. 13 (about offence against guarded or unguarded woman), Manu VIII. 364-370, Yāj. II. 285, 287, Kaut. IV. 12, Nār. XV. 71-72 (about maidens). Further the ancient sūtras and smrtis prescribe more severe sentences than later smrtis. Details of these matters are passed over here for want of space and as being now of academic interest only. But some examples may be noted. Gaut. XXIII. 14-15 and Manu VIII, 371 prescribe for an adulteress death by being devoured by dogs, but Yaj II. 286 softened the rigour of this. Ap. Dh. S. (II, 10, 26, 20-21) prescribed the penalty of cutting the penis and testicles for the male if guilty of adultery with a married woman, but only confiscation of all property if he committed adultery with an unmarried woman. But Yāj. II, 288, Manu VIII. 366, Nar. XV. 72 went so far as to say that if a man had sexual intercourse with a maiden (of the same caste) who encouraged his advances, then there is no offence punishable by the king, but he was to bestow ornaments on her, honour her and must marry her.

It has further to be noted that Yāj. II. 290 and Nār. (XV. 79)<sup>989</sup> make it punishable to visit a dāsī kept by a man in his own house or outside and Yāj. prescribes the fine of 50 papas for so doing. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 637-639 about prostitutes. But Manu VIII. 362 states that the rules making conversation with others' wives in lonely places punishable does not hold good in the case of the wives of actors, singers

<sup>988.</sup> नाग्निं चित्वा रामासुपेयाद्योनी रेती धारपामीति न हितीयं चित्वान्यस्य स्थिप-सुपेयात तृतीयं चित्वा का च नोपेयात । ते सं. V. 6. 8. 3-4.

<sup>989.</sup> आस्वेद तु शुजिब्बासु द्वेषः स्यात्परदारकत् । ग्रन्था अपि हि नोपेया यसाः परपरिग्रहाः ॥ नारतः XV. 79.

and those who live on the earnings of their wives, since they themselves introduce their wives to others and make them mix among men (while they themselves remain concealed).

Stripundharma (duties of husband and wife). Most of the matters falling under this head have been dealt with in H. of Dh. vol. II, pp. 556-592. The liability of the husband or wife for the debts of the other has been already dealt with under mādāna. The rights of partition, inheritance and maintenance will be discussed later on under dayabhaga. Nar. XV. 1 defines this title of law as that in which the rules of the marriage of women and men and other related matters are described. Under this head Nar. speaks of the essential ceremonies of marriage, the rules about selecting a bride and a bridegroom, restrictions as to the caste of the bride, the guardians for marriage, faults or defects in a proposed bride or bridegroom, the forms of marriage, women called punarbhū and svairini, the practice of niyoga, illicit sexual intercourse, punishment of women for adultery, remarriage, varnasankara, mixed castes. In IX. 1 Manu promises that he will dilate upon the obligatory duties of man and wife, whether they are staying together or apart. Manu IX. 2 holds that the first duty of the husband and the males in his family is to keep women dependent and under their control if they become attached to a life of pleasure and Nar. XVI. 30 states that even women of good family come to ruin by independence. The next most important matter acc. to Manu IX. 5 and Br. (S. B. E. 33 p. 367 verse 2)990 is to guard women against improper attachments however trifling, since if they go astray they bring sorrow to both families (of the husband and of the father). Acc. to Hārīta,991 Sankha-Likhita,992 Manu (IX. 7, 9) and others the husband has to guard the wife from the approaches of other men in order to ensure the purity of the issue and by guarding her the husband guards his reputation, family, soul and his dharma.

<sup>990.</sup> श्रुक्तेभ्योपि प्रसङ्केभ्यो निवार्या श्री स्ववस्थाभिः । श्रव्यादिभिः ग्रहश्रीभिः पालनीया विवानिकास् ॥ बृहः, q. by स्कृतिन्तः, II. p. 239, व्य. प्र. p. 405, वि. र. p. 411,

<sup>991,</sup> सस्माद्वेतीयधाताज्जायां रक्षेत् । जायानाक्षे कुलनाक्षः कुलनाक्षे तग्तुनाक्षः तन्तुनाक्षः देविषित्वक्षनाक्षः, यक्षनाक्षे धर्मनाक्षे आस्मनाक्षः, आस्मनाक्षे सर्वनाक्षः । तस्मादेनां धर्मक्षीलां सुग्रतां परमीं रक्षेत् । हारीत q. by स्युतिकः II. p. 239, वि. र. p. 410, व्य. प्र. p. 405, अदुनरस्त.

<sup>992.</sup> विस्मिन्भावोऽर्पितः क्रीणामाति तच्छीलं पुत्रं जनपन्ति यथा नीलवृषेण नीलवृष-वरसप्रभवः श्वेतेन श्वेत एव जायते । एवं योनिदेव बलवती यस्माद्दर्णाः संकीयन्ते । शङ्कालिकित q. by वि. र. p. 414, स्युतिश्व. II. p. 241, व्य. प्र. p. 408 (at p. 405 reads ताहरूं। तन्तुं जनयन्ति).

since a woman gives birth to a son similar to the male with whom she consorts or on whom she sets her heart during the days after the monthly illness. Here there is some anticipation of modern Eugenics. Manu IX. 10 was quite clear that women could not be completely guarded by confining them with force in seclusion, that their minds must be occupied in family work as stated by him in IX. 11 and by Br. (S. B. E. 33 p. 368 993 verse 4), that the husband must try to deserve her regard and affection and show her honour (Manu IX. 22-24, 26, Yāj. I. 82). Divorce has been already dealt with in H. of Dh. vol. II. pp. 619-623. Vide 'Selections from Peshwa's dafter' vol. 43 p. 112 where the divorce of a woman (ghatasphota) is ordered because the husband was really a converted Mahomedan who had been illegally admitted to caste after an incorrect method of expiation.

<sup>993.</sup> आयन्यचेऽर्धसंस्कारे युक्तेयस्कररक्षणे। झीचाग्निकार्ये संयोज्याः जीणां खुद्धिरियं स्मृता ॥ बृहः q. by ण्यः प्र. p. 409.

## CHAPTER XXVI

## DYUTASAMAHVAYA

(Gambling and prize-fighting)

Manu IX. 223, Nar. XIX. 1 and Br. (S. B. E. 33 p. 385 verse 3) define duūta (gambling) as that sport which is carried on with inanimate objects such as dice, pieces of leather, ivory and the like and in which there is a stake, while sport carried on with animate objects such as cocks, pigeons, rams, buffaloes and wrestlers is called samāhvaya. The attitude of Manu towards gambling was uncompromising. Manu (IX. 221-222, 224-226) calls upon the king to suppress gambling and prize-fighting in his country as they cause the destruction of the State; he states that gambling is open theft and therefore the king should endeavour to put it down and that the king should punish with corporal punishment all those who engage in gambling or who induce or help others to gamble, and that he should banish gamblers from the city because gamblers residing in the country harass well-conducted subjects by their deceitful tricks. Manu IX. 227 (= Udyogaparva 37, 19) states that in ancient times gambling engendered great enmities and therefore a wise man should not resort to it even for amusement or in jest. Kat. (934) is to the same effect. Yaj. II. 203 and Kaut. III. 20 994 allowed gambling in a central place under State supervision as it led to the detection of thieves. Br. 995 (S. B. E. 33 p. 385 verse 1) refers to this divergence of views: 'Gambling that causes loss of truth, purity and wealth was forbidden by Manu, but others allowed it because it led to the detection of thieves, provided it was carried on in the presence of a master of the gambling hall and provided it yielded revenue to the king'. The person who was in charge of the

<sup>994.</sup> यूतमेकछुलं कार्यं तस्करङ्गानकारणात् । याज्ञः II. 203; यूताध्यको यूतमेकछलं कारयेव्न्यत्र वीन्पतो द्वादशयणो दृष्टः युद्धाजीविज्ञायनार्थम्। अर्थशाल् III. 20; धुवं यूतात्क-लिर्यस्माद्विषं सर्पछ्जाव्वि । तस्माद्वाजा निवर्तेत विषये न्यसनं हि तत् । कात्या. q. by वि. र. p. 611.

<sup>995.</sup> चर्त निविद्धं महना सत्यशौचधनायहन्। अन्यस्त्रातमन्वेश्तु राजभागसमन्तितम्। सनिकाधितितं कार्यं तत्करक्षानहेतुना । कृषः q, by स्थृतिचः II. p. 331, अपरार्कः p. 805, वि. र. 611-612.

gambling hall which gamblers made their haunt and who supplied the dice and other instruments of gambling was called sabhika and the stake or money agreed to be paid by the defeated gambler to the winning gambler was called pana or glaha (Yaj. II. 199). Nar. XIX, 8 provides an optional method viz, instead 996 of gambling in a hall presided over by a sabhika, gamblers may give the king his share in the stakes, then indulge in gambling openly and if they do so they incur no punishment. Acc. to Yai. II. 199 as interpreted by Par. M. III. p. 574 and V. P. p. 565 the sabhika was to receive five per cent or 10th part when the stake was 100 panas or more and 10 per cent or 10th when the stake was less than 100 panas. Apararka (p. 802) explains that the sabhika was to receive as his fee five per cent from the victorious gambler and ten per cent from the losing gambler. Nar. XIX. 2 prescribes a flat rate of ten per cent on the stake as the fee of the sabhika, while Kaut. 997 III. 20 lays down the fee as five per cent and allows the sabhika to charge hire for supplying gambling accessories (such as dice, leather pieces) and for supplying water and accommodation. The sabhika receiving protection from the king was to pay to the king the tax agreed upon by him, was to recover from the defeated gambler the stake (by means of confinement or restraint order) and pay it over to the victor and was to be honest and forbearing 998 (Yai, H. 200, Kāt. 940, Nār. XIX. 2). Kāt. (937) states that the sabhika 999 may give to the winner the money won out of his own pocket and may recover from the losing gambler within three fortnights or at once if there is fear of losing the money, Kat. (935) 1000 holds that if gambling was to be allowed it must be carried on openly with an arch constructed near the door in order that respectable people might not be misled (about its real nature) and it should vield revenue to the king. If the sabhika is

<sup>996.</sup> अथवा कितवा राज्ञे दृश्या भागं यथोदितम् । प्रकाशं देवनं कुर्युरेवं दोषो न विद्यते ॥ नारह XIX. 8.

<sup>997.</sup> जित्तवृष्यासुध्यक्षः पञ्चकं शतमातृत्वीत काकण्यक्षारलाशलाकायस्रद्वसभूमि-कर्मक्रयं च । अर्थशास्त्र III. 20.

<sup>998.</sup> मसद्या द्वापयेद्वेचं तस्मिन्ध्याने न जान्यथा। जिलं ने सभिकास्तव सभिकापत्यया किया ॥ जास्या, 940 q. by अवदार्क p. 804, नि. इ. p. 615.

<sup>999.</sup> अतुर्वधात्स्यकं अन्यं जिताइ ब्राह्मं त्रियशक्यः । सची वा सभिकेनैय कितवाद्धन-संद्राये ॥ कारया. 937 q. by अपरार्क p. 803, पराः माः III 575, वि. र. 612.

<sup>1000.</sup> वर्तेतं चेत् प्रकाशं तु द्वारावश्चिततोरणयः। असंमोहार्थमार्याणां कारयेत्तत्करमद्म् ॥ व्यारमाः 935 q. by वि. र. p. 611,

unable to make the defeated gambler pay the stake to the victor. the king would make the former pay to the latter provided the gambling was done openly in the presence of the sabhika and a group of gamblers and the king's dues were paid by the sabhika, but not otherwise (Yāj II. 201). Nār. XIX. 6-7 and Yāj. II. 202 provide that when gambling is carried on secretly and without the king's permission or with false dice or other deceitful tricks. the gamblers and the sabhika would not be able to gain their object (i. e. recovering bets won or the fee) and would be liable to punishment, viz. branding on the head (with dog's foot and the like) and banishment. Nar. XIX, 6 adds that the banished gamblers would have wreaths of dice tied round their necks. Kāt. (941) and Br. (S. B. E. 33 p. 386 verse 7) state that a person ignorant of gambling should, if defeated in gambling in private. be released from his liability, but one who is an adept in gambling should not be relieved when defeated; but even an adept in gambling if he has lost the whole of his wealth as a stake should not be made to pay the whole. 1001 In disputes among gamblers, in deciding on victory or in the matter of gain to the winner, and as regards the question of false dice the keeper of the gaming house, if honest, is the final authority 1002 (Kāt. 942). Nār. XIX. 4, Yāj. II. 202, Br. (S. B. E. 33 p. 386 verse 6), Kat. (943) provide that when there is a dispute as to success or defeat the king should appoint gamblers to decide the dispute and gamblers will also be the witnesses in such a dispute (in spite of the rule stated above on p. 335 that gamblers are not competent witnesses), but if the gamblers are alleged to be inimical to the disputants the king may then 1003 himself decide the matter. Yaj. II. 203 extends all the rules about gambling to samāhvaya. Br. (S. B. E. 33 p. 386 verse 4) notes that the stake is to be paid by the owner of the animal that is defeated. 1001 The S. V. (p. 487) quotes a text of Visnu and a (Bhāruci's?) gloss

<sup>1001.</sup> अनिमन्नो जितो मोच्योऽमोच्योऽभिन्नो जितो रहः। सर्वस्थेपि जितेऽभिन्ने न सर्वस्थ प्रदापयत्। कारयाः ; रहो जितोऽनभिन्नश्च कूटाशैः कपटेन वा। मोच्योऽभिन्नोपि सर्वस्थं जितं सर्व न शुप्त्यते ॥ बृहः; both q. by अपरार्क p. 804 and बि. र. p. 616, ब्रीपकलिका on या. II, 200 cites रहो जितो etc.

<sup>1002.</sup> विश्ववेऽध अवे लाभे करणे कूडवेबिमान् । प्रमाणं सभिकतात्र स्नुचिश्व सभिको यदि ॥ कारया. 942 q. by अपरार्क p. 804, वि. ए. p. 617.

<sup>1003.</sup> उभयोरपि सन्दिग्धी कितवाः स्तुः परीक्षकाः । यदा विद्वेषिणस्ते तु तदा राजा विश्वारयेत् ॥ बृहः पू. by अपरार्क p. 804, परा. मा. III. p. 576, वि. ए. p. 618.

<sup>1004.</sup> ब्रुक्त्युद्धिक यः कश्चित्रवसाङ्ग्रवाख्यात् । तस्त्वामिना थणो देषः पस्तत्र परि-काल्पितः ॥ बृष्टः q. by वि. र. p. 614, स. वि. p. 486.

thereon that the king gets one-fourth of the stake from each of the owners of the fighting animals and that the animal that is defeated (except a wrestler or a buffalo) is to be made over, whether living or dead, to the owner of the winner. The Mānasollāsa (vol. III. p. 229) contains an elaborate description of a king's amusements by way of wrestling matches, cockfights &c. The Dasakumāracarita makes frequent reference to gambling. In Ucchvāsa II. (p. 47) we are told that there are 25 kalās on which gambling depends, that legal proceedings between gamblers were decided by reliance on the sabhika and that out of a stake of 16000 dīnāras, the successful gambler took half and distributed the other half among the sabhika and the denizens of the gambling hall.

Gambling is one of the most ancient vices. Rg. X. 34 is a hymn which contains the lament of a gambler. Elsewhere also in the Rg. gambling is referred to. Vide Rg. I. 41. 9 (explained in Nirukta III. 16), VII. 86, 6 (where it is said that dice made of Vibhidaka tree are one of the sources of sin), Rg. X. 42. 9. X. 43. 5. In the Atharvaveda also dice and alaha occur frequently. Vide Atharva IV, 16, 5, IV, 38 (a hymn for good luck in gambling). In Vai. S. 30, 18 we have the words 'aksarājāya kitavam'. In certain solemn sacrifices like the Rājasūya dice play was an important item. Vide H. of Dh. vol. II. p. 1219. Panini teaches the formation of many words relating to gambling. In II. 1005 1. 10 he teaches the formation of Avyayibhāva compounds like 'aksapari' 'salākāpari' in the sense 'that loss was caused by one dice being cast in a way different from the way in which it was cast in a prior game'. In IV. 4.2 he teaches that 'ākṣika' means one who uses dice in gambling or wins by using 1006 dice and in IV. 4. 19 he states that 'ākṣadyūtika' 1007 means '(enmity) brought about by using dice in gambling'. Vide also Pan. II. 3. 57-58. Ap. Dh. S. II. 1008 10. 25. 12-13 prescribe that in the

<sup>1005.</sup> अक्षकालाकासंख्याः परिणा । पाणिनि II. 1. 10, on which the महाभाष्य quotes a कारिका 'अक्षाद्यस्तृतीयान्ताः पूर्वोक्तस्य यथा न तत् । कितवन्यवहारे च एकस्वेऽक्ष- शलाकायोः ॥ ?

<sup>1006.</sup> तेन दीव्यति स्ननति जयति जितम् । पाणिनि IV. 4.2; अक्षेर्दीव्यति जयति वा आक्षिकः।

<sup>1007.</sup> निर्मुत्तेऽक्षाब्यूतादिन्यः । पाणिनि IV. 4. 19; अक्षस्तृतेन निर्मुत्तमाक्षस्त्रतिकं वरसः।

<sup>1008.</sup> सभाषा मध्येऽधिक्षेत्रवसुद्धात्याकोक्याकात्रिकपे कुम्मान्वेभीतकान् यथार्थाम्। आर्याः खुन्याः सत्यक्षीला विवितारः स्यः। आप. ध. ख. II. 10. 25. 12-13.

midst of the sabha (hall) having raised a table for playing dice one should place thereon dice even in number and made from the vibhltaka wood and that players should be men of the three higher castes, pure and devoted to truth. In the Mahabhārata Yudhisthira 1009 is made to say that it was his vow not to refuse dice play when he was challenged to it. It was wellknown that gambling affects the minds even of the good, while in the case of those who were not ordinarily good it led to dissensions and calamities. Many modern people justify the action of Yudhisthira on the ground that the code of ksatriya chivalry and morality of those ancient days required that he should not be afraid to play with dice when challenged by an adversary. Conceding for the sake of argument that indulgence in gambling even on the part of such a virtuous, noble and philosophic warrior as Yudhisthira was justified or at least excusable, there is nothing to show that the code of ksatriya chivalry permitted him to gamble away his own spirited, devoted and virtuous queen and his four valiant brothers. It appears that the real aim of the great author of the Mahābhārata is to emphasize that gambling is such a reprehensible pastime and so ruinous and degrading that even the greatest and the best, when once they indulge in it, lose all sense of duty, morality and of the claims of love and affection. It has already been seen how gambling was looked upon as a great vice in the king by writers on politics and also on dharmasastra. Even the Puranas here and there condemn gambling. For example, the Brahmapurana (171, 29-38) condemns it in strong language. It says that the gambler's wife is always in distress and the gambler on seeing the condition of his wife is also worried (this is in almost the same words as Rg. X. 34, 10-11), that the Veda condemns gambling and that there is no sin comparable to gambling.

<sup>1009.</sup> आहुतोई न निवर्ते कहाचित्तवृत्ति सम्भातं वै व्रतं से ॥ सभापर्व 58. 16; अस-व्रतं सहासक्क सतां सतिविनाभवन् । असतां तत्र जरवनी भेदान्य व्यसनानि च ॥ उच्चीन 128. 6.

## CHAPTER XXVII

## DAYABHAGA

(Partition of wealth)

The word dāna has been used even in the oldest period of the Vedic Literature. Rg. II. 32.4 (dadatu viram śatadayamukthuam) has already been quoted above (on p. 388). In Rg. X. 114, 10 (tramasya dayam vibhajantyebhyah) the meaning of the word seems to be 'a share' or 'reward'. In the Tai, S. and the Brāhmanas the word dāya appears to be employed in the sense of 'paternal wealth' or simply 'wealth'. In the story of Nabhanedistha 1010 it is stated that Manu divided his daya among (for) his sons' (Tai. S. III 1. 9. 4). That 'dava' here stands for 'dhana' follows from another passage of the Tai, S. (II. 5. 2. 7) 'Therefore they distinguish (or establish) the eldest son by wealth'. In the Tandya Brahmana 1011 16. 4. 3-5 also it is said 'Therefore whoever among (a man's) sons secures the best or major portion of wealth as  $d\bar{a}ya$ , him they regard as the son who would be the lord of all'. Another word viz. riktha occurring in the sutra and smrti literature is also employed in the Rgveda 1012 III. 31, 2 'the son of the body does not give to his sister the ancestral wealth, but makes her the receptacle for the son of her husband'. The word dayada (meaning a cosharer, one who takes a share) occurs frequently in the Vedic Literature. In the Tai, S. VI. 5. 8. 2 1013 it is said 'Therefore women being destitute of strength take no portion (of Soma)

<sup>1010.</sup> मह: पुत्रेश्वो द्वार्थ स्थाअत्। तै. सं. III. 1. 9. 4; तस्माञ्ज्येहं पुत्रं धनेन निरवसायवस्ति। तै. सं. II. 5. 2. 7. आय. ध. ख. (II. 6. 14. 11-12) quotes both these texts when combating the view that the eldest son gets the entire ancestral wealth. For the story of Nābhānediṣṭha with slight variation, vide Ait. Br. 22. 9, which is an attempt to explain the obscure hymns Rg. X. 61-62.

<sup>1011.</sup> तस्माद्यः पुत्राणां दृश्यं धनतमामिषायैति तं मञ्चन्ते वमेवेद्यं भविष्यतीति । ताण्यस 16. 4. 3-4.

<sup>1012.</sup> म जामचे ताम्चो रिक्थमारैक् चकार नर्भ समित्रुनिधानम् । झ. III. 31. 2. This is explained in the Nir. (III. 6) 25 'न जामचे भनिन्ये ... तान्यः आत्मजः पुत्रः रिक्थं आरिचत प्रकार। चकार एना वर्धनिधानीं समित्रुक्तप्राहरूय '-

<sup>1013.</sup> तस्मास्त्रियो निरिन्द्रिया अद्यादादिश्वि वाषाख्ये उपस्तितरं बहन्ति । तै. सं. VI. 5. 8. 2. हाबाह is derived as हायमाहत्ते (from हा with आ).

and speak more weakly than even a wretched (low) man'. In the Atharvaveda V. 18.6 Soma is said <sup>1014</sup> to be the dāyāda of the brāhmaṇas. Viśvāmitra invites Sunaḥśepa to share in the spiritual wealth (dāya) belonging to him (Ait. Br. 33.5), calls upon his sons to follow him and states that he (Sunaḥśepa) would accept them, his wealth (dāya) and his learning <sup>1015</sup>. The Nir. III. 4 quotes or summarizes other Vedic passages in which the words dāya and dāyāda occur. In Pāṇini II. 3.39 and VI. 2.5 the word dāyāda occurs.

The principal heads discussed under the vyavahārapada called dāyabhāga are two, viz. partition and inheritance. least a thousand years there have been two schools that widely differ on these two heads; they are respectively known as the school of the Mitaksara and that of the Dayabhaga on account of the pre-eminent position of these works in the respective schools. The latter school is predominant in Bengal while the former prevails in the whole of India excepting Bengal. But even in Bengal there are in modern times families governed by the law of the Mitaksara. This work in intention and scope does not profess to be a treatise on modern Hindu Law. It concerns itself with pointing out what the law of the Smrtis and writers of medieval digests was and has to eschew an exhaustive discussion of the modern case-law and legislative enactments that have made the Hindu Law appear in many respects to be entirely different from the law of the commentaries and digests. Generally speaking, only very important divergences made by legislation and case law in the ancient and medieval Hindu Law can and may be pointed out here.

The principal Sanskrit works of the Dāyabhāga school are three viz. the Dāyabhāga of Jimūtavāhana, the Dāyatattva of Raghunandana and the Dāyakramasangraha of Śrīkrsna Tarkālankāra. The Mitākṣarā school is subdivided into four sub-schools in which besides the Mitākṣarā, the supreme authority, other works are referred to as supplementary to it and as modifying some of its doctrines viz. the Benares school (which regards the Viramitrodaya as of high authority), the

<sup>1014.</sup> न माह्मणी हिंसितव्योग्निः प्रियतनीरित । सोमी श्रास्य दायाद इन्द्रो अस्या-भिजस्तियाः । अधर्व V. 18. 6.

<sup>1015.</sup> उपेया दैवं में दायं तेन वै लोयमन्त्रय इति । ऐ. जा. 33. 5; एव व: कुनिक्ता वीरो देवरातस्तमन्ति । युष्मांश्व दायं म उपेता विद्यां ग्रामु च विद्यस्ति । ऐ. जा. 33. 6.

Mithilā school (which relies on the Vivādaratnākara, the Vivādacandra and the Vivādacintāmaṇi), the Mahārāṣṭra or Bombay school (where the Vyavahāramayūkha is of the highest authority in Gujerat, Bombay Island and Northern Konkan even superseding the Mitākṣarā in some matters and the Viramitrodaya and the Nirṇayasindhu are also relied upon), the Dravida or Madras school (where the Smrticandrikā, the Vyavahāranirnaya of Varadarāja, the Parāśara-mādhavīya and the Sarasvatīvilāsa are also works of authority). In spite of some differences in the rules accepted in different provinces in all of which the Mitākṣarā is of high authority, all the provinces except Bengal are held to be governed by one school. Vide Ambabai v. Keshav I. L. R. (1941) Bom. 250.

The words daya and vibhaga have been variously defined in the digests. Nar. ( $d\bar{a}yabh\bar{a}ga$ , verse 1) defines the vyavahārapada dāyabhāga as one in which sons arrange for the partition of their father's wealth. The Madanaratna as noted by the V. Mayūkha (text p. 94) reads 'arthasya pitryādeh' (wealth of the father and others) for 'pitryasya' in Nārada's verse. The Smrtisangraha quoted in the Sm. C. and other works states that the word daya applies to wealth that comes to a man through the father or the mother and the Nighantu defines daya as the paternal wealth that is to be divided. 1016 The Dayabhaga, the Mit. and others explain that the words 'pitryasya' (father's) and 'putraih' (by the sons) in Nar. are only illustrative, the real meaning being that the word 'dayabhaga' applies wherever the wealth of a relative (father, grand-father &c.) is distributed among his relatives (sons, grandsons &c.) simply on account of their relation to the deceased 1017 owner. This is borne out by the fact that Manu and Nārada both speak of the distribution of the mother's wealth also under dayabhaga. The Mit. while introducing Yāj. II. 114 says that the word daya means the wealth which becomes another's property simply by reason of the fact of his relation to the owner. The V. Mayukha (p. 93) defines dava as that wealth which is to be divided and which is not the wealth of re-united members.

<sup>1016.</sup> विभक्तव्यं पितृद्वव्यं द्वायमाहुर्मनीविणः । निषण्यु q. by स्मृतिचः, II. p. 255, व्य. म. p. 93; पितृद्वारागतं वृत्यं मातृद्वारागतं च यत्। कथितं द्वायशब्देन तद्विभागोधुनी-व्यते ॥ स्वृतिसंग्रह q. by स्मृतिचः II. p. 255, व्य. म. p. 93.

<sup>1017.</sup> विश्वपस्यति पुत्रैविति च ह्रयमि सम्बन्धिमाश्रीयलक्षणं सम्बन्धिमाश्रेण सम्बन्धिमाश्रेण सम्बन्धिमाश्रेण सम्बन्धिमाश्रेण सम्बन्धिमाश्रेण सम्बन्धिमाश्रेण सम्बन्धिमाश्रेण सम्बन्धिमाश्रेण सम्बन्धिमाश्रेष्ठ विभिन्नावृत्यस्य स्वं भवति तहुष्यते सिताः ; असंस्रुष्ट विभन्ननीयं धर्मं द्वायः । व्यः म. p. 93.

The word 'dāya' though derived from the root 'dā' (to give) does not apply to 'heritable wealth' in the literal sense (of gift). The word dāya is rather conventionally used, though derived from the root 'dā'. In a gift (as stated in H. of Dh. vol. II. p. 841) there are two chief ingredients viz. 'abandoning one's ownership over a thing' and 'bringing about the ownership of another in that thing'. But in the case of dāya the deceased does not of his own accord abandon his ownership with the idea of creating ownership in another. The two (dāna and dāya) are analogous in this that in both there is cessation of the ownership of a man in a thing.

The Mit., the Par. M., the Madanaratna, the V. Mayūkha, the V. P. and other works that follow the doctrines of the Mit. divide daya into two varieties viz. apratibandha (unobstructible) 1019 and 'sapratibandha' (obstructible). The first occurs in the case of sons, grandsons and great-grandsons, who, by the very fact of their being the sons or grandsons, obtain ownership in the (ancestral) wealth held by the father or the grandfather. In this case the existence of the father or grandfather presents no obstacle (pratibandha) to the son's or grandson's taking an interest by the very fact of his birth in the family property that is in the hands of the father or grandfather. Therefore this is called apratibandha daya. But when a man takes the wealth of his paternal uncle or a father succeeds to the wealth of his son because the uncle or the son dies issueless. it is sapratibandha dava, as in these cases the nephew or the father has no right in the uncle's or son's property as long as the uncle or the son is alive or as long as the uncle or son has a son or grandson. That is, the life of the owner or the existence of a son presents an obstacle to the nephew's or father's succession. Hence it is sapratibandha daya.

It is to be noted that the Dāyabhāga, the Dāyatattva and a few other works do not divide dāya into two kinds. According

<sup>1018.</sup> दीयते इति ज्युरपस्या दायक्षक्यो त्वातिमयोगस्य भौणः, सूतवस्रकितादिस्यस्य-निष्टत्तिपूर्वकपरस्यस्योत्पत्तिकलसाम्यात् । न तु सृतादीनां तत्र स्यायोस्ति । ततस्य पूर्वस्यापि-सम्बन्धाधीनं तत्स्याम्योपरमे यत्र त्रन्ये स्थायं तत्र निस्द्धी दायक्षम्यः । दायभाष I. 4-5. Vide स्वायतस्य pp. 161, 163 for almost identical words. The ज्य. प्र. (pp. 411-12) quotes these words and criticizes them.

<sup>1019.</sup> अर्थ च दायो द्विविधः समितवन्धोऽमितवन्धकोति । यह वृण्यं स्वामिनस्त-रपुत्रादिरप्यभावे स्वं भवति स समितवन्धो द्वायः । यथा विकादीनां पुत्रादिधनवः । यस्त्रुवपीत्रयोः विद्ववितामहधनं जन्मन आरम्य स्वं भवति सोऽमितवन्धो द्वायः । तत्र स्वामितस्युवसद्भावस्या-मितवन्धकस्वात् । महभरस्त ( व्य. folio 89).

547

to them, all daya is sapratibandha i. e. ownership arises in another only on the death of the previous owner 1020 or on the cessation of the latter's ownership owing to his becoming patita or a sannyāsin (ascetic). 1021 The doctrine of this school is called uparamasvatvavāda (ownership arising on death), while the school of the Mit. holds the view of janmasvatvavāda. This is the great difference between the school of the Dāyabhāga and that of the Mitākṣarā. The former does not recognise that the son, grandson or great-grandson acquires by birth any right of ownership in the ancestral property held by the father or other ancestor.

The two words 'sva' and 'svāmin' are correlative, the idea underlying both is the same and they are two aspects of the same question. 'Sva' means 'what belongs to a person' i. e. 'property'. It has direct reference to a thing and indirect reference to the owner of the thing. 'Svāmin' means 'master or owner' and directly refers to the person owning and indirectly to the thing. Vide Salmond's Jurisprudence, chap. XII. pp. 339-340 (9th ed. of 1937) for the idea of ownership. According to Siromanibhaṭṭācārya svatva is a separate padārtha (category) by itself, while others say that it is a capacity. 1022

<sup>1020.</sup> अतो जीवतोः पित्रोधंने युत्राणां स्वान्यं नास्ति किं तूपस्तयोरिति ज्ञापनार्थं मन्वादिवज्ञनस् । एकः काँव्दोऽपरआर्थः । न जोपरममात्रमेव विवक्षितं किंतु पतितप्रज्ञजित-त्वाद्युपलक्षयति स्वत्वविनाकाहेतुतासान्यात् । दायभाग I. 30-31, p. 18; the वि. ता. (folio 99) says 'ते (जीयूतवाहनाद्यः) सर्वत्र सप्रतिबन्धस्यैव दायस्य सस्वात् रिक्धसंविभाग-योभिद्याभावात् पूर्वोक्तविरोधान्युक्षां एव '.

<sup>1021.</sup> It is to be noted that becoming patita entailed loss of the ownership of wealth, even according to Indian writers, only if the proper prayascittas were not performed. For example, the V. P. (p. 429) states 'पातिरचे त प्रापश्चिताना-चरण एव स्वत्वनाक्षी विभागानर्हता च । अन्यथा द्वव्यसाध्यं प्रायश्चित्तमपि पित्रोः स्वद्वव्येण न स्पात । : Ancient and medieval Hindu jurists were very considerate if one compares their prescriptions with the harsh laws against Non-conformists and Roman Catholics prevalent only about a hundred years ago in England and Ireland as briefly disclosed in Pollard's work 'Conscience and Liberty' pp. 46-48. The Caste Disabilities Removal Act (XXI of 1850) provides that so much of any law or usage in force in British India, which inflicts on any person forfeiture of rights of property or may be held to impair or affect any right of inheritance by reason of his renouncing or having been excluded from the communion of any religion or being deprived of caste, shall cease to be enforced as law in British India. This act, therefore, did away with the effects of being patita without undergoing prayascitta or of being excommunicated by a caste for some grave lapse.

<sup>1022.</sup> स्वर्त्व पदार्थानारमेवेति झिरोमणिमहाचार्याः । स्वसिति व्यवहारविवयतं शक्ति-विशेवों वेत्यन्ये । तचा स्ववन्यमिति केचित् । वि. ता. (ms.) folio 96.

Since in defining daya the idea of svatva (ownership) was brought in, many of the digests enter upon a learned disquisition on the question whether svatva is to be understood from the \$\bar{a}\stra} alone or is a matter of popular understanding. There is also an ulterior purpose in the minds of some writers in this discussion, viz. that of denying that svatva can arise by mere birth. The reasoning of those who say that svatva is to be understood from sastra alone is as follows: Gaut. (X. 39-42) lays 10224 down five sources of ownership common to all viz. riktha (inheritance), purchase, partition, seizure, finding (of treasure and the like) and further states that in the case of brāhmanas acceptance of gifts is an additional source of ownership, conquest in the case of ksatriyas, gain by agriculture and service in the cases of vaisyas and sudras respectively. ownership were to be apprehended from means other than sastras, then this text of Gautama laying down sources of ownership that are common to all varnas and that are peculiar to each of the several varnas would serve no useful purpose and would be superfluous. Further Manu (VIII. 340) states that if a brahmana seeks wealth even by teaching or officiating as a priest for a man whom he knows to be a thief, he would be punishable like a thief. If svatva is a matter of popular understanding then this is not proper, since the priest or teacher who obtains the wealth from one who is in possession of stolen things would have to be regarded as guilty of no offence as he merely pursues the methods of earning wealth specially prescribed for him by the smrti texts. Further, if svatva is not to be apprehended from sastra, such complaints as 'a thing that belongs to me has been stolen by this man' would not be possible, as svatva being a purely secular matter the thief would himself be (or would have to be deemed to be) the owner of the thing, because the latter is in possession of it. Thieving is forbidden by sastra and so on the view of svatva being apprehended from sastra alone, such a complaint is understandable 1023. Besides eminent

<sup>1022</sup>a. स्वामी रिक्धकृयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु । ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं स्वियस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यज्ञूह्नयोः । गी. X. 39-42. The Mit. explains ; तत्रामितकथो द्वायो रिक्थम् । क्रयः प्रसिद्धः । संविभागः समितकथो द्वायः । परिग्रहोनक्यपूर्वस्य जलतुणकाष्टादेः स्वीकारः । अधिगमो निष्यादेः प्राप्तिः ।

<sup>1023.</sup> वर्तते यस्य यञ्चस्ते तस्य स्वामी स एव न । अन्यस्थामस्यहस्ते तु चौर्याधैः किं न इद्यते। तस्याच्छाक्त एव स्यास्तान्यं नाष्ट्रभवाद्यि । अस्यापहृतमेतेन न युक्तं वकुमन्यथा । विद्वितोर्थाममः शास्त्रे पथावर्णं पृथक् पृथक् । ... न च स्वमुख्यते तद्यत् स्वेच्छ्या विनियुज्यते । विभियोगोत्र सर्वस्य शास्त्रेणव नियन्यते । संग्रह q. by स्युतिचः II. pp. 256-257, मद्यन्त्स्स (folio 89), व्य. प्र. p. 416. The last notes that 'तथावार्णं पृथक् पृथक् is the reading of the मद्यन्त्सम्, but in my ms. of the मद्यन्त्सम् the reading is as in the स्युतिचः.

works and writers like the Smṛtisangraha and Dhāreśvara 1024 support the view. Those who hold that svatva is known only from śāstra explain that riktha in Gautama's sūtra means simply dāya and samvibhāga means partition of dāya which establishes the separate ownership of a person on a portion of dāya (vide V. P. p. 415). They further urge that Gautama's text does not specifically mention birth as a source of ownership.

Others headed by the Mit. hold that svatva is apprehended from worldly usage and not from sastra. Their reasoning is: (1) just as rice effects an ordinary worldly purpose, so svatva brings about worldly transactions such as sale. What is not owned by a man does not enable him to effect such worldly objects and transactions as sale or mortgage. Such matters as the Ahavaniya fire that are prescribed by the sastras are not useful in effecting secular purposes, but only sastric ones. The Ahavaniya fire may be used in cooking rice, but that is in virtue of its ordinary nature as fire and not in its sastric nature of being the Ahavaniya fire. 1026 (2) Even among Mlecchas and lowest peoples who are quite innocent of the knowledge of sastras, the ideas of ownership arising from transactions of sale and the like do exist. Further (3) learned men well-versed in

<sup>1024.</sup> एतःसंग्रहकारमतं धारेश्वरभद्वेनाष्याश्चितम् । मञ्चरःन (folio 90), प्रपश्चितं चेतद्धारेश्वरस्रितम् । स्मृतिचः II. p. 257. It is somewhat strange that Dhāreśvara who is no other than the celebrated king Bhoja of Dhārā should be styled bhaṭṭa by the Madanaratna and ācārya by the Mit. (on Yāj, III. 24) and the V. Mayūkha (p. 89).

<sup>1025.</sup> When a man dies his wealth is the daya which several persons may inherit. In their case, it becomes their joint property. So their ownership, being joint, is denoted by the word 'riktha'. The joint owners become exclusive owners of definite parts of the daya by partition; thus partition is a source of ownership (in this case exclusive ownership of distinct parts by several). But if there is a single heir then there can be no samvibhāga (partition) and so the source of his ownership is riktha and not samvibhāga. When there are several heirs riktha is on this view a source of joint ownership only. It must be said that on the hypothesis of Jīmūtavāhana, riktha and samvibhāga rather coalesce with one another and cannot be distinguished so well as on the theory of the Mit.

<sup>1026.</sup> Vide the Mit. (on Yaj. II. 114), V. P. pp. 419-422, V. Mayūkha pp. 89-90, Par. M. III. pp. 482-483 for elaboration of this view. The S. V. p. 396 ff while accepting the view that svatva is laukika does not accept the reasoning of the Mit., particularly with regard to the Ahavaniya fire.

the Mimāmsā such as Prabhākara 1027 (on Jaimini IV. 1. 2) and

1027. The Mit. (on Yaj. II. I14) quotes a passage of Prabhakara on the lipsasutra and explains it. Jaimini's sutra (IV. 1. 2) is यस्मिन्धीतिः प्रकर्य तस्य लिप्ताधेलक्षणाऽविभक्तत्वात्. In this sutra the word lipsa occurs. Therefore this is called lipsasutra. The words अर्जनं स्वलं नापादयतीति विभfere occur in the Dayabhaga also (II. 67 p. 49) and in Medhatithi on Manu VIII 417. These words are quoted in the Mit. as taken from Prabhakara (called Guru) and so it follows that even Medhatithi quotes from Prabhakara. The earliest extant commentary of Sabara offers three explanations of this sutra, which deals with the question of what is kratvartha and what is purusartha. The third explanation concerns itself with the rules about acquiring wealth (which is necessary for performing every sacrifice) such as acceptance of gifts in the case of brahmanas. The question is whether these rules about the means of acquiring wealth are kratvartha or purusartha. If they are the former (i, e., if they are meant to be directly connected with the sacrifice) then a sacrifice performed with wealth not acquired according to the rules of sastra will be defective or a nullity. But if the rules are purusartha (i. e. addressed to the sacrificer only or to his conscience and sense of dharma) then even if the sacrifice is performed with wealth not acquired in accordance with sastra there will be no defect in the sacrifice itself, only the acquirer will be at fault and may have to perform prayascitta. Says Sabara : एवं वा ब्रव्यार्जनसुदाहरणम् । इह ब्रव्यार्जनं तैस्तैर्नियमैः श्वयते । ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादिना राजश्यस्य जयादिना वैदेयस्य कृष्यादिना । तत्र सन्देशः किं कत्वर्थी द्रण्यपरिग्रह उत पुरुवार्थ शति ।.

The Mit. points out that in the plausible view (purvapaksa) and the established conclusion (siddbanta) it is assumed that acquisition of wealth by acceptance of gift is a matter known from worldly usage (lokasiddha). The comment of Prabhākara (called Guru) on this sūtra is not yet available in print. The Sm. C. II. pp. 257-258, the Madanaratna, and V. P. p. 420 quote a passage from the Navaviveka of Bhavanatha on the same subject and explain it. The महत्तरत says 'उक्तं चैतकायविषेके प्राभावारमताम्बुजयभाकरेण भवनाधेन । लोकसिद्धं वा अर्जनं जन्मादि । अत एवानिसंप्रथमलोकधीविषयतया स्थिते निवन्धनार्था ( विषयतया व्यवस्थितनिवन्धनार्था !) रसतिवर्याकरणातिरसतिवतः ! The passage as printed in V. P. p. 420 (अत एवानिन्यं प्रथमलोकधीविषयन्यवस्थितं तक्षियन्थनार्था स्मृतिः) is corrupt and hardly makes any sense. The V. Mayukha simply refers to Bhavanatha without quoting him. The वि. ता. (folio 98) remarks 'मीमांबकेएएयस प्रतिग्रहातिनियमानां प्रस्कार्थतां तेन विना अजितव्यक्षे प्रस्करपैय त्रोबः क्रतसिक्विर्भत्रत्येव ।.? Vide H. of Dh. vol. II. pp. 129-130 for quotations from several smrtis laying down various means of livelihood. Manu X. 115 enumerates seven sources of wealth as sanctioned by sastra viz. finding (of treasure), daya (inheritance). purchase, conquest, lending for interest, work (agriculture and trade). acceptance of a gift from a worthy person and in X. 116 mentions ten means of maintaining oneself (in distress). The Mahabhasya (vol. I. p. 483) on Pan. II, 3, 50 states that a thing becomes one's own in four ways viz. by purchase, by seizure, by begging or by exchange 'यहेतल्ब नाम सत्भिरेतत्वकारेर्भवति क्रयणावपहरणाचाकाया विभिन्नयातिति. ! It must be remembered that the enumeration of the means of acquiring property in the dharmasastra works is not exhaustive but only illustrative.

Bhayanatha, author of the Nayaviveka, hold that ownership which springs from certain fixed sources only (such as purchase) is a matter of worldly usage or experience. Bhavanatha says: the sources of acquisition such as birth and purchase &c. are known from the world. The conception about the sources of ownership was not started for the first time by the sastra, but such sources have been known from times immemorial (long before the smrtis). That is, the recognition of the sources of ownership is prior and sastra only systematises them subsequently. Therefore the smrti of Gautama (X. 39) only assigns their proper spheres to the several sources of ownership that are already well-known (viz. five are common to all, acceptance of gifts is peculiar to brahmanas and so on). In this respect it is like the grammar of Pānini. Pānini does not create or lay down new words but he takes the words already current in the language and introduces a system about their formation. Gautama only voices a certain fixed system among the several sources of ownership. The Mit, and its followers say that Gautama simply repeats the several sources of ownership known in ordinary worldly life (as the V. Mayūkha says 'lokasiddhakāraņānuvādakam)'. The Mit., Par. M. III. p. 481, S. V. p. 402 and others hold that riktha and samvibhaga in Gautama's sūtra stand for apratibandha daya and sapratibandha daya respectively. 1028 The Mit. meets the other arguments of its opponents by replying that in the first place that even ordinary popular usage does not recognise that the thief becomes the rightful owner by simply possessing the thing stolen and that in the case where a person says 'this man has stolen my property' there is doubt and dispute whether the man charged has got ownership by purchase or the like.

The purpose of this discussion of the topic whether ownership is only known from sastra or is a secular matter is, according to the Mit., as follows:—Manu XI. 193 (= Viṣṇu Dh. S. 54. 28) states that when brāhmaṇas acquire wealth by reprehensible actions (such as accepting a gift from an unworthy person or engaging in the sale of articles which he should not sell)

<sup>1028.</sup> The word riktha is often used in the sense of sapratibandha dāya also as in Gaut. XII. 37 (rikthabhāja mam pratikuryuḥ) and Yāj. II. 51 (rikthagrāha mam dāpyaḥ), Baud. (riktham mṛtāyāh kanyāyāḥ) q. by the Mit. on Yāj. II. 146. Vide Bai Parson v. Bai Somli 36 Bom. 424 at pp. 428-434 for an exhaustive exposition of the basic principles underlying the two kinds of dāya in the Mit. and the Vyavahāra-mayūkha).

they are purified from the sin by abandoning that wealth, by repeating the sacred texts (like the Gayatri) and by austerities. If ownership springs from sastra alone, what is earned by a person in ways condemned by sastra cannot become the property of that man and so his sons cannot divide what is not his property. But if ownership is deemed to be a secular matter (laukika) then even what is obtained by condemned means becomes the property of that man, his sons incur no blame (though the acquirer may have to perform penance) and can divide that wealth (which is daya), since Manu X. 115 enumerates dava among the seven approved sources of wealth. The Madanaratna does not approve of this. Its reason briefly is that Manu XL 193 simply lays down a penance, but does not say that wealth so obtained does not become the acquirer's property, that it is on account of this that Manu does not prescribe any special fine or punishment for one who acquires wealth by means of a bad gift, as he prescribes for a thief and that what is acquired by theft does not become the property of the thief and his sons cannot divide it and would incur punishment if they do so. V. P. (pp. 423-424) refers to the views of the Mit. and the Madanaratna and approves of the views of the former.

This discussion leads on to the next question, viz. whether ownership arises from partition or whether partition takes place of what already belongs to oneself (by birth). This subject has exercised the minds of writers on Dharmasastra from very ancient times. It should be noted that the difference of opinion relates only to the case of sons, grandsons and great-grandsons. All writers are agreed that persons other than these have no rights by birth in the wealth of their relatives. Those who oppose the view that sons acquire right by birth argue as follows:—

If sons have ownership by birth in ancestral property, then, on the birth of a son, the father cannot enter upon such religious duties as consecrating Vedic fires (which entail the expenditure of ancestral wealth) without the consent of the son. This would be opposed to the Vedic injunction "a man, whose hair is yet dark and who has had a son, should consecrate the sacred Vedic fires". Further, Smṛti passages stating that a gift made by the father to one out of several sons as a favour (Nār. dāyabhāga 6) or by the husband to his wife out of affection is not liable to partition would be meaningless, since such gifts cannot be made without the consent of the sons (on the

theory that sons acquire property by birth). Besides, there are smrti texts like those of Devala 1029 which expressly negative the son's ownership during the father's lifetime. Manu IX, 104 and Nar. (dayabhaga 2) enjoining that sons should divide wealth after the father goes to heaven (because the sons are not masters when the parents are alive, as Manu says) indicate that sons have no ownership by birth. Moreover scatca is apprehended only from śāstras (like Gautama), which do not expressly enumerate birth as a source of ownership along with purchase and the like. Therefore the ownership of the son or sons arises on the cessation of the ownership of the previous owner (by his death or by his becoming patita or becoming an ascetic). When there is a single son, he inherits on the death of the father and there is no necessity of a partition. But when there are several sons, they jointly inherit paternal wealth and can become exclusive owners of separate parts of the paternal wealth by partition alone. As this last is the most usual case, it is said that scatou arises from partition (vibhagat scatoum). If this doctrine that ownership arises by partition alone were literally interpreted, then an only son inheriting his father's property will have no ownership as urged by the Vyavahāranirnaya, since there can be no partition in his case 1030.

The arguments advanced by those who hold that owner-ship in ancestral wealth arises by birth are as follows:—

It has been established that ownership is a matter of ordinary worldly usage. It cannot be denied that it is quite well-known to all ordinary people that sons acquire ownership by birth. Besides there is the text of Gautama 1031 "the ācāryas hold that one acquires ownership by birth itself". Moreover there are numerous smrti passages like those of Yāj. II. 121,

<sup>1029.</sup> पितर्शुपरते पुत्रा विभजेयुर्घनं पिताः । अस्वान्यं हि भवेदेषां निर्दोषे पितरि स्थिते ॥ वेवल q. by द्वायभाग I. 18, p. 13, द्वीपकालिका (on या. II. 114), वि. र. p 456, परा. मा. III. p. 480.

<sup>1030.</sup> तथा विभागास्वरूपको एकपुणस्य मातापित्रोरूकी विभागाभावात् स्वरूपं न स्यात् तेण कुलभवेशादेव पितृपैतासहज्ञन्यपि पुजस्य स्वास्थ्यसस्येव । व्यव. नि p. 412.

<sup>1031.</sup> तथा 'उरपरेषेवार्थस्वाभित्यं लभेतेत्वाष्वार्थाः ' इति बौतमवचनाच्च । मिता on या. II. 114. This is variously read by the digests and commentaries. The Madanaratna, Sm. C. II. p. 258 and Dāyatattva p. 162 read उत्परेषेवार्थ स्वामित्वाह्मभेतेत्वाचार्याः . The व्य. म. p. 89. reads उल्लाबन इत्याचार्याः, while स. वि. reads 'उत्परेषेवार्थ स्वामित्वं लभत इत्याचार्याः' (p. 402). Both Sm. C. and S. V. explain 'उत्परेषेव मातुममें झरीरोत्परेषेवत्यर्थः', while the सुवोधिमी and the वालस्मही on the मिताक्षरा explain उत्परेषेव वह क्षाव्यक्षेत्र.

Br. (S. B. E. 33 p. 370 verse 3), Kāt. (839), Vyāsa and Visnu Dh. 1032 S. XVII. 2 which expressly state that in the paternal grandfather's wealth, the father and the son have equal ownership (and so the right of the son must be by birth). Those who uphold the son's ownership by birth repel the arguments advanced in favour of the opposite theory as follows:-The Vedic text enjoining consecration of Vedic fires at a certain age indicates that the father has the power to spend for religious rites from ancestral wealth even after the birth of a son. Similarly as head of the family and its manager. the father has independent authority to spend ancestral wealth (except immovable property) for indispensable acts of religious duty expressly enjoined by Vedic and Smrti texts and for making gifts of affection, for maintenance of the family and for ridding the family of distress. Further the father or the manager of the family can dispose of even immovable property by mortgage or sale in a season of distress or for the benefit of the family and for necessary religious purposes (such as śrāddhas 1033 etc.)

Ownership has to be distinguished from possession and custody. Further ownership is of various kinds, such as corporeal and incorporeal, sole ownership and joint ownership, ownership as trustee and beneficial ownership, vested and contingent. Even Western writers on Jurisprudence like Austin, Pollock and Salmond, find it difficult to define the exact meaning of ownership. Austin (Lecture XLVII) defines

<sup>1032.</sup> ब्रव्धे पितामहोपाले स्थावरे जङ्गमे तथा । सममंशिलमारूपात पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ बृह. व. by द्वायभाग II. 50 p. 46, अपरार्क p. 728, ब्यव. जि. p. 410, द्वीपकालिका, स. बि. p. 374, बि. र. p. 461, ब्य. म. p. 98. This is ascribed to व्यास by स्यूतिचा II. p. 279. पैतामहं समानं स्थात् पितुः पुत्रस्य चोभपोः । स्थयं चोपाजिते पिता न पुत्रः खाम्यमहित ॥ कारपा. q. by अपरार्क p. 725, व्यव. जि. p. 410, स्यूतिचा II. p. 279; कमागते युहकोत्रे पितुपुत्राः समाशितः । पैतृके न बिभागाहीः सुताः पितुर-निक्छतः ॥ व्यास q. by अपरार्क p. 728, व्यव. जि. p. 410, स. बि. p. 475 (reads पुत्रपीत्राः समाशिनः ), वि. र. p. 461; पैतामहे लागे पितुपुत्र योः तुल्यं स्थामित्वम् । विष्णुप्रमंत्रुत्र 17. 2.

<sup>1033.</sup> तस्मात् पैवृक्षे पैतामहे ख द्वार्थे जन्मनैव स्वत्व , तथापि पितृरावश्यकेषु धर्मकृत्येषु वाजनिकेषु भत्तावृद्यानकृतुस्यभरणापद्विमोक्षादिषु ख स्थावरण्यतिरि क्षञ्चव्यविनियोगे स्वातन्त्रणमिति त्रिथतम् । स्थावरं तु स्वाजिते पिजावृिमाते च द्वाविपारतन्त्रयमेव । ... अस्यापवादः । एकति स्थावरं कुर्योद्यानाधमनविक्रवम् । अस्पत्काके कुर्तुम्बार्थे धर्मार्थे च विशेषतः ॥ इति । मिता. on पा. II. 114. This is the basic passage of the Mit. on which innumerable decisions have been given in the law reports, one of the latest and most authoritative being Brij Narain v. Mangla Prasad L. R. 51 I. A. 129 quoted on p. 448 above.

property or dominion as the right to use or deal with some given subject in a manner or to an extent, which though not unlimited, is indefinite. Pollock defines ownership as the entirety of the powers of use and disposal allowed by law. But the idea of ownership does not require, according to Sanskrit works on Dharmaśāstra, that the owner should always be able to do with his property as he pleases. On the contrary the sastras lav down restrictions on the owner, enjoining upon him not to make gifts to the detriment of his family (vide Yāj. II. 175 "svam kutumbāvirodhena deyam" and the verse of the Smrtisangraha "na ca svamucyate" quoted in note 963 above). Therefore property does not comprise only what one can dispose of at one's sweet will, but what is capable (in appropriate circumstances only) of being disposed of as one 1934 likes. A person may be prevented from dealing with his property as he likes by the king or by the rules of sastra, by public opinion. by his own inclinations and by the pressure of those around him. But what he owns is theoretically capable of being disposed off by him as he likes. The Madanaratna puts forth the illustration that seeds kept dry in a granary do not sprout, yet they have the capacity of sprouting and so are as well denominated seeds as others that sprout. There are various grades of the limitations on property, such as the father's nower, the widow's power and so on. What a person earns should belong to him, should be his property. But there are passages like Manu VIII. 416 and Nar. (abhyupetyāśuśrūsā, verse 41) that state 1035 "three are declared to be without wealth viz. the wife, the son and the slave; whatever they earn is for him to whom they (wife, son and slave) belong". It has been stated

<sup>1034.</sup> न च यथेष्टविनियोज्यत्वं स्वत्वामिति वयं क्रमः किं तर्हि यथेष्टाविनियोग्यात्वस् । स्वच ज्ञान्ने कुटुम्यभरणादिविनियोगनियमनेन विनियोगान्तरविवयतामरुभमानस्थाप्यजिन्तस्यप्रक्रमस्त्येव। यथा कुतश्चिद्धेतोरक्कुरोत्पाद्गमकुर्वतोपि कुञ्चलादिश्थितस्य वीजन्त्वप्रक्रमम्त्कुरात्पाद्गयोग्यत्वम् । उक्तं च नयविवेदे । तब्च तस्य नद्वे येगार्जतमिति । तद्वे प्रथेष्टविनियोगर्थत्व । अट्टमतानुसारिणि तन्त्रदर्तोपि । यथेष्टविनियोज्यत्वभाव शि हत्वतं केवल-क्रात्वर्थत्वेऽन्यवाविनियोगार्थयेष्टविनियोज्यत्वाभाव (विनियोज्यत्वभावात्त्वत्वाभाव !) इति । विनियोज्यत्व विनियोगार्थ 'अर्हे कुत्यनुच्यक्षेति' पाणिनिस्मरणात् । मद्मसर्तः 'अर्हे कुत्यनुच्यक्षेति' पाणिनिस्मरणात् । मद्मसर्तः 'अर्हे कुत्यनुच्यक्षेति' पाणिनिस्मरणात् । सदमरस्तः 'अर्हे कुत्यनुच्यक्षेति । त्राप्ति । स्वत्यत्वभाव हति occurs in the तन्त्रस्त्य (सरस्वतीभवन series) part 1 p. 19. Vide व्य. प्र. p. 416 for a similar statement and p. 422 for the illustration of seed in the granary.

<sup>1035.</sup> भार्या पुत्रश्च द्वासम्ब त्रय एवाधनाः स्मृताः। यसे समधिमण्डान्ति यस्य ते तस्य सञ्चनम् ॥ मन्तु VIII. 416; उन्नोमपर्व 33. 64 reads त्रय एवाधना राजन् भार्या दासस्तथा स्वतः। यसे &c., नारह (अन्तु. 41) is अधनाकाय एवोक्ता भार्या वासस्तथा स्वतः। यसे &c.

by such an ancient writer as Sabara-syamin 1036 that this passage does not deny the ownership of the wife or son in what she or he earns, but is only intended to lay down that the wife or son cannot independently (without the consent of the husband or father) dispose of what she or he earns. This view of the text of Manu is accepted by the Dayabhaga as well as by the Mitaksara School. The latter holds on the analogy of the interpretation of Manu VIII. 416 that the texts of Devala, Nar. and Manu IX. 104 which apparently deny ownership (svāmua) 1037 to the son during the father's lifetime over property in the hands of the father are to be interpreted only as denying the son's power of independent dealing with such property during the father's lifetime or as referring to the self-acquisitions of the father. On the other hand the Dayabhaga and the Dayatattva try to explain away such passages as those of Yaj. II. 121. Visnu and others (quoted above) that speak of the son's ownership by birth. The Dāvabhāga offers two explanations of Yāi, II, 121, 1038 The first explanation offered by it and taken from Udyota is:-If A has two sons B and C of whom C dies first, leaving a son D and then A dies, then Yaj. says that both B (son of A) and D (grandson of A) will be equally entitled to the wealth left by A and not Balone, though he is nearer to A than D, because both B and D offer pindas of the same efficacy to A in the pārvana-śrāddha and so there should be no difference between the two. The words "sadrsam svamyam" refer to this equality of the son and grandson. The 2nd explanation is that of

<sup>1036.</sup> On जै, VI, 1. 12 इावर says 'एवं समरति । आर्था दासन्ध पुत्रन्ध निर्धनाः सर्व एव से । यसे ... तद्धनमिति । ', Then on जै, VI. 1, 14 he remarks ' यस्कृत्यते भाषांद्वयो निर्धना इति । समर्थनाणमपि निर्धनत्वमन्याय्यमेव श्वतिविद्योधात् । तस्माद्वस्वातत्व्यमनेन प्रकारेणोच्यते संव्यवहारमसिद्धन्त्वर्थम् । ',

<sup>1037.</sup> यसु देवलोपि पितर्युपरते ... श्यिते इति अवास्यान्यवाचनमस्यातन्वयमितपाद-नार्थमिति मन्तव्यम् । स्मृतिचः II. 256; vide also अपरार्कः p. 718, व्यवः नि. p. 412, परा. मा. III. p. 480 for similar remarks. 'देवलः पितर्युपरते ... इति तत्पित्रजिते स्वातन्त्रपनिचेधार्थं अ पैतामहे । वि. ता. folio 96.

<sup>1038. े</sup>चु याञ्चयत्त्र्यवचन ' शूर्या पितामहोपाता ... चोभयोः ? हृति तस्य निरवधः विद्योशोदोत्त शोतिसस्तरवतोऽयमर्थः । यत्र हृयोशोत्रीजीवित्यतुक्षणोरपामभागयोरेकः पुजनुत्याद्य विमहोऽन्यो जीविति अनन्तरं पिता सृतः तत्र पुत्र एव वद्धनं मानोतु अतिसीनकर्णात् तर्वर्थं सष्टशं स्वान्यानिति वच्चमस् । यथा पैतामहधने पितुः स्वान्यं तथेव तस्मिन्यते तत्युत्राणामिय न तत्र सिक्तवंविभक्षांत्यां कोपि विशेषः पार्वणविभिन्ना पिण्डदानेन हृयोरिय तहुपकारकत्याविशेषात्रित्यतिमायः । दायभाग II. 9, p. 29. Here the Däyabhäga appears to refer to a very learned predecessor called Udyota, who is styled निरवद्यविद्य (of unblemished learning). From the व्यवहार्यानिर्ण्य (pp. 78, 455) it appears that उद्योतम was an ancient author on vyavahära spoken of in the same breath with धारेश्वर and असहाय.

Dhāreśvara viz. that when the father desires to make a partition, he may distribute his self-acquired property as he likes among his sons, but as to the property he got from his own father (i. e. the grandfather of his sons) he has the same ownership that sons have and he cannot make an unequal division at his sweet will. The Dāyabhāga 1039 rejects the view that Yāj. II. 121 enables the son to demand partition of the grand-father's property from the father even against the will of the latter or that father and son have equal shares in the grandfather's property. The same remarks apply to the texts of Viṣnu and others viz. that in the grandfather's property father and son are equally owners and that the words "tulyam svāmyam" or "samamamšitvam" do not mean that father and son take the same share therein.

From the above discussion it will be clear that the two schools of the Davabhaga and of the Mitaksara were not started by them for the first time, but each had respectable antiquity behind it. Smrtis like those of Manu, Nārada and Devala and eminent authors like Udyota and Dhäresvara had put forward the doctrine of uparama-svatvavāda, while the Smrtis of Yāj., Visnu, Br. espoused the doctrine of jannasvatvavāda. Visvarūpa who commented on Yaj. (in the first half of the 9th century) holds that ownership arises by birth 1040. The Mitaksara further supports that theory by citing a sūtra of Gautama (utputtyaiva etc.) which is not found in the extant Gautama-dharma-sūtra. This sutra does not occur in Apararka and several other works and is stated by Śrikrsna Tarkālankāra (on Dāyabhāga I. 21 p. 14) to be not authoritative ( $am\overline{u}/a$ ). These facts emboldened Dr. Jolly to go so far as to make the facile suggestion that it was fabricated by Vijñāneśvara or his predecessors (Tagore Law Lectures p. 110). We have seen that so early a writer as Viśvarūpa was excited over the question whether ownership arises on partition or by birth. The learned Doctor has failed to note that the ancient commentator Medhatithi (about 900 A. D.) favoured the view of ownership by birth and quotes (without name) the sûtra in a slightly different form (on Manu

<sup>1039.</sup> अतः चितापुत्रयोः पैतामहधने समिवभागार्थं सद्दर्श स्वान्यमिति वचनं पुत्राणां वा विभागस्वातञ्ज्यार्थमिति मतद्वयमपि होचस् । वायभाग II. 18 p. 31.

<sup>1040.</sup> या त्विच्छया विभागस्युतिः सा स्वयसुपात्तव्यवतो व्रष्टव्या। अतः स्वत्वे सति विभाग इति सिद्धम् । विश्वस्य on 'भूर्या वित्तामहोपात्ता' (या. II. 124).

IX. 156). 1041 So it was not necessary for Vijnanesvara to fabricate a sutra nor for an one else, for even in the absence of Gautama's sūtra the texts of Yāj, and others were quite capable of the interpretation put on them by the Mitaksara. It has to be noted that the Dāyabhāga 1042 does admit that in some (texts?) ownership is stated to arise by birth itself (kvacit janmanaiveti) and it explains that the words are not to be taken literally, but that birth is said to be the source in an indirect way, as the relation of father and son is based upon birth and on the death of the father the son's ownership arises (therefore though ownership directly arises on death, birth may be said to be the source of it as the son is the first heir because of his being born as a son to the father). The Dayatattva does not say that the sūtra of Gautama is not authoritative, but explains it away on lines similar to those of the Dayabhaga. It may be stated here briefly that the Dayabhaga differs from the Mitaksara in four main points:-(1) The Davabhaga denies the theory that property is by birth, while the Mit, accepts it; (2) the Dayabhaga lays down that the right to inherit and the order of heirs is determined by the principle of religious efficacy, while the Mit. school holds that blood relationship is the governing factor in this matter; (3) the Dayabhaga holds that members of a joint family (such as brothers or cousins) hold their shares in quasi-severalty and can dispose of them even when there is no partition by metes and bounds; (4) the Dayabhaga holds that even in an undivided family the widow succeeds

<sup>1041.</sup> On मह IX. 209 मेधातिथि says 'यतस्ते पितामहधनस्येकाते। तथा चोक्तं भूर्या चोभयोरिति। ... सर्वे पितामहधनभाजः स्वत्वपूर्वकत्वाहिभागस्य।; on मह IX. 156 he says तथाप्युक्तं सवर्णापुत्रोऽस्यायकृतो न लभेतैकेवामिति। तदेतदस्तत्। जातेरस्यस्तमान्य-स्वात्। उत्यक्षो वार्थस्यास्यास्यायां इति।

<sup>1042.</sup> क्रिबिजन्मैनेति (जन्मनैनेति?) च जन्मनिवश्यनस्वात् पितापुत्रसम्बन्धस्य पितृमरणस्य च स्वत्वकारणस्यात् परम्परया वर्णनम् । द्वायभाग I 20 p. 13. अच्छुत and some
of the commentators of the Dāyabhāga refer these words to the sūtra of
Gautama which they read as 'उत्पर्यवार्ध स्वामिलाह्यभेतिस्याचार्याः' यसु मिताक्षरायां
'उत्पर्यवार्ध स्वामिलाह्यभेतिस्याचार्याः' इति गौतमवच्चनं तद्ग्णि पितृस्वत्वोपरभेऽक्र्यनस्वृत्येन्
गोरपस्तिमाञ्चसम्बन्धेनान्यसम्बन्धिकेम जनकाधने पुत्राणां स्वामित्वाद्धनं पुत्रो हमेल नाम्यसम्बन्धीत्याचार्या मन्यन्ते । द्वायत्वत्र p. 162. This is quoted almost in the same
words by the व्य. प्र. p. 414 and on p. 418 the व्य. प्र. appears to hold that the
explanation of the द्वायभाग quoted above relates to the sūtra of Gautama.
अतश्य उत्पर्यवार्थस्थामित्वमिति गौतमवचनस्य यजीवृत्वहाहनरज्ञान्यां पारम्परिकोत्यस्थित्यस्वहेतुस्वेन व्याख्यानं कृतं तद्यि व्यक्षेत्व । व्य. प्र. p. 418; vide व्य. प्र. p. 426
for an elaborate refutation of the Dāyabhāga passage (quoted above) and
other passages that follow.

to her husband's share on his death without male issue, while the Mit. school holds that she does not do so.

Various attempts have been made to explain why in Bengal alone the laws of succession and inheritance should diverge materially from the laws prevailing in the rest of India. In two learned papers 'on the origin and development of the Bengal school of Hindu Law' contributed to the Law Quarterly Review (vol. XXI for 1905 pp. 380-392 and vol. XXII for 1906 pp. 50-63) Mr. Justice Saradacharan Mitra tries at some length to advance a theory of his own: 'The commercial spirit of the newly formed nation in the eastern corner of the Indian peninsula with its deltaic character and nearness to the sea, the new ideas which other nations trading with it were bringing in every day, the necessary admixture of races in some parts of the country, the religion of Buddha which for centuries was here the religion of the sovereign as well as of the people and the influence of the Buddhistic tantras combined to bring about a law of property dissimilar in material respects from the rules propounded by Brahmanical sages of old and explained and commented upon in the Mitaksara and the books based on the same'. His idea is that, as Buddhism profoundly affected the position of women and as tantras like the Mahānirvāna subscribed to the exaltation of the feminine element in nature. the ancient law of property, particularly in relation to women, came to be affected and conceptions of individual ownership. of freedom from restrictions on alienation and of the rights of females arose in Bengal which were incorporated by Jimutavāhana in his Dāyabhāga. With the greatest respect to the learned writer, it must be said that the grounds he urges are far from convincing. A thorough examination of his thesis cannot be undertaken here for want of space. But a few remarks must be made. As regards maritime activity the West coast of India was far more in touch with seafaring and commerce with the West than even Bengal, as the mention of the ports of Barugaza (Broach) and Kalliéné (modern Kalyan) by Greek writers, the finding of hoards of Roman coins and the existence of Syrians on the West Coast clearly establish. Buddhism had spread to central and western India as early (if not earlier than) the period when it could have spread to Eastern Bengal and Assam. Sanchi, Bhilsa, Bharhut, the Nasik and Karla caves bear eloquent testimony to the influence of Buddhism in central and western India for centuries before and after the Christian era. Besides as Mr. Justice Mitra himself

admits 'Buddhism had not its own law of property' (Law Quarterly Review vol. XXI p. 388). Buddhist countries like Burma themselves borrowed their laws of succession and inheritance from the Manusmrti. Vijnanesvara is far more liberal to women than Jimutavahana, who does not allow any woman to succeed as heir unless she is expressly mentioned as an heir in the smrti texts. The Mahanirvana-tantra treats a sister and stepmother as near heirs and allows even a paternal uncle's widow and son's daugther to succeed; but under the Dayabhaga these are not at all heirs. One branch of the Mitaksara school, viz. that of the V. Mayūkha in Western India is far more liberal about the claims of women than any school. The Marumakkatayam and Aliyasantan law in force in some districts of South India and among certain communities like the Nambudri brāhmanas and Nairs go to the other extreme in their regard for women but no one has so far traced that law to Buddhist or Tantric influence. The peculiarity of the Dayabhaga, viz. the principle of religious efficacy is far more remote from rules of affinity given in the Mahaniryana-tantra than the principle of consanguinity espoused by the Mitaksara school. Mr. Justice Mitra is wrong in his estimate of the age of Jimutavahana. As stated above (on p. 557) Jimūtavāhana relies on authors like Udyota and the smrtis of Devala and others. It is best to admit that no satisfactory explanation can be given of the peculiar doctrines of the Davabhaga. They have an indigenous and independent origin and growth.

Vibhāga (partition) is defined by the Mit. <sup>1043</sup> as the allotment to individuals of definite portions of aggregates of wealth
over which many persons have joint ownership. The Dāyabhāga
found several faults with this definition, the principal criticism
being that it is cumbrous and farfetched to assume that the
(joint) ownership of several (sons and the like) is first produced in the entire wealth of the father and then to hold that
this joint ownership is subsequently destroyed. Its own definition is: "Vibhāga means the indication of the ownership (of
one out of many) by the casting of a ball or pebble (on a definite part of the land or cash), which (ownership) arises with

<sup>1043.</sup> विभागी नाम द्रव्यसस्यवायिकवाणामभैकस्थान्यानां तवैकावेशेषु ज्यवस्थापनम् । मिता. 02 वा. II. 114, ज्यवहारसार p. 212; अवरार्क p. 729 is shmost the same; एकवेशिए। सस्यैव पृष्टिरण्यादायुत्यकस्य स्थलस्य विनिधमनाधमाणाभावेन वैशेषिकञ्यस्य रानर्शतया अन्यवस्थितस्य स्थलस्य विविधमनाधमाणाभावेन वैशेषिकञ्यस्य रानर्शतया अन्यवस्थितस्य स्थलस्य विविधमनाः । विशेषेण भजनं स्वरवज्ञापनं वा विभागः । वृश्यभाव I. 8-9, p. 8.

reference to a portion only (of the heritage of land and cash). but which is indefinite because it is not possible (for one man) to deal specifically with a particular portion (of the heritage) since there is nothing to show for certain what portion belongs to whom". The Dayabhaga denies that ownership jointly arises in all co-sharers (before partition) over every portion of the heritage and states that it arises in portions of it but there is no certain indication to show which part belongs to whom and that the portion of each is made definite and ascertained by partition effected by casting a ball or pebble on a portion (saying 'this is A's exclusive portion' etc.). The Davatattva 1044 (p. 163) criticizes this definition. If before partition each of the co-heirs has ownership in part only of the entire heritage, what assurance is there that the allotment of a part to one co-heir by means of casting a ball will be as to the same portion over which his ownership arose before the partition? The Dayatattva, though differing 1045 from the Mit, as to the doctrine of ownership by birth, agrees with it as to the definition of vibhaga. The differing definitions of vibhaga given by the Mit, and the Dayabhaga lead to different results. Under the Mit. when there is a joint family of father and sons or grandsons, all these are coparceners and the ownership of the coparcenary property is in the whole body of coparceners i. e. there is unity of ownership while the family remains joint, no coparcener can say that he is owner of a definite share, one fourth or one fifth etc. A coparcener's interest is fluctuating, is capable of being enlarged by deaths and is liable to be diminished by births. It is only on partition that a coparcener becomes entitled to a definite share. On the other hand according to the Dayabhaga there is no ownership by birth, the sons on the father's death constitute a coparcenary but the ownership of the family property is not in all the sons as a body. Every son takes a defined share, the moment the ownership of the father ceases (owing to death etc.). The share so taken does not fluctuate with births and deaths. The sons are coparceners in the sense that their possession of the property

<sup>1044.</sup> तत्र विभागस्तु सम्बन्धयन्तरसञ्ज्ञावेन भूहिरण्य।शृषुरपक्षस्य...सुटिकापातादिना असुक्तस्येदमिति विशेषण भजनं स्वत्वज्ञापनमिति वद्गित तक समीचीनस् । यत्र अस्य स्वत्वं तत्रैव सुटिकापात इति कर्षं वज्रनाभाषाक्षिश्चेतव्य:। दायसस्य p. 163.

<sup>1045.</sup> बस्तुतस्तु पूर्वस्वामिस्वत्वीपरमे सम्बन्धाविशेवात् सम्बन्धिनां सर्वधनप्रसूतस्वत्वस्य खिकापातादिना प्रादेशिकस्वत्वत्रप्रवस्थापनं विभागः । एवं क्वत्स्वधनगतस्वत्वोत्पाद्विना-शावि कह्यदेते । दायतस्व p. 163.

inherited from the father is joint i. e. there is unity of possession, though there is no unity of ownership.

According to the Mitākṣarā sons take by birth an interest in ancestral estate. Suppose A is sole owner of an ancestral estate and has no issue. In that case there is no coparcenary. But the moment a son is born to him, a coparcenary is started. That is, under the Mitākṣarā the birth of a son starts a coparcenary. Under the Dāyabhāga there is no coparcenary between father and sons as the latter acquire no rights by birth even in ancestral property but it may subsist between brothers or uncles and nephews. Under the Dāyabhāga, the death of a man may start a coparcenary among his sons (who will be brothers).

Partition has two senses. (1) division by metes and bounds and (2) separation or severance in interest. Under the Mitaksara it is possible to have partition in both these senses. members of a coparcenary may define, at a particular moment, the shares that each would be entitled to: but the actual division of property by metes and bounds may be postponed to a future date and in the intervening period they may enjoy the property in common as before. This is clearly brought out by the Vyavahāramayūkha 1046 when it says "even in the absence of joint (family) property severance (of interest) takes place also by a mere declaration in the form 'I am separate from thee'; for severance is merely a particular mode (or state) of the mind and this declaration merely manifests that (state or mode of the mind)". The S. V. (p. 347) has a similar passage. It is here stated that an unequivocal declaration of intention to separate effects the severance of a member from the joint family and that it is not absolutely necessary that there should be any joint property or that the property be divided by metes and bounds. This last follows as a matter of course when there is a severance of interest. This proposition has been accepted by the Privy Council 1047 and this passage of the Vyavahāra-

<sup>1046.</sup> ज्ञ्यसामाञ्याभावेषि त्यत्तीष्टं विभक्त ज्ञति व्यवस्थामात्रेणापि भवस्येव विभागः । ज्ञस्तिविज्ञेषमात्रमेव हि विभागः । ज्ञस्त्वेवाभिष्वतिक्षेत्रं व्यवस्था । व्य. म. p. 94; अनेन ज्ञायते परिभावां विमा सङ्करपमात्रेणापि विभावसिद्धिः । स. वि. p. 347.

<sup>1047.</sup> Vide Pandit Suraj Narain v. Iqbal Narain 40 I. A. p. 40 (=15 Bom. L. R. 456) for this proposition and Soundararajan v. Arunachalam 39 Mad. 159 (F. B.) at pp. 174-175, 185 and Girjabai v. Sadashiv 43 I. A. 151 at p. 160 (=18 Bom. L. R. 621) for citation of the above passage of the V. Mayūkha.

mayūkha has been quoted in several cases. What constitutes an unequivocal declaration of intention to separate has as usual given rise to a good deal of case law which has to be passed over here. Under the Dāyabhāga heirs succeed on the death of the previous owner in certain definite shares and therefore partition has ordinarily only the first sense viz. assigning to the coparceners specific portions of the property inherited. Another way of separating a member 1018 is also mentioned by Manu IX. 207 and Yāj. II. 116, viz. that when a member of the family is able to fare for himself and does not desire to have a share in the family property, he should be separated by giving him some trifle (as a token). The Mit. adds that the trifle is given as a piece of evidence to prevent his sons claiming a share later on.

The principal matters to be discussed under  $D\bar{a}yabh\bar{a}ga$  or  $D\bar{a}yavibh\bar{a}ga$  are, as stated by the Sangraha and the Mit., four, viz. the time of partition, the property liable to partition, the mode of partition and the persons entitled to partition  $^{10i9}$ .

Time for partition. The evolution of the son's right to demand a partition has been a process of ages. It would not be out of place to say a few words on this topic here. In most primitive societies where the patriarchal family system prevailed, the father had absolute power over the son, it was the son's duty to obey the father, alienation of family property was not allowed, the father had power over the acquisitions of all persons including the son and women were incompetent to hold property. Faint traces of these can be detected in the Vedic literature. The legend of Sunahsepa narrated in the Ait. Br. (33. 1 ff), where we are told that Ajlgarta sold his son for being offered as a victim to Varuna, that Visvāmitra adopted Sunahsepa as his son, though he had already a hundred and one sons, and that he cursed and disinherited his fifty sons for their disobedience to

<sup>1048.</sup> इक्तरयानीहमानस्य किञ्चिद्द्त्या पृथक् क्रिया। या. II. 116 on which the निता. says 'तत्युत्रादीनां दायजिवृता मा शृदिति'; व्य. प्र. p. 449 notes that प्रकाश explained या. II. 116 and सञ्ज. IX. 207 differently (taking अनीहमानस्य as meaning 'who does not work though able to do so') 'प्रकाशकारस्तु यो भागिषु धनार्ध व्यापृतेषु प्रमादालस्यादिना नेहेत न व्यापियत साहाय्यं न कुर्यात् स्वकर्मणा स्वव्यापारेण शक्तः साहाय्यकर्मणि क्षमोपि सन् स स्वकाद्ंशात् स्वव्यापारजनिताञ्चनाइ विहः कायः किञ्चिद्धपजीवनं द्या मूल्यनमाञ्चमानीकरणीय इति। अवसर्क p. 719 gives both these meanings.

<sup>1049.</sup> यस्मिन्काले यया अङ्ग्या यैरेव क्रियतेपि च । यादशस्य च दापस्य यथाजालं प्रहर्षते । संग्रह q, by स्युतिच, II. p. 255, स. दि. p. 349 ; इद्मिह निरूपणीयम् । कस्मिन्काले कस्य कर्य केन्य विभागः कर्तम्य इति । मिता. 00 वा. II. 114.

his order, indicates that in the days of the Ait. Br. it was believed that in hoary ages long before it, the father's power over his sons was absolute. But a caution is necessary. It is possible to over-emphasize the legend of Sunahsepa; it has to be remembered that it is a mere legend and that the Ait. Br. itself shows that the conduct of Ailgarta was condemned as most unworthy of a decent man even according to the legend, 1050 In modern times there are rare instances where parents insure their children and then poison them or main them for earning the insurance money. But no one says that this is usual or that modern law allows it. In Rg. I. 117, 17 it is stated that the eves of Rirasva were put out by his father because the former gave a hundred rams to a she-wolf. This is a solitary instance and it is probable that the verse has some esoteric meaning or refers to some terrestrial or celestial phenomenon. In the Kāthaka Samhitā XI. 4 it is said "the father rules over the son" (pitā putrasyeše). But it must be said that ideas about the father's absolute power over the sons lingered on in historic times. The Nir. (in III 4) puts forward the argument of some predecessors that daughters did not succeed to the father's wealth because women could be donated, sold or abandoned and not men, while others said that males also were liable to the same treatment as evidenced by the story of Sunahsepa. 1051 Vasistha (XV, 2) states that 1952 father and mother have power to make a gift or sale of the son or to abandon him. We saw above (n 1035) that Manu stated that a son's earnings belonged to his father. The Ap. Dh. S. (II. 6, 13, 10-11) emphatically savs that the right to give away or sell one's child is not recognized and that the word "sale" used in connection with a bride is used only metaphorically. About the word "sale" in relation to marriage vide H. of Dh. vol. II. pp. 503-506.

On the other hand even in the Rg. we find that sons divided the father's property during his lifetime when the father grew old. "O Agni! men worship you in many places in various ways; they take (from you) wealth as from an aged father"

<sup>1050.</sup> स होवाच छुमःहोषो यः सकृत्पापकं कुर्यात्कुर्यादेनस्तनोऽपरम् । नापामाः होक्षानन्यायादसन्धेर्यं त्ववा कृतमिति । ऐ. जा. 33. 5.

<sup>1051.</sup> श्रीणां दाजविकयातिसर्गा विश्वन्ते न श्रुंसः । श्रुंसांपरियेके शौनःशेषे दर्शनात् निवक्त III. 4.

<sup>1052.</sup> तस्य (प्रवास्य) प्रवानविक्रयत्यामेचु मातापितरी प्रभवतः । वसिष्ठ 15. 2; दान क्रयधर्मश्वापत्यस्य न विद्यते । आय. ध. स. II. 6. 13, 10.

(Rg. I. 70.5). 1853 In the Ait. Br. (22.9) the story of Nabhanedistha 1054, the youngest son of Manu, shows that the elder brothers divided all the father's property among themselves, and excluded Nabhanedistha during the father's lifetime apparently without any protest from him or in spite of it. In the Tai. S. III. 1. 9. 4-5 1055 the version of the same story is different. since it is there said that Manu himself divided his wealth among his sons and did not give any share of the paternal wealth to Nabhanedistha who was away at a teacher's house as a vedic student. In the Gopatha Brāhmana (IV. 17) it is said "therefore in their childhood sons subsist on their father, while in his advancing years the father subsists on the son". In the Sat. 1056 Br. (S. B. E. vol. 44, p. 157) we read "whence in early life the sons subsist on the father...whence in later life, the father subsists on his sons". In the Kausitaki Br. Upanisad (II. 15) after describing the symbolical handing over to the son of all his physical and mental powers by a father who is expecting death it is said that if after this rite the father recovers he has either to remain under the son's dominion or go out as a wanderer (a sannuāsin). 1057 From some of the above passages, it appears that in rare cases sons divided paternal wealth even during the lifetime of the father and against his will. The remark of Dr. Jolly that "it may be unhesitatingly set down as a fact that in the earliest period of Indian Law. partition of property was an entirely unknown proceeding" (Tagore Law Lectures p. 90) goes too far and is not fully warranted by Vedic texts. Just as the Tai, S. (III. 1. 9. 4) 1058 narrates that Manu distributed his wealth among his sons, it also speaks of the eldest son being established with ancestral

<sup>1053.</sup> वि त्वा नरः पुरुत्रा सपर्यन्यितुर्न जिल्लेवि वेदो भरन्त । इत. 1. 70. 5.

<sup>1054.</sup> नाभानेविष्ठं शंसति नाभानेविष्ठं वै मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं आतरो निरभजन्सोऽ-व्यविदेश्य कि मह्ममभाक्तेत्येतमेव निष्ठावमववदितारमित्य नुवंस्तस्माद्धाप्येतर्हि पितरं पत्रा निष्ठावोऽववदितेत्येवाचकाते स पितरमेत्याववीत्यां वाव मह्यं तताभाक्षुरिति तं पिताववीत्मा पुत्रक तहाबुधाः &८.। ऐ. ब्रा. 22. 9 (V. 14).

<sup>1055.</sup> मकुः पुत्रेश्यो द्वार्य व्यामजस्त नाभानेदिष्ठं ब्रह्माचर्ये वसन्तै निरभजत् सोववीस्कथा मा निरभागिति न त्वा निरभाक्षाभित्यववीत् । तै. सं. III. 1. 9. 4.

<sup>1056.</sup> तस्मात्पूर्ववयसे पुत्राः पितरसुपजीवन्ति । ...तस्मातुत्तरवयसे पुत्रान्पितीपजीवति । ज्ञातप्य XII. 2. 3. 4.

<sup>1057.</sup> स वदागदः स्वारपुत्रस्यैश्वर्ये पिता बसेस्परि वा अजेत् । कौ. उप. II. 15,

<sup>1058.</sup> ब्रह्मबादिनो बद्दन्ति किंद्रेवत्यं पौर्णमासमिति माजापत्यमिति ब्र्यासेनेन्द्रं ज्येष्ठं पुत्रं निरवसाययदिति तस्माउज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्ति । तै. सं. II. 5. 2. 7.

wealth. The Ap. Dh. S. (II. 6. 14. 6 and 10-12) refers to both these passages of the Tai. S. but concludes that equal division among sons is the proper mode and that giving a major part of the estate to the eldest alone is forbidden by the sastras 1059. These lead to the conclusion that equal distribution among all sons was believed to be the rule and giving the major portion to the eldest son was an exception (and a rare case) even in the Vedic age. The Ait. Br. (19.3) speaks of the right 1060 of Indra to primogeniture (iyaisthya) and pre-eminence (śraisthya). This right of the eldest son to special treatment at the time of partition persisted in the times of Manu (IX. 112 ff) and Yaj. (II. 114) also and even in modern times it is recognized to some extent in the case of impartible estates and even in ordinary families on the ground of custom or from the nature of the grants made by the former Governments or the British Government (such as Jaghirs and Saranjams). Both Kaut, and Kat. declare that customs of countries, castes, villages and groups varying rules of partition and inheritance should be enforced by the king 1061. Dr Jolly (ibid. p. 98) further relies on the fact that the Apastambadharmasutra mentions no other kind of partition than that made by the father. But this Is far from conclusive. Apastamba was a great purist and idealist. He ignores several matters which are wellknown to have existed long before his time. For example, he takes no notice of the several kinds of secondary sons and he does not allow a brahmana to take up a weapon even for examining it except when he is murderously attacked (I. 10. 29. 7-8), while Manu (VIII. 345-349), Gautama VII. 6 and 25 and others allow a brahmana much greater latitude. Therefore Apastamba's silence cannot lead to the positive conclusion of the absence of any other method of partition. As a matter of fact, Gautama (15.19) who is generally regarded as prior to Apastamba states that brahmanas that had separated from their fathers against the latter's will were not fit to be

<sup>1059.</sup> ज्येष्ठो वृत्यात् इत्येके । ... तच्छाक्रीविमितिविद्धम् । मश्चः पुत्रेश्यो द्वायं व्यभजन् द्वित्यविशेषण श्रूयते । अधापि तस्माक्त्येश्चं पुत्रं धनेन निरवसाययय्त्येकवच्यूयते । आप. ध. स्. II. 6.14.6, 10-12.

<sup>1060.</sup> सोऽनबीड् बृहस्पति याजय मा झाइआहेनेति तमवाजयसतो वै तस्त्रे देवा ज्येष्टचाया श्रीटचायातिहन्त । ऐ. मा. 19, 3,

<sup>1061.</sup> वेशस्य जात्या सङ्घर्ष धर्मी झामस्य वापि यः । उच्चितस्तर्य तेमैव इ। वधर्मी झासस्य वापि यः । उच्चितस्तर्य तेमैव इ। वधर्मी झासस्य वेश कार्यझासः III. 7 (last verse); कार्या q. by वि. ए. p. 505 reads देशस्य ... ज्ञामस्य यो सुद्धः । उद्दितः स्पास्त तेमैव इ।वसार्यं म०.

invited for dinner at a śrāddha. 1062 That shows that partition of sons from the father against the father's will was wellknown long before Gautama. Dr. Jolly also (ibid p. 90) relies on an anonymous smrti text (quoted by the Mit. in its introduction to Yaj. II. 114) which absolutely prohibits the sale of land. But this is irrelevant. The text could not be taken literally when we have seen that sales of land have been taking place for at least two thousand years. All that the text means is that a sale should be clothed in the form of a gift 1063. Similarly the few smrti passages that include lands and houses among indivisible properties are to be explained as having in view the fragmentation of a field into small uneconomic plots or holdings or the division of a single small house among numerous cosharers. It is impossible to believe that the texts meant that houses could never be partitioned among co-heirs. All that we can reasonably infer is that as a general rule such partitions were looked upon with disfavour by society. One may concede that this sentiment continued long after even Gautama and Apastamba and even in the 20th century a Hindu son suing his father for partition incurs great opprobrium.

Apart from the inference to be drawn from some of the Vedic passages quoted above, it follows that partition did take place, though probably rarely, during the father's lifetime and even against his will, as indicated by Gautama's dictum. It is now to be seen what the smṛtis and the medieval writers say about the time of partition. One time was when the father divided the property among his sons during his lifetime as evidenced by the Tai. S. III. 1. 9. 4, Ap. Dh. S. II. 6. 14. 1, Gaut. 28.2, Baud. Dh.S. II. 2.8, Yāj. II. 114, Nār. dāyabhāga 4. Another time was after the death of the father (Gaut. 28. 1, Manu IX. 104, Yāj. II. 117, Nār. dāyabhāga 2). The Dāyabhāga <sup>1064</sup> admits only these two times for partition viz. on the cessation of the father's

<sup>1062.</sup> व भोजवेत ... विजा वाकामेन विभक्तान । गी. 15. 15 and 19.

<sup>1063.</sup> हिरण्योद्कदानेनेति स्थावरे विकयो नास्ति कुर्वादाधिमतुक्कया इति स्थावरस्य विकयमतिवेधात् 'भूमि यः प्रतियुद्धाति यश्च भूमि प्रवच्छति । उभी तो पुण्यकर्माणी नियतं सर्वनामिनी' इति दानपशंसादशंनाक्च । विकवेधि कर्तथ्ये सहिरण्यसुद्धकं वृश्या दानक्ष्पेण स्थावरविकर्य कुर्यादित्यर्थः । मिता, on या. II. 114. The क्ष्यतस्य quotes this view of the मितासरा and remarks 'क्सुतस्तु स्थावरविक्वयंश्वेधोऽविभक्तस्थावरविवयः ।' Vide n. 882 above.

<sup>1064.</sup> तदेवं वितुस्वत्वायमम एकः कालोऽपरस्वानयमस एकः विद्वः स्वान्ये विद्वरिन्छयेति काल्रह्यस् । द्वायभास् 1. 38; तस्मात्यतिक्ष्वनित्युहत्वोपरमैः स्वत्वापगम इत्येकः कालोऽपरश्च स्रति स्वत्वे ताविष्ण्यात इति काल्रह्यमेन वुक्तम् ॥ द्वायभाग 1. 44.

ownership (by death or renunciation of the world as an ascetic or because he has lost all desires) and during the father's lifetime at his own desire. The V. P. (pp. 429 and 434, 435) strongly criticizes the Dayabhaga as to these two. writers like Jimütavāhana went so far as to hold that even though the father be dead there should be no partition among the sons during their mother's life 1065. The Mit. (following Gaut. 28, 1-2) indicates three principal times for partition, 1066 viz. (1) at the father's desire during his lifetime. (2) when the father has lost all desire for worldly goods, desists from sexual intercourse and the mother is past the age of child-bearing, partition may take place at the desire of the sons even against the wish of the father (Gaut. 28. 2, Nar. dayabhaga 3, Br. S. B. E. 33 p. 369 verse 1); (3) after the death of the father. The Mit. relying on Sankha's 1067 text adds that even though the mother may not be past child-bearing, yet the sons can partition at

<sup>1065.</sup> पिश्रोरिति हिब्बलनिव्देशास्त्रोत्रश्चानूणां पितृधनविभागोपि मातुरभाव एव कार्यः । द्वायभाग II. 5, p. 27. श्रीकुष्ण was constrained to explain कार्यः as प्रशस्तः thereby showing that this was only recommendatory. V. P. (p. 436) strongly criticizes this view of the Dāyabhāga pointing out that Manu IX. 104 mentions the father and mother separately and indicates that partition of mother's wealth takes place after her death. Vide द्वायभाग III. 9, p. 60 also 'अस एकस्मिकपि जीवति विभागो न धर्यः किन्तु उभयोरभावे ।'. The द्वायत्व also (p. 170) says मात्रार जीवन्यां सोदराणां विभागो न धर्यः । यथा इक्खिलिकती रिक्थक्ल हि कुदुब्वमस्वतन्त्राः पितृमन्तो मातुरप्येवमवरिथतायाः।

<sup>1066,</sup> निवृत्ते रजिस मातुर्जीवित चेच्छति । गौ. 28. 2 (this refers to two times); मातुर्निवृत्ते रजिस प्रसास भगिनीयु च। निवृत्ते वापि रमणे पित्रश्चेपरतस्वृद्धे ॥ नारबृ (वृत्त्वभाग 3). This verse is variously read and explained by the commentators. V. R. (p. 462) notes that Prakāśa read either निर्पेक्षे च रमणे or निरस्ते चापि रमणे, The Dāyabhāga (I. 32-33 p. 18) reads विनद्धे वाप्यक्षरणे and explains विनद्धे पतिते अशरणे गृहरथाश्रमरहिते. The च्य. प्र. (p. 433) reads निवृत्ते चापि रमणात् and हलायुध also read it so (V. R. p. 462). The व्ययभाग (I. 47, p. 24) says वृत्तास भगिनीयु चिति म कालार्थ कि तु तासामवद्यं कानार्थव.

<sup>1067.</sup> यथाह श्रह्मः अकामे पितरि रिक्थविभागो हुद्धे विपरीतचेतासे रोगिणि च । मिताः on या.II.114, मद्गनरत्न, पितर्यक्षाके व्यवहाराञ्ज्येष्ठः मतिकुर्याद्गन्तरो वा कार्यक्षरत्वश्चमतो न सकामे पितरि रिक्थविभागो हुद्धे विपरीतचेतास दिवेशिगिणि वा ज्येष्ठ एव पितृवद्धान् पालये-वितरेवां रिक्थविभागो हुद्धे विपरीतचेतास मातुरप्येवमग्रस्थितायाः । द्रायभाग I. 42, p. 23 (q. as श्रृह्णलिक्षत्ती and adds अतो न त्वकामे पितरि इत्यतद्वेश कार्यक्षमे पितरि रिक्थविभाग हति आन्तलिक्षितम्. It will thus be seen that the two schools read the passage of Sankha-Likhita differently. The व्य. मयुक्त (p. 90) omits the words कार्म दीने &c. The मञ्चनरत्न has the words कार्म दीने ... चिन्तयेत्. The V. R. (p. 460) has the same passage of हारीत (as in the Dayabhaga) with slight variations, viz. जीवति पितरि युक्ताणामर्थाद्गाविक्सर्यविभागाक्षेपेक्वस्थातन्त्रयं कार्म दीने आर्ति गते वा ज्येष्ठोधिक्यन्त्रयेतः । द्वारीत q. by द्वायभाग I. 42 p. 23.

their desire, even against the father's will if the father pursues. an immoral or irreligious mode of life or is afflicted with a chronic disease or is very old. Nar. (dāyabhāga 16) is similar. It should not be supposed that the Mit. holds that there are only three times for partition; according to it there are other times also (as in the text of Sankha quoted by it). This is made clear by the V. P. p. 434. The Dayabhaga reads the text of Sankha-Likhita differently and takes it to mean that as long as the father is alive there can be no partition against his will even if he be very old or suffering from a chronic disease or has not all his wits about him, and that in such a contingency the eldest son or with his consent the next younger brother who is capable may manage the family affairs. The Dayabhāga quotes a similar passage of Hārīta (which is also quoted by the Madanaratna, the Vyavahāramayūkha and other digests). On account of the remarks of the Mit. some works like the Madanapārijāta (pp. 645 ff) speak of four times for partition, viz. during the father's lifetime at his choice (Yāi, II. 114), even against his will when the mother is past child-bearing and the father is free from all sexual desires and does not care for wealth (När. dayabhaga 3), when the father is old or follows the path of adharma or suffers from an incurable disease then even against his will (relying on Sankha as quoted in the Mit.), and after the father's death. The V. Nir. (p. 408) is almost of the same view.

The Mitakṣarā is quite clear on the point that the son has an absolute right of partition of ancestral property during his father's lifetime even against the father's wish. The discussion in the Mitākṣarā may be briefly set out here. In Yāj. II. 120 (latter half) it is stated that in the case of grandsons the partition is according to (or through) the fathers i. e. it is per sturpes and not per capita. The text of Yāj. (anekapitṛkānām 1068 tu pitṛto bhāgakalpanā) is explained by the Mitākṣarā in this way that although sons and grandsons have rights of ownership by birth in the grandfather's property, yet when each of several sons dies leaving a differing number of sons (one leaves two, another three and so on) or when some sons are alive and others die leaving their own sons, then partition takes place per stirpes i. e. the grandsons born of a particular deceased son

<sup>1068.</sup> It may be noted that the Balambhatti (p. 150) and V. P. (p. 449) support the reading अवीतपित्रकाण न instead of अवेतपित्रकाण न in या. II. 120.

get among themselves the share which their deceased father would have got if living i. e. grandsons appear to get partition of property through the son (their father) and not directly by themselves. On this a doubt arises as follows:--If the father of several sons is separated from his brothers as to the grandfather's property or if the father has no brother and is joint with his father (i. e. the grandfather of the grandson) the grandson cannot demand a share in the grandfather's wealth (since Yaj. II. 120 has been explained as meaning that when the father is dead then the assignment of shares among grandsons is according to the share of the father). Another doubt is:even if a partition can be had by the grandsons in these cases it will be only if the father so desires. To this the Mit. replies emphatically 1069 that in the grandfather's property the ownership of father and son is wellknown in the world and therefore partition (in the above two cases of doubt) does take place. The Mit. further on expressly says that even when the mother is not past child-bearing and the father still cares for wealth and worldly affairs, partition of grandfather's wealth does take place at the desire of the son even if the father is unwilling. The Mit. makes it clear that the rule of division per stirpes is a special rule laid down by the texts (vācanikī vuavasthā) for a special case and that in other cases the primary rule of ownership by birth applies. From Manu IX. 209 the Mitäksarā further draws the inference that even against the father's wish a son can demand partition of property acquired by the grandfather. This is the modern Hindu Law in the Mitaksara school generally recognised by the Courts in British India. In Apaji Narhar 1070 v. Ramchandra a majority of the Full Bench of the

<sup>1069.</sup> कष्टानामपि पुत्राः पित्रपानेबांझाँहुभन्त इति बाचनिकी व्यवस्था । अधुना विभक्ते पितर्वविद्यामानआहुके वा पौजस्य पतामहे क्रव्ये विभागी नास्ति अभियनाणे पितरि पितृतो भाग-काल्पनेस्पुक्तत्वात् । भवतु वा स्वाजितवत् पितृरिच्छपैवेत्याझाङ्किते आह् । भूर्यो पिताः (पाङ्गः II. 122) ... तत्र पितुः धुत्रस्य च स्वान्यं खोकप्रासिद्धानिति छत्या विवागीऽस्ति । तस्माक पितृरिच्छपैव विभागो नापि पितुर्भागद्ययम्।... तथा च सरअस्कायां मातरि सस्पृष्टे च पितरि विभागमनिच्छत्यपि धुत्रेच्छया पैतामहृत्रस्यविभागो सवति । निताः The वाल्पनाद्यो (pp. 151-152, of Gharpure's adition) very clearly explains this passage. The वयः प्र. (p. 460) also says अत्र च युत्रेच्छया यो जीवद्विभागो वव्याजीवद्विभावः स एकेच्छयापि अवस्यविकेवात् । ... अयं च युत्रावीनां जयाणामेव पार्वणे पिण्डद्यानाधिकारात् ।; vide. स्यतिच्याः II. p. 279 for a similar passage.

<sup>1070.</sup> Vide 15 Bom. 29, where Telang J., who was great as a Sanskrit scholar as well as a judge, differed from three learned judges. On pp. 43-51 Telang J. gives a very lucid explanation of the words of the Mit.

Bombay High Court held that a son cannot in the lifetime of his father sue his father and uncles for a partition of the family property and for possession of his share therein, when the father does not assent to such a suit, although the son has a right by birth in ancestral property. The other High Courts have dissented from this view of the majority of the Bombay Full Bench and have followed the dissenting judgment of Telang J. 1971.

When the son's right of ownership by birth in ancestral property came to be recognised by such smrtis as that of Yai. it followed as a logical consequence that any person who acquires a right by birth can demand partition and separate possession of his share at any time. It has been already seen that even before Gautama sons separated from their father against his will, but this was condemned by the sages and obloquy and infamy attached to such conduct. Some of the smrtis recognised the son's right to partition even in the father's lifetime under great restrictions. More than fifteen centuries passed (from Gautama to the Mitaksara) before the son's right to separate from his father during the latter's lifetime and against his desire was clearly, ungrudgingly and emphatically The Viramitrodaya also clearly recognizes this recognized. right of the son. But even among writers that generally follow the Mit. there were some that could not bring themselves to admit this right of the son. For example, the Madanaparijata (p. 662) asserts that merely at the will of the son there can be no partition. Under the Dayabhaga, these questions cannot arise, as the son has no right by birth in ancestral property.

This evolution of the son's right to demand partition even during the father's lifetime received a fillip from certain religious sentiments entertained in ancient times. Gaut. (28. 4) remarks that if, instead of remaining united, brothers separate there is increase of spiritual merit (vibhāge tu dharmavṛddhiḥ). Manu IX. 111 states "they (the brothers) may stay united or may stay separate if they desire an increase of dharma; by living separate dharma increases; therefore separation is meritorious ".1072".

<sup>1071.</sup> Vide Jogul Kishore v. Shib Sahai 5 All. 430 (F. B.), Rameshwar v. Lachmi 31 Cal. 111, Subba v. Ganas, 18 Mad. 179, Digambar v. Dhanraj 1 Patna 361.

<sup>1072.</sup> मह IX. 111 is quoted as प्रजापतिंग्ड by ब्यव. नि. p. 408. The महनरस्न regards मह and प्रजापति as different 'पृथन्त्रैवपित्रयक्तर्मकरणाद्दर्भदृद्धिम-पेक्षमाणा विभजेद्दिरयाहत्र्मक्रपणाद्दर्भदृद्धिम-पेक्षमाणा विभजेद्दिरयाहत्र्मक्रपणादाति एवं सह वसेद्धवा etc. 1.

This shows that there was an option either to remain joint after the father's death or to become separate. Sankha-Likhita say that brothers may stay together since being united they will presper (materially), 1073 Br. provides that in the case of members of a joint family that live together and have a common kitchen the worship of gods. Manes and brahmanas is single for while when they become separate such worship will be separately carried on in each house. 1074 'Nar. (dāyabhāga 37) lays down that when brothers are undivided the performance of religious acts is single for all of them but when there is a partition, the religious acts are separately performed by each. means here mainly such religious acts as the performance 1075 of the five great daily sacrifices (pañca mahāyajñas). When the family is joint, worship of gods, Vaisvadeva, honouring of family guests are only single for the whole family and all participate in the spiritual benefits derived from such acts, but when the members become separate, each performs these religlous acts separately. Manu III, 67 lays down that each householder has to perform with the arhua fire kindled at the time of marriage all grhya rites such as morning and evening offerings, the five great sacrifices and the daily cooking of food. Sangraha seems to have held that dharma refers to the performance of agnihotra, but the Sm. C. II. p. 259 and V. P. (437-438) do not accept this and hold that even when joint any coparcener can perform all srauta and smarta rites like agnihotra with the help of the undivided joint estate and so dharma means only the worship of gods and Manes and the honouring of guests. Vvasa<sup>1076</sup> also has a verse similar to Nar. and Br.

<sup>1073.</sup> कामं वसेयुरेकतः संहता वृद्धिमाचक्षरित् । अञ्चलिखितौ in वि. र. p. 458. The महानराम reads सह वसेयु: and आपग्रेरन् .

<sup>1074.</sup> एकपाकेन बसतां पितुदेवद्विजार्थनयः। एकं भवेद्विजक्तानां तदेव स्थाइ ग्रहे ग्रहे ॥ भ्रुब. q. by अपरार्क p. 719, ब्यथ. नि. p. 468, कुल्लूक on महु IX. 111, हरदन्त on मी. 28, 4, वि. इ. p. 459.

<sup>1075.</sup> अधीतवेतेषु अधिणतवेतार्थेषु चाहिकावासक्ष्यागसमर्थेषु च विभाग एव अवास्। अवरार्क p. 719; धर्मः चितुवेवक्षिणार्चणकण्यः । उक्तं च तथैव संग्रहकारेण । क्रियते स्वं विभागन युवायां वैतृकं धनम् । स्वत्वे सति मर्वतंन्ते तस्माग्रहणीः प्रथक् क्रियाः ॥ प्रवर्तन्ते स्व-साध्वाक्षिक्षेत्रात्वय इति शेषः । अधीत्वते &c. । स्वृतिचः III. p. 259; तस्मारपञ्चमहा-चक्राविश्वर्मं एव धर्मसन्त्रेणात्र ब्राह्मः। व्यः प्र. p. 438; स्वत्वाविशेवादेवाविभक्तद्ववयेण परकृतं तत्र द्वष्टाद्ववे कर्मणि सर्वेषां कलभागित्वम् । दावतस्य p. 164.

<sup>1076.</sup> आयुर्णा जीवतोः पित्रोः सहवासी विधीयते । तद्यावे विभक्तानां धर्मस्तेवां विधीयते ॥ क्यास q. by अवराक्त p. 719, क्या जि. p. 409, बायभाग III, 8.

Partition was generally made when all the congregates were major, 1077 but from Kaut, (III. 5), Baud. Dh. S. (II. 2. 42) and Kat. (844-45) it appears that the minority of a coparcener did not operate as a bar to partition. Kaut, (III, 5) says 'partition takes place when the persons separating have attained majority: but (the separating coparceners) should keep in the custody of the mother's relatives of those coparceners who are minors or of the elders of the village the share of the minors after all debts of the family are paid off, till the minor coparceners attain majority. The same rule applies to a member (of a joint family) that has gone abroad'. Baud, employs almost the same words. Kat. provides "partition is ordained among coparceners who have attained (years of) understanding of worldly affairs and in the case of males they attain this understanding at the 16th year. The property (share in joint family estate) of those who have not attained years of discretion, being made free from expenses (debts etc.), should be kept (by the other major coparceners) with the relatives or friends of the minor members. The same should be done to the share of those who have gone abroad." This shows that partition could take place even when some members of the family were minors and even a single member could demand at his will a partition of his share as expressly stated by the Dayabhaga (III. 16-17), the V. P. and other works 1078. There is a controversy among commentators whether minority terminated at the beginning or end of the 16th year. Nar. IV. 35 states 1079 that a person is a minor (bāla) till the 16th year. From a verse (attributed to Angiras by Mit. on Yai, III. 243 and quoted without name by Haradatta on Gaut, II. 6) it appears that one was to be regarded as a bala till

<sup>1077.</sup> प्रासन्यवहाराणां विभागः। अन्नासन्यवहाराणां हेयविद्युद्धं भातृबन्धुषु श्वासबृद्धेषु शा स्थापयेषुरान्यवहारभाषणात् भीवितस्य वा। अर्थशाकं 111. 5; तेवामप्रासन्यवहाराणांमंशान् सीपचयान् सुनिग्रसांकित्भ्युरान्यवहारपाणात् । बी. ध. 11. 2. 42; सप्रासन्यवहाराणां विभागक्ष विधीयते । पुंसां च बोडशे वर्षे जायते न्यवहारिता ॥ अग्रासन्यवहाराणां च धनं न्यय-विविजितस् । न्यसेषुर्वन्युमिञ्चेषु भोषितानां तथैव च ॥ काश्या. 844-845 व्. by अपराक्तं p. 722, वृायभागं (III, 17 p. 72) and न्य. प्र. p. 460 (last two have verse 845 only). The विवाहचन्द्र (p. 63) quotes the verse संग्रास॰ for the proposition that there is to be no partition with a minor 'बालन समें न विभागः संग्रास॰ इति वचनात् '.

<sup>1078.</sup> अन्न च पुनेक्छ्या यो जीवद्विभागो वक्षाजीवद्विभागः स पनेक्छ्यापि भवश्य-विशेषात् । अत एव विभागं प्रक्रम्य यस्तात्यायमेगोकं — अन्नातः, इति तद्यि सङ्गसम् । अन्यक्षा तद्युमितमन्तरेण विभागाभागे तज्जनस्य बन्धुमित्रेषु न्यस्तविधानमञ्जयपत्रं स्यात् । १य. प्र. प्र. p. 460,

<sup>1079.</sup> चाल आ चोबबात्क्रवीत्योगन्य इति वास्यते । नारव् (अप्यादाण 35).

the beginning of the 16th year. 10s0 A verse of Kat. appears to hold that minority ends at the beginning of the 16th year; many commentators also hold this view, but several such as Haradatta (on Gaut. X. 48), V. R p. 599, V. P. p. 263 expressly state that minority ends at the end of the 16th year. 1061 It may be stated that according to Gaut. X. 48-49, Manu VIII. 27, Vas. 16.8, Visnu Dh. S. III. 65 the king was to guard the property of minors, women and helpless people. In modern times under the Indian Majority Act (Act IX of 1875) the age of majority is 18 (or 21 in certain cases only) except in matters of marriage, dower, divorce and adoption. In these last matters the ancient Hindu Law will apply to Hindus 1081a. Similarly a partition could be made even though the wife of a coparcener was pregnant. It was therefore that Vas. 17, 41 advised postponing partition till the delivery of the pregnant wives of coparceners. or Yāj. II. 122 and Manu IX, 216 provide for a son born after partition between father and sons.

The next question is what property is liable to be partitioned. A few preliminary remarks on property must be made here-Property is generally divided by most smrtis into two kinds, sthāvara (immovable, such as lands and houses) and jangama (movable). For example, Br. (S.B. E. vol. 33 p. 323 verse 17) and Kāt. (516) speak of both kinds of property as subjects of pledges or mortgages. There is another classification in Yāj, II. 121 and a few other smrtis viz. property is of three kinds.

<sup>1080.</sup> अज्ञीतिर्यस्य वर्षाणि वालो वाट्यूनवोडझः । प्रायक्षिकार्धमहिन्त श्रियो रोगिण एव व ॥ इत्यक्रियःस्मरणात् । मिता, on या. 111, 243.

<sup>1081.</sup> याववृत्ती व्यवहारप्राप्तः बोडशक्यों भवति । इरवृत्त on गी. X. 48; पुत्राधिकारे बौधायनः तेवामप्राप्तव्यक्षाराणां । आब् अभिविधी तेन सप्तवृश्ववृत्तिः । वि. र. p.599; कात्यायनोपि । ... नाश्राप्तव्यवहारैस्तुः । इति । नाश्राप्तव्यवहारैः हेयोपावृत्यपरिक्रानविभेष - सहितैः बोडशक्वेरित्यर्थः । बोडशक्विपरिक्रानविभेष - व्यवहारश्रात्वमाह । धर्भस्थैः &c. (जारह् IV, 35.) । व्य. प्र. p. 263.

<sup>1081</sup>a. In Bengal minority was held to terminate at the end of the 15th year; vide Cally Churn v. Bhuggobutty 10 Bengal L. R. 231 (F. B.) at p. 240 and Mothoormohun v. Sourendro 1 Cal. 108 (F. B.). In Bombay and Madras it has been held to terminate at the end of the 16th year; vide Shivaji v. Datu 12 Bom. H. C. R. 281, Reade v. Krishna 9 Mad. 391, 397. But see 40 Mad. 925, 929. As the Indian Majority Act does not apply to adoption, it was held in Basappa, v. Sidramappa 43 Bom. 481 that a Hindu widow who was about 15 years old could validly adopt a son, even though a contract by her would have been void on the ground of minority.

hhū (land including houses), nibandha 1082 (inaccurately rendered as 'corrody') and dravya (gold, silver and other movables). Sometimes however the word "dravya" is employed in the sense of all property, whether movable or immovable, as in Br. (dravye pitāmahopūtte jaigame sthāvare tathā) quoted in note 1032 above. Property, according to ancient Hindu Law,

1082, इस्ता भूमिं निषम्ध वा कुत्वा लेक्यं तु कारयेत् । आगामिभद्रद्यपितपरिज्ञानाय पाधिवः ॥ याज्ञ. I. 318. The व्य. मयुक्त p. 27 states that it occurs in बृह. also. In कारया. (882) we have उद्दक्षं खैव दासश्च निषम्धो यः क्रमागतः (q. by अपरार्क p. 725, वि. र. p. 504). 'निषम्धो वाणिज्यादिकारिभिः मतिवर्षं मतिमासं वा किञ्चद्रनमसमे बाह्य-णापारये देवताये वा देयमित्यादि मभुसमयलम्योऽर्थः । स्मृतिच् . II. p. 55; निषम्धः आकरादौ राजादिद्वं नियतलम्य । व्य. मयुक्त p. 28 and दीपकालिका (reading नियतव्यय्प); दायतस्य p. 166 states that this was the explanation given by कल्पतदः निषम्धो राज्ञासुकस्यैकस्मिन् पर्णभरकक्षमुक्तभरकादावियन्ति पर्णादीनि देयानीति शासनक्ष्यत्या यह द्वितिकेन दीयते तदुच्यते। व्य. प्र. p. 445.

The word "nibandha" means a periodic payment or allowance in cash or kind permanently granted by a king, a corporation or a village or a caste to a person, a family, a math or a temple. The Mit. (on Yaj. I. 318 and II. 121) explains it as a delivery or payment of so many leaves (of betel or the like) on each bundle of leaves or so many rupees on each load of merchandise or so many betelnuts on each load of betelnuts; the Sm. C. explains it as the wealth to be obtained under the order or direction of a king or other authority that dealers in commodities should pay every year or month a certain amount to a certain brahmana or shrine; the V. Mayukha (p. 28) explains "what is granted by a king or the like, to be obtained at. fixed times from mines and the like" and on p. 131 paraphrases it as "vrtti". Nibandha is rendered as corrody by Colebrooke in his Digest, but as observed by the Privy Council in Fattehsangii v. Desai Kallianraiji L. R. 1. I. A. 34 at p. 51 it is not a very happy rendering. In Ghelabhai v. Hargovan 36 Bom. 94 (at p. 101) the explanation of nibandha by the V. Mayükha is construed as conveying that it is not the king alone who can make a grant of a nibandha and it is held that the office of a hereditary priest (yajamāna-vriti) is a nibandha and ranks as immovable property. Bombay Regulation V of 1827, section 1, clause 1 includes hereditary offices among immovable property. Vide Collector of Thana v. Krishnanath 5 Bom, 322 at pp. 331-32 (for a discussion of what is included in nibandha), Collector of Thana v. Hari 6 Bom. 546 (F. B.) at pp. 555-559, Lakshmandas v. Manohar 10 Bom. 149, Jatindra Mohan v. Ghanashyama 50 Cal. 266 at p. 271 (for various definitions of nibandha and for the view that an annuity in favour of the settlor's daughter for her life and then to her son charged on and payable out of the settlor's estate was a nibandha), With Vijfianesvara's examples of nibandha one may compare an inscription of sake 1088 (1167 A. D.) from the Ron Taluka of Dharwar District in E. I. vol. 20 p. 109 at p. 121 ('the income granted by the dealers in betel leaves; a hundred leaves for one cart load, a hundred for a bullock load, fifty for a man's load ' ).

may be divided into two classes, (1) joint family property, (2) separate property. Joint family property is either ancestral property or property jointly acquired 1083 with or without the aid of ancestral property or property acquired separately butthrown into the common stock (Manu IX, 204). The Mit, on Yaj. I. 120 states 'among unseparated brothers, if the common stock be improved or augmented by one of them through agriculture, trade or similar means, an equal distribution nevertheless takes place and a double share is not allotted to the acquirer.' This contains the doctrine of merger of estate by blending, Vide Shibaprasad v. Prayag Kumari L. R. 59 I. A. 331 = 34 Bom. L. R. 1567. Ancestral property (apratibandha dāya) is all property inherited by a male from his father, paternal grandfather or paternal great-grandfather, in which according to the Mit. School, the sons, grandsons and great-grandsons 1084 of the person who inherits it acquire an interest by birth. Separate property also includes what is called self-acquired property (svārjita), which will be discussed a little later on. If a person obtains a share of ancestral property on partition, it has been held that it is his separate property if he has no son, grandson or great-grandson, but if there be any of these then it is ancestral property in his hands so far as he and any of his male descendants are concerned. Under the Dayabhaga, as the son does not acquire ownership by birth in ancestral property, there is hardly any distinction between ancestral property and separate property so far as the father's powers of alienation are concerned. A few of the outstanding features of the Davabhaga system have already been set out above and some may be discussed later.

<sup>1083.</sup> सामान्यार्थसञ्जरधाने विभागस्तु समः स्युतः। वा. II. 120; समवेतेन्तु परमासं सर्वे तत्र समाक्षितः। तरपुत्रा विवासनाः पितृभागहराः स्युताः ॥ वृदः q. by अपराक्षे p. 727, व्ययः ति. p. 424, वि. र. p. 481; आतृणामविभवतानां वयास्थानं भवेत्सहः। व पुत्रभागं विवासं पिता प्रधात्कर्थयानः॥ मञ्ज IX. 215 ( = अञ्जासनपर्व 105. 13).

<sup>1084.</sup> The Mit, speaks only of the son's and grandson's right by birth in ancestral property and does not expressly mention the great-grandson. But other writers like the author of the Viramitrodaya quoted above in note 1069 mention the great-grandson as having a right by birth and this has been accepted by the courts. The words "ancestral property" have a technical sense viz. it is paitamaha i. e. paternal grandfather's or great-grandfather's property. Vide Muhammad Husain v. Kishwa Nandan 64 I. A. 250 where this is made clear. In a recent case from Patna, 23 Patna 599 (F. B.), it has been held that, where a grandfather makes a gift of his self-acquired property to his son (the father), the son or sons of the latter can treat it as ancestral property and take an interest in it by birth unless the gift makes it clear that it was made exclusively for the donee's benefit only.

A person while he is a member of a joint Hindu family under the Mit. and has an interest in joint family property may have separate property of his own acquired in various ways. The different sources of ownership have been already mentioned above (pp. 317 and 548). The different kinds of separate property are mainly these: (1) property taken as obstructed heritage, that is, property inherited from any person other than the father. father's father or father's father's father (such as a brother, uncle etc.) 1065; (2) a gift of a small portion of ancestral movable property made through affection by the father to his issue (smrti quoted by Mit.) 1086; (3) gift or bequest of separate property made by the father 1087 to his sons; (4) gifts and bequests made by other relations and friends and gifts at the time of marriage; (5) ancestral property lost to the family and recovered from a stranger by a member of a joint family with his own efforts without assistance from joint family property; (6) separate earnings and gains of learning or science (vidyādhana). A few remarks will be made on some of these in the sequel.

It is a remarkable fact that the smrti texts on separate property do not expressly mention gifts received from strangers by a member of a joint family as the separate property of that particular member. The only gifts mentioned are those from friends, or those received at the time of marriage (called audvā-hika in Yāj. II. 118 and Manu IX 206) or at a madhuparka in

<sup>1085.</sup> A decision of the P. C. from Madras held that property inherited by two brothers living as members of a joint family from their maternal grandfather became joint property in their hands with rights of survivorship. Vide Venkayyamma v. Venkataramanayamma L. R. 29 I. A. 156. See 27 Mad 300 (F. B.) and 29 All. 667 for the difficulties caused by L. R. 29 I. A. 156. But it may be taken that even in Madras such property inherited from the maternal grandfather will now be held to be the separate property of the two brothers. Vide Muhammad Husain Khan v. Kishva Nandan Sahai L. R. 64 I. A. 250 which explains away (on pp. 264-265) the case of L. R. 29 I. A. 156.

<sup>1086.</sup> शौर्यभार्याचेने चोभे वक्ख विद्याधनं भवेत् । श्रीन्वेतान्यविभाज्यानि प्रशादी प्रशादी प्रशादी प्रशादी प्रशादी दिश्व वित्कः । q. by मिला. in intro. to वा. II. 114; व्यव नि. p. 443, वि. र. p. 501 ascribe it to Nārada (it is नारष्ट, हायभाग 6).

<sup>1087.</sup> In Bombay, Allahabad and Oudh such gifts by the father of his separate property are held to be separate property of the son or sons. Vide Jugmohandas v. Sir Mangaldas 10 Bom. 528, 579. But in Calcutta they are held to be ancestral (Hasari Mall v. Abaninath 17 C. W. N. 280) and in Madras it is a question of intention (Nagalingam v. Ramchandra 24 Mad, 429.)

honour of a learned man, a priest etc. It is probable that gifts from strangers to a member of the joint family that did not fall within the several classes of separate property mentioned above belonged to the whole family. The concept of the separate property of a member of a joint family was of slow growth. Originally all property however acquired by any member might have been held to belong to the whole family. This is indicated to some extent by Manu VIII. 416, which was (as shown above on pp. 555-556) however interpreted by Sabara, Medhatithi, the Davabhaga and others in subsequent times, as meaning that the acquirer (son or wife) had no independent power of disposal though he or she was owner of what was earned by him or her. It is noticeable that so late a writer as Haradatta 1988 relies on this verse of Manu and remarks that while the father is alive whatever is earned by a niember, whether learned or not, belongs to the father (on Gaut. 28, 29). The Dayabhaga 1089 (II. 66-72) quotes a text of Kät. (851) "the father gets two shares or half of the wealth acquired by the son" and explains it in two ways. If the son acquires wealth with the help of ancestral funds, the father takes half of it, the acquirer gets two shares and the other sons one share each; if the son acquires wealth without using ancestral funds, the father and acquirer take two shares each and the others take nothing. Another meaning is that if the father is learned he takes half, but if he is not so, he takes only two shares. The V. P. (pp. 444-45) severely criticizes the Davabhaga for these remarks. The first inroad on the conception that the earnings of all in the family belonged to the head of the family was made in the times of the sutras by the recognition of viduadhana as separate property. Manu 1090 IX. 208 ( = Visnu Dh. S. 18, 42) states that what one (member of a joint family, a brother etc.) may acquire by his own labour without using (or without detriment to) paternal estate he shall

<sup>1088.</sup> तत्र सूत्रह्यमिप चैतव् आतृतिषयमेत । पितरि तु जीवति ... विदुषाविदुषा वाऽ-विभक्तेनार्जितं पितुरेव । भार्या सुत्रश्च ... तञ्चनम् ॥ इति मन्तुः । हरवृत्त ০৫ गौ. 28. 29.

<sup>1089.</sup> तथा पुत्राजितीप धने पितुर्रशक्ष्यं द्वावंशाविति यहीतांशह्यमिति वाविशेषश्चतेः। सुत्र्यक्तमाहं कात्यायनः। व्यांशहरोर्थहरो वा पुत्रवित्तार्जमात् पिता। मातापि पितिर प्रेते पुत्रद्वस्यांशभागिनी।..... तत्र पितुत्र्व्योपवातेन पुत्राजितवित्तर्यार्थं पितुर्रजकस्य पुत्रस्यांश्चितिर्वाशेकेकांशिता। असुप्रधाते तु पितुर्शह्यमर्जकस्यापि तावदेव इतरेवामनिशित्वत्। यद्वा विद्यादिग्रुणसम्पक्तस्य पितुर्श्वहरस्यं विद्यादिगापि ज्येष्ठस्यैवाधिकाद्वर्शनात्, विद्यादिग्रुण्यस्य जनकतामात्रेण ह्रवंशित्वत् । द्वायभाग 11: 66-72, pp. 49-52.

<sup>1090.</sup> अञ्चनासम 105, 12 closely resembles मञ्ज IX, 208. It is 'अन्तपङ्गन् पितृवीय' जङ्कानभालोध्याः । स्वयमीहितलक्ष्यं तु नाकामो हातुम्बति॥

not share with others if he does not desire to do so, because that acquisition was made by his own activity. Manu IX 206 mentions besides vidyādhana, gifts from friends, gifts at the time of marriage and at madhuparka as the separate property of a person. Yāj. (II. 118-119) prescribes: 'whatever is acquired by a person himself without detriment to or expenditure of paternal wealth, gifts from friends, gifts at marriage, these are not liable to be divided among a man's coparceners; similarly he who recovers ancestral property lost to the family (and not recovered by the father and others) would not have to share it at a partition with his coparceners nor his gains of learning'. The construction to be put on these words was a bone of contention even before Visyarupa. The Mit. understands that the words 'whatever is acquired without detriment to the paternal wealth' are to be understood as qualifying each of the following four kinds of property. 1091 The result is that if a gift is acquired by a member from a grateful person who was placed under obligation by spending family wealth, if property was acquired by gift from a father-in-law who was paid from the family property some wealth for securing the bride for that member (as in an asura marriage) or if the property lost to the family was recovered with the help of paternal estate or if a man learnt at the expense of the family and made gains from that learning, then these kinds of properties were liable to be partitioned among all members. The result of taking the first half of Yaj, II, 118 as a qualification of the subsequent four kinds of property (as done by the Mit.) is that if a man receives a gift from a stranger even without detriment to the paternal estate the gift was liable to be divided among all members. The reason of the Mit, is that, if the first half of Yaj, II, 118 is not a qualifying clause of the four kinds of property, then the following four kinds need not be expressly mentioned all. If whatever is acquired by a member himself without

<sup>1091.</sup> अत्र च पितृत्रव्याविरोधेन याकाञ्चित्रस्ययमितित सर्वशेषः । ... तथा पितृत्रव्याविरोधेने श्वर्यस्य सर्वशेषकादेव पितृत्रव्याविरोधेन प्रतिम्रहरू ध्यमिप विभजनीयम् । मिता. on था. II. 118-119. The word होच is used here in the technical sense of Jaimini III. 1. 2 (sesah parārthatvāt) on which Sabara says ' यस्तु अत्यन्तं परार्थस्तं वर्ष शेष इति मूमः । विश्वक्षप is opposed to this ' पितृत्रव्योपवातेनापि मैत्राधिमाज्यमेवः आरम्भसामध्यात् । अन्ये तु मैत्राविक्रमेव पितृधनात्रप्रधातिकामिक्यानिः । On या. II. 118 the दायभाग remarks मैत्राविम्रहणे प्रदर्शनार्थम् and again (VI. 1. 39 p. 115) तस्मात्साधारणधनीपवातार्जितं धर्म विभजेदिति विधिः । जीर्पादिपदं च वाक्येषु प्रदर्शनार्थम् ।

detriment to paternal or joint estate is by itself separate property then the following four will only be particular illustrations of the proposition contained in the first half of Yaj. II. 118. It would be opposed to the usage of sistas to say that gifts from friends or gifts at the time of marriage or gains of learning acquired at the expense of the family estate become the separate property of a person and, as to vidyādhana acquired from learning at the expense of the family, opposed to the express text of Nar. (dayabhaga 10) "when one brother maintains the family of another brother who is engaged in studying the sastras, he shall receive a share of the wealth gained by that study, though he (the supporting brother) be ignorant himself". Further, if the first half of Yaj, II. 118 were taken as a separate and independent clause by itself then it would follow that what is acquired by pratigraha (as a gift to a learned brahmana) without detriment to the paternal estate would be indivisible but the usage of the tistas is the opposite of this. That there was such a usage about pratigraha is admitted by the Davabhaga (VI. 1, 54 p. 121). It must be stated however that this view of the Mit. about the first half of Yai, II. 118 is not shared by several writers and works such as the Dayabhaga VI. 1. 8. p. 106, Dipakalika, Visvarūpa, V. R. p. 501, Aparārka p. 723.

As regards family property lost to the family by the adverse acts of a stranger but recovered by a member with his own efforts without using ancestral estate, certain provisions deserve notice. Manu IX. 209 (= Visnu Dh. S. 18. 43), Br. (S. B. E. 33 p. 371 verse 12) and Kāt. 1092 (866) lay down the special rule that if the father recovers property lost to the family, whether movable or immovable, with his own effort without using joint family funds, he may retain the whole of it as his self-acquisition. The rule of Yāj. II. 119 applies only where the property lost and recovered by one member (not the father) with his own effort and without assistance from joint estate is movable (which then becomes wholly his self-acquisition), but if the property so recovered by one member (who is

<sup>1092.</sup> अमाजित्य पितृह्रवर्ष स्थानस्थामोति वज्रानम् । दावादेश्वो न तह वृथादिशास्त्रको हृ यज्ञ्चेत् । व्यास q. by वि. र. p. 502, स्यूतिया, II. p. 276, दुश्यधान VI. 1. 5. p. 106 काळे VI. 1. 36 p. 113 ; स्वज्ञानस्थापद्यते नई स्थानमधं य यज्ञ्चेत् । एतस्वर्षे पिता दुवैविभागे व्यास स्थानस्था क स्थानस्था क स्थानस्था क स्थानस्था । स्थानस्था क स्थानस्था क स्थानस्था क स्थानस्था । प्राप्त क स्थानस्था क स्थानस्था क स्थानस्था । हि. 280, परा. मा. III. p. 498,

not the father) is land, then the recoverer gets one fourth of it as his reward (according to Śańkha) 1093 and the remainder is divided equally among all members of the family including the recoverer. These rules have been followed in modern times by the British Indian Courts 1094.

Vidyādhana (gains of learning) has undergone the greatest changes of fortune since the earliest times to modern days. It was probably the first kind of self-acquisition recognised in very early times. Though the Ap. Dh. S. and Baud. Dh. S. say nothing about it, yet Gaut. 1094n (28. 28-29) lays down that all members (of a joint family), if not learned, should divide equally whatever is earned by them (by agriculture etc.) but what a learned man himself acquires by his learning he may not share with his unlearned brothers if he so desires. Haradatta says that this applies only between brothers that are joint, Vasistha 17. 51 appears 1095 to give two shares to the acquirer of wealth at a partition among brothers and his rule probably represents a very early stage when the acquirer could not retain the whole of his self-acquisition but got only two shares

<sup>1093.</sup> एवं च पूर्वनद्यां च यो भूतिमंकश्चेदुद्धरेग्यमात्। यथाभागं भजन्त्वरये दत्वांकं तु सुरीयक्रम् ॥ इति शङ्क्ष्यचनं आजास्त्रभूतिवयम् । अत्र स्वयं तुरीयांकं गृहीत्वा आजास्त्रिभिः सहोद्धर्ता गृहीत्वाव्यथा विषमसृष्टं स्थात् । द्वायत्वय p. 166 and p. 177. The मिताः (as printed) reads उद्धरेत् कमात् (which seems to be a misreading for अमात्) and remarks 'तत्र क्षेत्रे तुरीयांकासुद्धर्ता लभते शेषं तु सर्वेषां समस्य ' and it requires that the recovery must be with the consent of the other members. Vide मद्दः पा. 684 and द्वायभागः, VI. 2. 38-39 p. 129. The चि. ए. (p. 499) attributes it to हारीत and remarks ' यञ्च संहितायां हारीतः पूर्वनद्याः ...तुरीयकमिति वाष्यं लिखति सम् तञ्च स्मृतिमहार्णवकामधेनुकल्यत्वपारिजातमभूत्यलिखनावयुक्तमेष '. This remark of चि. ए. is quoted by the द्वायत्वय (p. 177) and dissented from, as the मिताक्षरा and द्वायभाग cite this verse. As the verse is stated by the चि. ए. to be not found in the पारिजात and as it is quoted in the मञ्चनपारिजात it follows that the पारिजात is a different work from the मद्दः पा.

<sup>1094.</sup> Vide for example, 5 Mad, H. C. R. 150 at p. 152-153, 4 Mad. 250 at pp. 259-260; Bajaba v. Trimbak 34 Bom. 106 at pp. 110-111.

<sup>1094</sup>a. स्वयमजितमवैद्येग्यो वैद्यः कार्यः न वृद्यात् । अवैद्याः समं विभजेरत् । गी. 28. 28-29; विद्यामक्षेते इति वैद्यः । इरवृत्तः , पाणिनि IV. 2. 59 is 'तङ्ग्यीते तहेव्"

<sup>1095.</sup> पेन चौवां स्वयस्थाजितं स्थात्म च्यांसमेव हस्त् । वसिष्ठ 17. 51 (which reads स्वयस्थानितं स्थात् ).: मिला. on या. II. 119 and स्थातिचा. II. p. 275 read as above, स्थायभाग II. 41 p. 42 as सञ्चरपादितं, परा. मा. III. 560 'बहुपाजितं'.

in it and the rest of the joint family members took one share each in it. Manu IX. 206, Yāj. II. 119, Nār. (dāyabhāga 11), Kāt. 1096 (868) and Vyāsa say generally that vidyādhana is not liable to be divided at a partition. Among writers of smrtis Kat. contains the most elaborate treatment of vidyadhana and of selfacquisitions in general. It will be set out in the sequel. But some of the smrtis point out that even vidyādhana is partible, if learning was acquired at the expense of the family funds (as in Nār. dāyabhāga 10 referred to above) or when the learning was acquired in the family house itself from the father or an elder brother (Kāt. 1097 874). The Dāyabhāga (VI. 1 42-49) discusses at great length the views of Srikara on Yaj. II. 118 and Manu IX. 208 and dissents from them and states his conclusion as follows: A man since his birth depends upon his family for food and maintenance and so if the words "without expending ancestral estate" were literally and widely interpreted, hardly any man can say that no paternal wealth was expended on him and so earnings of whatever kind would have to be deemed to be partible and there would be no propriety or purpose in the words of Manu IX. 208. Therefore it must be understood as done by Visyarupa that the detriment meant is not the expenditure of food in maintaining a person in the house from infancy, but that when a member acquires estate by his learning or in any other way without giving or spending paternal wealth for acquiring that, then only it becomes his selfacquisition 1098.

<sup>1096.</sup> उपन्यस्ते तु बहुब्धं विद्याया पणपूर्वकम् । विद्याधनं तु तद्विद्याद् विभागे न विभाग्यते ॥ कारवाः 868 q. by आपर्शकं p. 724, कुल्लूक on महा IX. 206, वृश्यभाग VI. 2.1 p. 122; विद्यापासं शौर्यधनं यञ्च सौदायिकं भवेत् । विभागकाले तत्तस्य नान्वेष्टस्यं स्वरि-विद्यासः q. by आपरार्क p. 725 स्वतिन्तः II. p. 274.

<sup>1097.</sup> वैद्यो वैद्याय नाकामो द्यादंशं स्वतो धनात्। पित्र्यं द्वव्यं समाश्रित्य न खेतेन तदाहतम् ॥ नारद्, द्वायभाग 11; कुले विनीतविद्यानां आतृणां पितृतोपि था। शीर्यात्यातं तु यद्विसं विभाज्यं तद् द्वहस्पतिः। कात्या. 874 q. by स्मृतिष्यः II. p. 275, परा. मा. III. p. 560, व्य. म. p. 126. From this verse it appears that Kāt. schoes the views of Br. In the व्यवः नि p. 447 this verse is ascribed to वृहः.

<sup>1098.</sup> यतो विशेषणानर्धक्यादेव भक्षणाखुपनीगीपयुक्तधनोपवाताद्वन्यस्थैनोपवातादि-स्पर्य वर्जनार्थातात्।... अत एवोक्तं विश्वस्थेण पितृक्ष्यं द्रश्वा यदि नोपाजितं धनं तद् तस्यवासाधारणं वैवाहिकवदेवोक्तं न तु भक्षणाखुपभोगमात्रेण तस्य स्तन्यपानादिर्देश्यश्वादि-रयन्तेन। द्वायभाग VI. 1 47 and 49 pp, 118-119. The printed विश्वस्थ has no corresponding passage.

Kāt. (867-873) defines  $^{1099}$  and illustrates vidyādhana as follows:—

That wealth is said to be the gains of vidyā which is acquired by means of learning received from another while subsisting on food furnished by others, when a matter (a doubt or difficult point) has been placed (before an assembly of learned men ) with a wager, whatever is gained by (the display of ) one's learning is known as vidyādhana, which is not divided at a partition. What is acquired from a pupil (i. e. by following the profession of teaching), by performing the work of a priest at a sacrifice, by propounding a question, by solving a doubtful point, by exhibiting one's knowledge, by disputation with a rival, what is gained by deep learning-all these are declared to be vidyādhana, which is not divided at a partition. The same is the rule in the case of artisans and as to whatever is obtained (as a reward) over and above the proper price of an article (which surplus becomes the self-acquisition of the member selling it). After vanquishing a rival in a wager whatever is obtained by (superior) knowledge should be known as vidyadhana and it is not liable to be partitioned. This is the view of Brhaspati. What is earned by an assertion of one's learning, what is obtained from a pupil (i. e. by teaching) and what is acquired on the analogy of priests officiating at a sacrificeall these are known as vidyadhana, according to Bhrgu. What is obtained by the superiority of one's learning and from a sacrificer and from a pupil-all this is declared to be vidyadhana; acquisitions other than these are common (i. e. jointly owned) with others.

Kat. distinguishes between sauryudhana (reward given by the king or a master when pleased with a soldier or servant

<sup>1099.</sup> परभक्तीपयोगेन विद्या मात्तास्यतस्तु या। तया मात्तं धनं यसु विद्याम तं तहुक्यते ॥ उपन्यस्ते तु यहुक्धं विद्यया पणपूर्वकम् । विद्याधनं तु तहिद्याहिभागे न विभज्यते ॥ शिष्यादा-तिज्यतः प्रश्नात्सन्दिग्धप्रश्नानिर्णयात् । स्वज्ञानशंसनाइ वादाहुक्धं माध्ययनाच्च यत् । विद्याधनं तु तत्महुविभागे न विभज्यते ॥ शिष्याद्याचि क्ष्यां मृत्याद्यच्याधिकं भवेत् ॥ परं निरस्य यहुक्धं विद्याप पणपूर्वकम् । विद्याधनं तु ताहिद्याक्ष विभाज्यं कृहस्पतिः ॥ विद्याप्रतिक्रया त्रव्धं शिष्यादातं च यन्त्रवेत् । ऋत्वकृत्यायेन यहुक्धमेतिहृद्याधनं मृतुः ॥ विद्याप्रतिक्रया त्रव्धं शिष्यादातं च यन्त्रवेत् । ऋत्वकृत्यायेन यहुक्धमेतिहृद्याधनं मृतुः ॥ विद्याप्रतिक्रया त्रव्धं शिष्यतत्त्रवा । एतिहृद्याधनं माहुः सामान्यं यद्तोन्यथा ॥ कात्या. 867-873 q. by अपरार्क्ष p. 724, वि. र. p. 502, व्य. म. p. 125; व्यच. नि. (pp. 444-45) quotes all except एरं निरस्य; the first is quoted by the मिता. on या. II. 118-119; all except the first and last are quoted in the द्यायात्रा VI. 2. 1-14 which remarks at the end: तद्यमधी यया क्याचित्र विद्याया यहुब्धमर्जकस्वैव तत्, नेतरेवाद्य । महर्शनार्थं तु कात्यायनेन विद्यायेन विद्यायनिर्णासार्थम् । अतः स्वक्षानस्यापनादिना यत् प्रतिग्रहरूधं तद्वापं विद्याधननेव विद्यायेव विद्ये प्रतिग्रहरूवानात् ।

who putting his life in danger did an act of valour) and dhvajāhrta (what is recovered in a battle after putting one's life in danger of death and after putting to flight the army of the adversary). Nār. (dāyabhāga 6) and Br. (S. B. E. vol. 33 p. 381 verse 78) appear to put both under sauryadhana. Kāt. divides the bhāryādhana of Nār. and Br. into two, vizkanyāgata (what is obtained at the time of marriage with a maiden of the same caste) and vaivāhika (wealth that comes with one's wife). So it is the same as the vaivāhika (of Manu IX. 206) and the audvāhika (of Yāj. II. 118). Vyāsa mentions 100 a limitation that even wealth acquired by valour does not become the exclusive property of the acquirer if he used a horse and werpons belonging to the joint family; in such a case the acquirer gets two shares and the other members of the family one share each.

In modern times vidyādhana has been a fruitful source of litigation. The first verse of Kāt. quoted above has been cited in several cases such as Durga Dat v. Ganesh Dat 32. All. 305 at p. 312, where it is said that Kātyāyana's definition of vidyādhana is not exhaustive, but only illustrative (the same is the view of the Dāyabhāga).

The leading cases that discuss the texts and lay down propositions are noted below 1101.

Two propositions were well established by the cases, viz. (1) that money earned by a member of a joint Hindu family by the practice of a profession requiring special training was joint family property, provided such training was imparted at the expense of joint family property; (2) that gains made by personal labour and without the use or help of joint family funds by a member of a joint Hindu family, who was maintained out of joint family funds and received no more than an elementary or ordinary education suitable to his position as a member of that particular family were the self-acquisitions of such member. But all doubts and disputes are now set at rest by the Hindu

<sup>1100.</sup> साधारणं समाजित्य यत्किञ्चिद्धाहनायुभम् । शौर्याद्विनामोति धनं भ्रातरस्तत्र माणिनः । तस्य भागद्वयं देशं शेवास्तु समभागिनः ॥ व्यास q. by अपरार्क p. 725, व्यव. ति. p. 446, च्य. म. p. 127.

<sup>1101.</sup> Chalakonda Alasani v. Chalakonda Ratnachalam 2 Mad. H. C. R. 56; Bai Manchha v. Narotamdas 6 Bom. H. C. R. (A. C. J.) 1; Pauliem v. Pauliem L. R. 4 J. A. 109; Lakshman v. Jamnabai 6 Bom, 225; Krishnafi v. Moro 15 Bom. 32, Metharam v. Rewachand 45 J. A. 41 (= 45 Cal. 666), Gokalchand v. Hukamchand 48 J. A. 162.

Gains of Learning Act (Act XXX of 1930) which provides that, notwithstanding any custom, rule or interpretation of Hindu Law, no gains of learning (i.e. education whether elementary, technical, scientific, special or general and training of every kind which enables a person to pursue any trade, industry or avocation), whether made before or after the commencement of the Act, shall be held not to be the exclusive and separate property of the acquirer merely by reason of his learning having been wholly or in part imparted to him by any member, living or deceased, of his family or with the aid of the funds of the joint family or of any member thereof or by reason of himself or his family having, while he was acquiring his learning, been supported wholly or in part by the joint funds of the family or the funds of any member thereof. This Act is thus retrospective.

All property of a joint family other than the separate property of individual members is liable to partition, i. e. as stated by Kāt., property of the grandfather, of the father and whatever is acquired by each member (by the use of joint funds 1102 is so liable). Separate property is said to be impartible (uvibhājya) on account of the source from which or the manner in which it is acquired. But there are certain kinds of property which from their very nature are not allowed to be partitioned and have to be enjoyed in common or by turns.

The oldest provision on this point is contained in Gautama<sup>1103</sup> (28.44-45) that water (well), (property set apart or destined for) pious uses or sacrifices and food prepared (for festivals etc.) shall not be divided nor women connected with individual

<sup>1102.</sup> पैतामहं च पिडपे च यस्ति आत्स्वयमजितम् । दायादानां विभागे तु सर्वमतम् विभागस्त ॥ कात्पाः q. by द्वायभाग VI. 1. 1 p. 105, स्मृतिचः II. p. 273, भ्यवः ति. p. 446, परा. मा. III. p. 556 'स्वयमजितं पित्राधिवभक्तद्वव्योपयोगेन' स्मृतिचः

<sup>1103.</sup> उत्कापोगक्षेमकृताकेष्विभागः । कीषु च संयुक्तास । गी. 28. 44-45. This applies, acc. to Haradatta, to the concubines not only of the father but also to those of any member of the joint family. Vide Nagubai v. Monghibai 53 I. A. 153, 159-160 where Gaut. and Mit. are quoted.

members of the family (as concubines). Sankha-Likhita 1104 forbid the partition of a building. 1104a water vessels, ornaments and clothes that are daily worn by the respective members. Similarly Usanas says 1105 "there is no partition among agnates even up to the thousandth generation of what is acquired by officiating as priests, of a field, of vehicles, prepared food, water and women". Prajāpati (quoted by Sm. C. II p. 277) asserts that there is no partition of houses, fields and temples ( $y\bar{a}jya$ ), gifts made through favour by the father or mother. The prohibition against dividing a house or a field is explained in three ways. The Mit. on Yaj. II. 119 explains that it has in view a brāhmana's son from a wife of the ksatriva or vaisva class. when the brahmana acquired it as a religious gift made to him for his learning, since Br. (S. B. E. 33 p. 374 verse 30) states "land bestowed 1106 as a gift on a brahmana should not be given to the son (of the brahmana) from a wife of the ksatriya caste; even if the father gives it to the son of the ksatriya wife, after the father's death, the son of the wife of the brahmana class

<sup>1104.</sup> न वास्तुविभागी नोव्यात्रालङ्कारोपयुक्तवाससाम् । शङ्कालिखित q. by अपरार्क p. 726, व्यामाग VI. 2. 29 p. 127, च्य. म. p. 129, वि. र. p. 503. This sūtra is variously read. The व्यामाग reads न वास्तुविभागी नोव्कपात्रालङ्काराद्यपयुक्तकीन्वाससामपां मचाररथ्यानां विभागश्चेति प्रजापतिः, while अपरार्क reads न च्वास्ति विभागौऽकोव्यात्रालङ्कारसंयुक्तकीवाससामुपचाराथ्यांनां विभागश्चेति प्रजापतिः; the वि. र. reads mostly like the व्यापभाग 'च ... नोव्याप्रालङ्काराद्यपयुक्तकीवाससामपां प्रचारवर्त्तनामविभागश्चेति प्रजापतिः । and explains उद्याचं लोहवारिभाजनं, अलकारोङ्गन्यस्त एव, अन्तुपयुक्तस्त्रप्रयुक्तं तेनैकोपभोगविषयक्रीवाससां न विभाग इति प्राप्यते । अपां प्रचारवर्त्तनां ज प्रचरणमार्गाणाम् । ग. मेधा. on मन्नु IX. 219 seems to have this sūtra in view. If the reading is अनुपयुक्त it means 'what is of no use (as books to an ignorant member)', acc. to श्रीकृष्ण. ब्री refers to women other than female slaves.

<sup>1104</sup>a. Compare sections 2 and 4 of the Partition Act (IV of 1893) about the division of a house and Vaman v. Vasadev 23 Bom. 73.

<sup>1105.</sup> अविभाज्यं सगोत्राणामा सहस्रकुलाद्षि । याज्यं क्षेत्रं च पत्रं च कृतासश्चवृद्धकं स्त्रियः ॥ उज्ञानस् acc. to मिता on या. II. 119, स्मृतिचः II. p. 277, पर्तः मा. III. p 564, and ज्यास. acc. to कृपमाग ¿VI. 2, 25 p. 127, वि. र., ज्य. म. p. 130, पाज्यं याजनकर्मलुज्धम् ' मिताः, ' चाज्यं यागस्थानं देवता वा न तु याजनल्धं धनं तस्य विद्याधनत्वेनैव गतार्थत्वात् ' दृायभागः Acc. to the Dāyabhāga, yājya means 'an idol or place of worship'. Three explanations are given in the ज्य. म. p. 130 'वास्तुकेत्रयोरविभाज्यत्वमाहुत्त्रद्धमंत्रास्त्रगोप्रचारकेत्रादिपरस् । मित्रमहोपात्रयोन्त्रत्योः अधियादिविभागप्रतिवेधपरं पूर्वोक्तनिवेधात् । अल्पमूल्ययोर्मृल्येन विभागो न स्वस्रयत इत्येवंपरं वा'. पितारं जीवति यस्मिन्वास्तौ वेन यहोखानादिकं कृतं तत्तस्याविभाज्यं पितुर-प्रतिवेधेनातुमतत्वात् । कृत्यभाग p. 128.

<sup>1106.</sup> न प्रतिग्रहभूतुँचा क्षत्रिवादिस्ताय वै । यद्यान्येवां पिता इद्यान्युते विभासुतो हरेत्॥ q. by मिता. on या. II, 119 (without name), ascribed to बृह. by मेधा॰ on मसु. IX. 153, व्यव नि. p. 431, व्य. म. p. 103.

may take it away". Another explanation is that the prohibition refers to a site or dwelling for religious purposes and to a field that is meant for grazing cows. The third explanation is that the prohibition implies that when the house or field is of small value it should not be partitioned by metes and bounds, but there should be partitioning of the price only. The Dāyabhāga gives yet another explanation (VI. 2. 30 p. 128) that if during the father's lifetime any of the sons builds a house or lays out a garden on a family site, then it should not be divided at a partition but assigned to him only.

The basic verse on things impartible from their very nature is Manu IX. 219 1107 (= Visnu Dh. S. 18, 44) which says "clothes, vehicles, ornaments, cooked food, water (well etc.), women, yogaksema and ways—these are declared to be impartible". All commentators explain that clothes ordinarily worn by the several members are impartible, provided they are more or less equal in value but not costly ones nor new ones. The same remark applies to vehicles and ornaments. Pracūra means either "ways leading to the house, garden and the like" ( Mit., Apararka, and V. P.) and also 'ways and pasture lands for cows and the like' (Sm. C. II. p. 277, Kullūka). The Mit. (on Yāj. II. 118-119) states a special rule from Br. that 1108 the clothes and ornaments worn by the father, the bed and the vehicle used by him should on his death be donated to the brāhmana invited at the father's śrāddha. As to ornaments, the Mit, following Manu IX, 200 says that those ornaments that are ordinarily worn by the respective members or their wives should not be divided, but those that are not so used everyday should be divided. A well is to be enjoyed by turns and not to

<sup>1107.</sup> वर्ष पत्रमलङ्कार कृताकस्त्रकं किय: । यांगक्षेत्रं प्रचार च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ सञ्च. IX, 219; विष्णु reads न विभाज्यं च पुस्तकम् . The express mention of books in Viṣṇu Dh. S. is an indication of its posteriority to Manu. Several meanings are assigned to पत्र, योगक्षेम and प्रचार by different writers. All commentators of Manu except Nandana explain पत्र as vehicle (i. e. a horse, cart &c.), while त्रस्त् म reads पाच्च (water vessel) and अपराक्त p. 725, वि. र. 504, मद. पा. p. 685 explain एव as document evidencing a debt.

<sup>1108.</sup> पितृश्वतवस्त्राणि तु पितृस्तर्ध्व विभजतां आञ्चभोकत्रे द्वातव्यानि । यथाह बृह-स्पतिः । बस्नालङ्कारशय्यादि पितृर्यद्वाहनादिकत् । गन्धमाल्यैः समन्यवर्ष आञ्चभोकत्रे समर्पये-दिति । मिता. 02 या. II. 119.

be partitioned by valuing it. 1109 If there be a single female slave (not a concubine) she was to be made to work for the divided members by turns, but if there be several slaves they could be assigned to each or their price could be divided. The expression "yogaksema" has been variously explained from very ancient times. Laugaksi (quoted by the Mit.) states "those who know the truth say that 'yoga' means 'sacrifices' and ksema means purta (i. e. works of charity like wells). They both (i. e. the money set apart for these or the merit derived from these ) are impartible, as are also the bed and the (wooden) seat (used by the father or other member)." From this verse the Mit. concludes that yogaksema means sacrificial acts performed with srauta or smarta fire and charitable gifts such as constructing a tank or park etc. For ista and purta vide H. of Dh. vol. II. pp. 147, 843-844 and pp. 914-915 n. 2112 for the Mit. on yogaksema. The words "yoga" and "ksema" occur even in the Rgveda VII. 86, 8, X, 89, 10, X, 166, 5 and in Tai Br. III. 9, 19, 3 and Ait. Br. 37. 2. Even though joint family funds are spent for these still they are impartible. The Mit. further states that according to some yogaksema means 1110 "royal ministers and purchita" who bring about the welfare of people, while others hold that the word means "umbrella, chowrie, weapons, shoes, and the like". From Gaut. IX, 63 and XI, 16 it appears that yogaksema came to mean even before Gautama's time "comfortable life" or "easy and happy way of maintenance" (particularly for a learned brahmana). The V. R. p. 504 tells 1111 us that,

<sup>1109.</sup> Vide Shantaram v. Waman 47 Bom. 389 for the proposition that, both according to the Mit. and the Vyavahāra-mayūkha, a piece of land reserved as a common passage at the time of partition cannot be subsequently divided and Nathubhai v. Bai Hansgavri 36 Bom. 379 and Govind v. Trimbak 36 Bom. 275 for the propositions that rights of way and rights to wells and water belonging to a joint family are, if numerically unequal, indivisible, that there is a presumption that they continue joint and undivided even after partition, unless it is proved that at the partition a right of way or to water was exclusively allotted to a single member (at p. 277 and p. 282 the texts about water are quoted).

<sup>1110.</sup> योगक्षेमकाक्ष्मे योगक्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहिताद्य उच्यन्त इति केचित्। छत्रसामरक्ष्मोपानत्यमृत्य इत्यन्ते । मिता. on या. II. 119. Vide Parthasarathy v. Tiruvengada 30 Mad. 340, 343-44 for yogaksema in the Mit.

<sup>1111.</sup> योगक्षेत्रं पितृक्रमेण राजकुलावाषुचजीव्यमिति प्रकाशः । इलायुधस्तु योगो घोण-हेतुनीकादिः क्षेत्रः क्षेमहेतुद्वेगदीत्याष्ट् । वि. र. p. 504. The meaning given by Prakasa appears to be the one intended in some medieval grants called yogakṣema grants, for an instance of which vide Vaman v. the Collector of Thana 6 Bom. H. C. R. (A. C. J.) p. 191 at p. 196,

according to Prakāsa, yogakṣema means maintenance or annuity descending from the father (to the son) at a royal palace and that Halāyudha explained yoga as meaning a ship or the like and kṣema as fort. The Sm. C. II. p. 277 after quoting Laugākṣi gives an alternative explanation that yogakṣema means the wealth gained by a learned brāhmaṇa resorting to a rich man for his maintenance. 1112

Kaut. (III. 5) states <sup>1113</sup> the view of the ācāryas that those who are poor may divide even their water vessels and Kaut. adds that this dictum is fallacious or contradictory. Kāt. (882-884) brings together several things that are impartible <sup>1114</sup> "money that is entered in a document and is set apart for a religious purpose, water, women, a nibandha (periodic gain) that descends hereditarily, clothes worn (on the body every day), ornaments, whatever else that is not fit to be divided—these should be so employed by co-sharers that they may be enjoyed (in common by all) at the proper time. A pasture for cattle, ways, clothes worn on the body (every day), money lent and what is set apart for religious purposes—these should not be divided. This is the view of Brhaspati."

Brhaspati (S. B. E. 33 p. 382 verses 79-84) has a good deal to say about things impartible. He finds fault with Manu 1X. 219 for his somewhat wide proposition that clothes, ornaments

<sup>1112.</sup> अथवा योगक्षेमार्थमुपासितेश्वरसकाशाङ् यो रिक्थानां लाभः स एवात्र योग-क्षेमक्षवद्देनोच्यते । स्युतिचः II. p. 277. गौ. IX. 63 and विष्णुधर्मसूत्र 63. 1 prescribe योगक्षेमार्थमीश्वरपधिगच्छेतः

<sup>1113.</sup> उद्यात्राण्यपि निविधक्रका विभजेरिकिस्वाचार्याः । छलमेतदिति कौदिल्यः । अर्थशास्त्र III. 5. For the meaning of छल, vide न्यायसूत्र I. 2. 51. कौदिल्य means that if a man has at least water pots he is not निविधक्रक्रम so far, as, if he is really निविधक्रक्रम, he can have no water pots even.

<sup>1114.</sup> धर्म पत्रसिविष्टं तु धर्मार्धे च निक्रपितम् । उद्कं चैव द्राराश्च तिवन्धो यः क्रमागतः ॥ धृतं वक्षमलङ्कारो नामुक्तपं तु यद्भवेत् । यथा कालोपयोग्यानि तथा योज्यानि चन्धुभिः ॥
गोप्रचारश्च रथ्या च वक्षं यद्धाङ्कयोजितम् । प्रयोज्यं न विभज्येत धर्मार्थे च वृष्ट्रपतिः ॥ काल्याः
882-884 q. by अपराकं pp. 725-726, वि. र. pp. 504-505. स्मृतिचः II. p. 277
refers to the first and last; द्वायभाग VI. 2. 27 p. 127 has the verse गोपचारश्च
&c and reads प्रापोज्यं and शिल्पार्थे for धर्मार्थम् . द्वाराश्च is probably a misreading
of द्वासश्च. The first half may be split up in two 'bond debts and what is set
apart for a religious purpose' (देवाराधनाय चण्डावि—says वि. र. p. 505);
' प्रयोजयं प्रयुक्तसुणमिति हलायुषः, प्रयोजयं प्रयोगाई पुस्तकादि तक्ष विभज्येत मूर्खादिभिरिति
पारिजातः ' वि. र. p. 505.

and the like are impartible. He says 1115 " those who declared that clothes and the like are impartible have not given proper thought. In the case of the rich, their wealth may consist of (valuable) clothes and ornaments. If these (clothes and ornaments) be kept joint (i.e. undivided) they cannot yield subsistence nor can they be assigned to one alone (out of many co-sharers). They should therefore be distributed with skill, otherwise they will become useless. Clothes and ornaments may be divided by selling them (i.e. by dividing the proceeds of sale), debt consigned to writing is divided after recovering it (i. e. the bond itself is not divided), cooked food (may be divided) by exchanging it for uncooked food. The waters of wells that have flights of steps and of other wells is to be enjoyed by drawing it out according to the needs (of the co-sharers); in the same way a field or a water course is to be enjoyed according to respective shares; a single female slave is to be made to work in the houses of the co-sharers according to their shares; if there be several female slaves, they are to be allotted in equal shares (to the sharers); this very rule applies to male slaves also; the income derived from a vogaksema grant is to be equally divided and pasture lands (or ways) are to be used by the co-sharers according to their respective shares. "

The next points to be dealt with are: what persons are entitled to partition and what is the mode of partition. But before doing so some preliminary remarks must be made on the expressions coparcenary and 'joint family', which occur at every step in modern works on Hindu Law. In the smrtis and commentaries we come across the words kutumba (Nār., dattāpradānika 6 or Yāj. II. 175), or avibhakta-kutumba (Yāj. II. 45). A joint Hindu family consists of all males lineally descended from a common male ancestor and includes their wives and unmarried daughters. A daughter on marriage ceases to be a member of her father's

<sup>1115.</sup> वकावयोऽविभाज्या यैवकं तैनं विचारितम् । धर्म भवेत् सद्युद्धामां वकालक्कार-संभित्तम् ॥ सध्यस्थितसमाजीन्यं वृद्धां नैकस्य सम्यते । युक्त्या विभजनीयं तव्यधानधंकं भवेत् ॥ विकाय वकाभरणसृष्णसृद्धास्त्र लेकितम् । इताकं चाकृताकेन परिवर्षं विभज्यते । उद्धूप्य कृपवाप्यम्भरत्वस्तरेण युद्धाते । तथा भागान्तसारेण सेतुक्षेत्रं विभज्यते ॥ एकां क्षीं कार्यत्कर्म यथावेग्न युद्धे । वृद्धुप्य स्मांज्ञतो देया वासानामप्ययं विधिः ॥ योगक्षेमवते लाभः समत्वेन विभज्यते । प्रचारक्ष यथावेग्न कर्तव्यो रिक्यिमः सदा ॥ वृह. q. by अपरार्क p. 726, स्मृतिचः II. 277, वि. र. pp 505-506. Br. generally holds Manu in the highest veneration as he says वेद्यार्थितनवन्यस्थात् माधान्यं तः सम्बद्धती । सम्बर्ध-विपत्तित या स्मृतिः सा न प्रशस्यते ॥ (q. by अधरार्क p. 628 and कुल्लूक on मन्न I. 1); but here he criticizes Manu IX. 219.

family and becomes a member of her husband's family. Under the Mitākṣarā a Hindu coparcenary strictly so called is a much narrower group than the joint family. It comprises only those males who take by birth an interest in the joint or coparcenary property i. e. a person himself and his sons, son's sons and son's grandsons form for the time being a coparcenary. The diagram and the note below 1116 will explain the limits of a coparcenary.

A coparcenary is purely a creation of law; it cannot be created by act of parties, except by adoption. In order to be able to claim a partition, it does not matter how remote from the common ancestor a person may be, provided he is not more than four degrees removed from the last male owner who has himself taken an interest by birth. 1117

Some characteristic features of the Mitakṣarā coparcenary may be briefly stated. There is in the first place unity of ownership i. e. the whole body of coparceners is the owner and no individual member can say, while the family is undivided, that he has a definite share, as his interest is always fluctuating, being liable to be enlarged by deaths and diminished by births in the family. There is also unity of possession and enjoyment i. e. all are entitled to possession and enjoyment of the family

1116. Vide Commissioner of Income Tax v. Laxminarayan 59. Bom. 618 at p. 621.



Here all are to be assumed to be males. A and his sons B and C may form a coparcenary. So also, if B and C have each a son, then A, B, C, D, E, will form a coparcenary. If D and E have respectively F and G as sons, all persons from A to G will form a coparcenary. But here the limit is reached. If X is born during the lifetime of A, he being the son of the great-grandson of A takes no interest by birth and is outside

then he forms a coparcenary with B, D, F. Suppose that B dies before A. That will not however introduce X into the coparcenary of which A is the head, as X being the son of A's great-grandson F takes no interest by birth in ancestral property held by A. Suppose that B C D E F and G all die in the lifetime of A, then A becomes the sole surviving coparcener and X is not a coparcener along with A, because he is 5th in descent (counting both A and X) from A. Suppose A the only surviving coparcener dies. Then X will take A's property as an heir and not by survivorship as a coparcener.

1117. Vide Moro v. Ganesh 10 Bom. H. C. R. p. 444, pp. 461-468 where Mr. Justice Nanabhai Haridas very lucidly explains by several diagrams the limits of a coparcenary and what persons are entitled to demand a partition and from whom.

property and the possession of one is ordinarily possession on behalf of all. Further, while the family is joint and some coparceners have many children and others have few or none or some are absent, they cannot complain at the time of partition about some coparceners having exhausted the whole income and cannot ask for an account of past income and expenditure. Kat. (883) expressly states so. 1118 Moreover, the joint family property devolves by survivorship i. e. on the death of a coparcener his interest lapses and goes to the other coparceners. subject to this that if the deceased has left a son, grandson, or great-grandson, the latter represents and occupies the place of the deceased coparcener when a partition takes place. A female cannot be a coparcener (even if she be the wife or the mother). Another characteristic is that each coparcener has a right to enforce a partition. The affairs of the family are managed by the father and if he be very old or dead, by the senior brother or member or by any other member with the consent of the senior member (När., dävabhäga 5 and Śankha guoted above in note 1067). The manager is called  $kart\bar{a}$  in modern times though the smrtis and digests employ words like kutumbin (Yāj. II. 45), grhin, grhapati, prabhu (Kāt. 543) and not kartū. He has special powers of disposition (by mortgage, sale or gift) of family property in a season of distress (for debts), for the purposes and benefit of the family (maintenance, education and marriages of members and other dependents) and particularly for religious purposes (śrāddhas and the like). 1119 The father has the same powers as manager and certain other special powers, which no other coparcener has. The father can separate his sons from himself and also among themselves if he so desires, even if they do not desire to separate 1120 (Yāj, II. 114); while an ordinary

<sup>1118.</sup> वन्धुनायहतं वृत्यं वलाकेव प्रदाययेत् । वन्धुनामविभक्तामां भीमं नैव प्रदाययेत् ॥ कात्या. q. by दायभाव XIII. 7 p 222, वि. र, p. 526. The झायभाव explains 'सामादिना द्वाप्यो न कलात् अविभक्तेन तु यद्यिकं शुक्तं तद्वसी न झाप्यः and वि. र, 'तद्विभानकाले नासाविकापभोक्ता क भोगं दापितत्व इत्यर्थः । The दायत्वस p. 183 says 'अवायहत्वर्यं भाकायः.

<sup>1119,</sup> एकोपि स्थापरे कुर्याद्यानाधमगिकमध्य । आपरकाले कुदुन्यार्थे धर्मार्थे च विदेश-चतः ॥ इति । अस्यार्थः । अमासन्यवहारेषु धुत्रेषु पीत्रेषु वालुकाद्यानादावसमर्थेषु आतृषु वा तथाविभेण्यविभक्तेण्यपि सकलकुदुन्यस्थापिन्यामापदि तत्योषणे वावस्थकर्तृष्येषु च पितृ-आखादिषु स्थायरस्य दामाधमनविक्तयमेकोपि समर्थः कुर्यात् । इति । मिताः on या. II. 114. The verse एकोपि is ascribed to स्थास by स्थवः नि. p. 411.

<sup>1120.</sup> This power of the father has been recognized even in modern times. Vide Kandasami v. Doraisami 2 Mad. 317, 321-322, Nirman v. Fatch 52 All. 178. But it has been held that the grandfather has no power to separate his grandsons inter se. Vide A. I. R. (1945) Mad. 327,

conarcener can only separate himself from the family. The father can make within reasonable limits gifts of ancestral movable property without 1121 the consent of his sons for performing indispensable acts of duty and for purposes laid down by the texts, such as gifts through affection (to wife, daughter, son or the like), the support of the family and relief from distress. The father can make a gift of even immovable property within 1122 reasonable limits for pious purposes only ( such as to a family idol or to an idol in a temple at the time of obsequies). The father can sell or mortgage the joint family property to pay off an antecedent debt contracted by him for his own personal benefit, provided it is not illegal or immoral (vide p. 448 above). No coparcener (except the father or manager as stated above) can dispose of his undivided interest by gift. sale or mortgage according to the strict theory of the Mitaksara except with the consent of the other coparceners. This right to object to alienations made without consent or made without legal necessity is another characteristic of the joint Hindu family under the Mitāksarā, Br. (S. B. E. 33 p. 384 verse 93) says 1123 "whether kinsmen are joint or separate they are alike as regards immovable property, since a single one from among them has no power in any case to make a gift, sale or mortgage of it." But in modern times the courts in Bombay, Madras and the Central Provinces have loosened this strict rule by holding that

<sup>1121.</sup> मणिस्रकाभवालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पिता-महः ॥ पितृपसाद्वाद् सुज्यन्ते बञ्चाण्याभरणानि च । स्थावरं तु न शुज्येत प्रसाद् सति पैतृके ॥ both quoted by the निता. on या. II. 114, प्रा. मा. III.484, (the first) by दायभाग II. 22 p. 33 (attributing it to ना.) and the first is ascribed to क्यास by क्यव. नि. p. 411 and to विष्णु by विवाहताण्डव folio 100. Vide note 1033 above.

<sup>1122.</sup> Vide Ramalinga v. Sivachidambara 42 Mad. 440, Gangi Reddi v. Tammi Reddi 54 I. A. 136, 140, Sri Thakurji v. Nanda 43 All. 560 for the validity of gifts of small immovable property by the kartā for religious purposes. But in Jinnappa v. Chimmava 59 Bom. 459 a gift of a small portion of joint family immovable property by the father to his daughter on the ground that she looked after him in his old age was set aside at the suit of his grandsons.

<sup>1123.</sup> यसु बृहस्यतिवच्चनं-अविभक्ता विभक्ता वा सिपयदाः स्थावरे समाः। एको ह्यानीशः सर्वत्र द्वानाधमनविक्रये-इति तवृषि अविभक्तेषु द्वश्यस्य मध्यस्थत्विद्वतस्यानीन्वरत्वात्सर्वाभ्यसुन्धानि व्यावस्य कार्या। विभक्तेषुत्तरकारं विभक्ताविभक्तसंशयन्युत्वासेन व्यवहारसीकर्याय सर्वाभ्यसुक्ता न दुनरेकस्यानीन्वरत्वेनातो विभक्ताद्वमतिव्यतिरेकेणापि व्यवहारः सिध्यस्येवेति व्यावस्यम्। किता, on पा. 114. The स्पृतिचा. II. p. 309, the व्य. म. p. 136 and some others read द्वायाद्याः for सपिण्डाः, द्वायभाग II. 27 p. 34 reads विभक्ता अविभक्ता वा सपिण्डाः and attributes it to व्यास ; अपरार्क p. 757 attributes विभक्ता वारिभक्ता वा to कारवा.

a coparcener may sell, mortgage or alienate for value his undivided interest in coparcenary property without the consent of the other coparceners 1124 and the courts have allowed the undivided interest of a coparcener in joint family property to be attached at the instance of a creditor for the individual debts of a coparcener. This is one of the most serious departures from ancient and medieval Hindu Law made by the Courts on the ground of equity. One more right of all members of the joint Hindu family is the right to be maintained from the property and income of the joint family. Such matters as the remedies of the purchaser or mortgagee from an individual coparcener are here left out of consideration as appropriate only in a treatise on modern Hindu Law.

The conception of a coparcenary under the Dāyabhāga system is entirely different from that of the Mitaksara. the Dayabhaga, sons do not acquire any interest by birth in ancestral property, but the son's rights arise for the first time on the father's death and the sons take as heirs and not by survivorship. There is hence no coparcenary in the sense of the Mitāksarā between a father and his sons. The father has absolute power to dispose of all kinds of ancestral property by sale, mortgage, gift, will or otherwise in the same way as he can dispose of his separate property. The son has no right to demand a partition during his father's lifetime. A coparcenary starts on the death of the father between the latter's sons or grandsons i. e. between brothers, uncles and nephews, or between cousins. If a coparcener dies without male issue, there is no right of survivorship in the other coparceners but the deceased member's widow or daughter may succeed to his share and thus even females may become members of a coparcenary under the Dayabhaga. Each coparcener takes a defined share under the Dayabhāga (not an indefinite one as under the Mitāksarā). Any coparcener under the Dayabhaga can sell, mortgage, or dispose off by gift or will his share (Dāyabhāga II. 28-31). 1125

<sup>1124.</sup> Numerous cases lay down this proposition; vide, for example, Vasudova v. Venkatesh 10 Bom. H. C. R. p. 139 which was approved of by the Full Bench in Fakirappa v. Chanapa 10 Bom. H. C. R. p. 162, Vitla Butten v. Yamenamma 8 Mad. H. C. R. 6.

<sup>1125.</sup> On निभक्ता ... एकी झानीझः etc. the द्वायआग (II. 28-30 p. 34-35) remarks 'व्यासवयानं हु स्वामित्वेन दुर्वृत्तपुरुवसोयरिक्रयद्वानाद्विना कुदुम्बदिरोधाद्धर्म-भागिताझायनार्थे निवेधस्तपं न हु विक्रयाखानिक्यस्वयं । एवं च स्थावरे द्विपदं ... विक्रयः— इरवेबमाद्वितं तद्वप्येवमेव वर्णनीयस् । ...तेन द्वानविक्रयंत्रतंत्र्व्यतानिवेधात् तत्सरकाद् विध्यति-क्रामो भवति त हु द्वानांखनिक्यस्तिः । वत्यनकृतिनावि वत्सानोऽन्यधाकरखाङ्गकः ।

Every coparcener is entitled to a share on partition. It has been already stated (on pp. 570-571) how in Bombay a son is not entitled to a partition if the father is joint with his own father. brothers or other coparceners and does not assent to the son's claim. There is a volume of case-law about a suit for partition brought on behalf of a minor, but it has to be passed over here, as there is hardly anything corresponding to this in the works on dharmasastra. The texts provide for the case of a son who was in the mother's womb at the time of partition but was born after it. If A and his sons B and C, who are members of a joint family. come to a partition and take one third each of the family property and six months later A's wife gives birth to a son D. then the partition has to be reopened and D will get 1 (1 if the mother is given a share) of the family property that will remain after meeting all proper charges since the first partition and taking into account all income and accretions during the interval. The same rule applies to a partition among brothers. when the widow of a predeceased brother gives birth to a posthumous son conceived before the partition but born after it. Vide Yai, 1126 II, 122 and Visnu Dh. S. 17, 3, Vasistha (17, 40-41) therefore recommends that when it is known that the wives of some brothers (predeceased) are pregnant the other brothers should postpone partition till the delivery of those women. Where a son is born as well as conceived after partition between a father and his sons the rights of the afterborn son are declared by Gaut. 1127 28, 27, Manu IX. 216, Yaj. II. 122, 1128 Nar. (dāyabhāga 44), Br. (S. B. E. 33 p. 372 verses 17 and 19) that he takes the share allotted to the father and also all the self-

<sup>1126.</sup> पितृविभक्ता विभागानन्तरीत्यक्तस्य भागं द्युः । विष्णुधर्मस्त्र 17. 3; हृश्याहा सिद्धिभागः स्याद्वायव्ययविशोधितात् । या. II. 122, on which the मिता, remarks 'एतन्त्र विभागसमयेऽप्रजस्य भातुर्भार्थायामस्पष्टगर्भायां विभागादूर्धस्त्यकस्यापि वेदितव्यम् । स्पष्ट- गर्भायां तु पसर्व प्रतिक्ष्य विभागः कर्तव्यः । यथाह वसिष्ठः । अथ भातृणां द्यविभागः । याखा- नपत्याः क्षियस्तासामा पुत्रलाभात् । इति । ?

<sup>1127.</sup> विभक्तजः पित्रयमेव । गौ. 28. 27; पुत्रैः सह विभक्तन पित्रा यस्त्वयमर्जितम् । विभक्तजस्य तस्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्थुताः ॥ बृहस्यति प्. by मिताः on याः II. 122, हरद्वण on गौ. 28. 27, स्कृतिकः II. p. 307, कायभाग VII. 6 p. 131, ध्यः म. p. 104.

<sup>1128.</sup> There is great divergence among commentators about Yaj. II. 122 विभक्तेषु सुतो जातः सर्वणीयो विभागभाक् । हुश्याद्वा तहिभागः स्यादायध्यय-विशोधितात्॥.

acquisitions of the father made after the partition. 1129 The Mit. understands that the first half (of Yaj. II. 122) refers to a partition during the father's lifetime and provides that if a son was conceived and born to the father after partition he took the share allotted to the father and all the self-acquisitions of the father made after partition (tathā vibhāgottarakālam pitrā yat kińcit arjitam tat sarvam vibhaktajasyajva) and the Mit. relies on Manu IX. 216 and Br. for this. The Mit. takes the 2nd half of Yāi, II, 122 as referring to a partition made after the father's death and states that, if a son was in the mother's womb when the brothers separated after the father's death and was born subsequently, the posthumous son would be entitled to reopen the partition and would get a share out of the property ( not as it stood at the date of partition ) that would be there after allowing for proper expenditure (e.g. payment of debts etc.) and accretions. The Mit. extends the same rule to a posthumous son born after partition to the widow of a brother who died before the partition and

<sup>1129.</sup> In Nawal Singh v. Bhagwan Singh 4 All. 427, where after the father separated from his three sons he married a second wife, had a son from her and died leaving certain property inherited by him from a third person, it was held, relying on Manu, the Mit., Br. and the Viramitrodaya, that the son born after partition was entitled to the whole of the property acquired by the father to the exclusion of the three sons that had separated from him. In Chengama v. Munisami 20 Mad. 75 (where a father partitioned his ancestral property half and half between his two sons, reserved no share for himself and subsequently another son was born to him) it was held that the subsequently born son was entitled to one-third by partition not only in the property as it stood at the date of partition, but also in the property acquired by the two sons by means of the produce of that property (relying on the words of Yaj. II. 122 "ayavyayavisodhitat"). The dates of the partition and of the birth of the son are not clear from the report. In Ganpat v. Gopalrao 23 Bom. 636 (where in 1875 a father separated his son born of his first wife by giving him one third of the estate and gave two thirds to his two minor sons from the second wife and lived with them and another son was born to him in 1880, who sued in 1894 claiming one-fourth of all property) it was held that the one third given to the son by the first wife could not be affected and the plaintiff was only entitled to claim a share in the property given to the other two sons, and further that the texts of Visnu and Yājñavalkya are somewhat vague and are applicable only to the case of posthumous sons who have no provision made for them. Vide also Shivajirac v. Vasantrac 33 Bom. 267 for further limitations on this rule in favour of the after-born son.

when the fact of the pregnancy was not known to the separating brothers. Visvarūpa regards the whole verse as laying down one proposition, the first half declaring that if a son ( who had been already conceived) were born to the father after partition with the sons, he would be entitled to the share taken by the father, while the 2nd half declares that if the father took no share then the son so born would be entitled to reopen the partition and take a share of the property remaining after taking into account accretions and expenses. The Dipakalikā seems to be of the same opinion as Visvarupa, but it adds that Manu IX. 216 provides for the case where the son is both conceived and born after partition. The Sm. C. (II. pp. 306-307) holds that when in the father's lifetime partition takes place the sons separating should give a share to the after-born son, but the father should retain his, while the whole of Yaj. II. 122 applies to the case where partition is made after the father's death and a posthumous son is born to the mother or to the widow of a brother dying before partition. In such a case the partition should be reopened and a share given out of the property as it stood at the first partition or out of the property as found to exist at the reopened partition after allowing for accretions and proper expenses (for payment of debts, for samskaras of brothers and sisters); vide V. P. p. 463 for explanation of 'drsyad' etc. The Vyavahāra-mayūkha (p. 105) follows the Sm. C. and V. R. (p. 539) in explaining the whole of Yaj II. 122 as referring to the case of a posthumous son conceived before partition made on the father's death but born after partition from the mother or step-mother of the separating brothers or from the wife of a brother dving before partition.

An adopted son, if adopted by a coparcener in a joint family or by a sole surviving coparcener, becomes under the Mitākṣarā law a member of the coparcenary from the moment of his adoption and has the same rights to demand a partition as an aurasa son has. Under the Dāyabhāga even an aurasa son cannot claim partition during his father's life and so an adopted son would be in no better position. If after a person adopts he has an aurasa son, the adopted son's share becomes reduced according to most commentators, but this subject will be dealt with later on under adoption.

The smrtis and some of the medieval and later digests even enter into elaborate discussions about the rights of a son or sons born from wives of classes lower than that of the father. Vide

Gaut. 28, 33-37, Baud. Dh. S. H. 2. 10, Kaut. HI. 6, Vas. 17, 48-50, Manu IX. 149-155, Yāj. II. 125, Visnu Dh. S. 18. 1-33, Nār. (dāyabhāga 14), Br. (S. B. E. 33 p. 374 verses 27-29), Śankha (quoted in V. R. p. 531). It is not necessary to deal in detail with the varying provisions made in these works, as marriages with women of a lower class have not been in vogue for several centuries; but a few remarks will have to be made. IX. 153 and Yaj. II. 125, Br. (S. B. E. 33 p. 374 v. 27) clearly state that if a brahmana has sons from wives of the four classes, the whole property should be divided into ten parts which should be distributed as follows:-four for the son of the wife of the brahmana caste, three for the son of the ksatriva caste wife, two for the son of the vaisya caste wife and one for the son of the sudra class wife. Manu IX. 154 (almost the same as Anusasana 47,21) further provides that whether a brahmana leaves sons or no sons born ( of wives of the three twice-born classes) the heir shall give, according to the law, to the son of a sudra class wife no more than a tenth part of his estate. V. P. p. 487 and the Mit. (on Yai, H. 133) after quoting Manu, make this quite clear. But as remarked by the Mit. on Yaj. II. 125 the son of a brahmana from a wife of the ksatriya or other lower class was not to share in land obtained by the brahmana by way of gift (vide Br. quoted in note 1106 above) though he could share land acquired by purchase or the like. A verse (attributed to Br. by Day, IX, 22 and V. R. p. 534 and to Devala by V. P. p. 466) denies altogether a share in land to a sudra class wife's son of a brahmana, while Manu 1X. 155 (the son of a person of the three higher classes from a śūdra woman gets no share in the paternal wealth) is variously explained, the Mit, saying that it applies only where the son has already got some property from his father while the Mayukha and some others say that it applies to the son of a śudra woman who is not married to the person of higher caste but is only a mistress. Kaut. III. 6 and Br. (quoted by V. R. p. 534) provide that the paratava son gets 1 of his father's estate and the nearest sapinda gets the remaining two thirds. Sankha-Likhita (quoted by Medhātithi on Manu. IX. 155) have the same rule as in Manu IX. 155. It is remarkable that early medieval writers like Vijnanesvara (about 1100 A. D.) or even later ones like Mitramisra (first half of 17th century) in V. P. pp 464-466 enter with zest into elaborate explanations of Manu IX. 153 and Yaj. II. 125 and never expressly state that these verses had ceased to be applicable in their days, though there

are a few other medieval works like the Sm. C. II. pp. 288-289 and the Madanaratna 1130 that either do not explain these verses at all or say that these verses are applicable to a different age. According to Manu (IX. 178, 160) the son of a brāhmaṇa from a śūdra class wife is called śaudra or pāraśava, while according to Yāj. I. 91 he is called both niṣāda and pāraśava (vide H. of Dh. vol. II. pp. 86-87 for niṣāda and pāraśava). But he is one of the secondary sons (ganṇa-pulra) according to Manu (IX. 180), Vas. 17. 38 and others. Writers from Aparārka downwards quote certain 1131 verses from Śaunaka on matters forbidden in the Kali age (kali-varjya) one of which is the acceptance of sons other than aurasa and dattaka. 1132

<sup>1130.</sup> असवर्णेषु पुत्रेषु गुणवस्तिर्मुण्यादिकृतो यो विशेषः स कन्यानामसवर्णानां विवाहश्च द्विजन्मभिः-इति आदिपुराणे कलिवर्ज्यप्रकरणे असवर्णापरिणयस्य निवेधात् सांप्रतं सूर्धाविक्तित्त्वत्ति । समयनिर्णयोद्द्योते कलिवर्ज्यप्रकरणेऽस्मा-भिवदाहतेन वृत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः-इति वच्चनेन कली युगे वृत्तौरसपुत्रिकापुत्र-व्यतिरक्तानां क्षेत्रजादीनां गोणपुत्राणां निवेधात् सांप्रतं तेषां प्रचाराभावेन तद्विभागविषय-विशेषो नात्र निक्रपते । मद्दनरन (folio 93a): अत एवास्माभिरसवर्णपुत्राणां वृत्तकेनतरेषां गोणपुत्राणां पुत्रिकायास्तत्वतस्य च भागविधयो न निवध्यन्ते। संप्रत्यननुष्टीयमानत्त्राद् हथा च मध्यविस्तारापत्तेः। स्कृतिचः 11. p. 289.

<sup>1131.</sup> अत एव कली निवर्तन्ते इत्यत्रपृत्ती शीनकेमी के इत्तीरसेतरेवां तु पुत्रत्वेन परिग्रह इति । अपरार्क p. 739. Vide also परा. मा. I. 2. p. 97, व्यवहारसमूख p. 107 (अत्र इत्तकिमिका गीणाः पुत्राः कली वर्ज्याः। इत्तीरसेतरेवां तु पुत्रत्वेन परिग्रह इति तिक्विधेषु पाठात ).

<sup>1132.</sup> In Natha v. Chotalal 55 Bom. 1 the son of a brahmana from a sudra wife was held entitled to a tenth share in the estate of his father and uncle and that the remaining nine-tenths would go to the nearest agnate, and Manu and Yaj, are relied upon. But this would be opposed to the view of the Mayikha that secondary sons are not allowed now and is also against the spirit of the warning given by the Privy Council to Judges of modern times over 75 years ago in Collector of Madura v. Mootoo Ramlinga 12 Moo. I. A. 397 at p. 436 "the duty of an European Judge who is under an obligation to administer Hindu Law is not so much to inquire whether a disputed doctrine is fairly deducible from the earliest authorities, as to ascertain whether it has been received by the particular school which governs the district with which he has to deal and has there been sanctioned by usage. For under the Hindu system of law, clear proof of usage will outweigh the written text of the law.' This passage (omitting the word "European") is quoted by the P. C. in Atmaram v. Bajirao 62 I. A. 139 where it is further held that in a conflict between smrti texts and commentators the opinion of the latter prevails in the provinces where their authority is recognized. Natha v. Chotalal 55 Bom. 1 purports to follow Bai Gulab v. Jivanial 46 Bom. 871. In both cases the parties came from

An illegitimate son has in certain circumstances rights of partition in the property of his putative father. An illegitimate son may be a son by a concubine who is a  $d\bar{a}s\bar{i}$  (i. e. who is in exclusive and continuous keeping) or he may be the son of a woman who is not a  $d\bar{a}s\bar{i}$ . The first is called  $d\bar{a}s\bar{i}putra^{1/33}$  and the second is hardly ever dealt with in dharmasastra works. 1134

## (Continued from the last page)

Gujerat where the Vyavaharamayukha is of paramount authority. In both cases not a word is said about the proof of the usage of marriages between a brahmana and a sudra woman taking place in Gujerat but reliance is placed solely on the recognition of anuloma marriages by Manu and Yajhavalkya, the strong condemnation of pratiloma marriages by both and the inference drawn from the comment of Vijianesvara and the remarks of Nilakantha that anuloma marriages are not prohibited. With the most profound respect for the learned Judges who decided those two cases, it has to be said that they took up the position of legislators and did not merely interpret the Hindu Law in accordance with usage and ignored the text of the Mayūkha itself stating that all secondary sons (among which the son of a brahmana from a sudra caste wife is included by Manu) except aurasa son (who is defined by Yaj. II. 128 himself and the Mit. as the son of a wife of the same class) and dattaka are forbidden in the present age. The decision in Bai Gulab v. Jivanlal was opposed to the considered view expressed by Chandavarkar J. in Bai Kashi v. Jamnadas, 14 Bom. L. R. 547 at p. 552 "From this gloss of the Mitaksara from which Nilakantha expressed nowhere any dissent it is reasonable to infer that, according to the leading authorities on Hindu Law as recognised in this Presidency, a shudra wife is not permitted to a brahmin, a kshatriya or a vaishya" and to the decisions of some other High Courts in India (vide 28 All. 458 for example). It should not be supposed that the present writer is entirely against such marriages. What he is concerned to emphasize is that the Legislature should deal with these matters, that Judges should not assume the role of legislators and give rise to conflict of laws which are inevitable if the same kind of marriage is held valid by the Bombay High Court and invalid by the Allahabad or Madras High Court.

- 1133. Dāsīputra occurs in the story of Kavaṣa Ailūṣa in the Aitareya and Sāikhāyana Brāhmaṇas. 'माइबमाः सरस्वत्यां सक्षमासत तज्ञापि कवयो मध्ये निषसम्ब तं हेमे उपोद्वर्षस्था वे लां उबोसि न वर्ष त्वया सह अक्षयिव्याम इति । शो. बा. XII. 3; सवयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत ते कावयेतेलूचं सोमाह्मचम्ब्रास्याः पुत्रः कितवीऽ-बाह्मणः कर्य मो मध्येऽनृश्चित्वेति । ऐ. बा. 8. 1. Vide note 925 for sūdrāputra in the Tāṇḍya Br. 14, 6, 6,
- 1134. Yāj. II. 290 appears to distinguish between a dāsī in general and one who is avaruddhā (in the exclusive and continuous keeping of a man) '' अवरद्धासु दाशीयु सुजियासु तथेव च । गम्यास्विष पुनान्द्वाटयः पञ्चाशरपणिकं द्मम्" For the com, of the Mit, vide a, 1595 below,

From ancient times it had been settled that the dasiputra of a person belonging to the twice-born classes is not entitled to a share on partition or to inherit, but is entitled to maintenance only. Gaut. 28. 37 provides 1135 that even the son of a brahmana who is issueless from a śūdra woman (a concubine) should receive the means of maintenance provided he is obedient in the manner of a pupil. Br. (S. B. E. vol. 33 p. 374 verse 31) contains a similar rule for the maintenance of an illegitimate son born of a sudra woman after the father's death. But as regards the son of a śūdra from a dāsī Manu IX. 179 provides that such an illegitimate son may take a share in the father's property if the father allows him to do so. The classical passage on the rights of the illegitimate son of a sudra from a dāsī is Yāj. II. 133-134 which verses are introduced by the V. Mayūkha 1136 with the words "Yāi, declares a special rule as regards one begotten by a śūdra on a woman (of the same caste) not married to him" and which may be rendered thus "even a son begotten by a śūdra on a dāsī may partake of a share at the choice (of his father). But, when the father is dead, the brothers should make him the recipient of a half share". This passage and the comments of the Mit., the V. Mayūkha, the Dāyabhāga have been cited and explained in numerous cases. The following propositions as deduced from the texts and the case-law may be set out here:-(1) the illegitimate son of a sudra even under the Mit. does not acquire by birth any interest in the estate held by the father and so cannot enforce a partition in his father's lifetime, but the father may give him a share in his lifetime, which may even be equal to that of a legitimate son (4 Bom. 37, 44-45, 23 Mad. 16); (2) on the father's death an illegitimate son of a deceased sudra

<sup>1135.</sup> श्रूद्वाधुत्रोऽप्यनपस्यस्य श्रुश्रुदुश्चेख्वभेत बृत्तिमूल्लम्सेवासिविधेना । गौ. 28. 37; अनपस्यस्य श्रुश्रुदुर्श्यणवाज् श्रूद्वयोनिजः । लभेत जीवनं शेवं सपिण्डाः समवाप्तुयुः ॥ बृहः प. by द्वापभाग IX. 28 p. 141, व्यवः ति. p. 430.

<sup>1136.</sup> शूब्रेणापरिणीतायासुरपको विशेषमाह याङ्गवरुवयः। जातोपि हास्यां शूब्रेण कामतोंशहरी भवेत् । सूते पितरि कुर्युस्तं आतरस्वर्धभागिकम् । अआतुका हरेस्सर्व हृहितृणां
हुतावृते ॥ वयः मयूका pp. 103-104; अत्र ख शूब्राहणाइ हिजातिना दास्यासुरयकः पितुरिच्छयारपंशं न लभते नारपर्ध पूरत एव कुत्स्मस् । किन्यवाकुलकोज्जीवनमात्रं रुभते । मिता.; विश्वाह्म प्रवर्धायंशं न लभते नारपर्ध पूरत एव कुत्स्मस् । किन्यवाकुलकोज्जीवनमात्रं रुभते । मिता.; विश्वाह्म प्रवर्धायं प्रवर्धायं महत्त्रः कामतस्य शूब्रावरीयजस्य आतुरशं संमानमात्रं मेते पितरि तृष्युः शुक्रुक्षेत् । इति.
In Rahi v. Govind 1 Bom. 97 at p. 113 and in other cases the word 'aparinītāyām' in the V. Mayūkha has been wrongly translated as meaning 'an unmarried woman', when it really means 'a woman not married (to the sūdra)'.

becomes a coparcener along with the legitimate sons and the former is entitled to seek partition (4 Bom. 37 F. B.); (3) on a partition the illegitimate son takes only one half of what he would have taken 1137 if he were a legitimate son i. e. if there be one legitimate and one illegitimate son, the latter would take one-fourth and the former three-fourths; (4) if no partition takes place and the legitimate son or sons all die without partition, the illegitimate son would take the whole as the last survivor of the coparcenary (L. R. 17. I. A. 128); (5) if there be no legitimate sons, grandsons, or great-grandsons of the sūdra father, the illegitimate son takes the whole estate; 1138 (6) as the text of Yāj. refers only to a son, an illegitimate daughter is not entitled to any inheritance or even to maintenance (32 Bom. 562); (7) if the sūdra father be joint with his collaterals such as brothers, uncles or nephews, the illegitimate

<sup>1137.</sup> The decisions establish that dasi is not to be taken in the strict literal sense (a female slave), but means a woman kept as a concubine, the connection being continuous, exclusive and lawful. In order that the illegitimate son of a sudra may take a share or inherit, it must be shown that the connection between the sudra man and the woman was not incestuous or adulterous or though adulterous at the beginning had ceased to be so when the illegitimate son was born. Vide Rahi v. Govind 1 Bom. 97 at p. 110, Sadu v. Baisa 4 Bom. 37 (F. B.) at p. 44, Vithabai v. Pandu 28 Bom. L. R. 595, Soundararajan v. Arunachalam 39 Mad. 136 (F. B.) pp. 152-159, Tukaram v. Dinkar 33 Bom. L. R. 289. But even the son of an adulterous intercourse has been held entitled to maintenance (1 Mad. 306.34 Mad, 68, 47 Bom, L. R. 5 F. B.). The earlier cases in Calcutta (as in 1 Cal. 1, 19 Cal. 91, 28 Cal. 194), held that dasi meant only a female slave and as slavery was abolished in India, there could be no dasiputra strictly so called. But in Rajaninath v. Nitai 48 Cal. 643 (F. B.) the former Calcutta decisions were overruled and the Bombay High Court's interpretation of dasiputra has been accepted. The passage of the Dayabhaga (IX. 29 p. 143) which was to be correctly interpreted in the Calcutta Cases runs " ब्राह्म युनरपरिणीतावास्याविश्वत्रायुनः पितुरसुमस्या पुत्रान्तरतुरूयौराहरः । तहाह महः। हास्यां वा • ( मनु IX. 179) । अञ्चमतिमन्तरेण स्वधीक्षहरः। तहाह याज्ञवस्क्यः। बालोपि॰ (बा. II. 133-34). The Day, passage is quoted on pp. 680 and 723 of 48 Cal. 643 (F. B.).

<sup>1138.</sup> अञ्च बहुब चनात्सर्वे स्वस्थानात् व कृष्याति न अस्तित्वयस् । तथा सति बहु-आयुक्तस्य ततोष्पतिबहुधनत्वापसे रण्यातः । किं त्येतपुत्रस्य यावान्भागस्तद्धेमानं स्वसुप्रचा लगन्ते । ... परिणीतस्त्रापुत्रतत्युत्राध्यमने द्व कृत्तिप्रचोऽपि कृत्त्व स्वसूर्य पिद्धर्थनं लगत इत्यर्षोष् गन्यते । व्यः प्र pp. 487-488. विश्वस्य on वा. II. 138 (Tri. edition) quotes the view of some expressed by कृष्ट्यति in a prose aphorism according to which the illegitimate son succeeds, when there is no legitimate son, grandson or great-grandson, to the whole estate with the king's permission; 'अनन्यपिनः सर्वे राजा हरेत् तद्वसूत्रया वावरोध्यस्त इत्येकः',

son cannot demand a partition of the joint family property though he is entitled to maintenance as a member of the family provided the father left no separate estate (L. R. 58 I. A. 402). It has been held that if a sūdra keeps a woman of the brāhmaṇa caste as his exclusive mistress and has a son from her, he is not a dāsiputra (but acc. ancient works a cāṇdāla) and is not entitled to inherit the estate the sūdra father as an illegitimate son. Vide Ramchandra v. Hanamnaik 37 Bom. L. R. 920 followed in 18 Lucknow 585. Further rules about the inheritance of the illegitimate son when in competition with the widow, legitimate daughter or legitimate daughter's son will be dealt with later on (vide n. 1356 below).

An absent coparcener stood on the same footing as a minor (vide note 1077 above); in modern times he would be subject to the law of Limitation (Articles 127 and 144 of the Indian Limitation Act of 1908).

The wife cannot herself demand a partition, but if the husband himself separates his sons during his lifetime or if the sons claim a partition during the father's lifetime, the wife was entitled to a share equal to that of a son, according to Yāj II. 115. If there be several wives each gets a share equal to that of a son. There is a proviso that the wife or wives must not be in possession of stridhana property given by the husband or by the father-in-law and that if there is stridhana, then only as much more will be allotted to her as will make her share equal to that of a son (as stated in Yāj II. 148). The Mit. on Yāj II. 52 states that at the husband's will the wife also gets a share of the family wealth but not by her own will 1139. The Madanaratna explains that the meaning 1140 is simply this that the

<sup>. 1139.</sup> तस्माञ्जतुरिच्छवा भार्याया अपि जुण्यविभागी भवत्येव व स्वेच्छवा । वधा वस्त्रति यदि कुर्यात् ... इति । मिताः on वा. 11. 52.

<sup>1140.</sup> पत्य इति बहुबजनात्रातिपत्नि स्वांजेन समानमंत्री युद्धीयान तु ताम्यः पृथक्ष्इत्यांको देयः । जायापत्योनं विभागो विद्यते इति हारीतवज्ञनविरोधापतेः । महन्तरन (mp.
folio 91 b). It is curious that the महन्तरम ascribes जायापत्योनं विभागो विद्यते to
बारीतः, this sūtra is आय. ध. स्. II. 6, 14. 16; vide above p. 451 and H. of Dh.
vol. II. pp. 429 and 518 for quotation from Ap. and p. 556 for a verse from
Tai. Br. quoted in Mit. on या. II. 52 about husband and wife enjoying
together in heaven the rewards of religious acts. नाम जायापत्योविभाग उच्यते चेन
बारीतवज्ञनविरोधः स्थात्। कि तु पत्यैव युत्रविभागसमये तान्यस्तरसमांकात्त्रनं गीतिवानका ।
वय. प्र. pp. 441-442. It is worthy of note that the व्य. प्र. p. 510 elsewhere

father when separating from the sons should take for each of his wives a share equal to that of each son, but it is not meant that the husband is to carve out separate portions of the joint property and hand them over to his wives, since such a procedure would be opposed to the dictum "there is no partition between husband and wife". The V. P. (pp. 441-42) after quoting this view of the Madanaratna refutes it by saying that Yaj, is not here speaking of the partition between husband and wife but between the father and sons and that the husband assigns to the wife a share as he may give a gift of affection to his wife. It deserves to be noted that the ancient commentator Viśvarūpa (on Yāj. II. 119 of Tri. edition) anticipates modern legislation as he states that the widows of pre-deceased sons and grandsons also should be given the shares that would have been taken by their husbands if living along with his own wives by the father at the time of partition with his sons. Recently by the Hindu Women's Rights to Property Act (Act XVIII of 1937 as amended by Act XI of 1938), it is provided that when after the Act comes into force a Hindu governed by the Dayabhaga School dies intestate or where a Hindu governed by any other school dies living separate property, his widow will be entitled to the same share as that of a son and the widow of a pre-deceased son or grandson shall inherit in the same manner as a son or grandson and further where a Hindu governed by any school other than the Dayabhaga dies having an interest in joint family property his widow will succeed to a Hindu widow's estate as regards the interest he himself had. This last provision brings the law of the Mitaksara into line with that of the Dayabhaga and makes the widow of a deceased coparcener a member of the coparcenary and at one stroke does away with the fundamental doctrine of the Mit. about

(Continued from the last page)

refers the sutras जायावरवार्ज विभागो विद्याते पाणिग्रहणाद्धि सहस्य कर्ममु to गौतम. It further says that the wife's ownership in the husband's property is only technical and not real and that when the husband dies and his ownership in joint family estate lapses her technical ownership comes to an end 'पाणिग्रहणाद्धि ... ... महेचु चेति गौतमयचनात्पाल्या अपि तज्ञागेऽविविक्तिप स्वत्ममुख्यं तक्षाशः किसिति तत्सस्य कल्प्यत हाति चेक । औपपत्तिकोऽस्ति न तु तास्थिकः । पल्पाः पतिहृष्ये स्वत्मं नीरकीरविक्तांशीभावायकं सहाधिकारिकार्भै,पयोगि न तु आतुणासिव परस्परम् । १ च्य. म. p. 510 ; समोश्रहानपक्षे प्रमीतभर्त्वकाः पुत्रपौत्रपत्तिः स्वयल्यस्थ अर्गुभामार्काः कार्याः । विश्वस्थ on या. II. 119.

male coparceners alone taking by survivorship joint family property. 1141

The mother (or step-mother) also, when the sons come to a partition after the father's death, is entitled to a share equal to that of a son in the coparcenary property. 1141a But she cannot compel a partition so long as the sons choose to remain joint. But her share is liable to be reduced on account of her possession of stridhana as in the case of the wife. Vide Yai. H. 123. Visnu Dh. S. 18, 34 and Nar. (dayabhaga, 12). The Mit. (on Yai. II. 135) combats the view of some predecessors that the mother does not take a share but only as much wealth as would be necessary for her maintenance, by relying on the words "equal share" occurring in Yāj., Visnu, and Nār. which would be meaningless on that view. It also refutes another view that the mother takes an equal share with the sons when the ancestral property is small, while she takes only as much as would be necessary for her maintenance when the property is large, by stating that this view is liable to the fault of nidhingiruma according to the conclusion established in the Purvamimamsa. that is, here the same sentence will be interpreted as laying down two different propositions in different sets of circumstances, which is not a legitimate or reasonable way of interpretation. The Sm. C. (II p 268) held the same view about the mother having no right to a share and was criticized by the Madanaratna (by name). Several works like the Vyavahārasāra (p. 225) and the Vivādacandra (p. 67)1142 hold the

<sup>1141.</sup> Vide Saradambal v. S. Subbarama I. L. R. (1942) Mad. 630; Jodu Rosamma v. Jodu Chenchiah (1943) 2 M. L. J. p. 172 for the effect of the Act XVIII of 1937 on the status of widows.

<sup>1141</sup>a. जनम्यस्वधना पुत्रैविभागेंशं समं हरेत् इति स्मरणात् । अस्वधना प्रातिस्विक-स्थिनञ्जून्या जननी पुत्रैरजीवद्विभागे क्रियमाणे पुत्रोक्षसमभेवांत्रं हरेदित्यर्थः । स्युतिसः II. 268. This text and the explanation are given also in the मत्नदस्त (folio 92 a) in the same words.

<sup>1142.</sup> श्लीणां सर्वासामनंशस्त्रमेव । यत्राप्येशश्रवणं पितुस्तर्भं विभजतां माताप्येशं सम इरेदिस्पादी तत्रापि किञ्चिद्धानं विविक्षत्रत् । श्रदंति श्लीस्यक्षत्रत्ते न दार्य निरिन्त्रिया अद्याया विश्वियो सताः—इति श्रीधायमवज्ञानत् । निरिन्त्रयाः निःस्त्रवा इति प्रकाशः । अद्याया श्रवंशा इस्वर्थः । विवाद्धायम् p. 67. The स्कृतिश्व (II. p. 267) also relies on श्रीधायम The श्री. श्र. वृ. after the verse पिता रक्षति ... न श्री स्वातन्त्रयमहित क्षेत्र क्षिपाय निरिन्द्रिया श्रद्धाया श्रियो सता इति श्रुतिः (II. 2. 53). In the ते. सं. VI. 5. 8. 2 we have the words 'त्रस्मात्रियो निरिन्द्रिया अद्यायादिन्यि पापारपुत्त उपस्तितर्यं व्यन्ति। ? Vide Bühler's note in S. B. E. vol. 14 p. 231 on the confusion about this text of Baud, सञ्च. IX. 18 is 'निरिन्द्रिया श्रामन्त्राञ्चा श्रियोऽहतिमाति स्थितिः ॥ on which मेधातिथि explains 'इन्द्रियं शरी वैर्थनङ्गायसाहि ? .

view that no woman (whether wife or mother) should get a share of the ancestral wealth but only as much wealth as is necessary for maintenance and rely on the words of Baudhāyana "there is a Vedic text that women are devoid of strength and take no share", which refers to a passage in the Tai. S. VI. 5. 8. 2, occurring in the context of the ritual of the Soma sacrifice "therefore women being destitute of strength take no portion (of Soma drink) and speak more weakly than even a wretched (low) man". Manu 1X. 18 also contains an echo of this passage of the Tai. S. and of Baud. Dh. S. There was an intermediate stage in the evolution of the rights of the wife or mother. The highest she could get in the husband's wealth was two thousand panas, according to Vyāsa, 1143 which is variously read and explained, the Sm. C. (II. p. 281) saying that it means as much wealth as would every year yield an income of 2000 panas.

In modern times some High Courts such as those at Bombay 1144 and Calcutta allow wives and mothers to have a share when the husband or the sons divide ancestral estate by metes and bounds, while in Southern India the practice of allotting shares to them has gone out of vogue long since and the Madras High Court does not allow a share to the mother but only maintenance. The Dāyabhāga seems to have 1145 held that a step-mother who was herself sonless was not entitled to a share when her step-sons came to a partition, but was only entitled to maintenance (vide Srimati Hemangini v. Kedarnath L. R. 16 I. A. p. 115 at p. 117).

<sup>1143.</sup> द्विसाहक: परी दाय: क्रिये देयो धनस्य च । श्यास q. by स्युतिचा. II. p. 281, श्यद. नि. p. 450, विश्वकृत on या. II. 119.

<sup>1144.</sup> Vide Dular Koeri v. Dwarkanath 32 Cal. 234, Damodardas v. Uttamram 17 Bom. 271, Jairam v. Nathu 31 Bom. 54, Hosbanna v. Devanna 48 Bom. 468 for cases of a share allotted to the mother or stepmother. But see Subramaniam v. Arunachelam 28 Mad. 1, 8 for the statement that the right of a mother to a share on a partition between the sons is not enforced in the Madras Presidency. Vide Nanuram v. Radhabai I. L. R. (1942) Nag. p. 24 where it was held that the mother gets only maintenance when there is only a severance of interest between father and sons but no partition by metes and bounds.

<sup>1145.</sup> पितारे चोपरते सोक्रसातुभिविमाने कियमाणे मात्रेऽवि प्रवसनाको वातम्यः। समोक्षद्वारिणी बावेति वच्चात् । मात्रुपवृश्य कान्यीपरत्यात् म सपलीमातुपरत्यमपि सर्वश्रमु-तस्य सुक्यनीणत्याद्वपपयेः। बायमान III, 29-30 p. 67.

If a person had several wives and several sons from each wife, some of the texts prescribed from very ancient times that the sons should divide according to the wives or mothers (i. e. patnibhāga, or which is practically the same thing, mātrbhāga was recommended), though the generally recognized rule formerly as well as now is to divide according to the number of sons i. e. putrubhāga (ignoring the fact of their being born from 1146 different mothers). For example, Gaut. 28, 15 recommends that partition should be made by grouping the sons according to their mothers and then allowing a special share to the eldest among each group of sons. Both Br. (S. B. E. 33 p. 372 verse 15) and Vyasa 1147 lay down that if there be many sons sprung from the same father, who are equal in caste and number but who are the sons of different mothers, a division according to mothers may be legally made. Such a partition on the basis of mothers is recognized in rare cases even now on 1148 the ground of custom in certain places and among certain castes.

A paternal grandmother or step-grandmother cannot herself demand a partition, but when a partition takes place between her son's sons, her own son being dead or when it takes place between her son and the sons of a deceased son she is entitled to a share. A text of Vyāsa says 1149 "the childless wives of the father are declared to be entitled to a share equal (to that of a son) and all grandmothers are declared equal to the mother". The Allahabad and Bombay High Courts hold that the grandmother is not entitled to a share when a partition takes place between her son and his sons, while the High Courts

<sup>1146.</sup> प्रतिसात वा स्वस्ववर्गे भागविशेषः । गाँ. 28, 15.

<sup>1147.</sup> समानजातिसंख्या ये जातास्थेकेन धूनवः । विभिन्नमातृकास्तेवां मातृभागः महास्यते ॥ व्यासः ; यद्येकजाता बहदः समाना जातिसंख्यया । सापत्त्यास्तिककण्यं मातृभागेम धर्मतः ॥ बृहः ; both are quoted by द्वायभाग III. 12, एरा. मा. III. p. 503, व्य. म. p. 102, वि. र. p. 475 (बृह. only).

<sup>1148.</sup> Vide Palaniappa v. Alayan 48 I. A. 539 for a case from the Madura District in the Madras Presidency, where a custom among the chettis of allowing a partition on the principle of patnibhāga (division of property according to wives or mothers) was upheld.

<sup>1149.</sup> अञ्चलस्तु पितुः परूपः समामांशाः प्रकीर्तिताः । पितामकाश्व सर्वास्ता मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ न्यास प्. by अपरार्क p. 730, द्वायभाग III. 3.2 p. 68, स्तृतिन्तः II- p 267, वि. र. p. 484. The अव्. पा. (p. 664) remarksः चवा तु पितामहोपाजितं धर्मे पितापुत्री विभाग्य ग्रहीतस्तद्वा पितामहपर्या सपुत्री स्वप्तिस्ता समोशं लभते माताप्यंशं समं हरेदित्युक्तस्वात् पितामहोपाजितङ्ग्यस्वाच्या । यद्दि पितामहपरूपयाच्या तर्ति स्वालङ्कारं यीतिवृत्तं लभते नांशव्या पैतामहपन्नविभागे मातांशं न लभते कि तु स्वाभरणादिकमेव ।

of Calcutta and Patna hold that she is entitled to a share even in this last case 1150.

On account of certain bodily, mental or other defects and certain conduct also persons were excluded in ancient India from demanding a share on partition and also from taking by inheritance. Gaut. 28, 41, Ap. Dh. S. II. 6, 14, 1, Vas. 17, 52-53, Visnu Dh. S. 15 32-39. Baud. Dh. S. II. 2. 43-46, Kaut. III. 5 speak 1151 of various grounds of exclusion from partition (and inheritance) such as lunacy, idiocy, impotence, excommunication for grave sins or lapses of conduct, blindness, incurable disease, entering a different asrama (viz. that of forest hermit or sannyāsa). These grounds of exclusion probably arose from the fact of the persons labouring under them being regarded as incompetent to perform religious acts and from the close connection between property and its use for religious purposes-Jaimini 1152 (VL 1, 41-42) lays down two propositions, viz. that one who is suffering from an incurable or irremediable bodily defect is not entitled to undertake vedic rites, such as Agnihotra, but that one who has some defect which is remediable may engage in them and Sabara gives a blind man, a deaf man and a cripple as persons who are incompetent to engage in Vedic rites. The story of the brothers Devāpi and Santanu (vide

<sup>1150.</sup> Vide Vithal v Prahlad 39 Bom. 373 (partition among grandsons), Kanhaiya Lal v. Gaura 47 All. 127 (partition between grandsons), Babuna v. Jagat Narain 50 All. 532 (partition between one son and his predeceased brother's son), in all of which the grandmother was held entitled to a share. See Sheonarain v Janki Prasad 34 All. 505 (F. B), Jamnabai v. Vasudev 54 Bom. 417 for the proposition that in a suit for partition between father and his son only the paternal grandmother is not entitled to a share; but vide Badri Roy v. Bhugvat 8 Cal. 649, Krishnalal v. Nandeshwar 4 Pat. L. J. 39, 42-44 (for the opposite proposition that the grandmother would be entitled to a share in a partition between her only son and the latter's son). In view of the fact that Vyāsa declares the grandmother to be equal to the mother it appears that all grand-mothers, whether sonless or not, should secure a share.

<sup>1151.</sup> जडक्कीयो अर्तस्यो । मी. 28. 41; एकथनेन उपेडं तोषवित्वा जीवन् धुवेश्यो झार्य व्याभजेत् समं क्रीवह्यसम् पतितं च परिहाट्य । आप. ध. सू. II. 6. 14. 1; अतीत-व्यवहारान्यासाञ्चावृत्तीविश्वद्धः । अन्धजडक्कीवव्यसनिव्याधितांश्च । अक्तिंगः । पतिततज्जात-वर्ज्य । वी. ध. च् II 2. 43-46; अनंशास्त्वाद्यमान्यराताः । क्वीवेत्स्मस्पतिताश्च । वसिष्ठं 17. 52-53; पतितक्कीवाचिकित्स्वरोगविकालास्त्वभागवर्गितः । विष्णुधर्मसूत्रं 15. 32; पतितः पतिताज्जाताः क्वीवाश्चानंद्वाः । जडोन्यसान्यकुष्टिनन्य । अर्थकाख्वः III. 5.

<sup>ा 1152.</sup> अञ्चलीनवा तञ्चर्मा । उत्पत्ती नित्यत्तीयोगात् । जै. VI, 1. 41-42.

H. of Dh. vol. II. p. 109) as narrated in the Brhad-devatā 1153 states that the elder brother Devapi suffered from a skin disease and so refused the kingdom which went to his younger brother Santanu. We know from the Mahabharata that Dhrtarāstra who was blind from birth, though elder, had to give up the kingdom in favour of his younger brother Pandu 1154. The Mit. (on Yaj. II. 135) energetically combats the view put forward by some predecessors that all wealth is meant for sacrifices. They relied on two smrti passages 1155 "all dravya" (all kinds of wealth or movable property) has been created for the sake of sacrifice; therefore all those who are not competent to perform sacrifices are not entitled to share ancestral wealth but are only entitled to food and raiment. Wealth has been created for sacrifices; therefore one should employ it (or spend it) on purposes of dharma and not on women, fools and irreligious people". Kāt. (852) and Br. (S. B. E. 33 p. 371 verse 10) contain similar remarks. The Mit. does not accept this proposition, which argues that on that hypothesis no gifts (apart from sacrifices) that are recommended by the sastras will be possible, nor can one accomplish two of the purusārthus 1156 viz. artha and kāma (as required by Gaut. IX. 46, Yai, I. 115) and that the verses quoted above only mean that whatever wealth is collected for sacrifices should be spent only for that purpose even by the sons of the man who collected it, since a smrti text condemns generally everyone who does not spend wealth collected for a sacrifice for that purpose to becoming a crow or a bham (a cock or water fowl) in the next life. The Mit. further argues that the view would be opposed to the conclusion of Jaimini III. 4, 20-24 that the Vedic injunction "one should wear gold on one's person" is merely purusārtha and not 'kratvartha'. Aparārka

<sup>1153.</sup> त्वादीषी राजपुत्रश्च ऋष्टिषेणसुतोऽभवत् । बृहदेवता VII. 156; न राज्यसह-मर्हामि त्वादोषोपहतेन्द्रियः ॥ बृहद्देवता VIII. 5.

<sup>1154.</sup> अन्धः करणहीनत्वास वै राजा पिता तव । उद्योगपर्व 147. 39; vide आदिपर्व 106 (chap, 100 of cr. ed.) for the congenital blindness of भूतराष्ट्र.

<sup>1155.</sup> यज्ञार्थ वृज्यस्त्रपक्षं तज्ञानाधिकृतास्तु ये । अरिनयभाजस्ते सर्वे सामच्छावृन-भाजनाः ॥ यज्ञार्थ विद्यतं विसं तस्माक्षक् विनियोजयेत् । स्थानेषु धर्मजुष्टेषु न स्नीमूर्खविधमिषु ॥ q. by मिता. on या. II. 135, एरा. मा. III. p. 534; compare ज्ञान्तिर्पव 26. 25: यज्ञाय स्वानि धनानि धात्रा यज्ञाय स्वष्टः पुरुषो रिक्ति च । तस्मात् सर्वे यज्ञ एवोपयोज्यं धनं न कामाय द्वितं मज्ञस्तम् ॥. The व्य. स्रयुक्ष p. 157 appears to ascribe the verse यज्ञार्थ to देवल and the वृग्यतस्त p. 172 ascribes it to कात्यायन. Vide यथा यथा विभागार्थ धनं यानार्धतानियात् । तथा तथा विधातव्यं विद्वित्वर्भागगीरवस् ॥ कात्या. 852 q. by स्मृतिच. II. p. 265, परा. मा. III. p. 490.

<sup>1156.</sup> Vide H. of Dh. vol. II. pp. 8-9 for the purusarthas.

also holds the same view  $^{1157}$  and adds that women have the authority to perform purtadharma (acts of charity such as construction of wells, temples &c.). Vide H. of Dh. vol. II. pp. 844-45 for ista and  $p\bar{u}rta$ .

The most famous passages on the grounds of exclusion from inheritance are Manu IX. 201, Yāj II. 140 and Nār. (dāyabhāga, 21-22). Manu IX. 201 provides 1158 "impotent persons, outcasts (patita), persons blind or deaf from birth, insane persons, idiots, the dumb and those deficient in any organ (or sense) are

1157. सर्वस्था एव धनोत्पत्तेर्यक्तार्थत्वे प्रमाणाभावात् । यैव हि-ह्वाद्श रात्रीर्वृक्षितो भृतिं वध्नीत-इरयेवमादिवज्ञनविहिता सैव धनोत्पत्तिः क्रत्वर्था । अन्यथा तु पुरुवार्थेव । अपरार्क p. 743.

1158. अनंत्री जीवपीतती जात्यन्धविधरी तथा । उन्मलजदमुकाश्च ये च केचिकिरि-नित्रवाः ॥ मनु IX. 201 ; क्रीबोध पतितस्तजः पक्तगुडन्मत्तको जढः । अन्धोऽचिकित्स्यरोगार्ता भर्तच्याः स्युनिरंशकाः ॥ या. II. 140; सूते पितरि न क्लीवकुव्व्यवसत्तज्ञहान्धकाः । पतितः वित्रावर्षं लिखी दायोगभागिमः ॥ तेषां पतितवर्जेभ्यो भक्तवसं प्रदीयते । तत्सताः पितदायांशं हाभेरन होववाजिता: " देवल q. by दायभाग V. 11 p. 102 (which explains लिडी as प्रवाजिताहि), वि. ए. p. 490 (लिक्टी अतिशयेन कपटवतचारी), स्वृतिच. II. p. 272; विवृद्धिद् पतितः बण्डो पश्च स्वादीपवातिकः । औरसा अपि नैतेशं छभेरन् क्षेत्रजाः कृतः। हीर्षतीज्ञामयग्रस्ता जडोन्मसान्धपङ्कतः । भर्तन्याः स्युः कुले चैते तस्यज्ञास्त्वंशभागिनः ॥ नारद ( हाय. 21-22 ). पितृद्धिक is variously explained ; वि. र. p. 489 ' हेवश्व पितरि जीवति मारणादिकलः बते त तबबेशेनोडकाचढानकपः १: 'पित्रहेवो नाम असी मम पिता नेत्येवंसपः १ सरस्वतीविहास p. 364. In नारद, the मिता, दायभाग, अपरार्क, दायतस्व and व्य. प्र. read आविषातिकः (which means 'one guilty of उपपातकः'). Vide मह. XI. 59-66 and विश्वासमेखन chap, 37 for long lists of उपपातका such as गोबश, पारवार्थ, अवाज्यवाजन &c. The स्मृतिक, II. p. 270 reads अवपातिक: and explains अवपातिक: अवपातितः ... अवपातितस्य महापराधेन वन्धुवाहिक्कृतस्य and quotes श्रञ्जलिखितस्य in support 'आवपातिकस्य रिक्थपिण्डोदकानि निवर्तस्ते ' which is read as अपपात्रितस्य by the द्वायभाव V. 3, p. 100, and अपरार्क p. 720. The मदनरत्न and रप. मयुख p. 163 read अपयाजित in नारत. while कल्पतक read अपपाजित and explained it as ' राज-वधाविखीवण वान्धवैर्थस्य वटापवर्जनं कृतम् (vide हाचतस्य). The महान्यस्य gave this very explanation for squitten. The fe. 7. reads squitten (p. 489) and gives the same explanation of it as the कल्पतक. The क्यू संयुक्त p. 163 says it is better to explain squiffer (derived from une meaning 'sea voyage') differently, disapproves of the explanation of अन्यनाहित given by the जहमारान on the ground that for one guilty of sedition or high treason the breaking of a jar or of excommunication is not prescribed and that appearing means one who goes to another continent or country by sea in a vessel for trade and the like'. Constantly engaging in sea voyage was one of the matters forbidden in the Kali age; vide 'ब्रिजरवास्थी तु नीवातुः सोधितस्याप्यसंबद्धः ' quoted by जीतकाण्ड, which verse is quoted as from आहिरवपुराज by हेमाहि vol. III. 2 p. 667. जीलकण्ड is wrong about high treason. जीतम (20. 1-4) declares that one should desert even one's father who is guilty of regicide and describes a ceremony in which an unclean vessel is brought by a slave or servant from a dust heap and is filled with water from a jar carried by a female slave and then the vessel is struck with the foot and emptied with the words "I make so and so one who will get no water from me.

entitled to no share". Yāj. II. 140 declares that the impotent, the outcast and his son, a lame man, a mad man, an idiot, a blind man and one afflicted with an incurable disease are not entitled to a share. It will be noticed that Yaj. expressly excludes the son of an outcast, as do also Baud. and Devala. Nār. (dāyabhāga 21-22) says 'one hostile to his father, an outcast (patita), an impotent person, one who goes to another continent by sea (from India)these even though they be aurasa sons shall not get a share; how can a keetraja (a son of the wife raised by another person by appointment) get a share (if he has these defects) and persons afflicted with long standing (like phthisis) and severe diseases (like leprosy), persons who are either idiots, insane or lame—these must be maintained by the family, but their sons are entitled to a share'. These verses of Manu, Yāj. and Nar. have been quoted and explained in numerous decisions of the courts in India, but all such cases are mostly of academic interest now since the passing of the Hindu Inheritance (Disabilities Removal) Act of 1928 and hence need not be dwelt upon here. The Act (XII of 1928) applies to the whole of British India except to persons governed by the Dayabhaga school and provides that no person governed by the Hindu Law, other than a person who is and has been from birth a lunatic or idiot, shall be excluded from inheritance or from any right or share in joint family property by reason only of any disease, deformity or physical or mental defect. This Act is not retrospective and does not confer on any person any right in respect of any religious office or service or any right to the management of any religious or charitable trust which he would not have had before the Act. Therefore under the Act the only defects that would disqualify a person governed by the Mitaksarā school from claiming partition or inheritance are congenital lunacy and congenital idiocy. Under the Dayabhaga school the grounds of exclusion will still remain as before except as modified by judicial decisions and by other Acts. An important question under the Mit. school arises in this way. What is the exact position of a son that is congenitally idiotic or insane. Both Manu (IX. 201 and 203) and Yaj. (II. 140, 141) declare that they are anamsa or mramsaka (not entitled to a share of the ancestral estate), but must be given maintenance and if maintenance be not given by those who are liable to give it, they would incur sin (as Manu IX. 202 expressly says) and that the sons of disqualified persons take a share, if they are themselves free from defects. If A has a son B who is congenitally idiotic, is B still a coparcener of A (though not entitled to a share or to claim partition) so that A cannot make a gift of the whole or a portion of the property or a bequest thereof to his widow? This question arose in Americannal v. Vallimayil I. L. R. (1942) Mad. 807 (F. B.), where it was decided that, when A made a will in the above circumstances bequeathing all family property absolutely to his widow and two sons were born to the disqualified man B after A's death, the father had no power to make a will as the disqualified member B was still a coparcener (though not entitled to a share) and that he transmitted the heritage to his sons. The chief ground of the decision was a passage of the Sarasvativilāsa (explained on pp. 817 and 828-830) which is quoted below 1159.

The grounds of disqualification apply to males and females alike, as stated by the Mit. on Yāj. II.  $140^{1160}$ . A few remarks will be made on patita and his son. The commission of every sinful act did not make one patita as the word was technically understood. There were various grades among sins, which will be described in the section on  $p\bar{u}takas$ . The grave sins were differently enumerated by different ancient writers. In explaining  $^{1161}$ 

<sup>1159.</sup> अनंत्री क्लीकपतिताविति द्वित्वोक्त्या वायाईआक्षीः रिक्थआहैर्वा योषिव्याहैर्वा पोष्पा । जारयम्थवाधिराविति द्वित्वोक्त्या तयोरंश्वीस्त्यंव कि त्वंशयुक्ताविष पोष्पी विवाह संस्कार-सद्भावात् । तथाशब्द्यमेगोण पङ्ग्वाद् वः विवाह संस्कार । विवाह हं से वेश्व ह्वा के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्य के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के वि

<sup>1160.</sup> पतितादिषु तु उँशिङ्गत्वनविवक्षितम् । अतश्च परनीषुषितृमात्रादीनामप्युक्तदोष-षुष्टानामनंशित्वं वेदिनव्यम् । मिता. on पा. II. 140.

<sup>1161.</sup> सा प्रयादाः कवयस्ततश्चरासांभेकानिवृण्यहुरो गात्। आ. X. 5. 6; सार एव मर्पादाः कवयः ततश्चः चकुः ! तासामेकामपि अधिवण्यात्र अहस्यान् भवति । स्तेर्य तस्पारोहणं बह्यहरापं भ्रणहरवां दुन्कृतस्य कर्मणः पुनः दुनः सेवां पातके अञ्चतीयामिति । जिनकः VI. 27. The meaning of this Reveda verse is doubtful. The Nir. distinguishes between बह्यहरया and भ्रणहरया. For the various meanings of भ्रूण, vide H. of Dh. vol. II. p. 131 n. 290 and p. 148 n. 334. In the Nir. भ्रूण probably means 'foetus', as it does in Gaut. XXI. 9 'भ्रूणहाने हीनवर्णसेवायां च की पति '. Vas. 20. 23 (भ्रूणहाने वश्यामी बाह्यणं क्या भ्रणहा भवस्यविद्वातं च गर्भम्) appears to give two senses to 'भ्रणहा' (killer of a brahmana or killer of a foetus when its sex is not known),

Rg. X 5.6 "the wise made seven boundaries (restrictions) by transgressing even any one of which a man becomes sinful", the Nirukta VI 27 enumerates the seven sins as "theft, violating the bed (of the guru), murder of a brahmana, murder of a bhruna, continual performance of sinful acts, telling a lie as to a sinful matter". In the Tai. S. II. 5. 1. I., Sat. Br. XIII. 3. 1. 1. and other Brahmana texts, the murder of a brahmana seems to have been regarded as the gravest of all sins (vide H. of Dh. vol. II. p. 147 and n. 333). In the Chandogya 1162 Up. V. 10, 9 the five great sinners are declared to be the thief of gold, the drinker of liquor, the violator of the guru's bed, the murderer of a brahmana and one who associates with them. Gaut. (XXI. 1-3) declares that the murderer of a brahmana, the drinker of liquor, one guilty of sexual intercourse with the wife of his guru (elder or teacher) or with women who are the sapindas of his father or mother, a thief (who steals a brāhmana's gold), an atheist, one who continually does forbidden acts, one who does not abandon a patita (son or the like through affection) and one who deserts his relations though they are not patitu are patitas and so is one who incites another to commit a grave sin and also one who associates with a patita for a year (as regards a vehicle, a seat and bed). Ap. Dh. S. (I. 7. 21. 8-11) contains a longer list of grave sins (pataniya). Vas. (I. 19-21) states that there are five grave sins (mahāpātakas) viz. violating the bed of the quru, drinking liquor, murder of a learned brahmana, robbing a brahmana of gold and contact with a patita by being his teacher or pupil or priest or by contracting a matrimonial alliance with him. The Baud. Dh. S. H. 1, 50-56 has a somewhat different list of pataniya actions viz. sea voyage, robbing a brāhmana of his wealth and misappropriating a deposit, perjury for land, trading in (forbidden) articles, service under a sūdra and having a child from a sūdra woman. Manu Xl. 54, Yaj. III. 227 and Visnu Dh. S. 35. 1 enumerate the five well-

<sup>1162.</sup> स्तेनी हिरण्यस्य धुरी पिबंध धुरीस्तरुपमावसन्बहार चेते पतन्ति चत्वारः पश्चमध्याचरंस्तिरिति। छाण्दोग्योप. V. 10. 9; बृह. उप. IV. 3. 22 mentions as great sinners the thief and the भूणहर. Though some later smrtis employ the word स्तेय, it is always restricted by the commentators (e. g. Mit. on Yāj. III. 227) to the theft of brāhmaṇa's gold. Vide H. of Dh. vol. II. p. 580 for ancient texts asking a person to desert one's father who is patita or a regicide &c, but never his mother even though she be patita. Vide विष्णुधर्मसूत्र 57. 1-5. 'अथ रवाउवा: । बारवा: । पतिता: । त्रिपुदवं मातृत: पितृतश्वाद्धदा: । सर्व एवाभी-ज्याश्वापतिवाद्धाः ।

known mahāpātakas, viz. murder of a brāhmana, drinking of liquor, theft, incest and continuous association for a year with these. Association with any sinner of any sort for one year made the associator guilty of the same sin (Yāj. III. 261). Samsarga or samuoga (contact or association) was of various kinds. Manu XI. 180 ( = Santi 165.37 = Baud. Dh. S. II. 1. 88 = Vas. 1.22) states that a person who associates with a patita for a year as regards using the same vehicle or seat or taking food with him in the same row becomes patita; but he becomes patita at once by being his sacrificial priest or by being his teacher of the Veda or by entering into 1163 a matrimonial alliance with him. Vrddha-Brhaspati 1164 (quoted by Mitākṣarā on Yaj. III. 261) states that association (sankara) with a patita is of nine kinds viz. occupying the same seat or bed, taking dinner in the same row with him, cooking food in his cooking pots, partaking of cooked food prepared by him, being a sacrificial priest or employing him as a priest, being his teacher of the Veda or making him one's teacher of the Veda, giving him one's daughter in marriage or taking his daughter in marriage, taking food with him in the same pot. Devala 1165 declares that sin is passed on from one man to another by conversation ( with a sinner), by touching him, by his breath (coming in close contact with one's nose), by occupying the same vehicle (horse) or seat, by eating (in his company), by being a priest for him or by making him one's priest, by being his teacher of Veda or making him one's teacher or by matrimonial alliance. same causes that led to a male being patita operated in the case of a woman to make her patita; there was one additional cause viz a woman became patita by sexual connection with a male of a lower class than herself (Gaut. 21, 9, Yaj, IIL 297 and Saunaka 1166). The ancient sages were very considerate even

<sup>1163.</sup> संबक्षरेण पतित पतितेन सहाचारतः । एकपानभोजनासनक्ष्यतेः । योनजीव-भीरतेः सन्वन्धेस्तु सच एव । विच्छः 35. 3-5. 'जीवक्ष्येन याजनमभिधीयते मौक्(शुक्य)क्ष्य्वेन शुक्रभवलेनाध्यापनस् । मिताः on याः III. 261.

<sup>1164.</sup> वधाइ बुद्धबृहस्पति: एकझाटवासणं एक्ट्विसांण्डपकाकामिक्षणच् । याजनाध्यापने योनिस्तधा च सहभोजनम् । नवधा सङ्घरः प्रोच्यो न कार्तप्रोऽधनैः सह । सिता. on या. III. 261 (printed text reads पंतरवच for प्रकाक, but this seems to be wrong if we look at the explanation), अपरार्क p. 1086, बुद्ध र. p. 587 (both ascribe to चूह.). These verses are ascribed to देवल in क्षीपकालका p. 99.

<sup>1165.</sup> संलापस्पर्शनिःश्वाससहयानासनाशनात् । याजनाश्यापनाद्यीनात्पापं संक्रा-मते बृजाम् ॥ पाजनं योनिसम्बन्धं स्थाध्यापं सहभोजनम् । कृत्वा सद्यः पतत्वेष पतितेन न संशयः ॥ देवस्र q. by मिताः on वा. III. 261, अवदार्कः p. 1087.

<sup>1166.</sup> वधाहं श्रीनकः। पुरुषस्य वानि पंतननिमित्तानि क्रीणासपि तान्येव । आह्मणी क्रीनवर्णासेवायामधिकं पत्ततिति । सिता, on वा, III. 261.

to fallen women. They provide that even women that are patita and have not yet performed the proper penance were not to be cast on the streets, but they were to be given a hut (near the house) for residence and bare maintenance that would keep body and soul together and were to be guarded against further lapses (Yāj. III. 296). Vide H. of Dh. vol. II pp. 571-573.

How far unchastity will debar a female from inheritance will be discussed a little later on. Adulterly in general was an upapataka only according to Manu XI. 59 and the ordinary penance for it was cāndrāyana or govrala (Manu XI. 117). But if the adultery was with a person of low caste, the woman became patita and would not have been entitled to a share on partition (as a wife or mother) under the old Hindu Law.

In the case of those guilty of grave sins who did not perform the pravascittas prescribed for such sins there was a peculiar procedure called ahatasphota prescribed for excommunicating them and severing all connection with them and treating them as dead, which has been described in H. of Dh. vol. II p. 388. Vide Gaut. 20, 2-7. Manu XI. 182-184. Yāi. III. 294. But when the sinner performed the appropriate prayascitta (penance), the smrtis declare that he became fit to be associated with (vyavahārya), he was to be welcomed by his relatives who were to take a bath along with him in a holy river or the like and who were to throw in the water an unused jar filled with water, he should offer grass to cows in the midst of his relations, they were not to find fault with him later on. Vide Manu XI. 186-187, Yāj. III. 295, 299, Vas. 15. 20, Gaut. 20-10-14 ( which prescribes the recital of certain Vedic mantras and the offering of clarified butter into fire). Ap. Dh. S. I. 9. 24. 24-25 and I. 10, 29, 1-2 prescribe for the sinner who kills a guru or a srotriya that has performed soma sacrifice or a bhrūna certain observances till death, but declare that such a person can never get rid of the loss of the right of association with all people, that there is no return for him to his relatives. 1167 In the Nirnayasindhu (III Uttarārdha pp. 567-68) and in the Dharmasindhu (III Uttarardha pp. 453-54) the rite of ghalasphola for a patita and the rite for taking him back are concisely described. 1168

The smrtis state that when a man knowingly committed a sin, penances did not necessarily remove the otherworldly con-

<sup>1167.</sup> गुर्च हत्वा आत्रियं वा कर्मसमाप्तमेतेनैव विधिनोत्तमाहुक्छवासाञ्चरेत्। नास्या-स्मिन्नोके प्रत्यापत्तिविद्यते कल्मचं तु निर्वण्यते। आय. ध. घ. 1. 9. 24. 24-25.

<sup>1168.</sup> Vide Appendix.

sequences of the sin altogether but the sinner became fit to be associated with (Yaj. III, 226). In the case of the patita, even his son born after he committed a grave sin was held to be patita by most writers of smrtis (Yāj. II. 140, Visnu Dh. S. 15. 35-36, Kaut, III. 5) 1169. But in the case of the daughter a difference was mercifully made. Vas. (13. 51-53)1170 states "the sages say that one born of a patita becomes a patita, except a female child, since she is to go to another (person as his wife); one may marry her without accepting any wealth (of her patita father) along with her". Yāj. III. 261 also says that the daughter of a patita may be married after making her fast and after making her leave everything (belonging to the patita father) in her father's house. Viśvarūpa (on Yāj. III. 257) quotes a prose passage from Hārīta to the following effect: the daughter of a patita should have fasted one day and night, should take a bath without clothes, should put on white and new garments in the morning, should loudly repeat thrice 'I do not belong to him (my patita father) nor is he anyone to me' and then she may be married at a sacred place (river etc.) or in one's (the bridegroom's) house.

These rules about a patita led to this result that if a Hindu changed his religion or was excommunicated or was made an outcast for some lapse that his caste looked upon with great disfavour, he was deemed to have lost his rights of partition or inheritance. The Caste Disabilities Removal Act (XXI of 1850) abrogates these rules of the ancient 1171 Hindu Law.

<sup>1169.</sup> तेषां खौरसाः पुत्रा भागहारिणः । न तु पतनीयस्य पतनीये कार्मणि कृते त्वनन्त-रोत्पकाः । किन्द्युधर्मसूत्र 15. 34-36. On या. II. 140 the मस्. पा. 681 explains: तज्जः पतितासकत्रमायश्चित्ताकत्वमः

<sup>1170.</sup> पतितेनोत्पक्षः पतितो अवतीत्याह्यस्यत्र क्रियाः। ता हि परगामिनी। तामरिक्धाहुपैयात् । वसिष्ठ 13. 51-53; कञ्यां सञ्ज्ञहृदेवेणां सोपवासामकिञ्चनास् । या. III. 261; तथा
च हारीतः। पतितस्य तु कुमारीं विवकामाहाभ्यातेश्यात्रोपोचितां मातः खुक्केनाहतेन वाससाच्छास नाहमेतेवां न ममेत हृति त्रिरुच्चेरभिधाय तीथें स्वयुदे बोह्नहेत् । विश्वस्य on या. III.
257. The मिता, on the same verse of चा. quotes this passage (with slight variations) as from बुद्धाशीत.

<sup>1171.</sup> Vide Khunni Lal v. Gobind L. R. 38 I. A. p. 87 where A and B, being father and son and forming a joint family and A becoming a convert to the Moslem religion, it was held that A did not forfeit his interest in the joint family property and that the only effect of the conversion was that it operated as a severance of A from the family and that one half of the property immediately vested in A and the other half in B. Vide p. 101 where the P. C. say that the Legislature virtually set aside the provisions of the Hindu Law. The Act of 1850 is felt by many Hindus as a great hardship and should be removed from the statute book. In England the Blasphemy Act of 1698 is still in force,

All the smrtis say that those who are deprived of their rights to partition on account of the several defects mentioned are entitled to maintenance out of the family property as long as they are alive (Gaut, 28, 41, Vas. 17, 54, Visnu Dh. S. 15. 33, Manu IX. 202, Yaj. II. 140 etc.). If the disqualified persons want to marry or are married, then their sonless wives that are chaste should be maintained (Yāj. II. 142), but those that are unchaste should be driven out and so also those wives that are hostile to the family; but the Mit. adds that even hostile wives of disqualified heirs must be maintained provided they are chaste. If the disqualified person has an aurasa son or ksetraja son 1171a who is free from the defects mentioned above (such as impotence) he becomes entitled to a share of the joint family property and the daughters of disqualified persons are entitled to be maintained in the family and provision must be made for their marriages (Manu IX. 203, Yai, IL 141). It follows that disqualified heirs could not adopt. since Yaj, II, 141 mentions only aurasa and ksetraja sons. Many of the smrtis did not allow even maintenance to the patita and his son (vide Baud, Dh. S. II. 2, 46, Kaut. III. 5. Devala, Visnu Dh. S. 15, 35-36). Coparceners were prevented from claiming a share at a partition if at the time of the partition they were labouring under the defects mentioned above. But if after partition 1172 the defect which disqualified a member be

<sup>1171</sup> a. तब क्रीवर्ष केत्रजः पुत्रः सम्भवस्य-वेवामीरसा अपि ! औरसम्बद्धान्यग्रिक्षणमितरपुत्रल्युद्दासार्थम् । मिता. on या. II. 141. In former ages a केत्रज son was possible in the case of an impotent person. The अर्थशास्त्र also (III. 5) states सित भाषाँचे तेवामपत्यमतिक्षि आनं हरेत् । बासान्द्रावनमितरे पतितवर्जाः । तेवां च कृतवाराणां छुते प्रजनने सित । सुजेयुक्षित्रवाः पुत्रारतेवामेशं प्रकल्पवेत् ॥. मन्न IX. 203 allows even impotent persons to marry, though he appears to have disapproved of it. A क्लीव is indicated, acc. to कारवायम, by the following signs: 'क सूर्व कितिकृत्रवास पर विद्या चारतु निमजाति । मेनुब्रोनमाद्युक्तप्रथ्यो हीनः क्लीवः स उपवते ॥ जारवा. q. by द्वावभाग V. 8. p. 102. नारद् (ब्लीव्सवीग 9-10) states the signs of a potent man and in verses 11-13 speaks of 14 kinds of impotent persons. The अर्थशास्त्र in III. 18 declares that the means of judging about impotence are women, froth of urine and the sinking of the fæces in water (क्लीवर्शन सूत्रकेनमञ्जन ख). The close agreement between Kant, and Kat, may be noted.

<sup>1172.</sup> एतेवां विभागत् पागेव दोवभातावनं झत्वसुप्यक्षं व पुनर्विभक्तस्य। विभागोतरकालमप्योवधादिना दोवनिर्दरणे भागप्रासिरस्येव। विभक्तेषु सुतो जातः संवर्णयां विभागभागित्यस्य समागन्यायत्वात्। सिता, on पा.II. 140, Vide Deo Kishen v. Budh
Prakash 5 All. 509 (F. B.) and Abilakh v. Bhekhi 22 Cal. 864 for cases
respectively of insanity at the time of inheritance barring succession and
supervening insanity not divesting a person.

removed by medical treatment or the like then the disqualified member was entitled to reopen the partition on the analogy of a posthumous son born after partition. So also if a person is quite free from defect when he takes at a partition a share in joint family property or inherits, subsequently supervening defect does not divest the property once vested in him.

Some of the smrtis contain rules that appear to be only recommendatory. Ap. Dh. 1173 S. II. 6. 14. 15 says that if even the eldest son or brother were to waste joint wealth in immoral or improper ways he should be given no share (by the father or brothers at a partition). To the same effect are Gaut. 28. 38 and Manu IX. 214.

Gaut. 28. 43 and Visnu Dh. S. 15. 37 provide 1174 that the sons of pratiloma unions (i.e. of a man with a woman of a higher class) are to be dealt with like the sons of a brahmana from a sūdra woman i.e. they would be entitled to maintenance from their father, though pratiloma unions were condemned. Kāt. (862-864) provides that the son of a woman married out of her order, one who is born of a sagotra union and one who is an apostate from the order of ascetics do not obtain ancestral wealth; but the son of a woman married in the wrong order takes the ancestral wealth if he is of the same class as his father, and the son of a woman who is not of the same caste as the husband (but of a lower caste) and is married in the proper order takes the wealth of the father. But the son of a woman

<sup>1173.</sup> चरत्वधर्मेण ब्रन्थाणि प्रतिपाद्यपति ज्येक्षोपि तमभागं कुर्वीत । आप. ध. सू. II. 6. 14. 15; सवर्णाधुत्रोत्पन्वाव्यक्षतो न लभेतैकेवासः वी. 28. 38.

<sup>1174.</sup> शहादुवरवतिलोमासु । गी. 28. 43 ; व्रतिलोमासु सीचु चौरपचाश्वाभागिनः । विश्वप्रमासक 15. 37; अक्रमोहास्त्रान्थेय सगोत्राधस्त जायते । वज्रण्यावस्तित्थेय न रिक्थं तेषु चार्हति । अक्रमोढासुतरस्कृष्यी सर्वाश्व यदा पितः । असर्वर्णयकृतन्त्र क्रमोहायां च यो भवेत् ।। प्रतिस्त्रीमप्रसूता या तस्याः प्रजो न रिक्यमाक् । ब्रासाच्छादनमस्यन्तं देवं तक्कम्युभिर्मतस् ॥ कम्यानामात्यभावे त पित्रपं हर्न्य तदाव्यामा शकारमा. (862-864) q. by सायभाग V. 14 p, 103, @. v. p. 491, @. fa. pp. 133-134, sq. मयुक्त pp. 163-164. The word अक्रमेखासत is interpreted in two ways: (1) If a brahmana married a ksatriya girl first and then married a brahmana girl, both women became STEERING (as the procedure was against Manu III. 12). The son of the ksatriva woman in such a case did not take the wealth of his father but only the son of the other woman took it. The other interpretation (given by the suppression is based upon the doctrine of utilities, for which vide H. of Dh. vol. II. pp. 546-549 and Manu. III. 172. The son of a younger sister married before her elder sister and of the latter married after a younger one were both excluded from inheritance to their father. Kat. (862) is quoted in Natha v. Chotalal 55 Bom. 1 at p. 8.

united with a man in the reverse order of castes does not take the ancestral estate; but the approved view is that he should be given food and raiment till his death by the kinsmen. In case there are no kinsmen such a son takes the whole wealth of his father and if the father left no wealth kinsmen are not bound to maintain him.

Provision must also be made before ordering partition in a suit for partition by a brother for the marriage expenses of the unmarried sister or sisters of the brothers. Here there has been a great divergence of views among the writers of digests and commentaries, Kaut, III.5 (quoted below in n. 1181), Visnu Dh. S.18. 35 and 15. 31 and Br. simply state that wealth for the marriage expenses of the unmarried sisters must be set apart. But Manu IX. 118. Yāi, II. 124 and Kāt. (858) 1175 state that the brothers should get their unmarried sisters married by giving them one fourth share. The Mit. explains 1176 that this does not mean that each brother is to give one fourth of his share to the sister ( for in that case if there are five brothers and one unmarried sister she may get more than each brother) but that the unmarried sister is to get one fourth of what she would have got if she were a male and that if a person has sons and daughters from wives of different classes then the unmarried daughter of the wife of each class will take one fourth of what her brother from the same mother would have taken. The Mit. further adds that one should not explain that the word "one fourth" is not to be taken literally and that the unmarried sister gets only as much as is necessary for her marriage, since such an explanation is opposed to the express words of Manu IX. 118 and since Manu declaress sinfulness as the consequence of not giving one fourth share. The Mit, informs us that its explanation was the same as that of Asahāya and Medhātithi and that Bhāruci gave another explanation (viz. that an unmarried sister was entitled to as much wealth as would be necessary for her

<sup>1175.</sup> करणकानामञ्ज्ञानां चतुर्धों भाग इष्यते । पुत्राणां तु त्रयो भागाः स्वार्ध्यं करूपधने स्पृतम् ह कारवाः q. by द्वावभाग III. 35 p. 69, स्वृतिचः II. p. 268, वि. र. p. 494. This text is cited in 53 Mad. 84 at p. 97.

<sup>1176.</sup> निजादंशाच्यातुर्थेनंशं दृत्वा । अनेन बुहितरोपि पित्रकर्धनंशभानित्य इति गर्यते । म च निजादंशास् स्त्वांशं द्व तुरीवकानिति तुरीवांशाविषक्षणा संस्कारमात्रीयपोगि वृष्यं दृत्वेति व्याक्रयानं चुक्तं मञ्जवज्ञनिरोधात् 'स्त्वेत्यंश्वेते व्याक्रयानं चुक्तं मञ्जवज्ञनिरोधात् 'स्त्वेत्यंश्वेम्यस्तु ... पतिताः स्युरिहस्तवः ॥ । ... पतिताः स्युरिहस्तव इत्यक्तरणे प्रत्यवावकायणाङ्गवद्यं द्वातव्यता प्रतीयते । भिताः on पाः II, 124.

marriage and not to a definite share ). The Dayabhaga held the opinion 1177 that if ancestral wealth was small, the provision for the marriage of the unmarried daughter should be made by giving her a fourth share but if the wealth was ample then she should get only as much as was necessary for her marriage. The Sm. C. V. R. p. 494. V. C. p. 134 follow the view of Bharucis while the V. M. (p. 106), Madanaratna and V. P. (p. 456 ff) follow the Mit. The former group particularly relies on the texts of Devala 1178 (wealth necessary for marriage should be given to unmarried daughters from the paternal estate), Sankha ( when partition of heritage takes place the unmarried daughter takes the maidenly trinkets, wealth for her marriage expenses and stridhana) and Visnu Dh. S. 15. 31. In modern times the Courts allow no share to unmarried daughters but only provision for marriage expenses and this too is restricted to the unmarried sister of a person who requires or sues for partition and does not hold good as to the daughters of brothers or other collaterals 1179. In Bhagavati Shukul v. Ram Jatan 45 All. 297 it was held (at p. 299) that "quarter share" in the text means as much money as will suffice for marriage expenses and that where the daughter was a cripple and blind and all the property was worth Rs. 500 an alienation of the whole of it by the widowed mother for raising a dowry for the daughter was justifiable.

<sup>1177.</sup> अल्पधने युक्तैः स्वास्त्वाद्शादाकुण्य क्रन्यान्यश्वतुर्धीक्षी दात्तप्यः । यथा मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या मनुः स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स्वेन्यः । ग्या स

<sup>1178.</sup> कश्यास्य धितृह्वस्यं देवं वैवाहिकं वस्तु । अपुत्रकस्य स्वं कश्या धर्मजा पुत्रवस्य रेत् ॥ देवल q. by स्मृतिच्य. II. p. 268, व्यवः जि. p. 451, पर्शः सा. III. p. 510; विभाज्यसान द्वायाद्ये कश्यालङ्कारं वैवाहिकं क्षीधनं च कश्या लगेतः । हाङ्क्ष q. by स्मृतिच्यः II. p. 269, वि. र. p. 495, पराः सा. III. p. 511; अनुद्वानां स्वविसाद्यस्येण संस्कारं कुर्यात् । विव्युधर्ममृत्र 15. 31.

<sup>1179.</sup> Vide Subbbayya v. Anant 53 Mad. 84, where A had a son S by one wife and a son S1 and three daughters D1, D2, and D3 by another wife and S sued A and S1 for partition and D1 was married after the institution of the suit, one-third of the marriage expenses of D1 were deducted from the one-third share of S1 and as regards one-third of the marriage expenses of D2 and D3 (which were yet to be incurred) his share (one-third) was charged with one-third expenses of marriage, but it was held that he was not liable for the marriage expenses of the daughter of his brother S1.

Mode of partition and allotment of shares.

Before allotting shares provision must be made out of the joint family property for the payment of joint family debts 1179a for the personal debts of the father that are not immoral or illegal, for small gifts of affection made by the father, the maintenance of disqualified coparceners and female dependent members and for marriage expenses. Vide Manu VIII. 166 (as to family debts), Yaj. II. 117, Nar. (dayabhaga 32) and Kat. 850 (for payment of father's debts and gifts of affection) and 542-43 (for the various legal necessities 1190). If brothers want to separate and some of them are already married and others are unmarried then provision must be made for the samskaras (such as marriages) of the latter from the joint family property. Even Kautilya makes provision for the marriage of unmarried brothers and sisters 181. Yaj. II. 124, Nar. (dayabhaga 33), Br. (S. B. E. 33 p. 373 verse 21) lay down that the sainskāras (upanayana, marriage &c.) of younger brothers must be provided for out of paternal wealth 1182.

<sup>1179</sup> a. ऋणरिक्धयो: समी विभाग: । अर्थकाल्ल III. 5; ऋणं मीतिप्रदानं च दुस्वा होवं विभाजयेत् । कात्या. 850 q. by स्मृतिच् II. p. 273, व्यव. कि. p. 446 (reads रिक्ध for ऋणं). The verse is quoted in Ponappa v Pappuvayyangar 4 Mad. 1 (F. B.) at p. 49.

<sup>1180.</sup> कुदुम्बार्धमञ्जूकेन ग्रहीतं न्याधितेन वा । उपह्रवनिमित्तं च विद्याद्वापस्कृतं तु सत् ॥ कन्यावैवाहिकं चैव मेसकार्ये च चरकृतम् । एतरसर्वे प्रवातन्यं कुदुम्बेन कृतं मभोः ॥ काश्याः 542-543 q. by अपरार्क p. 647, स्मृतिचः II. pp. 174-175, वि. र. p. 56. मभोः means प्रभुषाः,

<sup>1181.</sup> संनिविष्टसममसंनिविष्टेन्यो नैवेशनिकं दृष्यः । करवास्यक्ष प्रकृतिकाम् । अर्थशास्त्र III. 5; असंस्कृता आतरस्तु ये स्युस्तत्र यवीयसः । संस्कार्या आतृभिक्षेत्र यैतृकाल्मध्यमाद्वनात् । बृह. q, by स्युतिषः II. p. 269 (तत्राजीविष्यतृकेषु आतृषु), वि. र. p. 492;
असंस्कृतास्तु यास्तत्र यैतृकाद्येव ता धनात् । संस्कार्या आतृभिज्येद्यैः कण्यकाश्च यधाविधि ॥
बृह. q, by व्य. मयुक्त p. 106, attributed to व्यास्त by अपरार्क p. 731, पर्. मा III. 508,
व्य. म. p. 454 (all these read ये तत्र यैतृकाद्येव ते धनात् pr तद्धनात्). संस्कारः परिणयनम् ।
तत्पूर्वसंस्कृतिरसंस्कृतानां आतृणां कार्यव् । ... अस्माद्येव च क्वायते साधारणद्वय्याद् विवाह
निवृत्तिः । विश्वस्य on या, II. 128 (Tri. ed.); असंस्कृतानां विवाहान्तसंस्कारेरसंस्कृतानां
आतृणां भगिनीनां च विवाहान्तसंस्कारं कृत्वा पत्नाद्विभागः कर्तव्य इत्वर्धः । सङ्, पा. p. 648.

<sup>1182.</sup> This rule, according to Yaj. II. 124, was restricted to brothers only and was not to be extended. If, for example, there is a joint family consisting of several cousins with their sons and the marriages of some of the sons of the cousins are performed at the expense of the joint family, then when a suit is filed for partition no provision can be made for the marriages of other sons of the cousins. Vide Ramlinga v. Narayan L. R. 49 I. A. 168. In Jairam v. Nathu 31 Bom. 54, it. was held that in a partition suit

It has already been seen that a father could during his life time separate his sons from himself and also among themselves 1182a and that he could assign shares of property to his sons. This power of the father is indicated even in the Tai. S. III. 1. 9. 4 (quoted above in note 1055) which refers to the story of Manu having distributed his wealth among his sons. It is argued by Ap. Dh. S. H. 6. 14. 11 that, as this Vedic text (Tai. S.) does not expressly state that any difference was made by Manu as to the shares of his sons, the division must have been equal, that therefore the preference of the eldest son is forbidden by the sastras and that when the Tai. S. II. 5. 2. 7 states that "they distinguish the eldest by (a larger share of) the wealth" that is not a rule, but a mere anuvada (a statement of fact ) and the Vedic passage only recites what some people do in spite of the rule of the tastras. The general rule, in the absence of express provision to the contrary, is equal distribution, as stated in Jai. X. 3. 53 (samain syād-asrutitvāt) which is relied upon by the prima facie view in Mit. on Yaj. II. 265. From the Tai. S. it appears that both practices viz. equal division of property among all sons and giving a larger share to the eldest were wellknown in those far-off ages. Ap. II. 6.

## (Continued from the last page)

between father and sons, a minor son is entitled to have provision made for his thread, betrothal and marriage ceremontes out of the joint family property before the property is partitioned. In Sundrabai v. Shiv Narayan 32 Bom. 81 it was held that marriage is one of the samskaras which both Yaj, and Narada refer to. In 38 Mad, 556 the same principle was established. But in Venkatarayudu v. Sivaramkrishnayya 58 Mad. 126 and in Pranfivan v. Motiram 29 Bom. L. R. 1412 it has been held that the decisions in 38 Mad. 556 and in 31 Bom. 54 must be regarded as overruled by the P. C. decision in L. R. 49 I. A. 168, and in 58 Mad. 126 it was held that an unmarried brother is not entitled to have provision made for his marriage in a decree for partition. It is submitted with great respect that these Madras and Bombay decisions are wrong so far as unmarried brothers are concerned, that they go against the express texts of several writers like Kautilya, Nārada, Br., Visvarūpa, Madanapārijāta (p. 648) and that the Privy Council in 49 I. A. 168 was dealing with the provision for marriages of the children of coparceners and not of brothers.

1182a. It has been held in Ekallu Subharami v. Ekallu Chenchura-ghavan (1945) I.M. L. J. p. 151 that the paternal grandlather has no power to separate his grandsons among themselves and that it is only the father who has this power.

14. 7 clearly 1183 states that in some countries gold or black corn or black produce of the earth is the (special) share of the eldest. Almost all the sutras and smrtis prescribe the rule of equal division among the sons of wives of the same class as the father (vide Ap. Dh. S. II. 6. 14, 1, Baud. Dh. S. II. 2, 2-3, Manu IX 156, Yaj. II. 117, Visnu Dh. S. 18, 36, Kaut. III. 5, Br. S. B. E. 33 p. 371 v. 10, Kat. 838). Some of these no doubt refer to the special share or provision given to the eldest (called uddhāra). Kaut, says "the father in a partition during his own life should not give a special share to one out of several sons, nor should be deprive a son of a share without any cause 1184 (such as blindness etc.)." Kāt. 843 says the same thing in almost the same words. But from certain passages when construed literally (such as Yaj. II. 116, Nar. davabhaga 15) it appears that the early Indian father often distributed the ancestral wealth among his sons just as he pleased. Nar. (dayabhaga 15)1185 says: "When a father has distributed his property amongst his sons that is a lawful distribution for them (and cannot be set aside), whether the share of one be less or greater than or equal to the shares of the rest; for the father is the lord of all ". To the same effect is Br. (S. B. E. vol. 33 p. 370 v. 4) who adds that if they try to alter the arrangement (made by the father) they shall be punished. But later on these passages were either held to apply to former ages (V. Mayükha p. 99 says so) or to the self-acquired property of the father (Mit. on Yaj. II. 114) or were so interpreted as to mean that the partition made by the father could not be annulled if it was legal, but if illegal it could be set aside (Mit. on Yai, II, 116, Madanaratna, Madanapārijāta p. 646). Nār. (dāyabhāga 16) himself denies authority to the father to give shares to the sons as he pleases

<sup>1183.</sup> एक धनेन उपेष्ठं तोषित्वा । ... उपेष्ठो ब्रापाद् इत्येके । देशिवशेषे सुवर्ण कुण्णा गावः कुण्णं भीनं उपेष्ठत्य । ... तब्धाक्षीर्वप्रतिषिद्धम् । अश्वः पुत्रे-यो दार्य व्यभजदित्यविशेषण भूयते । अधापि तत्माज्ययेष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययम्तीःयेकव्यूयते । अधापि निरवास्यव्यम्मविधमासुन्यायिदेशे वथा तत्माद्यजावयः पञ्चनां सह वारनीति । ... सर्वे दि धर्मयुक्ता भाषितः । आप. ध. सु. II. 6. 14. 1, 6-7, 10-13.

<sup>1184.</sup> जीवधिभागे पिता नैकं विशेषयेत्। न चैकमकारणाश्चिविभजेतः। अर्थशासः III. 5 p. 161; जीविक्षभागे तु पिता नैकं पुत्रं विशेषयेत्। निर्भाजयेक चैकेमकस्मारकारणं विना ॥ कात्या, 843 q. by द्वायभाग I. 84 (p. 56), व्य. प्र. p. 439.

<sup>1185.</sup> पित्रैष तु विभक्ता ये ही जाधिकसमैर्धनैः । तेवां स एव धर्मः स्वात्सवस्य हि पिता प्रश्नः ॥ नारद (दायभान 15); समन्यूजाधिका भागाः पित्रा येवां प्रकल्पिताः । तथैव ते पालजीवा विभेषास्ते स्युरन्यथा ॥ वृष्टः q. by अपरार्क p. 717, स्वृत्तिचा II, p. 261, व्यवः लि. p. 413, वि. ए. p. 468 (ascribes to नारद्यं, कृष्टः and थाः.). The व्यः अधूनः (p. 99) says विष्युष्टि जारदः—पित्रैवः ... प्रश्नः—द्वति वक्षनाग्तरयस्य । ।

when he is suffering from diseases, is angry (with a son or sons), or is engrossed in pleasures or pursues paths opposed to sastras.

The eldest son has received special treatment in all ages down to modern times (vide p. 566 above). That treatment took various forms. Sometimes the texts say that the eldest son took the whole estate. Ap. II. 6. 14. 6, Manu IX. 105-107, Nār. (dāyabhāga 5) refer to this view. Manu (IX 105-107) allows the eldest son to take the entire paternal estate, provides that the other sons should depend for their maintenance on the eldest son as on the father, remarks that the eldest by the mere fact of his birth enables the father to free himself from the debt to the ancestors and that therefore he (the eldest) deserves to get from the father the entire estate. 1186

Another mode of dealing with the privileges of the eldest son was to give him some excellent or valuable article and then to distribute the rest equally. The Tai. S. II. 2. 2. 7 seems to have been understood by Ap. Dh. S. II. 6, 14, 1 and Baud. Dh. S. II. 2, 2-5<sup>1187</sup> in this sense. Manu IX, 114 says that the eldest may get the best of all the items of wealth, whatever is the most eminent and the best of a group of ten cattle. Br. (S. B. E. 33 p. 371 verse 8) is to the same effect. Kaut. III. 6 points out that according to Usanas among the sons born of the same mother, goats shall be the special share of the eldest among brāhmaņas, horses among ksatriyas, cows among vaisyas and sheep among sudras, that if there be no quadrupeds the eldest was to take an additional share of one-tenth of the whole property excepting precious stones, since he releases his father from fetters (of Hell) by offering sraddha. Kaut, himself holds that the eldest should get the vehicle and ornaments of his father (after the latter's death); the middle-most his hed, seat and the bronze plate from which the father took his meals; and the youngest should get black grain (like sesame),

<sup>1186.</sup> Compare the Vedic passages about the three debts owed to gods, ancestors and sages quoted in H. of Dh. vol. II. pp. 270 (n. 621), 425 (n. 1008), 560 (n. 1302).

<sup>1187.</sup> महः पुत्रेश्यो बायं न्यश्रकिति क्षतिः। समशः सर्वेषामित्रिश्चात् । वरं वा स्य-सञ्चरेक्ज्येष्ठः। तस्माज्ययेष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययस्तिति क्षतिः। वी. ध. स्. II. 2. 2-5. निरव-साययग्तिः is explained as तोववन्ति by स्युतिषः II. p. 260 and आए. also (II. 6. 14. 1) employs the words एक्सप्रेनन ज्येष्ठं तीवयित्वा (having satisfied the eldest by giving him an excellent article of wealth). वि. ए. p. 467 explains ज्येष्ठं पुत्रं धनेनोञ्चरनास्त्रकालेन निरवसाययनित क्षतरह्योग्यः वृक्षक् क्ष्र्यन्तिः

iron, domestic utensils and the bullock cart. Hārīta 1188 says: "at a partition the eldest should get a bull, the most precious wealth, the images for worship and the ancestral house, the other brothers should go out and build new houses or if there be a single house the eldest should get the southern (or best) portion". This special allotment to the eldest is called uddhāra (lit. what is first taken out ) in Manu IX. 115-116 and Visnu Dh. S. 18. 37, and Baud, employs the form "uddharet". There were other methods also prescribed for special distribution of wealth. Gaut. 28. 5 says that the eldest should get one-twentieth of the whole as a special share, a bull and a cow, a cow, a chariot to which horses, asses or mules are yoked and a bull. Manu IX. 112 provides that the special share of the eldest was onetwentieth of the whole property and whatever was the most valuable out of the ancestral property, the middlemost son should get half of this (i. e. one-fortieth part) and the youngest one-fourth of this (one-eightieth of the whole). Manu IX. 117 states that when no valuable items are taken out for the eldest the latter should get two shares, the son next to him one share and a half and the other sons one share each. Vas. 17. 42, Nar. (dāyabhāga 13), Br. (S. B. E. vol. 33 p. 371 verse 9) also give two shares to the eldest, the latter 1189 making it to depend on the possession of learning and good qualities by the eldest. Similarly Nār. (dāyabhāga 12), Br. (S. B. E. vol. 33 p. 370 verse 5) provide 1190 that when the father makes a division during his lifetime he may retain two shares for himself. Sankha-Likhita allowed this right to the father only when he had an only son. 1191

<sup>1188.</sup> विभिज्ञिष्यमाणे गर्वा समूहे ब्रुषभमेकधनं वरिष्ठं वा ज्येष्टाय द्युवेंवता गृहं ख इतरे निष्क्रन्य कुर्युः । एकस्मिकंव दक्षिणं ज्येष्टायासुपूर्व्यमितरेबाद । हारीत q. by वि. र. p. 471. Vide Damodardas v. Uttamram 17 Bom. 271, 288, for the eldest son being given the custody of the family idol and the property appertaining to it.

<sup>1189,</sup> जनमित्रशागुणविष्ठी व्यंशं दायाद्याणुरुवात् । समाशभागिमस्खर्ये तेषां पितृ-समस्तु सः ॥ बृह. q. by दायभाग II. 42 p. 42, वि. र. p. 480, स्सृतिचः, II. p. 266, परा. मा. III. p. 490. श्यवहारसार quotes first half as कार्यायमः (p. 218).

<sup>1190.</sup> जीवद्विभागे तु पिसा गृह्वीसांशद्वयं स्वयम् । बृह. q. by क्रायभाग II. 35 p. 36, स्मृतिन्त. II. p. 261, व्यवः नि. p. 414, व्य. प्र. p. 444, वि. र. p. 465.

<sup>1191.</sup> स यद्येकपुत्रः स्थाव हो भागावास्त्रनः कुर्यात् । शङ्कालिखित q. by वि. ए. pp. 465. वायभाग II. 59 pp 47-48, अपरार्क p. 717 (attributes to शङ्कः). The वायभाग does not take the word एकपुत्र as a बहुनीहि but explains it as meaning एकस्य पुत्रः (i. c. औरस and not क्षेत्रज), while स्मृतिखः explains it as गलितवयस्त्र. वि. ए. p. 466 says 'पारिजातस्तु एकपुत्रः ज्येकपुत्र इत्याह । भाष्यकारस्तु पुत्रशब्द न पित्र-तवात् । यद्येकाकी स्थाविति पित्रवान् । यद्येकाकी पर्नाविरहितोपि स्थासद्वार्यश्रह्मयं गृही-यात् । सपरनिवर्धत्रामम्बपरेणांशेन तोबपेत् । ?. The भाष्यकार seems to be that of the शङ्कालिखितस्त्रः . The मदनस्त्र (folio 91 b) refers to पारिजास्त्र's explanation (एकस्त्रांत्र अक्टबान्दी). The व्य. प्र. p. 444 criticizes द्वायभाव,

In course of time there was a revulsion of popular feeling against allowing a special share to the eldest son and even to the father. Kāt. (838)<sup>1192</sup> states that where the parents and brothers divide the whole joint property in equal shares that is a just (or legal) division. Br. (S. B. E. 33<sup>1193</sup> p. 370 verse 2) declares that the father and sons are entitled to equal shares in lands and houses that are ancestral, but in property acquired by the father the sons cannot claim a share against the will of the father. The V. M. (p. 95) remarks on this that it follows impliedly that in the wealth acquired by the grand-father or other (remoter) ancestor, the sons can demand a partition even against the father's desire.

According to Manu IX. 125, 1194 if all wives of a person are of the same caste, then the son who is born first (even from a wife who is junior i. e. married later) is the eldest son and that among twins the one that is born first is the eldest (verse 126), just as in the Subrahmanyā 1195 texts the invocation of Indra is made by the name of the first-born. But if he has wives of different castes then the son of the wife of his own caste is the eldest (though born later) and the son of a wife of a lower caste though born first would be postponed. Devala 1195a quoted in V. R. p. 477 and V. C. p. 128 says the

<sup>1192.</sup> सकलं ब्रध्यजातं यञ्जागिंगुह्नन्ति तत्ससैः । पितरी आतरश्चेव विभागो धर्म्य जन्यते ॥ कात्याः 838 q. by स्मृतिषः II. p 260, सद्दनरत्न (folio 91 b), व्यः सयुख p. 98, व्यः प्र. p. 448 which last remarks 'सद्दारत्वधूतकात्यायनवच्चान्तुं सर्वेषां आतृणां पितापुचाणां च समांशाब्रहणमेव सुख्यमिति प्रतीयते । ... अत एव योगीश्वरोपि सर्वे वा स्यः समोशिनः इति सर्वपदं प्रायुक्तः । अध्यथा समोशिनो वा कुर्वीत सुतानिति वदेत् । ?

<sup>1193.</sup> क्रमागते गृहसेके पितायुकाः समोशिनः । पैतृके न विभागार्शः सुताः पितुर-निच्छपा ॥ बृह, q. by व्य. मयुक्त p. 95 which adds 'अर्थात्यितामहास्रजिते तदानिच्छ-पापि विभागार्श हत्यर्थः ।'

<sup>1194.</sup> सहुशसीयु जातानां पुत्राणामिषिशेषतः । न मातृतो ज्येष्ठ्यमस्ति जन्मतो ज्येष्ठता मता ॥ मह्य. IX. 125; the पि. पि. p. 128 after quoting this verse remarks 'तेन नानावर्णासु भार्यासु पतिसवर्णायां पश्चाज्ञातो ज्येष्ठ इत्यर्थः । and निर्णयसिन्धु III. पूर्वार्थ p. 251 says 'तेन किन्छार्या पूर्वजात एव ज्येष्ठी न ज्येष्ठायां पश्चाज्ञात इत्यर्थः ।.

<sup>1195.</sup> For Subrahmanya invocation, vide H. of Dh. vol II pp. 1144-45 and note 2550 as to how the names of descendants by the seniority of birth are included in that invocation.

<sup>1195</sup>a. विश्वर्णेषु चारित्रयाद्यसयोः पूर्वजन्मतः। यस्य जातस्य यसयोः पश्यमित मधमं सुस्त्रम् । सम्तानः पितरक्षेत्र तस्मिन्ज्येष्ठतं प्रतिद्वितम् । देवल q. by वि. र. 477, वि. चि. p. 128, निर्णयसिन्धु III. पूर्वार्ध p. 251. The वैजयन्ति on विष्णुधर्मसूच 18. 37 correctly points out that the word हो तहा भवतो गर्भी स्तिवेद्वाविषयंग्रत् are quoted by Sridhara (in his comment on the भागवत ).

same as Manu IX. 125. Manu IX. 123 and Gaut. 28. 16 appear to conflict with Manu IX. 125 and probably refer to some other ancient text or opinion. The V. Mayūkha (pp. 97-98) notes that in some medical works and in the (commentary on the) Bhāgavata Purāṇa III. 17. 18, it is said that among twins the one born later is deemed to be the elder, but that this, being opposed to the indications contained in the Vedic Subrahmaṇyā formula and in Manu IX. 126, has no bearing here (but only in medical matters). The Nirṇayasindhu (III Pūrvārdha p. 251) makes a reference to the Bhāgavata.

General feeling went so much against allowing a special share to the eldest or allowing the father to make an unequal division among his sons, that such action was condemned in the same breath with miyoga, 1196 or the sacrifice of the cow called Anubandhyā. It is very instructive to follow the agruments of the Mit. and other writers on this point. The oldest extant commentator, Medhātithi, on Manu IX. 112 shows that even before his time there were writers that held that the texts of Manu on niyoga and on the special share to the eldest at a partition were in vogue only in bygone days and not in their days, that the rules of the smrtis were conditioned by time and country, just as sattras of long duration, though declared in the Vedic texts committed to memory by Vedic students, were not being performed and just as Manu (I. 85) declares that the dharmas were different in different yugas. But Medhātithi 1197 does not accept this reasoning, denies that different dharmas are prescribed for different yugas and holds that there is no restriction as to the dharmas to be performed in a country. Though sattras may not be performed now still it is possible to perform them. The argument of the Mit. on Yaj.

<sup>1196.</sup> For niyoga vide H. of Dh. vol. II pp. 599-607. The anubandhyā (or anūbandhyā, a barren cow) was sacrificed after the *Udayanīyā isti* performed at the end of the Agnistoma. Even in the times of the sūtras (such as Āp. Srauta XIII. 24. 10 and Kāt. Srauta X, 9. 14-15) āmikṣā (curds mixed in heated milk) was optionally offered. Vide. H. of Dh. vol. II. pp. 1200-1201.

<sup>1197.</sup> इयहद्धारिनयोगस्युतिरतिकान्तकालविषया न त्वद्यत्वे । अनुष्ठेये नियतकाल-त्वासस्युतीनामिति केचित् । ... तस्माहुद्धारिनयोगयोवधस्युतय उपिद्देश नाद्युष्ठेयाः । तद्दे-तद्वपेशलस् । मेधातिथि on मन्तु IX. 112.

II. 117 is briefly as follows 1198: - Unequal division though found in the sastras (e.g. Manu IX. 105, 112, 116, 117, Yaj. II. 114) should not be practised because it has come to be condemned (or has become hateful to) by the people, since there is the prohibition (in Yaj. I. 156) that an action, though prescribed in the sastras, should not be performed when it has come to be condemned by the people, since such an action does not lead to the attainment of Heaven. For example, though Yaj. I. 109 prescribes the offering of a big ox or a goat to a learned brahmana guest, it is not now practised because people have come to hate it; or just as, although there is a Vedic text laying down the sacrificing of a cow "one should sacrifice a barren cow called anubandhya for Mitra and Varuna", still it is not done because people condemn it. And it has been said "just as the practice of niyoga or the killing of the anubandhyā cow is not now in vogue, so also division after giving a special share (to the eldest son) does not now exist". Apastamba also (II. 6. 14. 1-14) prescribes equal division, refers to the view of some that the eldest takes the whole estate, shows that allotting a special share to the eldest is the view of some and refutes it as opposed to the sastras by quoting the Vedic text "Manu divided his wealth among his sons". Therefore unequal division though found in the sastra should not be practised as it is opposed to popular sentiments and to the Veda and so Yai. (II. 117) gives the restrictive rule that in partitioning there must be equal division. The Sm. C. (II. p. 266) tells us that Dhāreśvara also did not discuss passages like Manu IX. 112 since he said that the practice (of uddhāravibhāga) had been altogether given up by the people 1199.

<sup>1198.</sup> अर्थ विषमी विभागः शास्त्रदृष्टस्तथापि लोकविद्विष्टः वास्त्राञ्जेष्ट । अस्वर्ग्य लोक-विद्विष्टं धर्म्परपाचरेक तु-इति निवेधात् । यथा-महोक्षं वा महाजं वा ओजियापीकल्पपेत्-इति विधानेपि लोकविद्विष्टत्वाद्वनञ्ज्ञानम् । यथा वा-मैत्राववणीं गां वशामस्वयण्यामालभेत-इति गवालम्भनविधानेपि लोकविद्विष्टत्वाद्वनञ्ज्ञानम् । उक्तं च--पथा नियोगधर्मों नो नास्त्र-विभागोऽपि वैव संप्रति वर्तते ॥ इति । ... तस्माद्विषमो विभागः शास्त्रदृष्टि लोकविद्योधाञ्च्युतिविद्योधाञ्च नासुद्येष इति सम्मने विभजेरिकाति नियम्यते । मिताः on या. II. 117. The verse यथा नियोगः is attributed to the स्मृतिसंग्रह by the मञ्चनरल (folio 92a) and व्य. प्र. p. 443 and to the संग्रह by स्मृतिसंग्रह by which reads अप्रभाष्टि and explains अप्रसंग्रतिक्ष्यः किलसुग्रामिसम्थायोक्तो. The व्यवः ति. p. 414 ascribes it to प्रजापति ; the पदाः मा. III. 492, व्यवहारसार p. 219, and others attribute it o संग्रहकार.

The Sm. C. finds fault with Visvarupa for saying that just as the offering of an ox or a goat to a learned brahmana is not practised because the practice of the sistas is against it, so uddhāra is not practised. It says that when there is a conflict between a smrti text and sistācāra, the latter is the weaker ( of the two) and cannot refute the smrti text as laid down by Vas. I. 4-5. Further not offering a bull cannot be said to be sistācāra, but it is really the absence of sistacara. The Sm. C. finds fault with the Mit, for saying that people have come to condemn a special share for the eldest. It says that, on the contrary, if a special share is given to the eldest who is endowed with learning, good qualities or holy actions then people commend such a procedure. The Madanaratna 1200 quotes the verse "yatha niyoga &c.," and a verse from the Adipurana. The V. P. 1201 (pp. 442-443) generally follows the Mit., but criticizes it by saying that there is no real *śruti-virodha* (opposition to a Vedic text). If that were so, as sruti (the Veda) is promulgated for all ages, unequal division would be forbidden in all ages and it would follow that the particular sruti passages speaking of

<sup>1200.</sup> एवमादीनि विवसविभागमतिपादकानि मन्यादिवचनानि कालियुगण्यतिरिक्त-विवयाणि। अत एव कली विवसविभागनिवेध आदिषुराणे। अदायाः युनवङ्गाएं ज्येष्ठांशं गावधं तथा। कली पञ्च न कुर्वति आतुजायां कमण्डल्यः । ज्येष्ठांशं जन्मविद्यादिकुतज्येष्ठचानवण्यन-मंशम्। स्मृतिसंग्रहेषि। यथा नियोगधर्मी ... संगति वर्तते । इति । संगति कलियुगे। मद्नवर्शन (folio 92 a). The verse ज्ञद्वाचाः is quoted in the Sm. C. (II. p. 266) also from a युराण (without naming it). Rao Bahadur Rangaswami Aiyangar (in Introduction to V. Nir. XLIX-LI) wrongly thinks that by स्मृतिसंग्रह is meant the व्यव. जि. of वरहराज which quotes the verse यथा नियोगधर्मी नो from मजापति. He failed to note that the verse यथा नियोगधर्मी नो &c. is quoted by the Mit, on Yāj, II. 117, the Mitākṣarā being one of the authorities quoted in the V. Nir. Therefore the स्मृतिसंग्रह from which the verse is said to have been taken is the work of that name also called स्वाह.

unequal division are without authority, since it (unequal division) could not have been practised in other ages also (but as a matter of fact it was); besides Baud. sets out another Vedic text which mentions unequal division. The V. P. desiring to guard against the rather wide statement that whatever is condemned by the people should not be practised holds that the word "loka" in Yāj, I. 156 means "yuga"; otherwise there would be confusion about what is proper conduct and what does not lead to Heaven. The condemnation by low or ordinary people who are quite innocent of sastras cannot make an action incapable of leading to Heaven, since such people might condemn the himsā (slaughter) of the animal offered to Agni and Soma, The above discussion illustrates how practices once recognized by Vedic passages and by the people gradually fell into disuetude and how reason and the common sense of ordinary people asserted themselves even against Vedic Mit. is very clear in its statement and smrti texts. The that whatever comes to be hated by the people general should not be practised, even though it was once practised and has the support and authority of Vedic and smrti texts behind it. Those who desire change in social customs and the practices of the people in various directions rely on this text of Yai, and on similar texts 1202 of Manu IV, 176 and Visnu Dh. S. 71, 85 and on the Mit. for authority. Orthodox writers like Mitramisra therefore have to twist plain words like "loka", since they cannot tolerate the idea that common people can have anything to say in what these writers believe to be the injunctions of the sastra. Instead of candidly saving that ancient practices came to be modified by common people, writers like Mitramiśra say that common people should not be listened to in these matters, that each yuga has its own peculiar practices and that common people have no authority to change sastric practices prescribed by the texts for a particular age. It is sheer quibbling to say that not offering a bull is not sistăcăra, but absence of sistăcăra; what is clear is that common people abhorred the practice of nivoga and the killing of a cow in a sacrifice and writers of sutras and smrtis fell into line with them and prohibited such practices in the

<sup>1202.</sup> परिस्पजेक्थंकामी यी स्मातां धर्मवर्जिती । धर्म चार्यस्खादेकं ठोकविकुछमेष च ॥ मसु. IV. 176; धर्मविक्ज्रो चार्यकामी । लोकाविद्वितं च धर्ममपि (परिहरेत्) । विष्णुधर्मक्त्रुच 71. 84-85; कमदोवे सति श्रुवकर्म न कुर्यात् । वार्षस्पस्य-अर्थकास्त्र 1. 95:

Kali age, though they were either permitted or (even) enjoined by the Vedic texts; that is, the voice of the common man or his revolt was allowed to prevail over the word of the sacred Veda.

Though the assignment of a larger share to the eldest son or giving him the whole property ceased to be generally prevalent, vestiges of it are still found. There are certain estates in the nature of zamindaries or a rai that are impartible and descend by the rule of primogeniture to a single heir. Vide Baboo Gunesh Dutta v. Maharaja Moheshur 6 Moo. J. A. 164. Neelkisto v. Beer Chunder 12 Moo. I. A. 523, Mohesh v. Satrughan 29 I. A. 62, Ram Nundun v. Maharani Janki 29 I. A. 178 for examples of impartible estates. Sometimes by custom certain estates such as Deshmukh and Deshpande vatans have been held to be impartible. Vide Ramrao v. Yeshvantrao 10 Bom. 327 and Gopalrao v. Trimbakrao 10 Bom, 598. In certain other cases a larger share (called jyeşthāmśa or motap) has been allowed by custom to the eldest son at a partition. Vide Manikehand v. Hiralal 20 Cal. 45 (P.C.). Prithisingii v. Umedsingii 6 Bom. L. R. 98, Malubhai v. Sursangii 7 Bom. L. R. 821.

The following propositions may be laid down about the allotment of shares on a partition: (1) When there is a partition between a father and his sons each son takes a share equal to that of the father; (2) where the partition is only between brothers all of them share equally; (3) on the death of a member leaving male issue his right to a share on partition passes to and is represented by his male issue; (4) when there is a partition among members who are uncless and nephews or cousins, the allotment is per stirpes (according to the stock) as regards each branch and per capita among the members of the same branch. This rule is expressly laid down 1203 by Kaut.

<sup>1203.</sup> अपितृका बहुवापि च आतशे आतृषुजाध्य पितृरेकमंत्रं हरेतुः । सोवृर्याणामनेक-पितृकाणां पितृतो दायविभागः । अर्थशास्त्र III, 5; अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना । या, II, 120. This is read as प्रमीतिपितृकाणां in the स्वृतिचः II p. 278, व्य. प्र. p. 449 and a few other digests, Vide n. 1068. समनेतेस्तु यश्मासं सर्वे तत्र समिशिनः । तत्पुत्रा विद्यमसमाः पितृभागहराः स्मृताः ॥ बृह. q. by अपरार्कः p. 727, स्यूतिचः II. p. 278, व्यव. नि. p. 424, वि. र. pp. 481-82; अविभक्तोऽद्यजे मेते तत्सुत रिक्थभागिनम् । कुर्वीत जीवनं येन लव्यं नैव पितामहात् ॥ लभेतांशं स पित्रयं तु पितृत्यातस्य वा सुतात् । स एवांशस्तु सर्वेषां आतृणां न्यायतो भवेत् । लभेत तत्सुतो वापि निवृत्तिः परतो भवेत् ॥ कात्या. q. by अपरार्कः p. 727, स्युतिचः II. p. 278, वि. र. p. 482, व्य. प्र. p. 449. These verses are

HI. 5., Yaj. II. 120, Br. (S. B. E. 33 p. 372 v. 14) and Kat. (855-56). This last rule requires to be explained and illustrated. Yāi, II. 120 concisely states: "in the case of those who claim through different fathers, the assignment of shares is according to the fathers". Kat. says: "if an undivided younger brother dies, he (the elder brother or the other brother) should make the son of the former a partaker of the ancestral wealth, when he has not obtained from his grandfather livelihood (i. e. share of heritage); he should obtain from his paternal uncle or the uncle's son the share which his father would have got (if alive); that very share would be the share according to law of all the brothers ( who are the sons of the deceased brother ). Or even a son (of that son of the brother dying) would obtain that share; beyond this (i. e. beyond the grandson of the deceased brother) there is cessation (of the right to demand a share)". It was stated that in the ancestral property (paitamaha dravya) sons and grandsons equally have rights by birth, but in the case of the grandsons assignment of shares is made to them through their

## (Continued from the last page)

lucidly explained in Moro v. Ganesh 10 Bom. H. C. R. 444 (at pp. 461, 466-67) and are quoted in Debi Parshad v. Thakur Dial 1 All. 105 (F. B.) at p. 111. On these verses of काश्यायन the च्य. मयुख (p. 101) says that they do not refer to undivided coparceners, but rather to those who are re-united. Why it says so is not clear. The first verse of Kat. starts with the words sale wants and therefore the topic is that of undivided family and there is no express indication that it has changed to reunion in the following verse. The reason appears to be that नीत्रकाट takes the verse of बेक्ल 'अविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । भूयो द्वायविभागः स्यादाःचतुर्थादिति स्थिति: ' as referring to re-union on account of the word भूय: in it. The words आचत्रधीत् (in देवल) and निवृत्तिः परतो भवेत् (in कात्यायन) mean the same thing and so जीलकाउँ probably thought that they referred to the same subject. The interpretation of देवल (by कील) is forced and is opposed to the explanation of most works like the विवाद रत्नाकर (p. 482) and ब्य. प्र. p. 449, रसृतिच. II. p. 279. They take अविभक्तविभक्तानां as a dvanda compound meaning 'those who are undivided 'and 'those who are divided ', while wieso takes that word to mean 'those who being once undivided are divided' (i. e. as a कर्मधारण). सह बसता-acc. to the other digests means either 'who dwell together' (in the case of the undivided) and 'who reunite' (in the case of the divided). 'आविभक्तानामेव वा विभक्तानां सह वसता संघ्रष्टानां वा पुन-विभागो आहृतस्कुततस्कुतपर्यन्तमेव तस्कुतावस्वतुर्धाविक्तंत इति । व. ए. p. 482 ; बीजि-चतुर्थमनिन्याप्य द्वार्यभाग इत्यर्थः । विभक्तानामपि सेसर्गादिना सहवासे सति । इयं व्यवस्था । वसती सहिति वचनात् । व्य. म. p. 449. Vide Moro v. Ganesh 10 Bom. H. C. R. p. 444 at pp 465-468 for several objections to the explanation of Devala's verse offered by Nilakantha.

fathers and not in their separate individual capacity. This may be illustrated by some examples.



leaving two sons F, G, and D dying leaving three sons H, J, K. If E, F, G, H, J, K want to partition, then these six will not take one-sixth each, but the partition will be through their fathers i. e. E the only son of B will take one-third, F and G (the two sons of C) will take one-third (i. e. each will take one-sixth) and H, J, K will together take one-third (i. e. one-ninth each). The same will be the result if only A, B, C die, leaving D to K. Here D, the uncle of E, F, G, along with his three sons H, J, K will take one-third only.

To take another example.

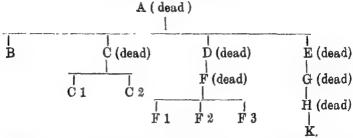

Suppose A the head of the joint family dies leaving a son B, two grandsons C1 and C2, three great-grandsons F1, F2, F3, and one great-grandson K. Here K cannot demand a share, as he is beyond 4th from A the common ancestor A that died last. Therefore the joint property will be divided per stirpes into three parts, B taking one-third, C1 and C2 together taking one-third and F1, F2, F3 together taking one-third.

One more illustration may be given.
A (dead)



Suppose A, the head of a Hindu joint family, dies leaving four sons, B, C, D, E and five grand-sons, B1, B2, B3, C1, D1 and then B dies. Then B3 receives his share, which is onethird of one-fourth ( = one-twelfth ), goes out of the family and the rest continue joint. Then C dies, then D, then E, and then B2. Then B1 sues C1 and D1 for his share. Here if we again apply the rule of per stirpes division, the property that remained at the date of the suit of B1 will be divided into three parts and B1, C1 and D1 (who represent three stocks, B,C,D) will each get one third of that property. This was so decided in Pranjivandas v. Ichharam 39 Bom. 734. The Madras High Court, however, holds that the rule of per stirpes applies only when all the coparceners desire a partition at the same time and that if only some members separate at one time and others on a later occasion, regard should be had to the share allotted at the first partition in computing the share to be allotted at the second partition. That is, according to the Madras High Court in the above case B1 will be entitled to one-third minus onetwelth (which latter was allotted to B3 when he left the family). The Madras High Court says that its views are based not on strict principles of Hindu Law, but on necessary considerations of equity. Vide Manjanatha v. Narayana 5 Mad. 362 and Narayana v. Shankar 53 Mad. 1 (F. B. at p. 6).

Manu (IX. 47) emphatically states: 1203a "once is a partition made, once is a maiden given in marriage, once does a man say 'I shall make a gift of this or that'; these three are done only once by the good". This means that a partition once made is final and cannot ordinarily be reopened. But there are exceptions to this rule. One viz. about the posthumous son born after partition has already been mentioned above (pp. 595-597). Br. 1204 (S. B. E. 33 pp. 373-74 verses 24-26) says, "If a man

<sup>1203</sup>a. सक्तृदंशो निपतित सक्कत्कन्या प्रदीयते। सक्कद्वाह द्वानीति जीण्येतानि सर्ता सक्कत् ॥ महु IX, 47 which is the same as नारव् (क्वीपुंस्योग 28) and बनपर्व 294, 26.

<sup>1204.</sup> बोजसाधारणं त्यकत्वा योश्यक्षेत्रं समाजितः । तद्वेश्यस्यागतस्योशः महातायो न संशायः ॥ तृतीयः पञ्चमञ्जीव सक्षमे वापि यो भवेत् । जन्मनामयरिक्वाने स्रभेतांशं कमागत्व ॥ ये परम्पर्या मीलाः सामन्ताः स्वामिनं विद्वः । तक्षम्यपर्यागतस्य वृताय्या योजजैमेदी ॥ वृष्टः q. by वृायभाग VIII. 2-3, स्वृतिकः II. pp. 307-308, तृत्यतस्य p. 180, वि. ए. pp. 540-541. The वि. कि. p. 132 seems to ascribe these to कात्यायन. For मीलाः vide वे तक्ष पूर्व सामन्ताः पञ्चविद्यान्तरं नताः । तन्यूलत्वान्त् ते मीला क्षविधः स्वम्बतिताः ॥ कात्या. q. by मिताः on या. II. 151, अधरार्कः p. 760. Kāt. derives मील from मूल and states that they were once neighbours but later migrated and hence they are so called.

leaving the country common to himself and his co-sharers goes to another country, his share must undoubtedly be given to his descendant when the latter comes back to the original country. Whether he (the descendant) be the third or fifth or even seventh in descent (from the man who left the country ) he would get the share that descends hereditarily provided his birth and family name are ascertained. The gotrajas (agnatic members of the family) should allow (a share in the ancestral) lands to the descendant of a man whom the maulas and neighbours know to be a co-owner (in the lands) by descent, when he comes (after a partition) to demand his share". The V. R. explains 1205 that the rule of Devala (given above) about a claim to a share being allowed up to the fourth applies when all the members stay together in the same place or country, while the above rule of Br. allowing even the seventh in descent to claim his share after a partition has taken place applies where such descendant and his forefathers had migrated to a distant land. These rules of Br. indicate that, even after a long time, a descendant could claim his share in a joint family estate and no bar of limitation was allowed.

Another rule is that where some property of the joint family had been fraudulently concealed by one member and was discovered afterwards, or where some property was left out from partition either through mistake or accident, such property should be divided according to their shares among the persons who made the first partition. In this case there is no reopening of the partition once made, but there is another partition. Manu IX. 218, Yāj. II. 126, Kaut. III. 5 and Kāt. 885-86 lay down 1206 this. Kāt. says: 'If (joint) wealth was concealed, but

<sup>1205.</sup> यस्ता खतुर्थाद्विभक्तविभक्तानामित्यादिदेवलोक्तनियमः स सहवासाद्ये । अयं तु दूरहुर्गमवासाद्याविरयविरोधः । वि. र. p. 541. The स्मृतिचः II. p. 308 states that the last verse applies only to lands (i. e. a partition can be reopened only as to immovable property). सद्योग विषयोचितवंत्रयेग समग्ताद्वासिभिर्मोलैरासम्बार् पनपूर्वकं भागग्रहणं कार्यम् । द्यायभाग VIII. 4. Compare Art. 127 of the Indian Limitation Act.

<sup>1206.</sup> दुविभक्तमम्योज्यापद्वतमन्तर्हितमविक्वातोत्पर्क वा दुर्णावैभजेरन् । अर्थशास्त्र III. 5; प्रकारितं यदि धर्म दुनरासाद्य तरसमम् । भजेरन् आसुभिः सार्थमभावे हि पितः सुताः ॥ अन्योज्यापद्वतं वृत्ये दुविभक्तं च यञ्चवेत् । प्रधारमार्ग विभज्येत सम्भगेन तद्वभूदः ॥ कारयाः 885-886 q. by अपरार्क pp. 732-733 (which reads last half as द्वतं मद्यं च यह्वध्यं प्राप्तकं च पुनर्भजेत्), स्युतिचः II. pp. 308-309, द्वाचभाग XIII. 4. p. 221, वि. र. 526. विभजेरन्नितं वद्यता येन द्वश्यते तेनैव न व्याद्यामिति वृश्चितम् । मिताः on या II. 126; पूर्वे पथा यस्य विभागकरूपमा द्वाता तरसमानैः कार्या न पुनरपहर्त्तत्या अस्यभागो द्वातस्यो न द्वातस्य एव वेति समता नयेदित्यस्यार्थः । द्वायभाग XIII. 2.

is afterwards discovered, the sons should divide it equally with their brothers in the absence of the father (i. e. even after his death). Whatever is concealed from each other (by the cosharers) or what was divided in an unjust manner and whatever was recovered (such as debts) after (partition) should be partitioned in equal shares. This is the view of Bhrgu'.

In the Ait, Br. (VI. 7) 1207 it is said: 'He who deprives a person entitled to a share of his share, him he (who is deprived) punishes (or destroys). If he does not punish (or destroy) him (the depriver), then he punishes his son or grandson; but he does punish him'. Manu IX. 213 declares that even the eldest brother who through greed deprives his younger brothers (of their shares) ceases to be the eldest (i. e. forfeits his position as the eldest), is deprived of his (special) share (as eldest) and should be punished by the king. From these passages it follows that fraudulently concealing joint property or depriving a person of his share is condemned. This leads on to a divergence of views among commentators and digests. If a man conceals joint property at a partition, is he a wrongdoer or not? What he conceals is partly his own. Therefore the Dāyabhāga 1208 (XIII. 8) holds that there is no theft in this case. since a thief is commonly understood to be one who knowing that some thing belongs to another, makes it his own without any ground for so doing; while a co-sharer cannot be said to be no owner at all of the joint property. The Dayabhaga (XIII 11-12) says that Viśvarūpa and Jitendriya both held the same opinion that even if technically it may be called theft, still there is no sin attaching to it as smrtis allow him also who conceals joint property to share in it at the subsequent partition. The Vivadaratnakara (p. 526) states that Halayudha also held the opinion that in suppressing some joint property the co-sharer did not incur the sin of theft. On the other hand the Mit., Apararka (p. 732), V. P. p. 555 hold that in view of Manu IX. 213

<sup>1207.</sup> यो वे आगिने आगान्कुद्देते व्ययते वैनं स यदि वैनं न व्यवतेऽध युजमध पौषं व्यवते हिवेनिमति। ऐ. वा. VI. 7. This is cited as गौतम's in the मिला. on पा. II. 126, in the च्य. म. p. 131. The प्या. मा. III. p. 566, स. वि. p. 438, च्य. म. 555 correctly refer to it as क्षति.

<sup>1208.</sup> तषुको विश्वक्रवेणापि । आतस्त्रस्कारदीची जास्तीति वज्रजारंक्कास्त्रधात् स्तेन-धात्वधीनिव्यक्तेरित्यभिमायः । ... सत्यपि वा शतेवेऽपन्तुरिपि विभागवज्रात्रकां स्तेयदीवः । अन्यथा सुवर्णोद्दिनिद्वारे पतितस्य भागो च श्यात् । द्वायभाग XIII. 11 and 13 pp. 224-225.

( which declares even the eldest as punishable by the king if he deprives his younger brothers of their due share) and the Ait. Br there is the fault of theft in case a co-sharer fraudulently conceals joint property. The Mit, and V. P. further rely upon an example derived from the Purvamimamsa in support of their view. When a caru (boiled food) of mudga pulse is prescribed and mudgas are not available, some substitute must be employed just as when rice is not available nivara grain may be employed. The parts of masa resemble those of mudga and some one may plausibly say that in the absence of mudgas, E caru of masas may be used. To this Jai. VI. 3. 201209 replies that, since māsas, varakas and kodravas are forbidden as being unfit for use in sacrifices, one cannot take parts of masas as substitute for parts of mudgas though both may be so similar as not to be easily distinguishable. So the general prohibition against depriving another of his wealth holds good even in the case of goods that belong jointly to oneself and to others. The Dāyabhāga (XIII. 16 pp. 227-228) tells us that a predecessor of it named Bālaka relied on this very nuāua of Jaimini and finds fault with him. It should be noted however that Kat. (888) recommends that the king 1210 even if a complaint be lodged about fraudulent suppression by a co-sharer should not use force against the fraudulent suppressor but should make him give up the concealed property by persuasion or trick. Br. and Kat. 1211 declare that if there is a suspicion that some joint wealth has been concealed by a co-sharer, the kota ordeal may be resorted to.

<sup>1209.</sup> प्रतिविद्धं खाविशेषेण हि तथ्छुतिः। कै. VI. 3. 20; अथ वरप्रतिविद्धं अ६ क्षिया वे वरकाः कोञ्चवाः अयश्चिमा वे माथा इति । किं तब्छुतञ्चवापखारे प्रतिनिधातव्यक्षत नेति । किं प्राप्तं प्रतिनिधेयनिति । ... एवं प्राप्ते बूमः । प्रतिविद्धं ख न प्रतिनिधातव्यक्षिते । अविशेषण क्षेत्रदुष्यते न यञ्चार्शं माथा वरकाः कोञ्चवाधेति । यञ्चस्यव्यथ एवां प्रतिविध्यते । श्राप्तः प्रथा मोदे खरी विषक्षे सहशातथा माथेषु अयश्चिमा वे प्राप्तः इति निषेधी न प्रविश्रित स्त्रद्भावयवद्धव्यमाणेष्यवर्ष्यं ग्राप्तावयवद्या अपि ग्राप्तः प्रथा माथे व्यवस्था प्रविश्रित प्रद्भावयवद्धव्यमाणेष्यवर्ष्यं माथावयवद्य अपि ग्राप्तः प्रविति निषेधः प्रविश्राप्तेति सिद्धाप्तिनोक्तम् । तस्माञ्च खनतो श्यापत्य साधारण- व्यापादारं दोषोस्त्येवेति सिद्धम् । मिताः ०० याः II. 126.

<sup>1210.</sup> बर्ग्युनापहर्त ब्रुव्यं बलाकीय ब्रह्मपर्वतः । कारवा, q. by क्षायआणं XIII. 7 (p. 222), क्षायतस्य p. 183, वि. र. p. 526, व्य. त्र. 556 which says 'राह्ने तु आतिभिन्नं निवेद्यतीय राह्ने निवेद्यतमयि तेन सामाधिनेय क्षायनीयभिन्नं परिवर्षिकोद्यादिष्टक्ष्मयो जनकमेव .

<sup>1211.</sup> यहोपस्करवाद्यास्य दोझाभरणकामिणः। इत्यमामा विभव्यक्षे कोशं यहोऽव्यवि-इश्वयः। कात्याः 842 q. by स्वृतिषः II. p. 273, वि. इ. p. 498. The स्वृतिषः quotes a vary similar verse of बृहस्पति (on the same page) viz. यहोपस्करवाद्यादि-दोझालङ्कारकामिणः। ... यहे कोशो विधीयते ॥

If there was a dispute whether a partition had already taken place, Yai II, 149 mentions some of the indications that lead to the inference or proof of partition viz. 'the determination of the dispute follows from the testimony of kinsmen, cognates (like maternal uncle), other witnesses, a deed (of partition) and by (the fact of ) houses and fields being separately held. 'Nar. (dāyabhāga 36-41) gives more 1212 elaborate rules on the subject viz. that the status of division can be determined from the fact of their transactions (agriculture &c.) being separate, that the separate performance of religious rites is another indication of separation. 'Receiving and returning a debt, the beasts (kine &c.), food, houses and fields and servants must be separate in the case of those who are divided, as also cooking food, performance of religious rites, income and expenditure. It is only divided persons (and not undivided ones) that can become in respect of each other witnesses, sureties or debtors and creditors. People should regard them to be divided even though there be no deed of partition, in whose case these transactions are entered into openly with their co-sharers'. Yāj. II. 52 also declares that between brothers, husband and wife, father and son there cannot be, as long as they are undivided, the relationship of being sureties or witnesses for each other or of being debtor and creditor. Nar. (dayabhaga 41) and Kat. (893) state that when for ten years brothers (and other members of a family) reside (separately) doing religious observances separately and have separate transactions, they should be known as separate so far as the ancestral estate is concerned. 1213 It is on account of these passages that the courts say that presumably every Hindu family is joint in food, worship 1214 and estate and 'that cesser of commensality is an element which may properly be considered in determining the question whether there has been

<sup>1212.</sup> Vide Debi Parshad v. Thakur Dial 1 All. 105 F. B. (at p. 109) for the verse of Nar, about religious rites being single when there has been no partition.

<sup>1213.</sup> वसेषुर्वश वर्षाणि पृथाधर्माः पृथाक्तियाः । आवरस्तेषि विक्रेया विभक्ताः पैतुकाः वृत्तात् ॥ कास्याः q. by स्युतियाः II. p. 311, स. वि. p. 348, अवरार्धः p. 757 (reads यसेख्ये वृद्धाव्यापि and पैतुको धने). नारद् (द्वायभाग 41) is वसेख्ये वृद्धाव्यापि...। विभक्ता आतरस्ते तु विक्रेया इति निक्याः ॥. In Lalubhasi v. Bas Amerit 2 Bom. 299 (at p. 369) the verse of Kät, is referred to.

<sup>1214.</sup> Vide Sri Raghunadha v, Sri Broso Kishoro L. R. 3 I. A. 154. at p. 191.

a partition of joint family property, but it is not conclusive 1215. Br. says that where there are no witnesses nor a document to prove partition, a conclusion may be arrived at by inference.

A few words may be said about the self-acquired property of the father or grand-father. According to the strict theory of the Mit. the son 1216 acquires by birth an interest even in the self-acquired property of the father, but the Mit, makes it clear that the son has no power to prevent his father from disposing of his own self-acquisitions, but has to give his approval to his father's alienations of his self-acquisitions. The Mit. sets out two smrti texts viz. 'though immovable property and bipeds may have been acquired by the father himself, there can be no gift nor sale of them without (calling together or) consulting all the sons. Those that are born, those that are unborn and those that are in (their mother's) womb expect maintenance (and therefore) there can be no gift nor sale'. But these have been treated by the Mit. and the Dayabhaga also as more or less recommendatory. If the father alienates his self-acquisitions without his son's consent he may be held guilty of transgressing a smrti precept but the transaction does hold good and is valid. 1217 since a fact cannot be altered by even a hundred texts (as the Dayabhaga puts it). It should not be supposed that the Mit. was the first to propound this right as to self-acquisitions. Centuries before, the Visnu Dh. S. 17. 1 expressly declared that as regards self-acquired property the father has absolute discretion to divide it as he pleases.

<sup>1215.</sup> Vide Ganesh Dutt v. Jewach L. R. 31 I. A. 10 at p. 13. साझ मं स्थावर स्थावर स्थावर प्राप्तः प्राण्यिभागका रिविधनाय । अनुमानम विशेषं भ स्थाता प्रमासिकी ॥ वृष्ट. q. by द्वायभाग XIV. 8, p. 231, स्थुतिक: II. p. 310 (reads स्थावरस्थान्यं), व्य. प्र. p. 564.

<sup>1216.</sup> तस्मात्पेतुके पैतामहे च द्वव्ये जन्मनैव स्वस्थ्य । ... स्थावरे तु स्वाजिते पित्रादि-प्राप्ते च प्रवादिपारतन्त्रयमेव । स्थावरं द्विपत् चैव यद्यपि स्वयमजितन् । असन्ध्य सुतान्सर्वान म दानं न च विक्रयः ॥ ये जाता येप्यजाताका ये च गर्भे व्यवस्थिताः । हृष्ति च तेमिकाङ्क्षान्ति म दानं न च विक्रयः ॥ इत्यादिस्मरणास् । मिता, on या. II. 114. The first is q. by the द्वायभाग II. 29-30 (for which see note 1125). The first is ascribed to वृह. by व्यव. नि. p. 411.

<sup>1217.</sup> पैतुके पैतामहे च स्वास्यं बद्यापि जन्मनैव तथापि पैतृके पितृपरतन्त्रस्वात् पितृ-स्वार्कसत्वेन वाधान्यास् विचा विकिञ्जन्याने स्वार्जिते बृण्वे पुत्रेष्वाश्चमितः वर्तन्याः । पैतामहे तु इयोः स्वास्यमविकिङमिति निवेधाविकायोस्ताति विकेषः । जिलाः ०० थाः II. 121.

Kat. (839) also says that the son has no ownership in the father's self-acquisition. 1218 When Yai, II. 114 allows the father either to give the best share to the eldest son or to make an equal division among all sons, the Mit. explains that this unequal division holds good only as to the self-acquisitions of the father. Similarly when Nar. (dayabhaga 12) or Sankha-Likhita say that the father may take two shares for himself, that is with reference to self-acquisitions, acc. to the Mit. Manu IX. 104 stating that sons have no power over property during the life of the parents refers to the self-acquisitions of the parents. In modern times courts have followed the view that a Hindu father (or any Hindu person whatever) may give, sell or bequeath by will his self acquired property (whether movable or immovable) to any body he likes (vide Rao Balwant Singh v. Rani Kishori 25 I. A. p. 54 at pp. 67-68 where the two verses cited by the Mit. were held to contain only a moral precept and not a rule of law capable of being enforced).

Mr. Kishori Lal Sarkar in his Tagore Law Lectures on the Mīmāmsā rules of interpretation states (p. 21) that 'Mitāksarā bears the impress of Buddhistic influence'. For this proposition he advances hardly any substantial evidence that will bear scrutiny. His reasons are mostly subjective and he refers to no ancient or medieval Buddhistic texts that elaborate the principle of taking property by birth or the rule of propinguity in deciding questions of inheritance, which two are the most fundamental tenets of the Mitaksara system. It appears that the evolution of the son's right to partition, of his equality with his father, of the absolute rights of a person to his selfacquisitions was a gradual indigenous growth and had nothing to do with Buddhistic thought. Buddhists had hardly any independent set of juristic ideas or works different from those of the Brahmanical jurists and in medieval times countries like Burma professing Buddhism turned to Brahmanic codes like that of Manu for regulating succession, inheritance and allied

<sup>1218.</sup> पैतासर् समानं स्वारिकः प्रजस्य कोभयोः । स्वयं कोपार्जिते पित्रा व प्रजः स्वान्यसर्हति ॥ अंतरवाः q. by स्कृतिकः, II. pp. 279-280, व्यवः वि. p. 410

matters. 1219 Vide pp. 559-560 about the origin of Dāyabhāga doctrines.

In the preceding pages reference has been frequently made to sons, to their rights in ancestral property by birth and to their shares on partition. It is now time to refer to the various kinds of sons, principal (mukhya) and gauna (subsidiary or secondary).

In H. of Dh. vol. II. pp. 560-561 passages from the Rgveda, the Tai, S., Sat, Br., Ait, Br., the sutras and smrtis emphasizing the importance of a son for the spiritual welfare of a man have been cited. The principal purposes served by the birth of a son are succinctly stated in the Ait. Br. 33. 1. viz. the son enables the father to pay off the debt he owes to his ancestors, to secure immortality (amrtatva) and heavenly worlds. These were the main purposes deemed to be served by a son in most remote times. Manu (IX. 106-107) and Yaj. I. 78 also mention these benefits. The desire was to continue and perpetuate the family (vamsasua avicchedah as the Mit. has it) and to provide for the performance and preservation of religious sucra and offerings. This desire was common in ancient societies almost everywhere. The Sat. Br. XII, 4, 3, 1 (S. B. E. vol. 44 p. 157) states 'the father in later life subsists on the son and the son in early life subsists on the father'. The Nirukta 1220 (III. 4) quotes a rk verse 'thou

<sup>1219.</sup> Vide 'Notes on Buddhist Law' by John Jardine and 'Principles of Buddhist Law' by Chan-toon (Rangoon, 1894) for the Dhammathats (Dharmasastras), their origin from Indian Codes and works and contents and Mah Nhin Bwin v. U. Schwe Gone L. R. 41 I. A. 121 pp. 131-139 for detailed remarks on the 36 Dhammathats of which the Manu Kyay is the most important and which were derived in their remotest origin from the laws of Manu. In 'Champa' by Dr. R. C. Majumdar in Inscription No. 65 of Jaya-Indravarman II dated sake 1010 it is said 'He followed 18 titles of law prescribed by Manu ('Manumarga'). Manu VIII. 3 employs the words are the said 'He fallowed 18 titles of Java and Bali' by Himansu Bhushan Sarkar pp. 93-94 and 104 for the influence of Manu on Javanese and Balinese codes and Dr. Majumdar on 'Suvarnadvipa' part II pp. 1-23.

<sup>1220.</sup> तत्तेतहकश्रोकाभ्यामभ्युक्तम्। अङ्गादङ्कारसंभवसि हृद्याद्धिआयसे। आस्मा व युज्ञनामासि स जीव शरदः शतम्॥ निवक्त III. 4. This verse is found in कौषीतिकि आरण्यक्त 4. 11 and is prescribed as a mantra in the Ap. Mantrapatha II. 11. 33 for recital in jātakarma, in आन्त्र, स्. 1. 15.11 and भानवस्त्रा I. 18. 6. Vide H. of Dh. vol. II. p. 235 n. 537. It occurs also in की. श. स्. II. 2. 15-16 (as a quotation) and in शक्तिकित (q. by वि. र. pp. 554-555). The first half occurs in कृत्र, उप. VI. 4. 9 in another connection and the whole of it in आदिष्य 74. 63.

art born from each of the limbs, from the heart (of the father), thou art indeed one's own self called son; mayst though live for a hundred autumns!'. Gradually the idea arose (probably suggested by etymologists) that the son saved the father from the Hell called put, 1221 as stated by Manu IX. 138 (= Adiparva 229. 14 = Visnu Dh. S. 15. 44). The son's close connection with the offering of pindas to the ancestors is not much emphasized in the oldest works. But in the sūtras, in Manu and the other smrtis this aspect of the benefits derived from the son is far more prominent than the others. In speaking of the putrikaputra Manu (IX. 136) declares 'he should offer pinda' (to his maternal grandfather) and take the latter's wealth. As three descendants (son, grandson and great-grandson) presented pindas to the ancestor, all three had extravagant praises bestowed on them. Manu IX. 137 says: 'a man secures the (higher) worlds through (the birth of) a son, he obtains permanence (in those worlds) through a grandson, through the son of a grandson he wins the world of the Sun'1222. The Visnudharmasūtra 85. 67 declares 1223 'A man should desire to have many sons ( with the thought ) that some one out of them may go to Gayā or offer the Asyamedha sacrifice or let loose (in honour of the deceased father) a dark bull'. Br. (q. in Par. M. I. 2 p. 305) states: 'the pitrs afraid of falling into Hell desire to have sons: (they think) one of them may go to Gaya and that one will save us; he will set at liberty a bull, he may perform sacrifices and execute works of public utility (like tanks, temples and parks), he will take care of us in our old age, he will offer śrāddha day by day'. The Matsyapurāna 204 (3-17) contains verses (that are called pitryathas, verses sung by pitrs) which breathe the hankerings of deceased ancestors after what

<sup>1221.</sup> The नी. गृह्मपरिभाषा I. 2. 5. quotes ' पुदिति नरकस्याख्या दुःसं च नरकं विदुः । पुदि जाणासतः पुजिमहेच्छान्ति परश्च च ॥ ३, शङ्कालिखित q. by वि. र. p. 555 state आत्मा पुज इति श्रीकः पितुर्मातुरक्षमहात् । पुजाननद्वायते यस्मात्युजस्तेनासि संजितः ॥

<sup>1222.</sup> पुत्रेण लोका आपति पाँत्रेणानस्यमश्कृते । अध पुत्रस्य पाँत्रेण त्रधनस्यामिति विष्ट-पम् ॥ मन्द्र IX. 137. This verse occurs in Vas. 17. 5, औ. ध. सू. II. 9. 7 (reads last pada as नाकानेवाधिरोहति), विष्णुषः सू. 15. 46.

<sup>1223.</sup> एडच्या बहदः पुत्रा वद्येकोपि सर्था क्रजेत । यजेत बाध्यमेधेन नीलं वा बुबहुत्सुजेत् ॥ विष्णुधर्मसूत्र 85. 67 = सत्स्वपुराण 22. 6 = बायु 150. 10 = अह्यपुराण 220. 32-33 (which reads गौरी वारपुक्रहेत्सन्यां नीलं &c. सत्स्य (207. 39-40) calls this verse an ancient साधा and reads as in अह्यपुराण. Compare अविस्तुति verse 55 for almost the same verse. कांश्रन्ति पितरः पुत्राकरकापातभीरवः । गयां वास्यति यः कश्चिरसोस्मान्सन्तार्थिष्यति । करिष्यति बुबोस्सर्थमिकापूर्व तथेव च । पाल्यविष्यति बुद्धत्वे आद्धं बास्यति चान्यहम् । बृहः q. by परा. सा. I. 2, p. 305.

they expect their descendants to do such as offering water in holy rivers, śrāddhas, going to Gayā, gifts of various kinds, construction of tanks, &c.

It is not, however, to be supposed that purely secular benefits to be derived from sons were not thought of at all. People were alive to them but those benefits were submerged under the flood of extravagant ideas about the spiritual benefits derived from sons. For example, the Br. 1224 Up. I. 5. 16, after mentioning the three worlds of men, pitrs and gods, declares that the world of men can be won only through the son (while in I. 5. 17 there is eulogy of the son and instruction to him that he is Brahma, he is yajña, he is the heavenly world). Når. IV. 5 says 1225 "fathers wish to have sons on their own account thinking in their hearts 'He will free me from low and high debts'". Kāt. (551) has a similar verse and makes the meaning of Når. clear 1226. Vide above (under rnādāna pp. 416-417).

Besides the aurosa, eleven or twelve kinds of subsidiary sons are mentioned by most ancient smrti writers. Ap. Dh. S. does not recognize any son except the aurosa. Ap. quotes certain verses which express the view of an ancient sage called Aupajanghani and which are also quoted by the Baud. Dh. S. according to which the aurosa was to be recognized as the only son (vide H. of Dh. Vol. II. p. 602 n. 1417 for the quotation) Ap. II. 5. 13. 10 emphasizes that there can be no real gift or sale of one's child (dānam krayadharmatcāpatyasya na vidyate). But Ap. Dh. S. clearly shows that it knew that keetraja sons were

<sup>1224.</sup> अध त्रयां वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक हाते सीर्य मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जस्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः। बृह. उप. I. 5. 16.

<sup>1225.</sup> ह्रच्छन्ति पितरः हुआन् स्वार्थहेतीर्थतस्ततः । उत्तमर्णाधमर्णेश्यो मामर्थ मोख-यिव्यति । नारत् (ऋणादान 5) ; कुष्ण Bays to घटांस्त्रच्च in क्षोणपर्व 173. 54 ' ह्रच्छन्ति पितरः पन्नान्स्वार्थहेतीर्थेटोस्कच । इह लोकात्परे लोके तार्थिष्यन्ति चे हिताः ॥ १. 'आय-मानो॰ इति श्रुत्युक्तं पितृष्कणसूक्त्रं हृद्ध्या देयमधमसूज्यनित्पर्थः । १ वि. ता. folio 181.

<sup>1226.</sup> पितृणां स्वभिजातिर्वानेनैवाधमाश्चणात् । विनोक्षस्तु यतस्तस्मादिश्यम्ति पितरः श्वतान् ॥ काश्याः q by स्युतिन्तः II. p. 168, परा. मा. III. 263.

raised and forbids that practice. In II. 6. 13, 1-5 1227 it states, 'sons begotten by a man, who approaches in the proper season a woman of equal caste that has not belonged to another man (as wife) and that has been married to him according to the sastras, have the privilege to follow the occupations (peculiar to their castes) and to inherit property; if a man has sexual intercourse with a woman who had been married before to another or was not married legally to him or belongs to a different caste, they both incur sin and through that (i. e. their sinfulness) the son also becomes sinful'. In II. 10, 27, 2-6 Ap. condening the practice of niyoga 'a husband (or his elders) shall not appoint a wife who occupies the position of a sagotra to others (who are not sagotra), for they declare that a bride is given to the family (of the husband and not to the husband alone). This (practice of appointment) is forbidden (now) on account of the weakness of (men's) senses. The hand of even a sagotra is (deemed in law to be) that of a stranger, as well as that of any other person (except the husband). If the marriage yow is violated, both (husband and wife) go to Hell. Gaut, 28. 30-31, Baud. Dh. S. II. 2. 14-37, Vas. 17. 12-38, Arthasastra III. 7. Sankha-Likhita (q. by V. R. p. 547), Hārīta (q. by V. R. p. 549), Manu IX. 158-160, Yaj. II. 128-132, Nar. (dayabhaga 45-46), Kat. (q. by V. Nir. pp. 434-435), Br. (S. B. E. vol. 33 pp. 375-376 verses 33-35, 39-41), Devala (q. by Haradatta on Gaut. 28. 32, Dāyabhāga X. 7-8 p. 147, V. R. p. 550), Visnu Dh. S. 15. 1-30, Mahabharata (Adiparva 120, 31-34), Brahmapurāņa (q. by Aparārka p. 737), Yama (q. by V. R. p. 147 and D. C. pp. 80-81) enumerate the several sons in different sequences and sometimes under different names also. Taking the order in the Manusmrti as the basis, the following table will. it is hoped, convey some idea about their number, rank and importance.

<sup>1227.</sup> सवर्णापूर्वशास्त्रविहितायां वधतुं वन्द्यतः पुत्रास्तेषां कर्मभिः सम्बन्धः । दायेन ... पूर्वनस्यानसंस्कृतायां वर्णान्तरे च मैथुने दोषः । तत्रापि दोववान्द्यत्र एव १ आप. ध, स्वााः II. 6. 13. 1-4; सगोत्रक्थानीयां न परेम्यः समाचकीतः । कुलाय हि सी पदीयत इत्युप-दिशन्ति । तदिन्द्रियदीर्वस्याद्विप्रतिपक्तम् । अविशिष्टं हि परत्वं पाणेः । तव्ष्यतिक्रमे सालु पुनक्तभयोर्नरकः । आप. ध. स्व. II. 10. 27. 2-6.

| Kind of son (acc.<br>to Manu) |              |       |    | Baudhayana | Kautilya | Vasistha | Harita | Sankha-Likhita | Yaj.  | Narada | Brhaspatí | Devala | Visnu | Adiparva | Хата | Brahma-purana |
|-------------------------------|--------------|-------|----|------------|----------|----------|--------|----------------|-------|--------|-----------|--------|-------|----------|------|---------------|
| 1                             | Aurasa       | ***   | 1  | 1          | 1        | 1        | 1      | 1              | 1     | 1      | ı         | 1      | 1     | 1        | 1    | 1             |
| 2                             | Putrikāputra | •••   | 10 | 2          | 2        | 3        | 5      | 3              | 2     | 3      | 2         | 2      | 3     | 2        | 3    | 2             |
| 3                             | Kșetraja     | •••   | 2  | 3          | ्3       | 2        | 2      | 2              | 3     | 2      | 3         | 3      | 2     | 3        | 2    | 3             |
| 4                             | Datta        |       | 3  | 4          | 9        | 8        | 7      | 9              | 7     | 9      | 4         | 9      | 8     | 7        | 9    | 4             |
| 5                             | Kṛtrima      | •••   | 4  | 5          | 11       |          |        | •••            | 9     | 11     | 7         | 11     | 12    | 9        | 10   | 6             |
| 6                             | Gudhotpanna  |       | 5  | 6          | 4        | 6        | 6      | G              | 4     | 6      | 12        | 5      | 6     | 6        | Ġ    | 9             |
| 7                             | Apaviddha    | •••   | 6  | 7          | 5        | 11       | 9      | 7              | 12    | 8      | 5         | 6      | 11    |          | 7    | 8             |
| 8                             | Känina       | • • • | 7  | 8          | 6        | 5        | 4      | 5              | 5     | 4      | 10        | 4      | 5     | 5        | 5    | 10            |
| 9                             | Sahodha      | •••   | 8  | 9          | 7        | 7        | 10     | 8              | 11    | 5      | 11        | 7      | 7     | 11       | 8    | 11            |
| 10                            | Krita        |       | 12 | 10         | 12       | 9        | 8      | 10             | 8     | 10     | G         | 12     | 9     | 8        | 11   | 7             |
| 11                            | Paunarbhava  | •••   | 9  | 11         | 8        | 4        | 3      | 4              | 6     | 7      | 9         | 8      | 4     | 4        | 4    | 12            |
| 12                            | Svayamdatta  | • • • | 11 | 12         | 10       | 10       | 11     | 12             | 10    | 12     |           | 10     | 10    | 10       | 12   | 5             |
| 13                            | Saudra       | •••   | ]  | 13         |          | 12       |        | 11             | • • • | : ***  | 8         | ****   |       | 12       | •••  | 13            |

1228. The औरस is called स्वयंज्ञात in आविषर्व 120. 33. I understand प्रणीत, परिक्रीत and स्वीरेणीपुत्र in the आदिएवं to be the same as प्रतिकारुक, क्षेत्रक and गूढुज respectively. स्वयंजात: प्रणीतश्च परिक्रीतश्च प: सुत:। पौनर्भवश्च कानीनः स्वैरिण्यां यश्च आयते। इसः क्रीतः इत्रिमश्च उपगच्छेत्स्वयं च यः । सहोडो जातिरेताश्च हीनयोनिभृतक्ष यः। पूर्वपूर्वतमाभावं मत्वा लिप्सेत वे सुतम् । उत्तमाद्वेषशास्त्रंसः काइनंशन्ते प्रथमापति । आदिएवं 120, 33-35. I take ज्ञातिरेता: as an adjective of सहोह and हीनयोनिभूत: as शीव. It has to be noted that the आयुशासनपर्व (49.3-11) mentions 20 sons in all and employs a peculiar terminology in several cases, viz. औरस (also called अनन्तर्ज ), निरुक्तज (for क्षेत्रज ), प्रसुतज (meaning अनियोगोत्पक्त ), पतितात्त्वभार्याचां जात, and speaks of दत्त, कीत, अध्यद (= सहोद ), 6 अपर्ध्वसज्जड (i. e. अनुलोमड), कानीन and 6 अपसद्ध (चाण्वाल, ब्रारव, वैद्य, मागध, बामक and सुन्त). The Anusasana (49. 11) expressly states that it is not possible to deny altogether the status of sonship to these sons (पुत्रा होते न शक्याने मिश्या कर्त नराधिय). It then says (49. 20-21) that when a boy is abandoned by his parents and he is brought up by another and his natural parents are not known, he belongs to the caste of the man who brings him up and that even for कानीन and अस्प्र (सहोद्ध) sons samskaras are to be performed as if they were one's sons (49. 25-26).

Visnu Dh. S. (15, 27) mentions 'yatra-kvacanotpādita' (procreated anywhere) as the 12th and last. The com. Vaijayanti explains it in two ways: (1) procreated by a person on a woman, regardless of whether she is his own or another's wife or whether she is of the same caste or not, whether she is married or unmarried, whether her marriage has been consummated or not: (2) the son of a man from a sudra woman not married to him. Even in the last sense he cannot be called saudra (whom Manu IX, 178 and Yāi, I, 91 define as the son of a sudra wife from a brahmana). Harita as quoted in the V. R. p. 549 mentions a son called 'sahasā drsta' (seen by chance), who seems to be probably the same as krtrima. The saudra is omitted by several writers (even ancient ones) like Gautama, Kautilya and Harita. Manu speaks of only twelve sons (IX. 158) and does not enumerate the putrikaputra among them, though he speaks of the putrikā (IX. 127 and 134 and elsewhere) as equal to the son. It is therefore that Br. (S. B. E. 33 p. 375 verse 33) states that of the thirteen sons mentioned in succession by Manu the legitimate son of the body (aurasa) and the putrikā (the daughter appointed as a son) continue the family. Vas. 17.12 emphatically declares (dvādaša ityeva putrāh purānadrstāh) that only twelve sons have been noticed by the ancient (sages) and it is no doubt true that most writers generally enumerate twelve. A smrti text quoted by Haradatta on Gautama and by the Dattaka-mimāmsā mentions 15 kinds of sons. Vide note below 1229. The number is arrived at by counting the putrika

<sup>1229.</sup> औरसः प्रत्रिका बीजिक्षेत्रजी प्रत्रिकासतः । पीनर्भवश्च कानीनः सहोदो गृहसंभवः । दसः क्रीतः स्वयंद्रसः कृतिमध्यापविञ्चकः । यत्र क्रचीत्पादितश्च पुत्राख्या दश पंचा च । स्पृति q. hy हरदन on गी. 28. 32, तन, भी. p. 68. The compound बीजिक्षेत्रजो is to be taken as बीजिज and क्षेत्रज. The word bijin is the epithet of the man who is appointed to beget issue in the practice of niyoga, the कीतिज being the son begotten by such a man, who (the son) is deemed by some to be the son of both (of the begetter and of the husband of the wife). Dr. Jolly in Tagore Law Lectures on partition &c. p. 146 is wrong in taking 'bijin' as 'the son procreated with another man's wife', 'Bijin' is employed by Gaut, IV. 3 and Manu IX. 51-53 in the sense given above. Vide H. of Dh. II. p 599 n. 1409 for bijin, ksetra (meaning wife) and ksetrika. तद्वस्परक्रियाः प्रत्री हो सुती झुण्डमोलको । पत्यी जीवति कुण्डः स्यान्सृते भर्तरि गीलकः॥ औरसः क्षेत्रजश्चेव इतः कृत्रिमकः सुतः। दुधान्माता पिता वापि स पुत्री तुसकी भवेत्॥ पराहार IV. 23-24. Laghu-Asvalayana (21. 14-15); says that though certain sages provide that the Kunda and Golaka sons should have the samskaras performed on them, that was the practice in other ages and that it is probibited in the Kali age.

(daughter appointed as a son) and the putrikāputra (the son of the appointed daughter) as two, dividing the kṣetraja into two viz. as the son of the begetter (bījin) and as the son of the wife (i. e. of the husband of the wife) and the son produced anywhere (as mentioned by Viṣṇu Dh. S.) Is 15th and the last. The Parāsarasmṛti (IV. 23-24) mentions, besides Kuṇḍa and Golaka, only five kinds of sons.

It is necessary, before proceeding further, to give brief definitions of the twelve or thirteen kinds of sons from Manu and other writers. The legitimate son (aurasa) is one begotten by a man on his own wedded wife of the same caste. The putrikāputra 1230 is of two kinds; (1) a sonless man may appoint his daughter as his son (she is then called putrikā and treated as a son); (2) or she may be given to a person in marriage with the stipulation '1 give you in marriage this brotherless girl decked with ornaments: the son born of her will be my son'. In this case the son born of the daughter so given becomes the son of his maternal grandfather. The kṣetraja (the son of the wife) is one who is begotten on a man's wife (or widow) by a sagotra (agnatic kinsman) or by one not of the same gotra, according to the rules of niyoga, when the man himself is either dead or impotent or suffering from (an incurable) disease. That is the son given (dattaka or dattrima) whom his father or mother gives as a son affectionately in a time of distress with water and who is of the same caste (as the adopter). He is the son called kylrima (made) whom a man makes his son, the latter being of the same caste, being clever in distinguishing between right and wrong and being endowed with the qualities a son should. possess. He is the son born secretly (gudhotpanna or gudhaja as he is called by Baud, and Yaj.), who is born in a man's house, it being not known who is his begetter; and he belongs to him of whose wife he is born. He is the son called apaviddha (cast off) whom a man receives as his son after he has been abandoned by his parents or by one of them. The kanina (maiden's son ) is one whom a maiden bears secretly in the house of her father and he belongs to him who marries her afterwards.

<sup>1230.</sup> पुत्रिकासुतो द्वेधा। तत्राधमाह वसिष्ठ: (१७.१७)—अभ्रातृकां प्रदारपानि तुःपं कन्यामलङ्कुतास्। अस्यां वो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥ इति । अन्यमाह स एव—तृतीयः पुत्रिकेन—इति । अस्मिन्यक्षे कन्यपैव पितुरोर्ध्वहिकादि कार्यस्। व्य. मयुक्त p. 107. In the first sense mentioned above in the text the word पुत्रिकाश्च is dissolved as पुत्रिका एव हुन्नः ( a कर्मधारक्) and in the 2nd as पुत्रिकासाः पुत्रः ( a तरपुष्य compound). The निताः on या. II. 128 gives the same explanation.

The schodha (received together with the bride) is the son born of a woman who was pregnant at the time of marriage, whether that fact was known or unknown (to the person marrying her) and he belongs to the person who weds the (pregnant) woman. The krita (son bought) is one who is bought by a person from his father and mother for making the boy his son, whether the boy be equal or unequal (in qualities). The pannarbhava (the son of a remarried woman) is one to whom a woman, being abandoned by her husband or being a widow, gives birth after she contracts a second marriage of her own accord. He, who, having lost his parents or being abandoned by them without proper cause, gives himself to a man (as a son) is called svayamdatta (a son self-given). The son whom a brāhmaṇa begets through lust from a śūdra wife is called pāraśava (or śaudra), since he, though living, is (like a) corpse.

The list of twelve or thirteen kinds of sons looks rather formidable, has puzzled and misled even great scholars into making all sorts of sweeping assertions and putting forward untenable theories about the origin and necessity of so many sons. For example, Dr. Jolly in his ' Recht und Sitte' (English tr. p. 156) observes 'The twelve kinds of sonship, which to some extent are based on the illicit connection of the mother and for the greater part have nothing to do with the blood-relationship of the son with the father, are probably the most striking feature of Indian family law. The cause of this abnormal importance being attached to male issue is to be sought, according to the smrtis, in the offering of sacrifices to the manes which depends upon the male issue; yet, however, originally an economic motive was perhaps a more important factor in it-to get for the family as many powerful workers as possible. The learned writer appears to hold that the smrtis regarded all the secondary sons as equally competent to confer spiritual benefit and that at one and the same time a man could have all or most of them as sons. But he is mistaken in both these respects. The very definition of putrikāputra, ksetraja 1231 and dattaka given by many of the smrtis show that one who has already an aurasa

<sup>1231.</sup> अधुमोऽनेन विश्विण सतां सुर्चीत पुत्रिकास् । मस् IX. 127 : पितोत्सुजे-त्युजिकामनपरयोधिं प्रकापति खेड्डाऽस्माद्यंम्पत्यामिति संवास । मी. 28. 16 ; वेवराष्ट्रा सपिष्टाहा क्रिया सम्यक्नियुक्तया । प्रजेप्तिताविशक्ताया सम्तानस्य प्रश्लिशये ॥ मस् IX. 59 ; अपुजेषीय कर्तण्यः सुक्रपतिनिधिः सन्। पिष्टोन्किकियाहेतोर्यस्मात्तस्यात्मयस्मतः ॥ अत्रि 52 q. by क्ष्ता. मी. p. 3 and क्षतः चः p. 2.

son, grandson or great-grandson could not have a putrikaputra. a keetraja or an adopted son. If the definitions of all the 12 or 13 kinds of sons are carefully analysed, it will be quite apparent that the long list is due to the ancient writers' great penchant for divisions and sub-divisions based upon very slight differences of circumstances. The several kinds can be classified into three or four groups as done by Devala. 1232 All the five sons called dattaka, krita, krtrima, svayaindatta and apaviddha are sons who are affiliated by a person under various circumstances. There is no tinge of any illicit connection of the mother in any one of these, the one thing common to all of them being that they are the sons of one man and are treated by another as his. Similarly the paunarbhava and saudra are the legal sons of the man himself, but there is opprobrium attaching to them, because in the first case the mother contracted a remarriage (which was very much condemned by the smrtis) and in the other a brahmana married a sudra woman (which also was looked down upon, if not absolutely forbidden as done by Yaj. I. 56). The paunarbhava son of a dvija is still called a dvija by Manu III. 181, but Manu only provides that he is not fit to be invited at a śrāddha. The putrikā (the daughter appointed as a son) is the man's own child and the putrikaputra also is the man's own grandchild and both these are special cases of adoption and no question of mother's illicit connection arises in these. So out of 13 kinds of sons, nine were entirely free from any taint of illicit connection. There remain only the four viz. ksetraja, gudhotpanna, kanina, sahodha. The keetraja was in a class by himself and was a survival of an ancient practice prevalent in many countries all the world over, which had been condemned in India by Ap. (as shown above on p. 644) and his predecessors several centuries before the Christian It may, however, be pointed out that some medieval writers held the view that several secondary sons like the dattaka, krita &c. could be had by a man having no aurasa son. 1232a

<sup>1232.</sup> एते हादश पुत्रास्तु सन्तरपर्यस्तृत्वाहताः । आत्माजाः परजाश्रीय सुवधा बाहु-विस्तृत्वासस्था ॥ देवल q. by दायभाग X. 7 p. 147, वि. ए. p. 550, इरद्वस on गी. 28. 32. The ओरस, पुत्रिका, पीनर्भव and श्रीद्व would be आत्मज, the क्षेत्रज would be एरज, the दस्तक, हृत्रिम, कीत, स्वयंद्स and अपविद्ध would be सुद्ध (and also परज) and गूटज, काजीन and सहोद्द may be called वाद्यक्तिक.

<sup>1232</sup>a. Vide the क्ससिद्धान्तमञ्जरी of वालक्षण (D. C. Ms. No. 203 of 1886-92, folio 11b) 'तरवाषुक्तप्रकारेणोक्तविके काम्यल्यस्तार्थनहारा वावत्वामनासिद्धि-पर्यन्तं प्रजान्तरप्रकारणस्य काम्यल्यस्य प्रजान्तरप्रकारणस्य काम्यल्यस्य प्रजान्तरप्रकारणस्य काम्यल्यस्य प्रजान्तरप्रकारणस्य काम्यल्यस्य क्ष्मित्रप्रकारणस्य काम्यल्यस्य काम्यल्यस्य प्रजानकार्यः विद्यानकाः ।'

The chief concern of the smrtis as shown clearly by the Anusasanaparva (chap. 49 quoted above on p. 645) and the com. of Nilakantha was to provide for the maintenance and the performance of the samskaras of those children that may be either abandoned by their parents or may be under the cloud of illegitimacy.

There is great confusion and contradiction among the sutras and smrtis about the place of the several kinds of sons and about their rights. For example, Gautama (probably the most ancient among extant sūtrakāras) assigns the 10th place to the putrikāputra, while Baud., Kaut., Yāj, Br. and Devala give him the 2nd place and Vasistha, Sankha-Likhita, Nār., and Visnu put him 3rd. The dattaka is placed very low in the list by most works except by Manu, Gaut., Baud., Br. and Brahmapurāna (which put him 3rd or 4th). The 12 kinds are put in two groups by some works. Gaut. (28, 30-31) provides that the aurasa, ksetraja, datta, krtrima, güdhotpanna and apaviddha are rikthabhājah (take the wealth) and also belong to the aotra of the man whose sons they are, while the other six take only the gotra but not the wealth. Baud. Dh. S. (II. 2, 36-37) employs the same words rikthabhājah and gotrabhājah but differs from Gaut, in including putrikaputra among 'rikthabhajah' and omitting him from the group of 'gotrabhajah'. 1233 Another division (each having six kinds) is into bandhu-dayada or dayadabandhava (Manu IX, 158-159 and Nar. dayabhaga 47) and adayadabandhava (Manu IX. 160, Vas. 17. 38, När. däyabhäga. 47), The first group, acc, to Manu, comprises aurasa (also putrikā), ksetraja. datta, krtrima, gudhotpanna and apaviddha. They are so called because they take the wealth of their father and also of his kinsmen (in the absence of nearer heirs), while the members of the 2nd group (which acc. to Manu IX, 160 comprises kanina.

<sup>1233.</sup> पुत्रा औरसक्षेत्रज्ञकृतिमगृहोत्पकापविद्धा रिक्थभाजः। कामीनसहोहपीनर्भव-पुत्रिकापुत्रस्वपंत्रकृतिता गोत्रभाजः। गौ. 28. 30-31; एते गोत्रभाजो गोत्रमेव केवलं भजन्ते न रिक्थम्। पूर्वे तु रिक्थभाजो गोत्रभाजस्वारसम् सहाभिधानात्। सर्वे चेते सजातीयाः। हरद्वन्त. What is meant by रिक्थभाजः is not quite certain. Does it mean 'they take the wealth of their father and of his kinsmen' or does it mean 'they take the wealth of their father alone and of no one else'. देवल appears to hold that बम्धुदायात् has the first sense. तेवां चद् बम्धुदायादाः पूर्वेन्ये पितृदेव वद् । देवल q. by दायभाग X. 7 p. 147. Both the मिता. on या. II. 132 and the दायभाग explain बम्धुदायाद in the first of the two senses set out above. 'और-साव्या वद् न केवलं पितृदायहराः किन्तु बम्धूमामपि सपिण्डादीमां दायहराः। अन्ये परभूताः पितृदेव पर दायहरा न सपिण्डादीनाम् । दायभाग X. 8 p. 147. रवयंजातः पितृवम्धूमां च हायादः। परं जातः संस्कृतिय न बम्धुनायः। अर्थशाद्ध III. 7.

sahodha, krita, paunarbhava, svayamdatta and śaudra) are only bandhavas (i. e. belong to the gotra of their father), but cannot succeed to the wealth of their father's kinsmen. Here also there is no agreement among the smrtis. Vas. (17. 5-25). Śankha-Likhita (q. in V. R. p. 247), Nār. dāyabhāga 47 and Hārīta include in the first group aurasa, ksetraja, putrikāputra, paunarbhava, kānīna and gūdhaja and the rest in the 2nd group, Kaut, asserts that only the aurasa son succeeds as heir to the kinsmen of his father while the others (that are not procreated by him) succeed only to the father who brings them up, but not to his kinsmen. Yāj. II. 132 states that each of the twelve kinds mentioned by him takes the wealth of the father and offers pinda to him in default of the preceding one and further requires that this is so only if it is certain that the sons are of the same caste as that of the father. Gaut. 28, 32 states that 1234 the kānina and the other sons called gotrabhājah (in 28.31) take only one fourth of the estate of the father if no aurasa nor any of the other sons called rikthabhājah exists (and the rest of the estate is taken by the sapindas), while Kaut., Devala and Kat. (857) state that the dattaka, ksetraja and other kinds of sons are entitled to one third share only if an aurasa is born provided they are of the same varna and that if they are of a different caste, they are only entitled to food and raiment. If a man, having no son, made his daughter a putrika or thinking himself to be impotent had a keetraja son or adopted a son and then an aurasa son was born, difficult questions of the distribution of his property arose on which there was no unanimity. Manu IX. 163 says that only the aurasa son is entitled to all the paternal wealth and all the other kinds should be given maintenance in order to avoid the fault of being cruel. But as regards the case where a putrika is first made and then an aurasa is born Manu (IX. 134) prescribes that these two should divide the paternal estate equally, 1235 while

<sup>1234.</sup> चतुर्धिशिन औरसाद्यमाथे। गी. 28. 32; तेवां सवर्णा ये पुत्रास्ते तृतीयांश-भागिनः। हीनास्तसुपजीवेयुर्धासाच्छावृनसंभ्रताः ॥ वृंवल प्. by क्षायभाग X. 7. p. 147; उत्पन्ने त्वीरसे पुत्रे चतुर्धीशहराः सुताः। सवर्णा असवर्णास्तु धासाच्छावृनभाजनाः ॥ कात्याः q. by मिताः on या. II. 132. वृायभाग X. 13 p. 148 and वि. चि. p. 150 read तृती-पांशहराः in कात्याः ; औरसे तृत्यक्रे सवर्णास्तृतीयांशहराः। असवर्णा ब्रासाच्छावृनभागिनः। अर्थशास्त्र III. 7. The मवृत्रस्त्र (folio 93b) says कल्पत्रक्ष read 'तृतीयोशहराः'.

<sup>1235.</sup> बृहस्पति appears to combine Manu IX, 163 and 134 'शक एवीर : पिडये धने स्थानी व्यक्तितितः। तसुक्रया हुजिका प्रोक्ता भक्षण्यासम्बद्धे स्थूताः ॥ q. by वि. , p. 541, न्यवः मि. p. 437, मञ्चलरात (folio 93b),

Manu IX. 164 asks the aurasa to give 1/5 or 1/6 of the paternal wealth to the keetraja. This confusion and contradiction about the places and the shares of the several sons leads one to infer that the institution of several kinds of sons was not very common or generally recognized, was rather confined to some localities or communities and was dying out even in the times of the ancient smrtis, if it ever existed in full force at all at any time.

As regards gudhaja, kanina and sahodha there is this to be said. They were the result of illicit connection; but some one had to maintain them, to bring them up and be their guardian. The smrtis when they assign these as the sons of the husbands of the women of whom they are born are really providing for these matters of maintenance and guardianship. Br. says that dattaka, apayiddha, krita, krta, and saudra, if of pure caste and pure actions, are middling, while the ksetraja, paunarbhava, kanina, sahodha and gudhaja are condemned by the good (S. B. E. 33 p. 376 verses 40-41), 1236 The kanina was to be under the guardianship of the father of the girl (Yāj. II. 129) till she remained unmarried, but when she married the damsel's son came under the dominion of the person who married her (Manu IX. 172). The very fact that the kanina was assigned to the husband who married the girl shows that this was done because it was deemed that by marrying such a girl the husband condoned her past lapses. Similarly in the case of sahodha, it was deemed that either the child must have been procreated by the husband himself before marriage or that he condoned the conduct of the wife. It appears to have been thought that when the husband (the party most concerned) did not openly object it was not open or allowable for any one else even by proof that the child was kaning or sahodha to call

<sup>1236.</sup> द्सीपविद्धः क्रीतश्च कृतः श्रीद्रस्तधेव च। जातिश्वद्धाः कर्मश्चद्धाः मध्यमास्ते स्ता मताः ॥ क्षेत्रजो गर्हितः सद्भिस्तधा पौकर्भवः स्ताः। कानीनश्च सहोद्धश्च गृद्धोत्पवस्तथेव च॥ वृद्धः q. by वि. र. p. 552; हारति (q. by वि. र. 552) designates क्रीतः, स्वपंद्धः and श्रीद वक्ष काण्यपृष्ठः स्वद्धापुत्राः स्वपंद्धः प्रता वो वे परकुछं ब्रजेत्। तेन वृश्वस्तिनासी काण्यपृष्ठा न संश्चाः ॥ स्वश्चसं पृष्ठतः कृत्वा यो वे परकुछं ब्रजेत्। तेन वृश्वस्तिनासी काण्यपृष्ठा न संश्चाः ॥. The 2nd verse is quoted by अपराक्षः p. 455. नारत्व IV. 60 calls a ब्राह्मण्य who persists in the profession of arms after a season of distress is over काण्यपृष्ट. The अञ्चलकानवर्ष 23-22 has that word. कुछं काण्यसिति स्थातं यसमात् पूर्वाणि ते जहुः । तत्र उपेष्ठतरो यः स्थातं व काण्यं विनिर्विकोत् । यस q. by च्य. प्र. p. 486 which also quotes the verse स्वकुछः from यस and हार्शत both separately. काण्यपृष्ट literally means ' one who carries on his back arrows' (i. e. probably a brähmana whose profession is that of a soldier).

for the abandonment of the child. Similar remarks apply to the gudhaja. As shown in H. of Dh. vol. II, pp. 571-573 if the wife was guilty of adultery the husband had certain powers of correction over the wife, but if he chose to be complaisant. then the smrtis did not compel him to disown or abandon the child. These very smrtis (like Gautama, Vas., Nar.) that are very harsh on women for adultery allow the gudhaja, kanina and sahodha to be secondary sons. So the only way in which these two attitudes can be reconciled is by holding that when the husband condones moral lapses on the part of the woman whom he had accepted as his wife the saurtis provide for the maintenance, guardianship and succession of such offspring of illicit connection. Even among medieval commentators there was divergence about paunarbhava, kānīna, sahodha and gūdhaja; Medhātithi on Manu IX. 181 holds that they are entitled to nothing but food and raiment in any case, while the Mit. (on Yaj. II. 132) holds that even the kanina and the rest take the father's wealth in default of aurasa and the other kinds of sons. The Mit. (on Yaj. 1, 90) however holds that kanina, sabodha and gudhaja being the outcome of adultery cannot be savarna with the husband of their mother, are really different from savarna sons and even anuloma and pratiloma sons.

A good deal can be said about the spiritual benefit supposed to be derived from secondary sens.

The high eulogy bestowed on the son in the Vedic and smrti literature has reference only to the aurasa son. Manu IX. 180 asserts that the eleven kinds of sons viz. keetraja and the rest (except aurasa and putrikā) are merely substitutes for the real son, admitted to prevent the cessation of religious rites and in IX. 181 Manu states the final conclusion that such sons as the keetraja that are procreated from the seed of others really belong to him from whose seed they spring and not to the other man (who takes them up). Br. 1237 (S. B. E. 33 p. 375 verses 35-36) declares: 'thirteen sons were enumerated in

<sup>1237.</sup> पुचाक्रपोद्दश मोका मनुना येस्नपूर्वशः । मन्तानकारणं नवामीरसः पुत्रिका तथा॥ आउयं विना पथा तेलं सिद्धः मतिनिधिः स्मृतम् । तथेकाद्दश पुत्रकारसयो (विना ॥ बृहस्पति q. by अपरार्क p. 735, ध्यवः नि. p. 439. The 2nd is attributed to वृद्धबृहस्पति by कुल्लूक on मनु IX. 181. The कुत्ययस्माकर (p. 73) quotes मैत्राय-जीयपरिशिष्ट क follows 'आज्याभावे तेलं मतिनिधिरलामे वृधिपयसी तब्लामे तप्हल-विकामि वाद्धिः संबुष्याज्यार्थे कुर्वन्ति, । The सम्यावाहक्षीतस् III. 1 provides: यक्षान्याक्षमे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्विवादभावे सर्वादभावे र्वादभावे सर्वादभावे सर्वादभावे सर्वादभावे सर्वादभावे सर्वादभा

order by Manu, out of whom only the aurasa and putrika are the cause of propagating the line. Just as oil is declared by the good to be a substitute (in sacrifices) in the absence of clarified butter, so the eleven kinds of sons in the absence of aurasa and putrikā 1238 (are admitted merely as substitutes and not the real thing).' Although Yaj. II. 132 declares that each succeeding one out of the twelve kinds of sons takes the estate in the absence of each preceding one and offers pinda to the deceased owner, yet the efficacy of the pindas offered by the several sons was deemed to differ very much. Manu leaves no room for doubt on this point when he says (IX. 161) 'a man desiring to cross beyond the gloom (of bad worlds, hells) through (or with the help of) bad sons (such as the ksetraja) secures a result similar to what a person crossing (a sheet of) water in a leaking boat secures'. The idea is that secondary sons cannot confer the same spiritual benefit as the aurasa son can. Medhatithi on Manu IX. 166 and the D. M. explain this very clearly. An aurasa son confers the highest spiritual benefit. The substitute sons (as indicated by the very use of the word pratinidhi) confer a much less benefit. Even a man's widow can perform his sraddha if he be souless, but as she could not offer the parvanu \$raddha her act was not deemed to be as efficacious as a śrāddha performed by a son. 1239 Jaimini devotes several sutras to the subject of pratinidhi (a substitute) in VI. 3. 13-41. The main conclusion established is that generally speaking there can be no substitute as regards the devatā (the deity to which a particular offering is directed by the Veda to be offered in a particular sacrifice), the fire (ahavaniya and other consecrated fires), the mantra (which is to accompany a particular offering) and certain rites specifically prescribed to be done in a sacrifice (such as 'samidho vaiati' in Darsapurnamāsa) and the svāmin (the sacrificer). On Jaimini VI.

<sup>1238.</sup> कानीनसङ्गेडपौनर्भनगुडोत्पका न रिक्थमाजः वृत्तकाङ्ग्यसु रिक्थमाजोऽसस्पौ-रसे कानीनाद्यस्य सर्वोरसे न पितृधनहराः ग्रासाच्छाद्वनमाजः केवलं सर्वसति चौरसे । मेधा. on मन्तु. IX. 181; औरसाद्यमाने तु कानीनादीनामपि सकलपिज्यधनग्रहणमस्त्येव । पर्वामाने परः परः—इति वच्चनात । मिता. on चा. II. 132.

<sup>1239,</sup> पद्मिष पुत्राभावे हु पत्नी स्वादित्वादिना पत्न्यादिनामिष क्रियाधिकारः शूपते तथापि नायुत्रस्य होकोस्तित्यादिअवणात् पुत्रकृतकियाज्ञण्या होका न क्यादिकृतकियथा जन्मत इत्यवस्य वाच्यवः। ... उक्तं च मेधातिधिना । पद्मीरसस्य यधमकत्तिपक्रत्वचनं तक्त च्यवहारोपयोगि कि द्व उपकारातिशयाय । यधौरसो भूगांसं शक्नोत्युपकारं कर्तं न तथेतर इति । उपकारपच्चयाभिमायच्च मतिनिधिन्यवहार इति । इतः मी. pp. 38-39. The passage quoted from मेधा, occurs in his भाव्य on मक्षु IX. 166 (with slight variations)

3. 35 Śabara makes 1240 it clear that in employing a pratinidhi the vedic rite becomes deficient and does not yield the full reward of the religious act. The Satvāsādha Śr. S. III. 1. asserts 1241 that there can be no substitute for the sacrificer, the wife, the son, the place, time &c. (prescribed by the Vedic texts for any rite). Therefore it is clear that there was difference of view among very ancient writers about the spiritual benefit to be derived from substitute sons. The natural human tendency to simplify matters and water down strict injunctions prevailed and it began to be thought that even subsidiary sons conferred some spiritual benefit (though not as much as the aurasa son). For about two thousand years the ksetraja and other sons have been prohibited by the smrtis. For example, Br. states that Manu first describes the procedure of niyoga and then forbids it, that it is impossible to practise niyoga in the dva para and kati ages owing to the deterioration in man's knowledge and tapus (vide H. of Dh. vol. II. p. 603 n. 1418 for the quotation). The passage from Saunaka forbidding sons other than aurasa and dattaka in the Kali age quoted by Apararka and others has been cited above (n. 1131).

A few remarks will be made on each of the several sons.

Aurasa. Baud. Dh. S. II. 2. 14, Manu IX. 166, Vas. 17. 13, Viṣṇu Dh. S. 15. 2, Kaut. III. 7 and others define the aurasa as the son procreated by a man himself from his wife married acc. to sacramental forms prescribed by the sāstra. From Āp. (quoted above in n. 1227) and Baud. it follows that the aurasa is only the son procreated on a wife of the same varna as that of the husband; but this was the purists' view. Others including

<sup>1240.</sup> अभाने हि श्रुतस्यानुकल्पः मितिनिधिः । श्रुते हि सकला व्यक्तयः । मितिनिधौ विकलाः । ज्ञाबर on जी. VI. 3. 35.

<sup>1241.</sup> न स्वामित्वस्य भार्यायाः पुजस्य देशस्य कालस्याग्नेद्विवतायाः कर्मणः शब्दस्य च मितिनिधिविद्यते । सत्याबाहभीत III. 1. The D. M. (pp. 33-34) explains this sūtra about there being no मितिनिधि in place of ■ son by saying that it is restricted to certain śrauta matters only such as the 'Pitāputrīya sāman', or the uttering of a benediction in the words 'tantave jyotismatīm &c.' and that if the sūtra were taken as forbidding a substitute for a son everywhere, it would be opposed to Manu (IX. 180 पुजमतिनिधीनाहुः) and Atri. यदिष ' न स्वामित्वस्य ... प्रतिनिधिः ' इति सत्याबाहवज्यनेन पुजमतिनिधिनिराकरणं तत् 'तन्तवे ज्योतिकार्ती तामाशिवमाझासते ' इत्यादो अपुजस्य पुजमतिनिधिनाहुः आशीराझासनिद्वर्थम् । अत एव श्रुतिः यस्य पुजो जातः रयात् तन्तवे ज्योतिकातीमिति ज्यात् । ... न पुनः सर्वयेष पुजमतिनिधिनिराकरणार्थम् । पुजमतिनिधि कृत्वा अशिराझार्याचित्राकरणार्थम् । पुजमतिनिधि कृत्वा अशिराझार्याचित्रस्य पुजमतिनिधिनिराकरणार्थम् । पुजमतिनिधिः कृत्वा अशिराझार्याचित्रस्य सर्वयेष पुजमतिनिधिनिराकरणार्थम् । पुजमतिनिधिः कृत्वा पुजमतिनिधीनाहुरित्यादिनस्य सर्विदिधात्। इत्याः मी. pp. 33-34. Vide ते, सं. I. 5. 8,

such medieval works as the Mit. (on Yāj. II. 133), the Pārijāta and Apararka hold that even the son procreated on a wife married in the anuloma order 1242 (e.g. the son of a brahmana from a ksatriya wife or of a ksatriya from a vaisya caste wife) was also gurasu. The exception was the son of a brahmana from a súdra wife, who was called saudra or parasave and distinguished from the technical aurasa. From the definition of aurasa given by all smrti writers (and the dicta of such commentaries as the Mit.) it follows that in order to be an aurasa the procreation and the birth of the son must both be after the marriage. But the Privy Council held long ago in Pedda Amani v Zemindar of Marungpuri (1 I. A. 282, 293) that procreation after marriage is not distinctly necessary for legitimacy as a son even according to the ancient texts, that to hold so would be an inconvenient doctrine and that the Hindu Law is the same in that respect as the English Law. 1243

From the times of the Rgveda people prayed for the birth of an aurasa son and did not like to adopt the son of another. A Rgvedic poet exclaims (VII. 4.7-8) 'As the wealth (son)

<sup>1242.</sup> स्वयंजातः कृतक्रियायामीरसः । अर्थशास्त्र III. 7 : सवर्णायां संस्कृतायां स्वय-सुरपादितमीरसं पुत्रं विधात् । वी. ध. सू . II. 2, 14; ' सवर्णा द्विजस्य द्विजा, शुद्धस्य श्चद्वा. न तु बाह्मणस्य बाह्मणी अजियस्य अजिया, अन्यथा बाह्मणपरिणीतअजियापुत्रादेर्हादश-पञ्चारसभीवी न स्यादिति पारिजातः । वि. र. p. 554; 'तथासुलोमजानां सूर्धावसिकादीना-मीरसंख्वन्तर्भावात्रियामण्यभावे क्षेत्रजादीनां द्वायहरत्वं बोद्धव्यम् । शहायत्रश्लीरसोऽपि कुरुनं भागमन्याभानेपि न लभते । यथाह मनुः ( ६. १५४ ) । मिताः on या. II. 133 ; अन्येष्व-हालोमजेव्वीरसेषु मत्तु न मतिनिधिरस्ति । अपरार्क p. 740. Vide मद्, पा p. 651 for the same views. The महजन्दन (folio 93a) however remarks, ' सांप्रते सुर्धावसिकावीनां प्रचाराभावेत नेह पर्यश्चितः?. Vide n. 1130 above. The position of the Mit. is somewhat remarkable. The Mit. admits that nivoga is not allowed in the present Kali age (vide above p. 628) and it quotes a smrti text to that effect, but it allows the sons of anuloma marriages to be aurasa and to succeed before every other kinds of sons. Therefore it follows that the Mit. either did not know the passages of Saunaka and of the Nāradyjapurāna (parvārdha 24. 13) which forbade marriage with asavarna girls for the twice-born classes in the Kali age or did not hold them to be authoritative. द्विजानामसंवर्णासु कन्यासूपयमस्तथा। ... एतान्धर्मान् कालि-खुगे बर्क्यानाहर्मनीविणः ॥ ब्रह्मसारखीयपुराण ( दुर्बाध 24, 13 and 16).

<sup>1243.</sup> As this is a decision of the highest tribunal for British India it must be taken to be the law. The Privy Council was probably influenced by the description of such secondary sons as the sahodha. The decision is in accordance with English Law and section 112 of the Indian Evidence Act. Vide Dr. Bannerjee's 'Marriage and stridhana' p. 177 for criticism of the P, C. decision.

of another (who is unconnected) is to be avoided, so may we be masters of wealth of our own (i.e. son of our body); O! Agni, the child of another cannot be one's offspring; it may be so in the case of the fool; do not spoil our path. A stranger. born of another's loins, though very pleasing, should not be taken. should not be even thought of in the mind (as one's son). Then he goes back to the same house (from which he came): may a vigorous, victorious, newly born son come to us!"1244

In modern times the courts generally recognize only two kinds of sons, viz. aurusa and dattaka, the other kinds of sons being held to be long since obsolete. Vide Nacindas v. Bachoo-43 I. A. 56, 67. But two more kinds of sons have been recognized in modern times in certain provinces only, viz. the krtrima in Mithila (modern Tirhoot) and the putrikaputra among the Nambudri brahmanas of Malabar, both of which will be dealt with below.

Pulrikāputra. The two meanings of this word given by the Mit. and others relying on Vas. have been stated above (p. 647). Kaut, III. 7, Yāj. II. 128, Manu IX. 134 declare the putrikā or putrikāputra to be equal to the aurasa son. The conception underlying the putrika has a hoary antiquity. There are traces of the putrikā in the Rgveda itself. Vas. 1215 XVII. 16 refers to

1245. विज्ञायते अभावका पुरसः पितृनस्येति प्रतीचीणं गच्छति प्रश्नतम् । वसिष्ठ 17. 16; अञ्चातेव प्रंस एति प्रती की गर्ताविगव समये धमानाय । जायेव पत्य उज्ञती सुवासा उथा हसेव नि रिणीते अप्स: # आ. I. 124. 7; the निरुक्त (III. 5) comments ' अभ्रातुकेष पुंस: पितृनेत्यभिमुखी सम्सानकर्मणे पिण्डवांनाथ न पतिम् । ... उदा इसना इव दन्ताथ विष्टु-श्रुते क्याणि !!. अमूर्या वन्ति योचितो हिरा लोहितवाससः । अभ्रातर इव जामयश्तिहरू हतवर्चसः । अथर्ववेद् I. 17. 1. The जिल्ह्या III. 4 reads अञ्चातर इव योपास्तिष्ठन्ति इतवस्त्रमः and explains अभाकृता इव योबास्तिहन्ति सन्तानकार्गे पिण्डहानाय इतवरर्मानः।

इति अभ्रातकाथा अभिवृत्ति औपनिकः ।

<sup>1244.</sup> परिवर्ध हारणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पत्तयः स्वाम । न होत्रो अशे अस्यजात-मस्त्यन्त्रेतानस्य मा पथी वि हुक्षः ॥ न हि ग्रभायारणः सुक्षेत्रोद्धर्यो मनसा मन्तवा उ । अधा चित्रोक: प्रनिरित्स एत्या ने। वाज्यभाषाळेत नच्य: ॥ भर. VII. 4, 7-8. The verses are rather obscure, particularly the first one. The meaning given above is that of such an ancient writer as Yaska in Nir. III. 1-3. He says that these two verses support the view that the son belongs to the begetter (and not to the adopter): 'तद्यथा जनयितुः प्रजा एवमधीये ऋ बाबुदाह रिष्यामः । परिवर्धः ।.' Compare आप. ध. सू. II. 6. 13. 5 'उत्पःद्यितः पुत्र इति हि त्राह्मणम् ।. The निर्णयfarer says that the verse ( a fe maya) does not really mean to prohibit the adoption of sons but is intended to extol the aurasa, as otherwise it would be opposed to the indications contained in the story of the acceptance of Sunahsepa as a son and to the words of the latter 'may I become your son'. योपि न हि सभाया ... मन्तवा उ-इति श्रुतौ इसकनिषेधः सोप्यीरसातिशयार्थः, अन्यथा श्चनःशेपादिमतिग्रहश्रीतलिङ्गावेरोधापसेः । उपेगं तव प्रश्नतामित्युक्तेः । नि. सि. III पूर्वार्ध p. 250. उपेया तब पुत्रताम् are the words of ज्ञान:शेप in ऐ. जा. 33. 5.

Rg. I. 124, 7 in connection with putriks. That verse contains four similes in describing the advent of Usas (Dawn) 'As a woman that has no brother comes back to (her) male relations.... like a smiling damsel the Dawn unmasks objects (or her beauty)'. The Nirukta (III. 5) explains the first quarter as meaning that a brotherless maiden (after marriage) comes back to her paternal line for continuing that line and for offering pindas (to her paternal ancestors) and does not go to her husband's line. The Rg. in several places refers to the difficulty of getting brotherless maidens married and to the fact of their remaining in their father's house as old maidens; vide Rg. II. 17. 7 amājūriva pitroh sacā sati' and IV. 5. 5. The Atharvaveda I. 17, 1 states 'like brotherless sisters let these stand still with their splendours gone '. Yaska explains that, as brotherless maidens. when married, bar the way to the continuance of the family of their husbands and to offering of pindas (through their son). so are these red arteries &c. Yaska (Nirukta III. 4) relies for the appointment of a brotherless daughter as a son upon another very obscure verse of the Rg. (III. 31, 1)1216 'the husband declares (or promises) that the father may regard (the daughter's son) as his son's son'. The Nirukta 1217 (III. 5) quotes a Vedic text one should not marry a brotherless (girl), for she becomes (her father's) son' and holds that it expressly prohibits marriage with a brotherless maiden and also declares that such a girl becomes a son to her father. The brotherless maiden is appointed as a son by express agreement, but according to Gautama 28. 17 the opinion of one school (which he does not approve) was that a brotherless girl became a putrika by the mere unilateral intention of the father and therefore one should not marry a brotherless maiden for fear that the father (without expressly stipulating so) might intend her to be putrika. Manu III. 11 contains a similar caution. This recommendation not to marry a brotherless maiden continued down to the days of Yaj. (1. 53 'aroginim bhratrmatim'). though in modern times many would prefer to marry such a girl. provided the father was well-off. Manu 1X. 140 states that the

<sup>1246.</sup> शासद्विद्वंहितुर्नात्यं वाद्वित्रौ शतस्य द्वीधितिं सपर्यदः। पिता यत्र द्वृष्टितुः सेकासुकजन् सं काम्येन मनसा द्वान्ते ॥ झा. III. 31. 1. The निवक्त III. 4 explains प्रशास्ति बोद्धा संन्यानकर्मणे द्वृष्टितुः पुत्रजावस्। ... नतारसुपानमञ्जू द्वृष्टित्रं पौत्रामिति।

<sup>1247.</sup> ताक्षाणीसुपयण्डेणोर्क सास्य तञ्ज्ञकी इति अभ्रातृकाया उपयमनमतिषेधः प्रत्यक्षा पितृश्व पुत्रभाषः ! निवक्त III. 5. विश्वकप on या. I. 53 states that नाभ्राणीस् &C. is a text of the Bhāliavins. सेधा॰ on सहु IX. 132 quotes नाभ्राणी ... तञ्ज्ञवति. अभिसन्धिमाणारहिक्षेतरेकेषाय् । तत्संशयाच्योगयच्छेवश्चातृकास् । वी. 28, 17-18,

three pinds that the putrikaputra offered were respectively to his mother, to the mother's father and to the mother's paternal grand-father.

The putrikāputra is no longer recognised anywhere in India except among the Nambudri brāhmanas of Malabar. Vide Thakoor Jeebnath v. Court of Wards 2 I. A. 163, 167, Babui Rita v. Babu Puran 1 Pat. L. J. 581, Kumaran v. Narayanan 9 Mad. 260, Chemnauth v. Palakuzhu 25 Mad. 662, 31 Mad. 310. It appears that even a Madras authority like the Smrticandrikā 1248 was not aware of the prevalence of the putrikāputra in Malabar.

Kṣetraja. This kind of son arose from the practice of niyoga. The origin of this practice and the limitations under which it was allowed have been dealt with at length in H. of Dh. vol. II. pp. 599-607. One matter not mentioned therein is this that the Brahmapurāna states that keetraja sons were very common among ksatriyas since they had no progeny either because they were cursed (by sages for their misdeeds) or because they were constantly engaged in war. 1249 The Baud. Dh. S. II. 2, 21-23 and Kaut, III. 7 declare the ksetraja to be the son of two fathers, to have two gotras and to offer pindas to both fathers (provided there is no aurasa son born subsequently) and to take their wealth and that in offering each pinda they have to associate it with two names. 1250 It is to be noted that the Mit. on Yaj. II. 127 introduces the keetraja as dvyāmusyāyaņa, although that word, as will be seen later on, has another significance also. The Madanapārijāta (p. 651) also regards ksetraja and dvyāmusyāyana as synonyms. Vivādatā...dava (folio 122) states that the dvyāmusyāyana and sons of intercaste marriages being forbidden in Kali it does not enter into any discussion about the rules of allotting shares to then.

<sup>1248.</sup> अत एवास्माभिरसवर्णपुत्राणां इसकेतरेवां गोणपुत्राणां पुत्रिकायास्तरस्तुतस्य अ भागविधयो न निवध्यन्ते संमध्यनस्तुर्हीयमानस्वात् दृशा अ सम्धविस्तारापसेः । स्युतिस्त, II. p. 289. Vide n. 1130.

<sup>1249.</sup> राज्ञां तु झाएकृग्धानां निरंपं क्षयकतां तथा। अध संग्रामजीलामां न ककाश्चित्रः वन्ति ते । औरसी पदि वा पुजस्तव्यका पुजिकाग्रतः । विद्यते न वि तेवां तु विद्वापाः क्षेत्रजाद्यः । बद्धापुराण quoted by अपराक्त p. 737.

<sup>1250.</sup> स एव द्विपिता दिगोजन्य द्विपोरिप स्वधारिक्यभागमनति । अधारपुद्दाहरनित । द्विपितुः पिण्डदानं स्थात् पिण्डे विण्डे च नामनी । जयन्य पिण्डाः वण्णां स्पुरं कुवन सुद्धाति । इति । वा. ध. स्. II. 2. 21-23 ; जनवितुरसत्यन्यस्मिन्यपुत्रे स एव द्विपितृत्तां द्विपोत्तो स व्यवस्थारिक्यभागमनति । अधिकास्त III. 7 ; द्वास्त्रम्याक्षमस्य विज्ञातिवानी स विभावे विक्रेषः सहावसम्बान्यवीण्यते । दि. ता. folio 122,

Dattaka. This will be dealt with separately later on.

Kritimar—(or kria, as in Nār. dāyabhāga 46). According to Manu 1X. 169, Yāj. II. 131, Baud. Dh. S. II. 2. 25 and the Mit. and other works a kritima is a person (of the same caste as the adopter) who has no parents and who is adopted with his own consent by the tempting offer of wealth. He is distinguished from the dattaka by the fact that he is not given by the father or mother and by the fact that his own consent is necessary (so that he must be major according to the ancient Hindu Law). Such a son is recognized in modern times only in Mithilā (Tirhoot) and the adjoining districts and among the Nambudri brāhmaṇas of Malabar (as held in Vasudevan v. Secretary of State 11 Mad. 157). Considerable case law exists about the kritima adoption, for which Mulla's Hindu Law pp. 563-564 (9th ed.) and Mayne's Hindu law (10th ed.) pp. 293-294 may be consulted.

 $G\bar{u}\phi haja$ . There is probably a reference to such a son in the Rg. II. 29. 1<sup>1251</sup> 'O! Adityas, that uphold the moral law, that are always active, keep away from me sin as a woman giving birth to a child in secret (removes it)'.

Kūnīna. This word is derived from the word 'kanyā' (a maiden). Pāṇini IV. 1. 116 (kanyāyāḥ kanīna ca) derives the word in the sense of "child of a maiden" and the Kāsikā gives Karṇa and Vyāsa as instances of kānīna sons. The word kānīna occurs in the Atharvaveda V. 5. 8 and kumūrīputra occurs in the Vājasaneyasamhitā 30. 6. Nār. (dāyabhāga 17) 1232 says that the kānīna, sahodha and gūdhaja are the sons of the man who marries the mother of these and they take the wealth of the husband of their mother. The Pārijāta (q. by V. R. p. 565) states that the kānīna and sahodha become the sons of their mother's father if the latter is sonless, but if he has a son then they become the sons of theh husband of their mother and if both have no sons then they become the sons of both.

Krita—(the son bought). Vas. (17. 30-32) states that Hariscandra purchased Sunahsepa from Ajigarta and that

<sup>1251.</sup> शतज्ञता आतित्या श्रविरा आरे मत्कर्त रहस्रारिकाम: । स. 11. 29. 1.

<sup>1252.</sup> कालीनका सहोहका गुहायां यक्ष जायते। तेवां योहा पिता क्षेत्रस्ते च प्राग्रहराः स्वृताः ॥ लारवः, व्यायभाग 17 ; on this दि. र. p. 565 states 'अधापुत्रो पदि मातानहस्तवः तस्य प्रथः सामीनः सहोहत्यः । सपुत्रश्चेत्रत्वा वीद्वः, अभयोरपुत्रते चोमचोरिति पारिजातः।'.
The सब् वा p. 562, however, says about कालीन 'तत्र वोद्वरिख्यावानादिवादिताः चेत्रत्वा वोद्वनी चेन्नातामहस्त्रेरयेत्ववयनवितः

Sunahsepa was a krīta son. Svayamdatta—Vas. (17, 33-35) says that Sunahsepa became the svayamdatta son of Viśvāmitra as stated in the Ait. Br. (referred to above in n. 1244). Paunarbhava (the son of a punarbh $\bar{u}$ )—vide H. of Dh. vol. II. pp. 608-610 for the meaning of punarbh $\bar{u}$  and the remarriage of widows (pp. 611-621).

## CHAPTER XXVIII

## DATTAKA (adopted son)

No branch of Hindu Law in modern times has been so fruitful in litigation as adoption. There are instances, where, fifty years after a point in the law of adoption was deemed to have been settled by a Full Bench decision, the Privy Council intervened and overruled the Full Bench decision in spite of its usual practice to follow the rule of stare decisis. The medieval digests are full of varying interpretations of the same smrti texts and the law of adoption differs from province to province according to the authoritative medieval works and modern case law. Voluminous works like those of Shastri Golapchandra Sarkar and of Mr. Kapur have been written on the subject of adoption in all its details. There is so much bewildering confusion and so much case law on the several aspects of adoption that it is only legislation that can resolve the tangled skein of the modern law of adoption. In this section an attempt will be made to present the law of adoption as evolved by the smrtis and medieval works and only some important cases bearing in various ways on the ancient law will be cited.

It has been shown above (pp. 641,657) how even in the times of the Rgveda the son of the body was eagerly sought for and how the adoption of another man's son was declared to be not worthy of being thought of. Even so late an author as Sukra (II. 31) says that the adopted and other secondary sons should never he thought as one's sons, since on seeing a rich man they desire to be adopted 1252a. Yet Vedic Literature contains some references to adopted sons. In the Tai. S. VII. 1, 8, 1 we come across the the story of Atri, 1252b who gave an only son in adoption to Aurva in these words: 'Atri gave his son in adoption to Aurva

<sup>1252</sup>a. मनसारि न मन्तान्या वृत्ताधाः स्वद्धता इति । ते वृत्तकस्वभिन्छन्ति इष्ट्वा यद् धनिकं नरद् । द्वाकनिति II. 31.

<sup>1252</sup>b. अिरह्महाहीर्शय मजा पुत्रकामाय । स रिरियानोऽमन्यत निर्धीर्थः शिथिलो पातपामा स वर्त याद्रशक्रमपश्चयक्षमाहरक्षेणायवत ततो वै तस्य व्यत्वारो वीरा आजायन्त स्वरोत स्वरूपक्षम्य स्वरूपक्षमाहरक्षेणायक्ष ततो वै तस्य व्यत्वारो वीरा आजायन्त स्वरूपत स्वरूपक्ष स्वरूपत स्वरूपक्ष स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपक्ष स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वरूपत स्वर

who desired to have a son. He (Atri), having become empty (as it were, by giving away his only son), thought himself to be destitute of strength, to be weak and worn out (lit. stale). He (Atri) saw this catūrātra (a sacrifice of that name lasting for four days). He made preparations for it and performed that sacrifice. Then he had four valiant sons born to him, a good Hotr, a good Udgātr, a good Adhvaryu and a good sabheya (skilful speaker in an assembly). The story of Sunahsepa in the Ait. Br. (33) shows that Visvāmitra, though he had already one hundred and one sons, adopted Sunahsepa under the name Devarāta, with the consent of his fifty-one sons (with Madhucchandas 1253 at their head), though the elder 50 sons disobeyed their father. It must be supposed that the later rule allowing only a sonless man to adopt did not apply to Visvāmitra.

The sutras and smrtis contain hardly anything about the dattaka except his name (among the 12 kinds of sons) or the definition, as in Baud. Dh. S. II. 2. 24, Manu IX. 168, Yaj. II, 130, Visnu Dh. S 15, 18-19, När, (dāyabhāga 46). The Vas. Dh. S. is an exception. It not only gives a definition (in 17, 28-29), but is one of the earliest smrti texts to dilate on the rules about adoption (in 15. 1-9). What it says may be set forth in one place. "Man produced from seed and blood owes his birth to his mother and father. (Hence) the mother and father have power to give, to sell or to abandon him. But one should not give or accept an only son, for, he is required to continue the line of his ancestors. A woman should neither give nor receive a son (in adoption) except with the permission of her husband. One about to take a son in adoption should, after having invited his kinsmen, having informed the ruler (of the intended adoption) and having performed in the middle part of his house a homa with the vyūhrtis, take only him who is closely related and who is a kinsman not remote (in habitation and speech). If a doubt arises (as to the family of the person to be adopted) he (the person desiring to adopt) should treat one whose kinsmen are in a remote place as if he were a sūdra; for it is declared (in the Brahmana or Vedic works) by means of one (son, aurasa or adopted) he (the adopter) saves many.' If, after a son is taken (in adoption), an aurasa is born (to the adopter) the adopted son shall be the recipient of a fourth

<sup>1253.</sup> सहीवाच मधुष्टकवृद्धाः। पञ्चाकाता साथै चचाः विता संजानीते तरिमस्तिष्ठामहे वयम्। पुरस्त्वा सर्वे कुमेहे त्वामण्यक्षो वयं स्मस्ति। कृति। ऐ, ब्रम्. 33, 6. This is q, by the कृता. मी, p. 17.

share "1234. Manu IX. 141 refers to the adoption of a son who is not of the same gotra as the adopter and IX. 142 sets out the results of adoption. The other principal ancient texts quoted by the D. M. and V. Mayūkha are those of Atri, Śaunaka, 1255 Śākala and the Kālikāpurāna. The Mit. does not contain more than a few lines on the dattaka. It is only in such late works (belonging to the 17th century and later times) like the V. Mayūkha, the Dattakamīmāmsā, the Samskāra-kaustubha, the Dattakacandrikā, that the dattaka receives an elaborate treatment. In modern times the D. M. and D. C. (which is branded as a forgery by some Bengal writers) 1236 have been regarded by

<sup>1254:</sup> ब्राक्रक्शेणितसम्भवः प्रकृषो भवति मातापितृनिमित्तकः । तस्य प्रदानिकृषस्याः नेषु मातापितरी प्रभवतः । न त्वेकं पुत्रं वृद्धात्यतिगृह्वीयाञ्चा । स हि सन्तानाय पूर्वेषाम् । न ज्ली प्रत्रं दश्वात्मतिगृद्धीपाद्वान्यवातुक्कानाञ्चर्तः । पुत्रं मतिग्रहीय्यम् बन्धुनातूय राजनि च निवेश निवेदानस्य मध्ये व्याह्नतिभिर्दृत्वा अनूरवान्धवं वन्धुसंनिक्न्द्रमेव प्रतिगृह्णीयात् । सन्देहे चोत्पक्ते इरेबान्धवं श्रहमिव स्था । विज्ञायते हेक्केन वर्त्त्वायत हति । तस्मिश्चेत्पतिग्रहीत औरसः पत्र उत्पद्मेत चत्रधंभागभागी स्याप्रसक्तः । वसिष्ट 15, 1-9. The Baud, Grhyaseşasütra II. 6 has the first five and the last sütras out of these. In Aparārka pp. 737-738, V. R. p. 568, the V. Mayūkha p. 112, V. P. pp. 477-478 and in the D. M this passage is quoted. The V. Mayūkha reads with भाषते पुरुषं for स हि...पूर्वभाम , while the वि ता. (folio 124) reads स हि...पूर्वभाम . The Mit. on Yaj. II 130 quotes a portion of this passage. On स हि सन्ता-भाष the V. R. p. 569 explains 'सम्तानीक हे दि पिण्डोदक कियानिवृत्तिमंहान्द्रीय ছति प्रकाश: 1. Apararka pp. 737 and Sm. C. II. p. 192 read असंनिक्त हमेव and explain respectively 'असम्बन्धिनमेन ! and ' संनिक् स्भावप्रवाधिन्यतिरिक्तमेन TENTE , but these explanations are not good, since the brother's son is recommended as the best for adoption according to others. Therefore the explanation of V. R. p. 569 that असंनिक्षहमें means असंनिक्षहमारि is preferable. The whole of this passage of Vas. except the last sutra is quoted in Ganga Sahai v. Lekhraj 9 All. 253 at p. 300 and the first five sutras in Tulshi Ram v. Behari Lal 12 All. 328,338 and Jogesh Chandra v. Nrityakali 30 Cal. 965 at p 972.

<sup>1255.</sup> Vide Appendix for Saunaka's verses on adoption and for Baud. grbya-sessutra.

<sup>1256.</sup> As to the tradition among Bengal Pandits that the Dattaka-candrikā was fabricated by a pandit called Raghumani to support the claim of an adopted son to a Raj, vide Golapchandra Sarkar's Tagore Law Lectures on adoption (2nd. ed. of 1916 pp. 122-126). It may, however, be noted that in Bhagwan v. Bhagwan 17 All. 294, 313 Mr. Justice Banerji refused to place any reliance on the tradition.

the Privy Council as of the highest authority in matters of adoption. In Collector of Madura v. Mootoo 12 Moo. I. A. 397 at p. 437 the P. C. observe: 'Of the Dattakamimamsa of Nanda Pandita and the Dattaka. Candrika of Devanna Bhatta. two treatises on the particular subject of adoption, Sir William Macnaghten says that they are respected all over India; but that when they differ the doctrine of the latter is adhered to in Bengal and by the southern Jurists, while the former is said to be the infallible guide in the provinces of Mithila and Benares'. But Jolly (T. L. L. p. 166) gives a far more correct estimate of the value of the D. M. when he says 'It is simply a misfortune that so much authority should have been attributed in the courts all over India to such a treatise as Nanda Pandita's Mimāmsā which abounds more in fanciful distinctions than perhaps any other work on adoption and it is high time that the numerous other treatises on adoption should be thoroughly examined and given their due weight'. In Bhagwan v. Bhagwan 26 I. A. 153 at p. 161 the P. C. observe 'To call it (the Dattakamīmāmsā) infallible is too strong an expression and the estimates of Sutherland and of West and Bühler seem nearer the true mark; but it is clear that both works must be accepted as bearing high authority for so long a time that they have become embedded in the general law'. Yet even these works have been set at naught and departed from by Courts in India on many points as will appear in the sequel.

The principal matters to be discussed under adoption are: object of adoption, persons that may legally take in adoption, persons that may give in adoption, persons that may be taken in adoption, the requisites and ceremonies of adoption and the results of adoption.

The objects of adoption—Atri (verse 52) quoted above in note 1231 declares that that man alone who has no son should always secure a substitute for a son with all possible effort for the sake of securing the offering of pindas (funeral and śrāddha cakes) and water. The D. C. quotes this verse and also another ascribed by it to Manu<sup>1257</sup> in which the object of adoption is said to be twofold, viz securing spiritual benefit from the pindas and water (offered by him) and perpetuating the name and family of the adopter. In one of the latest cases on adop-

<sup>1257.</sup> तत्राह मन्तः। अपुत्रेण सुतः कार्यो याडक् ताडक् प्रयस्थतः। विण्डोदकियाहेती - र्मामसङ्कीर्तनाप स ॥ दत्तः स. p. 2.

tion that revolutionized the law the Privy Council 1258 emphasize the peculiar religious significance that has attached to the son among all classes of Hindus, refer to the 9th chapter of Manu verses 106, 107, 137, 138 of which are instinct with this doctrine, hold that the foundation of the Brahminical doctrine of adoption is the duty which every Hindu owes to his ancestors to provide for the continuance of the line and the solemnization of the necessary rites and that in this doctrine the devolution of property, though recognized as the inherent right of the son, is altogether a secondary consideration.

Persons who can give in adoption—The primary right to give in adoption is that of the father, who can do so without consulting the mother. 1259 The mother cannot without the husband's permission give her son in adoption while the father is alive and capable of consenting. But the mother alone can (as said by Manu IX, 168, Yai II, 130) give her son in adoption if the father be dead or if he is incapable of giving consent or has entered the order of ascetics, provided he has not expressly or impliedly prohibited her to do so. If both parents are dead no one else, not even the paternal grand-father or the step-mother or a brother, can give a man in adoption. If A has a son B and is then given in adoption by his mother into another family, it was held in Martand v. Narayan that A still retained his power as father to give away B in adoption (I. L. R. 1939 Bom. 586 F.B.). This decision has been dissented from by the Nagpur High Court in Sharadachandra v. Shantabai (I. L. R. 1944 Nag. p. 544, F. B.). But the reasons given by the Nagpur High Court are not convincing and the judges seem to be influenced by the dictum of the P. C. that the adopted son is

<sup>1258.</sup> Vide Amarendra Man Singh v. Sanatan 60 I. A. p. 242. Though it may be conceded that in the majority of cases the object of the adopter is religious, the object of the giver and of the person adopted (if he is grown up) is far from religious. The main object of the latter two at least in modern times is to secure wealth without effort and hardly any religious motives enter into their minds. No one gives a son in adoption to a poor man, though a poor man has a soul to save as much as a rich man. Besides in adoption by widows, their motive is very often far from religious. They often adopt out of pique against their husband's brothers or nephews and for benefiting themselves monetarily by making agreements with the adopted sons to share the property with them.

<sup>1259.</sup> अत एव माता विता वा वृज्ञातामिति मञ्जना मातुर्भर्षश्रकानसायेक्षत्वाञ्जवण्यत्वं क्रयह्यताननैरपेश्यात् वितुर्मध्यमत्वं जनकतासामाण्याद्वभयोर्ज्ञक्यत्वमभिनेत्य पूर्वपूर्वास्वरसा-क्रूत्राभरमभिहितन् । कृतः मी. pp. 119-121,

just like an aurasa son except in a few well defined cases. It cannot be supposed that the P. C. knew all the texts of the nibandhas dealing with adoption. Though the Bombay High Court held in Putalabai v. Mahadu 33 Bom. 107 that a mother did not by her remarriage forfeit her right to give in adoption her son by the first husband, that decision was subsequently overruled in Fakirappa v. Savitrewa 23 Bom. L. R. 482 (F. B.) which decided that after remarriage a widow has no power to give in adoption her son by the first husband. The same High Court held in Shamsing v. Shantabai (25 Bom. 551) that a Hindu father, who, after the birth of a son, became a convert to the Moslem faith, did not by reason of his conversion lose his power of giving his son, who remained a Hindu, in adoption though the physical act of giving in adoption, being accompanied by religious ceremonies, may have to be delegated by him to a Hindu. This decision was based on the Caste Disabilities Removal Act of 1851 (for which see above p. 547, n. 1021). This decision is against the spirit of the ancient Hindu Law.

What persons may adopt a son.—Every male Hindu, who is of sound mind and has attained the age of discretion though he may be a minor according to the Indian Majority Act (III of 1875), can take a son in adoption provided he has no son, grandson or great-grandson, natural or adopted, living at the time of adoption. The word 'aputrena' in the verse of Atri ( quoted above in n. 1231) is explained by the D. M. as meaning 1260 one who had no son at all or whose son is dead and as including the grandson and great-grandson. It would appear from a Bombay decision that even if a Hindu has a son, grandson or great-grandson disqualified from inheriting on the grounds mentioned above he cannot adopt (vide Bharmappa v. Ujjangauda 46 Bom. 455). In the Dattasiddhantamanjari of Bālakṛṣṇa (folio 11b) it is stated that if the aurasa son of a person is congenitally blind, dumb or deaf he can take a boy in adoption. In Krishnaji v. Raghavendra I. L. R. (1942) Bom. 492 it has been held, relying upon 46 Bom. 455, that a widow

<sup>1260.</sup> अपुत्रोऽजातपुत्रो सृतपुत्री वा । अपुत्रो सृतपुत्रो वा पुत्रार्थ समुपोवय ख-इति शीनकीयात् । ... अपुत्रेण इति पुत्रपर्द पीत्रप्रपीत्रयोगस्य पर्वष्ठकाणम् । पुत्रेण लोकाकापति । (मसु ६, ११७) इति पीत्रादिणा विशिष्ठलोकप्रतिपाद्यनेण नापुत्रस्य लोकोस्तीत्याद्यलोकपा-परिहारात् । द्वनः मी. p. 3 and p. 18; अत्र पुत्रपर्द पीत्रमयीत्रयोगस्य एलाम् । तयोरपि पिक्रस्तात्रवरंशकरलाविशेषात् । इत्य. च. p. 3; अत एव अञ्चान्धमूक्तविधेरीरसप्रत्रवतः पितु विश्वस्त । दक्तासिद्धान्तमकारि (olio 11 b.

cannot adopt a son during the lifetime of her natural son who was a congenital idiot. The fact that a man is a bachelor or a widower or that his wife does not consent or that she is pregnant at the time of adoption does not prevent him from taking a son in adoption. In fact Vasistha provides for the birth of a son after a son is adopted (15.9). It was said 1261 by Rudradhara and Vācaspati that as šūdras cannot perform homa with vedic mantras (required by Vas. quoted above on p. 663) šūdras cannot adopt a son. Others like Raghunandana, Nīlakantha, D.M. hold that a šūdra can adopt, as Šaunaka expressly allows him to do so and that the homa may be performed through a brāhmaņa (as allowed by Parāsara VI. 63-64) 1262. A wife cannot adopt during her husband's lifetime except with his express consent (as Vas. 15.5 says).

After a man's death the only person that can adopt to him is his widow. It is as regards the power of the widow that the greatest divergence of views prevails. The basic text is that of Vas. 15. 5 (a woman should not give or take in adoption except with the assent of her husband). The resourcefulness and ingenuity of commentators, all deemed to be orthodox and all proficient in the Mimamsa rules of interpretation, is illustrated nowhere better than in the interpretations of this text. Four interpretations are placed on this sutra of Vasistha: (1) The D. M. and writers of Mithila such as Vacaspati hold that a widow cannot adopt at all, because at the time of adoption it is impossible to have the consent of the husband (who is then dead) and because a woman cannot perform the home with vedic mantras and cannot repeat the vedic passages about acceptance (which are required by Vasistha and Saunaka); (2) In Bengal. Madras and Benares it is held that a widow may adopt under an authority from her husband given during his lifetime.

<sup>1261.</sup> चच्छुज्ञिविवेक उक्तं वैदिकमण्यसाध्यक्षेमवति पुत्रमतिग्रहे शुद्धस्यानधिकार इति तद्यास्तम्। समण्यकहोमस्तु तेन विश्वदारा कार्यः। उपवासो वर्त हामतीर्थस्नामजपादिकम्। विभैः सम्पादितं यस्य सम्पत्नं तस्य तस्यस्य [इति पराशरोक्तः (६. ६१-६४)। स्मातहरिनाधाव-प्येवमेव। म्य, मयुक्त p. 112. The courts hold that a shdra can adopt.

<sup>1262.</sup> अपुत्रेणिति पुंस्त्वअवणाक क्रिया अधिकार इति मन्यते। अत एव वसिष्ठः न क्री... भर्तुः। इति। अनेन विधवाया भर्त्रभुक्तानासम्भवाद्ग्निधिकारो गन्यते। ... कि च ... होमकार्त्रव मित्रहित्व क्षिणां होमानधिकारित्वात् परिम्रहानधिकारः—इति वाच्ययितः। न च शौनकिये आचार्यवरणान्नानात् तदृहारा होमिकिद्धिरिति वाच्ययः। होमिकिद्धाविषे मित्रहमन्त्रानधिकारेण मित्रमहानिद्धः। इत्त. मी. pp. 19 and 22-23; यन्तु समन्त्रकहोमस्य पुत्रमतिम्रहाक्षः वाद् व्याहत्यादिमन्त्रपाठे च कीस्त्रुप्तिकीकाराचाविकारा प्रत्रो क अवस्थिति सुद्धि-विषेके वृद्धभरीभोतं वाच्यस्पतिव्यवमाहः। निर्णयसिन्धु III वृद्धांष्ठं p. 249.

idea is that the permission (anujñāna) of the husband is not required to be given just at the time of the adoption and that it may be given long before the actual adoption. (3) In Madras a widow may also adopt without 1263 her husband's authority, provided she secures the consent of the father-in-law or (if the latter be dead) of all the co-parceners of the husband. if her husband died as a member of a joint family, and if the husband was separate at the time of his death, then the consent of the father-in-law or (if he were dead) of a substantial majority of her husband's nearest sapindas. In this view the word 'of the husband' (in Vasistha) is taken as only illustrative and not literally. (4) The Vyavahāramayūkha, 1264 the Nirnayasindhu, the Samskārakaustubha, the Dharmasindhu, that are regarded as authoritative in Bombay and Western India, hold that the passage of Vasistha refers only to a wife whose husband is alive and that a widow may adopt without the husband's authority. According to this school the husband's authority to adopt is always to be presumed, unless he has prohibited his widow expressly or by necessary implication from adopting. The D. C. appeals to the general maxim 'another's (or the opponent's) view if not dissented from may be taken as having been approved'.

<sup>1263.</sup> In Balsubramanya v. M. Subbayya L. R 65 I. A. 93 at p. 99 the Privy Council say: 'their Lordships are not laying down that the requisite authority must necessarily be express but they agree with the District Judge that in order to constitute an implied authority there must be circumstantial evidence of a cogent character'. Vide The Collector of Madura v. Mootoo 12 Moo. 1. A. 397 pp. 435-36 where three of these four interpretations are pointed out.

<sup>1264.</sup> भर्त्रहरूता त सधवाया एव दृष्टार्धस्वात । विधवायास्त ता विनापि पितस्तदभावे ज्ञातीनामाज्ञया भवति । ... अती यस्यामवस्थायां भर्त्रत्वज्ञा प्राप्ता सैवाजान्यते न त्वपूर्वा विधीयते । अतो विधवाया भर्तुराङ्गां विजाप्यधिकारः । व्यः सपुरु p, 113 ; तञ्जैव वसिष्ठः । न खेबैकं पुत्रं ... भर्तुरिति । इदं च भर्तुसर्व । अन्यथा द्यारमाता पिता वा यं स पुत्रो दक्षिमः स्मृत इति वत्सन्यासवखोविरोधः स्यात् । द्वानं प्रतिग्रहोपलक्षणम् । निर्णयसिरधु III पूर्वार्ध p. 249 ; श्रियास्तु जीवति भर्तरि तदह्यमती । ग्रोबिते मृते वा तदशुक्तां विनापि । यथा वसिष्ठः ! ' न क्री ... भतुः । इति । अनुमतिश्वामतिबेधेपि भवति । अमतिबिद्धं परमतमनुमतं भवतीति न्यायात् । दत्तः चः p. 18; तच्छाकाकित्वकान्यव्रताविधर्माचरणे इव प्रजमतिग्रहेपि ना-पुत्रस्य लोकोस्तीत्यादिसामान्यकाचादेव विधवाया अधिकारः । उक्तविधदस्तकस्वीकारः प्राप्ति-रिव सीभिरिव सधवाभिविधवाभिन्य कार्यः । वन्ध्या वा सूतपुत्रा वा पुत्रार्थ ससुयेव्य सेति शीनकीयव सर्यविशेष अवणात । सं. की. p. 160. It will be noticed that the सं. की. reads वरुष्ण का सुत्युचा वा for अवको सुत्युची वा in क्रीनक stext which is the reading of all other works, the former being probably a fabrication inserted to support widow's claims to adopt. The D. M. p. 3 notices the reading बन्ध्यो सुतमजी वापि in Saunaka's text. For the maxim अमृति विद्धं &c. vide शाक्षरभाष्य on नेदान्तसूत्र II. 4. 12.

There is a large volume of case law about the construction of the authority to adopt, about the rights of co-widows in the matter of adoption, about the limits of a widow's power, which are deemed to be outside the purview of this work.

As regards the power of a widow to adopt in the Bombay school, when her husband was joint at the time of his death, the case law has fluctuated from time to time. Only a few cases may be referred to here. In Ramji v. Ghamau 5 Bom. 498 (F. B.) a Full Bench of the Bombay High Court held that a widow, whose husband was a member of a joint family at the time of his death, could not adopt when she has not the authority of her husband or the consent of the husband's undivided coparceners. After this decision had stood for 50 years the Privy Council held in Bhimabai v. Gurunathgouda 1265 L. R. 60 I. A. p. 25 that the Full Bench decision had already been overruled in Yadao v. Namdeo (48 I. A. 513) and that a Hindu widow can adopt without the consent of her husband's

<sup>1265.</sup> In Bhimabai's case the Privy Council purport to follow the case of Rakhmabai v. Radhabai 5 Bom. H. C. R. (A. C. J.) p. 181. But in that case the husband was separate at the time of his death. The P. C. however point out that in Yadao v. Namdeo (48 1. A. 513 at p. 529) it was said that the decision in Rakhmabai's case was not based on the fact that the husband was separate at his death or on the fact that the widow when she made the adoption had the estate vested in her and it was held that that decision was equally applicable where the husband was joint, Apart from the fact that the decision of the P. C. is opposed to the general sentiment of Hindu society at present, with the greatest respect two criticisms have to be offered against the decision in Bhimabai's case. The passage of the Vyavahāramayūkha relied upon in Rakhmabai's case and in Bhimabai's case has not been correctly understood. The Mayūkha was combating the view of others that a widow cannot adopt at all. Therefore he tried to establish that a widow can adopt without her husband's authority. But the Mayukha did not say expressly that she can adopt without any body's authority or that she can adopt even in a joint family without the consent of the coparceners or even against their wishes. On the contrary if we look at the whole context where he quotes Yaj. I. 85 and a verse of Kat. (930) it would appear that he meant to convey that the consent of the father of the husband or of his kinsmen would be necessary. Further, no one drew the attention of the P. C. to another passage of the V. Mayükha where it summarizes the rite of adoption and states 'Women whose husbands are alive are entitled to adopt with the permission of their husbands; failing the husband, a woman can adopt with the permission of the (husband's) father and the rest': 'कीणा सथवानां अतरवाज्ञाया अर्थभावे पित्राविभाग् ग्व. मयुका p. 120,

co-parceners, when the husband was a member of a joint family at the time of his death. This decision was carried further by Amarendra's case (60 I. A. 242) by holding that when a widow. who had authority to adopt, adopted even after the estate had devolved on a male collateral heir such adopted son would take the estate and deprive the heir of it. As any widow was held to be able to adopt in Bombay without anybody's consent, hundreds of adoptions have taken place, which came and are coming before the courts. Another Full Bench case held that when a Hindu coparcenary came to an end on the death of the last surviving coparcener and the family property became vested in his heir, a subsequent adoption by the widow of a predeceased coparcener was valid, but it did not revive the coparcenary nor did it vest the property of the former coparcenary in the adopted son (Balu v. Lahoo I. L. R. 1937 Bom. 508). When a co-parcenary was broken up by partition among the members, it was held 1266 that the widow of a coparcener who died long before the partition cannot make a valid adoption and reliance was placed on a passage of the Viramitrodaya (quoted below). 1267

But these decisions have been dissented from in Bajirao v. Ramkrishna I. L. R. (1941) Nagpur 707 and in K. R. Sankarlingam Pillai v. Veluchami Pillai I. L. R. (1943) Mad. 309 (F. B.), where it has been laid down that when the surviving coparceners of a joint Hindu family were in possession of the joint family properties which they obtained in a partition among themselves after the death of a coparcener and subsequent to the partition a valid adoption was made to the deceased coparcener by his widow the adopted son was entitled to reopen the partition, They rely by way of analogy on the provisions of Yaj, that the posthumous son can reopen a partition already made and also on that of the disqualified heir when the disqualification is removed and on the dicta in some cases that an adoption dates back to the date of the death of the adoptive father. But no smrti text and no digest has extended the exceptional rules about the posthumous son and the disqualified heir to a son

<sup>1266.</sup> Vide Hirachand v. Sofpal I. L. R. 1939 Bom. 512 and Irappa v. Rachayya I. L. R. 1940 Bom. 42.

<sup>1267.</sup> अत्र म्मः। प्रत्येकवृत्तीनि सञ्बन्धाविशेषात्वत्वानि स्वान्धानि स्व सन्येव। परस्पर-विभागागते परस्परत्वान्वाक्यद्वीयकृष्ये तानि नदयन्ति । परसर्कपारिव्राज्यादिनेविति न काव्यक्षपपत्तिः। व्यवस्थापननपीकृतेव, अन्यवैकदेशे उत्यादननित्वेव बहेत्। अत एव विनाश-मात्रकस्पना न तु स्वत्यान्तरीत्यादकस्पना। व्य- प्र. pp. 431-32,

adopted after partition. Their reasoning as regards the Bombay cases is not satisfactory. It amounts to this that as between the separating co-parceners the coparcenary may be extinct but as to the subsequently adopted son it exists i. e. a coparcenary is extinct and existing at the same time, which, to use no stronger expression, appears rather strange. Besides the general rule is that partition is made only once (Manu 1X. 47). The cases of the posthumous son and of the disqualified heir are expressly provided by way of exceptions. The usual rule is that exceptions are to be strictly limited to the matters expressly stated and are not to be extended by analogy to cases not covered by the words of the exception and that other cases are governed by the general rule. It is a canon of interpretation in Hindu Law that a special text forming an exception to a general text should be construed strictly and applied only to the cases clearly falling within it ( Gangu v. Chandrabhayakui 32 Bom. 275, 283, Hanmant v. Ganesh 43 Bom. 612, 624). Further, a Hindu widow is not compelled to adopt at any particular time; she may adopt at any time during her life. In Raje Vyankatrao v. Jayavantrao 4 Bom. H. C. R. (A. C. J.) 191 it is noticed that the widow in that case adopted 71 years after her husband's death. If the reasoning of the learned Judges of Nagpur and Madras is correct then when three or four generations have succeeded to the separating coparceners, an adopted' son can reopen the partition after three quarters of a century This result, to say the least, would be most unreasonable. Nagpur High Court observes that every Hindu widow is a potential mother. This is a fiction which has been carried too far by that court and by the Privy Council. A woman in the order of nature can hardly ever have an aurasa son beyond the age of fifty or so, but when a fiction is employed a woman can bring into existence a son even when she is 80 or 90. The Privy Council have approved of the Nagpur and Madras decisions recently in Anant v. Shankar 46 Bom. L. R. 1. They hold that a Hindu family cannot be brought to an end while it is possible in nature or law to add a male member to it or while there is still a potential mother if that mother in the way of nature or law brings in a new member. In Ramchandra v. Shankar 47 Bom. L. R. 121 (F. B.) the Privy Council decision in Anant v. Shankar. has been followed and it is hold that the decision in Balu v. Lahoo has been expressly overruled by the Privy Council. consequences of these latest decisions will be most disastrous for Hindus. In Amarendra's case the P. C. state that there must be some limit to the power of a widow to adopt or some conditions in which it would be contrary to the spirit of the doctrine to admit its continuance or inequitable in the face of other rights to allow it to take effect (L. R. 60 I. A. 242 at p. 249). In Madana Mohana v. Purshothama L. R. 45 I. A. 156 the P. C. approving of Ramkrishna v. Shamrao 26 Bom. 526 (F. B.) held that, when a man dies leaving a widow and a son and that son dies leaving his own son or a widow to continue the line by adoption, the power of the former widow comes to an end and cannot be revived; that is, they were prepared to hold that the grandmother succeeding to her grandson who died unmarried could not make a valid adoption and allowed the grandfather and his ancestors to remain without the religious benefits that a son adopted by the grandmother would have conferred (in spite of the 9th chapter of Manu on which they rely in Amarendra's case). According to the recent rulings any widow whose husband died a member of a joint Hindu family may adopt at any time even when the other members become separate and may remain separate for 50 years or more and yet a large slice of the estate may be taken away after several generations have succeeded, laboured and acquired a vast estate. Further, it is not clear how far the P. C. will go in their solicitude for the adopted son. Suppose three brothers separate and one of them sells the property that came to his share. If the partition is to be opened for the benefit of a son subsequently adopted by a predeceased member's widow, will the purchaser be affected or not (supposing the sale is within 12 years of the adoption)? Supposing that the last surviving member of a family dies leaving a married daughter and a predeceased son's widow and the daughter inherits an absolute estate (as she does in Bombay) and remains in possession for 30 years, is it meant that a son thereafter adopted by the widowed daughter-in-law can divest an estate vested for thirty years in a married daughter who is not a member of the family at all after her marriage? The recent P. C. decision in Anant v. Shankar appears to indicate that whatever the length of time the adopted son will oust a collateral to whom the estate may have gone by inheritance. Intending purchasers have become afraid that there is no knowing how far the P.C. may go. These decisions will lead on to hurried sales of joint family property at whatever price may be fetched immediately a coparcener dies leaving a widow. The result of the several decisions of the P. C. has been that properties of

Hindu families in which widows of predeceased coparceners exist are not easily saleable and do not yield their proper market value. The inroads on the ancient joint family system of the Mitakṣarā have been so many that only the shell remains; the burdens are there, but the soul is gone, what with the right of each coparcener to alienate his share for consideration, the Gains of learning Act, Act 18 of 1937, the decisions of the P. C. about adoption, sec. 39 of the Transfer of Property Act. It would be better if the Legislature declared that the joint family system of the Mitākṣarā type has been abrogated, if all the innovations introduced by legislation and judicial decisions are to be kept intact.

A widow who has attained years of discretion may adopt although she is a minor according to the Indian Majority Act (of 1875). It has been held in Bengal that an unchaste <sup>1268</sup> widow cannot adopt, but in the Bombay Presidency it has been held that a sūdra widow, though unchaste, may make a valid adoption. <sup>1269</sup> If a man dies leaving a widow D and two sons A and B, who form a joint Hindu family, and subsequently A dies leaving a widow C and his brother B, and if B dies unmarried and the mother D succeeds as heir to her unmarried son B, she has still the power to adopt a son. The duty of continuing the line was cast upon both A and B and not on A alone and therefore when A dies that duty is cast on the surviving coparcener B. Therefore the proposition laid down in Ramkrishna v. Shamruo cannot apply and the mother of B can adopt (vide Anant v. Dnyaneshwar 46 Bom. L. R. 353).

## Who may be adopted.

The person to be adopted must be a male according to the Vyavahāramayūkha<sup>1270</sup> which relies on the analogy of *upanayana* (that only a male undergoes, as stated in the ancient text 'aṣṭavarṣam brāhmaṇam-upanayīta). This has been followed by

<sup>1268.</sup> Vide Sayamalal v. Saudamini 5 Beng. L. R. 362.

<sup>1269.</sup> Vide Basvant v. Mallappa 45 Bom. 459.

the Indian Courts. 1271 But the D. M. (pp. 112-116), Sain, K. (p. 188) and Dharmasindhu 122 relying upon such instances as that of Santa, the daughter of king Dasaratha (who was adopted by king Lomapada) and of Prtha, who was the daughter of Sura and was adopted by Kuntibhoja, say that even a girl may be adopted. Pannalal in 'Kumaun local customs' states that a girl may be adopted as a daughter in Kumaun by custom. The person to be adopted must be of the same caste as the adopting father. Yaj. II. 133, providing that the twelve kinds of sons that offer the pinda and take the wealth one after another in order, applies only to sons of the same caste. Saunaka also requires sameness of caste. Manu IX. 168 employs the word 'sadrsam', which was interpreted by Medhatithi as meaning 'similar to the adopter in qualities and not in caste'. Medhātithi 1273 expressly states that a brāhmana may adopt a ksatriya boy. But Kullüka and the other commentators of Manu, the V. Mayükha and other works hold that the boy must be of the same caste. The Sam. K. p. 150 and Dharmasindhu go a step further by saying that even a brāhmana should adopt another of the same country. The Vāyupurāna (99. 137-139) narrates that Bharata, son of Dusyanta, adopted Bharadvāja, son of Brhaspati and a brāhmana, who then became a ksatriya. 1274 The courts accept the view of Kullūka and the rest. It is likely that courts may allow a boy from a subcaste of each of the four principal varnas to be adopted by a man belonging to another subcaste of the same varna, 1274. Saunaka and Vrddha-Yāj, q. by D. C. provide

<sup>1271,</sup> Vide Gangabai v. Anant 13 Bom. 690, where the Vyavahāra-mayūkha is expressly referred to and followed in preference to D. M. and Samskārakaustubha. Vide also In re Munshiram 12 Lahore 658 at p. 661,

<sup>1272.</sup> For the quotation from the सं. की, vide H. of Dh. vol. I. p. 449 n. 1119. The D. M. adds passages from the स्कन्यपुराण, लिङ्गपुराण, वरिनंज and आदिएवं. Vide आदिएवं 111. 2-3 (cr. ed. chap. 104) for the adoption of कुन्ती, and रामायण, बालकाण्ड, 9th chap. for that of ज्ञान्ता.

<sup>1273.</sup> सन्दर्भ न ज्ञातितः किं तर्हि कुलानुक्तपैर्धणः । अत्रिवादिरपि बाह्मणस्य वृत्तको युज्यते । त्रेश्वः on सन्द् IX. 168. विपादीनां वर्णामां समानवर्ण एव । तत्रापि देशभेवृत्रयुक्त- छर्जरत्वान्ध्रत्वादिनां समानजातीय एव । धर्मसिन्धु III पूर्वार्थ p. 158.

<sup>1274.</sup> तस्माब् दिप्यो भण्डाओ ब्राह्मण्यास्त्रियोऽभवत् । हिस्स्यायनमासा स स्वृतो हिपितृकस्तु वे ॥ बाजु 99.157. हिस्स्यायन seems to be a corrupt form of ह्वासुद्धायण.

<sup>1274</sup>a. In Raj Nandini v. Aswini Kumar I. L. R. (1941) 1 Cal 457 the adoption of a Vaidya child by a Kāyastha was upheld in the Sylbet district, as both are now treated as śūdras.

that the dattaka may be of a different caste, but that such a son will not take the wealth, 1275 In spite of the words of Vas. 15. 3 and of Saunaka (that one having an only son should not give him ) the courts have held that even an only son may be given or taken in adoption and that the words of Vasistha are merely recommendatory. Vide Sri Balusu Gurulingaswami v. Sri Balusu Ramalakshmamma 26 I. A. p. 113 and Vyas Chimanlal v. Vvas Ramchandra 24 Born. 367 (F. B.). In connection with the force of the words of Vas. 15, 3-4 stating why an only son should not be given or taken. Jaimini's rule contained in what is called the 'hetuvan-nigadādhikarana '1276 (Jai. I. 2. 26-30) came in for very exhaustive discussion in Beni Prasad v. Hardai Bibi 14 All. 67 (F. B.) and Radha Mohun v. Hardai Bibi 26 I. A. pp. 113, 146. There are several Vedic passages like this, 'he offers the grains into the fire with a winnowing basket, for food is prepared with the help of it' (Tai. Br. I. 6, 5). The question is whether such sentences put forward a reason for what is enjoined in the preceding portion or whether they are intended merely as arthavadas (i.e. for the praise of what is stated in the preceding part of the passage). Jaimini concludes that they are for the purpose of praise 1277 alone.

<sup>1275.</sup> चिह्न स्वादम्यजातीयो गृहीतोपि सुतः क्रिक्त । अज्ञाभाजं न तं कुर्याच्छीनकस्य मतं हि तत् ॥... स्वक्तमाह इद्ध्याझवल्क्यः । सजातीयः सुतो ब्राह्मः पिण्डदाता स रिक्थभाकः । तद्भावे विज्ञतीयो वंशमाञ्जकरः स्थूतः । ब्रासाच्छादनमात्रं तु लभते स तक्षिप्रभः ॥ इति । क्ष्ताः म. p. 7; इतः मी. quotes the verse चिह्न स्यात् & as ज्ञीनक's (p. 104) and siso as इद्ध्यतिम's (p. 52).

<sup>1276.</sup> हेतुर्वा स्याव्यवस्त्रीयपत्तिः याम् । स्तृतिस्तु झब्दपूर्वत्वाद् चोद्ना च तस्य । जै. I. 2. 26-27; अथ वे हेतुवक्तिगद्धाः सूर्पेण जुहोति तेन साक्षं क्रियत इत्येवमाद्यस्तेषु सम्बेदः। क्रिं स्तृतिस्तेषां कार्यस्त हेतुरिति । कि मासम् । हेतुः स्याद्क्करणं होमस्य । झबर; इद ये हेतुव-क्रिंग्यस्त हिसाद्वादिभिनं च परमार्थहेतवस्ते उदाहरणम् । तन्त्रवातिकः

<sup>1277.</sup> Nigada means 'a sentence or sacrificial formula' and 'hetuvat' means 'containing a word or words (like 'hi') which are generally used to indicate a reason' for a statement already made. In preparing food from grains, the surpa is required for winnowing them to free them from husk &c. as also are required the pan or pot for boiling the grains and a ladle for stirring the grains when they are being boiled. The Sruis passage provides that with the help of a surpa the homa is made of Karambhapātras (pots full of husked grains of yava slightly fried on the Daksina fire, ground and mixed with curds) in the Varunapraghāsa, one of the cāturmāsyas. Vide H. of Db. vol. II. pp. 1095-96 and 1098 for the surpa used as a juhū ladle, If the latter part of the passage contains a reason for the first part, then it would follow that the pot or ladie (both of which are useful in getting food

The eldest son also should not be taken in adoption, since, as the Mit. (on Yāj. II. 130) puts it, it is the eldest son alone who is the foremost in serving the purposes of a son as regards his genetive father acc. to Manu IX. 106 which says 'a man becomes one having a son (a father) by the mere fact of the birth of his (first) son and becomes free from the debt owed to

## (Continued from the last page)

prepared) may equally be used instead of the surpa. But the object of the latter half is not to assign a reason, but rather to praise and recommend the surpa as the means of making the homa and so nothing but the surpa can be employed in making the offering. The Veda is the final authority in all matters pertaining to sacrifice; it does not stand in need of giving reasons for its prescriptions but it may eulogise an act to induce people to perform it. Therefore in the hetuvan-nigadadbikarana laimini does not lay down (as thought by Mandlik and by the High Court in 14 All. 67, pp. 73, 84, 125) that when a text is supported by a clause containing words of reason, it should be regarded as merely recommendatory (and not obligatory), but what Jaimini lays down is that clauses containing words generally meaning 'reason' are to be construed as arthavadas (praises) of the obligatory rule contained in a previous clause. Mr. Mandlik says (p. 499 of his 'Hindu Law') 'It is a rule of the Purvamimamsa that all texts supported by the assigning of a reason are to be deemed not as vidhi but simply as arthavada (recommendatory). When a text is treated as an arthavada it follows that it has no obligatory force whatever. Sabarasvamin constructs an adhikarana on this head which he calls 'hetuman-nigadadhikarana' (quoted in 14 All. 67 at p. 73). This is entirely wrong as shown above and the adhikarana is not called 'hetuman etc.' but 'hetuvan etc.'. Acc. to Jaimini's rule the words of Vas. 15. 3 'naikam putram' contain a vidhi (an obligatory rule), while the following clause containing the word 'hi' (indicative of a reason) 'sa hi santanaya pūrveṣām' is merely an arthavada, which praises the vidhi by emphasizing the importance of a son. Sarkar in his 'Mimamsa Rules' (pp. 175-176) correctly represents the meaning of Jaimini, though in somewhat obscure language. The decisions in 14 All, 67 and 26 I. A. 113 are correct so far as the Mit. and the Mayukha are concerned, though the judgments in the former case are wrong in what is regarded to be the meaning of Jaimini's aphorisms constituting 'hetuvan-nigadadhikarana'. The Privy Council in 26 I. A. 113 at p. 146 refer to the supposed rule of Jaimini that all precepts supported by the assignment of a reason are to be taken as recommendations only, but they express themselves guardedly and say that the rule is rather startling and they would not admit it to be true unless they made an intimate study of the smrtis. The commentaries will make the Purvamimamsa position clear. अस्मत्यक्षे पुन: श्रुप स्तुयते । तेन ग्राम जियत इति बुत्तान्तान्वाक्यानं न च बुत्तान्तज्ञायनाय किं तहि मरीचेनायैद । तस्माद्धेतुविजनव-स्यापि स्तृतिरेव कार्यमिति। इक्टर on जै. I. 2. 30. The ज्ञास्त्रविधिका states 'न च वेद्देनोच्यमानं सूर्यस्य होमसाबनत्वं हेतुमधेशते वेदस्यैव तत्र प्रमाणत्वात् । अर्धवादस्त्वपेश्वितः प्रशेखनार्थलेन । तस्मावर्धनावस्वयः । १.

the pitrs'. But in modern times this rule is taken to be only recommendatory and the adoption of the eldest son is held valid as also that of an only son 1278. The V. Mayükha (p. 108) states: acc. to the Mit. the prohibition to give the eldest son affects only the giver but not the adopter and he criticizes the Mit. that Manu IX. 106 does not forbid the giving of the eldest son, but only provides that by the birth of the first son a man becomes free from debt (to pitrs). So the V. Mayūkha goes a step further and holds that there is no prohibition at all either to give or take in adoption the eldest son, while the Mit., though it does not hold the adoption bad, seems to hold that the giver incurred blame. The Sam. K. p. 150 also does not allow the adoption of the eldest son. Two or more persons cannot adopt the same boy and if they do so the adoption by each is invalid 1279. The Dyyamusyayana adoption, to be described later on, is an exception.

The texts contain rules about preference in selecting a boy for adoption, when several are eligible. The Mit. 1280 on Yāj. II. 132 declares that the verse of Manu IX. 182 stating that 'when out of several brothers who are sons of the same father one has a son all of them become through that son persons having a son' does not provide that he becomes really the son of all but it indicates that when a brother's son is available

<sup>1278.</sup> Vide Kashibai v. Tatia 7 Bom. 221, Tukaram v. Babaji 1 Bom. L. R. 144 (for valid adoption of eldest son), where at p. 152 the following passage from the Mayūkha is referred to: उपेष्ठेन जातमानेण पुत्रीभवति मानव इति उपेष्ठस्येव पुत्रकार्यकारणे मुख्यप्यास्म न देप इस्थ्यमिष निवेधो दातुरेव न प्रतिमही-दुरिस्थाप सः। स्थाद्यं मतिवेधो दातुरेव पद्येतस्य उपेष्ठदाननिवेधकता स्थात्। न हु सास्ति। मानाभावात्। पुत्रीभवतीस्थमेन पुत्रित्वमानोकस्था ऋणापाकरणोक्तिमान्नपरत्वाच । अत एव पितृणामकुणश्चेव स तस्मात्सर्वमर्थति—इस्युक्तरार्धं सङ्घन्छते। व्य. मयुक्त p. 108. The same passage of the Mayūkha is referred to in Vyas Chimanlal v. Vyas Ramchandra 24 Bom. 367 (F. B.) at p. 375.

<sup>1279.</sup> अधुक्रेणेरयेकत्वअवणाका न झाम्यां जिभिर्वा एकः पुत्रः क्रांतम्य इति गम्यते । इतः सी. p. 25.

<sup>1280.</sup> यकु-आनुषामेकआतानामेक खेल्युबवान्मकेत् । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो महारअवीत्—इति (महा १. १-२) तद्दिपि आनुपुत्रस्य पुत्रीकरणसम्भवेदन्येणां पुत्रीकरणनिषेधार्यम्,
न पुनः पुत्राचमतिपाद्गाय तरहता वोज्ञा बन्धुपरियमेन विरोधान् । मिता, on या. II. 132.
The same verse is बलिष्ठ 17. 10 (with variations). व्यव. ति. p. 440 quotes similar verses of द्वारीत and बृद्दस्यति. Compare विरुद्धस्य, स्. 15. 42 also.
'आध्यन्यराणां पुत्रवर्णोक्तिर्धामस्य तात इतिबद्धीरसम्बद्धासार्थी । यह संबद्धकारेणोक्तं यद्धेकजाता व्यवा आत्रतस्य सहोद्दाः । एकस्यापि स्रते जाते सर्वे ते द्वित्रणः स्थूताः—इति तरण ... देवरवासिना तात्यर्थार्थं उक्तः—अभववापि नाग्यः मितिनिक्तेः कार्य द्वित धन्येण । स्यूतिकः II.
p. 289. Vide स्. वि. p. 395 for quotation of this passage of स्यूतिकः

for adoption another boy should not be adopted. A similar explanation had been given by an ancient commentator Deva-The D. M., D. C. (pp. 5-6) and Sam. K. p. 150 quote passages of Saunaka 1281 and Sakala that a man should prefer a sapinda or a sagotra to one who is not a sapinda or of the same gotra. The D. M., D. C., the Sam. K. p. 150, the Dharmssindhu recommend the following order: the full brother's son. then a sagotra sapinda, then a sapinda though not of the same gotra (such as a boy from one's maternal uncle's line or a paternal aunt's descendant), then one not a sapinda though of the same gotra, then one who is neither a sapinda nor a sagotra. This order is purely recommendatory and an adoption in breach of it is quite valid. It has been recently held that an adoption is invalid if the boy adopted be congenitally and incurably deaf and dumb though not an idiot. Vide Surendra v. Bholanath 1. L. R. (1944) 1 Cal. 139.

As to the age of the boy to be adopted there is great divergence among the medieval writers which is also reflected in the case law. In this connection certain verses of the Kālikāpurāņa assume <sup>1282</sup> great importance. The V. Mayūkha and the D. C.

admin a de la granda de país seman el Para com malegación de la combita

<sup>1281.</sup> ब्राह्मणानां सरिण्डेषु कर्तन्यः पुत्रसंग्रहः । तद्यभावेऽसरिण्डो वा अन्यत्र तु न कारयेत् ॥ जोनकः, सरिण्डापत्यकं चैव सगोजजनभाषि था । अपुत्रको द्विजो यस्मात्पुत्रस्वे परिकल्पयेत् । समानगोत्रजाभावे पालयेदृण्यगोत्रज्ञम् । ज्ञाकलः, both q. by वृत्तः. मी. p. 41 and 48, and इतः. च. pp. 5-6. A comparatively late work called अस-पिण्डासगोत्रपुत्रपरिग्रहपरिक्षा (composed after about 1700 A. D., since it mentions the इत्तकसीमासा and संस्कारकोस्तुम) after an elaborate discussion of Rg. VII. 4, 7-8 and the above passages of Saunaka and Sākala states the following conclusion (D. C. College Ms. No. 133 of 1886-92 folio 16 b) पर्या ... द्वाक्षणात्येः समर्थितं मानुरुकण्यापरिणयं ... सथा अस्पिण्डासगोत्रपरिग्रहोपि यस्मिन् देशे थेवां कुलेऽनादिसिद्धस्तेषामेव नाण्येवामिति व्यवतिहते ?.

<sup>1282.</sup> पितृगोत्रिण यः पुत्रः संस्कृतः पृथिवीपते । आण्डान्तं न पुत्रः स पुत्रतो पाति चान्यतः ॥ जूडोपनयसंस्कारा निजगोत्रेण वै कृताः । वृत्ताचास्तनपास्ते स्तुरन्यधा दास उच्यते । अर्थे तु पञ्चमाञ्चर्षम वृत्ताचाः सुता च्या । सुदीश्वा पञ्चविये पुत्रेश्वि मधमं चरेत् ॥ कालिका-पुराण q, by वृत्ता जी. p. 122, नि. सि. III पूर्वार्ष p. 250, व्य. समूख p. 114, वृत्ता च. pp. 31-33 (reads चृत्व स्वास्कृतसंस्कारो पदि वातीतज्ञेशवः सहणे पञ्चमाञ्चर्षत् पुत्रेश्वि), सं. की. p. 169 (reads चृत्वाचा यित् and अन्यधा अव्हास). The cūdā was usually performed in the third year and the locks that were kept on the boy's head depended upon the number of the pravara sages of the gotra of the father. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 260-265 for cūdākaraņa. So if a boy (who was अस्त्रोत्र) was adopted after cūdā, his position would be this that some संस्कारक would have been performed with one gotra, while others would be performed with another gotra i. e. he would thus belong to two gotras. To prevent this and to complete his affiliation into the adoptive family the putreșți had to be performed.

hold that the passage is of doubtful authenticity (as the verses are not found in several mss.), while the D. M. and the Nirnavasindhu hold them to be genuine and the Sam. K. pp. (169-172) after referring to these views states that those verses are opposed to what is stated in the Ait. Br. about Sunahsena who was adopted by Visyāmitra as a son even after upanayana. The verses are: 'O King! that son, whose samskāras up to (including) the  $c\bar{u}d\bar{a}$ (tonsure) ceremony are performed with the gotra of his (natural) father, does not (i. e. cannot) attain the status of the adopted son of another. When the ceremonies of cūdā and upanayana are performed under his own gotra (by the adoptive father) the dattaka and the other kinds become (recognised as) sons (in the adoptive family); otherwise they are called dasa (slave). After the fifth year the adopted son and the rest cannot be (recognised as) sons. Having taken one who is five years old, one (the adopter) should first perform the putresti'. These verses state four propositions: (1) If all samskaras from jātakarma to cūdā (i. e. including it) have been performed in the family of birth that boy cannot be adopted in another family; (2) if a boy's  $c\bar{u}d\bar{u}$  and other later ceremonies are performed in the family of adoption he is fully an adopted son: (3) a boy over five years of age cannot be adopted at all; (4) a boy whose cuda has been performed in the family of birth may be adopted up to five years, provided the rite called putresti 1283 is first performed in the adoptive family before any other ceremony is performed on the adopted boy. The D. M. says that the best time for adoption is up to three years, then from three years to five is the next best (gauna) and that after five no boy can be adopted. The D. C. (p. 36) holds that a boy of the three higher classes can be adopted up to upanayana and that a sudra boy can be adopted till his marriage. The Nirnayasindhu seems to be of the same opinion. The V. Mayūkha 1284

<sup>1283.</sup> About the पुनिष्ठि, the कृत. भी. p. 132 says 'आग्ने पुत्रवते पुरोबाकामधा-कपालं निर्वयेषिण्डाण पुत्रिण पुरोबाक्षमेकाब्क्षकपालं मजाकानः । अग्निरेवास्मै प्रजां प्रजनयति इ.ज्ञामिग्डः मपण्डतीति वाक्ये मजाकलकत्यमिकेः श्रूवते । तक्षवालुरपक्षा प्रजा तक्र तङ्करपत्तिरेव भाग्या पत्र त्र्यका परिपुद्धते तत्रोत्पत्तेरेवाभावासस्याः प्रजात्वमेव भाग्यमिति कृत्यपत्ते प्रकृत-विषयम्यपालुपपत्ते । ग. The सं. कौ. p. 173 contains the words अग्नवे ... प्रयन्तिति. Vide आन्यः आते. II. 10 'पृथकानिक्ष्यामग्निः पुत्री. ग

<sup>1284.</sup> व्यक्तस्तु परिणीत उत्पक्षपुत्रीपि च भवतीति तातचरणाः । युक्तं चेदं वाधका-भावति, व्य. म. p. 114. When Nilakantha says that the three verses of the Kālikāpurāna refer to the adoption of an asagotra boy, that is not his real opinion; be only concedes that that passage may, if at all, refer to the adoption of an asagotra boy, एवं च चुवाचा इत्यत्वस्थानसंविज्ञानवहुबीहिणा दिचातीनास्थयनयनसाधः सूत्रस्य ह विवादाविसाधः । वृत्तः च. p. 36,

and Sam. K. both hold that even a boy not of the same gotra may be taken in adoption after upanayana or after marriage and even when the person to be adopted has himself had a son. In Bengal, Benares <sup>1285</sup> and Bihar the courts hold that the boy must be adopted before upanayana. The same rule holds good in Madras <sup>1286</sup>; but there it is further held that if the boy to be adopted is of the same gotra as the adopter, the adoption may be made after upanayana but before marriage. In Bombay a person may be adopted at any age, even after marriage and even after he has had children and he may be even older than the adopter. <sup>1287</sup> In the whole of India, a sūdra may be adopted only before his marriage, but in the Bombay Presidency the adoption of a married man and of one having even a child is allowed also among sūdras <sup>1286</sup>.

<sup>1285.</sup> Vide Ganga Sahai v. Lekhraj 9 All. 253 (at p. 306 the translations of the Kālikāpurāņa verses by Sutherland and Colebrooke are quoted and at p. 318 the authenticity of those verses is held to be extremely doubtful); Raja Mukund v. Jagannath 2 Patna 469, 477 (where the passage of the Kālikāpurāṇa is quoted), in which it was held that a boy may be adopted till upanayana and that it does not matter if the cūḍā ceremony is performed in the family of birth and the putreṣṭi is omitted at the time of adoption; Chandreshwar v. Bisheshwar 5 Patna 777 at p. 844 (where the passage as to five years was held not binding); vide Surabala Devi v. Sudhirkumar AIR (1944) Cal. 265.

<sup>1286.</sup> Viraragava v. Ramalinga 9 Mad. 148 (F. B.) for the validity of the adoption of a sagotra after upanayanya and Pichuvayyan v. Subbayyan 13 Mad. 128 for the invalidity of a married man's adoption.

<sup>• 1287.</sup> Vide Dharma v. Ramkrishna 10 Bom. 80, 84 (where it is said that though Nilakantha's explanation that the Kālikāpurāna verses refer to an asagotra causes a difficulty, yet it does not follow that he adopts that interpretation as his own) in which the adoption of a married asagotra brāhmana was upheld; Kalgavda v. Somappa 33 Bom. 669 where the adoption of a married man having a son was upheld, but it was decided that the son born before adoption remained for purposes of inheritance in the natural family; Balabai v. Mahadu 48 Bom. 387 (where the adopted man was older than the adopter).

<sup>1288.</sup> Lingayya v. Chengalammal 48 Mad, 407 where it was held that even a sudra cannot be adopted after his marriage, (which decision follows the D. C.)

Saunaka required that the boy to be adopted must be mitracchavavaha 1289 (one who bears resemblance to or is a reflection of the aurasa son). This has led to differing explanations by the commentators and contradictory decisions in the several Indian High Courts. The D. M. and D. C. (p. 21) both explain that the resemblance consists in the possibility of being procreated by the adopter himself by myoga and the like. The meaning of the D. M. is: A brother's son or a sapinda's son or a sagotra's son can be adopted because the adopter could have procreated a son by the practice of niyoga on the wife of a brother or a sapinda or a sagotra (according to the rules of niyoga); but he could not have done so as regards his mother, or grandmother, daughter or sister or his mother's sister. Therefore a man cannot adopt his own brother, paternal or maternal uncle, a daughter's son or a sister's son and the like. One strange thing is that though nivoga had been forbidden for many centuries before the D. M., the author of it brings in the rules of the long obsolete practice of niyoga 1290 to find out who could or could not be adopted. But stranger things were to happen. Sutherland who translated both the D.M. and the D.C. explained in his notes the word 'nivogadina' as 'by such an appointment or marriage and the like'. Vide Stoke's Hindu Law Texts p. 590 (Dattakamimāmsa, sec. V. placitum 16 note). There was no warrant for introducing the word 'marriage' after 'nivoga'. The rules of niyoga are different from those of marriage. The judges most of whom were generally ignorant of Sanskrit and had vet to decide cases among Hindus according to Hindu Law as understood by them (vide 26 I. A. 113 at page 128 about the ignorance of Sanskrit among judges) seized upon this explanation and evolved the curious rule that no one could be adopted whose mother the adopter could not have married in her maiden state (i. e. the relationship has reference to a time prior to

<sup>1289.</sup> पुत्रक्षाया पुत्रसाहर्थं तत्र नियोगादिना स्वयमुत्याद्वनयोग्यत्वं वधा आनुसरिण्डसगोगादिपुत्रस्य । न चासम्बन्धिनि नियोगासम्भवः । बीजार्धे जाह्यणः सन्धिद्धनेनोपनिमन्द्रपतामिति स्मरणात् । तत्रश्च आनुपितृन्यमातुस्नद्वौदित्रभागिनेपादीनां निरासः पुत्रह्माहर्यामाणात् । ... तथा अकृते विकद्धसम्बन्धपुत्रो वर्जनीय इति । यतो रतियोगः सम्भवति
ताह्याः कार्य इति पावत् । इत्तः भी. pp. 144-145 and p. 147. The words
पुत्रक्षाया ... योग्यत्वं occur in इत्तः च. also (p. 21). The half verse चीजार्थ
... मन्द्रपतात् is almost like आदिएवं 105. 2.

<sup>1290.</sup> For the rules of nivoga vide H, of Dh, vol. II, pp. 399-601.

marriage). This is still the law in all Presidencies 1291 except Bombay. Although the D. M. stated that the boy to be adopted must be capable of being procreated by nivoga, at another place it remarks, after quoting verses of Saunaka 1292 and Sakala, that a boy of another gotra may be adopted except a daughter's son, a sister's son and a mother's sister's son. The Bombay High Court holds that any one may be adopted except these three (vide Ramchandra v. Goval 32 Born. 619, Walbai v. Heerbai 34 Bom. 491 holding that a man cannot adopt his mother's sister's son, Ramkrishna v. Chimnaji 15 Bom. L. R. 824 holding the adoption of father's sister's son valid). Very strange results have followed from this viz. the Bombay High Court has upheld the validity of the adoption as a son by a man of his own half-brother (vide Gajanan v. Kashinath 39 Bom. 410), of his own maternal uncle's son, and the adoption by a widow of her deceased husband's son-in-law (vide Sitabai v. Parcutibai 47 Bom. 35). It should be noted that the Dvaitanirnaya or Dharmadvaitanirnaya 1293 (of Sankarabhatta, father of Nilakantha) and the V. Mayükha both hold after a very abstruse reasoning based on several Mimāmsā rules, that men of the three higher classes may

<sup>1291.</sup> Vide Minakshi v. Ramanada 11 Mad. 49 (F. B.), Bhagwan Singh v. Bhagwan Singh L. R. 26 I. A. 153, 160, in the latter of which the texts of Saunaka and Sakala are relied upon.

<sup>1292.</sup> तथा च शीनकः । ... वृष्टित्री भागिनेयश्च खूर्द्रश्च क्रियते सतः । आझाणादित्रचे नास्ति भागिनेयः सुतः क्रचित् । ... तदेतस्पष्टमाच्छे शाकलः । समानगात्रनाभावे पालयव्च्यगीत्रजम् । दृष्टित्रं भागिनेयं च मातुस्वसुस्तं श्रिना । इति । एतेन भागिनेयपदं दृष्टित्रमातुष्वस्ययोदपलक्षणमिति स्पष्टमेव सिद्धम् । युक्तं चतत्, विदद्धसम्बन्धस्य त्रिष्टित्रसमानत्वात् । इतः भी. pp. 80 and 101; वृत्तः च. p. 8; वृत्तः च. p. 6 quotes शाकलं ।
verse. The दृत्तः भी, elsewhere (p. 98) and the सं. क्री. p. 158 read खूड्यणो
विद्यतः सुतः and the सं. क्षी. p 176 reads 'वृष्टित्रं भागिनेयं वा खूड्यणो चापित्रत्'
while the धर्मद्वेत्तिर्णय (p. 105) and the न्य. सपूक्ष p. 110 read द्वैदित्रो भागिनेयश्च
धूड्यपि च द्वीयते. बृद्धगीतम q. by the वृत्तः भी. p. 146 reads ' ब्राह्मणादित्रये नारित्त
भागिनेयः सुतः क्रचित्।'

<sup>1293.</sup> Vide the text of the V. Mayūkha p. 111 and notes pp. 173-179 in my edition of the V. Mayūkha for explanation. The Dvaitanirnaya (p. 105) concludes: तेन ब्राह्मणादि।भेरपि दीहित्रभागिनेपी पुत्रस्थेन ब्राह्मणिति सिद्धम् । तथा खूदेण सति सम्भवे दीहित्रभागिनेपायेच ब्राह्मणे. 'The V. Mayūkha p. 111 follows the Dvaitanirnaya and states that usage is in accordance with its explanation: 'विद्युतं चैतद् हैतिनर्णये सात्रकरणे: शिष्टाखारोध्येवस् ।'. In Gopal v. Hanmant 3 Bom. 273 at p. 280 it was held that Nilakantha also interdicted the adoption of the daughter's son and of the other two by the regenerate classes; It is submitted that this view as to the position of the V. Mayūkha on this point is entirely wrong.

adopt a daughter's son, a sisters's son or a mother's sister's son and that a sudra must adopt one of these if available in preference to any one else. The Bombay High Court follows the interpretation of Saunaka's verse given by Nandapandita in preference to Nilakantha's, but in its turn disregards the authority of Nandapandita who forbade the adoption of a brother or uncle. It would have been far better if it had generally brushed aside everywhere the dicta of Nandapandita and preferred the interpretation of the Mayukha. Popular sentiment is in favour of the daughter's son or sister's son being adopted, as they are the nearest and often the dearest relations, and yet the High Court shuts the door against them, while it opens it ajar for the adoption of a brother or maternal uncle or his son or one's own daughter's husband, which appears absurd to people. Besides the High Courts have recognised the adoption even of a daughter's son 1294 on the ground of custom by Desastha smārta brāhmanas in the Dharwar District (vide Sundrabai v. Hanmant 56 Bom. 298), by Telugu brāhmanas (Viswasundara v. Somasundara 43 Mad. 876). Sūdras can adopt a daughter's or sister's or mother's sister's son all over India. The D. M. went so far as to say that a widow could not adopt her brother's son, 1295 The D. M. ignored the fact that the widow adopts to her husband (and not to herself) who bore no relation to his wife's brother's wife and who could have himself adopted that son. The Bombay High Court and the Privy Council have discarded this absurd proposition of the D. M. Pannalal in 'Kumaun Local customs'

<sup>1294.</sup> It may be noted that the question of the adoption of the daughter's son cropped up even in the times of the Peshwas. In 'Selections from Peshwa's Records' vol. 43 No. 146 pp. 116-117 the opinion of Rāmsāstri, the Chief Justice of the Peshwa's court, is sought on the adoption of a daughter's son from the Ratnagiri District. The Pṛthvīrāja Rāsau states that the famous Chohan hero Pṛthvīrāja had been adopted by his maternal grand-father Anangapāla of the Tomara dynasty of Delhi. But modern historians say that this is imaginary (vide 'History of Medieval India' by Prof. Ishwari Prasad p. 9 n.).

<sup>1295.</sup> तदाह इञ्चातिमः। जाञ्चणादिषये नास्ति भागिनेषः हतः क्रासित् । इति । भागिनेषपदं आतुष्ठकरणाद्युपलक्षणम् । तेन भनिन्या आतुष्ठको न आहाः । इतः भी. pp. 56-57. Vide Bai Nani v. Chunital 22 Bom. 973, Puttulal v. Parbati 42 I. A. p. 155, where after admitting that the Dattakamimāmaā is embedded in law, the P. C. say that caution is required in accepting the glosses of Nanda Pandita where they deviate from or add to the smrtis (p. 161).

notes that in that part of India a daughter's or a sister's son may be adopted (p. 14 para 56). It has been recently held that the adoption of the illegitimate son of a woman even among sūdras is invalid. Vide Apya v. Ramakka I. L. R. (1941) Bom. 350. This was relied upon for holding that a woman cannot give in adoption an illegitimate son among Lingayats in Tirkangauda v. Shivappa A. I. R. (1944) Bom. 40.

It is now necessary to say a few words about the dvyāmu-syāyaṇa. A dattakī is of two kinds 1296, kevala (simple or ordinary) and dvyāmu-syāyaṇa (the son of two fathers). When a man gives his only son in adoption to another under an agreement that he is to be considered as the son of both the natural father (janaka or janaka-pitṛ) and of the adoptive father (pālaka), the son so given is called dvyāmu-syāyaṇa. The Bombay High Court has held that in order to constitute a dvyāmu-syāyaṇa an express agreement as stated above must be proved even when one brother adopts the only son of another 1297, A dvyāmu-syāyaṇa inherits both in the natural and adoptive families. The word dvyāmu-syāyaṇa was employed in some of

<sup>1296.</sup> अर्थ च उसकी द्विविधः केवली द्वयासुरुपायणश्च । संविद्धं विना उस आधाः । आवयोरसाविति संवितः दस्तरत्वरयः। व्या अयुक्ष p. 114. The दुस, च. (pp. 61,66) employs the word ब्राइटसक for केन्द्रहसक. Vide Laxmipatirao v. Venkatesh 41 Bom. 315, Huchrao v. Bhimarao 42 Bom. 277. It has already been seen (p. 659) that the Mit, employs the words dvyamusyayana and ksetraja as synonyms. Nar. (dayabhaga 23) appears to use it in the same sense, ' द्विरासुष्यायणा वृद्युद्वांम्यां पिण्डोदके प्रथक् । रिक्थाद्धं समाद्वयुर्विजिक्षेत्रिक्षयोस्तथा ॥ In this verse Nar. does not employ the form dvyamuşyayana, but the word amusyayana with the adverb 'dvih' meaning 'twice'. The word dvyāmusyāyaņa is made up of 'dvi' (two) and 'āmusyāyaņa' (issue of this man, issue of so and so). The word amusyayana occurs in the Tai. Br. II. 7. 7. 7 (अयां च ऊर्मी श्वस्तमहमस्मा आसुख्यायणाय ओजसा वीर्याच युद्धामि) and in the Atharvaveda IV. 16. 9, X. 5. 36 and 44, XVI, 7. 8 in the form ' amuşyayana amuşyah putra '. In the Hir. gr. I. 9, 19 we have इत्महमासुज्या-पणस्य पाप्मानमनग्रहामि, where Matrdatta explains: अमृत्यायं आमृत्यायण हति Similar words occur in the Bharadvaja gr. II. 19, Katyayana has vartika 2 'आहुत्यायणासुत्रयपुत्रिकेत्युपसंस्रवानस् ' on Pan. VI, 3. 21. 'Amusyayana' is formed from 'amusya' (of this or that man) in the sense of 'apatya' acc. to Panini IV. 1. 99 (nadadibhyah phak). In the Asv. Sr. S. (Uttarasatka 6. 13) the word 'dvipravācana' is employed for dvyāmusyāyana, 'आप प एते द्विमवास्था यथीतरहा है जी जिर्य: 1 on which Narayana explains, य एते द्विमवास्था प्रविद्ययम्यपदेश्याः यथेते हाक्षिक्षेक्षिता ब्रुवासुक्यायणाः शक्तिपरय क्षेत्रे हैश्रिरेयकीजोत्पचा-मा वंजाः

<sup>1297.</sup> Vide Laxmipatirao v. Venkatesh 41 Bom, 315 and Huchrao v. Bhimarao 42 Bom. 277,

the smrtis as applicable to all such sons as the dattaka, krita 1298. The V. Mayükha quotes a prose passage from Kātyāyana (which is attributed to Paithinasi in D. C.) and the V. Mayukha, D. M. and D. C. all quote a verse (which is ascribed to Pravaradhyaya by the first and to Parijata by the D. M.) that supports this. The D. M. and D. C. both quote two sūtras of Satyāsādha and Sabara's gloss (bhāsua) thereon in which the ksetraja is called nitua dvuāmusvāvana and the dattaka and others are called anitya dvyāmusyāyana. Yāj. II. 127 and Baud. Dh. S. II. 2, 21 provide that a ksetraja is the son of both the begetter and of the husband of the wife on whom the son is procreated. Therefore such a son is called nitya dvyāmusyāyana (because he is always the son of two fathers). When the ksetraja became obsolete and forbidden, the only dvyāmusyāyana was an only son taken in adoption with a stipulation as described above. About the dattaka Manu IX. 142 states the general rule that the dattaka loses the gotra of his genetive father and assumes that of the adopter. But a dattaka belonged to two gotras according to some, if his samskaras up to caula were performed in his natural family and the samskara of upanayana and those that follow were performed in the adoptive family. Therefore it was not a general proposition that a dattaka always belonged to two gotras. If all the samskāras from jātakarma were performed by the adopter, then the dattaka would take the gotra of the adopter alone Hence the sons called dattaka and 'the bought' were styled anitua dyvāmusyāyanas ( who were not in all cases dyvāmusvāvanas ). The D. M. states this 1299 twofold division of dvyāmusyāyanas and employs the words nityavat or nitya and unityavat or anitya

<sup>1298.</sup> यसु-अध चेह्ससम्भीतपुषिकापुत्राः परपरिधारेणान।वेषास्ते हृत्यासुरुपायणा भवन्ति— इति हृत्यासुरुपायणाक्षण्यास्य कारवाधनः । स्यः मयुक्त p. 115; द्वसः चः p. 46 ascribes this to पैठीनास and reads; अध वृत्तसम्भीतकुत्रिमयुक्ति ... महेणार्वेण पेऽम्र वातास्तेऽसङ्गतकुलीना हृत्यासुरुपायणा भवन्तीति ।; हृत्यासुरुपायणका पे स्युक्तसम्भीत-भाइयः । नोजहयेप्यसुद्धारः शौकुक्षित्रयोर्चया । q. from अवराध्याय by स्यः मयुक्त p. 118.

<sup>1299.</sup> द्वितिधा इसकात्यों नित्यवत् इश्वासुद्धाणणा अनित्यवत् इश्वासुद्धायणाआ ।
सन्न नित्यवत् इश्वासुद्धायणा नाम ये जनकप्रतिम्रशीतृत्यामावयीरमं पुत्र इति संमतिपकाः ।
अतिश्वह्यासुद्धायणास्तु वे यूकार्योः संस्कारेजंगकेन संस्कृता जयनयनाद्दिभिक्ष मतिम्रदीत्रा ।
तेवां में महिष्यापि संस्कृतत्वाद् इश्वासुद्धायणस्य परं त्वनित्ययः । आसमाध्यय परिम्रदे गोत्रहथेन संस्काराभावात् तस्य मतिम्रदीतृगोत्रमेन । तद्दित् सर्वमभिमेरवाद सस्यादादः । 'नित्वानां
इश्वासुव्धायणार्था कृष्यः । इति कृत्रेण नित्यहत्यासुव्यायणार्था गोत्रहृषे मयस्यस्यव्यासुव्या समेवानित्यव्यव्यतिद्वित्यति 'वृत्यकाद्वितां सु इश्वासुव्यायणवत् । इति स्त्रेण । सूत्रः मी.
pp. 188-89; vide इस. य. p. 44 for the सूत्र ध सर्यावाद्वः

to denote the two varieties and restricts the former only to a son adopted with a stipulation as stated above. The ksetraja became quite obsolete many centuries ago and the courts have held that the anitya dvyāmuṣyāyaṇa is also now obsolete. 1300 It is now held that every adoption is presumed to be in the simple (kevala) form, unless a stipulation that the boy will be the son of both is proved (when it will be a dvyāmuṣyāyaṇa adoption).

When a man is adopted in the dvyāmuṣyāyana form, his son born after such adoption has been held to inherit as grandson to the adoptive father, if the dvyāmuṣyāyana son died before the adoptive father. 1300a

Ceremonies of Adoption.—The most essential ingredient in adoption is the giving of the boy by the natural father and the taking of the boy by the adopter with the intention to transfer the boy to the family of the adopter. Another requisite (in some cases) is the home called dattahome 1301 which as described by Saunaka and Baud, is given 1302 in the Appendix. It is not necessary that the dattahoma must be performed immediately after the giving and taking, but it may be performed later and its performance may be delegated to others when the giver or taker is a widow or a śūdra or is ill &c. Although in Vedic times women composed hymns and although Harita and Yama stated that women had the upanayana performed on them and could study the Veda (H. Dh. vol. II pp. 293-295), in later times it was held that women could not study the Veda, could not repeat Vedic mantras and therefore could not perform any homa (including dattahoma). Therefore some writers said that a widow could not adopt at all, while others like the V. Mayūkha said that women are to be assimilated to sūdras and so just as a śūdra can get the dattahoma performed through a brahmana, so a widow, though she cannot herself engage in homa, may employ a brāhmana to perform the dattahoma. Vide H. Dh. vol. II. pp. 365-368 (for deterioration in the

<sup>1300.</sup> Vide Basappa v. Gurlingawa 57 Bom. 74, 77, where the two kinds of dvyāmusyāyanas are mentioned and it is stated that the anitya dvyāmusyāyana is now obsolete.

<sup>1300</sup> a. Vide Ganpatrao v. Balkrishna I. L. R. (1942) Bom. 340.

<sup>1301.</sup> तस्माङ् वृत्तकादिषु लेखाशितिनीम पुत्रलिमिति सिञ्जयः। वृानयतिग्रहशोमाध-स्पतमामाषं तु पुत्रत्यामान एवति । इत्त, भी. p. 161,

<sup>1302.</sup> Vide Appendix.

position of women), and note 1262 above and V. Mayūkha quoted below. 1303 It has been held that the dattahoma is not 1304 necessary among twice-born classes if the boy to be adopted belongs to the same gotra as that of the adoptive father. Jolly (in T. L. L. p. 160) states that the Dattakadarpana refers to a text of Yama from the Sarasvatīvilāsa to the effect that homa is not absolutely essential in all cases. From Colebrooke's Digest V.4 CCLXXIII it appears that Jagannatha held the same view. The Dharmasindhu remarks that in certain countries an adoption of a sagotra sapinda boy can be validly effected with the mere assent of the giver and adopter without Vedic ceremonies. There is a good deal of conflict in the case law on this point, which is passed over. Among südras no homa is necessary. ceremony of adoption as described by Baud, gr. sesasūtra II. 6. 4-9 (which is probably the oldest on record and which was the one to be followed by the Taittiriyas or followers of the Black Yajurveda, according to D. M., Sam. K. p. 177 and the Dharmasindhu p. 161) is as follows: When about to take (in adoption) the adopter makes ready (or collects) the following viz. two pieces of cloth, two ear-rings, a finger ring, an acarya (officiating priest) who is well versed in the Veda, a bundle of kusa grass, fuel sticks of palasa (Butea Frondosa). Then in the midst of invited relatives, after informing the ruler, he serves food to brahmanas in the assembly hall or in the middle of the house. He (the adopter) makes (the brahmanas) pronounce the benedictions 'May the day be auspicious! May you fare well! May there be prosperity!' and performs the acts (usual in all homas) from drawing lines on the altar up to carrying forward the Pranita water. Vide H. of Dh. vol. II pp. 209-212 for the procedure common to all homas. Then he goes into the

<sup>1303.</sup> यच्छु। द्विविके उक्त वैद्विकामण्यसाध्यहोसवात पुत्रमतिश्रहे सूत्रमाणिकार हति तद्यास्त्रम् । समम्बन्धान्यस्त्र तेण विष्यहारा कार्यः । ... खिवा अपि सूत्रविवाधिकारः । क्षी-सूत्राध्य सधर्माणः — हति वाक्यात् । व्य स्वयुक्त p. 112 (text), Vide H. Dh. vol. II. pp. 594-595 notes 1392-1395 for other texts treating women (of higher castes) and sudras alike.

presence of the giver and begs of him 'give me your son'. The other one (the giver) says 'I give'. He (adopter) then takes hold of the boy with the words 'I accept thee for the continuity (of my family)'. Then he decks (the boy) with the pieces of cloth, the ear-rings, the finger ring and performs the acts from laying fuel sticks round the altar up to the offering of oblations into fire; he offers boiled rice into fire with the mantra 'yastvä hrdā' (Rg. V. 4. 10 or Tai. S. I. 4. 46. 1) as a puronuvākuā 1305 (prayer of invitation) and with the mantra 'yasmai tyam sukrte' (Rg. V. 4. 11, Tai. S. I. 4. 46. 1) as a yājyā (prayer of worship or offering). Then having offered oblations of clarified butter with the vyährtis 1306 he performs the acts from the offering to Agni Svistakrt down to the giving of the cow and presents. He (the adopter) gives as daksina (fee) to the priest these very pieces of cloth and rings (with which the boy was decked).

The procedure laid down by Saunaka, who appears to be much later than Baud., is somewhat different (though there is a good deal common to both) and is meant for the students of the Rgveda (acc. to Sam. K. p. 175). A few salient points may be noted. The adopter should fast the previous day, he should offer madhupurka to the officiating priest, should perform all the details from the placing of fuel sticks on the fire up to the purification of clarified butter with the blades of kusa grass. The giver recites (when begged) the five verses beginning with 'ye yajñena' (Rg. X. 62. 1-5) and the adopter holds the boy with both hands while repeating the mantra 'devasya tva' (Aśv. gr I. 20, 4), mutters the rk 'angad-angad' (quoted above on p. 641 n. 1202) and smells the boy on his head. The adopter offers boiled rice with Rg. V. 4. 10, X. 85. 38, X. 85. 41-46. A much more elaborate procedure is set out in the V. Mayūkha (pp. 120-122 text) and the Dharmasindhu (III pūrvārdha pp. 160-161).

The results of adoption—Adoption has the effect of transferring the adopted person from his natural family into the adoptive family. Adoption confers upon the adopted person the same rights and privileges in the family of adoption as the son

<sup>1305.</sup> For the meaning of Puronuvākyā and Yājyā, vide H. of Dh. vol. II. p. 1060 n. 2372 and pp. 1058-59 respectively. For the offering to Agni Svistakrt vide H. of Dh. vol. II. p. 208 and appendix p. 1257 n. 481.

<sup>1306.</sup> The vyāhṛtis are the mystic syllables bhūḥ, bhuvaḥ and svaḥ. The offerings will be accompanied with these syllables as follows: 'om bhūḥ svāhā', 'om bhūvaḥ svāhā', 'om bhūr bhuvaḥ svāhā'.

of the body (aurasa) except in a few well defined cases. The basic text on this point is that of Manu 1307 IX. 142 which may be literally rendered as follows: 'The son given should not take the gotra (the family name) and the wealth of his natural father: the pinds (the cake of boiled rice offered to deceased ancestors in sraddhas) follows the gotra and the wealth (i. e. is invariably concomitant with them); of him who gives (his son in adoption) the svadhā (obsequial rites) ceases (so far as that son is concerned)'. The preceding verse (Manu IX, 141) states that the adopted son takes the wealth of his adoptive father and all that this verse says is that, after adoption, the son given in adoption does not take the name of his natural father and has no right in the wealth that then is the natural father's and that he does not perform the obsequial and śrāddha rites for his natural father. But from this verse a learned Hindu Judge derived the sweeping proposition that 'the theory of adoption depends upon the principle of a complete severance of the child adopted from the family in which he is born, both in respect to the paternal and maternal line, and his complete substitution into the adopter's family as if he were born in it'. There is no warrant for the idea of complete severance emphasized here. This dictum was followed in many cases and was accepted by the Privy Council 1308. Another great Judge went so far as to

<sup>1307.</sup> बीजरिक्धे जनयितुर्न हरेड दिजमः अधित् । गोत्ररिक्धातुनः पिण्हो व्यपैति बद्धतः स्नमा । जन्न IX. 142. The Mit. on Yaj. II. 132 and V. Mayūkha p. 115 read ' न अजेन् वृज्ञिम: सुत:'. But this reading makes no change whatever in the meaning, since in ancient sutras and smrtis, the roots 'bhaj' and 'hr' and derivatives from them are used promiscuously in the same sense with regard to gotra and riktha. Vide the words gotra-bhajalı and riktha-bhajalı cited above (on p. 650) from Baud, Dh. S. II. 2. 36-37 and Gaut, 28. 30-31, the words 'riktham bhajeran ' (in Gaut. 28, 19) and 'rikthabhak' (in Gaut. 28. 26), Vas. 17. 84 (tayoralābhe rājā haret), Yāj. II. 132 (विण्डलेक्स क्येक्ट) and II. 138 (त्यातपहरेखांडां), विष्णुधर्मस्य 15. 40 (यश्चार्यहरः स पिण्डतापी). Even 'apaharet' which ordinarily means 'should steal or take away' is used by Yaj, II. 138 only in the sense of 'should take or claim'. Manu (IX. 153 and 154) employs the words 'haret' and 'adadyat' in the same sense. Vide also रिक्यभाक्ष (in Manu IX, 155) and अजेरन (in IX, 192). Therefore the learned Judges in Dattatraya v. Govind 40 Bom. 429 and in Bai Kesarba v. Shivsangji 34 Bom, L. R. 1332 (at pp. 1340-41) unnecessarily enter into a long discussion on 'haret' and 'bhajet' and the several translations of these words by Golapchandra Sarkar and others,

<sup>1308.</sup> Vide Uma Shunker Moitro v. Kali Komul 6 Cal. 256 (F. B.) at p. 260. Vide Kali Komul v. Uma Shunkur L. R. 10 I. A. 138, 149 for the acceptance by the P. C.

say that 'an absolute adoption appears to operate as birth of the boy in the family of adoption and as civil death in the family of birth, having regard to the legal consequences that are incidents of such adoption' 1309. But then the P. C. felt that matters were being carried too far and administered the warning 1310 that "As has been more than once observed the expressions 'civilly dead or as if he had never been born in the family' are not for all purposes correct or logically applicable but they are complimentary to the term 'new birth'." We have to see what construction was put upon the verse of Manu by authoritative digests. The V. Mayūkha explains Manu IX. 142 and arrives at the conclusion that the four words gotra riktha, pinda and svadhā are not to be taken literally but they are only used to indicate all those consequences only in relation to the natural father and the like that are brought about by their connection with the pinda and the verse of Manu conveys the cessation of all those consequences only. It further adds that the son on being given away in adoption ceases to have similar relationship to his brother, paternal uncle (in the family of birth). It should be noted that the V. Mayūkha does not say that the son given away is dead to the family of birth or ceases to have any connection whatever with the members of the family of birth, but restricts the cessation of relation to the offering of pinds and the taking of the estate after he is adopted. The D. M. quotes 1311 the Sm. C. (II. 289) and holds that by the gift the adopted son ceases to have the same gotra as the giver. The D. C. (pp. 23-24) states 1312 the same preposition, without naming the Sm. C. The learned Judges who had to decide cases of adoption, even if they knew Sanskrit, do not generally appear to have consulted authoritative works other than the few that had been translated and were quite unaware as

<sup>1309.</sup> Per Sir Asutosh Mukerji J. in Birbhadra v. Kalpataru 1 C. L. J. 388 at p. 400 (where Manu IX, 142 is cited in the original for this).

<sup>1310.</sup> Vide Raghuraj Chandra v. Subhadra L. R. 55 I. A. 139, 148 followed in Martand v. Narayan I. L. R. 1939 Bom. 586 (F. B.).

<sup>1311.</sup> ऐतेन पुत्रत्वापादक कियरैव द्वात्रिमस्य प्रतिवाहीतृष्येन स्वत्यं तत्सगोत्रत्वं च भवति । द्वातुष्येने द्वाद्वात्वेव पुत्रत्वात्वेद पुत्रत्वात्वेद पुत्रत्वात्वेद पुत्रत्वात्वेद पुत्रत्वात्वेद पुत्रत्वात्वेद पुत्रत्वात्वेद पुत्रत्वात्वेद पुत्रत्वात्वेद प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्

<sup>1312.</sup> तथा मतः । बोश्रदिक्ये ... स्वधा । इति । एतेन दातूथने दानादेव पुत्रत्वनिद्यति-द्वारा द्विमस्य स्वत्वनिद्यत्तितृगोजनिद्वतित्व भवतीरयुक्यते । तथा भ गोत्रादिनिद्यतिदेव दुर्जनात् संरक्षुर्यात्त्वद्वतान् पितेति समरणात् ग्रहणानन्तरसंभाष्यमाना एव द्वातस्य संस्काराः यतिग्रतिद्या सार्या न दुर्वजनकेन कृतदुर्वा अपि निवर्तनीवाः । इतः स. pp. 23-24.

to whether even the cessation of the pinda and gotra and of the right to wealth when a son was given away was so universally accepted by the leading Dharmasastra works as they thought. The Sarasvativiläsa (p. 394) quotes a text of Visnu 1313 that even the adopted son should perform the obsequial rites of the natural father and explains that Manu IX. 142 applies when the natural father has no issue at the time of his death. Rudraskanda on Khādira gr. III. 5. 16 says the same. Kamalākara, the author of the Nirnayasindhu 1314 and a first cousin and contemporary of Nilakantha expressly states that Manu IX, 142 only applies when the natural father has a son or sons (other than the one given away) and quotes Kātyāyana and Laugāksi cited in the Pravaramañjari (p. 146) in support. The Dharmasindhu 1315 also says that when a boy of another gotra is adopted after his upanayana is performed in the family of birth or when only the upanayana is performed by the adoptive father, the adopted boy should repeat both gotras at the time of bowing at the feet of elders or in sraddha and other rites; but when all the ceremonies including the cuda are performed by the adoptive father then the adopted boy has only one gotra (viz. that of the adopter).

The plain meaning of the verse of Manu (IX. 142) is that when a man gives away his son in adoption, then that son is transferred into another family, does not perform the śrāddha and similar rites for the giver and cannot claim to take the wealth of his natural father as a son on the father's death or demand a partition from his father. The other son or sons

<sup>1313.</sup> जन्मेर्य-न्योत्रदिक्ये ... .. स्वधा—कृति मञ्जूष्यात् कृतिमध्य स्वजनकागेत्रसा-पिण्ड्यमोत्रिकृत्ती कथं वृत्तिमोपि स्वजनियतुः स्वधां कुर्यादिति विच्छुवयांगमिति खेटुव्यते । तजु वृत्तिमजनकस्य सन्तरयभावे वेदिवय्यम् । स. वि. p. 394; तथा कृत्युक्योपि जनियतुः द्वत्रा-श्तर्शादे । एवमस्योपि यो द्वयोः पुत्रः । वश्रस्काक् on कादिरसुद्धा III. 5. 16.

<sup>1314.</sup> व्यकस्त जनकस्य पुत्राधामाचे व्यास तस्यचे गोत्रिवयो...स्योति मन्तः । इतं जनकस्य पुत्रस्यविषयस् । मत्यक्ष प्रवरमक्षयी कात्याधानतीयाक्षित्रयां स्पष्टसुक्तम् । अप ये वृत्तकीतः ... हचासुव्यायणा भवन्ति ... भवन्तीत्याद्विणा हुपौः पिकोः मवराकुक्ताक्तं । अप पद्मेवा स्वास्त्र भाषांत्रपर्या क स्वाद्रिक्षं हरेषुः पिष्कं चैन्यासिषुवर्यं कृषुर्यसुभयोर्थं स्पावृत्यसादिव । कि. कि. III उत्तरार्थं p. 389. The passage quoted occurs on p. 146 of the मवरमक्षरी. This passage is quoted in the क्ष्य स. p. 115 also. Vide note 1298 above for a portion of it. The वि.सा. folio 127 says भोज्ञिक्ये... स्वधा हत्यं जनकस्य पुत्रसन्ते सद्भावे जनकस्यापि रिक्यक्षः आज्ञक्षाः ततुक्तं कातीपसीमाः शिक्षो । अर्थ ये ... भवन्ति. ?

<sup>1315.</sup> परतोत्रोरपसञ्चलकस्वीपनवनभात्रे पालकगीत्रेण कृते उपनयमीक्तरं मतिप्रदे वा स्कोनाभिवादनभाद्वादिकर्मछ नोषद्वचोत्राकः कार्यः। चूडादिसंस्कारे पालकेन कृते पाळ-केवाये एव। धर्मासेन्यु III पूर्वार्थ p. 161.

of the giver are to perform the sraddhas for the father and to succeed to the family wealth. But this verse has been twisted by some High Court decisions to yield another rule. Suppose A, a Hindu, has an only son B. On A's death B takes the whole ancestral property as the only surviving co-parcener and then B is given in adoption by his mother to X. Suppose B has a daughter C born to him before his adoption to X. Does B forfeit the estate taken by him as the last surviving male with the result that on B's adoption to X his daughter C takes the estate (which had already vested absolutely in B) as if he was dead in the family of A. The Bombay High Court has held in two decisions that on B's 1316 adoption to X in the above illustration he loses or forfeits the property he took as the last surviving co-parcener in the family of A and his daughter C would take the estate of B as if he were then dead (though he is actually living). The result of these decisions is that the verse of Manu is construed as laying down that though a man may have been absolutely entitled to certain property as a member of one family, on his adoption into another family he loses that estate which then passes on to his heir as if he had died on the day of adoption. This construction of the verse of Manu has not been accepted by the Madras and Calcutta High Courts, 1317 which hold that an adoption does not divest any property which has vested in a man previous to his adoption into another family. It may be noted that the Bombay High Court itself gave a decision 1318 which is inconsistent in principle with the two decisions

<sup>1316.</sup> Vide Dattatraya v. Govind 40 Bom. 429 (where Manu IX. 142 is relied on for this proposition at pp. 433-434) and Manikbai v. Gokuldas 49 Bom. 520.

<sup>1317.</sup> Vide Venkata Narasimha v. Rangayya 29 Mad. 437; Behari Lal v. Kailas Chunder 1 C. W. N. 121; Shyama Charan v. Sricharan 56 Cal. 1135.

<sup>1318.</sup> Vide Mahableshwar v. Subramanya 47 Bom. 542. In Manikbai v. Gokuldas 49 Bom. 520 (at p. 525) both the cases viz. 40 Bom. 429 and 47 Bom. 542 are apparently quoted with approval, but it is extremely difficult to reconcile the last two cases. If on adoption a separated coparcener is not divested of the estate already taken by him at a partition because the share taken by him cannot be said to be the estate of his natural father within the meaning of Manu IX. 142, the estate taken by a sole surviving co-parcener also cannot be divested by his subsequent adoption, because at the adoption it had ceased to be the estate of his natural father long before the adoption, because when a co-parcener dies his rights lapse to the other co-parceners and because the root cause of being entitled to partition and taking as surviving coparcener is the same viz the birth right of a son under the Mitaksara.

cited above, when it held that where a father and his four sons partitioned ancestral family property and one of the sons was subsequently given in adoption into another family, the son so adopted was not divested by the subsequent adoption of the property already taken by the son on partition. In a still later case the Bombay High Court approves of its first decision in 40 Bom. 429 and observes: 1319 'the verse of Manu refers not only to the riktha of the natural father but also to the gotra of the natural father. It is quite clear that the gotra of the natural father is vested in the son by his birth. The gotra so vested in the son ceases after the son is given in adoption. It is difficult to understand why the riktha which is spoken of in the same manner as gotra in the verse should not cease by the entire cessation of connection with the natural family. The gotra and riktha are inextricably joined together in a dvandva compound and it would follow logically as well as grammatically that the adopted son must lose both together and cannot lose the former and keep the latter.' In this passage the premiss that there is entire cessation of connection with the natural family is entirely wrong as has already been shown and will be shown a little later on. The adoptee's connection with the gotra of the natural family does not cease for all purposes at all. Therefore the reasoning of the passage quoted above is entirely misconceived and is further opposed to two well known rules of the Mimamsa evolved for the construction of texts. On the interpretation given to Manu IX, 142 by the Bombay decisions that verse lays down two rules (vidhis), viz. (1) a person adopted into another family will not take the wealth of his natural father or any one in that family after adoption; (2) that a person adopted into another family loses or forfeits on adoption wealth that he may have already taken absolutely in the natural family as a member of that family before adoption. These are two entirely different propositions and the rule of mimamsa is that one and the same sentence 1320 should not be construed as laying down two rules (vidhis) applicable to different sets of circumstances. To so construe a text is to be guilty

<sup>1319.</sup> Vide Bai Kesarba v. Shivsangji 34 Bom. L, R. 1332 which accepts 'na haret' as meaning 'shall not take', and quotes on pp 1341-42 the D. M., D. C. and V. Mayūkha on this verse. The P. C. decision in Raghu Raj Chandra v. Subhadra L. R. 55 I. A. 139 does not approve of 40 Bom. 429 as regards the exact point of decision viz. the forfeiture of property already vested before adoption.

<sup>1320.</sup> अनेकविधितो हि वाक्यलेख उन्तः । तन्त्रवार्तिक p. 551 on कै. II. 2. 26,

of the fault of vakyabheda (splitting up of a sentence so as to yield two distinct rules). The V. Mayükha construed Manu IX 142 so as to indicate only one sense and avoid the fault of vakyabheda on the analogy of two examples discussed in the Pūrvamimāmsā 1321 works, but if the reasoning of the Bombay High Court were followed the same fault to avoid which Nilakantha strives hard would be committed. There is another mimāmsā rule 1822 which will be violated by the Bombay High Court's interpretation of Manu IX. 142 viz. when an already existing thing or entity and something to be accomplished or brought about in future are spoken of together in a sentence the thing already existing or accomplished is mentioned simply for the sake of the thing to be accomplished. The accomplished fact is adoption itself. Manu who mentions adoption or the adopted son which is an accomplished entity also mentions along with it the taking of property (rikthaharana); hence that taking must have reference to the future bringing about and not the undoing of rikthaharana which had already taken place long before.

That the gotra of the natural family persists in some matters even after a person is adopted is made clear by the digests. The Sam. <sup>1323</sup> K. (p. 182) says that every dattaka must, when entering on marriage, avoid the gotra of his natural as also of his adoptive father. The Dharmasindhu (III. p. 161) says the same and states that the prohibition against marriage

<sup>1321,</sup> एथा जातपुत्रः कृष्णकेशोशीनाव्धीत—इस्वज्ञ वयोषस्थाविशेषः, यथा वा—अर्धनन्तर्वेदि निनोश्यर्ध विदेवि—इस्वनेन देशिविशेषो छह्यते तथात्र गांत्ररिक्षणीण्डस्वधा-पदेर्जनकादीनां पिण्डसम्बन्धमयुक्तं कार्यमात्र छक्षपित्वा तकिवृत्तिक यते। तेन सोव्रपितृष्या-दिसम्बन्धनिवृत्तिरिप सिद्धा भवति। व्य. मयुक्त p. 115. Vide my notes to V. M. pp. 189-191 for explanations. Jai. (III. 7, 13-14) deals with the 2nd example. The bhāṣya of Śabara and the Tantravārtika explain how there will be vākyabheda if the sentence (ardham &c.) is literally construed.

<sup>1322.</sup> भूतभन्यससुज्ञारणे भूतं भन्यायोपिक्ष्यते । ज्ञावर on जै. III. 4. 40, p. 976; ज्ञावर वित है भूतं भाविकारणे प्रजारवर्धः । भूतभन्यससुज्ञारणे च भूतं भन्यायोपिक्ष्यते । ज्ञावर on जै. IX. 1. 9 p. 1652; भूतं भन्यायोपिक्ष्यत इति भूतं ज्ञावरं भन्यां क्रियां किर्यातिकारणिक्षित्र क्रियां किर्यातिकारणिक्षया हुप्तिका on जै. IV. 1. 18 p. 1207. This is called भूतभन्यससुज्ञारणस्याय in the तन्त्रवातिका on III. 4. 24 and II. 1. 12 and it has been employed elsewhere by the व्यवहारसयुज्ञ (p. 111 text). ज्ञावर very frequently employs this maxim; vide e. g. on जै. II. 1. 4.

<sup>1323.</sup> विवाहे हु इतकमात्रेण बीजिमतिग्रहीत्रोः पित्रोगींत्रमवरवर्जनं कार्यस्। मवरमध-वीदिनिवन्धेषु तक्षिवेधोक्तः । सं. कौ. p. 182; विवाहे हु सर्वद्रसकेन जनकपालकयो-कमयोरपि पित्रोगींत्रमवरसम्मान्धनी कन्या वर्जनीया। नात्र साप्तपीवर्थ पाश्रपीवयमित्येवं पुरुवनियम उपलग्यते। धर्मसिन्धु III पूर्वार्ष्ठ p. 161.

with a girl of the gotras of the natural and adoptive fathers is absolute and not restricted to seven or five degrees. Thus if there is no total or absolute cessation of gotra relation with the natural family for all purposes there is no reason why in the case of wealth already taken before adoption there should be a cessation or forfeiture or why the cessation of relation as to rikthe should not be restricted to the future. As regards sapinda relationship there is some conflict among the digests-The D. M. 1234 states that the dvyāmusyāyana has to observe the prohibitions against marrying a sapinda girl up to three degrees in the families of the natural father and of the adoptive father, while the simple dattaka has to observe sapinda relationship based upon the presentation of rice balls in the adoptive father's family for three generations (since the adopted son can generally have no particles of the body in common with the adoptive father) and in the natural family sapinda relationship based upon particles of the same body for seven generations. The Nirnayasindhu (III. pp. 290-291) sets out the various conflicting views and gives it as its own opinion that the sapinda relationship must be looked to in marriage up to seven generations in the natural as well as in the adoptive family (in the latter it being based on the offering of balls of rice). According to the V. Mayūkha (p. 119) the simple adopted son has sapinda relationship in the adoptive father's family for seven generations and in the adoptive mother's family for five generations and it seems to hold that there is no sapinda relationship in the natural family (owing to Manu IX. 142). The D. C. (pp. 61-66) appears to hold that the dyvāmusyāyana has to observe sapinda relationship (as stated in the D. M.), while as to the simple dattaka there is sapinda relationship only in the adoptive family for seven generations (as indicated by Manu IX. 142). The Dharmasindhu (III. p. 161) states that sapinda relationship depends in its degrees on the question whether the adoption is made after upanavana in the natural family or before upanayana or whether all samskaras from jūtakarma are performed in the adoptive family.

<sup>1324.</sup> यहिव्दाभवत्र त्रिपुक्वसापिण्ड्याभिधानं तव् द्वावाद्यवायणाभिमायेण त्रिक-द्वयेन सपिण्डीकरणाभिधानाद् । द्वाद्व्यकस्य तु प्रतिग्रहीतुकुले त्रिपुक्वं पिण्डाम्ययस्यं सापिण्ड्यं जनकाकुले साप्तपीक्वमवक्वाम्ययस्यभेवेरयलं प्रपद्धेन । दृत्तः सी. p. 187; सस तु पालककुले एकपिण्डवानीकपान्यपित्वस्यं साम्गीवक्येन सापिण्ड्यं, बीजिन्छोति गौतमोक्ते-र्जनककुलेपि ताक्येव । नि. सि. 111 पूर्णार्थ p. 291.

The Bombay High Court 1325 has held that the adopted son cannot marry within prohibited degrees in the natural family, that to that extent an adopted son cannot be considered as not to have been born in his natural family and that the sapinda relationship is recognized in both the families for the purpose of prohibition of marriage.

The Nir. S., the Dharmasindhu 13% and the D. C. pp. 48-49 declare that the adopted son can perform the śrāddha of his natural father if the latter has at his death no son or other qualified person to perform it. The Nir. S. and the Sam. 1327 K. (pp. 185-186) both say that the adopted son has to observe three days' mourning on the death of the natural father and vice versa; but the D. M. and D. C. (p. 68) differ and state that the simple adopted son has to observe no mourning for his natural father or other relatives in the natural family. If a married man having a son is given in adoption (which is possible in the Bombay Presidency) the son (born before the adoption) remains in the natural family and does not acquire the gotra and rights to property of the family into which his father is adopted. Yet the father who has gone into another family by adoption has been held to retain his right to give in adoption his son who was born before his own adoption and who remains in the natural family 1328.

From the above discussion it follows that the person adopted retains the tie of blood with his natural family (so that he cannot marry a girl within the prohibited degrees from that family), the samskāras already performed in the natural family are not repeated on him after adoption, he still retains the gotra so far that he cannot marry a girl having the same gotra as his natural father and further he has according to most writers to observe mourning for his natural father. Therefore it is clear that the severance from the natural family brought about by adoption is only partial and restricted to piṇda and riktha

<sup>1325.</sup> Vide Bai Kesarba v. Shivsangji 34 Bom. L. R. 1332 at p. 1352 and Basappa v. Gurlingawa 57 Bom. 74 at p. 81.

<sup>1326.</sup> दसकस्तु जनकपितः पुत्राद्यभावे जनकपितः श्राद्धं कुर्याद्धनं च ग्रुह्मियात्। जनकपालकपोकभयोः पित्रोः सम्तत्यभावे वृत्तको जनकपालकपोकभयोरिप धनं हरेत्, आद्धं च प्रतिवार्षिकसभयोः कुर्यात् । धर्मसिन्धु III उत्तरार्थं p. 371.

<sup>1327.</sup> व्यक्तीतकृत्रिमादिपृत्रेषु अद्दीनवर्णमाद्य श्रीषु च सायिण्यत्वेषि प्रसवे मरणे च पूर्वापरिपश्चेमंत्रीच त्रिशत्रमेव न वृशाहात्वे। ... पितृमरणेषि वृत्यकाद्यीनां त्रिरात्रम्। नि. सि. III उत्तरार्थं p. 524; सुद्धद्यकास्य जनककुले परस्परमशीच नास्त्येव। गोत्रपिण्यनिवृत्यमान्शीचिनद्वर्षात् । कृत्याद्वर्षायुणस्य तुभवत्रेवाशीचिनदि। त्रक्तः च. p. 68.

<sup>1328.</sup> Vide Martand v. Narayan I. L. R. (1939) Bom. 586 (F. B.).

and connected matters and not complete as stated or assumed in some decided cases.

The adopted son is entitled to inherit in the adoptive family as fully as if he were a natural born son i. e. he may inherit not only to his adoptive father, but also to that father's brother or cousin if the latter have no son or no other nearer heir. The adopted son also inherits to the adoptive mother and her relations 1329, viz. her father and brother. Conversely, the adoptive mother and her relations in her father's family are entitled to inherit to him.

Vas. and Baud. both laid down that if after a son is taken in adoption an aurasa son is born to the adoptive father the former takes a fourth share. There is conflict among the smrtis and the digests about the share of the adopted son when an aurasa is subsequently born, and about the meaning of 'a fourth share'. The Dayabhaga (X. 13 p. 148) and V. C. p. 150 quote a verse of Kātyāyana 1330 that when an aurasa son is born. other kinds of sons, if of the same caste as the father, take only a third of the estate. It has been held in Bengal that in these circumstances the adopted son takes one third of his adoptive father's estate. In Benares and among Jains 1331 the adopted son gets one fourth of the estate. The S. V. p. 393 holds that he gets 1332 hth. In Bombay it 1333 has been held that the adopted son takes not 1th of the whole estate, but 1th of the share of the aurasa son i.e. 1th (the aurasa son taking 4ths). In Bombay the same rule applies among śūdras. 1334 But in Bengal and Madras it has been decided, relying on a passage in the

<sup>1329.</sup> इसकादीनां मातामहा अपि मतिमहीजी या माता तस्पितर एव पितृत्यायस्य मातामहेज्यपि समानत्वात्। इस. मी. p. 198; सुद्धवसकस्य तु मतिमहीज्या एव मातुः पित्राविधिण्डवानव्। इस. च. p. 61. Vide Dattatraya v. Gangabai 46 Bom. 541 for the proposition that an adopted son is competent to inherit the property of his adoptive mother's ancestors.

<sup>1330.</sup> उरवजे त्वौरसे पुत्रे तृतियांशहराः रसुताः । सवर्णा असवर्णास्तु ब्रासान्छाद्व-भागितः ॥ कारवा. q. by द्वायभाग X. 13. p. 148, वि. चि. p. 150, विवाद्यन्त् p, 80. Vide note 1234 for various readings and Kaut.

<sup>1331.</sup> Vide Rukhab v. Chunilal 16 Bom. 347 (holding that among Jains an adopted son is entitled to 4th of the estate of the adoptive father when an aurasa son is subsequently born).

<sup>1332.</sup> तथा च कात्यायनः । उत्पन्ने त्यौरले दुत्रे चाहुर्थीशहराः सुताः । ... चाहुर्थीशो नाम चाहुर्यस्य पोंशः समलेन परिकल्प्यते तत्तृत्योंशः पश्चमाश इत्यर्थः । सः वि. p. 393.

<sup>1333.</sup> Vide Giriappa v. Ningappa 17 Bom. 100 (where the texts are exhaustively reviewed by Telang J), Bala Krishnayya v. Venkata 43 Mad. 398, 402 (where Kat., Vas. and Baud. are referred to).

<sup>1334.</sup> Vide Tukaram v. Ramchandra 49 Bom. 672 (held that among sudras an adopted son takes one fourth of the natural born son's share).

Dattakacandrikā (p. 98)<sup>1335</sup> that the adopted son and the subsequently born aurasa son of a śūdra share equally. <sup>1336</sup> If the estate is impartible property or an estate to be taken by lineal primogeniture and the owner first adopted a son and then he had an aurasa son, it has been held that the subsequently born aurasa son takes the whole estate. <sup>1337</sup> If there are two brothers who form a joint Hindu family and one of them has a natural born son and the other adopts a son, the adopted son of one brother gets on partition a share of the family estate equal to that of the natural born son of the other <sup>1338</sup> brother, since the rule of Vas. applies only as between the aurasa and dattaka sons of the same man. <sup>1338a</sup>

<sup>1335.</sup> अत एव-दसपुत्रे यथाजाते कदा चित्र शैरसी भवेत् । पितू रिक्थस्य सर्वस्य भवेता समभागिनौ ॥ इत्यपि बच्चनं श्रुञ्जविषय एव योजनीयम् । दस्य चः p. 98.

<sup>1336.</sup> Vide Asita v. Nirode 20 C. W. N. 901; Perrazu v. Subbarayudu L. R. 48 I. A. 280 (equal share among sūdras).

<sup>1337.</sup> Vide Sahebgouda v. Shiddangouda I. L. R. (1939) Bom. 314 (F. B.). Manu IX. 163 would support this decision.

<sup>1338.</sup> Vide Nagindas v. Bachoo L. R. 43 I, A. 56 where a passage of the D. C. is explained (at p. 65) which is as follows: एवं धनिनः पुत्रान्तर-सच्चे सुतिपतुकस्य दस्तकपीत्रस्यापि इसोचिताशभागित्वं तद्वसच्चे सर्वहरत्वमपीति । न च पीत्रस्य स्विपतुकस्य दस्तकपीत्रस्यापि इसोचित्रस्य धहीतः पितामहीरससच्चे ताहशिपतृच्य-तुल्यस्यश्चीशस्य तद्वीग्यस्याञ्चलकपीत्रः वितृच्यतृल्यमेवांशं लभतामिति वाच्यं, पुत्रस्य इस्तकत्वे चतुर्थाशः पीत्रस्य त्रस्यानस्य दित्रपाद । तत्वः स्वसमानस्यक्य पितृपाहशोशः शाक्षसिद्धस्तर्येव स्वपित्योग्याशतिति यथोक्तमेव साधु । दस्तः च pp. 89-90.

<sup>1338</sup>a. It appears to me that the V. Mayukha went far beyond the spirit of the ancient smrti texts and of most of the medieval digests when it allowed the adoption of a married man or even of one who had already had a son. The son to be adopted, it was declared by Saunaka and others. should be a reflection of an aurasa son. Therefore he must be adopted at an age when by proper training and environment he will come to entertain towards the adoptive parents the same feeling that an aurasa son has. Hence it appears to me that the Legislature should intervene and provide that no one can be adopted after his upanayana, or at all events after his marriage, in the natural family. It is natural for a sonless man or a widow to feel, apart from religious considerations, the necessity of a young person as a solace, security and help in old age, and to adopt a person. Even in England by the Adoption of Children Act (16 and 17 Geo. V. chap. 29) the adoption of a minor is now allowed after observing certain formalities. Further, no adoption by a widow who has not become major according to the Indian Majority Act should be held valid. An agreement or a transfer of the smallest property by a person who is a minor according to that Act is held to be absolutely null and void. There is no reason why an adoption by a widow of 15 or 16 should be upheld when that adoption divests her of all (or now half of) the property of the husband held by her,

#### CHAPTER XXIX

## ORDER OF SUCCESSION AFTER THE SON

It has been stated above that daya is either apratibandha or sapratibandha and that sons, grandsons and great-grandsons take the first kind of days. If a man has no son either aurasa or secondary (viz. the dattaka, the other kinds of sons being now forbidden or obsolete), then his property devolves in a certain order. When a man dies sonless and is a member of a joint Hindu family then on the surviving coparceners the whole estate devolves except that after 1937 (by Act XVIII of 1937) his widow takes his place as to the joint family property. But if he dies separated and has male issue (from whom also he is separate) then his male issue will succeed to him in a body viz. his son, grandson (son of a predeceased son) and greatgrandson (son of a predeceased son's predeceased son) will together take his separate property per stirpes. From Manu IX. 137 (which is the same as Vas. 17.5 and Visnu Dh. S. 15. 46) and 186 and Yaj. I. 78 it follows that the son, grandson and greatgrandson equally confer great spiritual benefit and so are the principal group of heirs. According to the strict theory of the Mitāksarā as stated above, son, grandson and great-grandson take by birth an interest even in property acquired by a man himself, but they have no power to prevent him from alienating it. If one or more out of a man's sons, grand-sons or great-grandsons are separate from him then on his death his self-acquired property will first be taken by those sons, grandsons and greatgrandsons that are joint with him and if none of these is joint with him, the separated son, grandson and great-grandson will succeed per stirpes to his estate. 1339

This view is at least as old as the Baud. 1340 Dh. S. I. 5. 113-115 which speak of the three ascendants of a man, of himself,

<sup>1339.</sup> Vide Gangadhar v. Ibrahim 47 Bom. 556, Marudayi v. Doraisami 30 Mad. 348. In Ramappa v. Sithammal 2 Mad. 182 (F. B.) a separated son was preferred as an heir to the widow of the deceased.

<sup>ा 1340.</sup> अपि च प्रियामहः वितामहः विता सर्व सोक्यां भ्रातशः सवर्णायाः पुत्रः पौधः प्रीवेस्तरप्रविचे तेवां च प्रत्रयोजनिभक्तकृतं सिविष्कानाचकते । विभक्तवृत्यानिव सङ्ग्रह्मानि निष्किति । अस्तर्यव्येषु तवृत्ति द्वार्यो भवति । वौ. च. चू. I. 5. 113-115. The वृत्यमान (XE.4, 5, 37) and वृत्यसरद p. 189 quote वा., विष्कु and वो., read 'स्तरवङ्ग्जेषु तवृत्ति भवति अविभक्तवृत्तावृत्ति क्रार्थे भवति । तो length,

of his full brothers and of his son, grandson and great-grandson from a savarpa wife as one group called  $anibhakta-d\bar{a}ya$  sapindas and that in the absence of these only, the wealth of a man goes to his sakulyas.

On the succession to the property of a man dying without male issue (i.e. without son, grandson or great-grandson) the basic texts are two verses of Yājñavalkya <sup>1341</sup> (II. 135-136): 'The lawfully wedded wife, the daughters and (the daughter's son), the parents, the brothers, their sons, gotrajas (agnatic kinsmen), bandhu (cognatic relation), a pupil, a fellow student—on failure of each preceding one out of these each succeeding one is entitled to take the wealth of a man who is dead (lit. who has gone to heaven) and who leaves no male issue. This rule applies to all varnas'. The Viṣnu Dh. S. (17. 4-15) is almost to the same effect. The word 'aputrasya' in Yāj. is taken to mean one having no son, grandson or great-grandson (at the time of death) by V. C., Raghunandana and Mitramiśra <sup>1242</sup>. The Mit, explains the words 'to all varnas' as applying even to all that are the offspring of anuloma or pratitoma unions.

We have separate rules for inheritance to the property of males and to that of females. Then there is great difference as to the rights of women as heirs. First, inheritance to the property of males will be taken up. Here again the fundamental principles are different acc. to the Mit. and the Dāyabhāga.

Among the heirs (apart from male issue) of a man as regards his separate property the first is the widow. The wife's right to succeed to her deceased husband's estate, when he died separated and un-reunited, was acknowledged only after a long struggle extending over centuries. The passage of the Tai. S. VI. 5. 8. 2 speaking of women as 'adāyādiḥ' has already

<sup>1341.</sup> एतनी दुष्टितरश्चेष पितरी आतरस्तथा । तत्तुता गोत्रजा वन्धुहिष्यसम्भ्रा-चारिण: ह एकामभावे पूर्वस्व धनभागुत्तरीत्तरः । स्वर्थातस्य श्चापुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ या. II. 135-136. The first is also लखुहारीत 64-65. Translations of those verses are cited in many cases; vide, for example, Lallubhai v. Mankorebai 2 Bom. 388, 416.

<sup>1342.</sup> अस्वत्यस्य पुत्रपीत्रभपीत्रहीनस्य । पुत्रः पोत्रः मपीत्रो वा—वृत्यादिना अमीवां पाडक्रमेणैव स्वधार्धिकारे सिद्धे तत्समानज्ञीलस्य रिज्यसङ्गस्यापि तथैवाधिकारसिद्धेः । वि. व्य. p. 151: अत्र अपुत्रपदं पुत्रपीत्रमपीत्राभावपरं तेवां पार्वणपिण्डहातुत्वाविशेषात् । व्य. प्र. वृत्यस्य p. 189; अपुत्रपदं पत्नीस्याद्विष्ठ श्रूपमाणं पीत्रभपीत्राभावोपलक्षणस् । व्य. प्र. p. 503.

been quoted (on p. 606). The meaning of that word is somewhat dubious, as will be shown later on. The Ap. Dh. S. II. 6, 14, 2 states generally 1343 that in default of a son the nearest sapinda succeeds but does not expressly mention the wife as an heir. though it mentions (in II. 6. 14. 4) the daughter as a possible heir. Baud, also omits the wife as an heir. Vas. mentions no woman as heir. Gaut. 28, 19 appears to state that the wealth of one who dies without issue should be taken by his sapindas. sagotras and sapravaras or his wife (i. e. according to Haradatta, the wife takes a share only along with the nearest sapinda or sagotra and not exclusively). Haradatta himself was of this view. Manu does not declare that the wife is the heir of a sonless man and there are certain passages which impliedly exclude her, as e, g. Manu IX, 185 (the father takes the wealth of a man dying sonless or his brothers take it), IX. 217 (the mother should take the wealth of a sonless man), Sankha (q. by the Mit., Dayabhaga XI. 1. 15) prescribes that the wealth of a man dying without issue goes to his brothers, failing them the parents take it or the eldest wife. 1344 Devala (q. by the Dayabhaga XI. 1, 17-18 and V. R. p. 593) arranges the heirs in order as full brothers, daughters, father, half brothers, mother and wife. It may be noticed that in the days of Kalidasa the sonless widow did not succeed to the wealth of her deceased husband, but was only entitled to maintenance and that the estate escheated to the king. This is clear from the letter written by the minister to king Dusyanta about the wealth of a merchant who perished in a ship-wreck (Act VI). Yāi, and Visnu among smrti writers were probably the first to clearly enunciate the rule that the wife was the foremost heir of a man dying without male issue. Br. makes the wife the first heir of a sonless man and supports his

<sup>1343,</sup> हुआभावे यः मरणासकाः सपिण्डाः । आए. ध. ख्. II. 6. 14. 2; पिण्डमोत्राधिसम्बन्धा रिक्धं अजेरत् की वानपरयस्य । मी. 28. 19 on which हरदस say: 'की हु सर्वेः
सगोत्रादिभिः सञ्ज्ञायते । पहा सपिण्डाह्यो गुडान्ति तदा तैः सह परूपध्येकमंत्रं हरेस् । ...
परमीत्रायस्त आचार्यस्य पक्षो म अवति । ग. Оव आप, II. 6. 14. 2 he gives the
view of जीतम, 'जीतमस्त दुवामाने परूचाः सपिण्डादिभिः समोक्षमाइ । ... वयमध्येतमेव
पक्षं रोज्यामदे ?.

<sup>1344.</sup> स्वर्गतस्य ग्राहुकस्य भ्राहुवामि ब्रुष्यं तद्वभाषे पितरी हरेपातां उपेष्ठा था परनी। श्राह्म (q, by जिता, on पा. II, 135 and अपराक्त p. 741). हाजभाव XI. 1, 15 p. 154 ascribes this text to शङ्कालिकित, वैद्रीजित and चस and adds सगोजशिष्यसम्बद्धाचारियाः after परनी. अपराक्त also ascribes it (p. 744) to शङ्कालिकित and पेद्रीनिसि.
The Mit, explains that it applies to re-united brothers.

opinion with reasons. He says: 1345 'In the Veda and in the doctrines of the smrtis and in popular usage the wife is declared to be half the body of the husband, equally sharing the consequences of good and evil acts. Of him whose wife is not dead half the body survives. How can another obtain the property, while half the body (of the deceased) lives? Although kinsmen, although his father, mother or his relatives may be alive. the wife of a man dying without issue succeeds to his share. A wife dying before her husband takes away his sacred fires (i. e. she is cremated with the sacred Vedic fires, if he be an Agnihotrin); but when the husband dies before the wife, she takes his property, if she be chaste'. Even when Yaj. proclaimed the paramount right of succession in the case of widows there were other smrtis and some early commentators who did not subscribe to that view. Nar. (dayabhaga, 25-26) provides that if among several brothers one who is childless dies or becomes an ascetic the others should divide the property excepting stridhana, that they should make provision for his women till their death in case they remain faithful but if they are otherwise (i.e. unfaithful) they may cut off the allowance'. Nar. (davabhaga, 50-51) provides that on failure of sons, the daughter, sakulyus, bandhus, a man of the same caste, the king succeed in order and thus omits the wife altogether. Vyasa 1346 (quoted by Haradatta on Gaut. 28.19 and by Sm. C. II. p. 281) holds that a wife may take the whole of the husband's property if it does not exceed 2000 panas in value. The Mit. tells us that Śrikara espoused this position that the wife takes the whole if

<sup>1345.</sup> आज़ाये स्युतितन्त्रे च लोकाचारे च स्रिभिः । ज्ञारीरार्ध स्यूता जाया पुण्या-पुण्याकले समा ॥ यस्य नोपरता भार्या देहार्ध तस्य जीवति। जीवत्यर्थक्षरिये क्रथमन्यः समाय्व-यात् ॥ सकुल्येविद्यमानेस्तु पितृज्ञातृसनाभिभिः । असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तज्ञागहारिणी ॥ पूर्व सृता खिन्नदोत्रं स्ते भर्तरि तज्जनम् । विन्देत् पतिव्रता नारी धर्म एव सनातनः ॥ वृहः q. by अपरार्क pp. 740-41, हायभाग XI. 1. 2. pp. 149-150, कुल्लूक on मद्ध IX. 187, स्युतिचः II. pp.290-91 (ascribes the last to प्रजापति). The मिताः reads the third verse as कुल्येषु विद्यमानेषु ... सनाभिषु. The तै. सं. VI. 1. 8. 5 reads 'अर्धो वा एव आत्मानो वापस्ती'. Vide H. of Dh. vol. II. p. 428 n 1015 for passages from the Veda and Mahābhārata for the wife being deemed to be half of the body, pp. pp. 556-57 for husband and wife enjoying the fruits of their actions together, and p. 558 for wife's cremation with the Vedic fires and the sacrificial utensils of the husband. Both विस्त 21. 15 and प्राञ्चर X. 26 say 'पतरपर्ध शरीरस्य यस्य भार्या कर्ष पिवेत । पतिवार्धशरीरस्य निष्कृतिन विधीवते ॥'.

<sup>13.46.</sup> हिसहस्रपणो दायः पत्न्यै देयो धनस्य हु। यच्च भर्जा धनं दत्तं सा यथाकाममा-प्तुयात् ॥ व्यास q. by इरद्वस on गौ. 28, 19, व्यव. कि. p. 450, विवादचन्द्र p. 72. The अनुसासन 47. 23 reads, जिसहज्जपरी दायः...धर्का तच्च धनं दृत्तं यथाई भोकुमईति॥

the property is small, but only maintenance if the property is large and refutes it by saying that it is opposed to the spirit of Yāj, who allows a share to the wife and the mother even along with sons when even joint family property is being partitioned and that the view is also liable to the fault of vidhivaisamya on the analogy of the Mīmāmsā rule stated above on p. 605. 1347 The same text of Yāj, will have to be held as laying down only maintenance when the husband left great wealth, and also laying down a share equal to that of a son when the husband leaves inconsiderable wealth. 1347s Another view was maintained

1347. पिण्डामी ..... नपरयस्य । बीजं वा लिप्सेत । मी. 28. 19-20. This is explained by धारेश्वर as 'ब्री वा रिक्धं अजेत यदि बीजं लिप्सेत?. The मिता. says that this really means that there are two courses open to the widow, viz. she may remain chaste and succeed along with the sapindas or she may resort to niyoga.

1347a. Jai. VII. 3. 19-25 as understood by the Mit. may be briefly explained as follows: The Caturmasyas (seasonal sacrifices) are four, Vaisvadeva, Varunapraghasa, Sakamedha, Sunasiriya (vide H. of Dh. vol. II. pp. 1091-1105 for description). In regard to these the following texts occur in the Veda and are cited by Sabara and others: इयो: प्रणयन्ति । तस्माद हाभ्यां बन्ति जरू वा एती पञ्चरन यहच्यामवासन्ध साक्रमेथन्त । तस्माद हाभ्यां पन्ति । ... उपात्र वपन्ति । न वैश्वदेवे उत्तरदेखिन्नपकिरन्ति न खनासीरीये । (They carry forward the fire in these two; therefore they march on two; indeed the Varunapraghasa and Sakamedha are the two thighs of yajfia; therefore they (are said to) march on two; they fill with earth (the uttaravedi) here, but not so in Vaisvadeva nor in Sunasiriya). Sabara reads 'उत्तरवेतिमुख्यपन्ति , while Mit. reads as above. Pranayana means ' carrying towards the east fire from the Garhapatya fire to the Ahavaniya.' There is pranayana in the Darsapurnamasa which is simple (and without details) and there is also pranayana in Agnistoma which is full of details (and not simple). An uttaravedi (vide H. of Dh. vol. II, pp. 1096-1097 for description) is not required in Darsapurnamasa, but it is required in a Soma sacrifice. The caturmasyas are modifications (viketi) of the Darsapurnamasa, so that whatever is prescribed in the latter follows in the absence of express directions as a matter of course in the former. In the texts quoted above the words 'dvayoh pranayanti' lay down a vidhi and the words 'tasmad ... sakamedhasca 'contain an arthavada which forms a syntactical whole with the vidbi and which only eulogizes it. The purvapaksa argues: As caturmasyas are modifications of Darsapurnamasa, it is unnecessary to lay down expressly a simple pranayana in them; therefore, the pranayana prescribed in 'dvayoh pranavanti' must be the pranavana as described in a Soma sacrifice. Further the prohibition of an uttaravedi in Vaisvaveda and Sunasiriya indicates the same, since a probibition implies that there was a fear that what is prohibited would have otherwise followed and since an

# by the Smrtisangraha and Dhāresvara, viz. that the wife would

### (Continued from the last page)

uttaravedi is required only in a Soma sacrifice. Therefore the pranavana prescribed in 'dvayoh pranayanti' is of the Somapranayana type. To this a partisan of the siddhantin (siddhantaikadesin) replies as follows:-The real view is that in dvayoh pranayanti the pranayana is of the simple darsapurnamasa type and the prohibition about Vaisvadeva and Sunasiriva is not to be explained as you do; in the words 'upatra vapanti' an uttaravedi is generally (without exception) prescribed for all caturmasyas, but in the following two sentences 'na vaisvadeve &c.' the preparation of uttaravedi is forbidden in the case of Vaisvadeva and Sunasiriya; therefore the partisan says that the idea is that, though the pranayana is of the simple darsapurnamasa type, yet an uttaravedi is prepared in the 2nd and 3rd but not in the first and fourth of the caturmasyas. The purvapaksin retorts that even on this construction vidhivaisamya would still be there as follows: as there is prescription of uttaravedi in all four and prohibition in two (viz. the first and fourth of the four caturmasyas), there is an option of uttaravedi in these latter two (as the rule is 'tulyabala-virodhe vikalpah') and there is no option as to the other two and there will arise the fault of vidhivaisamya. the same sentence viz. 'upatra vapanti' being taken as an unqualified and independent rule about the 2nd and 3rd of the caturmasyas and taken as an optional rule as to the 1st and 4th,

The proper siddhanta view is as follows: Though the words 'dvayoh pranayanti are very general, they are to be narrowed down so as to refer to only two (viz. 2nd and 3rd of the caturmasyas) on account of the recommendatory passage that follows (speaking of Varunapraghasa and Sakamedha as the thighs of caturmasya yajña). The vidhi and the following arthavada form one syntactical whole (ekavakya), as laid down by Jai. I. 2. 7. The arthavada passage means that just as a man marches on in strength if his thighs are strong, so the caturmasya sacrifice reaches a successful close by means of Varunapraghasa and Sakamedha in which an uttarvedi is specially prepared and fire is laid thereon (being taken from the ahavaniya fire by the adhvaryu and pratiprasthatr). Therefore the meaning is that there is pranavana in the 2nd and 3rd out of the four caturmasyas and uttaravedi is prescribed in those two alone and the words 'there is no uttaravedi in Vaisvadeva and Sunasiriya' are a mere anuvada (repetition of what is already known) and not a prohibition, as in the words 'fire should be kindled on the earth and not in the sky nor in heaven'. On this interpretation there is no vidhivaisamya. Sabara makes two adhikaranas of jai. VII. 3. 19-25, while Kumarila makes one adhikarana of these seven sutras. He further differs as to the siddhanta, which, according to him, is that in 'dvayoh pranayanti' there is a special (apurva) kind of pranayana prescribed, prakrta (of darsapiirnamasa type) and saumika pranayana being the two other views which he rejects. The Subodhini on the Mit, very lucidly explains this discussion and concludes: वधा तत्रैकहिशामते विधिवेषम्यं डोवस्तथा 'पुरुपः कार्याः समाज्ञिकाः , ' 'माताप्यंशं सम इरेत् ' इत्यत्र च सक्षदासाती अंशसमशस्दा-वपि भर्तबहुधनत्वपक्षे ' भरणं चास्य कुर्वस्ति । इत्याविवास्वपर्याली चनया जीवनीपयुक्तधन-परी स्वत्यधनत्वे हु बाक्यान्तरनैश्येश्येण नित्यवस्तुवांशसमाञ्चापराविति श्लीकराद्यक्तव्यारुवा-नेपि विधिवैधन्यद्वीयो पूर्वार इति । The Balambhatti repeats the Subodhini almost word for word. This nyaya occurs in Dayabhaga XI. 5. 16 also.

take the estate of her sonless deceased husband if she submitted to niyoga and procured a son for the husband. This view derived support from Gautama 28·19-20, Vas. 17·65 (who prohibits niyoga if resorted to through greed of wealth), and Manu IX-146 and 190 (which call upon the surviving brother to procreate a son on the widow of his brother and to hand over the deceased's share to that son). This view is refuted by the Mit., <sup>1348</sup> Sm. C. H. p. 294, V. P. pp. 495-497.

Even Medhātithi, 1349 generally a liberal writer, holds that the widow is prohibited from inheriting her husband's wealth.

The Mit. after an elaborate statement and refutation of the views of Śrikara, Dhāreśvara and others due to the conflict among smṛti texts on the question of the widow's right of succession, establishes the proposition that the widow, if chaste, is entitled to the whole of her deceased sonless husband's wealth. <sup>1350</sup> Almost all writers since the time of the Mit. accept the widow's right to succeed to her husband's wealth. Many writers note that the smṛti texts on the heirship of the widow are in conflict. <sup>1351</sup> They explain verses like those of Nār. (dāyabhāga 25-26) providing only maintenance for women either as

<sup>1348.</sup> तथा सङ्ग्रहकारः । आतृषु प्रविभक्तेषु संब्देष्ट्यप्यसस्तु च । ग्रुविदेशाकि-योगस्था परनी धनमवास्त्रयात् ॥ इति । ग्रुविद्याक्तियोगस्थिति धारेश्वरमतं विश्वरूपादिभिः सन्प्रमृतित्वाद्रुपेक्षणीयम् । स्युतिचः II. p. 294; एतेवामस्योग्यविद्यामां वचनामां धारेश्वर इत्थं व्यवस्थामात् । विभक्तासंब्रहआतुरपुअस्य पत्नी वदि नियोगमङ्गीकुकते त्रवैव पतिथनं सभते । अनियोगार्थित्यां तु तस्यामविभक्तसंब्रह्यरजीवज्ञरणमात्रमेव । नियोगङ्गारैवा-प्रमृत्याः पतिस्वादतेयस्वामित्ववः। व्य. श. p. 495,

<sup>1349.</sup> अतो यम्मेधातिधिका पश्नीनार्मभक्तानित्वं निषिद्धसुक्तं तदसम्बद्धम्। पश्नीनार्मकः भागितं बृष्टस्परपादिसंमतद् । नेधातिधिर्मिराकुर्वन् न भीणाति सतौ मनः ॥ कुल्लूक ०० महः IX. 187.

<sup>1350.</sup> तस्माव्युजस्य स्वर्धातस्य विभक्तस्यासंयुक्तिनो धनं परिणीता की संयता सकल-नेव ग्रहातिति स्थितम् । मिताः on था. II. 135.

<sup>1351.</sup> अशायुक्त श्रुतस्य अने परस्यस्थिक इवस्यक्तिम व्याक्रमासारी विश्वकृत । स्वाप्ताय XI. 1. 1; एसहिक द्वानीय वास्त्रामि स्वयंत्री स्वयंत्री । स्वितः on वा. II. 135. It may, however, be noted that in a small treatise called अवस्त्राच्यापनसंबाष्ट्र of which there are three Mss. in the Maharaja's Sarasvati Mahal Library at Tanjore (Nos. 19003-5 described in vol. XVIII of their new Descriptive Catalogue) an attempt is made to establish that, if a man dies leaving a widow and his mother, both take equal shares in the estate. The mainstay of the argument is a verse of Kat. quoted in the अवस्त्राच्या 'भो स्वयंत्रीय स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स्वयंत्राच्या स

referring to exclusively kept concubines of the deceased or to the wives of re-united coparceners.

Patni means a woman who is married to the deceased, the word being formed from 'pati' with an affix in the sense of being fit to join with the husband in the performance of sacrifice' (Panini IV. 1.33). The Sm. C. II. p. 290 quotes a verse that a woman who is procured for sexual intercourse in exchange for money is only a dasi and is not a patni and therefore is not entitled to inherit to a sonless paramour. 1352 The Baud, Dh. S. I. 11, 20 quotes a similar verse. Several texts require that the widow must be chaste before she can claim the inheritance of the deceased. A text attributed to Vrddha-Manu 1353 says, 'The wife alone, being sonless and keeping the bed of her lord unsullied and leading a life of religious observances, may offer pinda to her deceased husband and take his entire estate'. Kāt. (926) also declares that 'the wife who is chaste takes the wealth of her husband'. The widow must be chaste at the time the inheritance opens. The courts have held that once the husband's estate is vested in the widow, it will not be divested or forfeited by reason of unchastity subsequent to the death of the husband. 1354 If the widow remarries after inheriting, then, though the remarriage of a widow is legalized by the Hindu Widows' Remarriage Act (XV of 1856), she forfeits the estate of the husband taken by her or the estate which she took as a widowed mother of her deceased son and it passes to the other heirs of the husband or son as if she were then dead and this applies to widows of all castes according to almost all High Courts (even when remarriage

<sup>1352.</sup> क्रयक्रीता द्व या नारी न सा पत्नी विधीयते। न सा तैवे न सा पित्र्ये दासीं तो क्रवयो विद्वः ॥ q, by स्युतिन्तः II. p. 290, च्य. प्र. p. 488; क्रीता द्वच्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते। सा भ दैवे न सा पित्र्ये द्वासीं तां काश्यपोन्नदीत्। नौ. ध. स्. I. 11. 20. This is cited as Manu's in च्यत. नि. p. 397, which quotes a similar verse of Yama on p. 398, च्य. ध. 488 says 'अत्र च दासीलक्ष्यनमङ्कृष्टार्थकर्मस्र सद्दाधिकारा-भाषाभिप्रायेण। न द्व द्वासीवदुत्र्यस्वाभिप्रायेण। विवाहितालेन वरद्वारलवाधात्।

<sup>1353,</sup> अधुन्ना न्नायणं आर्थः वालयन्ती वते स्थिता। यस्त्वेव वृद्धात् तत्यण्डं कुस्त्नमंत्रं छत्तेत च । बुद्धमञ्ज q. by मिता. on चा. II. 135, वृत्यभाग XI. 1. 7, वि. १. p. 589; यस्त्री आर्थाव्यभिकारिणी । कारवा. q. by the मिता, on चा. II. 135.

<sup>1354.</sup> Vide Moniram v. Kerry L. R. 7 I. A. 115; Sellam v. Chinnamal 24 Mad, 441; Nehalo v. Kishen 2 All. 150 (F. B.)

is allowed by the custom of the caste to which the widow belongs). 1355

According to the Dāyabhāga there being no apratibandha  $d\bar{a}ya$ , the widow of a sonless member even in a joint family succeeds to his share in the family property and there is no difference between joint family property and separate property.

In the case of śūdras, if the owner dies leaving a widow or a daughter or a daughter's son and an illegitimate son, it has been held by the courts following Yāj. II. 134, the Mit. and Dāyabhāga IX. 31 that the widow or daughter or daughter's son takes one half and the illegitimate son takes the other half. 1356

The rights of the widow in property inherited by her from her husband are limited. Kaut. III. 2 was <sup>1357</sup> probably the first to propound clearly the characteristics of the Hindu widow's estate and the verse of Kāt, quoted below is remarkably close to the words of Kaut. The Mahābhārata (Anušāsana 47. 24) states that women have only the right to enjoy the estate of their husbands and that they should not waste or destroy the

<sup>1355.</sup> Vide Vithu v. Govind 22 Bom. 321 (F. B.) and Murugayi v. Viramakali 1 Mad. 226; but Bhola v. Kausilla 55 All. 24 (F. D.) holds that a woman belonging to a caste in which remarriage of widows is allowed by custom does not forfeit on remarriage the estate of the first husband which she took as his widow, the principal reasons being that there is no express text about forfeiture on subsequent unchastity and that it would be absurd to hold that a widow, who, on the P. C. ruling in 7 I. A., does not forfeit the estate taken as heir by subsequent unchastity, should be liable to forfeit it by remarriage (which presumes that she wants to live a decent life). Looking to the expressed object of the Hindu Widows' Remarriage Act, section 2 should not have been so interpreted as to apply to widows who could remarry according to caste custom before the Act.

<sup>1356.</sup> Vide Shesgiri v. Gireva 14 Bom. 282; Meenakshi v. Appakutti 33 Mad. 226 (in this case the original authorities are mentioned and discussed), Vide अञ्चानुको हरेसमें दृष्टिमुणां छताहते। या. II. 134; अथ परिणीलायुत्रा न सन्ति तदा छ्रस्मं धर्म द्वासीयुत्रा । यहायाहि परिणीताद्वहित्तरसंख्या वा न सन्ति। तत्स्त्राचे ह अर्थ-भागिक एव द्वासीयुत्रः। मिताः; तदाह वाज्ञवरूक्यः। अञ्चा ... हते। सति त द्वीहित्रे समें विभन्य युद्धीयाहिशेषाक्षवणात्। ह्वावभाग IX. 31 p. 143.

<sup>1357.</sup> अपुत्रा पतिशयनं पालयन्ती स्वस्तिये की धनमायुःक्षयाव् धुक्रीत । आपक्षे हि कीधनम् । कर्षे दावादं नच्छेत् । अर्थकाक्ष III. 2 p. 153; कीशां स्वपतिदायस्तु उपभोगक्तः स्थूतः । नापक्षः क्रियः कुर्युः पतिनिसात्कर्यचन । अनुकासन 47. 24 q. by विवादचन्त्र p. 71, वि. चि. p. 152, the व्य. प्र. p. 491, द्वायभाग XI. 1. 60 (latter three quote it as from the महाभारत).

husband's estate (by gift, sale &c.). Br. 1538 (S. B. E. vol. 33 pp. 377-78 verses 50-51 and 53) states: 'when the husband is separate his widow takes all his various kinds of property such as a pledge, except immovable property. After having received immovable property, gold, inferior metals, movable and grain, liquids and clothes the widow shall cause (her husband's) monthly, six-monthly and annual sraddhas to be performed. Let her honour with funeral offerings and pious charity her husband's paternal uncle, gurus (elders), daughter's son, sister's son and maternal uncle as also aged or helpless persons, guests and women'. Mādhava (Par. M. III. p. 536) explains that 'except immovable property' means that she is prohibited from making a sale of immovable property without the consent of the male kinsmen. The V. Mayükha (p. 138) accepts this interpretation and modern courts have done the same. Damodardas v. Purmanundas 7 Bom. 155 it was held that a widow to whom movable property was bequeathed by the will of her husband takes it absolutely. But here the movable property was not inherited by her and as it was a bequest by will it became her stridhana according to Nar. (q. by V. M. on p. 155). Besides, this was a case from Bombay Island and was governed by the law of V. Mayūkha. In some early cases in Bombay it had been held that a widow in Western India under the Mitaksara had absolute power over the movable property inherited by her from her husband. In Gadadhar v. Chandrabhagabai 17 Bom. 690 (F. B.) it was held that under the law of the Mitaksara a widow has no power to bequeath moveable property inherited by her from her husband and that to that extent the decision in Damodar v. Purmanandas must be treated as of no authority if it be interpreted to have decided the point in that way. In Sha Chamanlal v. Doshi Gunesh 28 Bom. 453 it was decided that even under the Mayükha a widow inheriting movable property from her husband has no

<sup>1358.</sup> यद्विभक्ते धर्म किंचिद्वाध्यादि विविधं स्युत्तस् । ताजाया स्थावरं सुक्त्वा लगेत भूतभर्तृका ॥ जङ्गमं स्थावरं हेम कुट्यं धान्यं रसान्वरम् । आहाय दापयेव्यास् मासवाण्मा-सिकाध्यक्तम् । पितृष्यस्वद्विक्षान्धर्तः स्वतीयमास्ताः । पूज्येत्कच्यपूर्तान्यां दृद्धानाथा-तिथीय क्विथः ॥ वृष्ठः q, by स्युतिकः II. p. 291, वि. र. p. 590 (last two), मद्दमरत्व (folio 99b), परा. मा. III. p. 536, व्य. मयूक्ष pp. 137–138. The स्युतिकः, मद्दन-रत्व and व्य. मयूक्ष ascribe the last two to प्रजापति. The मद्दनस्क says that the verse वृद्धिभक्ते was ascribed to वृष्टः, by the स्युतिकनिक्ता, but it should be disregarded as it is opposed to the verse आङ्कृषं स्थावरं quoted in the करपतरं and others as that of वृष्टः, । " स्थावरं सुक्तिस्वनिक्षानं कृत्याद्वास्तिनन्तरेण स्थावरविकाय-निवेधपरिति माधवीये विधारण्यकीकर्यणः । । महन्वरस्य (folio 99b).

power to dispose of it by will. Lastly in Pandharinath v. Govind 32 Bom. 59 it was held, after an elaborate examination of authorities, that a widow is not under the Mitaksara competent to make a gift of the movables inherited by her from her husband and it was said (on p. 75) that possibly with the spread of education amongst, and the general emancipation of, their women Hindus may be led to call in aid the relief of Legislature. In cases arising under the Mayūkha a widow may dispose of movable property inherited by her from her husband by gift intervives but not by will. Kat. 1359 (921, 924-925) propounds the limitations of the widow's rights as follows: 'A sonless widow, preserving the bed of her husband (unsullied) and residing with her elders and being self-controlled, should enjoy (her husband's property) till her death; after her the (other) heirs (of the husband) would get it. A wife who preserves (the honour of) the family would get the share of her husband when he is dead till her death, but she has no power to make a gift, sale or mortgage. A widow engrossed in religious observances and fasts, fixed in the vow of celibacy. always intent on restraining her senses and making gifts goes to heaven even though sonless', 1369 These verses show that the widow was to enjoy the income of her husband's property till her death; that she could not sell or mortgage or give away immovable property without the consent of the heirs that would come after her and that for religious and charitable purposes or those that conduce to the spiritual welfare of her husband a widow had large powers of disposition. These rules

<sup>1359,</sup> अपूजा शवनं अर्तुः पालवन्ती सुरी रिधता। शुकीतानरणास्तान्ता वृापावा कर्ष-माण्युपुः ॥ सारवा. q. by कृषभाव XI. 1. 56, स्पृतिचः III. p. 292; स्ते अर्तरि अर्थकां लभेत कुलपालिका। यावजीवं न हि स्वाप्यं बृाजाधमनविकाये । ज्ञतीपवासनिवता ज्ञास्यपं व्यवस्थिता। कृष्ट्यातिचः विकास विद्यानपुत्रापि दिवं ज्ञजेत् ॥ कारपा. q. by स्वृतिचः II. p. 292, व्य. अपूज p. 138. The D. B. adds, 'अतः पस्ती दृष्टितरकोरपादिना ये पूर्वपूर्वस्थाभावे परस्ताधिकारिणो निर्देशस्त यथा परम्पधिकारमानभावे सृद्धीपुरत्या जाताधिकारायाः परम्पा अधिकारमानभीये भोनावशिक्षं वनं सृद्धीपुः।' वृायभाव XI. 1. 59. The first verse is quoted in Bhugwandson v. Myna Bace 11 Moo. I. A. 487 at p. 512, 8 Mad. 290, 292, 5 Patna 646, 678. These verses are quoted or referred to in 8 Mad. 290, 292, Pandharinath v. Govind 32 Bom. 59 (which holds that according to the Mit. a Hindu widow cannot make a gift even of the movables inherited by her from her husband), 42 Bom. 136, 143.

<sup>1360.</sup> It was believed that one to whom no son was born did not go to heaven (vide Ait. Br. 'nāputrasya lokosti' quoted above on p. 654 n. 2239). An exception was made in the case of those who observed perpetual studenthood (Ap. Dh. S. I. 1. 4. 29) and Manu extends it to chaste widows (V. 159-160). Vide Visnu Dh. S. 25, 17.

have been accepted by modern decisions; vide Collector of Masulipatam v. Cavaly Vencata 8 Moo. I. A. 500 at p. 551 for an oftquoted passage about the widow's powers of disposal. There is a large volume of case law on the widow's powers of alienation, on what are religious and charitable purposes and about the consent of the kinsmen, which have to be passed over here-The heir or heirs expectant on the death of a widow are called reversioners or reversionary heirs in the decided cases. is no exact Sanskrit word to convey the same idea except 'davada' that occurs in Kat. quoted above and in D. B., which makes it clear that the reversioners take the estate after the widow's estate ends (by death, remarriage, surrender &c.). The doctrine of the surrender by the widow of her estate in favour of the next heirs (the reversioners) whose estate is said to be accelerated is based on meagre foundations viz. the words of Kāt. and the D. B. quoted in n. 1359. Judicial decisions, however, have raised a stupendous structure on these slight foundations; but they are passed over here.

If a man dies leaving several widows then they may partition the property equally among themselves, as stated by the Mit. 1361

If after partitioning among themselves, one of the widows dies, the portion given to her comes to the other widow or widows i, e. there is survivorship among them and no one else can succeed to the husband's property as long as there is any widow alive and not remarried. Hindu Law does not favour the distribution of a deceased man's estate among his several relatives, as some other systems (like that of the Moslems) do. It gives the whole estate to one heir or one class of heirs to the exclusion of all others. It is greatly to the credit of the ancient Hindu Law that it boldly gave all the separate property of a deceased male to women, viz. to the widow and after her to the daughter in preference to the man's own father or brother or nephew. Attempts are now being made through the Legislature that even when there are sons. the widow and daughters of the deceased should be given shares. Though these efforts spring from the laudable motive of enlarging the rights of women, they do not deserve unqualified encouragement. They will produce friction, cause fragmenta-

<sup>1361.</sup> ताम वश्चवनेत्सजातीया विजातीयात्र तदा यथोशं विभण्य ग्रह्मन्ति । निता, on या, II, 135.

tion of lands, make holdings uneconomic and it is extremely doubtful whether they are in the best interests of society or nation as a whole and whether the vast mass of Hindus want them. Prajāpati 1362 says that the king should punish as thieves those sapiņdas and relatives that oppose or obstruct a widow in succeeding to her husband's estate.

The words of the Tai S, quoted above (p. 606) about women being without strength and not entitled to daya (adayadih) really occur in the ritual of Soma offerings and should mean that women are not allowed to share in the drinking of Soma. But the Baud, Dh. S. (S. B. E. vol. 14 p. 231) appears to have taken them as excluding women from inheritance. Manu IX. 18 also relies on it and declares that the sainskūras on women (except marriage) are not to be performed with Vedic mantras, as the Veda declares them to be 'nirindriya' and 'anrta'. Later writers like Haradatta (on Gaut. 28, 19, Ap. Dh. S. II. 6, 14, 1) and V. P. pp. 517 and 554 base the exclusion of women from inheritance on this passage of the Veda. They say that, though the Vedic text is very sweeping and general, it is meant to exclude only women other than those expressly mentioned in the surris as entitled to inherit. For example, the Dayabhaga XI. 6. 11 quotes Baud, and remarks that the wife is entitled to inherit because of special texts (like those of Yāj. and Viṣṇu) in her favour. The Sm. C. II. p. 294 1363 says that the Vedic passage is only an arthavada (meant for praise) and not an absolute rule and it must be taken as not referring to those women that are expressly mentioned (lit. by being seized by the horn). The V. P. says the same. Apararka (p. 743) holds that the Vedic passage is merely an anuvada and excludes women only when there is a son. It should be noted that the Par. M. (III. p. 536) holds that the Tai. S. passage merely means that the wife of the sacrificer is not entitled to partake of Soma

<sup>1362.</sup> तत्सापिण्डा बान्धवास्त्र ये तत्थाः परिपन्थितः । हिंस्युर्धनानि तान्राजा चौर्यदृण्डेन झासयेत् ॥ प्रजापति q. by स्थुतिचः II. p. 294, बि. चि. p. 151.

<sup>1363,</sup> यसु श्रुती चोक्तं तस्मात्कियो निरिन्दिया अव्यावादा इति तव्यि न हृद्ध-मन्त्राविषचनवाधकम् । निरिन्दियपुत्रसाहचर्याद्वयत्वयुवसीविषयत्वावनतः । अवत् वा सर्व-सिविययत्वावनतिः । तथापि व्यायद्वतया सृङ्क्ष्माहोक्तयस्थाविष्यत्वातिरिक्तविषया अर्थवाद्य-सितिरिक्त स्थ्यप् । स्पृतिचः II. p. 294 ; वसु तस्मात् सियो ... अद्यायादा इति स्रिति-वर्चनं तस्मूस्त्रसे च 'निरिन्दिया ... निरवनिति रिचतिः ' इति मह्यवचनं तद् द्वयमपि यासां सृङ्क्ष्मादिकया धनम्बद्धणं नोक्तं तद्विवयमक्त्रीयस् । गौतमनिताकरायां हरवृत्तीप्येषमाह । यस प्र. p. 517 ; बद्धपि चार्थकाद्वयनं तस्मात् ... अद्यायाद्याः—इति तद्वपि वर्धामाति वर्णनीयमञ्जनाद्यकात्वादित पुत्रसद्धावपिषयत्वेग व्यावविषयः। अपराके p. 743.

taken in the Patnivata cup and that 'indriva' means Soma drink. 1864 But Madhavacarya in his comment on the Tai, S. I. 4. 27 quotes Tai, S. VI. 5. 8, 2 and explains it somewhat differently as meaning that women being without strength do not take the heritage when there are children. It is very remarkable that both the Mit. and the V. Mayūkha do not at all refer to the Tai. S. or Baud. Dh. S. in speaking of the rights of women to inheritance. It cannot be said that they were unaware of them, but probably they took the Tai. S. text in the sense in which the Par. M. explains it. The result of the reliance on the Tai. S. and on Baud, by most medieval digests has been that in the whole of India except in the Madras and Bombay provinces only five females are recognized as heirs viz the widow, the daughter, the mother, the father's mother and paternal grand-father's mother, because they were expressly mentioned as heirs in the snirtis or early commentaries. This subject will be pursued further a little later on.

The right of the wife to maintenance during her husband's life time has already been dealt with in H. of Dh. II. pp. 568-569. If the wife was guilty of unchastity but repented of her lapse. she was still entitled to be maintained by the husband (vide H. of Dh. II. pp. 571-573). As regards the rights of maintenance of the widows of deceased members of a joint Hindu family there is a good deal of case law which is passed over here. One or two points may be noted. The right of the widows in a igint Hindu family are conditional upon their leading a life of chastity. Male members are often unwilling to maintain widows who are often compelled to go to court. In the 'Selections from Peshwa Daftar', vol. 43, there is an order (letter No. 142) of Ramasastri, the chief justice of the Peshwa's court, calling upon one Bapuji Tambavekar under threat of penalties to restore the ornaments of the widow of his elder brother (that had died only seven days after marriage) and to give her a yearly maintenance of Rs. 125.

Daughters.—Daughters do not inherit as long as any widow of the deceased owner is alive. The daughter also had to

<sup>1364.</sup> या च श्वति: तरमास्त्रियो ... अव्ययक्षः इति सा पारनीक्तम् तरपत्यय अझो नास्तीत्येषपरा । इत्त्रियक्षक्षस्य 'इत्त्रियं वे सोमपीयः ' इति सोमे प्रयोगदर्शनात् । परा, मा, III. p. 536. This explanation of the परा, मा, is noted by the च्या म. p. 517, which adds that the sentence is only meant to extol the importance of the Patrivata cup (of Soma). The च्या सि. p. 459 has almost the same words as those of परा, ना.

struggle hard for recognition as heir just as the widow had. Gaut., Baud. and Vas. omit the daughter as an heir. Ap. Dh-S. H. 6. 143 recognizes the daughter as an optional heir (probably with sapindas). When Manu IX, 130 declares, 'one's son is like one's self and one's daughter is equal to one's son: how can another person take the wealth (of the deceased) when she who is the very self (of the deceased) lives', it appears from the context (IX. 128-129) that it is the putrika (the daughter appointed as a son ) that is intended to be referred to therein. Medhātithi, Nārāyana and Kullüka interpret the word 'duhitā' in Manu IX, 130 as applicable to the putrikā only. In the Nirukta, 1365 Yaska cites Rg. III. 31. 1 as relied upon by those who support the claims of the daughter to inheritance and also derives the word 'duhita' in various ways, but from his explanation of Rg. III. 31. 1 it appears that he is referring to the putrikā's right of inheritance. As the usage of appointing a daughter as a son became gradually obsolete, the ordinary daughter came to be recognized by analogy as the heir of a sonless man after the widow. Yai, and Visnu both recognize the daughter as an heir after the widow. Nār. (dāyabhāga, 50) recognizes 1366 the daughter as an heir after the son on the ground that she continues the lineage (of the deceased father) just like a son. When Nar. (dayabhaga, 27) speaks of the daughter being entitled to maintenance till marriage, the context shows (as remarked by the Sm. C. II. p. 296) that he is referring to the daughter of a person who was re-united at the time of his death. Br. declares 1367 (S. B. E. 33 p. 378 verses 55-56), 'the wife is declared to be the inheritor of the husband's wealth and, in default of her, the daughter; the daughter, like a son, springs from the limbs of a man: how can another man inherit her father's property while she lives?'. Though the words of Yaj., Vișnu and Br. were clear enough ancient com-

<sup>1365.</sup> अधैतां दुतितृवायाय उदाहरन्ति । पुत्रवायाय इत्येके । शासहिद्विदिशुर्णस्यं मात् । (श्र. ३. ३१. ९), प्रशास्ति बोटा सन्तानकर्मणे दुहितः पुत्रधायम् । दुहिता दुरिता दूरे शिता दोरोर्थर्गः निकक्त III. 3-६.

<sup>1366.</sup> पुत्राभावे तु पुषिता तुल्यसम्मानकारणात् । पुत्रश्च द्वृद्धिता चोभी पिद्धः सम्मान-काशकीमनारम् (त्राय॰ ५०); या तस्य द्वृद्धिता तस्याः वित्रवेदिता सरणे अतः । आसंस्कारं अजेरस्तां परतो चिश्वचाश्यतिः ॥ नारम् (वृत्यभाव 27) ; स्वादेवं विद्यान्तव्यच्चनं विभक्तविवयं स्थात् । संसूद्धविवयं तु तिवृद्धि तस्यैव पूर्वापरपर्याकोच्चनया स्पन्नसम्बयते । स्यूतिचः, II. p. 296.

<sup>1367.</sup> अर्मुर्घनकरी पत्नी तां विना बुहिता स्थूता। अकुपवृक्षारतस्थाति युक्तव बुहिता बुणाव्। तस्मातिवृधनं स्वन्यः कयं बुहित मानवः। बुहस्यति q. by the जिसा. on या. II, 135, स्वृतिकः, II, p. 294, वि. र. p. 591.

mentators were not prepared to accept them in their literal sense. Visvarūpa holds that Yāj means only the putrikā and employs the plural in order to convey that several daughters may be appointed as sons. The Sm. C. II. p. 295 informs us that the same opinion was held by Dhāreśvara, Devasvāmin and Devarāta. 1368 The Mit. rightly refutes these views by saying that the word 'duhitarah' in Yāj, cannot refer to 'putrika'. since Yaj., has himself stated the putrika as equal to the aurasa son (in II. 128), as the putrikā is included among the sons by Vas. and as the widow and the daughters are declared by him as heirs in the absence of all the sons, principal and secondary. Yāj., Visnu, Br. are silent as to whether any discrimination was made between daughters as heirs. Kat. (926) gives 1369 a preference to the unmarried daughter and the Mit, and the subsequent digests follow Kat. The Dayabhaga 1370 (XI. 2, 4 p. 175) quotes a prose passage of Parasara preferring an unmarried daughter as an heir to a married daughter. Among married daughters the Mit, pressing into service a text of Gaut. on succession to stridhana, holds by analogy that among married daughters the indigent (or unprovided for) one is to be preferred to one who is well-placed. 1371 Herein the Mit. follows common sense and the natural inclination of a father to feel more concern for a poor daughter. The Dayabhaga prefers the unmarried daughter to the married daughter as is done by the Mit., but among married daughters Jimutavahana, following an author called Diksita, prefers one who has had a

<sup>1368.</sup> एवं सोपपीसकीं परम्यभावे दुवितृगामितां भुवता बृहस्पतिनैव पद् दुहितृगामि धनमिति विधायकं वचनजातं तरपुत्रिकाविवयमेव न प्रनरपुत्रिकादुहितृविवयमिति धारेश्वर-देवस्वामित्रेवरातमतं स्युतितम्बाभिक्रत्वाभिमानोग्माद्यकरियतं निरस्तं वेदितम्बस् । स्युतिचः II. p. 295.

<sup>1369.</sup> तद्भावे तु दुहिता यद्ममूहा भवेत्रद्मा। कात्याः q. by मिताः on या 11, 135, स्मृतियः, II. p. 296 (reads यद्ममूहामतिष्ठिता), मदः याः p. 672, यराः माः III. p. 524.

<sup>1370.</sup> तत्र भधमं कार्णेचेका पितृधनवारिणी। यथा पराञ्चरः। अपुत्रस्य सुतस्य कुमारी रिक्धं सुद्वीयात् तद्भावे चोडा। उडायहं पूर्वोक्तविशेषपरन्। दृश्यभाग XI. 2. 4 p. 175. Vide Jamnabas v. Khimji 14 Bom. 1, 13 (for preference of unmarried daughter).

<sup>1371.</sup> तथा मतिष्ठितामतिष्ठितामं सुमवाये अभिविष्ठितेव तब्भावे मतिष्ठिता । भ्रीधनं बुहितृणाममनाममतिष्ठितामां च इति गोतमवच्चनस्य पितृधनेपि समानत्वात् । मिता. on पा. II. 135. 'श्रीधनं ...... ष्ठितामां च' is गी. 28. 22. प्रशा means 'given in marriage'. अभिविष्ठिता means निर्धना acc. to the मिता., म्य. मपूषा p. 141, म्य. प्र. p. 520.

son or who is likely to have a son to a widowed or barren daughter or to one who has given birth only to daughters. This preference is due to the principle of the Dayabhaga 1372 that spiritual benefit is the governing factor in succession. The barren daughter or widowed daughter is unable to confer spiritual benefit on her father since she will have no son that will offer pindas to the deceased owner ( who will be the maternal grand-father). The Mit. on the other hand relies on nearness of blood (prattyasatti) as the guiding principle. But, as pointed out by the V. P. p. 519, the Dayabhaga is inconsistent. There is no reason on its own principle why the unmarried daughter should be preferred to a married daughter who has a son. The latter is then and there capable of conferring spiritual benefit while it is problematical whether the unmarried daughter will confer spiritual benefit (since she may after all be blessed with no son after marriage). Apararka (p. 721) and V. R. (p. 517) give three meanings of the word 'apratisthita' viz. 'childless, poor, widowed'. In deciding whether a particular married daughter is indigent as compared with another, the Courts refuse 1373 to go into nice or minute questions of the respective monetary positions of their husbands and prefer one to the other only if there is great disparity or marked difference between their positions.

According to all High Courts in India except that of Bombay a daughter's estate is similar to that of the widow. She takes only a limited interest, can only enjoy the usufruct of the property and cannot alienate it. On her death the estate passes not to her heirs, but to the next heir of her father. In Bombay, 1374 however, the daughter takes an absolute interest

<sup>1372.</sup> बुहितुरिषकारे सम्मानवृशेनं हेतुसया निगदिसं सम्मानव्य विण्डवृशिनसः, अपि-ण्डवृत्पाश्चपकारकालेन अन्यसन्तानाव्यस्थानाच्याविश्चमत् । वृत्तिवृत्रका त्तिवण्डवृत्ताः । । असः दुल्लविकारिण्येवेति कृतिस्थानसम्बद्धां वृत्त्वमत् XI, 2. 1-3 p. 175. च्या प्रमानविकारिण्येवेति कृतिसम्मानवृत्तां वृत्त्वमत् XI, 2. 1-3 p. 175. च्या प्र. p. 518 quotes this and remarks, तेनेव मधर्म कण्येवेता विवृत्त्वमत्तिविकारिणीत्वयेन क्षण्ये-नाभिधानात् । तवानि च प्रवासम्भावनाभिकायाभावात् । हेतुनिविकारव मत्यासस्यतिकायमान्त्र-मक्ष्मेनस्यावनाद्यव्यपत्तेः । च्या प्र. p. 529.

<sup>1373,</sup> Vide Totawa v. Basawa 23 Bom. 229; Manki v. Kundan 47 Ail. 403.

<sup>1374.</sup> See Bhagirthibai v. Kahnujirav 11 Bom. 285 (F. B.); Vithappa v. Savitri 34 Bom. 510 (daughters take absolute estates in the Bombay Presidency).

in her father's estate when she succeeds as heir and on her death the estate will go to her own heirs.

A daughter is entitled to succeed, according to the decided cases, to her father's estate even if she be unchaste at the time of his death (except in cases governed by the Dāyabhāga). 1375 The reason assigned is that Kat. and other smrti writers do not expressly mention the requirement of chastity in the case of the daughter or mother as they do as regards the widow. According to the 1376 Dayabhaga (XI. 2.8) Br. declares: 'a daughter equal in caste to the father and married to a husband of the same caste as her own, who is virtuous and intent on serving her husband, inherits her father's property'. Therefore a daughter who is unchaste cannot inherit. Further a daughter succeeds not because she is the daughter, but because she satisfies all conditions laid down by Br. The Davabhaga (XI. 2. 31) further says that the word 'wife' (in XI. 1. 56) is merely illustrative and whatever restrictions are imposed on the wife apply to all women as heirs. The illegitimate daughter, even of a sūdra, has no right of inheritance to her father. 1377

By virtue of local or family custom daughters have in some cases been held to be excluded from inheritance. 1378

It may be noted that in his Vaijayanti (on Visnu Dh. S. XVII. 5-6) Nandapandita appears to have preferred a daughter-in-law to a daughter; but he stands practically alone in this. Vide Jolly's T. L. L. p. 199 and p. 286 for quotation which however is not found in the D. C. Ms. No. 69 of the Vaijayanti. The daughter-in-law is not an heir at all in the whole of India,

<sup>1375.</sup> Vide Advyappa v. Rudrava 4 Bom. 104 (where the original Smrtis and digests are cited at length and discussed); Kojiyadu v. Lakshmi 5 Mad. 149, 156.

<sup>1376.</sup> तक्ष् वृष्ट्यतिः। संस्की संस्कीकोडा भर्तृश्चाक्ष्यणे रता। कृताकृता या प्रवस्य पितुर्धनहरी तु ता ॥ ... सेति च वृष्ट्यच्चापेपाता दृष्टिता परावृष्ट्यते। तथेयं संस्की संस्कीलोडा दृश्यादिविशेषणाच दृष्टितमाजतया पितृधवाधिक।रितेति वृश्यति । ... यहा परनीत्युपसक्षणं जीनाजाधिकारिऽयसर्था चोद्धन्य इति तारवर्षय् । तृष्यभाग XI. 2. 8, 13, 31. Vide Ramanand v. Rai Kishori 22 Cal. 347 for the exclusion of the unchaste daughter from inheritance.

<sup>1377.</sup> Vide Bhikya v. Babu 32 Bom. 562 (holds that the illegitimate daughter of a sudra has no right of inheritance as against the son of the sudra's brother).

<sup>1378.</sup> Vide Bajrangi v. Manokarnika 35 I. A. p. 1 (daughters held excluded by custom among Bhale Sultan Chhatris from Oudh).

except in Bombay (where she inherits as the widow of a gotraja sapinda). The Balambhatti criticizes Nandapandita without naming him and holds that a daughter-in-law inherits only as a gotraja and not before a daughter.

Raghunandana in his comment on the Dayabhaga makes the position about unchaste daughters quite clear 1379. smrtis give preference among daughters to an unmarried daughter i. e. to a daughter who is a virgin (kumāri). It has been held by the Indian High Courts that though chastity is not required in the case of daughters to entitle them to inherit, yet in a competition between a married daughter and a daughter who was never married, but became a concubine or prostitute, the latter would be postponed to the former as the latter is not a virgin though unmarried. Some smrtis like Parasara 1390 employ the word kumārī in speaking of daughters' succession, while others employ the word 'kanyā', but both words are synonymous. In Govind v. Bhiku 46 Bom. L. R. 699, where a man died leaving as heirs a married daughter and another daughter who never married, but was living as the permanent concubine of another man, it was held that the latter cannot inherit the property of her sonless father to the exclusion of or along with his married daughter. The old texts speak of only unmarried daughters and married daughters and prefer the former to the latter. Medhātithi on Manu IX. 132 says that -kanyā means a girl who has had no sexual intercourse with any man. The Mit, makes three classes of daughters succeed one after another viz. (1) unmarried daughter, (2) indigent married daughter. (3) well-to-do married daughter. Judicial decisions have added a fourth variety viz. unmarried daughter who has become a prostitute. This fourth class being a new one must be placed after the other three classes expressly mentioned by the texts and commentaries on the basis of the maxim (intruders or uninvited persons must be seated at the end of or after those

<sup>1379.</sup> परनीरपुरलक्षणामिति। अपुत्रा शयनं मर्तुः ... वृष्याद्या ऊर्धनायनुषु:---वृष्यादि कारपापनवण्यनपुर्वाचे भर्तुर्धनवर्षी एसी वा स्वाद्यामिणा-पूरति परनीपवृत्य-लक्षणे पूर्वव पसे तु एकात्र वृद्धः शासार्थ इति न्यायेन परन्यधिकारः, वृद्ध तु परनीपवृत्त लक्षणवा कृषितृपरन्योपपि अव्यक्तिति नेवः। रचुनव्यन् on वृष्यभाग XI. 2. 31. This is quoted in Trailokya Nath v. Radha 30 C. L. J. 235-(about mother) at p. 240.

<sup>1380.</sup> अधुजरव कुमारी रिक्ध युद्धीयासदभावे चीवा चेति पराज्ञरवचनासधीया कम द्वृति बालक्ष्य: । वि. चि. p. 153; the बालक्ष्मद्वी also quotes प्राज्ञर almost in the same words. Vide Tara v. Krishna 31 Bom. 495 (where the original authorities about the word 'kanya' are exhaustively dealt with).

that are specially invited) noted by Sabara on Jai. V. 2, 19 and X. 5. 1 and by Sankara on Vedantasütra IV. 3. 3 and employed by the V. Mayükha (text p. 143) for settling the place of the paternal grandmother after the brother's son.

The daughter's son (dauhitra). On failure of daughters the daughter's son inherits. Gaut., Ap., Vas., are all silent about the daughter's son and so are Yaj, and Visnu. But it has been plausibly urged by Visvarupa that, since 1381 Yai, himself has (in II. 134) stated that the illegitimate son of a sudra takes the whole estate if there be no legitimate son provided there exists no heir up to the daughter's son, the latter must have been intended to be an heir by Yaj, taking after the daughters. The Madanapārijāta (p. 672) relies on the word 'ca' in Yāj, to bring in the daughter's son. Though the printed text of Visnu Dh. S. is silent about the daughter's son, the Mit., the Dayabhaga and others quote a verse of Visnu. 1382 when there is no continuance of lineage through sons and son's son the daughter's sons take the wealth (of the deceased owner); in offering sraddha to the ancestors, daughter's sons are regarded as son's sons'. The V. Mayukha (p. 142) includes a sutra about the dauhitra in Visnu Dh. S. Govindaraja, a commentator of Manu. is said by the Dayabhaga, to have held, relying on this verse of Visnu, that the daughter's son inherited the estate even before a married daughter of the deceased. But the Dayabhaga did not approve of this view. The Dayabhaga (XI. 2. 27) notes that Bālaka held that as the daughter's son was not expressly named by Yaj, he came in as an heir after all those that were expressly mentioned as heirs. Baud. Dh. S. II. 2. 17 distinguished 1383 between the putrikāputra and daughter but it is not clear whether Baud, intended to lay down that the dauhitra was an heir. In IX. 131-133 Manu expressly says that the daulitra

<sup>1381.</sup> अञ्चातृकास्तु दुवितृतस्तुताभावे सर्वभाक् स्यादाक्षात्रकारा पृहस्पतिवचनादेव-अनन्वयिनः सर्वे राजा इरेसतृद्धक्षया वावरोधज इत्येके-इति। अस्मावृव च दृष्टिचाभाववचनावृ क्षिजातीनामिप पुत्राभावे दृष्टिचा धनभाज इति । अत एव च मातामद्रभाज्ञिनयमोपपतिः। विश्वसूष्प ०० याः अञ्चातुको · · वते ः

<sup>1382.</sup> तथा नोविन्द्राजेनापि मह्नदिकायां—अदुवर्णवे संसारे दाहिया धनमाप्त्रपुः । पूर्वेषां हु स्वधाकारे पौत्रा दाहित्रकाः समाः । एतिहृष्णुव चनवलेनोहातः मायेव दाहित्रस्याविकारो दिवित्रस्याविकारो स्याविकारो दिवित्रस्याविकारो दिवित्रस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकार्यस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याविकारस्याव

<sup>1383.</sup> अध्युपनम्य द्वृतितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं द्वीदिश्वस्। जी. ध. स्. II. 2. 17. The द्वायभागं XI. 2. 21 p. 181 quotes this and remarks, कि च स्पृतिपु दौदित्रपद्म-पुत्रिकाजातपर नियतम्।

should inherit the entire wealth of a sonless man, that he should offer one pinds to his father and another to the maternal grandfather and that in religious matters there is no difference between a son's son and a daughter's son, since their father and mother (respectively) spring from the body of the deceased owner. The context and the wording of these verses show, as held by Kulluka and other commentators, that the daughter's son here referred to is the son of the appointed daughter. But Manu IX. 136 is somewhat clearer. It says, 'through a son born to a daughter from a husband of the same class, whether she be appointed (as a son) or not, the maternal grand-father becomes one having a son's son: that son should offer pinda and take the wealth of the maternal grandfather. The Mit. takes the word 'akrta' in this verse as referring to the ordinary daughter, while Medhātithi and Kullūka hold that this verse also only refers to the son of the putrika and that krta means an appointed daughter with regard to whom an express agreement was made with her husband, while akrta means one (who is intended mentally to be appointed as a son) about whom there is no such express agreement. Br. (S. B. E. 33 p. 379 verse 58) provides: 'just as (the daughter) gets ownership in her father's property (as an heir), though there may be other relatives, so her son also becomes the owner of his mother's and maternal grand-father's property '. 1384

The daughter's sons inherit per capita and not per stirpes. Suppose that A has two daughters B and C, that B has three sons and C has two sons, that then both B and C die in A's lifetime; on A's death his estate will be divided into five parts, each daughter's son taking one fifth.

A daughter's son is really a bandhu and a bhinnagotra sapinda, but owing to historical causes and the high religious efficacy of the śrāddha offered by him he has been given a very high place among heirs by express texts.

Parents (pitarau). Great divergence prevails among medieval digests on the position of the father and the mother as heirs to their son. Yāj, gives no clue as to which among the parents is to be preferred if both are alive when their son dies. The text of the

<sup>. 1384.</sup> वधा पितृषणे स्थान्य सरवाः सस्यपि वन्धुतु । सवैव तस्त्रतोपीडे मातृमासामहे धने स वृक्ष, q.by शावभाष XI. 2. 17. p. 180, का. p. 521.

Visnu Dh. 1385 S. as read by most digests places the father before Manu IX. 217 states that when the son dies the mother. issueless the mother takes his wealth, while Manu 1X, 185 provides that the father takes the wealth of a sonless man and the brothers also. So Manu is not definite about the preference among parents. Kāt. (927) observes, 1336 'of a sonless man (the heirs) are declared to be the wife of good family, the daughters, the father on failure of them, the mother, the brother and (the brother's ) sons'. Br. (S. B. E. 33 p. 379 v. 63) says, 1387 when a son dies without leaving his own wife or male issue, his mother is to be considered as her son's heir or a brother may succeed with the consent of the mother'. In this conflict it may be stated that the Mit., the Madanapārijāta, S. V. (p. 416). the V. C., the V. P. prefer the mother to the father; while the Dāyabhāga, the Sm. C., the Madanaratna, the V. Mayūkha prefer the father to the mother. Srikara 1388 held that both parents, if alive, succeed together. But the Dayabhaga, Sm. C.

<sup>1385.</sup> The विष्णुधर्मसूत्र 17. 4-16 read: अपुत्रधनं पत्रयभिगामि । तष्टभावे इति-गामि । तदभावे पित्रगामि । तदभावे नातृगामि । तदभावे आतृगामि । तदभावे आतुपुत्रगामि । तदभावे बन्धगामि । तदभावे सङ्ग्रह्यगामि । तदभावे सहाध्यायिगामि । तदभावे अाह्मणधन-वर्ज राजगानि । नाह्मणार्थो नाह्मणानाम् । वानपस्थधनमाचार्यो गृह्णीवाच्छिवयो वा ।. These passages are cited as कुहाद्विल्या in the स्मृतिचा, महनदरन (folio 100 b), ध्या प्र and some other digests and as बुद्धविष्णु by the मिता, the परा. मा., व्यवहारसार (p. 252). Tho च्या मयुक्त p. 142 and मदमस्त add तद्भावे हाँहिजगामि after दहित्नामि. The वि. र. p. 595 and वि. चि. p. 151 reverse the order and read तक्षभावें मातृगामि तक्षभावे पितृगामि. But the ह्य. प्र. p. 524 notes that such an order is found in no other work and so must be taken to be a mistake. Even the printed मिला, reads पितृगामि first. तस्मारस्मृति चनिक्का-मद्नरःनकार-कल्पतद-रःना-कर-पारिजातकारप्रभृतीमां बहुनां पितुरभावे मातः प्रवधनाधिकार इत्येव सिद्धान्तः । वाच-रपतिना त तहभावे मातुगामि तहभावे पितृगामि-इति बहु हि व्यवस्थाने पठित्वा यथामिताक्षर-मेव सिद्धान्तितम् । तत्तु कुत्रापि तद्तिरिक्तग्रन्थे तथा पाठश्यालिखनाव् भान्तिविलसितमेव । इत. प. p. 524. It is, however, to be noted that in the printed चि. इ. (p. 592) the father is placed after the mother ( मात्रभावे पित्रादीनामधिकारस्य स्थितस्वात ). So it is probable that the text of the fire, was tampered with after the time of निश्रमिश्र.

<sup>1386.</sup> अपुत्रस्याध कुलजा पत्नी दृष्टिनरोर्धि वा । तद्यभाव पिता माता भ्राता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥ कारयाः q. by मिता. on या. 11. 135 (reads चार्यकुलजा), स्मृतिचः II. p. 299, परा. मा. III. p. 526, व्य. मयुक्त p. 141.

<sup>1387.</sup> भार्यासुतविहीनस्य तनयस्य सृतस्य तु । माता रिक्थहरी क्रेया आता वा तद्यु-क्रया ॥ बृह- q. by अपरार्क p. 744, स्यूतिच, II. 299, दायभाग XI. 3. 2 p. 186.

<sup>1388.</sup> अत एव अकिरेण पित्रोविभव्य धनग्रहणसुक्तं तद्व्ययुक्तम् । पिता हरेद्वृद्वभरय रिक्मं, स्वर्यातस्य ब्राष्ट्रभस्य माता द्वायमवाष्ट्रयात् इत्येतान्यां अहियवयोनिरपेक्षसाधनत्व-विवारपेक्षस्वामित्वमतीतेः। स्वृतिकः, II. p. 297.

and others criticise this view. The reasons why the Mit. prefers the mother before the father are three, out of which two are based on grammar. The word 'pitarau' in Yāj. is what is called an 'ekatesa' dvandva compound and in dissolving it or in the full-fledged dvandva the mother comes first in order and hence she should be preferred. Another reason is: 1389 A father may have several wives and sons from them all, so that a mother is directly related to her own son only and not to the other sons of her husband. So (the Mit. says) the mother has greater nearness (prattyāsatti) to her son than the father has. Sm. C. (II. p. 297) refers to Jai. V. 1. 14 where the Vedic sentence 'sārasvatau bhavatah' is interpreted and it is stated that the first oblation is offered to Sarasvati because the Yājyā and Amuvākyā verses as first set out are meant for Sarasvatī (and not on the ground of the method in which the ekasesa is dissolved); therefore as to pitarau also no reliance should be placed on the dissolution of the compound. Nilakantha in the V. Mayūkha denies the assumptions based upon grammar, says that Pan does not direct that in dissolving the compound the word mata must be employed first and there is no authority for doing so. 1390 But the V. P. says that though Panini may

<sup>1389.</sup> पिता सपरनीष्ट्रकेष्णि साधारणः । जाता तु न साधारणीति मत्यासरपति-श्रणोस्तीति विमलन्भसङ्शमिदं न हि जननीजनकयोर्जन्यं मति सक्तिकर्षतास्तन्यमस्ति। स्वतिष्य, II. p. 297.

<sup>1390.</sup> The general rule is that several words that would be in the same case when separately used may be compounded together to form a dvandva, when they are employed to convey the sense of 'ca', as said in 'carthe dvandvah' (Pan. II. 2. 29). Such a compound is called dvandva and mata-pitarau is an example of it. Another sutra (I. 2.64) of Panini states that when words denoting several individuals of the same kind are to be compounded together, only one of them may be retained and that is called an ekasesa compound, which is of two kinds, sarupa (e. g. hamsasca hamsasca hamsau) and virupa (when the two words are of different genders). The latter kind of ekasesa is of restricted use. In such a compound when a male and female are associated together only the word in the masculine gender remains or the word 'pitr' when compounded with matr (vide Pan. I. 2. 67 and I. 2. 70).. Therefore we have two forms to denote the idea of parents viz. mātāpitarau or pitarau. In dissolving this compound (pitarau) we employ the phraseology 'mātā ca pitā ca' and in the word 'mātāpitarau' the word for mother comes first. Therefore among parents as heirs mother should come first. Vide pp. 242-244 of my notes to the V. Mayakha (ed. of text) where both the Mit passage and its criticism by the V. Mayukha are explained at length. In Balkrishna v. Lakshman 14 Bom, 605 both the Mit, and Mayakha's criticism thereof are set out (pp. 608-609).

contain no such direction, all grammatical works like the Kāśikā dissolve the compound as 'mātā ca pitā ca' and grammatical usage for centuries supports the argument that the word mātā comes first 1391. The argument about the mother being nearer is quite specious. Looked at from the son (whose inheritance is in question), the mother and father are both equally proximate. The V. P. holds that according to the maxim that even a slight ground of difference leads one to determine (priority) the mother should be preferred to the father (since we dissolve the compound as mata ca nita ca). The V. P. (p. 525) further tries to get over the text of Visnu (putting the father before the mother) by explaining that if the mother is most worthy as a patierata and the father an ordinary man she should be preferred but if the father is more worthy than the mother he should be preferred. Hardly any one supports V. P. and the courts have not followed this. Owing to the difference of opinion among the digests on the question of the preference between parents as heirs, queer results follow. For example, in the province of Bombay itself the father is preferred as an heir to the mother in Gujerat, the island of Bombay and in Northern Konkan (because in these regions the V. Mayūkha has been held to be of paramount authority), while in the rest of the Bombay Presidency the mother is preferred to the father as an heir. The mother takes a limited interest as an heir which is the same as the interest taken by a widow as heir to her husband. The father would take an absolute interest. The word mother includes an adoptive mother; that is, if an adopted son dies leaving no son, widow, daughter or daughter's son, the adoptive mother would succeed 1392 to him as an heir (and even in preference to the adoptive father in those provinces where the Mit. is the supreme authority). In the case of a dyyamusyayana adoption, if the son adopted in that form dies leaving only his adoptive mother and natural mother, it has been held that both the mothers take his estate

<sup>1391.</sup> विश्वहवाक्ये यद्यपि पूर्विजयातिवयमो नाजुकासनिस्द्रस्तथापि व्याख्यातृसम्भ न द्वायसिद्धोस्त्येव । न दि क्वापि विता च माता च वितराविति विद्युक्तम् क्वरवते । किं तु माता च वितराविति विद्युक्तम् क्वरवते । किं तु माता च वितरावित्यवेत्यकुरि विशेषीऽध्यवसायकर इति व्यायेन तस्यापि विनिगमकता संभ-वतीत्यनेनाक्येन तथोक्तः संभवः । व्य. म. 525.

<sup>1392.</sup> Vide Anandi v. Hari Suba 33 Bom. 404 (where, in the case of a simple adopted son, the adoptive mother was preferred to the adoptive father).

as co-heiresses. 1393 It has further been held that if, after succeeding as adoptive mother to a dvyāmuṣyāyaṇa son, the adoptive mother again adopts a son, the latter does not deprive the natural mother of the half share taken by her as heir of the deceased dvyāmuṣyāyaṇa son.

The word 'mother' in the Mit. does not include a stepmother. The latter is not recognised as an heir of her step-son at all in the whole of India (except in Bombay) on account of the rule of the exclusion of women from inheritance 1394 except where texts expressly mention them as heirs and the property would go to the crown instead of to the step-mother, if the latter alone were left, but she would be entitled to maintenance. In Bombay the step-mother would inherit as the widow of a gotraja sapinda, but she is assigned a remote 1395 place among gotraja sapindas. If a widow remarries and then her son by her first husband dies without leaving a child, a widow, a daughter or daughter's son his remarried mother is allowed to inherit to him by the 1396 Bombay High Court, though if she inherited first as a mother and then remarried, she is held by the same court to forfeit the inheritance taken (on account of section 2 of the Hindu Widows' Remarriage Act of 1856).

The mother succeeding to her son takes only a limited estate i. e. she cannot alienate it except for legal necessity. If Vijnaneśvara's definition of stridhana be literally interpreted even property inherited from a son would be stridhana. There is a striking example in E. I. vol. XIV p. 83 (the Śrirangam plates of Mummadi Nayaka in sake 1280) where a mother inheriting a village granted to her son Parasarabhatta made a gift of it to the god Ranganātha at Śrirangam.

<sup>1393.</sup> Basappa v. Gurlingawa 57 Bom. 74 (which holds that the adoptive mother and natural mother inherit equally). Vide Kantawa v. Sangangowda I. L. R. (1942) Bom. 303 for the effect of adoption by the adoptive mother on the estate taken by the natural mother from a dvyāmusyāyana son.

<sup>1394.</sup> Vide Rama Nand v. Surgiani 16 All. 221; Tahaldai v. Gaya Pershad 37 Cal. 214; Seethai v. Nachiar 37 Mad. 286, all holding that the step-mother does not inherit to her step-son.

<sup>1395.</sup> Vide Kesserbai v. Valab 4 Bom, 188 at p. 208 (for holding that step-mother is not included in the term mother in the Mit, but that she would inherit as the widow of a gotraja sapinda and so as gotraja sapinda herself). In this case numerous authorities are examined at length.

<sup>1396.</sup> Vide Basappa v. Rayava 29 Bom. 91 (F. B.) for remarried mother inheriting to her son (by the first husband) dying after her remarriage,

Brothers (bhrātarah) and brother's sons. Acc. to both Yāj. and Visnu, on failure of the parents the brothers succeed and on failure of brothers, brother's sons inherit. There were apparently conflicting texts. Sankha, Manu (IX, 185) and others giving the inheritance to the brothers even before the parents. All these are somehow reconciled and almost all digests from the Mit. downwards are agreed that brothers inherit after the parents. But again a conflict of views ensues. The Mit. says that among brothers, those of full blood inherit in preference to half brothers ( i. e. sons of the same father but sprung from a different mother). It then says that on failure of both kinds of brothers, the inheritance goes to brother's sons; but even here the sons of full brothers are preferred to sous of half brothers. This view of the Mit. is shared by the Davabhaga and almost all eminent writers of digests except the author of the V. Mavukha. The Mit. prefers the full brother to the half brother on the ground that the full brother has particles of the bodies of both the father and the mother of the deceased, while the half brother has only the particles of the father's body (the mother being different). Therefore the full brother is nearer than the half brother. The Dayabhaga argues 1397 that the full brother offers pindas to the same three paternal ancestors and the same three maternal ancestors to whom the deceased was bound to offer pindas and is to be preferred to the half brother who offers pindas to the three paternal ancestors of the deceased alone (but not to the maternal ancestors of the deceased). This view of spiritual benefit being the governing principle in preferring the full brother to the half brother is accepted by Aparārka (p. 745). 1398 The reasons of the V. Mayūkha for preferring even the full brother's son to the half brother are: the word 'brothers' principally stands for 'brothers of the whole blood' (sodara) and only secondarily for brothers of the half blood. The general rule of Mimāmsā 1399 is that the same word is

<sup>1397.</sup> सापरनस्य च सोवृशान्युतवृषवाद्यौराविकाविण्डवृत्तुर्भूतभोग्यमात्रवित्रादिपिण्ड-श्रमदात्तया जवन्यत्वात् । दायभाग् XI. 5. 12.

<sup>1398.</sup> संप्रद्वानकारकीश्वतानां पित्राद्वीनां त्रथाणां कोदकादिदाता यश्च तत्सन्तति-जोन्योपि तेषामेवोदकादिदाता स तस्य प्रत्यासकाः सर्पिण्डः। तद् त्र तो द्वेशे भ्राताऽतिकायेन प्रत्यासकः समानसंप्रदानोदकादिदात्तवात्। अपरार्क p. 745.

<sup>1399.</sup> सुस्वय एव विनियोक्तन्यो मन्त्रो न शीण इति । कुतः उभयाज्ञकयश्वात् । ज्ञावर on जै. III. 2. 1. Compare द्वायभाग III. 30 p. 67 (quoted on p. 606 n. 1145) and न होकस्थिनकरूणे एकस्मिश्च वाक्ये एकः अन्दः सक्तृत्रुच्चरितो बहुभिः संबध्यमानः क्राचिन्नस्वयः क्राचिन्नस्वयः क्राचिन्नस्वयः क्राचिन्नस्वयः क्राचिन्नस्वयः क्राचिन्नस्वयः विकल्पनस्वयः । वेकल्पनस्वकृत् । ज्ञारीरकभाव्य on बहुन्द् II. 4. 3. Vide 6 Cal. 119, 126 (F. B.) quoted in 41 I. A. 290, 303-4 for this maxim.

not to be understood in the same sentence or rule as used in the primary and also in the secondary sense. Just as the word 'mother' applies only to the natural mother (and not to the step-mother), so bhrātaraḥ should not include both full and half brothers. The V. Mayūkha is however wrong. As pointed out by the Dāyabhāga, when Yāj wants to speak of the full brother he employs the words 'sodara' (Yāj. II. 138) and when he wants to refer to the half brother he employs the word 'anyodarya' or 'anyamūtrja' (Yāj. II. 139). Therefore the word 'bhrātaraḥ' applies to both full and half brothers in the primary sense. There are other smrti texts such as that of the Smrti-sangraha stating that brothers are of two kinds viz. those of full blood and those of half blood. 1400

The Sm. <sup>1401</sup> C. II. 300 refutes the view of some that the word 'bhrātaraḥ' in Yāj. is an ekaśeṣa dvandva compound that it means 'brothers and sisters' according to Pāṇ. I. 2. 68' (bhrātṛ-putrau śvaṣṛ-duhitṛbhyām) and that on failure of brothers sisters inherit. The V. Mayūkha <sup>1402</sup> also does not accept this interpretation of 'bhrātaraḥ' advanced by some, since there is no reason why 'bhrātaraḥ' should be taken as an ekaśeṣa of the virūpa kind (which is restricted only to rare cases) and not of the sarūpa kind. The Bālambhaṭṭī supports the wider interpretation of 'bhrātaraḥ' and at one time the Bombay High Court was inclined to accept this

<sup>1400.</sup> सोवृर्याः सन्त्यसोवृर्या आतरो हिविधा यदि । विद्यमानेष्यसोवृर्ये सोवृर्या एव भागिनः ॥ संग्रह q. by स्वतिच्य II. p. 300, व्य. प्र. p. 527.

<sup>1401.</sup> चयाचि आनुषुत्री स्वसुद्वितृत्यामिति शाव्यस्थरवा पुत्रेत्व इत्यत्र विस्तिकार्थ कला द्विदिव्यामग्रमित्रीत कर्तं कार्यस्त तथापि प्रमासी दायादा न क्रियः सरमात्रियो निरिक्षण अदायादीः इति क्षतिरिदेतिनेष्ट्रं निरस्तं यत्कीश्विद्वक्षम् । स्वृतिक्ष II. p. 300. पुत्रेत्रयः refers to Ap. Dh. S. II. 6. 14. 1. Bhrātaraḥ, if it means only brothers would be an ekaśeṣa of the sarūpa kind, but if it means 'brothers and sisters', it will be an ekaśeṣa of the virūpa kind. The latter is to be resorted to only where there is a special reason to do so, as in the sentence 'bring two kukkuṭas, we shall make a pair of spouses' (and then kukkuṭau means a cock and a hen, while ordinarily it would mean 'two cocks'). कारणान्तराहेष हि कुक्कावानय मिश्रनीकारिक्याम इत्येवमादी विस्वैकक्षेत्रकावातिः। स्कृतिकः II. p. 300.

<sup>. 1402.</sup> के चिन्तु आतर इत्यन्न आतुष्ठनी स्वत्युष्टीयुग्यामित्वन्नशासनाङ् आतरम स्वसान्त्रस्य आवर इति विकर्णकारेचेण आत्रमावे भनित्य इत्याहुत्तन्त । विकर्णकारेचे मानाभाषात् । व्य. मणून p. 142; आतुष्ठनी इत्येकहोचेण माग्रक्तसिद्धान्तरीत्या पूर्व आता संद्रमाचे स्वसा । चालम्भद्वी ०० व्यवहार p. 209.

interpretation. 1403 The above shows that some at least of the medieval and later Hindu jurists were more sympathetic and well disposed to the enlargement of the rights of women, though their views failed to secure general acceptance. It has been held that brothers by the same father (though by different mothers) are preferred to brothers by the same mother (though by different fathers), it being pointed out that "there is no provision in the Mitaksara or elsewhere for the sons born of the same mother after her remarriage being treated as brothers of the same womb for the purpose of inheritance so as to be included in the meaning of the word 'bhratarah' used in the But Nandapandita expressly provides in his Vaijayanti the following order of succession among brothers and sisters of the whole and of the half blood: (1) brothers of the whole blood, (2) sisters of the whole blood, (3) brothers who are sons of the same father, (4) brothers who are sons of the same mother (vide Jolly T. L. L. pp. 208 and 287). Because Manu IX. 217 says that the wealth of a childless man is taken by the mother and that if the mother be dead, the father's mother would take it, the Sm. C. II. p. 299 places the paternal grandmother before the brothers, but it stands almost alone in this and the Mit, observes 1405 that Manu does not lay down the order but only provides that the paternal grand-mother is an heir capable of inheriting. The V. P. (p. 527) expresses its dissatisfaction with this method of the Mit. whereby only Yaj. and Visnu are deemed to lay down the order in which heirs

<sup>1403.</sup> Sakharam v. Sitabai 3 Bom. 353 at p. 359-368 (where the Mayükha, Nandapandita and Bālambhaṭṭī on the interpretation of 'brothers' in Yāj, are referred to); but vide Mulji v. Cursandas 24 Bom. 563 and Bhagwan v. Warubai 32 Bom. 300 for the proposition that the interpretation of the Bālambhaṭṭī has not been accepted by the courts as authoritative so far as the districts governed by the Mit, are concerned.

<sup>1404.</sup> Vide Ekoba v. Kashiram 46 Bom. 716 at p. 718. In Narayan v. Laxman 51 Bom. 784 it was held that the sister of a prostitute is entitled to succeed to the prostitute's property as a sapinda before the property goes to the Crown by escheat, relying (at p. 793) on the analogy afforded by a passage from the Vaijayanti of Nandapandita on the Visnudharmasūtra quoted in Dr. Jolly's T. L. L. on 'Partition &c.' pp. 208 and 287. तत्र प्रथम समानमातापितृका आवरो युद्धीयुः । ... तत्रभावे समानमातापितृका भागिण्या युद्धीयुः । ... तत्रभावे समानमातापितृका भगिण्या युद्धीयुः । तत्रभावे समानमातापितृका भगिण्या युद्धीयुः । ... तत्रभावे समानमातापितृका पश्चारस-मानमात्रका वीजस्य पाधाण्यात्यस्याससेश्च क्षानियामकत्यात् । वैजयक्ती.

<sup>1405.</sup> पितुर्माता धनं इरेदित्यस्य बच्चनस्य धनग्रहणाधिकारमाजयस्त्वाकुरकर्षे तत्स्रता-नन्तरं पितामही गुद्धातीत्वविरोधः । तिता, on या. II. 135.

take, while Manu, Sankha and others are deemed to be only concerned with declaring the right of certain persons to inherit.

The V. Mayūkha proposes a special order of inheritance as follows:—(1) full brothers; (2) then full brother's sons; (3) the gotraja sapiņdas of whom the first is the paternal grandmother, (4) then the sister, (5) then the paternal grandfather and the half brother at the same time, (6) then the paternal great-grandfather, paternal uncle and the half brother's son together. It should be noted that this conjoint inheritance by heirs of different degrees of ascent and descent which is peculiar to the Mayūkha has been regarded by the Bombay High Court as unknown in practice and obsolete. Therefore it is probable that even in districts governed by the Mayūkha the order of heirs after the paternal grandmother and full sister would be half brother, then half sister and then half brother's son and then it will be the same both according to the Mit, and the Mayūkha.

The Mit, does not expressly mention the sister at all but the Bombay High Court has held her to be a very near heir even where the Mit. is paramount, placing her after the brothers (whether full or half), brother's sons (whether of the whole blood or half blood) and paternal grandmother, the difference from the Mayūkha being that under the latter the full sister comes only after the full brothers and full brother's sons and paternal grandmother and before half brothers and half brother's sons.

One passage of the Mayūkha, being wrongly translated by Borradaile, has led the courts (including the P. C.) to decide that full brothers succeed along with the sons of a deceased full brother wherever the Mayūkha is supreme. The passage of the Mayūkha as translated by Borradaile (vide Stokes H. L. Books p. 88, IV. 8, 17) runs "the sons of a brother also, if themselves fatherless, at the time of the paternal uncle's death, provided they are capable of understanding (the use of) property, will divide the father's share with their father's other brothers, after the example 'among grandsons by different fathers, the allotment of shares is according to the fathers'".

<sup>1406.</sup> Vide Sakharam v. Sitabai 3 Bom. 353 at p. 363; Kesserbai v. Valab 4 Bom. 188 at p. 208.

The text of the Mayukha is given in the note below. It is 1407 almost the same as a passage of the Mitaksara, which has not been misunderstood. Both passages contemplate a case like this. A dies leaving B. C. D. his brothers, as his nearest heirs. so that A's estate vests in interest in B, C, D. Before the estate of A is actually divided by metes and bounds. B dies leaving three sons E, F, G. The last three had no right to the property of A at their uncle A's death because their father B was living at the time (i. e. pitrvyamaranakāle jivatpitrkatayā asañjāta-dhanasambandhāh). Yet when the property is later on actually to be divided they (E, F, G) will take the share which their father B would have taken if the property of A had been divided at the moment of A's death. Here a distinction is drawn between vesting of property (dhanasambandha) and its actual partition. But, in order to entitle nephews to take by actual partition, their father should have survived the deceased. This is the real meaning.

The Privy 1408 Council, following a wrong translation, held that, under the law of the V. Mayūkha, brothers and the sons

was a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec

<sup>1407.</sup> आतृषुषा अपि पितृष्यमरणकाले जीविष्यमस्यासकात्प्यसम्बन्धाओत्—अनेक-पितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना—इति न्यायेन पित्र्यमंशं पितृष्यान्तरैः सह विभव्य पृक्षीषुः । व्य. मयूक्ष p. 142; it appears that Borradaile read व्यरणकालेऽजीविष्यमुकतया and misunderstood अस्त्वातधनसम्बन्धाः. Compare मिताः ' यदा त्वपुत्रे आति स्वर्णातं तद्श्रातृणामविशेषेण धनसम्बन्धे जाते आतुधनविभागारयागेव यति कश्चित्र आता मृतस्तवृत् तरपुत्राणां पितृतोधिकारे प्राप्ते तेषां आतृणां च विभव्य धनस्रक्षे पितृतो भागकल्पनेति पुक्तस्यः। Vide व्य. प्र. p. 528 for a passage similar to the Mit. The मद्भरस्य (folio 101 a) and महः पा. p. 672 have also a similar passage.

<sup>1408.</sup> Vide Chandika v. Muna L. R. 29 I. A. 70 where this rule was applied to Abhan Thakurs that had migrated from Gujerat to the United Provinces of Agra and Oudh before the V. Mayūkha was composed, on the ground that the Mayūkha only embodied and defined pre-existing customs. There was thus a double error. The Mayūkha was misunderstood and further the Mayūkha had nothing to do with Gujerat usages as it was composed by a Mahārāṣṭra brāhmaṇa whose family had migrated to Benares. It may be true to some extent as a general proposition that commentators and digest writers embody pre-existing customs of the districts where they wrote. But often times this is not so and varying statements of the law are due to individual opinions. For example, the Mayūkha provides for the simultaneous succession of the paternal great-grandfather, the paternal uncle and the half brother's son; but the Bombay High Court has discarded this view of the Mayūkha. The Mayūkha places the father before the mother as an heir, but V. T. composed by Nūlakaṇṭha's own first cousin

of a brother that died before the propositus (the brother inheritance to whom is in question) shared the estate of the latter. This erroneous decision has been persisted in to this day on the principle of stare decisis. The view of the Vaijayantī about the sons of the same woman from different husbands being sapiṇḍas of each other has already been noted (p. 727). Govindarāja on Manu III. 11 says that it is wellknown that children of different fathers but of the same mother are spoken of as brother and sister. Kullūka on Manu III. 11 refers to this view of Govindarāja. 1409

A question arises whether the distinction between full blood and half blood made by the Mit. in the case of brothers and nephews was to be carried beyond them. Though a Full Bench 1410 of the Bombay High Court held that the distinction was not to be carried beyond brothers and nephews and that paternal uncles of the half blood inherited along with paternal uncles of the full blood, the Privy Council overruled this decision and held that the preference of the whole blood to the half blood extends to all sapindas of the same degree from the common ancestor (and therefore a paternal uncle of the whole blood excludes one of the half blood). The Madanapārijāta 1411 p. 674 expressly extends the preference of the whole blood to paternal uncles.

## (Continued from the last page)

places the mother before the father (folios 139-140). Following this case it was held in Haridas v. Ranchordas 5 Bom. L. R. 516 that the son of a predeceased brother inherited along with the brothers of the deceased. This rule is not to be carried beyond brothers and brothers' sons. In Kesartal v. Jagubhai 49 Bom. 282 the differring translations of the Mayükha were referred to (at. p. 286), it was held that the principle of stare decisis required that the Privy Council decision should be followed and the estate of a deceased brother was allowed to devolve on the sons of a brother that had died before the deceased along with the surviving brother.

<sup>1409.</sup> भिक्षपितृकयोश्ययेकमातृकयोर्भातृस्वप्रसिद्धः । गोविन्द्रशाज on मनु III. 11.

<sup>1410.</sup> Vide Shankar v. Kashinath 51 Bom, 194 (F. B.), where the relevant texts are discussed, over-ruled in Mahant Garuddas v. Mahant Laldas L. R. 60 I. A. 189.

<sup>1411.</sup> पितुरभावे आतृणामिव पितासहस्याभावे पितृब्यास्तवापि सोव्रभिकाद्यरध्या पूर्ववदेव । साक्षारिपतामहीपुत्राः प्रथमं धनभाजस्तद्भावे सापस्निपतामहीपुत्राः । मद्-पा. p. 674.

It is noteworthy that the Viramitrodaya which generally follows the Mit. invokes the principle of spiritual benefit in preferring the full brother's son to the half brother's son. 1412

The heirs from the wife to the brother's sons are spoken of as 'baddhakrama' (lit. whose order is fixed) in the Mit., the V. Mayūkha (p. 143) and other works and as 'the compact series (of heirs)' in the case law. For example, in rejecting the view of some that rely on Manu IX. 217 that the father's mother succeeds immediately after the mother, it is said that the heirs from the parents to the brother's son being mentioned in a fixed order (by Yāj.), no place can be found for the father's mother in the fixed series of heirs and that Manu IX. 187 indicates only this that the father's mother is an heir. 1418 The V. Mayūkha relies on the popular maxim that when certain persons are specially invited for a meeting or a dinner they are seated on seats definitely allotted to them but that those who come uninvited are assigned places at the end of the row of those who were specially invited. 1414

The question arises whether the brother's son's son inherits immediately after the brother's son and before any other heir. There is a conflict among Sanskrit writers on this point. The Sm. C. II. p. 300, <sup>1415</sup> the Subodhini, the Madanapārijāta (p. 673) say that the compact series ends with the brother's son, while Aparārka, Varadarāja (V. Nir. p. 453) and the Vaijayantī of Nandapaṇḍita hold that the brother's son's son comes immediate-

<sup>1412.</sup> युक्तं जैतत् । असादरआपूष्ट्यो हि धनिनो मातरं विहास स्वयितामहीविशिष्टन्यं धनिपितः पिण्डं ददातीति सोदरआतुष्ट्याज्ञधन्यस्तदनन्तरमेवाधिकारीति । ध्यः पः p. 528.

<sup>1413.</sup> मातर्यि च बुत्तायां पितुर्माता धर्न हरंत्विति माञ्चनस्तरं पितामद्वा धनग्रहणे माते पित्रादीनां भ्रातृद्धतपर्यन्तानां बद्धक्रमत्वन मध्येऽनुप्रवेष्ठप्रभावात् । मिता. on या. 11. 135; यद्यपीयं (पितामही) मातुरनन्तरं श्रुता तथापि बद्धक्रमभ्रातृपुत्रान्तवु मध्ये निवेशाः चौगाद्यागन्तनामन्ते निवेश इतिवद् भ्रात्रपुत्रान्ते निवेश्य । व्यः मच्य्य p. 143.

<sup>1414.</sup> For आगन्त्नामन्ते निवेदाः, vide दावर on जै. X. 5. 1 'यथा समाजेषु समासेषु च ये आगन्त्वो भवन्ति ते पूर्वोपिविद्यानज्ञप्रस्थेत निविद्यान्ते एवभिहापि ब्रष्टध्यम् ।'. Vide also द्यार on जै. V. 2. 19, ज्ञारीरकभाड्य on वेदान्तस्थ्य IV. 3. 3 and भामती 'आगन्त्वां निवेद्योन्ते स्थानाभावात् प्रमायितः'. In Mohandas v. Krishnabai 5 Bom. 597 this maxim is quoted and it is said that it applies only to the compact series of heirs and that it does not apply to the list of bandhus enumerated by Nilakantha (p. 602). The maxim is also relied on in Govind Bhaushet v. Bhiku 46 Bom. L. R. 699.

<sup>1415.</sup> गोत्रजा इति धनभाज इति शेषः । गोत्रजशब्दोऽत्र गोबलीवर्दग्यायात् पूर्वोक्त-पितृभानृतत्कुतन्यतिरिक्तपितामहञ्जतिविगेत्रजेषु वर्तते । Sm. C. II. p. 300; vide V. P. p. 528 for almost the same words.

ly after the brother's son. A Full Bench of the <sup>1416</sup> Bombay High Court holds, basing its decision on the usage of the province, that the compact series ends with the brother's son, while the Privy Council would seem to lend colour to the view that in the Benares school it ends with the brother's son's son. The Dāyabhāga (XI. 6. 6 p. 208) places the brother's son's son immediately after the brother's son on the ground of the superior efficacy of the pindas offered by him.

Gotrajus (lit. 'those born in the same gotra' or agnates). Yai says that on failure of the heirs up to brother's sons the gotrajas succeed. Though one's father, brothers and brother's sons also are really gotrajas, they are expressly assigned certain fixed places in the order of heirs and other persons born in the gotra are included in the term gotrajas on the analogy of such an example as 'let the cattle be brought and also the bulls' where the bulls, though really included under 'cattle'  $(q\bar{a}_{vih})$ , are separately mentioned in order to emphasize that special attention must be paid to them on account of their intractable nature. Vide p. 526 note 966 above. Acc. to the Mit. gotraias are the father's mother (as the first among them), then other sapindas and samanodakas. The V. Mayūkha (p. 143) also says the same thing and places the father's mother as the first among gotraja sapindas. It may be remarked that Yāj, avoids the word sapinda and employs the word gotraia. The Mit, and Mayükha state that sapindas succeed as heirs and that sapindas are of two kinds, viz. gotrajas (born in or having the same gotra as the propositus) and those that are born in (or are of) a different gotra. These latter (viz. bhinnagotra samindas) are designated as bandhus by Yaj. Therefore it comes to this that, though Yaj, does not employ the word sapinda, the inheritance goes after the brother's son to the nearest sapinda. knew the word 'sapinda' (I. 52) and defines the limits of sapinda relationship for marriage (in I. 53), from which it follows that he does not use the word sapinda in the sense given to the word by Jimūtavāhana. In I. 68 Yāj. mentions both sapinda and sagotra (in the matter of niyoga) and thereby indicates two things viz. that the words were not synonymous and that sagotra had the same sense as gotraia.

<sup>1416.</sup> Vide Appaji v. Mohantal 54 Bom 564 (F. B.), in which Buddha Singh v. Lattu Singh L. R. 42 I. A. 208 was distinguished on the ground that it was not an express decision on the question whether the compact series of heirs ended with the brother's son.

Ap. Dh. S. II. 6. 14. 2 provides 1417 that 'on failure of sons the nearest sapinda' (inherits). Manu 1418 IX. 187 is the classical text on this point, which appears to mean literally, 'whoever is nearest from among the sapindas, to him the estate (of the deceased) shall belong'. This verse has been variously explained by the commentators and digests and variously translated by eminent Judges and writers on Hindu Law. The chief difficulty lies in the expression 'sapindadyah' and the words 'tasya tasya'. Some take the first as equal to two words 'sapindāt yah' and others as one word 'sapindādvah' (sapinda and the like). Some take one 'tasya' (of him) as referring to the deceased and the other to the inheritor; while others take 'tasya tasya' as both referring to the inheritor alone, corresponding to 'yah' (one more 'yah' being suppressed for the sake of metre). Though the printed text and most of the commentaries read the half verse of Manu as in the note below there are several digests that read it differently. For example, the Sm. C. II. p. 301 reads it as 'yo yo hyanantarah pindat' and quotes Dhāreśvara's explanation that 'pindāt' means 'sapindāt'. Kullūka and the Dāyatattva p. 195 explain 'sapindāt' as 'sapindamadhyāt' (from among sapindas) and this appears to be the best explanation. Br. 1419 (S. B. E. 33 p. 379 verse 62)

<sup>1417.</sup> पुत्राभावे य: प्रत्यासकः स्विण्डः । आप. ध. सू. II. 6. 14. 2.

<sup>1418.</sup> अनन्तर: सपिण्डाद्यस्तर्य तस्य धर्न भवेतु । Manu IX. 187. Vide Bühler's note on this in S. B. E. vol. 25 pp. 366-368 for the varying interpretations of commentators. Bühler is not right when he emphatically says: "On philological grounds it seems to me improbable that 'anantarah sapindat' can mean anything else than 'nearest to the sapinda 'and that this sapinda can be anybody else than the deceased". In the first place the singular 'sapindat' can be easily interpreted as used in a generic sense (jätävekavacanam) i. e. as meaning 'sapindebhyah' (from among sapindas). In Ap., Br. and other works wherever inheritance is spoken of, it is the inheritor who is required to be the sapinda or bandhava or sakulya and the deceased is hardly anywhere spoken of as the sapinda of the inheritor but rather as 'mrta', 'svaryāta', 'dhanin' &c. The verse of Manu is variously read. अनन्तर: स्रिपिण्डो यस्तस्य तस्य धर्न भवेत् । व्यव नि. p. 451, महनदस्त (folio 100 a); यो यो हानग्तरः पिण्डाप्तस्य तस्य धर्न अवेत् । ... तदेतद धारेश्वरो व्याचष्टे यो यो ह्यानस्तरः पिण्डावित्यत्र पिण्डात्सपिण्डावित्यधी इष्टव्यः । स्मृतिष. II. 301 ; च्यवहारसार p. 254 reads as यो यो as in स्मृतिच. 'अनन्तरः सपिण्डाच इत्येनन यः सपिण्डात्संनिष्टितः तस्य सपिण्डसंनिष्टितस्य धर्न सपिण्डस्य संनिष्टितस्य धर्न भवेदिति विहितत्वात् । सुबोधिनी p. 71.

<sup>1419.</sup> जहनी क्रांतयो यन्न सञ्जल्या जान्धवास्तथा । यस्त्वासक्ततरस्तेवां सोऽनपत्यधर्न हरेत् ॥ जृह. q. by स्युतिक् II. p. 301, अञ्चलस्त (folio 101a), परा. मा. III. p. 529, ज्ञायत्वक p. 195, व्य. प्र. p. 527. The स्युतिक, and अञ्चलस्त explain: क्लात्यः सपिण्डाः सकल्याः समानोढकाः । जान्धवाः ... स्युरचन्तरे कृशिताः आत्यपितृष्वद्यः प्रणाः '

says, 'when there are several agnates, sakulyas and  $b\bar{a}ndhavas$  (cognates), whosoever of them is the nearest shall take the wealth of him that dies without issue'.

The important question is: what is the meaning of the word 'sapinda'. The Mitaksara and the Dayabhaga propound two different meanings of the word that have been explained at length in H. of Dh. vol. II. pp. 452-458 and 472-477. Therefore it is not necessary to repeat those explanations. The word 'sapinda' is employed by Pānini (IV. 1. 165) in connection with the technical definition of gotra (Pan. IV. 1, 162) given by It appears to have been used in the sense of blood relationship as stated by the Kāśikā. According to the Mit. the right to inheritance depends upon blood relationship (connection through particles of the same body, ekasarirāvayavānvaya) and the preference among those who are blood relations is determined by nearness or propinguity (pratyūsatti). According to the Dāyabhāga, sapinda relationships is based on religious efficacy i. e. on the capacity to offer the cake or ball of rice in śrāddha and it has evolved a peculiar method of determining preference which will be explained immediately below. That there appears to have been a close connection between taking the wealth of the deceased and offering sraddha to him may be admitted. But the question is whether a person was deemed to be an heir and entitled to take the estate of the deceased because he offered sraddha to that person or whether the heirship was originally determined on grounds and whoever took the estate was saddled with the responsibility of performing śrāddhas for the benefit of the It is difficult to give a convincing soul of the deceased. answer to this. It appears, however, that ancient sutras do not emphasize the religious efficacy of pindas as the determining principle in heirship. Ap., Manu, Br. (particularly the first and last) speak only of nearness (which more naturally means 'nearness of blood'). Yaj. omits the word sapinda altogether in mentioning heirs. Manu IX, 142 states that pinda follows the gotra and riktha (wealth). Visnu Dh. S. XV. 40 declares, 'whoever inherits the estate (of the deceased) has to offer pinda to him'. This rule is emphasized even by those works (like V. Mayūkha)1420 that make blood relationship

<sup>1420.</sup> सुतस्य रिज्यधाहिणा येन केनापि राजपर्यन्तेनीश्वेदिहिकं वृज्ञाहान्तं कार्यम् । तथा स्र विष्णुः। यश्चार्यहरः स पिण्डदायी स्मृतः—इति । व्यः अपूत्र p. 145; यो धन-भाददीत स तस्य आदं कुर्यारिपण्डं च जिपुरुषं कृषात्। स्मृति q. by अपरार्क p. 746,, भेषा, on अनु. IX. 132, वि. र. p. 599 and बालस्थली II. p. 207 (ascribes to बुद्ध-ज्ञातातप). जयाणां तुल्योयकारितं च पार्यणविधिना पिण्डदानेन स्पष्टम् । व्य. म. 504.

the test of heirship by saying that whoever even including the king (who takes by escheat on failure of all heirs) that takes the estate of the deceased must perform or arrange for the performance of the funeral ceremonies of the deceased up to 10 days after death and the śrāddhas, as said by the Brahmapurāna 220. 79 (tadabhāve ca nrpatih kārayettvakutumbinām) tajjātīyair-naraih samyak-dāhādyāh sakalāh krivāh). The Mit. view is upheld by V. R., V. C., Par. M., Madanapārijāta, Sarasvatīvilāsa, V. Mayūkha, Bālambhaṭṭl and many other works. The theory of the Dayabhaga is propounded by only a few medieval works and writers like Apararka (quoted above on p. 725). Raghunandana, Nandapandita. The Viramitrodaya generally follows the Mit, but in certain cases it relies on or refers to the principle of religious efficacy in preferring one heir to another, as for example, in preferring the full brother to the step-brother (compare note 1397 and V. P. p. 528) or in preferring three male descendants to the widow. It is therefore that the Privy Council remark. 1421 'now it is absolutely clear that under the Mitaksara while the right of inheritance arises from blood relationship or community of blood, in judging of the nearness of blood relationship or propinguity among the gotrajas the test to be applied to discover the preferential heir is the capacity to offer oblations'. Its position is peculiar. 1422 It says that the capacity to offer pindas is not the governing principle as to heirship, but it is only useful in finding out the preferential heir among gotrajas.

Viṣṇu quoted by the Mit. (not found in the printed Dharmasūtra) prescribes: 'If there be no son or grandson left for continuing the line, the daughter's sons shall take the wealth, for in regard to the obsequies of ancestors daughter's sons are regarded as son's sons'. This is in line with Manu IX. 136 (cited above on p. 720) which says that the daughter's son should offer the piṇḍa and take the wealth. Therefore it appears that Manu, Viṣṇu and others relied upon the capacity for the offering of piṇḍa as the reason for being entitled as heir, but that this idea was vague and not elaborated in any way. The idea that blood relationship settled the right to inheritance is implicit in the order of heirs in Yāj. Yāj. (H. 127) in speaking of the ksetraja son says that he inherits the wealth of both (the

<sup>1421.</sup> Vide Buddha Singh v. Lattu Singh 42 I. A. 208 at p. 227.

<sup>1422.</sup> नहि पिण्डदानाधिकार एव दायग्रहणे प्रयोजकः, ज्येष्ठे सति कनीयसाममधि-कारेपि दायग्रहणात्। ... गोत्रजादीनां दायहराणामनेकेषां समवाये पिण्डदानाग्रुपकारित्वं धनस्वामिनो यत्त्रद्वपकारिन्यावर्तकपरं न तु तदेव प्रयोजकाम्। व्य. प्र. p. 461.

begetter and the husband of the wife on whom he is begotten) and offers pinda to both. He does not state that because he offers pinda to both he inherits the wealth. So this verse also favours the view that offering of pinda was a duty laid upon him who took the wealth (except in the case of male issue). Hence it appears that the theory of the Mit. also has a very respectable antiquity and further it has been followed by most medieval writers throughout India (except in Bengal).

The argument of the Dayabhaga (which was propounded before it by a writer probably named Udyota 1423) that the taking of a deceased person's estate depends upon the spiritual benefit conferred on him is briefly as follows. It relies principally on Baud. Dh. S. and Manu. In the section on the partition of wealth (which begins from IX. 103) Manu (IX. 137) declares the super-eminent spiritual benefits conferred by the son, grandson and great-grandson; further (in 1X, 106) Manu states that the son gets all wealth from his father because he frees the latter from debt, that (in IX. 139) the daughter's son also is spoken of as saving the grandfather in the next world and as therefore entitled to the grandfather's wealth, that the verse immediately preceding Manu IX. 187 (declaring that the nearest amongst sapindas inherits) speaks of the offering of pinda to three ancestors; and since it is reasonable to presume that the blind and the like are excluded from inheritance (Manu IX. 201) because they are incapable of performing religious rites, it follows that Manu and others regarded the taking of wealth as dependent on the conferring of spiritual benefit. This point of view the Davabhaga emphasizes at every step. It 1424 says: "There are two purposes for which wealth is acquired, viz. for worldly enjoyment and for the unseen or spiritual benefit derived from making gifts and the like; but when the acquirer is dead, he cannot have enjoyment of the wealth and the only purpose that remains is the unseen purpose or benefit. It is therefore that Br. says, 'from the wealth inherited, the inheritor should carefully set apart half for the benefit of the deceased for defraying the expenses of the

<sup>1423.</sup> उपकारकलेनेव धनसम्बन्धो स्वायमासो मन्वावीनामभिमत इति सन्यते । इति निरवचविद्योद्योतिन चोतितोऽयमधौँ विद्वास्त्रिताक्षरणीयः । ज्ञायभाग XI. 6. 31-32 p. 216.

<sup>1424.</sup> धमार्जनस्य हि प्रयोजनञ्जयं भोगार्थत्वं द्यानाद्यदृष्टां च । तत्रार्जकस्य तु सृत-त्वाद्धने भोग्यत्वाभावेगादृष्टार्थत्वेत किछम् । अत एव द्युद्धस्यतिः । सहत्यकाद् धनाद्धिं तद्र्ये स्थापयेत् प्रथक् । मासकाण्मासिके आद्भे वार्षिके च प्रयत्नतः ॥ द्यायभाग XI. 6. 13. The verse of दृष्ट्, is q. by वि. इ. p. 595, ध्यव, कि. p. 447, विवाक् चन्द्र p. 81.

monthly, six-monthly and annual śrāddhas". The subject of śrāddhas will be dealt with in another volume. But here it is necessary to say a few words for making the position of the Dāyabhāga clear. Among the several kinds of śrāddhas two deserve notice, viz. Ekoddista and Pārvana. 1425 (ekoddista) is performed for the benefit of a single deceased person. There are sixteen such śrāddhas performed for the benefit of the deceased during the course of one year after his death or on the 11th day of death. And every year on the anniversary of death an ekoddista śrāddha may be performed for a deceased person. The parvana śraddha is performed on certain specified days, such as the amavasya of a month, or particularly in the dark half or on the amavasya of Bhadrapada or on a sankrānti. In this śrāddha the three deceased paternal ancestors of the performer are principally invoked and the three deceased paternal ancestors of his mother are also invoked but their invocation is secondary and is dependent on the principal invocation. There is one more word that must be explained here viz. sapindana or sapindikarana. This is a śrāddha rite performed one year after the death of a person or on the 12th day from his death. By this sraddha the person recently deceased ceases to be a preta (a departed spirit) and is elevated to the rank of pitrs (Manes). The widow and daughter can perform only the ekoddista śrāddha, while sons, grandsons and great-grandsons can perform the pārvana śrāddha also. The Dayabhaga refers (XI. 1. 34 p. 162) to the fact that the three male descendants, by performing the parvana śraddha, confer great spiritual benefit on the owner (compare note 1342 above). Elsewhere (XI. 7. 17 p. 211) it designates the parvana as 'traipurusika' (i. e. performed for the benefit of three ancestors). When speaking of the right of the widow to inherit it emphasizes (XI, 1, 43 p. 165), by quoting verses from Vyāsa, 1426 that

<sup>1425. &#</sup>x27;एक: उद्दिष्टः यस्मिन् आद्धे तदेकोहिष्टमिति कर्मनामधेयम् ' मिता. on या. I. 251; तत्र त्रिपुरुषोद्देशेन यत्क्रियते तत्पार्वणम् । एकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणमेकोहिष्टम् । मिता. on या 1. 217. पार्वण means 'performed on a parvan day.' Acc. to the विद्युपुराण III. 11. 118 the parvan days are, अमावास्या, पौर्णिमा, 'चतुर्वृशी, असमी and रविसंक्रान्तिः भविष्यपुराण q. in आद्धतस्य p. 192 defines the पार्वणआद्ध as 'अमावास्यां यत्क्रियते तत्पार्वणस्यवाद्धनम् । क्रियते वा पर्वणि यत्तत्वार्वणमिति स्युतिः'.

<sup>1426.</sup> तत्वाह व्यासः । सुते भर्तरि साध्वी श्री ब्रह्माव्यक्रिते रिधता । स्नाता प्रतिदिनं द्या १ स्वभन्ने स्तिला अलीन् ॥...लोकान्तरस्थं भर्तारमास्मानं व्यवसानने । तार्यत्युभयं नारी निर्धं धर्म-परायणा ॥ तद्वेदमादिभिर्वचनेः परुषा अपि नरकिमस्तारकत्वश्चतेः धनहीनतया वाकार्षे क्रुवैति प्रण्यापुण्यफलसमत्वेन भर्तारमपि पात्रवतिति तद्यं तद्यनं पूर्वस्वान्यर्थमेव भवतिति सुक्तं यस्पाः स्वान्यम् । द्वायभान् XI, 1, 43-44 p. 165. This is quoted in व्य. प्र. p. 509,

a widow by leading a chaste life, by offering water mixed with sesame every day to her deceased husband, by making gifts and observing fasts saves himself and her husband in the next world-It adds that if the widow misbehaves she makes her husband fall, as husband and wife share in the fruits of each other's good and evil deeds. Therefore the widow takes her husband's wealth for his benefit. Brhan-Manu (q. by the Dayabhaga XI. 1. 7 and by the Mit.) declares that a sonless chaste widow should offer pinda to her husband and take his entire estate. Similarly Prajapati (cited above on p. 709 and quoted by even the V. Mayūkha and other works of the Mitāksarā school ) requires the widow who inherits all the movable and immovable property of her deceased husband to perform the monthly, six-monthly and annual śrāddhas of her husband, 1427 Similarly the Davabhaga allows the unmarried daughter or a married daughter having a son (or who is likely to have a son ) to inherit because her son will offer pinda to the owner who will be the maternal grand-father. It prefers the daughter's son 1428 as an heir even to the father because the former offers a pinda to the owner himself, while the father offers pindas to two of the three paternal ancestors to whom the owner would have been bound to offer pindas. The D. B. winds up by saving 1429 that the order of inheritors must be followed in such a way that the wealth of the deceased may be most beneficial to (the soul of) the deceased. In certain respects the D.B. does not strictly and logically follow its own theory but is compelled to twist it by reason of the places assigned by special

<sup>1427,</sup> On आदाय दापयेच्छाई मासवाणमासिकाब्दिकस् (vide n. 1358 above), वि. र. p. 590 says: केचित्काया पार्वणमध्याहुस्ताकिवेधाय आद्धानि परिगणयति मास-वाणमासिकाद्विकामिति । ... आदिशब्देन एकादृशस्पिष्टनमस्वव्दकर्तश्यक्षयाहृक्षाद्धानि पृद्धाने । अतो आन्यरकुर्यात् । ?.

<sup>1428.</sup> पिण्डहाननेव च ह्योरेकं निनित्तमञ्जयत्ति बृहस्पतिः । यथा पितृधने स्वास्यं तस्याः सरस्यपि वन्धुडु । तथैव तरहृतापिष्टं मातृमातामहे धने । यथा वेन दौदि वहंपपिण्डेन हुदिता पितृधनाधिकारिणी तथैय तेनैव पिण्डदानेन हुदितृह्यतोपि मातामहधने स्वामी सस्यपि पित्रादिष्ठ । द्वापमान XI. 2. 17 p. 180.

<sup>1429.</sup> तस्माच्या यथा मृतधनस्य तहुपयुक्तत्वं भवति तथा तथाधिकारकामोग्रसरणीयः । ... एवं च सर्वज्ञोकतरीत्या सुतधनस्य सुतार्थन्यमञ्चसन्धेपसुक्तकोण । वासभाय XI. 6, 28 and 30 p. 215. The last sentence is quoted by the हायसच्य p. 197.

texts to certain heirs. 1430 For example, the order of heirs according to the D. B. is; son, grandson and great grandson; widow; daughter; daughter's son: father; mother; full brother: half brother; full brother's son; half brother's son. But the persons entitled to perform the sraddha of the deceased in order are somewhat different. In fact the order of succession does not strictly follow in any school the order of those that are called \$raddhadhikarins. The order of those who are entitled to offer śrāddha to a deceased separated male (śrāddhādhikārin) given in most works is as follows: son (aurasa or adopted): grandson; great-grandson; widow; married daughter; unmarried daughter who has succeeded to the deceased's wealth: daughter's son who succeeds to the wealth; full brother; half brother (son of a different mother); full brother's son; half brother's son; father; mother; daughter-in-law; full sister; half sister; full sister's son; half sister's son; paternal uncle; paternal uncle's son; other gotraja sapindas; sodaka; any gotraja; cognates such as maternal grandfather, maternal uncle, maternal uncle's son (i. e. the bandhus of the three kinds in order); pupil; son-in-law; father-in-law; friend; any brahmana who takes a brahmana's wealth or king who takes by escheat. Vide Nirnayasindhu III uttarārdha pp. 382-386, Dharmasindhu III uttarārdha pp. 368-369, Śrāddhaviveka p. 48. If the principle of the capacity to offer or of the offering of pindas regulating the right to succeed is to be strictly and logically followed, there is no reason why the mother or the paternal grandmother should succeed immediately after the father or the paternal grandfather respectively. Her recognition in the D. B. school is due to the fact she is expressly mentioned in Manu as an heir. Similarly in the rules about the succession to re-united coparceners, the school of D. B. gives preference to re-united co-parceners and does not apply the theory of spiritual benefit. the Dayatattva says that all that is required is the capacity

<sup>1430.</sup> Vide Akshaya Chandra v. Haridas 35 Cal. 721 at p. 726 and Nalinaksha v. Rajanikanta 58 Cal. 1392 for the propositions that the doctrine of spiritual benefit cannot be applied consistently in all cases such as the succession of females to males, the succession of samanodakas &c. and that in cases not contemplated by Jimūtavāhana or his followers in the Bengal school, the principle of propinquity and of natural love and affection should be followed. The Dāyatattva p. 195 after quoting Br. cited above observes that both the superiority of pindas offered and nearness of line are to be considered in inheritance, 'पिण्डब्रानसम्बन्धतास्तर्थन आसक्तजननतार-सम्बन्ध धनेस्वधिकारी'.

to receive pinda or the capacity to participate in the pindas offered by others and not the actual offering of pindas. For example, if a man performs srāddha for his ancestors, then dies, but no one performs his sapindana and therefore he does not participate in the pindas given to his ancestors, still his wealth will be inherited on the principle of religious efficacy. 1431 Owing to considerations of space it is not possible to go into great detail about the several propositions established in relation to the theory of religious benefit as the determining factor in matters of inheritance. But the following propositions may be set out in one place:

- (1) Benefits are conferred on the deceased by means of the ekoddista or the pārvaṇa śrāddha. The capacity to perform the pārvaṇa śrāddha is not the sole ground on which rests the right to inheritance to a man. Therefore the widow, the daughter and the pupil were recognized as heirs though they perform only the ekoddista śrāddha. But those who are competent to perferm the pārvaṇa śrāddha have a preferable claim to those who are entitled to perform only the ekoddista śrāddha. Therefore the male issue of a deceased person are preferred to a widow or daughter.
- (2) Spiritual benefit is conferred on a man by presenting pinda directly to him or by offering pinda to one or more of his paternal ancestors to whom he presents pindas during his own life time and with whom he participates in pindas offered after his death by others or by offering a pinda to one or more of his maternal ancestors (mother's father, mother's father's father and the latter's father) to whom he was bound to offer pindas during his life (but with whom he does not participate in the pinda offered to them <sup>1432</sup>).
- (3) The pinda offered to a man himself directly is of greater efficacy than the pinda offered to a paternal ancestor in which he participates after his own death as one of the Manes. Therefore the son, grandson or great-grandson is preferred to every one else. The brother offers a pinda to the father and two more

<sup>1431.</sup> अध यः खसु पिण्डाम् वृत्तीव श्वतः परतश्चामासपितृभावः स कथं सपिण्डः, एक-पिण्डवृत्त्वभोक्तृत्वस्रक्षणसम्बन्धभावादिति चेत्तबोग्यतयेति कूमः । योग्यताप्रयोजकं च सामान्यशाक्कविषयत्वम् । क्वत्वित्तरव p. 397.

<sup>1432.</sup> यस्त्र जीवन्य पत्पिण्डवाता स बृतः संपिण्डवात् तत्पिण्डभोक्ता । एवं च सति मध्यस्थितः पुरुषः पूर्वेषां जीवन्य पिण्डवाता स बृतः सन् सपिण्डनात् तत्पिण्डभोक्ता च । सृत्यांभाग XI. 1. 38 p. 163, श्रुक्तिस्य p. 396.

paternal ancestors of the deceased in which he (the deceased owner) only participates after his death. Therefore the brother is postponed to the son or daughter's son (who offers a pinda directly to the deceased himself as his maternal grandfather).

- (4) The pindas offered to paternal ancestors have greater efficacy than those offered to maternal ancestors (hence a brother's son is preferred to a sister's son because the former offers pindas to his own and the owner's paternal ancestors, while the latter offers pindas to his maternal ancestors who are the paternal ancestors of the owner).
- (5) The pinda offered to the owner's father is of greater efficacy than that offered to the paternal grandfather or great-grandfather. Therefore a brother's son or grandson is preferred to a paternal uncle. 1433 Hence it should follow that all agnatic and cognatic descendants of the father of the deceased would be preferred to any descendant of the paternal grandfather or great-grandfather.
- (6) Where the number of pindas offered by two claimants is the same, he who offers a pinda to the nearer ancestor is to be preferred.

The Dayabhaga, strarting with Baud. Dh. S. (I. 5. 113 ff), Manu (IX. 186-187) and the Matsyapurana elaborates its own definition in the following 1434 way. A man's son and a daughter are both born in the family. The daughter's son springs from the family of his maternal grandfather but he belongs to another gotra (viz. his own father's gotra); similarly, a man's sister (i. e. father's daughter) is born in his family but her son, though mediately sprung from the deceased owner's family, belongs to another gotra (viz. that of the sister's husband): the same is true of a father's sister's son and the paternal grandfather's sister's son. A sister's son offers a pinda to the father

<sup>1433.</sup> पितृष्यो हि धनिनः पितामहमपितामहयोः पिण्डदः भ्रातुः पुत्रस्तु धनिनः प्रधानं पित्रस्मेवादाय पुत्रवद्वयस्य पिण्डद्वातेति स एव बलवानिति पितृष्यारपूर्वमधिक्रियते । अत एव भ्रातृनप्तापि पितृष्यस्य वाधकः सृतधनिकस्य पितुः प्रधानस्यैव पिण्डद्वातृत्वात् । दाय-भाग XI. 6. 5-6.

<sup>1434.</sup> तस्माद्यो यस्तत्कुलोत्पक्षोऽतङ्गोत्रीय स्ववृीहित्रापिनृवृीहित्रादिरतत्कुलोत्पक्षो मातुलाविर्धनिने सृतस्य पितृमानुकुलगतत्रेपुचिकापिण्डवातृत्वा एकपिण्डसम्बन्धेन सपिण्ड तस्य तस्याप्पधिकारार्थे त्रयाणामिति वच्चनं, आनन्तर्वेण च विशेषार्थमनन्तर इति वच्चनं वर्णनीयम् । तेन सृतभोग्यसृतवृयिकावित्रवपिण्डवातुः पितृवृगिहित्रावृरभावे सृतवृयमातामद्यादि पिण्डवातुः पितृवृगिहित्रावृरभावे सृतवृयमातामद्यादि पिण्डवातुः पातृल्यापा मातुलाविनामानन्तर्यक्रमेष्ट्राधिकारो बोज्यन्यः । द्यायभाग XI. 6. 19-20 p. 212. त्रयाणास्तवकं कार्य is Manu IX. 186 and अनन्तरः त्रपिण्डाद्यः is Manu IX. 187.

of the deceased, as the owner's father is the former's maternal grandfather and therefore he is connected as sapinda with the owner. A father's sister's son offers a pinda to the paternal grandfather of the owner, who (paternal grandfather) is the maternal grandfather of the father's sister's son. A maternal uncle is not sprung even mediately from the family of the owner, but he offers a pinda to his own father who is the maternal grandfather of the deceased owner. Therefore the maternal uncle or his son or son's son being connected with a pinda that is offered to the maternal grandfather or maternal great-grandfather respectively of the deceased owner is a sapinda of the deceased owner. maternal aunt's son also offers a pinda to his mother's father. who is also the owner's mother's father and so the maternal aunt's son is a sapinda of the owner. The pindas offered to the maternal ancestors by him are inferior and secondary. Further, one's own mother, the father's mother, father's father's mother were associated with their respective husbands as to the pindas offered to the male ancestors and the same holds good about the wives of the maternal ancestors also. 1435

The result of this way of defining a sapinda is to obliterate the distinction between a gotraja and a bandhu. Yāj. (H. 136) expressly says that a bandhu can succeed only on failure of all gotraias and so according to him a bandhu is one who is not a gotraja. The Dāyabhāga brings in the sister's son immediately after the the brother's son's son and before the paternal grandfather (i, e, even before a near agnatic ancestor) who is literally a gotraja, while the sister's son is literally not a gotraja. When the Dayabhaga designates one's sister's son as sprung from the kula of the owner though not of the same gotra, he does violence to popular usage prevalent throughout India. An ordinary person in India hardly ever says that his sister's son or father's sister's son is born in his own kula. The Dayabhaga only quibbles over the word 'gotraja' in Yaj. which it reads in the singular (gotrajah) and not in the plural (gotrajāh) as the Mit. does. Under the Mit. the sister's son is only a bandhu and cannot succeed before a paternal uncle or his son or a paternal grand-uncle or any other gotraja. The Dayabhaga thus gives the go-by to the text of Yai and shuffles in several

<sup>1435.</sup> नाजाविशम्बाना स्वक्षनभी-पितुजनभी-पितामहजननीध्वेव सुरुपत्वासिरेव च पद्दैः आद्धे खुप्रवेशात् । यथा-परेन भर्त्रा सह आद्धं नाता शुरू से स्वधामयम् । पितामही च स्वेवैव स्वेनेव मितामही। सपानीमात्राद्दीमां च पार्वजनाद्धासुमवेशो निषिद्धः एव । द्वायभाग XI. 6.3 p. 207.

cognates as very near heirs. The D. B. regards Manu 1X. 186-187 as the crucial text and Yaj. II. 135-36 as only secondary.

The following diagrams will illustrate the working of the theory of religious efficacy. A person is a sapinda of those to whom he is bound to offer a pinda while he is alive, of those who on his death are bound to offer pinds to him (viz. his three male descendants, his daughter's son, his son's daughter's son and his son's son's daughter's son) and of those who are bound to offer a pinda to the ancestors to whom he is bound to offer a pinda viz, to his three paternal ancestors and his three maternal ancestors and all of these are his sapindas. The last of these three groups has four sub-groups:—sub-group No. 1 comprises those who offer pindas to their own paternal ancestors who are also the paternal ancestors of the owner: sub-group II contains those who offer pindas to their three maternal ancestors who are all or some of them the paternal ancestors of the owner, to whom he was bound to offer a pinda; sub-group III comprises those who offer pindas to their paternal ancestors all or some of whom are the maternal ancestors of the owner; sub-group IV exhibits those who offer pindas to their own maternal ancestors who are also the maternal ancestors of the owner. Each of these sub-groups contains 9 persons (as the minimum) who are all shown in thick type. If the owner has several brothers, sisters, uncles and aunts &c. the number of possible sapindas will be much larger. All heirs in the three sub-groups H-IV will be bandhus according to the Mitaksara and will be postponed to gotrajas under the Mitākṣarā. It should be noticed that Jimūtavāhana brought in the father's daughter's son immediately after the father's great-grandson, the paternal grandfather's daughter's son after the paternal grandfather's great-grandson and the paternal great-grandfather's daughter's son immediately after that ancestor's great-grandson on the analogy of the rights of the owner's daughter's son and on the basis of Manu IX. 139 that the daubitra (daughter's son) saves an ancestor in the next world just as a son's son does. 1436

<sup>1436.</sup> कि तु पितुर्पि प्रपोत्रपर्यन्ताभावे पितुर्वेद्वित्रस्थाधिकारो बोद्धव्यो धनिवृद्धिः श्वर्षेव । एवं पितामहमपितामहसन्तरेषि वृद्धिकान्तायाः पिण्डमरयासीक्रमेणाधिकारो बोद्धव्यः । वृद्धिकापि हासुकैनं सन्तारयति पौत्रवित्रित्वित्तेषात् । स्ववृद्धिकारियकार्विव्वृद्धिकरपापि तद्योगपपिण्डद्यानेन सन्तारकत्वात् । वृद्यभाग XI. 6. 8-9 pp. 208-209. In Huri Das v. Bama Churn 15 Cal. 780 at p. 796 these placita were considered and it was held that they are not to be extended to the brother's

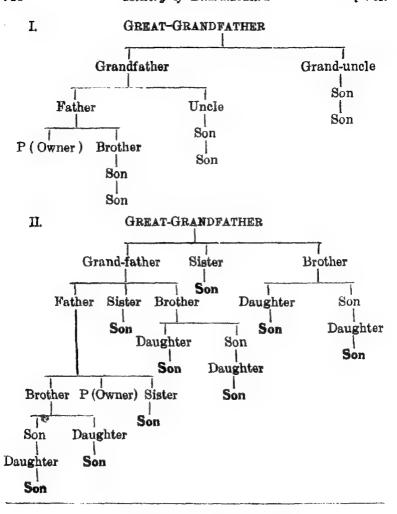

## (Continued from the last page)

daughter's son and that the latter though a sapinda of the owner and an heir was not to be preferred to the great-grand son of the paternal grand-father of the propositus. Sarvadhikari (T. L. L. on Inheritance, 2nd ed. of 1922 pp. 701-702) criticizes this decision as wrong, but it does not appear that the Calculta High Court is prepared to follow him. A similar conflict arises as to several cognate heirs. For example, the son's daughter's son and the son's son's daughter's son offer pindas to the owner himself directly as a maternal ancestor (just as the daughter's son does) and therefore should be placed immediately after the daughter's son as heirs. But the Calculta High Court would refuse to do so if the reasoning in 15 Cal. 780 be followed. Sarvadhikari (p. 709) however would place them humediately after the daughter's son.

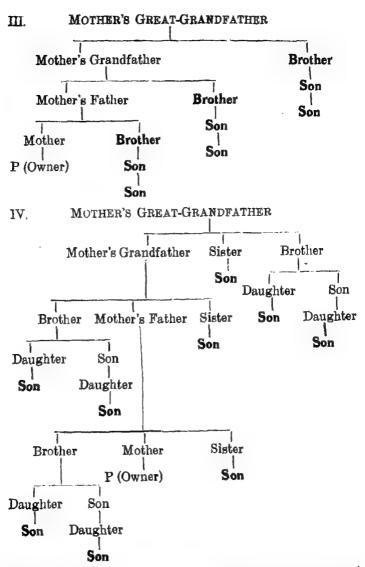

The D. B. says 1437 that the word 'gotrajah' (mas. singular) is employed by Yaj, for excluding all sapinda women (except

<sup>1437.</sup> याज्ञवस्त्रपंत्र च पित्राविद्योद्दित्रस्यापि तद्गीत्रजातस्य पिण्डहानानन्तर्पक्रमेणाधि-कारप्रतिपश्यर्थ गोत्रजपदं कृतं सपिण्डझीणां च ग्युदासार्थ तासामतद्गेत्रजातत्वात् । ... ... प्रपितामहसन्तानस्य द्योदित्रान्तस्य सुतभोग्यपिण्डद्यातुरभावे श्वतदेयमातामहादिपिण्डदानेन पिण्डानन्तर्यात् मातुलादिग्रहणार्थे वन्धुपदं प्रयुक्तवान् याज्ञवरूवयः । मतुना तु पिण्डदानान-न्तर्यवच्यतेनेव दर्शितस् । ... तस्मात् तद्भोग्यपिण्डदातुरभावे तद्येपिण्डदातुरभोत् लोद्यपिण्डदातुरभोत् तद्याप्त्रमातुलादेरिकारो न्याप्य प्रव । द्यायभागं XI. 6. 10, 12, 13, द्यायतस्य p. 196 has a similar passage.

those that are expressly named as heirs by special texts), since they are not born or (even mediately) sprung from the family of the owner, as the sister's son or the father's sister's son that is held by it to be so sprung, that the word 'bandhu' is employed by Yāj. to include a maternal uncle and the like among heritable sapindas, since they are not sprung even mediately from the kula of the owner and are also not of the same gotra, that the maternal uncle and the like come in only after all descendants in the lines of the paternal ancestors inclusive of the great-grandfather up to the latter's daughter's son are exhausted, 1438 and that Manu had not to enter into these details as its two verses (IX. 186-187) were quite enough to lead to all that has been elaborated by the D. B. about the working of the theory of religious efficacy.

It will have been noticed that no female except the five expressly mentioned can inherit under the Dāyabhāga scheme and the result is that a man's own son's daughter or daughter's daughter does not take as heir, whereas a distant-relative like the father's father's sister's son takes it. The same is also the case even under the Mitākṣarā in the whole of India (except in Bombay and to some extent in Madras for which see a little later on).

A man offers only the leavings or remnants of the pindas that stick to his hand (when offering pindas to his three paternal ancestors) and that (leavings) are cast on kusa grass to three paternal ancestors above the paternal great-grandfather (Manu III. 216). So also the three male descendants beyond the great-grandson offer the leavings (called pindalepa) to the owner; these three remote paternal ancestors and the three remote male descendants (spoken of as 'vibhaktadāyāda in Baud. Dh. S. I. 5. 114) are designated sakulya by Baud., and

<sup>1438.</sup> Vide Kailasha Chandra v. Karuna Nath 18 C. W. N. 477 where the above passages are considered at length and it is held that the paternal grand-uncle's daughter's son (though not expressly mentioned by the D. B.) is entitled to preference over the maternal uncle (who is expressly mentioned as an heir and a sapinda by D. B.), since the former offers a pinda to the paternal great-grandfather of the owner to whom the owner was bound to offer a pinda in which the owner participates after his own death, while the latter offers a pinda to the maternal grandfather of the owner to whom the owner was bound to offer a pinda in which, however, the owner did not participate after his death.

the D. B. 1439 (XI. 1. 38). According to D. B. sakulvas succeed after all sapindas are exhausted. Just as a man participates after his death in the pindas offered to his paternal ancestors so he would participate in the leavings also offered to his paternal ancestors from the 4th to 6th by their descendants (from 4th to 6th). The D. B. remarks that this difference between sapindas and sakulyas is made only in the matter of inheritance. But in the matter of the periods of mourning both the sapindas (strictly so called in the section on inheritance) and the sakulyas are designated sapindas by Manu (V. 60) and by the Markandeya-purana (28.4). 1440 According to Manu IX. 187 sakulyas succeed on failure of sapindas, while Visnu Dh. S. (XVII. 9-11) prescribes 1441 that on failure of bandhus, sakulyas succeed. It appears that Visnu employs the word bandhu in the sense of sapinda, Nar. (davabhaga, 51) states that on failure of daughters and sakulyas, bandhavas and persons of the same caste succeed. Here it appears that sakulya and bandhava are employed in the sense of gotraja and bandhava as done in Yaj. The Balambhatti says that gotraja and sakulua are synonymous. The Dayabhaga appears to be somewhat inconsistent in its references to sakulyas. In XI. 6.15 and 23 it includes samanodakas among sakulyas, while in XI. 6. 21-22 it defines sakulya as stated above. The Mit, on the other hand comprehends the sakulyas of the D. B. (as defined in XI. 6, 21) under its gotraja sapindas.

<sup>1439.</sup> विभक्तदायादान् सकुल्यानाच्याते । ...... सिण्डाभावे सकुल्यः। वी. ध. सू. 1. 5. 114-116; एतेन बृद्धप्रितामहप्रभूतयञ्चयः पूर्वपुरुषाः प्रतिप्रणमुख प्रभूत्यधस्तनाच्ययः पुरुषाः एकपिण्डभोक्तृत्वाभावाद् विभक्तदायादाः सकुल्या इत्याच्याते । द्वायभाग XI. 1. 38 p. 163; तत्रापि प्रतिप्रणध्त्रादेशान्त्वये पिण्डलेपहारेण तेषासुपकारसत्वात् तद्भावे च सुद्ध-प्रपितामहसन्तिः सुतदेयपिण्डलेपभोगिन्यो बृद्धप्रपितामहादिग्यः पिण्डलातुत्वात् । एवंविध-सकुल्याभावे च समानोदकाः सकुल्यपदेनेवोपात्ता मन्तव्याः। द्वायभाग XI. 6. 22-23 p. 213.

<sup>1440.</sup> पिण्डलेपश्चनश्चानये पितामहापितामहात्। प्रभृत्युक्ताक्कयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः। इत्येषं शुनिभिः मोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः ॥ मार्कण्डेयपुराण 28, 4-5 quoted by सायभाग XI. 1, 41. The अक्कापुराण (220, 85-86) reads 'लेपसम्बन्धिनश्चान्ये पितामह ... साप्रपौरुषः ?.

The Mit. states that the gotraias are the paternal grandmother, the sapindas and samanodakas of the deceased. It then proceeds to say that the paternal grandmother is the first among gotrajus, then comes paternal grandfather. phrases the word gotraja (born in the gotra) as samānagotra (having the same gotra) and then proceeds, 'on failure of the father's line (santana) the heirs are the paternal grandmother. the paternal grandfather, the paternal uncles and their sons in order; on failure of the paternal grandfather's line the paternal great-grandmother, the paternal great-grandfather, his sons and son's sons inherit. In this manner must be understood the succession of sapindas belonging to the same gotra (as the deceased) up to the 7th degree'. According to the Mit, sapinda relationship extends up to the 7th degree (reckoned from and inclusive of the owner). Therefore the owner's sapindas for purposes of inheritance according to the Mit, are the owner's (1) 6 male descendants in the male line. (2) 6 male ascendants in the male line and the wives of the first three of them (that are expressly so declared, viz. mother, paternal grandmother and paternal great-grandmother) and probably the wives of the next three also; (3) the six male descendants of each of his six male ascendants in the collateral male lines. man's wife and daughter are treated as his sapindas and the daughter's son, though a bhinnagotra sapinda, is placed high among the gotraja sapinda heirs.

Even under the Mitākṣarā in the whole of India (except in the Bombay and Madras schools), no women succeed as gotraja sapindas (except five expressly named and cited above on p. 713). In Bombay the sister (full or half) is brought in as a gotraja by the V. Mayūkha (though the Mitākṣarā is entirely silent) and placed by it immediately after the paternal grandmother. It relies on the general words of Manu IX. 187 and of Br. (quoted above on p. 733) that to the nearest person in blood the inheritance goes and then proceeds: 1412 'She is also a gotraja as being born in the gotra in which her brother (the deceased owner) was born. She is, however, not a sagotra (of the deceased brother), but being a sagotra is not mentioned here (in Yāj.) as the condition that leads on to the taking of the wealth of the deceased'. Here the V. Mayūkha plays upon the word gotraja and takes its literal meaning. But that is a specious argument. The

<sup>1442.</sup> तद्वमाचे असिनी।... तर्या अपि धापुणीय उत्पक्षत्वेण गोवजात्वाविशेषाच्या समोवता एरं जास्ति। म च साथ धनवद्वजनयोजकात्वेजोका। १४. समुख p. 143.

widow and mother are not gotrajas (in this sense of being born in the gotra) but on marriage they enter the gotra of their husbands and become sagotra. Further, on the same reasoning, a son's daughter, brother's daughter, father's sister and other women born in the family of the deceased will become his gotrajas (though not sagotras because on marriage they pass into the gotra of their husbands). But these other women are not expressly recognised even by the V. Mayūkha as gotrajas. Even though she was not mentioned in the Mit. the sister has been recognised as a gotraja sapinda by the Bombay High Court in parts of the Bombay Presidency where the Mit. is the paramount authority. The order of heirs under the Mit. would be as follows:-- Wall brother. half brother, full brother's son, half brother's son, paternal grandmother, sister (full being preferred to half), paternal grandfather. According to the V. Mayükha the order is slightly different, viz. full brothers along with sons of full brothers that are dead, full brother's son, grandmother, full sister. halfbrother, halfsister, paternal grandfather. The unmarried sister had been recognized as entitled to a share when brothers came to a partition and they had to provide for her marriage expenses. Vide above pp. 619-620 and När. 1443 (dāyabhāga, 13). Visnu Dh. S. 18. 35, Manu IX. 118, Yaj. II. 124. In Madras the sister had been recognized as a bandhu. The Legislature has intervened and laid down (Hindu Law of Inheritance Amendment Act II of 1929) that in territories governed by the law of the Mitaksara and in respect of the property of males not held in coparcenary and not disposed by will, a son's daughter. daughter's daughter, sister and sister's son shall be entitled to rank as heirs in the order specified in the Act next after a father's father and before a father's brother. The first three of these were before this Act not at all recognized as heirs in the whole of India except in Bombay (where the sister was recognised as a gotraja sapinda and the first two as bandhus) and except in Madras (where the first three were recognized only as bandhus). The sister's son was given a very high place as a sapinda under the Dāyabhāga and was treated as a bandhu elsewhere in India. This enactment does not affect the Dayabhaga scheme and so the three females mentioned in the Act are not heirs even now under the Dayabhaga. The sister's place as settled by Bombay decisions is after the paternal

<sup>1443.</sup> ज्येष्टायांक्रोधिको देयः किनिष्ठायावरः स्तुतः । समाक्रभाजः केषाः स्पुरभक्षाः भगिनी तथा॥ नारतः ( वायभाग 13 ).

grandmother and before the paternal grandfather, while the above Act places her after the paternal grandfather. In Bai Mahalaxmi v. The Deputy Nazir 45 Bom. L. R. 434 it has for this reason been held that the Act does not apply to the Bombay Province. If it be held that the Act does apply to Bombay (except as to the sister), then the same Act will have to be deemed to be laying down two different orders of succession as to the same four heirs in different provinces, which, to say the least, is not a reasonable or desirable way of interpreting statutes (just as in the case of texts).

Some difficulty is caused by the use of the word santāna in the Mit. as regards the father's grandfather's and great-grandfather's line. It has been seen above (p. 731) that the compact series ends with the brother's son (father's son's son i. e. after two descendants of the father) according to the Bombay High Court, while elsewhere in India it is supposed to end with the brother's son's son (i. e. after three descendants of the father). The Mit. expressly mentions only two descendants in the grandfather's and great-grandfather's line. The general rule is that sapinda relationship extends to six descendants of each line (excluding the man or ancestor from whom the counting is made). The further general rule gathered from the meagre words of the Mit, is that the nearer line excludes the more remote (e.g. the grandfather, his son and grandson are expressly mentioned by the Mit, as taking before the great-grandfather, his son and grandson). The question is whether the 3rd, 4th, 5th and 6th descendants of a nearer line would exclude. even the 1st or 2nd descendant of a remoter line e.g. whether the great-grandson of the grandfather would take before the son or grandson of the great-grand-father or whether the 6th descendant of the grandfather would take before the son of the great-grandfather. There were three views 1444 on this point.

<sup>1444.</sup> Vide Buddha Singh v. Laltu Singh L. R. 42 I. A. 208 pp. 220-24 for the three views and their expounders. The P. C. overruled the first view and held (p. 227) that the descendants in each ascending line up to the fixed limit should be exhausted at any rate to the third degree before making the ascent to the next line in order of succession. गोत्रजाहरू नेव आतु-तरस्तापित्रेश गम्यमानेपि पृथक तयोरभिषानस्य गोत्रजेषु पितामहादिषु तस्य तस्य सन्तती पितृसन्तापित इयोरेव पुत्रपोत्रयोधनभागित्कापनार्थलात्। स्मृतिच्. II. p. 300. In Sm. C. II. p. 300 the passage as printed is somewhat corrupt. The Subodhini also says 'पितृसन्तानो आतृतत्सुतपर्यन्तः' p. 74; vide महः पा. p. 674 also for the same view.

The first view, relying upon certain words of the Sm. C., held that after two descents in each line, one should ascend into a remoter line and after the two descendants of that line are exhausted, one should revert to the 3rd to 6th descendants of a nearer line. The 2nd view was that in each line three generations were to be first exhausted, because the word putra in several places in the Mit. includes the three male descendants. The 3rd view 1445 was that in each line six descendants were to be exhausted before ascending to the next remoter line (as sapinda relationship extended to six degrees).

Another question is whether the widows of agnatic relations (such as the son's widow, brother's widow, step-mother or paternal uncle's widow) are included in the term 'gotrajāh' for purposes of inheritance. Under the Dayabhaga, as well as under the Mitaksara throughout India (except in the Bombay School), the widows of gotraja sapindas are not heirs at all, since according to almost all writers women do not inherit except when expressly mentioned by texts. In the Bombay School the position is different. According to both the Mit. and the Mayūkha, wives enter by marriage the gotra of their husbands and become sapindas of their husbands. The Balambhatti declared the son's widow to be an heir even before the paternal grandmother and includes females also in the word gotrajāh. When gotraja was rendered as samānagotra, the term became wide enough not only to include those born in the gotra but even those who entered the gotra by marriage. Besides, it was argued that if the paternal grandmother or paternal great-grandmother succeeded as a gotraja there was no reason why other widows of other gotrajas should not succeed. From the earliest days of British rule the gotraja sapindas (such as the son's, brother's, paternal uncle's widows) have been recognized as heirs in the Bombay Presidency. They take only a limited estate like the owner's widow or mother or

<sup>1445.</sup> The third view was propounded by Telang J. in Rachava v. Kalingappa 16 Bom. 716, which is referred to by the P. C. in 42 I. A. 208, at pp. 220 and 226. The P. C. do not dissent from Telang J. but do not expressly approve of his views as it was not necessary to do so in that case, where the question was whether the great-grandson of the grandfather of the deceased was to be preferred to the grandson of the great-grandfather and it was held by the P. C. that he was to be preferred. The 2nd view appears to be supported by the words of Aparārka p. 745 'एवं आता तरपुत्र-स्तराज्ञ इति पितृसन्तर्तो जपः प्रस्वासकाः सपिण्डाः । एवं पितायहसन्तर्तो पितायहसन्तर्तो विवासहसन्तर्तो प्रवितायहसन्तर्तो । एवं प्रवायवहसन्तर्ते प्रवितायहसन्तर्तो प्रवितायहसन्तर्ते ।

paternal grandmother. They are recognized rather on the ground of 'positive acceptance and usage' by the Privy Council than on the ground of any texts 1446. They occupy the same place as their husbands, succeed after the compact series, the sister and half-sister and only after all the male gotraja sapindas (up to the 7th degree inclusive of the ancestor) properly belonging to the line to which their husbands belonged; e. g. the son's widow would succeed before the brother's son's 1447 son, the brother's widow or step-mother would succeed after all the six male descendants of the husband's father, but before the father's father, paternal uncle or his son &c. These widows of gotraja sapindas succeed before any bandhu. Since Act XVIII of 1937 a man's own widow, his predeceased son's widow and the widow of a predeceased son's predeceased son succeed along with his son or sons throughout India.

Samānodakas. According to the Mit. gotrajas are either sapiņdas or samānodakas. The word 'samānodaka' has a technical meaning. Acc. to Manu V.60, 'the sapiņda relationship ceases with the seventh person; the relationship of samānodaka<sup>1448</sup> ends when birth (in the family) and name are no longer known'. This occurs in the chapter on impurity. The Mit. declares that the samānodakas comprise males seven generations beyond the sapiņdas or all males (beyond sapiņdas) whose birth (in the same family as that of the deceased) and name are known. It quotes a text of Bṛhan-Manu, 'the sapiṇda relationship ceases with the seventh person; the relation of

<sup>1446.</sup> Vide Lallubhai v. Mankuvarbai 2 Bom. 388, 447, which went up to the Privy Council as Lallubhoy v. Cassibai L. R. 7 I. A. 212 at p. 237. In Gandhi Maganlal v. Bai Jadab 24 Bom. 192 (F. B.) at p. 212 it was observed: 'The grandmother's claim was indeed found so strong that it served to help the widows of collateral sapindas to be also recognized as gotraja sapindas'.

<sup>1447.</sup> Vide Appaji v. Mohanlal 54 Bom. 564 (F. B.) for the daughter-in-law being preferred to a brother's grandson; Kashibai v. Moreshvar 35 Bom. 389 (where the paternal uncle's grandson was preferred to a paternal uncle's widow because he was a male gotraja sapinda of the same line within seven degrees, to which the widow's husband belonged); Basangavda v. Basangavda 39 Bom. 87 where the brother's widow was preferred to the paternal uncle's son (as she belonged to a nearer line).

<sup>1448.</sup> सीपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिधर्तते । समाजीदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेष्ट्रने ॥
मन्नु V. 60; यथाष्ट्र वृहम्मनुः। सपिण्ड ... वर्तते । समाजीदकभावस्तु निधर्तता चातुर्वज्ञात्।
जन्मनाम्नोः स्कृतेरेके तत्परं गोश्रश्चक्यते। मिता. on या. II. 136. These verses are attributed to वृहस्पति by न्य. नि. p. 454

samānodaka ceases after the 14th; according to some it extends as far as the memory of name and family (or birth) reach; the gotra is said to extend up to that'. The samānodakas comprise the 7 ascendants of a person after the great-grandfather's great-grandfather, the 13 descendants of these seven ascendants, the 7 descendants after the 6th descendant of his 6 male ancestors from his own father; and descendants of himself from the 7th to the 13th. The Privy Council have ruled 1449 in a recent case that, according to the Mitākṣarā school, samānodaka relationship does not extend beyond the 14th degree (from and inclusive of the common ancestor of the claimant and the propositus).

The word 'samānodaka' literally means' those who offer to or receive water from the same person'. The word is employed by Vas. 1450 17. 79. But in the law of inheritance it has a technical meaning as stated above.

Bandhu (cognate). 1451 It has been seen above (on p. 742) how the Dāyabhāga shuffles cognates among the gotrajas

<sup>1449.</sup> Vide Atmaram v. Bajirao L. R. 62 I. A. p. 139 where it was said that in the event of a conflict between the ancient text writers and the commentators the opinion of the latter prevails in the provinces where their authority is recognized on the ground that the commentators only voiced the usage of the time and of the country in which they lived. The case of Bai Devkore v. Amritram 10 Bom. 372 where the word samānodaka was interpreted to include any agnate without any limit of degree was not overruled but was distinguished on the ground that it was governed by the law of the Vyavahāra-mayūkha which quotes only Manu V. 60 and does not quote Brhan-Manu.

<sup>1450.</sup> अत अर्थं समानार्धजन्मपिण्होद्वकगोत्राणां पूर्वः एवीं गरीयान् । वसिष्ठ 17. 79.

<sup>1451.</sup> The word 'bandhu' is a very ancient one and has been used in various senses throughout the ages. In Rg. I. 113. 2 Night and Dawn (Usas) are called samānabandhū (bound together or having a common relative). In Rg. I. 154. 5 (urukramasya sa hi bandhur-itthū) the word appears to be used in the sense of 'friend'. In Rg. I. 164. 33 'nābhi' and 'bandhu' are employed one after another. The sage Vasistha tells Aświns (Rg. VII. 72. 2) that their mutual friendship is ancestral and their relation is common (yuvorhi naḥ sakhyā pitryāni samāno bandhuruta tasya vittam). Vide also Rg. V. 73. 4, VIII. 21. 4, VIII. 100. 6, IX. 14. 2 In the Atharvaveda V. 11. 11 Atharvan is said to be the bandhu of the gods and Varuṇa is said to be both the friend (sakhā) and bandhu (relative) of the sage. In Atharvaveda VI. 15. 2 and VI. 54. 3 the same half verse occurs, 'whoever

literally so called. According to the Mit. bandhus are sapindas of the deceased belonging to a different gotra. Bandhus succeed under the Mit., the V. Mayūkha and all other authorities except those of the Dāyabhāga school only on failure of samānodakas (or sodakas). It will have been noticed from the discussion above that gotrajas, whether sapindas and samānodakas, are all agnates (and in some cases their wives) i. e. persons related to the deceased by unbroken male descent. The bandhus are persons related to the deceased through one or more females. The basic texts on the inheritance of bandhus are three verses attributed to Vrddha-Sātātapa

## (Continued from the last page)

whether our relative or not attacks us' sabandhuścasabandhuśca yosmanabhidasati). In the Vaj. S. IV. 22 (asme ramasvasme te bandhuh)' the poet prays that the god may find delight in them and find in them his bandhu. Among sütras Gaut. IV. 3 and Vārāhagrhya 9 speak of pitrbandhus and matrbandhus (persons related through the father and mother). In Yaj. the word bandhu or bandhava occurs many times and has at least three senses viz. relative in general (in I. 82, 108, 113, 116, 220; II. 144, 280; III. 11, 239), agnate (II. 294), cognate (II. 135, 149, 264). Manu IX. 158 and XII, 79 employ the word bandhu in the sense of relative in general. The Ap. Dh. S. I. 7. 21. 8 and II. 5. 11, 16 and Gaut. 14. 18 employ the word 'yonisambandha' for persons connected through a female. On the other hand Panini V. 3, 23 (rto vidyayonisambandhebbyah) appears to employ the word in a general sense viz. 'blood relation' (whether paternal or maternal). Another word frequently used from Vedic times is 'jnati' which generally means 'agnate' or 'relative'. Vide Rg. X. 66. 14, X. 117, 9. In the Atharvaveda IV, 5, 6 a man desirous of a claudestine intercourse with a woman prays 'svapantvasyai jäätayah svaptvayam-abhito janah'. In I. 1. 35 Panini appears to use the word inati in the sense of agnates ' स्वमना-तिधनाक्ष्यायादः. In Gaut. II, 43, Ap. Dh. S. I. 3, 10, 3 'jñāti' occurs and is explained by Haradatta as agnatic relations. In Manu III. 31 (jnatibhyo dravinam dattva) jaāti appears to mean paternal relations. In Manu III. 264, IV. 179, Yāj. II. 149 jūāti is distinguished from bandhava or bandhu and so means 'agnates'. Two other words are 'sajāta' and 'sanābhi'. The first occurs in the Tai, S. I. 6, 2, 1 and I. 6, 10, 1 (ugroham sajatesu bhuyasam) and in the Atharvaveda I. 9. 3, III. 8. 2, VI. 5. 2 and means 'agnates or kinsmen'. The word sanabhi occurs in Rg. IX. 89. 4 and means also the same thing as 'jfati' in Ap. Gr. VII. 20. 18, Manu V. 72, Br. (S. B. E. 33 p. 310 verse 11), but in the Nirukta IV. 21 and in Kat. (q. by Apararka pp. 669-670) the word sanabhi is used in a wider sense (as including paternal and maternal relations). The Amarakośa gives sapinda as a synonym of sanabhi. नाम्या संबद्धा गर्भा जायनी इत्याह रेतस्मादेव ज्ञातीय सनाभय इत्याचक्षते सवन्धव इति च ! निकक्क IV. 21. श्रीरस्वामी (on अमरकोञ्ज) explains समानो नाभिर्मूलमेवां ते सनाभयः and relies on एशिनि VI. 3. 85.

or Baudhāyana. They may be translated as follows: 'The sons of one's father's sister, the sons of one's mother's sister and the sons of one's maternal uncle—these are to be known as atmabandhus (one's own bandhus): the sons of one's father's father's sister, the sons of one's father's mother's sister, the son's of one's father's maternal uncle-these are to be known as one's pitrbandhus (father's bandhus); the sons of one's mother's father's sister, the sons of one's mother's mother's sister, the sons of one's mother's maternal uncle-these are to be known as the matrbandhus (mother's bandhus). 1452 The Mit. states on this text that bandhus are of three kinds viz. ātmabandhus, pitrbandhus and mātrbandhus and that ātmabandhus succeed before pitrbandhus on account of their greater propinquity to the deceased and pitrbandhus succeed before the mātrbandhus. 1453 The treatment of the rights of bandhus in the Mit, and other commentaries and digests is very meagre. This has led in modern times to a bewildering mass of case law on the inheritance of bandhus.

The first question is whether the enumeration of bandhus in the verses quoted is exhaustive or only illustrative. The V. P. expressly 1454 states that if the enumeration be held to be exhaustive absurd results would follow. For example, a maternal uncle's son is expressly named as an ātmahandhu in the verses quoted above, but his father (the maternal uncle), being not mentioned, would on that hypothesis be excluded. Therefore it was held by the Privy Council in a very early case 1455 that the enumeration of bandhus is only illustrative, that the maternal uncle though not mentioned is a nearer

<sup>1452</sup> आरमपितृष्यसुः पुत्रा आरममातृष्यसुः सुताः । आरममातृत्यपुत्राश्च विज्ञेषा आरमबान्धवाः ॥ पितुः पितृष्यः पुत्राः पितुर्मातृष्यसुः सुताः । पितृर्मातृत्यपुत्राश्च विज्ञेषाः पितृबान्धवाः ॥ मातुः पितृष्यः पुत्रा मातुर्मातृष्यसुः सुताः । मातुर्मातृत्यपुत्राश्च विज्ञेषा मातृबान्धवाः ॥
q. by the मिताः on चः, II. 136 These are ascribed to बौधायन by the पदाः माः
III. p. 528 and व्य. मि. p. 455 and to बृद्धशातातप by मदः, पाः p. 674 and
बालम्महीः

<sup>1453.</sup> तत्र चान्तरङ्गत्वात्मधममात्मवन्थवो धनभाजस्तद्भावे पितृवन्धवस्तद्भावे मातृ-षम्भव इति क्रमी वेदितव्य: । मिता, on या. II. 136. Almost the same words occur in the मञ्च. पा. p. 674.

<sup>1454.</sup> योगीश्वरवस्तनेपि बन्धुपदेन मातुलासुपलक्षणमन्यथा मातुलाद्गिनामग्रहणमेव प्रसञ्येतेति तरपुत्राणां धनाधिकारस्ततः प्रत्यासस्तानां तेषामेव स ने.ते महद्गीचित्यमापद्येतः। इष. प्र. pp. 530~531.

<sup>1455.</sup> Vide Gridhari Lall v. The Bengal Government 12 Moore's I. A. 448.

bandhu and would succeed in preference to his own son who is expressly mentioned. In Balasubrahmanya v. Subbayya 65 L A. 93 it was held that under the Mitaksara the principle of proximity of blood relationship applies to the succession of bandhus, that in determining which of two atmabandhus is entitled to succeed nearness of degree and not religious efficacy is the proper test to apply, that when the atmabandhus are equal in degree the test of religious efficacy may be applied to determine preference and that the maternal uncle of the deceased is entitled to preference over the deceased's father's half sister's This was followed in Virangauda v. Yellanna I. L. R. (1943) Bom. 259 (F. B.) where the mother's brother of the deceased was preferred to the father's sister's son. So also the mother's father would be a bandhu. It is strange that the deceased's own descendants through a female or the deceased's father's descendants through a female such as the son's daughter's son. daughter's son's son, daughter's daughter's son, sister's son or sister's daughter's son, are not mentioned in any authoritative commentaries or digests as his bandhus. Further, the bandhus enumerated in the three verses do not go beyond the 4th degree from the common ancestor. But bandhu relationship extends up to five degrees at least. There is an ancient instance of the sister's daughter's son having succeeded to a Buddhist bhiksu in Cambodia (in sake 586). This would be so only according to the principles of the Mit. Vide 'Indian Cultural Influence in Cambodia' p. 55 by Dr. Bijan Raj Chatterji (Cal, 1928). All the above (such as the son's daughter's son) have been recognized by the Indian Courts as atmabandhus entitled to inherit. In United Provinces v. Kanhaiya Lal 16 Lucknow 551 it has been held that the father's father's daughter's son's son would be an atmabandhu of the deceased. In an early case 1456 in British India two propositions were laid down, viz. (1) there must be mutuality of sapinda relation between the deceased and the claimant (i. e. each must be a sapinda of the other) and (2) that in order that a man may be an heritable bandhu of the deceased they must be related directly through themselves or

<sup>1456.</sup> Vide Umaid Bahadur v. Udoi Chand 6 Cal. 119 (F. B.), 128 where it was held that a man's sister's daughter's son is a heritable bandhu but a remark was made (which was an obiter dictum) that the sister's daughter's son's son would not be a bandhu of the propositus because the latter was not a descendant of the grandfather of the former, his father or mother.

through their mother or father. These propositions were accepted by the Privy Council, 1457 which further said that sapinda relationship extends in the case of bandhus only up to five degrees. The first proposition about mutuality has some support in the interpretation put on the famous verse of Manu IX. 187 by the Balambhatti and the Subodhini (vide above note 1418). But difficulty is created about mutuality by the unwarranted assumption that the common ancestor must be a member of one out of four families as stated by Sarvadhikari. The other propositions, however, are not supported by any texts or sound reasoning. Since the enumeration of bandhus is admitted to be not exhaustive, no sound inference can be drawn from the list of nine bandhus that a heritable bandhu must be connected with the deceased in any particular way. All that can be required is that he must be a bandhu as defined by the Mit. and connected with the deceased by having particles of the body of a common ancestor within the limits of sapinda relationship as laid down by the Mit. The limit of five degrees categorically laid down by the P. C. is not, it is submitted with great respect, based on very sure or strong foundations. The Mit. says that sapinda relationship extends to seven degrees when traced through the father, that wherever the word 'sapinda' is employed this meaning has to be understood and it extends up to five degrees when traced through the mother. Vide H. of Dh. Vol. II. pp. 454-455. What is material is

<sup>1457.</sup> Vide Ramchandra v. Vinayak L. R. 41 I. A. 290 (= 42 Cal. 384 at pp. 418-421) for the propositions about mutuality, relationship through himself, father or mother and restriction to five degrees. Dr. Sarvadhikari (T. L. L. p. 630ff) is not right in inferring from the nine bandhus expressly mentioned in the verses quoted above that the propositus must be a descendant of a common ancestor who is a member of the following ramilies, viz. (1) claimant's agnate family, (2) claimant's mother's agnate family, (3) claimant's father's mother's agnate family, (4) claimant's mother's mother's agnate family. Following this opinion, it was held in Lowji v. Mithabai 2 Bom, L. R. 842 that the great-grandson of a sister is not an heir under Hindu Law. But this decision is against the definition of sapinda given by the Mit. and is wrong. Vide Chinna v. Padmanabha 44 Mad. 121 pp. 128-130 for a reasoned and trenchant criticism of the requirement of mutuality laid down without any discussion or explanation in the case of 6 Cal. 119 and the views of Sarvadbikari. It is to be regretted that owing to the ignorance of Sanskrit on the part of most judges that had to decide cases of Hindu Law, the opinions of individual learned authors like Mayne and Sarvadhikari were followed without personal examination by judges of the authorities on which the opinions of authors were based,

not whether a female intervenes somewhere, but whether the person about whose sapindaship a question is raised traces his descent to a common ancestor through his father or through his mother. In the P.C. case the claimant claimed sapindaship with the deceased through his mother, and it was rightly decided that he being 6th from the common ancestor was not a bandhu. But to lav down as a universal rule that a bandhu in order to inherit under the Mit. should not be beyond five degrees from the common ancestor is against the definition of sapinda given by the Mit. itself and unduly narrows the express words of the Mit. The words of the P. C. 'the sapinda relationship, on which the heritable right of collaterals is founded, ceases in the case of the bhinna-gotra sapinda with the fifth degree from the common ancestor' (L. R. 41 I. A. 290 at p. 312) are very generally expressed and are susceptible of the interpretation that they lay down the rule of five degrees even when the claimant claims 1458 relationship with the deceased through his own father. Some support for the Privy Council rule that sapinda relationship ceases with the 5th

<sup>1458.</sup> Vide Brij Mohan v. Kishun Lal (1938) A. L. J. 670 where the Allahabad High Court held that, even when the claimant traced sapinda relationship through his father, heritable bandhu relation ceases after the fifth degree. But in Kesar Singh v. Secretary of State for India 49 Mad. 652 at p. 690 it is said that, though in the P. C. decision there are some observations which at first sight imply that sapinda relationship of bandhus for inheritance ceases with the 5th degree in all cases, there is nothing to suggest that the Privy Council intended to do away with the wellknown distinction between bhinnagotra sapindas that claim relationship through their father and those that trace it through their mother. There is great diversity of view yet about what the P. C. meant in 41 I. A. 290. In Seelam Nagamma v. Reddam I. L. R. (1943) Mad. 759 (F. B.) it was held that Dr. Sarvadhikari is wrong in his restrictions of heritable bandhus to the lines he propounds, that 54 All. 698 is wrongly decided and that 49 Mad. 652 lays down the correct law. On the other hand, in Hanmant v. Vasudev I. L. R. (1943) Bom. 465 it has been held that the P. C. means that heritable bandhus whether claiming through the father or the mother must be within five degrees from the common ancestor. Vide Debi Das v. Mukat Behari I. L. R. (1943) All. p 131 which lays down several rules deducible from an examination of numerous cases. As an illustration of how the law of the succession of bandhus is in a bewildering state, the following two cases may be read. In Sakharam v. Ralkrishna 49 Bom. 739 (F.B.) it was held that a father's sister's son is to be preferred under the V. Mayukha to the maternal uncle, but the P. C. decided in Balsubramanya v. Subbayya L. R. 55 I. A. 93 that the maternal uncle is entitled to preference over the father's sister's son.

degree from the common ancestor in the case of bhinnagotra sapindas may be found in the words of Mitramisra in his commentary on Yāj. I. 52, in the implication of the words of Kullūka 1459 on Manu V. 60 and in the romarks of the Bālambhaṭṭī (p. 191). But this view is opposed to other weighty authorities such as the Nirpayasindhu and the Dharmasindhu.

The whole law about the succession of bandhus is in a confused state owing to conflicting decisions, but the P. C. has laid down certain propositions which may be set down here: (1) atmabandhus succeed before pitrbandhus and pitrbandhus before matrbandhus; (2) the nearer in degree in each class of bandhus is preferable to the more remote; (3) as between bandhus of the same class, the conferring of spiritual benefit would be a ground of preference, as the Viramitrodaya invokes that principle in several cases (and so the father's half sister's son would be preferred to the mother's sister's son, though both are atmabandhus and of equal degree); (4) if the above three rules fail, bandhus ex parte paterna (on the father's side) succeed before bandhus ex parte materna (on the mother's side); (5) the bandhu between whom and the propositus a lesser number of females intervenes is to be preferred. As a corollary of the 2nd rule it should follow that the descendants of the propositus would be preferred to ascendants and collaterals and that bandhus of the same class that are descendants of a nearer line would succeed in preference to descendants of a remoter line though of the same class. But this last proposition has not yet been settled by the Privy Council. It has been, however, held in Debi Das v. Mukat Behari I. L. R. (1943) All. 131 that a sister's son's son should be preferred to the deceased's cousin's daughter's son, since the former belongs to a nearer line.

For the purposes of this work it is irrelevant and unnecessary to wade through the mass of case-law on the succession of

<sup>1459.</sup> कुल्लूक after quoting the सत्त्वपुराण on the question of sapindaship based on the offerings of pindas remarks, 'सगोत्रते खेपं सपिण्डता ! अत एव हाङ्कालिखिती—सपिण्डता हु सर्वेषां गोत्रतः सांसपीठवी. ' मित्रमित्र on था. I. 52 quotes the smṛti text, 'सगोत्र कल्लु सापिण्डवं विक्रेपं सांसपीठवम् ! विगोत्रे तसु सर्वत्र विक्रेपं पाञ्च-पीठवम् ॥ ' and remarks 'तेन मातृमातामहाविष्ठवा अपि विवाह्यत्वं धर्मसंमतं न विरुप्ततः । एवं ख पित्रमातामहाविष्ठका प्रतिमातामहावृत्रपावेर्ण्युत्ताः । एवं ख पित्रमातामहाद्यविकस्तसम्बाः परिणयाचारोपि सङ्ग्यते ।

bandhus. One or two matters, however, call for remark. If the theory of spiritual benefit be strictly applied, many of those who would inherit as bandhus under the Mit. system would be barred from inheritance. For example, the daughter's son's son 1459a or daughter's daughter's son would be a heritable bandhu under the Mitaksara, but under the Dayabhaga he would not be so, as he offers no pinda to the deceased or to any of the latter's ancestors. It is probably to obviate this unnatural and unjust consequence that the Dayatattva refers to the text of Br. (quoted above in m 1419) in which the word 'bandhavah' occurs, remarks that the relatives of the father and mother of (the deceased) inherit in the order of their nearness to the latter and quotes the three verses about the three classes of bandhus, indicating thereby that spiritual benefit is not the sole test, but that where it fails the test of blood relationship may be applied. 1460

Very elaborate rules have been evolved by Sarvadhikari in his Tagore Law Lectures on the Hindu Law of inheritance (2nd ed. of 1922, pp. 571-640). The author devoted great industry, labour and ingenuity in evolving those rules. But one regrets to say that he raised a stupendous structure on very slippery and meagre foundations. And the pity of it is that many Judges have more or less followed his lead, though emphatic disapproval of his views, whereby the list of bandhus capable of inheriting has been very much restricted, has not been wanting. 1461 It is not possible to examine here in detail his reasonings and results. But the futility of much that he has evolved can and must be briefly shown. The only solid foundations that we have in the Mit. are: (1) the definition of sapinda given by it on Yāi. I. 53; (2) the remark that bandhus are bhinnagotra sapindas (as contrasted with gotrajas); (3) that the bandhus of a man may be described under three classes; (4) that those that may be called ātmabandhus succeed before those called pitrbandhus and these latter inherit before matrbandhus. It is agreed on all hands that

<sup>1459</sup>a. Vide 11 Mad. 287, 17 All. 523, 30 Mad. 406 (for the daughter's son's succession) and 31 All. 454, 58 Mad. 238 (for the daughter's daughter's son's succession).

<sup>1460.</sup> बृहरपायुक्तवान्धवा बृत्यनेन यथाक्रममासक्वपितृमातृबान्धवा धनाधिकारिणः। ते ख 'आरमपितः स्वद्वः युत्राः ... विश्वया मातृबान्धवाः । श्वायत्तव p. 196.

<sup>1461.</sup> Vide Kesar Singh v. The Secretary of State for India 49 Mad. 652 at pp. 661, 686-89 for dissent from Sarvadhikari's views.

the nine bandhus enumerated in the verses of Satatapa or Baudhayana are only illustrative. Therefore, the nine bandhus expressly mentiond should not have been used to exclude any one as not a heritable bandhu, as we have not got anywhere an exhaustive enumeration. Any one who satisfied the first two requirements stated above was a bandhu. Of the nine bandhus enumerated in the verses quoted above, none is connected by direct descent with the propositus, his father or mother: but one is a descendant of his paternal grandfather, one of his paterna! great-grandfather, two of his maternal grandfather, two of his father's maternal grandfather, one of his mother's paternal grandfather, two of his mother's maternal grandfather. Sarvadhikari makes a different classification of these (p. 627) viz-' two are connected through the father, three through the mother. two through the paternal grandmother and two through the maternal grandmother'. The whole trouble has been caused by this latter grouping. Instead of emphasizing lines of direct descent, he catches hold of females who are never spoken of in ancient works in connection with tracing descent (except in the case of the mother of the man concerned). If, because the illustrations given happen to be connected only with four lines of families, persons connected with the propositus through other lines are to be excluded, there is no reason why a man's own daughter's son's son, son's daughter's son, sister's son, or sister's son's son should be held to be bandhus. They bear no close analogy to the atmabandhus enumerated by Satatapa. But it is admitted by Sarvadhikari that they are atmabandhus. The terms ātmabandhu, pitrbandhu and mātrbandhu are mere labels or devices to show nearness and preference among bandhus. Acc. to the V. Mayūkha<sup>1462</sup> the words pitrbandhu and mātrbandhu are to be dissolved as sasthi-tatourusa compounds (pituh bandhavah

<sup>1462.</sup> नमु पत्यादीनां सर्वेषां सुतिनस्पितानामेव धनभाक्तं बान्धवानामपि तथैवास्तु । अतः कथं पितुर्मातुश्च बान्धवानां धनसम्बन्धः । पितुः पितृष्वद्यः पुत्राः इत्यादि त संज्ञानसंज्ञिसम्बन्धमात्रार्थं न धनसम्बन्धार्थमिति चेतुष्यते । विनाप्येसद्व वर्ण पितृमातुरुपितृप्यान्दिष्वि पितृमातुषान्धवेष्यपि योगेनैव तत्यवृत्तिसम्भवे संज्ञासंज्ञिसम्बन्धवोधनाः। वन्धूद्वेशेनाशो चादिन्वधावप्येवसेविति विक् । वयः सयुक्तं पृत्रानृष्यपुपापणेनैव व चोर्थवत्ता । वन्धूद्वेशेनाशो चादि-विधावप्येवसेविति विक् । वयः सयुक्तं पृत्र । 144. In Gajadhar Prasad v. Gauri Shankar 54 All. 698 (F. B.) Mukerji J. (at pp. 725-26) prefers to dissolve the word पितृवस्त्रु or सानुवस्त्रु as either पञ्चमीतत्युक्त or तृतीयातत्युक्त (पितुः वन्धुः, पित्रा वन्धुः) rather than as बहीतत्युक्तः. No Sanskrit authority is quoted for doing this and this view of his is opposed to the view of the वयः सयुक्त, the सरकती-विलास and some other works.

or mātuh bāndhavāh) i. e. according to it pitrbandhus or mātrbandhus are bandhus of the father or mother and must also be bandhus of the propositus if they are to inherit. It is not known in what context the three verses quoted in the Mit. and other digests from Śātātapa or Baudhāyana occurred. In Manu V. 81 it is laid down that one should observe mourning on the death of a pupil, sacrificial priest and bāndhavas for the duration of pakṣinī. It is possible that the three verses only illustrate what is meant by bāndhavas in such a connection.

The Balambhatti (vyavahāra p. 214) here also explains that females are included in the word 'bandhu', although the verses quoted speak of 'putrah' only and the Bombay and Madras High Courts have allowed female bandhus to inherit, though in Madras the position assigned to female bandhus is very much lower than in Bombay.

Strangers as Heirs-In default of even bandhus, the Mit. states 1463 that the teacher (of the veda) is the heir of the deceased, in default of the teacher the pupil (and relies on Ap. Dh. S II. 6. 14.3) and that in default of pupil a sabrahmacārin (fellow student whose upanayana was performed by the same teacher as that of the deceased and who studied the veda under the same teacher) 1464 inherits. In the absence of even a fellow student the wealth of a brahmana was to be given to some śrotrina (a brāhmana learned in the Veda) as laid down by Gaut. (28, 39) and in default of a srotriva in the same village, as said by the Dāyabhāga XI. 6, 27, to any brāhmana, since Manu (IX. 188-189) says, 'in the absence of all (heirs), brahmanas that have studied the three vedas, that are pure and restrained, take the wealth: in this way dharma does not suffer: the rule is that the wealth of a brahmana should never be taken by the king '. När. 1465 (dāyabhāga, 51-52) is to the same effect. To the same

<sup>1463.</sup> वन्धुनामभावे आचार्यः । सङ्भवे जिन्दः । युजाभावे वः स्त्यासकः सपिण्डस्तय्-भावे आचार्यः । आचार्याभावे अन्तेवासीत्यायस्तस्य स्मरजात् । सिताः

<sup>1464.</sup> शिष्याभाषे समञ्जाकारी धनभाकः । येन सहैकस्मावाकार्याद्वपनयनाध्ययनत-वर्धज्ञानमाप्तः स समञ्जाकारी । निता. The word समञ्जाकारित is derived by Pāṇini VI. 3. 86 as 'करणे महाकारिण'. The सि. कौ. explains 'महाकारिण्युत्तरपर्वे समानस्य सः स्याज्ञरणे समानस्यन वस्वज्ञाने ?.

<sup>1465.</sup> ततः सजातिः सर्वेषामभावे राजवानि तत् ॥ अन्यत्र बाह्यणेन्यः स्पाहाजा धर्म-परावणः । नारद् (दायभाग, 51-52). The निता. has a different verse 'नारदे-नार्युक्तम्—ब्राह्मणार्थस्य तकाशे दायाद्वयेक कव्यन । ब्राह्मणार्थेव दातव्यमेनस्यी स्थान्तु-पोऽभवा । इति । ?

effect are Visnu 1466 Dh. S. 17, 13-14, Baud. Dh. S. I. 5, 120-122 and Śankha-Likhita, Devala (q. by V. R. p. 597 and V. C. p. 155). This direction of so many ancient sages has not been respected in modern times. 1467 Manu (IX. 189) and Br. 1468 (S. B. E. vol. 33, p. 380 verse 67) say that the wealth of ksatriyas, vaisyas and sudras escheats to the king in default of heirs up to a fellow student. When the king takes by escheat heirless property he has to set apart a portion of the wealth of the deceased for the maintenance of his concubines and servants and for the performance of his funeral rites and śrāddhas as stated by Kāt. 1469 931. Kaut. III. 5, Nar. (dāyabhāga, 52) provide that the king (when he takes heirless property) should provide maintenance for his women and both the Mit. and the V. Mayūkha explain that the word women stands for avaruddhastri (exclusively kept concubine) and not for his wives ( who would succeed as heirs and then there would be no escheat), because the word 'patni' is not employed in the verse. These verses of Nar. and Kat, are the foundation of the right to maintenance of a concubine against the heirs of the deceased paramour in modern times. 1470

<sup>1466.</sup> तद्वभावे बाह्मणधनवर्ज राजगानि । बाह्मणार्थो बाह्मणानात् । विष्णुधर्मसूत्र 17. 12-13; अधारपुद्वाहरन्ति । बह्मसं धुत्रधेत्रधनं विषमेकाकिनं हरेत् । न विष विषमित्याहु-बंह्यस्व विषयुच्यते । तस्माङ्गाजा बाह्मणस्व नावृद्दीत परमं क्रोतद्विषं पद्य बाह्मणस्वानिति । को. ध. सू. I. 5. 120-122; this is q. by वि. इ. p. 597 (except the half verse न विषं ), वि. जि. pp. 155-156; परिचदानि वा ओत्रियङ्गवर्षं न राजगानि । क्राङ्गालिकात q. by वि. इ. p. 598, वि. जि. p. 156. This is quoted as वैदीनक्षिण्ड by अपरार्क p. 746.

<sup>1467.</sup> Vide Collector of Masulipatam v. Cavaly Venkata 8 Moore's I. A. 500 at pp. 526-527.

<sup>1468.</sup> थेऽपुत्राः क्षत्रविद्शुद्धाः पत्नीभ्रातृक्षिपर्जिताः । तेषां धनहरी राजा सर्वस्याधि-पतिर्दि सः ॥ बृहः q. by अपरार्क p. 746, वि. र. p. 598.

<sup>1469.</sup> अवायिकं राजगामि योचिव्धत्यौध्वेतिकम् । अपास्य मोत्रियद्वस्य भौतियेन्यस्तवृर्ययेत्॥ कारया q. by मिता. on था. II. 135, परा. मा. III. p. 535, थ्य. मसूस्र
p. 139; तव्य्यवदद्वस्तिविषयं योचिव्यद्वलात् । मिता.; अव्ययवद्वः राजा हरेत् सीवृतिमेतकद्र्यवर्जमन्यत्र भोत्रियञ्ज्यात् । तत् त्रैवियोज्यः श्रयकोत् । अर्थकासः III. 5.

<sup>1470.</sup> Vide 2 Bom. 573, 607, 12 Bom. 26 (in both Kat. is quoted), 26 Bom. 163, L. R. 53 I. A. at p. 163 for the concubine's right. In 48 Bom. 203 a woman whose husband was alive was not treated as a concubine entitled to maintenance from the heirs of her deceased paramour, but this decision has been recently overruled by a Full Bench in 47 Bom. L. R. p. 5 (F. B.).

Yāj. (II, 137) states a special rule 1471 which is an exception to the general rule of inheritance laid down in II. 135-136 viz. '(the heirs) who take the wealth of a forest hermit, a yati (ascetic), a (perpetual) vedic student are in order the (vedic) teacher, a virtuous pupil, one who is looked upon as a brother and belongs to the same order'. According to the Mit, the heirs mentioned are to be taken in the reverse order of the words of the text i. e. the acarva ( who is mentioned first among the three heirs) is to be taken as the heir of the last of the three mentioned in the first half of the verse, so that the teacher. good pupil and the person looked upon as brother are respectively the heirs of the perpetual student, the ascetic and the forest hermit. According to the Davabhaga also the reverse order has to be taken, but it says that the wealth of the forest hermit, yati and perpetual student is taken respectively by one looked upon as brother, a worthy pupil and teacher, but that in the absence of these, any one who is in the same asrama as the deceased may take it. According to the Madanaratna 1472 the order of heirs is the direct one, that is, the teacher, good pupil and accepted brother take the wealth of the forest hermit, ascetic and perpetual student, since the Visnu Dh. S. (17, 15-16) expressly says so. The Mit. adds that a brahmacarin is of two kinds viz. perpetual (naisthika) and upakurvāna (who intends to remain as a student for some time and then marry in order to confer the benefit of male progeny on his ancestors), that

<sup>1471.</sup> बानमस्ययतिब्रह्माचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिण्यधर्मभाजेकतीर्धिनः ॥ या. II. 137; क्रमेण प्रतिलोसक्रमेण ... ब्रह्मचारी नैष्ठिकः उपकुर्वाणस्य तु धनं
साम्राह्मय एव यह नि । ... सच्छिण्यः पुनरध्यारममास्त्रभवणधारणतवृथां हुष्टानस्याचार्यावेरि भागत्महृत्वात् । ... धर्मभ्राता प्रतिपक्षो भ्राता एकतीर्थी च धर्मभ्राक्ति शि । मिताः , प्रतिलोसक्रमेण यधासम्भवं धर्म क्षेत्रम् ।
बह्मचारी च नेष्ठिकोभिमतः पिश्रादिपरित्यागेन यावजीवमाचार्यकुलनिवासपरिचर्यानिहापाः तेन कृतत्वात् । वृग्यभाग XI. 6.36; क्षिष्यस्य सम्यवस्त्रद्धपलभागः । अतः आचार्यधर्मभावेकतीर्थिनावपि सुन्नुनावेद धनग्राहिणावित्याहः । ... ... अनेनेवाभिमायेण याज्ञवत्वयोपि
आचार्यसच्छिण्यधर्मभ्राभेकतीर्थिन इत्युभयश्च सम्बन्धं द्योतिर्यतं सच्छिण्य इति मध्ये परितणपामासः । सुन्नाधिनीः मद्गनरत्न explains धर्मभ्राता विश्व समानाचार्यक and दीपकालिका
explains एकतीर्थी वह समानसुनः . The word उपकुर्वाण occurs in वैद्यानस्मातद्वेश्च
II. 12 and in हारीत q. by अधरार्क p. 71. नेहिक is derived from निष्ठा 'end',
विष्णुधः स् . 28. 46 and वैद्याः II. 12 employ the word नेहिकः लक्षुविष्यु I. 24
defines; निष्ठा तत्रेष पे। गच्छेकोडिकः स उद्यह्मतः and मेथाः on मन्नः III. 1 explains
विष्ठो समापि गच्छितः नेहिकः .

<sup>1472.</sup> एवं कमज्ञब्दस्य प्रतिलोमक्रमपस्त्वमाश्रित्य नैष्ठिक्रमहास्वार्याद्विधनमान्वार्याद्वे सुद्धन्तित्युक्तं विज्ञानेश्वरान्वार्थीः । अस्माकं तु वानपस्पधनमान्वार्थी सुद्धीयाध्यिष्यो वेति विव्युवानपद्धीनात् क्रमशस्त्रोऽञ्जलोमकमपद इति प्रतिभाति । मद्वनस्य folio 101 b. This view of the Madanaratna is referred to by the व्य. मयुन्त p, 145.

Yājāavalkya's words apply only to the former, that if the latter (upakurvāṇa) leaves any wealth of his own it is taken by his mother, father and the other heirs. The Mit. further says that a worthy pupil is one who is capable of studying the philosophical parts of the Veda, of understanding them and of acting up to them, that a badly behaved pupil will not succeed, so also a badly conducted teacher shall not succeed. The Mit. explains that Yāj. III. 47 allowed a forest hermit to accumulate materials that will be enough to meet his needs for a day, a month or six months or a year and so he may on his death leave some wealth. Similarly, though an ascetic was required by Gautama (III. 10) to make no accumulation of wealth, yet even an ascetic requires clothes to cover his body, he has his sandals and books on Yoga and the like; and so also the perpetual student requires these.

The heirs enumerated above succeed to persons in those religious orders in priority of their kindred. It has been held that members of the three twice-born classes alone can be ascetics with the result that their pupils inherit and not the kindred and that in the case 1473 of sudra ascetics their kindred succeed unless some usage to the effect that a pupil inherits is proved. For the foundation and administration of mathas and properties attached to them, the selection of the heads of mathas and their powers and duties and about ascetics and their pupils, vide H, of Dh. vol. II. pp. 906-914 and pp. 944-952.

Reunion.—A reunion properly so called can take place only between those who were parties to the original partition. Reunion, therefore, postulates three stages, viz. (1) joint family, (2) partition between members of a joint family, (3) an intention and an agreement, express or implied, to reunite in estate among members who were parties to the partition. If persons who had separated in interest merely stay together, that is not

<sup>1473.</sup> Vide Dharmapuram v. Virapandiyam 22 Mad. 302 (holds that the ordinary law of succession applies to a sūdra ascetic); Ramdas v. Baldevadasji 39 Bom. 168; Somasundaram v. Vaithilinga 40 Mad. 846, at p. 869; Haris Chandra v. Atir 40 Cal. 545; but see Sambasivam v. Secretary of State 44 Mad. 704 (holding that the disciple of a sūdra ascetic who dies without leaving any blood relations is an heir under the Hindu Law, but that strict proof would be required of the claimant's spiritual relationship).

reunion in law, as said by the Sm. C. II. p. 302 and Vivadacandra 1474 p. 82. The Vivadacandra quoting Visnupurana says that reunion may be implied from a course of conduct. even though an express agreement cannot be proved. There is a divergence of views as to who can reunite. The Mit., the Dayabhaga 1475, the Sm. C. hold, literally construing a verse of Br. (S. B. E. 33 p. 381 verse 72), that a member of a joint family when once divided can reunite only with his father, brother or paternal uncle, but not with any other relation (such as a paternal uncle's son or paternal grand-father), while the V. C. (p. 157), the V. Mayūkha (p. 146), the V. P. (p. 533) hold that the members expressly mentioned by Br. are only illustrative and that a person may reunite with any member who was a party to the original partition. A reunited person is called sumststa or samststin 1476 (who has rounited wealth). subject of reunion has a comparatively ancient history. Gaut. 28. 26 states the general rule that on the death of a reunited co-parcener the surviving reunited member succeeds to the share of the deceased. Kaut. (III. 5 p. 160) states 1477 that those. who live together though they may have no ancestral estate or do so after dividing their ancestral estate, may divide their reunited estate again in equal shares. Manu IX, 210 (= Visnu Dh. S. 18. 41) is similar to it.

<sup>1474.</sup> सहवासे पुरुषाणामाहत्य संसर्गाभावाज्यनहारेण संसर्गो वाष्य हति तिक्षिमिसभूतावच्छेवृक्तापनीक्षेन विभक्तामा धनादीनां पूर्वविक्रताशीकरणपर्यन्तः संसर्गो न पुनः सहवासमाश्रमिति नन्तव्यम् । स्युतिच् II. p. 302; संसर्गो नैक्तपाकवासमान्नं संमूयव्यवसाये गतत्वात्
किं तु विभव्येकीकृतधनत्वम् । ... ... यावज्ञतभाविभवज्ञनं मम यत्तव यथा तथ तथा ममेति
स्वीकारः स च क्वाचिहाच्यनिकः क्वाचिक्यवहारान्वेयः । क्लिव्यव्यव्य p. 82; यथ संसर्गे
प्रमाणान्तरं नास्ति तत्र साधारणकृत्ये तत्तवृद्धाविनियोज्यनभिष प्रमाणक् । न च तावश्वव्यान्
माव तव्यानः, अञ्चन्त्वापि कृत्या व्यवहारसिद्धेः । त्रवृक्तं चिच्छुपुराणे । अञ्चन्त्वापि वचः
किंचित् कृतं भवति कर्मणा । इति । विवादचन्द्र p. 86. संसर्गे द्व संस्वज्ञतोरक्रमतिर्मृत्व ।
वि. चि. p. 157; विद्यमानं भावि वा धनमावयोः ध्वर्णविभागावाधि साधारणमित्याकारिका
चृद्धिरिच्छा वा संसर्गः । व्यः मक्तुक p. 146.

<sup>1475.</sup> संस्थातं च न वेण केलापि किं तु पित्रा आत्रा वितृत्वेण वा। यथाह बृहस्पतिः । विभक्तो यः पुनः पित्रा आत्रा वैनात्र संस्थितः । वितृत्वेणायमं औरया स तरसंस्था उच्यते । इति । मिताः on या. II. 138; संद्रक्तिता च पित्रावृत्तेण कर्तव्या जाज्येन विभक्तो यः पुनः पित्रा इत्यावि मान्तित्वकृत्वत्वव्याविति च्यावित्वव्यानिति च्यावित्वत्वः । अस्माभिस्त्यस्त्रणं वित्रावित्वद्यण-मित्यावि मान्ति प्राप्ति प्राप्ति मान्ति प्राप्ति मान्ति प्राप्ति मान्ति प्राप्ति मान्ति प्राप्ति मान्ति मान्ति प्राप्ति मान्ति मान्ति प्राप्ति मान्ति प्राप्ति मान्ति प्राप्ति मान्ति प्राप्ति स्वर्ति मान्ति प्राप्ति स्वर्ति । च्या प्राप्ति मान्ति प्राप्ति स्वर्ति मान्ति स्वर्ति । च्या प्राप्ति स्वर्ति स्वरंगिति स्वर्ति स्वरति स्वर्ति स्वरति स्वर्ति <sup>1476.</sup> विभक्तं धनं युनर्मिश्रीकृतं संसूतं तक्ष्यास्तरितं संसूत्ती । सिता on पा. II. 138.

<sup>1477.</sup> संख्रुतिन मेते संख्रुति रिक्थभाक्त् । बी. 28. 26; अधितुद्धश्या विभक्तितृद्धश्या वा सह जीवनतः धुनविभजेरन् । अर्थशास्त्र III, 5..

The verses of Yaj. (II. 138-139)1478 on succession to a deceased reunited person are understood by the Mit. to be an exception to the rules contained in Yai, II. 135-136 laying down that the wife and others inherit the property of a person dving sonless. Therefore it follows that where a person reunites with his brother and then dies leaving a son not reunited with him, it is the son who will inherit and not the brother, though reunited. But if A separates from two sons B and C of whom B reunites with him and C does not and then A dies, then the reunited son B succeeds to A's interest and C takes nothing. This is expressly stated by the Vivadacandra p. 85 that relies on the Smrtisāra 1479. The two verses of Yaj. (II. 138-139) are variously read and interpreted by the Mit, and other commentators and it is not possible nor quite necessary to set out all these readings and explanations. Acc. to the Mit the two verses mean: 'in the case of a deceased reunited person, the (surviving) reunited member should give (to the posthumous son of the former) the share of the deceased but may take it himself if there is no son (but only a wife); but from among the reunited brothers, the full brother, if reunited, should similarly give to the posthumous son of the deceased the latter's share and (if there be no son) he should take it himself to the exclusion of reunited half brothers: a reunited half brother takes the wealth of the deceased reunited member (dying sonless) and not another half brother who is not reunited; a full brother, though not reunited, may take the wealth along with a half brother who is reunited but the latter will not alone be entitled'. In this interpretation the word 'asamsrsti' in the latter half of II. 139 has to be taken in two connections, once with 'anyodaryah' in the first half and then again with 'samsṛṣṭaḥ' (in the 2nd half). This last word is to be understood in two senses, viz.

<sup>1478.</sup> संस्ष्टिमस्तु संस्टी सोव्रस्य हु सोव्रः । इद्याद्यहरेच्चांशं जातस्य च स्तर्य च ॥ अन्योव्यस्तु संस्टी नान्योव्यों धनं हरेत् । असंस्टटचि वाव्यात्संस्छो नान्यनातुजः ॥ या. II. 138-139. The first is विष्णुधर्मसूत्र 17. 17 also. अपरार्क (p. 747) reads ' नान्योव्यधनं हरेत् ' and आवृद्यात्सोव्यों नान्यमातुकः . विश्वस्त, जितेन्द्रिय and विवाद-चन्द्र p. 84 read ' चाव्यात्सोव्यो नान्यमातुकः . '

(1) full brother (with the preceding word asamsesti) and (2) 'reunited' (with the word 'anyamātrjah'). Further, acc. to the Mit. we have to understand 'eva' after 'anyamātrjah'. Aparārka (p. 748) reads differently and he, Viśvarūpa and Śrikaramiśra (Dāvabhāga XI, 5-16) explain that a full brother though not reunited takes the whole estate and not the half brother though reunited with the deceased. The V. Mayukha differs from the Mit, when it says that the word aputrasya (of one dying sonless) is not to be understood with Yaj. (II. 138). It derives two propositions from the first half of Yai, IL 138, viz (1) the wealth of one dying reunited is taken by the surviving reunited member or members: (2) in a competition between reunited full brother and reunited half-brother, the former takes the whole. The latter half of II. 138 is an independent sentence (and not joined with the preceding half as the Mit. understands) and applies where a reunited member dies leaving a wife who is pregnant but that fact being unknown the other reunited members divide the estate. In such a case if a son is born the surviving members should hand over to the son the share of the deceased reunited member. But if no such son is born then the survivors may take the estate. In II. 139 the Mayükha holds that the words 'anyodarya' and 'anyamatrja' are not restricted to brothers only, but apply to a paternal uncle or his sons or other persons who were reunited, because their mother is also different from the mother of the deceased. The Davabhaga discusses Yaj II. 138-139 under the topic of succession to the separate property of a sonless man and its treatment of succession to reunited property is very meagre (vide XII). 1480 The V. P. p. 533 notices this and levels against Jimūtavāhana the criticism that he got confused. Apararka (pp. 748-749) seems to be of the same opinion as the Dayabhaga. The V. P. follows the Mit, and criticizes the explanation given by Srikara, Sm. C. and others (pp. 535-538). It says that the texts of Sankha. Narada and others conflict with the text of Yaj. II. 135 and that the order of heirs as to a reunited co-parcener is based on express texts and not on Yaj, H. 135 1481 or logical reasoning. According to the V. P. the order of succession to a deceased reunited

<sup>1480.</sup> एतेन परन्याद्यपुत्रधनग्रहणाधिकारिंगणे आत्रधिकारायसरे वस्त्रतिहं प्रवर्तते इति ग्यास्थराणो जीसूतवाहनो आन्त एवेत्यवसेयस्। ग्य. प्र. p. 533.

<sup>1481.</sup> तत्तव परनीवृद्धि आदिकमविरोधावृतिरोधार्पेतम् संग्रहभागविषयमिति क्रटंटपते। विभक्तोक्तनैयापिकपरनीवृद्धिआदिकमोऽत्र वाचिकक्रेमण बावपते। अस्मिन् क्रमे क्रस्य-चिक्यपायस्याभाषाद्वाव्यनिक एवाचे क्रमः। व्य. प्र. p. 539.

person seems to be: (1-3) son, grandson, great-grandson; (4) reunited full brother; (5) reunited half brother and separated full brother; (6) reunited mother; (7) reunited father; (8) any other reunited member; (9) half brother not reunited; (10) mother not reunited; (11) father not reunited; (12) widow; (13) daughter: (14) daughter's son; (15) sister. The V. Mayukha gives the order as follows: (1) son if reunited: (2) son not reunited, though there may be reunited members (other than a son); (3) the parents if reunited in preference to other reunited persons (other than a son): (4) full brother if reunited: (5) full brother not reunited and half brother reunited: (6) half brothers and uncles, if reunited; (7) other male members reunited (in preference to wife though she be reunited): (8) wife if she be reunited; (9) full sister (or daughter according to another reading);1482 (10) any other sapinda who is nearest. It is to be noted that Manu IX, 212 prescribes a peculiar rule of succession for reunited co-parceners viz. that full brothers (not reunited) and full sisters of the deceased reunited co-parcener equally inherit along with half brothers that are reunited the wealth of the deceased. This verse of Manu has been variously explained by Kullūka, Aparārka p. 749, Sm. C. (II pp. 304-305), Nilakantha, Vivadacandra (p. 83) and others.

It may be stated here that cases of reunion come very rarely before the courts.

<sup>1482.</sup> या तस्य भनिनी सा तु तत्तों इं लब्धुमहाति । अनवश्यस्य धर्मायमभार्यापितृकस्य च ॥ बृहः q. by ध्वः मयूका p. 152, ध्वः घः p. 539. The अवशः झः says: काचिन् या तस्य शुहितिति पेतुः । शृहितृभनिध्योरभाषेऽनन्तरः संविण्डः Vide वदाः मा. III. p. 541 for similar words.

## CHAPTER XXX

## STRÍDHANA

Stridhana (woman's property). This subject abounds with differing views on several topics that fall under it, as will be seen below.

The germs of the topic of stridhana can be traced to the Vedic Literature. As Sir Gooroodas Banneriee remarks (in 'Marriage and Stridhana' p. 370), 'nowhere were proprietary rights of women recognized so early as in India; and in very few ancient systems of law have these rights been so largely conceded as in our own'. The wedding hymn in the Rgveda (X. 85) contains two verses 1483 (13 and 38) which indicate that gifts were sent to the bridegroom's house with the bride. They are: 'the bridal gifts of Surya that Savitr sent off have gone forth: in the Aghas (Magha constellation) are struck the kine and in the Arjunis (Phalguni constellation) is carried (the bridal gift); for thee in the beginning they carried about Sūryā together with the bridal gifts &c.'. Sāyana explains 'vahatu' as 'cows and other objects given for pleasing the girl to be married', while Lanman (Harvard O. series vol. VIII p. 753) renders it as 'bridal car'. Sāyana's interpretation suits the context much better. In the Tai. S. VI. 2. 1. 1 we read, 1484 'the wife (of the sacrificer) holds on (to the cart), for the wife is the mistress of the household gear'. Manu IX. 11 uses the word 'parinahya' (household gear) and states that the wife should be entrusted among other matters with the supervision over it. Jaimini 1485, according to Sabara, refers to

<sup>1483.</sup> सूर्याया बहतु: प्रागारसविता समकाशुःजत् । अवाशुः हन्यन्ते गावीर्जुन्योः पर्युद्धते ॥ तुन्यमग्रे प्रपंतहत् सूर्यो वहतुना सह । युनः पतिन्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥ इतः X. 85, 13 and 38. These are almost the same as अधर्यन्त 14. 1. 13 and 14. 2. 1.

<sup>1484.</sup> प्रत्यन्यारभते पत्नी हि पारीणहारपेझे । ते. सं. VI 2. 1. 1 (in connection with आतिश्वेष्टि ).

<sup>1485.</sup> स्वयक्षामापि दुर्शयति । जै. VI 1. 16; पत्नी वै पारिणव्यस्येष्टे पत्येव गतमणु-मतं क्रियते । शवर. The printed text differs from the Tai. S. text. पारिणव्य would mean 'nuptial gifts'. The वि. ए. p. 517 explains पारिणाव्यं (in Vas. 17. 46) as पारिणाव्यं परिचान आवृक्षकक्क्षणादि (paraphernalia, mirrors and bracelets). वि. चि. p. 142 reads कक्क्कृतिकादि (combs &c.). वि. ता. (folio 160) says: पारिणाक्षमुपस्करः । आवृक्षकक्कणवान्त्रक्षकरण्डकादिशित कल्पतवः । परिणयमिति पाठाकीतकानित्यण्ये.

this passage of the Tai. S. for establishing that women do own certain property. Medhātithi 1486 on Manu VIII. 416 (cited above on p. 452) quotes this passage of the Tai, S. and argues that if Manu VIII. 416 (saying that whatever a wife earns is her husband's) were literally understood passages like the one in Tai. S. would have no scope and that therefore Manu simply means that though women may be owners they cannot dispose of the property independently. It appears from these ancient passages that the properties, which in early days were held to be owned by women, were presents made at the time of marriage (such as ornaments and costly dresses) and household articles that are generally under the control of women and that the later smrti rules about the devolution of stridhana in the female line arose from the peculiar nature of the articles over which dominion was conceded to women. This early state of things is indicated by some of the early gūtras. Ap. Dh. 1487 S. ( H. 6. 14.9) states the view of some predecessors (which Ap. himself does not approve) that the ornaments belong to the wife and also such wealth as came to her from her agnates (father, brother &c.), Baud, Dh. S. II. 2, 49 says that daughters get the ornaments of their mother and whatever else it is customary for them to get. Vas. 17. 46 prescribes that women (daughters) should divide the nuptial presents given to their mother. Śańkha (g. by Sain, Pr. p. 851) prescribes that in all forms of marriage ornaments and stridhana should be given to the girl. It may be that Manu VIII. 416 only gives expression to an ancient opinion, that the literal meaning of that verse was given up long before and that all that Manu meant was that during coverture a woman was subject to the control of the husband as regards her stridhana.

Three principal topics have to be discussed under stridhana viz. what constitutes stridhana, woman's dominion over her

<sup>1486.</sup> असति वा श्लीणां स्वाब्ये परूर्वेवालुगमनं क्रियते परनी वै पारिणहास्येशे इत्यादि-श्वतयो निरातम्बनाः स्युः । अश्लोक्यते । पारतन्त्रयाभिधानमेतत् । असरयां भर्त्रत्वक्रायां न श्लीभिः स्वातस्थ्येण यत्र क्राविद्धनं विनियोक्तम्यम्। मेधाः on मतु VIII. 416.

<sup>1487.</sup> अलङ्कारो भार्याया ज्ञातिधनं चैके। आप. ध. ध. II. 6. 14. 9; मातुरलङ्कारे दृष्टितरः सामदायिकं लभेरकस्यद्वा। बी. ध. ध्. II. 2. 49; मातुः पारिणयं खियो दिभजेरत । बसिष्ठ 17. 46. The बि. र. p. 521 explains आप. as 'ज्ञातिधनं चेति विवादे यद्धनं पीतकारूपं लब्धं तद्धि भार्याया एवं?. The मिता. on याज्ञ. II. 117 seems to have read this as a supplement to the preceding sutra about the special share of the eldest son. The दायभाग IV. 2. 15 p. 82 and विवाद खण्ड p. 75 read पारिणाटएं in Vas. and explain as परिणय नलक्ष्यं धनं or विवाहकालीनं respectively.

strīdhana and inheritance to strīdhana. On each one of these topics great diversity of views prevails and the subject has become very complicated, as the Dāyabhāga remarks 1488.

Gautama contains three sūtras about the devolution of strīdhana, but he does not define or describe it. Kaut. (III 2-p. 152) defines 1489: 'means of subsistence and what could be tied on the body (i.e. ornaments and jewellery) constitute strīdhana. The means of subsistence should be fixed at 2000 (paṇas) as the maximum, while there is no limit to (what may be given) as ābadhya (ornaments &c.)'. This may be compared with a verse of Kāt. (902) and a similar 1490 verse of Vyāsa viz. 'the father, the mother, the husband, brother and kinsmen should give strīdhana to a woman according to their means up to two thousand (paṇas) except immovable property'. The Sm. C. and V. Mayūkha explain that this limit of 2000 applies to gifts made every year, but that if a gift is to be made once for all, then more may be given and even immovable property may be given.

The term stridhana literally means 'woman's property'. But in the ancient smrti works the word was restricted to certain special kinds of property given to a woman on certain occasions or at different stages of her life. Gradually such kinds of property went on increasing in extent and value. We have to follow this evolution of the meaning and content of the word stridhana. One characteristic feature of stridhana from the times of Gautama downwards has been that it devolved on females in the first instance. The oldest extant definition of it

<sup>1488.</sup> इत्यतिग्रह मसुक्तमप्रजः श्रीधनम् । द्यायभाग IV. 3. 42 p. 99.

<sup>1488</sup>a. For exhaustive treatment of stridhana the following works may be "consulted: Sir Gooroodass Bannerjee's 'Hindu Law of marriage and stridhana' (5th ed. of 1923) pp. 319-519, Dr. Jolly's T. L. L. on 'Adoption, Inheritance and Partition' (1885) pp. 226-270.

<sup>1489.</sup> चुत्तिरावध्यं वा क्राधिकश् । पर्राष्ट्रसहस्रा स्थाप्या चूचिः । आवध्यानियमः । अर्घ-जाला III, 2.

<sup>1490.</sup> पितृमातुषतिआतुकातिनिः श्रीधर्म सिसै । वधास्तरण द्विसाहणाड् दातःणं १धावराञ्चते । कात्याः q. by स्युतिन्तः II 281, वराः माः III. p. 548, व्यः मजूना p. 154; द्विसाहणः परो दायः सिसै तेवो धनस्य च । वच्या मर्त्रा धर्म त्यं सा वधाकाममञ्जूषात् ॥ व्यास q. by स्युतिनः II. p. 281, अपराके p. 752, दावभाग IV. 1. 10, वालस्मही, व्यः मजूना p. 154. The पराः माः III. p. 548 quotes वृहस्पति ' द्वाराञ्चनं च पर्यासं क्षेत्रां वा परिन्याति । '

in Dharmasastra works is that of Manu 1491 IX. 194: 'what ( was given) before the nuptial fire, what was given on the bridal procession, what was given in token of love, what was received from her brother, mother or father, that is called the sixfold woman's property'. The Mit. on Yai, II. 143 explains that the number six is intended to exclude a smaller number of the kinds of stridhana and does not exclude a larger number. In IX. 195 Manu appears to mention one more kind viz. anvādheya' (gift subsequent)'. När. (dāyabhāga, 8) has the same six kinds as Manu IX. 194, but reads 'bhartrdaya' (the husband's gift) for Manu's 'what is given in token of affection'. the latter being thus wider than Nārada's words. Yāj. (11. 143-44) enumerates 1492 the several kinds of stridhana as follows. 'what was given (to a woman) by the father, mother, husband or brother or was received by her before the nuptial fire, or what was presented on her husband's marrying another wife (ādhivedanika) and the like—these are denominated stridhana; so also what is given by the cognate relations (of the woman). the śulka (fee), and gifts subsequent to marriage'. The Mit. and most of its followers read 'adhivedanikadyam ca', while Aparārka and the Dāyabhāga read 'ādhivedanikam caiva', the difference being that if one reads as the Mit. does, several other kinds not expressly enumerated can be easily included under stridhans. But it should be noted that even without reading - 'kādyam', Aparārka explains the verse in the same way as the Mit. does. Visnu 1493 Dh. S. 17, 18 enumerates almost the same kinds of stridhana as Yāj., but omits the word 'ādya'.

Among smṛti writers Kātyāyana gives the most elaborate treatment of strīdhana in about twenty-seven verses. He

<sup>1491.</sup> अध्यक्षकथावहनिकं दृषं च मीतिकर्माणे । अनुमानृपितृपासं नक्षिथं कीधनं स्थुतम् ॥ मह IX, 194. कात्या. (894) acc. to द्वायभाग (IV. 1. 4 p. 72), वि. र. 522 and वि. चि. p. 138 had practically the same verse (reading मीतित: चि. पे). The मिता. says, 'यरपुनर्मजुनोक्तं ... ... श्रीधनस्य चढ्विधलं तम्म्यूनसंक्याव्यवच्छेदार्थं नाधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थं , अध्यक्षकथाव्यवच्छेदार्थं नाधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थं , अध्यक्षकथावहनिक्तं भर्तृद्वायस्त्रवेव च । आतुमानृपिनृपासं चढ्विधलं क्षीधनं स्भृतव् ॥ नारद (द्वायभाग, 8).

<sup>1492.</sup> पितृमातुपतिम्रातृत्त्तमध्यम्युपानतम् । आधिवेद्निकाशं च श्रीधनं परि-कार्तितम् ॥ जण्युद्तं तथा क्रुस्तमन्त्राधेगकमेन च । या. II. 143~144. On आधिवेद्निकं चैन, अपराकं p. 751 says: चहान्त्र आदार्थः। तेन च श्रीधनान्तरपरिष्ठहः। तद्यया—कार्याः परुषः समाशिकाः, माताप्यंशं समं हरेत् । स्वस्मातृशाम् प्राणं, मातुः परिणाद्धं श्रियो विभनेन्त्र, अन्यद्वि यत्वीस्तामिकं तत्विधनमिति मन्दादिभिः।परिकार्तितस् । Against the reading चौन the चालुक्ष्मद्वी remarks 'अन आधिवेद्द्रिकं चैनेति मान्वधृतपाठो न युक्तः, एवक्षक्टरच वैयदर्गतः, न्यूनतापकेः, वच्चनाव्यविद्रोधापकेष्यः।

<sup>1493.</sup> पितृमानुसुतभातुङ्कतम्बपम्ययुपागतमाधिवेदानिकं वश्युद्कतं श्रुरुकमन्वोधेयकसिति श्रीधनम् । विष्युधमसूत्र 17, 18

defines several kinds of stridhana enumerated by Manu, Yaj., Nar., and Visnu (in all six) as follows 1494: what is given to women at the time of marriage before the nuptial fire is declared by the wise to be adhyaoni 1495 stridhana. That again which a woman obtains when she is being taken (in a procession) from her father's house (to the bridegroom's) is declared to be adhyavahanika stridhana. Whatever is given to a woman through affection by the father-in-law or mother-in law and what is received by her at the time of doing obeisance at the feet (of elders) is said to be pritidatta (gift through affection) stridhana. That is declared to be śulka (bride's fee) which is obtained as the price of household utensils, of beasts of burden, of milch cattle, ornaments and slaves. Whatever is obtained by a woman after marriage from the family of her husband as also from the family of her (father's) kinsmen is said to be anvadheya (gift subsequent). According to Bhrgu whatever is obtained by a woman after marriage through affection from her husband or from her parents is anvadheya'. It may be noted that Katyavana's definitions of adhyagni and adhyavahanika are wide

<sup>1494.</sup> विवाहकाले पत्की यो देश्यते झाम्रसंगिधी। तद्वध्यमिक्कतं सन्मः श्रीधनं परिकीतितम् ॥ यरपुनर्लभते नारी नीयमाना पितुर्गृहात् । अध्यावहनिकं श्रीव झीधनं तहुदाहृतम् ॥
मीत्या इतं तु पत्किश्रित् श्रव्यक्षा श्रिक्षा वा । पाद्वव्यन्तिकं श्रीव मीतिवृत्तं तहुव्यते ॥
महित्यक्षा वा वा वा पाद्वव्यन्तिकं श्रीव मीतिवृत्तं तहुव्यते ॥
महित्यक्षा वा वा वा अध्याप्त वा । अत्याधेवं तहुकं तु लब्धं वा श्राप्त क्ष्या ॥
कर्षं लब्धं तु पत्किश्रित् संस्कारात् मीतितः श्रिया । अर्तुः पित्रोः सकाशाद्वा अन्यधेयं तु
तव् श्रुतः॥ क्षया कन्यया वापि अर्तुः पितृगृहेषि वा । आतुः सकाशात् पित्रोवं लब्धं सोदायिकं व्यवस्था । कात्या । १८०० वा । अतुः प्रत्यक्षा । अतुः प्रत्यक्षा । अतुः सकाशात् पित्रोवं लब्धं सोदायिकं व्यवस्था । वा । अतुः प्रत्यक्षा । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवाद्वे । विवा

<sup>1495.</sup> Some of the words deserve explanation. अध्यक्षि is formed as an अव्यवीकां from अधि + अक्षि acc. to पा. II. 1.6 'अव्यवं विभक्तिसमीय॰ ' and means अग्नी अधिकृत्य अग्निसनिधी हृत्यर्थः (वालन्मह्नी); अधिवृत्निकः अधिवृत्नं धर्म-पत्न्यां स्त्रायं स्त्रायं स्वायः विवाहान्तरक्षरणं तत् निमित्तं अत्येति । सुवोधिनी and वालन्मह्नी (which relies on पा.V.1,38). Some read अध्यावहित्तकः, others read अध्यावहित्तकम् . आवह्य or आवाह्म means पितृकुलाइ भर्तकुलसातिः ( नन्दन on मह्न IX. 194) तत्सम-पोपलव्यमध्यावहित्तकः, अन्याधेवं means अन्तु (विवाहानन्तरं) आधीयते हृति ( नन्दन ). Instead of मित्रवृत्त some read लावण्याजितं (obtained by her loveliness) which is explained by the ति. जि. (138) as लावण्यं सीलनेतुण्यादि । तथा च पाद्मणताये पीलादिमस्ये वा जिये श्वद्यादिना वृत्तं तृतीवं बीधनमित्यर्थः।

enough to include gifts made even by strangers on those occasions.

These definitions given by Kātyāyana have been accepted by all digests including even the Dāyabhāga.

"That is known as saudāyika which is obtained by a married woman or by a maiden in her husband's or father's house from her brother or from her parents" (Kat.). Some of the divergences in readings and in interpretation deserve to be noted. the reading adopted by the Mit. adhyāvahanika includes all gifts made by any one when the newly married girl is taken from her father's house in a procession, while the reading adopted by the Dayabhaga 1496 and some others (paitrkat) restricts the adhyavahanika to gifts made by the father's or mother's family only. The V. R. (p. 523) includes under adhyāvāhanika also the gifts made by the father-in-law and others when the girl is taken back to her father's house and the V. C. (p. 138) says that it is what is obtained at the time of 'dvirāgamana'. The Dāyabhāga 1497 (IV. 3, 19-20 p. 93) explains 'dohyabharana-karminam' differently as 'the gratification paid by house-builders or goldsmiths to induce her to press her husband to engage them' or as Vyāsa says 'what is given to a woman to induce her (cheerfully) to go to her husband's house'. The Sm. C. and V. P. explain sulka as the price of the articles which the bridegroom was in the habit of presenting to the bride at the time of marriage or when he started a house, 1498 The V.

<sup>1496.</sup> पैतृकादित्येकशेषण पितृमानृकुलाद यहामते धर्म भर्तृगृहं नीयमाना तद्वध्यादाह-निकस्। दायभाग IV. 1. 6 p. 73. 'भर्तृगृहान्यदा पितृकुलं वाह्यते तदा व्यक्तारादिमिर्क्स-मध्यादाहिनिकामिति मेधातिथिः तद्वि बाह्यं व्यायसाव्यात् ।' वि. र. pp. 522-523; हिरागमनकाले यस्कुतोप्यवातं तद्वध्यादानिकामित्यर्थः। वि. वि. p. 138. The printed editions do not contain the comment of मेधातिथि on सह IX. 194 and the following verses.

<sup>1497.</sup> यहादिकाँगिभेः शिल्पिभिस्तत्कर्मकरणाय भर्जादिपरणार्थ स्त्रिये यहुत्कोसदामं तञ्जूलकं तदेव मूल्यं प्रहुरयर्थत्वात् । व्यासोकं वा यथा । यदा नेतं भर्तृयहे सुल्कं तद् परिकीरितम् । भर्तृयहगमनार्थस्यकोसादि यद्वसं तच्य माह्यादिव्यविशिष्टम् । दायभाग IV, 3, 20-21 p. 93.

<sup>1498.</sup> The change in the meaning of sulks is interesting. One meaning of sulks is 'tax or toll on merchandise'. Vide Visnu Dh S. III. 29, Yāj. II. 173, 261, Vas. 19. 37. Pāṇini V. 1. 47 uses that word in that sense (तद्शिन्द्रस्थापलाभक्कोपदा दीयते) and the Kāsikā explains it as स्थानिवें श्री राजभागः हुस्काः. Another sense is 'the fee paid to the bride or her parents by the bridegroom in consideration of marriage'. The word occurs in

Nir. (p. 468) states that sulka has two senses; (1) what is given as the price of the girl to the guardians of the girl which goes to the mother and brother (on her death); (2) what is given (by the bridegroom) as the price of the ornaments for the girl and of the household gear. Another verse of Kat. (904) has been quoted by many writers, which restricts the literal sense of the word stridhana, 'over that wealth that is obtained by a woman by mechanical arts (such as spinning) or from a stranger through affection, the husband has ownership.

## (Continued from the last page)

Gaut, 28. 23 and in Sankha (svayam sulkam vodha) q. by V. R. p. 521. In very ancient days there appears to have been a practice to offer in some cases considerable wealth to the father of the bride to induce him to give her in marriage. Rg. I, 109, 2 refers to this; 'O Indra and Agni! I have heard that you are more liberal than even an unsuitable (or deficient) sonin-law or even a brother-in-law'. Yaska (VI. 9) in explaining this verse remarks that the southern people speak of the husband of the bride that i purchased as 'vijāmāir' (विजामाता इति अध्य दाक्षिणाजाः क्रीतापतिमाचसते अद-समाप्त इव वरोभिमेत: ). But this verse also shows that the bride's brother (syāla) had to give wealth to his sister's husband. Vide H. of Dh. Vol. II. pp. 503-506 for passages about the sale and purchase of girls in marriage from ancient times right down to 1800 A. D. Though sometimes girls were purchased for marriage, popular feeling gradually asserted itself against this. In the Vanaparva (115, 23) Gadhi claims as the custom of his family one thousand horses of the best kind from Reika when the latter preferred his suit for the hand of Gadhi's daughter (তাৰিল ন: কটা কিছিল पूर्वैर्यक्षप्रवर्तितम् । एकतः स्थामकर्णाणां पाण्कुराणां तरस्विनाम् । सङ्गं वाजिनां ग्राएकामिति विकि विजासन ॥). Vide Anusasana 4 12 (for a similar statement) and 2. 31. Manu III. 51 forbids the taking of even a small gratuity through greed by the father when giving away his daughter in marriage and says that if he does so he would be guilty of the sale of his child and in III, 54 (almost the same as Anusasana 46, 1-2) Manu says that when agnates do not appropriate to themselves the gratuity paid (by the bridegroom) for the bride but hand it over to the bride then it is not sale, but it is honour shown to the girl and is merely kindness to her. The Mit. defines sulka as the gratuity after getting which the girl In given. The V. C. p. 139 defines it as what is obtained from the husband on condition of furnishing household gear &c. ं युक्तोयस्करतिकारणोपाधिना किया सहयतितो चाइव्हं तच्छरकसिरवर्धः १.

1499: तत्र श्रुष्टकं द्विविधं कण्याविकयमूल्यत्वेन कण्याववृश्यो वृत्तमेकम् । तत्रातृगामि आतृगामि वा । कण्याभूवणगृहोपकरणमूल्यत्वेन वृत्तमयरं श्रुष्टकम् । तद्यातृभिरेवादेवयम् । ज्यान् मिरेवादेवयम् । ज्यान् मिरेवादेवयम् ।

the rest is declared to be stridhana 1,1500. The prima facie view (pūrvapaksa) in Jai. VI. 1.12 urges that what a woman gets by serving cooked food or by cutting clothes does not belong to her. The gifts from strangers here referred to are other than those made by a stranger before the nuptial fire or at the time of the bridal procession. This definition makes it clear that what is obtained even from a stranger by a maiden or by a woman who is a widow at the time of the gift is pure stridhana. Devala says, 'maintenance (what was given for maintenance), ornaments, sulka (bride's gratuity), the profits of money-lending are a woman's stridhana. She alone is entitled to enjoy it and the husband is not entitled to enjoy it except in the case of distress', 1501 Manu IX, 200 states, the heirs of the husband should not divide (among themselves) the ornaments worn by women during the lifetime of their husband: if they divide them they incur sin'. In the printed editions of Manu there is no comment of Medhatithi on this verse, but the V. R. (p. 509), V. C. p. 139, Dayatattva p. 184 all say that acc. to Medhatithi even ornaments, though not donated expressly, become stridhana, if worn with the husband's consent. 1502 According to the Vaijayanti such ornaments should be assigned to the share of the woman's husband so that she alone might put them on and that it is not meant that such ornaments are not to be taken into account at all at the time of partition.

<sup>1500.</sup> प्राप्तं शिल्पैस्तु यद्वित्तं प्रित्या चैव यद्वन्यतः । भर्तुः स्वान्यं तद्वा तत्र होषं तु स्विधिनं स्मृतम् ॥ कात्याः q. by द्वायभाग IV. 1, 19-20 p. 76, स्मृतिचः II, p. 281, परा, मा. III. 550, व्यः मयुक्त p. 154. द्वायभाग explains: अन्यत इति पितृमातुर्भृकुरुं व्यतिरिक्तात् पलुव्यं भिल्पेन वा यद्वितं तत्र भर्तुः स्वान्यं स्वातन्त्रयम्, अनापद्यपि भर्ता महीतुमहित तेन क्रिया अपि धर्म न स्वीधनमस्वातन्त्रयात् 'यद्वनया भक्तोरसप्येन वा कर्तनेन वा धनस्रपातितं तेन यथ्यत इति । उच्यते तद्वव्यस्या न स्वम्। भावप on क्रै. VI. 1. 12.

<sup>1501.</sup> दुत्तिराभरणं घुल्कं लाभेख कीधनं भवेत्। भोवकी च स्वयमेवेदं पतिर्माहरयना-पादि॥ देवल q. by अपराके p. 755, स्मृतिचा. II, p. 283, झायभाग IV. 1. 15 p. 75, चि. र. p. 512, व्य. मयुख p. 56, वि. चि. p. 141. Some read हुद्धिः (व्य. प्र. p. 545 does so). लाभ is variously explained. लभ्यते हति लाभः। पतहुक्तं भवति। पार्वस्यादि-प्रीरवर्ध बतादो यत् किया लभ्यते तद्वपि श्रीधनमिति। स्युतिचः II. p. 283; व्य. प्र. p. 545 and महन्तरम follow this, 'लाभो चन्युभ्यो लब्धम्' वि. र. p. 512, वि. चि. p. 141; वृत्तिजीवनार्थ पित्रादिद्वं लाभो तृद्धिः। व्य. मयुख p. 156.

<sup>1502.</sup> परवी जीवति यः स्त्रीभिरतङ्कारो धृतो भवेत् । न तं भजेरन् हायावा भजमानाः पतन्ति ते ॥ मनु IX. 200, which is almost same as विश्वस्वर्धसूत्र 17. 22. परसुरद्धज्ञातेना-(ज्ञानेना?) ज्यवस्तिज्यलङ्कारो यो मण्डनार्थ धृतः सोपि द्वायावृर्णं हर्तन्त वेशातिग्रिति प्रकाशः । वि. र. p. 509; परसुरह्वापि तवृद्धक्ष वा परिहितोज्वलङ्कारस्तावतेव भाषायाः स्वीयो भवतिति मेधातिथिः । वि. वि. p. 139 and द्वायतस्व p. 184.

Saudāyika is not a special kind of strīdhana. It is rather a comprehensive term for several kinds of stridhana as the definition given by Kat. shows and as the V. C. (p. 139) expressly states 1503. It is almost synonymous with stridhana in the technical sense. Acc. to most writers, it is wealth received by a woman, whether as a maiden or as a married woman, in her father's or husband's house from her parents or relatives of the father and mother. The Sm. C. II, p. 282 and V. R. p. 511 hold that saudāyika is all wealth obtained by a woman whether as a maiden or as a married woman from her mother, father or paternal relatives only, while the Davabhaga IV, 1, 23 pp. 76-77 and V. C. hold that saudāvika includes also all property donated by the husband except immovable property, which latter she cannot alienate even after her husband's death. There is a verse of Vyāsa 1504 that defines saudāyika similarly, 'whatever is obtained by a woman as a maiden at the time of marriage and after marriage from the house of her father or husband is termed saudāyika.' The word 'saudāyika' is derived from 'sudāya' and means, according to the Dayabhaga IV. 1, 22 p. 76. 'received from affectionate kindred'. The Amarakosa says that 'sudaya' means 'gifts of yautaka and the like' and that saudayaka is merely a derivative without change of meaning, 1505

Another word requiring explanation is 'yautaka'. It occurs in Manu IX. 131, 'whatever is the yautaka of the mother goes to the maiden daughter' (and not to the married daughter or son). So yautaka seems to be a synonym for stridhana in

<sup>1503.</sup> एवं ब्रीधमाणि अवस्ति । एतवेव ब्रीणां सीवाधिकं तथा च कारपायणः । ऊढवा ... अवत् । एत्युरित्यप्रापि गृहे इति सम्बन्धः । ... आतुरित्युपलक्षणव् । तेन कम्यपा वा ऊढया वा वितृतो वा तत्कुलतो वा पतिकुलतो वा चल्लकं तत्ववे तत्त्ववे तत्त्ववे तत्त्ववे । वश्य - माणवृश्याहिकमध्येतव्यवव्याः । वि. चि. २. 139 ; व्यवभाग IV. 1. 21 roads अर्तुः सकाशात् विश्रोणः , अर्तुः तकाशात् विश्रोणः , अर्तुः तकाशावित करपतर्वावी पाठः । वश्य. व. p. 543.

<sup>1504.</sup> यत्सन्यया विवाहे च विवाहास्यरतमा गेर्स् । यितुभर्तुगृहात्मासं धनं सीदायिकं स्युत्तम् । च्यासः q. by स्युतिचः II. p. 282, स. वि. p. 378.

<sup>1505.</sup> सुदायसम्बन्धित्यो सब्दां सीदायिका । दायभाग IV. 1. 22; योतकादि तु यद्देयं सुदायो इरणं च तत् । अमदकोका; नद्ध 'सीदा विक तु यदेयं सुदायो अरणं च तत् । अमदकोका; नद्ध 'सीदा विक तु यदेयं सुदायो अरणं च तत् । इति निवण्ड्रपाठात् कयं सीदा विकाशकोका असुक्तः । स्वार्ति विद्वासमत वेश्यनसम्बद्धा । स्वृतिच . II. p. 282. The quotation from Amara seems to be corrupt as printed by Mr. Gharpure; the Mysore edition correctly reads चीतकादि तु चद्देयं सुदाय इति निवण्ड्रपाठात् (vol. III. 2. p. 655), 'सुदाय एवं सीदायिका स्वार्यकास्त्र । स्वदायती स्वर्थकारिति वर । स्वदाय(सुदाय !) संस्वविद्यानी सुदायकिति तु प्राञ्जाः वास्त्रसम्बद्धी on या. II. 143.

the technical sense. The Sm. 1506 C. II p. 285, Madanaratna (folio 105 b) and V. Mayūkha remark 'yautaka is that wealth that is received as a gift from anybody by a woman while she is seated together with her husband at the time of marriage and the like'. It is derived from yuta (joined). It should, however, be noted that Yai, II. 149 employs the word vautaka as an adjective in the sense of 'separated' and that Medhatithi on Manu IX. 131 explains 'yautaka' as the separate property of a woman, her stridhana. The Sm. C. II. p. 285 remarks that Devasyami derived 'yautaka' from 'yu' (to separate) and held it to mean 'wealth obtained from the family of the woman's father which is separate in its characteristics'. The V. C. p. 142 and Vivadacandra p. 74 read 'yautuka' and the former explains it as gifts from the father and the like at the time of marriage. The Dayatattva (p. 186) states that both forms 'yautaka' and 'yautuka' are in vogue and relies on Vācaspati and Rāyamukuta in support.

Kaut. (III. 2. p. 153) names sulka, anvādheya, ādhivedanika and bandhudatta as kinds of stridhana.

The above are the principal smrti texts on the question of what constitutes stridhana. It will be seen that the smrtis only enumerate and describe certain kinds of property as stridhana, which word is not used by them in the etymological sense of 'all kinds of property possessed by a woman'. They do not attempt a comprehensive definition of stridhana. From the texts of the smrtis it follows that stridhana was a technical term, which at first included only six kinds of property, then nine and ultimately by the time of Kātyāyana it included all property (whether movable or immovable) obtained by a woman, either as a maiden or at marriage or after marriage,

from her parents or the family or relatives of the parents or from the husband and his family (except immovable property given by the husband) and that what was obtained by a woman after her marriage by her own labour or from strangers did not become stridhana. Most smrtis employ the word 'datta' (donated), but Kāt. and Vyāsa sometimes use the word 'obtained' (prāpta or labdha), which is ordinarily wider than 'datta'. But it is clear that the commentators do not expressly say that 'obtained' includes 'inherited', though from their general remarks to be quoted below it is arguable that they probably included inherited property under property obtained.

This is stridhana in a technical sense.

It is now necessary to find how stridhana was defined by the several commentaries and digests that are held authoritative in the several schools. This is a most important matter for practical purposes, since the courts have to follow the opinions of commentators 1507 that are authoritative in each school and are not at liberty to put their own construction upon ancient smrti texts, if such construction would run counter to the express opinions of the authoritative commentators. First then comes the Mitaksara. Its gloss on Yaj, II. 143 may be translated as follows 1506: 'whatever is given by the father. mother, husband and brother; what was presented by the maternal uncle and the like at the time of marriage before the nuptial fire; and ādhivedanika, that is, gift made (by the husband) at the time of marrying a second wife as will be described subsequently in the words 'he should give to the wife that is superseded '(Yaj. II. 148); by the word 'adya' (meaning 'and the like') is indicated property that is obtained by succession. purchase, partition, seizure or finding—all this is declared by Manu and others to be stridhana. The word stridhana is employed here in its etymological sense and not in a technical sense, since, when the etymological sense is possible, it is improper to resort to the technical sense.' The Mitaksara expanded the

<sup>1507.</sup> Vide Collector of Madura v. Mootoo Ramlinga 12 Moo. I. A. 397, 436, quoted in Atmaram v. Bajirao 62 I. A. 139 at p. 143.

<sup>1508.</sup> पिया मात्रा वरवा आया च वहतं ग्रम विवादकालिऽग्रावधिकृत्य मातुलाविभि वृत्तं, आधिवेदनिकं अधिवेदनिकं अध्यादिनिक्ताः । श्रीधवन्नव्य योगिकी न यारिभाविकः । वीयसम्भवे परिभावाया अबुक्तत्वास् । किता. on या. II. 143. As against the last seatence of the Mit, may be compared the maxim (nyāya) 'स्टिन्योगमपहराते' (relied upon in प्रा. मा. I. 1. p. 300).

definition of stridhana so as to include under it the five kinds of property of which a man becomes owner in various ways according to Gautama X. 39. The result is that, according to the Mit., property of any description belonging to a woman becomes stridhana even if it be inherited by her from a male as a widow or as a mother or even if it be obtained at a partition by a wife or mother (acc. to Yaj. II. 115 or 123 respectively). The same interpretation of the word 'adva' has been accepted by several works, such as the Madanapārijāta (p. 671), the S. V. (p. 379), V. P. (p. 542), the Balambhatti. Apararka without reading 'adva' gave the same explanation of 'ca' as stated above (on p. 773). On the other hand, the Dayabhaga gave a restricted meaning to the word. Jimutavahana reads Yaj. II, 143 as 'ādhivedanikam caiva', quotes the verse of Devala (in note 1501), remarks that stridhana is not restricted to the six kinds of Manu (IX. 194) but includes other kinds mentioned by other smrtis and finally 1509 observes: 'that alone is stridhana which a woman has authority to donate, sell or enjoy independently of her husband's control'. The Dayabhaga does not expressly state the kinds of property that a woman can dispose of independently of her husband, but immediately after defining stridhana it quotes the texts of Kat. (about earnings from mechanical arts and gifts from strangers) and Nar. (IV. 28). 'what has been given to a wife by her loving husband, she may spend or give away as she likes even after his death excepting immovables'. From this it follows that, according to the Dayabhaga, all gifts from relations except a gift of immovable property made by the husband and gifts from even strangers made before the nuptial fire or on the bridal procession constitute stridhana, but property inherited by a woman or obtained on partition, gifts from strangers (other than the two kinds noted above) and property acquired by her by mechanical arts or by her labour are not stridhana. The Dayatattva closely follows the Davabhaga.

The Sm. C. does not give a defintion of stridhana, but it does not adopt the interpretation of the word 'adya' given by

<sup>1509.</sup> तत्वेयसम्ययशिधतसंस्थयश्चीधनकीर्तनाच बद्संख्या विवक्षिता कि हु स्नीधन-कीर्तनमाश्रपराणि वच्चनानि । तत्वेय च स्नीधनं यद् अर्तुतः स्वातम्ययेण द्वानविक्रयभोगान्वर्तुम-धिकरोति! ... स्थायरेथि अर्जुत्तमात्रे स्निया त्वानाच्चनधिकारः । तत्वःह नारदः । अर्जा प्रीतेन यद्वाचं स्त्रिये तरिमन्युतेषि तत् । सा यथाकाममञ्जीवाह वच्चाहा स्वावराहृते । अर्जुद्वाचित्रेल चणात् अर्जुद्वतस्थावराहृते अन्यत् स्वावरं द्वेयमेव स्वर्ततः। द्वावभाग IV. 1. 18 and 23. अष्टिच्ण BAYS 'स्नीणां स्वातन्त्रयण विनिवोज्यं स्वीधनामित्वर्यः।'

the Mit. Therefore it may be said that it is in line with the The Par. M. III. p. 547 1570 (another Madras autho-Dāvabhāga. rity) appears to follow the Mit, since it says: "'ādva' includes 'adhivedanika' and what la acquired by inheritance, sale and the like." The Vivadacintamani (the leading authority in Mithila) does not define stridhana in general, but enumerates the several kinds of stridhana described by Manu, Yai, Visnu, Kat. and Devala and so is on a par with the Dayabhaga. The V. Mayükha divides stridhana into two kinds, pāribhāsika (technical) and aparibhasika (non-technical). The former comprises properties expressly stated to be stridhana by the sages, while the latter includes all other property belonging to a woman (except what is called technical) and acquired by her by partition or cutting (sewing or other mechanical arts). 1511 This division is peculiar to the V. Mayūkha. The Viramitrodaya (the paramount authority in the Benares school) agrees with Mit. as stated above.

It is beyond the scope of this work to go deeply into modern caselaw. But it is necessary to show how the Indian Courts have in modern times dealt with stridhana as defined by the commentators. It may be said at once that the inclusion by the Mit, of property inherited by a woman or obtained at a partition under stridhana has been totally discarded by the Privy Council for all provinces in India except Bombay 1512. A woman may inherit property from a male, such as from her husband, father or son or she may inherit property from a female, that is, from her mother, daughter &c. Both these kinds of property

<sup>1510.</sup> आधामब्देन अध्याबाहिनकत्रारथ(रिक्थ !)क्रयाविमार्स च । एरा. आ. III. p. 547.

<sup>1511.</sup> यसु विभजेरन्द्रताः पित्रोक्तव्ये रिक्यसुणं समामिति याङ्गवरुत्रयोक्तं तत्पारि-भाषिकाविरिक्तविभावकर्तनाविरुक्षवर्त्व। व्यः मयुक्त p. 160.

<sup>1512.</sup> Vide Sheo Shankar v. Debi Sahai L. R. 30 I. A. 202 (a case from Allahabad) for the proposition that according to the law of the Benares school even property inherited by a woman from a female is not her stridhana and does not pass to her heirs. The principal grounds for the decision were that as regards property inherited by a female from males the rule deducible from the gloss of Vijūānesvara had already been discarded and that even as to property inherited from a female the same rule had been applied in most High Courts (p. 208). Vide also Balwantrao v. Baji Rao L. R. 47 I. A. 213, 223 where the Privy Council approve of the Bombay High Court's decision in Bhau v. Raginnath 30 Bom. 229 that a daughter succeeding to her father takes the property absolutely as stridhana in the Bombay Presidency.

are stridhana according to the Mit., but the Privy Council has held as to both these kinds that they are not stridhana; e.g. if a daughter inherits property from her father or inherits the stridhana property of her mother, it does not become her stridhana, that on the death of the daughter, the property does not pass to her heirs, but to the next heir of the person from whom she inherited it. The Bombay school makes a distinction. If a woman enters a family by marriage and then inherits to a male of that family (as e. g. a widow succeeding to her husband, a mother to her son or a predeceased son's widow to her fatherin-law), the property she inherits is not her stridhana, she takes only a limited estate in it and on her death it passes to the next heir of the male from whom she inherited. But if a woman inherits from a male belonging to the family in which she was born (e.g. a daughter succeeding to her father, a sister to her brother) or if a woman inherits property from a female, the property so inherited becomes her stridhana (in Bombay). As to property acquired by a wife or mother on partition 1513, it has been held by the Privy Council that it is not stridhana even in provinces governed by the Mitakeara (including Bombay).

Kāt. (903) declares:  $^{1514}$  'whatever was given to a woman for wearing only on some occasion (or on condition) or with fraudulent intent by the father, brother or husband is not held to be stridhana.' The idea is that if the father or husband gives some ornament to his daughter or wife for wearing on some special occasion ( $up\bar{u}dhi$ ) or if a father or husband in fraud of his co-parceners gives some family property to his daughter or wife it cannot become stridhana.

Dominion over stridhana.—What is stridhana and what dominion a woman has over stridhana depend on three things, viz. the source of acquiring the property, her status at the time of acquisition (i. e. whether she was a maiden or a married woman whose husband was living or a widow), the school of law by which she is governed. Certain verses of Kat. and Nar. are the principal texts on this subject. Kat. (905-907, 911)

<sup>1513.</sup> Vide Debi Mangal Prasad v. Mahadeo Prasad L. R. 39 I. A. 121, 131-132 (about the share of immovable property on partition not being stridhana and not passing on her death to her stridhana heirs).

<sup>1514.</sup> यसु उत्सवादावेव धार्यमित्येवमाखुपाधिमा अलङ्कारादि इसं यस दायादा-दिवञ्चनार्थ इसं तत्कीधनं न भवतीत्पाह कारवायनः । यस सोपाधिकं इसं यस पोयवशेन वा। पित्रा आजायवा परवा न तत्कीधनमित्यते ।स्तृतिकः II. p. 281. The verse la quoted by परा. मा. III. p. 549, व्य. अयुक्त p. 154 (reads तत्र सोपधि वहसं).

says: 1515 'on obtaining wealth of the saudāvika kind it is declared (lit. desired) that women have independent power over it, since it was given by them (the kindred) as support (or maintenance) in order that they (women) may not be reduced to a terrible (or wretched) condition. It has been declared that women always have independence in saudāuika property as regards sale or gift at their pleasure and even in immovables (if saudāyika). A woman, when her husband is dead, may deal with the gift (of movables) given by the husband as she pleases, but she should preserve it as long as he is alive or she may spend it on his family. Neither the husband nor the son, nor the father nor the brothers have power to use or alienate the stridhana of a woman'. The verse of Kat. about property acquired by labour or about the gift from strangers through affection and that of Narada about the gift of immovable property made by the husband have already been quoted. From these texts it follows that a Hindu woman during her maidenhood 1516 could dispose of her stridhana property of every description at her pleasure, that during her widowhood she could dispose of every kind of stridhana including movable property given by the husband but not immovable property given by him and that a married woman whose husband was living could dispose of at her pleasure only that kind of property called saudāyika (i. e. gifts from relations except those made by the husband). Under modern decisions the distinction between saudāyika and

<sup>1516.</sup> So long as a Hindu maiden is a minor she cannot alienate her property or dispose of it by will; only her guardian can alienate it for purposes laid down in Hunooman Pershad's case; vide 6 Moo. I. A 393 (cited above on p. 449).

non-saudayika is retained, 1517 but the distinction between saudayika given by the relations and that given by the husband is not kept. 1518 Now the woman's power to dispose off as she likes depends on the question whether the gift was meant to pass an absolute estate or a limited estate even if the husband was the donor. During marriage when the husband is living her dominion depends under modern law upon the character of the stridhana. If it is of the kind called saudayika she can dispose of it by sale, gift or will as she likes without her husband's consent; but as to other kinds of stridhana property ( such as gifts from strangers, property acquired by mechanical arts or property inherited) she cannot dispose of it without her husband's consent. If she disposes of it without such consent the alienation is void. According to the D. B. IV. 1. 20 property acquired by a married woman by mechanical arts or by gift from a stranger is subject to the husband's dominion during his life and may be taken by him even when there is no distress. No one else (except the husband) has got control over even such stridhana. After the husband's death, she can dispose of even non-saudāyika stridhana as she likes. But even as regards saudāyika the texts concede certain rights to the husband in certain circumstances. Yaj. II. 147 says: 'the husband is not liable to return to the wife her stridhana taken (i. e. used) by him in a famine, for (indispensable) religious acts, in disease, or when imprisoned (by the creditor or by the king or an enemy). 1519

<sup>1517.</sup> Vide Bhau v. Raghunath 30 Bom. 229 (where it was held that property inherited by a woman from her father could not be bequeathed by her without the consent of the husband who survived her). Bequests to a woman are on the same footing as a gift for the purposes of stridhana. Vide Damoder v. Purmanandas 7 Bom. 155.

<sup>1518.</sup> Vide Shalig Ram v. Charanjit Lal 57 1. A. 282, 289.

<sup>1519.</sup> हुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधी संगतिरोधके । ग्रहीतं क्रीधनं भर्ता न क्रिये दातुमर्हति ॥ या. II. 147, on which तिता. says: प्रकारान्तरेणायहरत् द्यात् । भर्तृव्यतिरेकेण
निवस्त्याः क्रिया धर्न केनापि दायादेन न महीतव्यम् ।, some like व्य. प्र. p. 546 read
नाकामो दातुम्, वि. र. p. 513, वि. चि. p. 141, विवाद् चण्य p. 73 regard संगतिरोधके
as an adjective of व्याधी, 'संगतिरोधकेति व्याधिविद्याणं कार्यानुहानवाधके इति तद्यंः।
वि. चि., 'नाकामो दातुमहतिस्थि दारिद्यादिकृतद्वनासामव्ये वोध्यम् । सति तु सामव्ये
हुर्भिक्षादिग्रहीतम्य्यवस्य देवम् । एतावति वच्यनेपयकौ सामव्येट्यद्वनिम्ब्ययेत्यस्य करूपवित्तम्भव्यस्य । विज्ञहणाद्यायद्यपि परसुरेव परनीधनवहणाधिकारः । मतिदानं चेन्छया नाम्यधेति क्रेयम् । व्य. प्र. p. 546.

Kāt. (914)1520 has a similar verse which says that he may return stridhana wealth if he chooses to do so when it is used by him in a disease or in calamities or when harassed by creditors. Kaut (III. 2 p. 152) is closely similar to Yai, and adds that the woman can spend it without blame for the maintenance of herself, her son and daughter-in-law or when the husband has gone abroad without making provision for the maintenance of these. Kaut (III. 2. p. 152) further provides 1521 that there should be no complaint (by the wife) as regards the expenditure of stridhana made more than three years before by joint action of the husband and wife when they have given birth to two children (or to twins) and when the marriage has been in the most approved forms (brāhma and the other three), that when stridhana has been expended by (the husband and wife) that are married in the gandharva or asura form both should be made to restore it with interest and that what is expended when the marriage is in the raksasa or paisaca form the expenditure of stridhana should be dealt with as theft The meaning of 'mithunam prajatayoh' and 'trivarsopabhuktam' in Kaut, is not quite clear. It is probable that Kautilya lays down a rule of limitation. If more than three years are allowed to pass without complaint, then no complaint made later (than three years after the expenditure) would be entertained. So also if there be no children of the marriage and the husband expends stridhana without objection by the wife then also no complaint would be entertained as the restraint on alienation of stridhana by the husband and wife was meant for the benefit and advancement of the children. None of the later smrtis like those of Yai. Nar. or Kat. makes these distinctions and so Kaut, probably represents an early stage in the evolution of the husband's dominion over stridhana. These later smrtis hold that the husband and wife may be entirely separate as regards their properties and as a general rule the husband's debts, are not binding on the wife's properties nor are the wife's separate debts binding on the husband or his properties (Yaj. II. 46,

<sup>1520.</sup> व्याचितं व्यसमस्यं च धानिकैबाँपपितितयः। क्रास्या निख्छं परमीत्या वृद्यादारमे-च्छपा तु सः ॥ कात्या. q. by अवदार्क p. 755, स्थुतिचः II. p. 283, वि. ए. p. 513, वि. चि. p. 141; तदारमपुत्रसञ्जवाभर्मणि व्यासायतिविधाने च भार्षाया भोकुमदोषः । प्रति-वोधकव्याधि-द्वनिध-भगवतीकारे धर्मकार्ये च वस्तः। अर्थकान्त्र III. 2 p. 152.

<sup>1521.</sup> सम्पूष वा वृत्पत्योमिशुनं प्रजातयोक्षियवोपशुक्तं च धर्मिष्ठेषु विवादेषु नाकु-युक्षीत । गान्धवीद्वरोपशुक्तं सङ्गुद्धिकसुभयं वृष्ण्येत । राक्षसपैद्वाचोपशुक्तं स्वेयं वृद्यात्। अर्थकान्द्व III, 2. p. 152,

Visnu Dh. S. VI. 31-32). But the same smrtis make it clear that under certain distressing circumstances the wife's separate property was liable for the maintenance or debts of the husband. The Mit, expressly states 1521a that if the husband uses his wife's stridhana under any other circumstances (than those specified by Yaj. II. 147 and Kat.) then he has to return it. that no relation except the husband has any right to use a woman's stridhana during her lifetime even in distress or disease &c. and relies on Manu VIII. 29 which requires the righteous king to award the punishment for theft against such relatives as appropriate the wealth of women. The Sm. C. and V. Mayūkha follow the Mit., but the V. R. and V. C. hold that Kātyāyana's verse applies not only to the husband, but also to the son, father and brothers of the woman. Kat. (912-913) provides 1521a that if any one of the four persons (q. in n. 1515 above) forcibly consumes stridhana he should be made to return it with interest and should be also liable to fine (or punishment) and that if any one of these consumes stridhana amicably after securing her consent then he would be liable to return only the principal amount, when he becomes welloff (i. e. able to pay). Devala 1522 also states, 'if the husband makes a gift of stridhana without cause or enjoys it, he must pay it back with interest, but he may use the stridhana of his wife for relieving the distress of a son (and also of the family, acc. to V. Mayūkha). Kāt. (908) 1523 adds a special rule, 'if the husband has two wives and he does not reside with one of them (i.e. neglects her), he should be forcibly made to return (the stridhana of his neglected wife) by the king even though she bestowed it upon him through affection. '- The texts of Kat., Devala and Nar, quoted above about the dominion of the woman over her stridhana and about the husband's power over it are

<sup>15212.</sup> यदि होकतरो होवां स्त्रीधनं भक्षयेत् बलात् । सदुद्धिकं स दाप्यः स्याद् दण्डं सेव समाप्तुयात् । तदेव यद्यक्रकाप्य भक्षयेत्यतिपूर्वकन्त्रः । मूलमेव प्रदाप्यः स्याद्यस्ति धनदान्यः भवेत् ॥ कात्याः q. by अपरार्क p. 755, दायभाग IV. 1. 24 p. 78, स्वृतिस्तः II. p. 282.

<sup>1522.</sup> हुआ मोक्षे च भोगे च क्रिये क्यात्सहद्धिकम्। पुत्रातिहरणे वापि क्रीधन भोक्तु मर्हति ॥ देवल q. by स्मृतिचः II. p. 283 (पुत्रश्वहणं कुदुम्बोपलक्षणार्थम्), अपरार्क p. 755, व्य. मयूक्त p. 156.

<sup>1523.</sup> अश्य चेत्स द्विभार्यः स्थान च तां भजते हुनः । प्रीत्या निसृष्टमपि चेत्पतिवृाष्याः स तब् बलात् ॥ कात्याः q. by अपरार्क p. 755, वृायभाग IV. 1. 24 p. 78, स्मृतिचः II, p. 283. The व्य. स. p. 156 ascribes this verse to वृंबल.

authoritative in all schools even now. Manu IX. 199 1521 provid es: 'wives should not spend (for their own benefit) from the property of their families which is common to many, nor from their own property without the husband's permission." The V. Mayûkha interprets this as meaning that she has no independent power even over ādhivedanika and the like, but this would be opposed to the express texts of Kāt., Vyāsa and Devala. Therefore the words must be taken as only recommendatory.

Kăt. (916) delivers a special rule viz. stridhana 1525 which was promised (to a woman) by her husband should be paid to her as a debt by the sons (i. e. by her own sons or stepsons) provided she resides in the husband's family; she should not reside with her paternal family.' The Sm. C. and V. P. (p. 546) explain that even grandsons and great-grandsons are liable to pay just as sons are. According to Kat. as understood by the Sm. C. and others a wife who is full of evil acts, is immodest, wastes property and is given up to adultery, does not deserve (to dispose of) stridhana and V. P. and V. C. explain that it may be taken away from her in such a case, 1526 In modern times this rule of forfeiture of rights would not be enforced by the courts as regards stridhana. Some explain this verse as referring to the widow as heir and separate the words as 'stri dhanam, '1527 Vide Ganga v. Ghasita 1 All. 46 (F. B.), 48-49.

Succession to Stridhana.—The several schools of Hindu Law differ from each other perhaps more widely on this subject than

<sup>1524.</sup> न निर्हार क्रियः कुर्युः क्रुतुम्बाङ्बह्नमध्यगात् । स्वकाद्यपि च विशास्त्रि स्वस्य भर्तृरनाङ्मया ॥ मञ्ज IX. 199. This verse is variously explained. कुल्लून, रायवान्त्रस्य and others explain निर्हार क्ष 'रायां स्वाप्त रायां धनसञ्ज्ञातं, while सर्वज्ञानारायण and हथ. मयुक्त explain as 'हयय' and सर्वज्ञः explains स्वकात् as 'स्वस्यासाधारण-धनाद्यि क्रीधनन्यतिरिक्तात्'।

<sup>1525.</sup> अर्था प्रतिश्चर्त वेयसुणवरकीधर्म हतैः । तिहेक् अर्मुकुछे या तु न सा पितुकुछे क्सेत् व कारपा: q. by स्वृतिच: II. p. 283 (first half), वि. इ. p. 514, वि. कि. p. 142. The क्य, स., p. 153 quotes the first half as वेवल's.

<sup>1526.</sup> अपचारक्षियापुक्का निर्लक्षा वार्षभाक्षिका। व्यक्षिचाररता या च क्रीधनं सा न चार्छति। कात्या. q. by मेधा. on सह VIII. 28 (without name), स्पृतिच. II. p. 283, दि. खि. p. 141-142, व्य. म. p. 157, व्य. म. p. 545. 'या पुन: अतिदृष्टा की सा स्वधन-मनिश्चक्षपि विनिधोक्तं नार्हतीत्वाह स एवं स्वतिच.

<sup>1527.</sup> For a comparison of the ancient and medieval Hindu Law of stridhana with the Roman, French and English law, vide Bannerjee's 'Marriage and stridhana' pp. 394-399.

on any other. But one thing is generally common to all schools viz. that as regards succession to stridhana daughters are preferred to sons, though in later days sons were introduced by some writers as heirs along with daughters or even as preferable to daughters for certain kinds of stridhana. This was probably due to the fact that the value of stridhana property became considerable in later times and society which held to the doctrine of the dependence and inferior position of women could not tolerate the idea that large estates should go to women alone. The causes of the variance among writers on the devolution of stridhana are historical. The text-writers wrote at different times and in different countries and probably reflect the popular sentiments of their own countries and times tinged now and then by personal predilections also. The digests sometimes expressly say that their interpretation follows the usage of their times (vide V. Mayūkha in note 1529 below).

The succession to stridhana varies according as the woman is unmarried or married, according as the marriage was in an approved or an unapproved form, and also according to the species of stridhana and the school of law to which she is subject.

First, the important texts of the smrtis on succession to stridhana may be brought together. The oldest extant text is that of Gaut. 28. 22 which provides, 1528 'stridhana devolves (first) on daughters: (in a competition among daughters) it goes to those that are unmarried (apratta, lit. not given away in marriage) and (in a competition among married daughters) to those that are not well provided for (i.e. that are indigent). Manu (IX. 192-193) provides: 'when the mother dies all the full brothers and full sisters should equally divide the mother's estate. Even to the daughters of those daughters some thing should be given (that is) as much as would be seemly out of the estate of their grandmother on the ground of affection'. In Manu IX. 195 it is said that the six kinds of stridhana, as also anvādheya stridhana and gifts made by the husband through affection, should go to her progeny if she dies in her husband's lifetime. The verses of Manu (IX. 192-3) are variously explained by the commentators, Sarvaiña-Narayana holding that mother's estate means estate other than technical stridhana. Most of them rely on a text of Br. and

<sup>1528.</sup> ब्रीधर्म दुवितृणासम्तानामृत्रतिष्ठिवानां 🗷 । बी. 28. 22.

hold that full brothers and unmarried sisters succeed together and married sisters (i. e. daughters of the woman whose heirs are to be found) get some trifle (1 of each brother acc. to Kullūka). Manu IX. 196-197 further provide that when a woman was married in one of the five forms of marriage viz. Brāhma, Daiva, Arsa, Prājāpatva and Gāndharva and died without issue her stridhana goes to her husband and if she was married in the Asura and the other two forms it went, if she died issueless, to her mother and father. Yāj. Il. 1529 117 provides that daughters take the stridhana estate of their mother and on failure of them the (male) issue. In IL 1530 144 Yaj. again says that stridhana goes to daughters, but that if the woman dies without issue then it goes to the husband if she was married in one of the four forms (brahma, daiva, arsa, prajapatya) but to her parents if she was married in the other four forms. Visnu Dh. S. (17, 19-21) and Nar. (dayabhaga, 9) contain the same rules as Yaj. II, 144-145, while Nar. (davabhaga 2) states that the mother's wealth should be divided among the daughters and in the absence of daughters the latter's issue takes it. Sankha-Likhita 1531 declare that the mother's estate is taken in equal shares by the full brothers (sons of the deceased mother) and their unmarried sisters. Br. 1532 (S. B. E.

<sup>1529.</sup> मातुर्द्रहितरः शेषसृणासान्य ऋतेऽन्वयः । या. II. 117 on which the मिता. says, 'बुहितृणामभावे अन्वयः पुत्राविर्धृद्वीयात् । ', some construe the word अन्वय as meaning the issue of the daughters (i. e. daughter's daughters and daughter's sons). Vide न्य. म. p. 159, " यत्तु याञ्चवल्नयः ' मातुर्द्वृति ... न्ययः ' इति तत्त्राप्यव्यपदं कन्यासन्तिपरमिति केचित् । परे तु दुवित्रभावे पुत्रा एव युद्धियः, नारदीये तद्या मातुरेव परामक्तियराष्ट्रः । आचारसंवादी चार्च पक्षः ।," नारद् (द्वापभाग, 2) is मातुर्द्वितरोऽभावे दुवितृणां तद्यव्यः ।, about which the मिता. on याञ्च. II. 145 remarks ' तब्धव्येन संनिदितदृष्टितृपरामर्थातः '. The मद्ग. पा. (p. 667) explains नारद् as मातुर्धनं दुवितर आप्त्रपुरतद्वभावे दुवितृणां द्वीदित्रीणां तद्यभवे ये जाता द्वीदित्रार्थयः । मातुर्ययः ।, the विवाद्यव्यद्ध p. 75 says 'द्वितृणामभावे तद्य्वयस्तरपुत्रादिविभजेदिरपर्थः। मातुरस्वय द्वित वालस्यः । ।

<sup>1530,</sup> अतितायामप्रजिस बाग्धवास्तव्वाप्तुयुः। अप्रजःश्लीधर्व भर्तुर्माद्वादिषु श्रतुष्विपि । दुवितृणां प्रस्ता श्रेव्छवेषु पितृगामि तत् ॥ याः II. 144-145 ; आह्यादिषु श्रतुष्ठं विवादेण्य-प्रजापामतीलावां तञ्जर्तुः। श्रेषेषु श्रापित इरेत् । सर्वेष्येव प्रस्तायां यद् धनं तद् दुदितृगामि । विष्णुधर्मसूत्र 17. 19-21; श्लीधनं तद्पत्यामां भर्तृगाम्यप्रजासु तु । आह्यादिषु श्रतुष्यांतुः पितृ-गामीतरेषु श्र ॥ मारद् (द्वायभाग, verse 9).

<sup>1531.</sup> सर्म सर्वे सीव्या मातृकं रिक्थमर्कति कुमार्थकः शक्कुलिकेत q. by ब्रायभाग IV. 24 p. 79, परा मा. III. p. 551, बालस्मही on था. II. 145. हरवृत्त on गी. 28, 22 reads सर्म ... वन्यमर्काः क्रीकमार्थकः

<sup>1532.</sup> सीधनं स्याद्यस्यानां हुहिता च तवंशिनी। अपना चेत्समूदा तु लभते मान-माजकन् । कृष्ट, q. by स्तृतिच, II. p. 285, हरद्वा on गी. 28, 22, द्वायभाग IV. 2, 3 p. 79 (अयरपपदं प्रथपं तेवामधजामिईहिन्सिः सह मातुधनविभागः), परा. मा, III. p. 552 (roads सा न मातुवान्), विवादाचान्य p. 75.

33 p. 383 verse 87) declarés, 'stridhana goes to her progeny, but the unmarried daughter is preferred, while the married one gets only some trifle as a token of regard'. Parasara holds that the unmarried daughters take all the stridhana, but in a competition between married daughters alone and sons they all take equal shares. Devala 1533 states, on the death of a woman her stridhana is taken in equal shares by her sons and daughters: if she leaves no issue it would be taken by her husband, mother, brother or father'. Pāraskara 1534 (g. by Par. M. III, 552) states that stridhana devolves on the unmarried daughter, that the son does not get it, but that he shares equally with a married daughter. Kaut. 1535 (III. 2 p. 153) prescribes that if a woman dies during her husband's lifetime her sons and daughters divide her stridhana; if she has no son then daughters divide it, on failure (of both sons and daughters) the husband takes it and that the sulka, anvadheya or any other kind of stridhana given by her relatives is taken by her relatives. Kātyāyana 1536 (917-920) whose treatment of stridhana is the most detailed of all smrti writers has the following verses on succession to stridhana: 'Sisters whose husbands are living should share with their brothers the stridhana (of their mother); this is the rule of law about stridhana and partition (among brothers and sisters) is prescribed. On failure of daughters the (stridhana) wealth devolves on sons (of the deceased woman); the wealth given to a woman by her kinsmen (paternal or maternal) goes in the absence of the kinsmen (that gave it) to the husband.

<sup>1533.</sup> सामार्थ्य पुत्रकरूपानां सुतायां स्त्रीधनं क्रियान्। अप्रजाया हरेद्धर्ता नाता आता पितापि वा । बेवल q. by द्वायभाग IV. 2 6 p. 79, ध्यव. नि. p. 466, बालक्ष्मह्वी on या. II. 145.

<sup>1534.</sup> अप्रतायास्तु दुहितः स्त्रीधनं परिकीर्तितम् । प्रश्नस्तु नैव लभते प्रतायां तु समांश-भाक् । पारस्कर q. by परा. मा. III. p. 552 (तद्व्यतिष्ठितोडदुदित्विषयम्), व्यवः नि. p. 463. Is it पराज्ञर ?

<sup>1535.</sup> जीवति भर्तरि सुतायाः पुत्रा बुहितरश्च स्त्रीधनं विभजेरन् । अपुत्राया बुहितरः । तद्मावे भर्ता । ... ... सुल्कानन्वाधेयनन्यद्वा वस्पुभिर्द्तं वान्धवा हरेतुः । अर्थज्ञास्त्र III. 2, p. 153,

<sup>1536.</sup> भगिन्यो बान्धवै: साधि विभजेरन समर्तृकाः । स्रीधनस्येति धर्मीयं विभागस्य प्रकारिपतः । द्वाहिनृणामभावे तु रिनधं प्रजेषु तज्ञवेत् । बन्धुवृत्तं तु बन्धुनामभावे भर्तृगामि तत् ॥ यितृन्यां खैव यहचं दुवितः स्थावरं धनम् । अपजायामतीतायां आहुगामि तु सर्वतः ॥ आसरा-विषु यह्नव्यं स्थायं पेठृकं किया । अभावे तद्यरत्यानां मातापिजोस्तविव्यते ॥ सारवा. q. by अपरार्क p. 721 (the first two only), स्युतिचः II. pp. 285-287 (all except पितृन्यां &c.), वि. र. p. 518 and वि. खि. p. 143 (first two); ज्ञायभाग IV, 2. 12 p. 92 has the verse पितृन्यां (ascribes it to कृज्जास्वायन), व्य. म. p. 162 reads पुत्रवामि for मर्तृगामि.

Whatever immovable property was given by the parents to their daughter always goes to her brother if she dies without issue. Whatever wealth was obtained by a woman from her parents in the forms of marriage beginning with asura is declared as going to her parents on failure of her progeny. '1537 The first two verses are apparently in conflict and must be read with Gaut. 28, 22 So probably the following propositions were laid down by Kat. viz. (1) unmarried daughters are preferred: (2) married daughters whose husbands are living share along with their brothers, if there be no unmarried daughter; (3) widowed daughters take only if there are no daughters whose husbands are living or if there are no sons; (4) wealth given by paternal and maternal kinsmen goes to them and on failure of these, to the husband; (5) immovable property given by parents goes to the brother of the woman on failure of issue; (6) wealth given in the āsura, rāksasa and paišāca forms goes to parents on failure of issue. Yama has a verse very similar to Kātyāyana's about a woman married in the asura and the following forms. The commentaries and digests make valiant efforts to reconcile the conflicts among the smrti texts quoted above. It is not quite necessary to go into that question here in detail for fear of encumbering this work too much.

How the devolution of stridhana was dealt with by the commentators has now to be seen. They all prefer daughters to sons for certain kinds of stridhana. Why the devolution of stridhana property should be different from that of the property of a male is not clearly explained anywhere. The Mit. on Yāj. 1538 II. 117 gives the reason that woman's property goes to the daughter because in her more particles of the mother's body inhere than in the son. Probably the daughters were preferred as heirs to stridhana as a sort of equity, when sons were allowed to exclude daughters in the inheritance to the father's wealth.

According to the Mit. there are two lines of succession to stridhana, one for sulka and the other for all other kinds of stridhana. Sulka, acc. to the Mit. that quotes Gaut., devolves first

<sup>1537.</sup> आसुराहित पद इश्यं विवाहेतु श्रदीयते । अत्रजायामतीतायो चितेव तु धर्ण इरेल् ॥ यम q. by स्मृतिच. II. p. 286, द्वायभाग IV- 2. 28 p. 88.

<sup>1538.</sup> मातृकृतसृणं युत्रैरेवापाकरणीयं न दुदित्तभिः । ऋणाविशिष्टं तु धर्नं दुदितशे युद्धीयुरिति । युत्रं चैतत् । युमान् युंसोधिके द्वाके की भवत्यधिके कियाः—इति स्व्यवयवानां दुदियु बाहुल्यात् कीधनं दुदिनुगानि । पितृधनं युत्रगामि पित्रवयवानां युत्रेषु बाहुल्यात् । मिता. on या. II. 117. युमान्युंसो &c. is मसु. III. 49.

on the full brothers, then on the mother. 1539 Some like the Subodhini, the Dipakalikā, Haradatta on Gaut. 28. 23 hold that it devolves on the mother first and then on the full brothers; but many works such as the Dāyabhāga IV. 3. 28 (p. 95), Sm. C., Par. M., V. P., V. C. follow the Mit. It is somewhat strange that the Madanapārijāta p. 668 (which was really composed by the author of the Subodhini in the name of his patron Madanapāla, holds that the śulka is first taken by the brothers and then by the mother. This raises a doubt whether the printed Subodhini is correct or whether the author changed his opinion.

As regards succession to the property of a maiden there is no difference at all between the Mit. and other works. The Mit. quotes a text of Baudhāyana 1540 that the wealth of a deceased maiden first devolves on her full brothers, then on the mother and then on the father. The V. P. adds that on failure of the father the maiden's wealth goes to the parents' nearest sapinda. 1511 Yāj. II. 146 provides that if a girl who had been promised in marriage dies before marriage, the intending bridegroom was entitled to take back the sulka or other gifts

<sup>1539.</sup> भिनिश्चिष्टकं सोव्याणामुर्धे मातुः पूर्व खैके। गौ. 28. 23-24; मिताः (on या. II. 145) says, झुल्कं तु सोव्याणामेव; 'मातुरभावे सोव्यां गृह्हिशुरित्यर्थः' सुघोधिनीः on या. II. 145; 'छुल्कं तु सोव्याणामेव। भिनिश्चिष्टकं सोव्याणामिति गीतम्बचनात्सोव्याभावे मातुः। ऊर्ध्व मातुरिति तद्वचनावेव। पूर्वे चैके हति तु परमतम् । व्या प्रा p 553; झुल्कं तु सोव्या एव गृहीयुः। तथा च गातमः। भिनितीः मातुरिति। दुहिन्नाविषु पौत्रा पंग्तेषु वियम्मानेव्या भिनिश्चिल्कं सोव्या एव हरेषुरित्यर्थः। मव्या पाः p. 668; 'ऊर्ध्वमिति मातुर्भ-रणावनम्बरित्यर्थः। कल्पतकरत्येवस्। । याता चात्र भिग्येव। तथा च तत्रूपमातुरभावे हृहित्राविषु पौत्रपर्यन्तेषु सरस्वपि स्वभगिनीञ्चलकं सोव्या एव गृह्विपुरित्यर्थः। जालम्बद्धी (व्य. p. 257); ऊर्ध्व मातुरपरतावित्यर्थः। मातापित्रोस्तु सञ्जावे तयोरेव। वीपकिलका.

<sup>1540.</sup> रिक्थं मृतायाः कर्याया गृह्णीयुः सीद्रास्तद्भावे मातुस्तद्भावे पितृरिति बीपा-यमस्मरणात् । मिता. on या. II. 146; the द्वायभाग makes of this a verse as रिक्थं... सीद्राः स्वयम्। तद्भावे भवेन्मातुःतद्भावे भवेत्पितुः॥१. The मद्गनरःच (folio 106a) reada it as रिक्थं ... समम्। ... तद्भावे पितृभीत्॥; मातापित्रोरभावे तत्पर्यासस्मामि। भ्य. प्र. p. 552. The above passage of the Mit is referred to in Gandhi Maganlal v. Bai Jadab 24 Bom. 192 (F. B.) at p. 211 (where it was held that a paternal grandmother in Gujarat inherited the wealth left by her maiden granddaughter in the absence of nearer heirs, that she took an absolute interest and that on her death the property goes to her heir and not to that of the grand-daughter.

<sup>1541.</sup> Vide also Janglubai v. Jetha Appaji 32 Bom. 409, 412 and Vithal v. Balu 60 Bom. 671, 677 for instances of sapindas of the parents inheriting to the stridhana of a woman dying respectively as a maiden or as a woman married in an approved form of marriage,

made by him after deducting his own expenses and those of her family.

The Mitaksara order of succession for all kinds of stridhana, other than sulka and maiden's property, is as follows: (1) unmarried daughter; (2) married daughter who is indigent; (3) married daughter who provided for: (4) daughter's daughters; (5) daughter's son: (6) sons; (7) son's sons (here also the rule of per stirpes applies); (8) husband (if the woman was married in one of the four approved forms); (9) sapindas of the husband in the order of propinguity; on failure of any sapinda of the husband. her mother, then her father and then the sapindas of the father (before it goes to the Crown). But if the woman was married in one of the unapproved forms, then on failure of her descendants her stridhana went to her mother, then to her father and then to the father's sapindas in the order of propinguity. On failure of the sapindas of the father it would (by analogy) go to her husband and then to his sapindas (before going to the Crown). When grand-daughters directly inherit the stridhana of their grandmother they take per stirpes (acc. to the Mit. which guotes Gaut. 28, 15), if they are the daughters of several daughters. 1542 The Mit. (on Yaj. II. 145), Apararka (p. 721) and several others provide (following Manu IX, 198 = Anaśāsana 47,25) that if a woman of a lower caste dies issueless leaving stridhana, then the daughter of her co-wife of a higher class inherits that stridhana and on failure of such step-daughter, the son of the latter inherits. It may be noted that as regards succession to stridhana, the rule of representation which holds good in relation to succession to males does not apply. When a male dies leaving separate property and a son and a grandson (son of a predeceased son) both succeed together, the grandson representing his deceased father. But if a woman possessed of stridhana dies having only a son and a predeceased son's son. the son will take the whole of the stridhana excluding the son's son. Vide Bai Raman v. Jagjivandas 41 Bom. 618.

It is not possible nor necessary to deal exhaustively with the devolution of stridhana according to the various schools of Hindu Law. But a few indications from the important text

<sup>1542.</sup> तासां भिन्नमातुकाणां विवमाणां समवाये मातृहारेण भागकरूपमा । प्रतिमातृती वा स्ववर्गे भागविज्ञेष: इति गौतमस्त्रपणात् । मिता. on या: II, 145.

books having authority in the different provinces will be offered. According to the Sm. C. (which is the leading authority in Madras after the Mit.) stridhana includes only those kinds of property that are so described in the smrtis (i. e. only technical stridhana) and the lines of devolution are as follows: (1) sulka devolves in the same way as laid down by the Mit. cited above (Sm. C. II. p. 287); (2) Yautaka devolves on unmarried daughters first (Sm. C. II. p. 285); (3) Anvadhevaka and Bhartrdatta pass to sons and married daughters whose husbands are living, all inheriting together in equal shares (Sm. C. II. p. 284); (4) other kinds of technical stridhana such as adhyagni &c. pass first to the maiden daughters and married daughters who are apratisthita, 1543 then to married daughters that are provided for; then to daughter's daughters, then to daughter's sons, then to sons, then to son's sons &c., then to the husband or father (according to the form of marriage). The Madras High Court follows the Mit. (in preference to the Sm. C.) as to the devolution of Anvadheyaka and Bhartrdatta and holds that certain kinds of non-technical stridhana (such as gifts by strangers during coverture) devolve acc. to the rules of the Mit. Vide Salemma v. Lutchmana 21 Mad. 100.

The Vivādacintāmaņi, the leading authority in Mithila, restricts stridhana to the technical stridhana recognized by the smrtis and lays down the devolution of it as follows: (1) Sulka 1544 (defined as property received by a woman at the time of her marriage, if in an unapproved form) passes as under the Mitcited above; (2) Yautaka passes first to unmarried daughters, then in the way laid down by the Mit. for all stridhana; (3) all technical stridhana other than the two preceding varieties passes to sons and unmarried daughters together, then to sons and married daughters jointly, then to daughter's daughters, then to daughter's sons and then as under the Mit. system (for stridhana in general.)

The Vyavahāramayūkha which is held to be of paramount authority in Gujarat, Bombay Island and Northern

<sup>1543.</sup> The word अमितिष्ठिता is explained by the Sm. C. as follows, 'अमिति-ष्ठिता अनपत्या निर्धमा दुर्भगा विधवा वा। एवमपरार्कानुसारात् गौतमवन्त्रनं व्याख्यातम्। अस्य विज्ञानेश्वरकृता व्याख्या हेया स्वदुद्धिमाञ्जाध्याहाराद्विकरणात्। १ स्मृतिन्त्र. II. p. 285. वि. श्वि. p. 147 also says 'अमितिष्ठता अनपत्या निर्धनभर्तृका दुर्भगा चेति रत्नाकरात्यः। ।

<sup>1544.</sup> गौतमः । भगिनीश्चल्कं सोव्यांणामूर्ध्वं मातः। पूर्वं चेरथेके । आसराविंविषाहः स्रयलः विषयमेतत् । वि. चि. p. 143.

Konkan 1545 proposes various lines of succession to stridhana. Its treatment is based on the Sm. C. and the Madanaratna. It first divides stridhana as stated above into technical (pāribhāṣika) and non-technical (apāribhāṣika). The first is subdivided into four classes for the purpose of inheritance; (I) sulka which passes as stated above under the Mitākṣarā; (II) yautaka goes to unmarried daughters, (if there be no unmarried daughters)

1545. For the territory in which the V. Mayūkha is supreme, vide Lallubhai v. Mankuvarbai 2 Bom. 388 (F.B.) at p 418, Jankibai v. Sundra 14 Bom, 612 at pp. 623-24; Vyas Chimanlal v. Vyas Ramchandra 24 Bom. 367 (F. B.) at p 373. How the Vyavahāramayūkha composed by a Mahā. rastra brahmana whose family had settled at Benares came to be regarded as a work of high authority in Gujarat is explained in Lallubhai v. Mankuvarbai 2 Bom. 388 at pp. 418-419 and in Bhagirthibai v. Kahnujirav 11 Bom. 285 (F. B.) at pp 294-95. As there is divergence between the views of the Mit and the Mayukha in the rules of succession, it becomes a matter of great practical importance to settle with precision the exact limits in Northern Konkan up to which the Mayukha must be regarded as a work of paramount authority. It has been judicially decided that Karanja, an island opposite the Bombay harbour, is governed by the Mayukha (in Sakharam v. Sitabai 3 Bom. 353), that Mahad, the southernmost Taluka of the Kolaba District, is not so governed and that the predominance of the Mayukha cannot be taken further south than Cheul and Nagothna in the Kolaba District (vide Narhar v. Bhau 40 Bom. 621). Similarly difficult questions arise whether Kathiawar which is quite contiguous to Gujarat and some territory bordering on Gujerat towards the north or east is governed by the views of the Mayakha in preference to those of the Mit. Some parts of Kathiawar which were (and even now are) under the domination of the Gaikwad of Baroda may, on the analogy of the grounds on which the Mayukha is held to be of paramount authority in Gujarat, be deemed to be governed by the Mayikha. It appears to me that the tendency of courts should be to restrict the extent of the territory in which the Mayukha is supreme and to hold that everywhere the Mitaksara is supreme, except in those territories where the Mayūkha has been expressly recoginzed as supreme by the feudatory States contiguous to Gujarat or by judicial decisions. The Mit. is the paramount authority in the whole of India except in Bengal; therefore on the analogy of the maxim that a general rule is applicable and is supreme in all cases except where an exception clearly covers the matter ( अपवासाविक्य-परिहारेण उत्सर्गस्य व्यवस्थिति:) districts outside modern Gujarat but bordering on it should not be held to be governed by the Mayukha,

then probably to the married daughters; (III) anvādheya 1445 and bhatrprīti-datta (husband's gift of affection) are inherited by sons and unmarried daughters together in accordance with Manu (IX. 192 and 195), (if there be no unmarried daughters) by sons and married daughters, then daughter's issue, then son's sons; (IV) other 1546 kinds of technical strīdhana devolves as under the Mit.; (V) non-technical 1547 strīdhana is inherited in the following order; sons, son's sons, sons' sons' sons, daughters, daughters' sons, daughter's daughters. When there is no issue of the woman the succession depends in all cases as under the Mit. on the question whether the woman was married in an approved or an un-approved form. The V. Mayūkha employs language somewhat different from that of the Mit in speaking of the inheritance to strīdhana when a woman dies without

<sup>1545</sup>a. Vide Sitabai v. Vasantrao 3 Bom. L. R. 201 (where a long passage from the V. Mayakha is quoted in translation and it is held that anvadheya includes gifts or bequests from parents after marriage as well as from the husband and that sons and daughters succeed equally to anvadheya); Dayaldas v. Savitribai 34 Bom. 385 (F.B.), where it was held that a passage of the Mayûkha wherein the view of the Mit, was first stated and then the view of others really meant that the latter was the view of the Mayukha, that sons and daughters inherited anvidheya together and that if there were both married and unmarried daughters, the unmarried daughters and the sons inherited together. सूतायाः खिया धनं पुनेदृहितृभिश्व साम्येन बाह्यम्। तथा ख भक्तः--जनन्यां ··· ·· सनाभयः ॥ एतञ्चान्वाधेयभर्तृत्रीतिवृत्तविषयम् । एतद्वित्रिधधनविषयेऽ-परिणीतपरिणीतपुत्रीसमयाये विशेषमात बृहस्पतिः । खीयमं स्वादपरयानां ... । अपत्तानाम-भावे प्रताभिराविधवाभिर्भातृभिः सह विभज्य ब्राह्मामित्याह कात्यायनः । मद्दनरान (folio 105 b). Vide ब्य म. text pp. 157-58 for the two views. It will be noticed that the Mit, construes the verse of Manu distributively i, e, sons take equally when they succeed and daughters do so when they succeed and that Manu does not mean that sons and daughters inherit simultaneously.

<sup>1546.</sup> अभ्याचेषभट्टं भीतिवृत्ताभ्यामन्यद्धयम्यादिश्विधिकं दुद्दितर एउ युद्धीयुः । ताहु च प्रतापत्तासम् अपे संस्थापता एव युद्धीयुः । सद्दनरस्त (folio 105 b): अन्याधेयभत्तेपीति-वृत्तिभिक्षे पूर्वेक्ति वारिभाषिके स्त्रीधने तु विशेषमाह गीतमः—स्रीधनं ... अप्रतिष्ठितानां च— इति । व्यः सयुद्ध p. 159.

<sup>1547.</sup> Vide Manilal Rewadat v Bai Rewa 17 Bom. 758 (as to inheritance of non-technical stridhana) where it was held that as regards stridhana under the Mayūkha the woman is recognized as a fresh source of devolution, that the words 'sons and the rest' mean no more than sons, grandsons and great-grandsons, that as regards property which does not class as pāribhāṣika stridhana, the sons and the rest take precedence over the 'daughters and the rest (i. e. their issue)', that failing sons and daughters the heirs to pāribhāṣika stridhana and apāribhāṣika stridhana are the same, save that as between male and female offspring the latter have a preferential right as to pāribhāṣika, while the former have a similar right as to apāribhāṣika.

पारिभाषिकाविरिक्त माहुषणं दृष्टिक्सचे प्रवादण एक स्मेरन । वर्ष समुख p. 160.

issue. But it has now been judicially held that both mean the same thing 1548.

In the Dayabhaga school the devolution of various kinds of stridhana according to the Davabhaga and D. K. S. is as follows: (I) sulka devolves 1549 in the following order: (1) full brother, (2) mother, (3) father, (4) husband; (II) Yautaka devolves 1550 in the following order: (1) unmarried and unbetrothed daughters. (2) betrothed daughters. (3) married daughters, who have or are likely to have sons, (4) barren married daughters and childless widowed daughters taking together in equal shares. (5) sons, (6) daughter's sons, (7) sons' sons, (8) son's son's sons, (9) step-son, (10 and 11) stepson's son, stepson's grandson. Then if the marriage was in an approved form, yautaka passed in the absence of any of the above in order to husband, brother. mother and father. If the marriage of the woman was celebrated in an unapproved form then her stridhana passed in order to mother, father, brother, husband. (III) Anvādheya gifts 1551 (gifts or bequests) made subsequent to marriage by the father

<sup>1549.</sup> अतः(शुरुको) प्रथमं सोवराणां तद्भावे मातुर्मातुरभवे पितः । एषां पुनरभावे सद्भाने भर्तः । वायभाग IV. 3. 29 p. 95.

<sup>1550.</sup> ततस्य परिणयनस्रध्यक्षीधनं दुन्धिते व पुत्राणां तत्रेत्र च क्रमार्थं गोतमवत्र्वनं क्षीधनं दुन्धितृणा ... द्वितानां च । बाह्मादिषु विवाहेषु यसुन्धमध्यग्निधनं क्षियाः तत्तस्यां प्रताया मधमं दुन्धितृणामेव तत्राणि मधमं कन्याधासत्वभावे ६त्तायासत्वभावे परिणीतायाः । सर्वदुन्धित्रभावे प्रत्याधिकारः । अमजः स्थिवं भत्तर्राधिकारात् । Dāyabhāga IV. 2, 22 and 25, pp. 85-86. It will be noticed that the D. B. distinguishes between un-betrothed, betrothed and married daughters. Vide Bannerjee's 'Marriage and Stridhana' pp. 477, 489-491 for order of inheritance to Yautaka.

(Dāyabhāga IV. 2.12-16 pp. 92-93) devolve in the same order as for Yautaka except in a few respects, viz. the son takes before married daughters and in case the woman dies without issue the brother, mother, father and husband succeed in that order. IV-As regards Ayautaka (i. e. all technical stridhana other than the above three) there is a conflict of authority between the Dāyabhāga (IV. 2, 1-12 pp. 79-81) on the one hand and Raghunandana and Śrikrsna on the other. Acc. to the former the order 1552 is: son and kumāri daughter (or to either on failure of the other); (on failure of both) married daughters that have sons or are likely to have sons; son's sons; daughter's sons; barren and widowed daughters. But Raghunandana and Srikrsna interpolate son's son, son's son's son, stepson, stepson's son, stepson's grandson between daughter's sons and barren and widowed daughters. In the decided cases the latter order has generally been followed.

If there be none of the above both Yautaka and Ayautaka stridhana pass in order (acc. to Dāyabhāga IV. 3, 37 p. 98) to six heirs 1553 viz. the husband's younger brother, husband's

<sup>1552.</sup> तत्र महाः । जनन्यां ... सनाभयः । ... बृहस्पतिरपि ... कि वृत्तादेव हेतोः ... । अयत्यप्यं पुत्रपरम् । तेवामयत्ताभिर्दृहितृभिः सह मातृधनिविभागः । ... कि तृत्तादेव हेतोः पुश्रकुमारीदृद्धित्रोस्तुल्यवद्धिकारः । एतयीश्वान्यतराभावेऽन्यतरस्य तद्धनं द्वयोरप्येतयोरभावे त जहाया दृष्टितः पुत्रवत्याः सम्भावितपुत्रायाश्च तुल्याधिकारः स्वपुत्रद्वारेण पार्वणिपण्डदान-सम्भवात् । ... पीत्रद्विद्वयोस्त सद्भावे पीत्रस्येवाधिकारः ... उक्ताना तु सर्वेषां वृोहित्रपर्य-स्वामभावे वन्ध्याविधवयोरित मातृधनाधिकारिता । तथारित तस्प्रतावात् प्रजाभावे वाण्यं-व्वामधिकारात् । तथार्था प्राप्ता प्राप्ता वाण्यं प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता वाण्यं विध्वयम्या प्राप्ता वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं वाण्यं

<sup>1553.</sup> यदाह बृहरपतिः । मातुःस्वसा मातुलानी पितृष्यकी पितृष्वसा । श्वश्वः पूर्वज-परनी च मानुत्वसा । प्रवासामीनिक्षा न स्यात्वता दौढिज एव वा । तत्सुतो वा धवं तासां स्वकीयाद्याः समाप्तुषुः ॥ तदेवां प्रजादीनां आजादिभतृपर्यन्तानां चाभावे सस्वपि श्वसुरश्चातृश्वद्धुरादिषु सपिण्डेषु भिनिषुण्यादीनामधिकारिता अनन्यगर्तवं चामात् , स्वीणां मातुतुल्यत्वप्रतिपाद्वे नामीवां पुत्रतुल्यत्वज्ञापनेन पिण्डद्वातृत्वस्वस्वनस्य द्वायभागमकरणे धना-धिकारज्ञापनेकप्रयोजनकत्वात् । ... मातुलो भागिनयस्य स्वसीयो मातुलस्य च । श्वसुरस्य सुरोश्वेव सख्युर्गातामहस्य च । एतेषां चेव भार्याभ्यः स्वसुर्मातुः ितृत्तया । आद्भवानं सुक्रतिप्रति वेद्विवद्वां स्थितिः । इति बृद्ध्वातातपवचनात् अमीवां पिण्डद्वत्वप्रतिपादनात् अयं पिण्डद्वानविशेषाद्विकारक्षमः । तत्र प्रधमं देवरः तस्पिण्डतद्वर्तृपिण्डतद्वर्तृदेयपूर्वपुष्वप्रवप्रवप्रवप्रवप्रवानात अयाप्यन्ते श्वद्वान्तर्वानात् आपात्राः । स्वसीयाद्याः हति त न क्रमार्थं कि त्वप्रवानात् जामाताः श्वस्थानेऽधिकारोति । अयं क्रमो द्वावः । स्वसीयाद्याः हति त न क्रमार्थं कि त्वप्रवारिमाञ्ज्ञाप-

brother's son, sister's son, husband's sister's son, brother's son, daughter's husband. Br. says that the mother's sister, maternal uncle's wife, paternal uncle's wife, father's sister, mother-inlaw, elder brother's wife are declared to be like one's mother, that when these women have no aurasa child or a son of their co-wife or a daughter's son or a son's son or stepson's son, then the sister's son and the rest may take their wealth. This text, acc, to the Dayabhaga, simply declares that a sister's son and the others may be heirs to the stridhana of the maternal aunt and the rest but the priority is determined among the six heirs mentioned above in Brhaspati's text by the principle of religious benefit. Though the sister's son is the first in Brhaspati's text, it is the husband's younger brother who stands really the first among the six if regard is had to the principle of religious benefit. The Vir. (V. P. p. 554) states that in the absence of heirs up to the stepson and stepson's sons, the sister's son and the rest (mentioned in Br.) are the heirs to a woman's stridhana even when sapindas like her father-in-law are alive. since mere sapinda relationship would not count when in conflict with a special text. It does not appear that the V. P. holds that the six take in the order stated in the text of Br.; 1554 it rather states that among these six the choice of the preferential heir

## (Continued from the last page)

one of the company of the property of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the cont

मार्थपरम् । क्रायभाग IV. 3. 31, 35, 36-38 pp. 96-98. Vide also pp. 187-188 The verses of Br. occur in Sm. C. II. p. 287, V. Nir p. 472, Par. M. III p. 555, V. Mayukha p. 161, V. P. pp. 553-554. The above verses of Br. mean that males who are a woman's sister's son or her husband's sister's son or her busband's brother's son or her own brother's son or her daughter's husband or her husband's younger brother are like her son and inherit her stridhana in certain circumstances.

1554. In Bai Kesserbai v. Hunsraj L. R. 33 I. A. 176 the above text of Brhaspati was discussed in a Bombay case at great length (pp 190-197) and it was held that under the Mayūkha a co-widow was entitled to succeed to the stridhana of a widow in preference to her husband's brother or brother's son, that the text of Br. must be taken distributively, that is, when the marriage is in an approved form the husband's sister's son will succeed and that when the marriage is in an unapproved form the brother's son or sister's son will succeed, that the text does not indicate the order of succession which is governed by the principle of propinquity under the Mit. or the Mayūkha. It may be noted that the V. Nir. p. 472 expressly gives the distributive order. Acc. to the Sm. C. the six heirs referred to in the text of Br. take in the order stated therein. The Dāyabhāga does not hold this view.

would be determined by greater or less propinquity 1555. On failure of these six the husband's sapindas, sakulyas and samanodakas take and then the father's kinsmen.

The question of an unchaste daughter's succession to stridhana would be decided in the same way as her succession to her father's property. Under the Dāyabhāga an unchaste daughter will not succeed. But under the Mitākṣarā as interpreted by modern courts an unchaste daughter who is a kept mistress or a prostitute may succeed but only after virgin daughters or married daughters as the case 1556 may be. The Mit. on Yāj. Il 290 relies upon the Skandapurāṇa for the proposition that prostitutes are a fifth caste descended from certain apsarases. 1557

It has been held by the courts that though prostitution entailed degradation according to ancient Hindu Law, it did not sever the tie of blood. So the stridhana of a maikin (a dancing girl) or of a married woman who becomes a prostitute may be inherited by her brother or sister or her husband or her husband's relations. 1558

It may not be out of place here to suggest how stridhana should be dealt with when Hindu Law comes to be codified as it is likely to be in the near future. It may be urged that all distinctions on the ground of sex should be altogether done away with and whenever a woman succeeds to any property whether of a male or of a female she should take an absolute estate. But if this change is opposed by a large volume of opinion as it is quite possible, then it should at least be provided

was a file of the second forming assets and a file of the second as a file of the second and the second assets as the second assets as the second assets as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as the second as

<sup>1555.</sup> तदेषामभावे सत्स्विष श्वशुरादिषु सिपण्डेव्वनन्यगतिकैतद्वचनषलाद्धिनी-पुत्रादीनामेव मातृष्वस्रादिधने प्रत्यासित्तास्तम्येनाधिकारः । स्तुवादीनां तु ग्रासाव्द्यादन-मात्रभावत्वम् । वचनविरोधे सिपण्डवस्थन्यासत्तेरप्रयोजकत्वात् । व्य. प्र. p. 554.

<sup>1556.</sup> Vide Tara v. Krishna 31 Bom. 495 and Govind v. Bhiku 46 Bom. L. R. 699.

<sup>1557.</sup> समर्थते हि स्कन्द्युराणे पञ्चचूडा नाम काश्चनाय्सरसस्तत्सन्तिर्वेदयाख्या पञ्चमी जातिरिति । मिता, on या. II. 290.

<sup>1558.</sup> Hiralal v. Tripura 40 Cal. 650, F. B. (holds that brother's son inherited the stridhana of a woman who had become a prostitute), Narayan v. Laxman 51 Bom. 784 (sister of a prostitute was held to be her heir), Narain Das v. Tirlok 29 All. 4 (husband held entitled to property acquired by a woman after she deserted him), Subbaraya v. Ramasami 23 Mad. 171 (stepson was held entitled to succeed to a woman's property hough she had deserted her husband and led a life of unchastity).

that all property which a woman inherits from a female should be her absolute property. Then as regards inheritance to stridhana one simple and straightforward rule should be laid down that the woman's sons and daughters should succeed together taking equal shares. A third suggestion would be that when there are no descendants of the woman herself, then the husband should be the next heir. When the strīdhana is that of a maiden, the heirs in order should be her brothers and sisters, then her mother, then her father and after the father the latter's nearest heir. It is not quite necessary at this stage to specify what further rules of devolution should be prescribed.

## CHAPTER XXXI

## MAINTENANCE AND OTHER TOPICS

The subject of maintenance occupies an important place in modern Hindu Law. A brief statement of the law of the smrtis and the digests on this subject must be made here.

The liability to provide maintenance for certain persons arises under the ancient Hindu Law in either of two ways viz. (1) on account of bare relationship between the parties or (2) on the ground of the possession of property. A verse 1559 groted by Medhātithi on Manu III. 72 and IV. 251, by the Mit. on Yāj. I. 224 and II. 175 and occurring in some mss. of the Manusmṛti after XI. 10 provides, 'Manu declares that one must maintain one's aged parents, a virtuous wife and a minor son by doing even a hundred bad acts.' From this verse it follows that irrespective of the possession of property there is a personal legal obligation on the father to maintain his minor son, on the husband to maintain his wife and on the son to maintain his aged parents. Baud. Dh. S. (II. 2, 48) goes further and provides 1560 that a son is bound to maintain a mother even if she be patita. To the same effect are Ap. Dh. S. I. 10, 28, 9 and Vas. 13, 47.

- --

-----

<sup>1559.</sup> हुद्धी च मातापितरों साध्नी भाषा सुतः शिशुः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तः या महरमबीत् ॥ मेधा. on मनु IV. 251 quotes part of it as रमुत्यन्तर, while the मिता. on या. II.175
ascribes it to Manu. This verse is cited in Savitribai v. Luxmibai 2 Bom. 573
(F. B.) at p. 597 (which holds that a Hindu widow voluntarily living apart from
her husband's relatives is not entitled to a money allowance as unintenance
from them if they were separated from him at the time of his death and
that she is not entitled to such maintenance from them whether they were
separated or unseparated from him at the time of his death if they have no
ancestral estate belonging to him in their hands). The texts of Manv.,
Yāj. 1. 76 and Nār. are held on p. 598 of that report to impose a personal
obligation enforceable by the State. Vide Raja Rama Rao v. Raja of
Pittapur 45 I. A. 148 at p. 154 where it is stated that the grandson is not
included under the word 'son' and a grandfather is under no personal
obligation to maintain a grandson if there is no ancestral property in
his hands.

<sup>1560.</sup> पतितामिप तु मातरं विभ्यादनिभ भावमाणः । बौ. ध. सू. II. 2. 48; पतितः पिता परित्याउपो माता तु पुत्रे न पतितः विस्त 13. 47; अत्याउया माता तथा पिता सिपण्डा ग्रुणवन्तः सर्वे वात्याउयाः । यस्त्यजेत्कामाद्गपतित ।न् स दृण्डं माप्तुयाद् द्विगुणं ज्ञतम् । शङ्कालिखित पू. by अपरार्क p. 823 on या. II. 237.

Manu VIII. 389 prescribes that the man who abandons and does not maintain his parents, wife and son, when they are not patita, should be fined 600 pages by the king. Nar. also (S. B. E. 33) p. 184 verse 95) provides punishment for such a husband. Yāj. I. 76 states that if a man abandoned a wife who was obedient, diligent, the mother of a son and agreeable in speech he was to be made to give one third of his property to the wife and to maintain her, if he had no property. Visnu Dh. S. V. 163 made the husband punishable like a thief if he abandoned his blameless wife. Kaut. II. 1 prescribes 1551 that if a man being able fails to maintain his child or wife, parents, minor brothers and sisters, unmarried daughters, widowed daughters, when these are not patita, should be fined twelve panas. These dicta have been followed even by modern courts in India. In Subbarayana v. Subbakka 1562 it has been held that a son is bound to maintain his aged mother whether he has inherited property from his father or not.

The manager of a joint Hindu family is under a legal obligation to maintain all male members of the family, their wives and children. Nārada states 1563 that if any one among several (undivided) brothers dies without issue or becomes an ascetic the rest should take the estate and give maintenance to his wives till their death, provided they keep the bed of their husband unsullied but that they may cut off the maintenance if they (wives) behave otherwise. This is because the surviving brothers succeed to the estate in which the deceased had an interest during his lifetime. This is made quite clear 1564

<sup>1561.</sup> अपत्यदारं मातापितरो आनृनभातव्यवहारान् भगिनीः कम्या विधवाश्वाविश्वतः इक्तिमतो द्वादशपणी दण्डोऽम्यत्र पतिनेम्योऽन्यत्र मातुः । की. II. 1. p. 48.

<sup>1562. 8</sup> Mad. 236, referred to in Surampalli v. Surampalli 31 Mad. 338 at p. 342.

<sup>1563.</sup> This verse of Na. is quoted in Bhikubai v. Hariba 49 Bom, 459, 463, 27 Bom. L. R. 13 at p. 16.

<sup>1564.</sup> तथा च नारदः। याः पत्रयो विधवाः साध्यां ज्येष्ठेन श्वसुरेण वा। गोचजेनापि वाग्येन भर्तव्याञ्छाद्नाञ्ञानेः ॥ धनग्राहिणेति सर्वत्र ज्येष्ठादो शेषो ब्र्ष्टव्यः। धनग्रहणिनामित्त-त्वाद् भरणस्य। अत्र विशेषमाह कात्यायनः । स्वर्याते स्वामानि स्वी तु ग्रामाच्छाद्नभागिनी। अविभक्तधनांशं तु प्रामोत्यामरणान्तिकम् । धनांशं यावता धनेन क्रस्तजीवनं धनसाध्यं तु नित्यनेमित्तिककर्म काम्यं ब्रतादिकं सिध्यति तावद्धनमित्यर्थः। तु शब्दो वा शब्दार्थे। ... एता-वद्धनमम्पादकक्षेत्रांशं वा प्रामोतीत्यर्थः। स्वृतिचः II. p. 292 and व्य. प्र. p. 516. (The passage of नारद in Mr. Gharpure's edition is rather corrupt). The व्य. मण्स p. 139 quotes कात्यायनः, this verse of Kātyāyana is quoted in Lakshman v. Satyabhamabai 2 Bom. 494 at p. 511,

in the Sm. C. explaining a verse of Nar. viz. 'widows that are virtuous must be maintained with food and raiment by the eldest brother (of the deceased) or by the father-in-law or by any other gotraja' on which it remarks: "The words' by him who takes the estate 'must be understood before all the words such as 'the eldest brother'". Kat. (922) states, 'when the husband goes to heaven the wife is entitled only to food and raiment if he was unseparated or she may get a share in (ancestral) property till her death'. The Sm. C. remarks that as maintenance depends upon taking wealth, Kat, provides two alternatives. In cases too numerous to cite this has been followed by all High Courts. Similarly an heir is bound to maintain out of the estate taken by lan those persons whom the deceased was legally or morally bound to maintain. Those persons who are excluded from inheritance or partition are entitled to maintenance and their virtuous wives and unmarried daughters also are entitled to be maintained (Yaj. II. 140-142 Manu IX. 202, Vas. 17. 54), The Baud. Dh. S. (II. 2, 43-46) 1565 provides that those who are past undertaking transactions (i. e. are very old) should be given food and raiment and also those who are blind, idiotic, impotent, immersed in vice and suffering from (incurable) diseases, and those that engage in prohibited acts, except the patita and his issue. Devala (quoted in the V. Mayukha p. 165) has a similar passage, when the father is dead (or even when being alive he makes a partition) the impotent, the leper, the lunatic, the idiot, the blind, an outcast and his offspring, a person wearing a heretical sect mark—these are not entitled to a share of the heritage; to these except the patita food and raiment are to be given'. These persons suffer from a personal disqualification and maintenance is given to them in lieu of a share not because their status is denied but because they are incapable of management and enjoyment of property. Vide Raja Ram Rao v. Raja of Pittapur. 1566

The general principle is that an heir is legally bound to provide out of the estate taken by him as heir maintenance for those persons, male or female, whom the late owner was morally or legally bound to maintain. For example, if there is no ancestral property the father-in-law who possesses only self-

<sup>1565.</sup> Vide note 1151 above for wit. u. u. II. 2, 43-46. This and the text of Devala are quoted in Murarji v. Parvatibai 1 Bom. 177 at p. 183.

<sup>1566. 45</sup> J. A. 148 at p. 154.

acquired property is not legally bound to maintain his daughter-in-law (widow of a predeceased son); but on the death of the father-in-law, his heir i. e. son, widow, or daughter would be legally bound to maintain a widowed daughter-in-law. <sup>1566a</sup> The Bombay High Court, however, adds the condition that the predeceased son must have been in union with his father when he died: vide 23 Bom. 608.

By Act XVIII of 1937 it has been provided that in a family governed by the Mitākṣarā the widows of deceased coparceners such as the daughter-in-law and the grand-daughter-in-law are entitled to their husband's interest. The Act does not expressly state that their rights to maintenance are taken away. In many cases such widows may prefer to take a share instead of being allotted only maintenance and so far the law of maintenance will tend to become obsolete.

Another important question is what is the effect of unchastity on the right to maintenance? As regards the wife's right to maintenance and the effect of unchastity thereon during the husband's lifetime, vide H. of Dh. vol. II pp. 571-73 above. Manu XI. 176 says that a wife guilty of adultery should be confined by the husband in the same house and should be made to undergo the same penance as a man guilty of adultery has to undergo; Yāj I. 70 also says that a wife guilty of adultery should be deprived of her status as a wife as to wealth and religious observances, should be given bare maintenance and should be confined to a part of the house. Unchastity on the part of a Hindu widow disentitles her to maintenance under certain circumstances Vas. 21, 10 provides that four classes of wives must be abandoned viz. one who yields herself to her husband's pupil or to his quru and especially one who attempts the life of her husband or who commits adultery with a man of a degraded caste and in 21, 12 Vasistha states that the wives of brahmanas, ksatriyas and vaisyas, who commit adultery with a śūdra, may be purified by penance if no child is born (of the adulterous intercourse) but not otherwise'. It is provided by Yaj. I. 72 that if a woman (of the three higher castes) conceives through adultery with a sudra or kills her foetus or attempts the death of her husband or is guilty of grave sins (such as brahmana-murder) she shall be abandoned.

<sup>1566</sup>a. Vide Rajani Kanta v. Sajani Sundari 61 I. A 29; Yamunabai v. Manubai 23 B m. 608.

Manu IX. 188 provides that when women become patita, the rite called ghatasphota (the procedure of which may be seen at p. 388 of the H. of Dh. vol. II and in note 1168 in the Appendix to this volume) may be performed, but they must be given food and raiment and they must be provided with a hut near the family house. Yaj. III. 296 has a similar provision. The result is that there is no text which provides that a widow who is once unchaste must be deemed unchaste for ever and must for ever forfeit her claim even to a starving maintenance even if she repents, reforms her ways and gives up an immoral life. On the contrary the texts say that widows guilty of adultery are purified by penance and may be restored to all their social privileges. For example, Manu 1567 Xl. 189 says generally about all persons that after they perform the appropriate prāyaścita, they should not be rebuked or avoided (but should be restored to all social intercourse). The Mit. on Yaj. 1. 72 expressly says that the abandonment of even such women as are referred to in that verse consists in not associating with them conjugally and in religious matters, but does not mean that they are to be driven out of the house. 1568

On Yāj. III. 297 (which states that in the case of women there are three peculiarly grave sins viz. adultery with a low-caste man, killing the foetus and attempt to murder the husband) the Mit. sums up the whole position as follows: (1) total abandonment of women for the four grave sins laid down in Vas. 21. 10 takes place when they do not perform penance; (2) women guilty of adultery not of the aggravated kind mentioned in Vas. 21. 10 are to be given starving maintenance that would keep body and soul together and are to be lodged in a hut near the house and to be afforded protection (Yāj. I. 70 and III. 296), even if they do not perform the requisite penance. But the Mit. is silent as to the claim to maintenance of widows that at first led a life of incontinence (but not of the aggravated kind) and subsequently reformed their ways. But from Manu XI. 189 it may be inferred that widows not guilty of

<sup>1567.</sup> एनस्विभिर्गिणिकैर्नाधि किञ्चित्सहाचरेत् । कुतनिर्णजनांश्वेव न जुगुप्सेत किं ि चित् ॥ मनु XI. 189 = विक्लुधर्मसूत्र 54. 31. अपरार्क p. 98 says on या. I. 70, कृतमाय-श्वित्ता तु संव्यवहार्या भवति-कृतनिर्णे ... किंदिचित्-इति मनुषचनात् ।

<sup>1568.</sup> रयामश्चोपभोगधर्मकार्ययोर्न तु निष्कासनं ग्रहासस्याः । निरुम्ध्यादेकवेदमानि इति नियमात् । मिता on या. 1. 72. निरुम्ध्यादेकवेदमानि is मञ्ज XI. 176 This passage of the Mit. is quoted in Bhikubai v. Hariba 27 Bom. L. R. 13 at p. 20 (= 49 Bom. 459 at p. 467).

aggravated adultery that have undergone the proper  $pr\bar{u}yascitta$  and that return to decent life would have been entitled to ordinary maintenance from the period they turned over a new leaf. <sup>1569</sup>

A brief reference to the modern case law on this point may be made here. In Bhikubai v. Hariba 1570 Sir Lallubhai Shah (after an elaborate examination of ancient and medieval authorities and decided cases) held that a widow who had been unchaste, but who is proved to have given up the life of unchastity is entitled to bare maintenance. In Lakhmichand v. Anandi the Privy Council make the general observation: 1571 'It is true that the right of a Hindu widow to maintenance is conditional upon her leading a life of chastity and that she loses that right if she becomes unchaste'. In Kisanji v. Lakshmi 1572 it was held that subsequent unchastity disentitled a widow from recovering maintenance, even though it is claimable under an agreement made with the deceased husband's father and brother. In Musammat Ganga v. Ghasita 1 All. 46 (F. B.) it has been held that unchastity does not incapacitate a daughter from inheriting stridhana. In Angammal v. Venkata 26 Mad. 509 the same rule was laid down.

The illegitimate son born of a śūdra concubine to a man of the three higher castes appears to have been held entitled to maintenance from very early times. Gaut. 28. 37 provides, 'the son from a śūdra woman of a man (of the three higher varnas) who is without issue receives maintenance (lit. source of maintenance), if he is obedient, in the same way as a pupil might receive'. And Gautama (28. 43) extends the same rule to the offspring of pratitoma unions. Vide p 601 above and note 1135 for the text of Gaut. and Br. on the point. Manu IX.

<sup>1569.</sup> Vide Sathyabhama v. Kesavacharya 39 Mad. 658 at p. 660 where it is said, 'But in none of these texts is there any provision for a woman who has repented and was subsequently leading an honest life. It is not to be presumed from the omission to provide for such a contingency that the resumption once made is to be irrevocable and that the fallen woman who had reformed is to be denied even a starving allowance'. Vide also Bhikubai v. Hariba 27 Bom. L. R. 13 at pp. 23 and 26 and Ramkumar v. Bhagawanta 56 All. 392, 394.

<sup>1570. 27</sup> Bom. L. R. 13 = 49 Bom. 459.

<sup>1571. 62</sup> I. A. 250 at p. 255.

<sup>1572. 33</sup> Bom L. R. 510. But this case seems to be in conflict with the decision in Shivlal v. Bai Sankli 33 Bom. L. R. 490.

155 also provides that the son of a man of the three higher castes from a sūdra woman (not married to him) is not entitled to share in the ancestral estate. Br. (S.B.E. 33 p. 374 v. 31) states <sup>1573</sup> that an obedient and meritorious son born from a woman of the sūdra caste to a man who has no other child should get maintenance and that the sapindas should divide the rest of the wealth of the deceased. Both the Mit. and the V. Mayūkha, while explaining Yāj. H. 133-134 about the rights of the illegitimate son of a sūdra from a sūdra woman, remark that one who is begotten on a dāsī <sup>1574</sup> by a momber of the regenerate classes is not entitled to a share even at the father's choice nor to a half share after his father's death but that he is only cutitled to maintenance. <sup>1575</sup>

There is a good deal of case law on this subject, but much of it is irrelevant in this treatise. The right of maintenance attaches in the first instance to the separate property of the putative father and if the latter leaves no such property but was a member of a joint family it attaches to the property of the joint family of which the putative father was a member. 1576 It has further been held that it does not matter if the woman was not a dasi (a slave) or a permanent concubine in the exclusive keeping of a man or that the intercourse was adulterous, 1577 It has been also held that the illegitimate son's right to maintenance is a personal right and cannot be transmitted to his son 1578 and that maintenance has to be provided for him till his death 1579 (and not merely up to his attaining majority),

<sup>1573.</sup> अनपस्यस्य ... समधारन्त्युः ॥ भूतः cited above in n. 1135 and q. by द्रायभाग IX. 28, घा मसूख (p. 103). This verse of Br. is cited and translated in *Krishnayyan v. Muttusami* 7 Mad. 407 at p. 412 and in *Rajams Nath v. Nitai* 48 Cal. 643 (F. B.) at p. 686.

<sup>1574.</sup> For the meaning of dasi vide above p. 602 n. 1137.

<sup>1575.</sup> अत्र च शूद्रग्रहणाइ ... कि ध्वनुकूलश्चेजीवनमात्र लभते। मिला. on या. 11. 133-134 q. above in n. 1136. Vide ध्य. मयुख p. 104 and ध्य. म. p. 488 for almost the same words. The word जीवनमात्रं does not mean 'bare maintenance' or 'bare necessities of life,' has no reference to the amount of maintenance but is used to distinguish it from amisa (share). Vide Hiralal v. Meghraj I. L. R. (1938) Bom. 779 at pp. 787 and 794.

<sup>1576.</sup> Ananthaya v. Vishnu 17 Mad. 160; Subramania v. Valu 34 Mad. 68; Vellaiyappa v. Natarajan 58 I. A. 402; Hiralal v. Meghraj I. L. R. (1938) Bom, 779 = 40 Bom, L. R. 935.

<sup>1577.</sup> Vide Rahi v. Govind 1 Bom. 97,

<sup>1578.</sup> Roshan Singh v. Balwant Singh 27 I. A. 51 = 22 All. 191.

<sup>1579.</sup> Hargobind v. Dharam Singh 6 All, 329, Kuppa v. Singaravelu 8. Mad. 325, Hiralal v. Meghraj I. L. R. (1938) Bom. 779.

except in Bengal. 1580 The fact that the texts employ the word "sūdrāputra" (in the masculine gender) has been interpreted by the decided cases as involving that an illegitimate daughter is not entitled under Hindu Law to maintenance. Vide Parvati v. Ganpatrao 1581 and Vellaiyappa v. Natarajan. 1582

Another frequent subject of litigation in modern times has been a concubine's right of maintenance under the Hindu Law. It has been held that a concubine has no legal right to claim maintenance from her paramour during the latter's lifetime, as he can discard her at any time and as she cannot compel him to keep her. 1583 So also a Hindu is not entitled to transfer joint family property to a concubine for her maintenance during his lifetime. 1584 But on the death of the paramour a great difference is made in the rights of a concubine that was in his exclusive keeping till his death. Such a concubine has been held to possess a legal right to maintenance payable out of the estate, ancestral or self-acquired as the case may be, in the hands of those who take it after the death of the paramour. The rights of women, who are not wives, to maintenance are based mainly on two texts, viz. of Nārada and Kātyāyana, that are explained in the Mit., the V. Mayūkha and other medieval works. Nārada says: 1585 'A king devoted to dharma should give maintenance to the women (stri) of a deceased person (when the king succeeds as heir by escheat), except when the deceased person is a brāhmaņa'; while Kāt. (931) states. 1586 'heirless property goes to the king after keeping aside (wealth sufficient to provide) for the women (yosit), the dependents (or servants) and the funeral rites and sraddhas (of the deceased)'

Name and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second a

<sup>1580.</sup> Nilmoney v. Bancshur 4 Cal, 91.

<sup>1581. 18</sup> Bom, 177, 183.

<sup>1582 50</sup> Mad. 340.

<sup>1583.</sup> Ramanarasu v. Buchamma 23 Mad. 282; Ningareddi v. Lakshmawa 26 Bom. 163; Akku v. Ganesh 47 Bom. L. R. 5 (F. B.) at p. 12.

<sup>1584.</sup> Thakur Rab Prasad v. Chhotay Munwan 12 Lucknow 469,

<sup>1585.</sup> अन्यश्र आस्त्राणात् किन्तु राजा धर्मपरायणः । तत्स्त्रीणां जीवनं द्यादेष दाय-विधि: स्मृत: ॥ नारद् (द्वायभाग 52). q. by the Mit. on Yāj, II. 114, परा. मा. III. p. 535.

<sup>1586.</sup> अदायिकं राजगानि योचित्रभृत्योध्वृहिकस्। अपास्य क्रोजियद्वध्यं क्रोजियद्वध्यं क्रोजियद्वध्येत् ॥ कात्या. q. by मिता. on या. II. 114, परा. मा. III. p. 535, घ्य. म. p. 139. This verse is quoted in Savitribai v. Luxmibai 2 Bom. 573 at p. 608, Yashvantrao v. Kashibai 12 Bom. 26.

Kaut. also similarly prescribes (III. 1587 5. p. 161), 'the king takes heirless property except that of śrotrigus, setting apart ( wealth ) for the maintenance of women ( of the deceased ), for funeral rites and for poor or wretched (dependents of the deceased)'. The Mit., the V. Mayükha, the Par. M. and others state that the verses of Nar. and Kat. refer to avaruddhastri alone, since the word patni (duly wedded wife) does not occur therein, but only the words 'yosit' and 'stri', 1588 There has been a great divergence of views in the decided cases about the significance of anumddha stri. It is generally rendered as a concubine or mistress in the exclusive keeping of a person till the latter's death'. Several conditions are necessary to constitute a woman an avaruddha stri capable of claiming maintenance from the estate of her deceased paramour in the hands of his sons or other heirs. In the first place, she must have been continuously and exclusively in his keeping till his death. How long she should have been thus in his keeping cannot be fixed by any hard and fast rules. She must have been so long in his keeping continuously till his death that it can be said that the connection had become permanent. In Bai Nagubai v. Bai Monghibai a period of five years was deemed to be sufficient. In the second place the concubine 1589 must observe sexual fidelity to her deceased paramour after his death in order to be able to claim maintenance from the estate in the hands of his heirs or successors. In Bai Monahibai v. Bai Nagubai 1590 a third condition was laid down viz. that the connection of the concubine with the deceased paramour should be perfectly open and recognized and she must have been kept practically as a member of the family. But in Bai Nagubai v. Bai Monghibai 1591 the Privy Council overruled the above decision and held that in order to entitle a mistress to maintenance it is not necessary that she should have resided in the same

<sup>1587.</sup> अवायादनं राजा हरेत्ब्रीहारी-मेत-कदर्यवर्जमन्यत्र आधियद्वश्यात्। तत् अविधेन्धः प्रयच्छीत्। की. III. 5. p. 161, Dr. Sham Shastri's translation (p. 205) 'property for which no claimant is found shall go to the king, except the property of a woman, of a dead man for whom no funeral rites have been performed or of a niggardly man' is clearly inaccurate and hardly in consonance with the actual words of the text,

<sup>1588.</sup> यद्पि कात्यायनेनोक्तं-अद्दायिकं ...... परित्-इति ...... तद्प्यवदद्धीविषयं योषिद्यदणात् । नारद्वचनं च अन्यव ...... स्युतः—इत्यवधद्धनीविषयमेव । विशेषकं प्रहणात् । मिताः on या. II. 114.

<sup>1589.</sup> Yashvantrao v. Kashibai 12 Bom. 26 at p. 28.

<sup>1590. 24</sup> Bom. L. R. 1009 = 47 Bom. 401.

<sup>1591. 53</sup> I. A. 153 = 50 Bom, 604 = 28 Bom, L. R. 1143.

house with the deceased together with his wife and the ordinary members of his family. And in Dayavati v. Kesarbai 1592 it was further held that the concubine need not prove that she was recognized by the family of the deceased or that his relationship with her was known to the family. A further restriction was imposed by the case of Anandilal v. Chandrabai 1593 that the intercourse with the paramour should not have been adulterous. But this case has been overruled by a recent Full Bench decision in Akku v. Ganesh 1594 which holds that a permanently kept concubine is entitled to be maintained out of the estate of her deceased paramour, although she has a husband living (who was examined in the case as a witness), provided she observes sexual fidelity to the deceased paramour after his death. It becomes, therefore, necessary to examine the Sanskrit medieval commentaries and digests in order to arrive at a correct interpretation of the expression 'avaruddha stri'. Strangely enough, the Mit. does not define the word in the section on dayabhaga, but only under 'stri-sangrahana'. Yāj. II. 290 provides, 'a man should be awarded a fine of fifty papas, if he has intercourse with dasis that are avaruddha or that are bhujisya and also (other women such as prostitutes and scairings), even though ordinarily they (i. e. dasis and others) are approachable (without incurring the consequence of punishment)'. The Mit. explains that the word 'ca' placed after 'bhujisyāsu' in Yāj. II, 290 is meant to include resyas and scairings along with bhuji-Acc. to the Mit. the verse prescribes the same fine for intercourse with three kinds of women, viz. dasis that are avaruddhā, dāsis that are bhujisyā and other women such as resyās ( who are ordinarily approachable by all males of their own or higher castes) and svairinis (who abandon their husbands and resort at their desire to some other male of their own caste, as defined by Yāj, I. 67). A woman though originally a vesyā or a scairing may be known to be kept by a man. In that case if another man approaches her, Yāj. 11. 290 declares that he would be liable to be fined in the same amount as if he approached an avaruddhā dāsi or bhujisyā, because being in the keeping of another at the time she would be like a wife (as the other two classes do) so far as punishment for approaching a kept woman is concerned. This verse is not concerned with the maintenance

<sup>1592. 36</sup> Bom. L. R. 61.

<sup>1593. 48</sup> Bom. 203 = 26 Bom. L. R. 63.

<sup>1594, 47</sup> Bom. L, R, 5 (F, B.).

of women at all. The Mit, here defines 'avaruddhā dāsi' as "a slave woman who is prohibited by her master from intercourse with other men with an order to stay in the master's house alone in order that there may be no loss of attendance (on the master)." The Mit. defines a bhujisyā dāsī as one who is restricted (as to enjoyment) to certain definite males' (purusaniyata-parigrahā bhujisyāh). 1595 It is worthy of note that the Mit. employs different phraseology in defining the two words. In defining a bhujisyā it employs the word 'niyata', which generally means 'fixed or definite', while in defining 'avaruddha' it employs the word 'niruddhah' meaning 'prevented or prohibited'. If the two words were intended to convey the same meaning. there is no reason why the Mit. should not have employed the same word (niruddhā) in defining a bhujisyā. The difference between an avaruddhā dāsī and a bhujisvā is that the former is ordered to stay in the master's house, while the bhujisya is not so ordered and secondly the avaruddha is forbidden to have sexual intercourse with any one except the master, while the bhujisyā is not so forbidden, but she is to restrict herself to enjoyment by certain specified males (friends or men of the master's family ) and not necessarily by the master alone. This is the meaning assigned to those words by Mitramisra in his commentary 15% (not his digest) on Yaj. II. 290. The Mit, itself indicates the meaning of 'nivata' by saying elsewhere that ownership springs from certain fixed sources (niyotophyakam svatvam on Yai, II. 114). It is respectfully submitted that the Privy Council gave a wrong interpretation of the word 'avaruddha' in Bai Nagubai v. Bai Monghibai 1597. Though slavery is now abolished in India there is no reason why the two characteristics of avaruddha (viz. staying in the master's house and being

<sup>1595.</sup> Vide note 1134 for या. II. 290. उक्तलक्षणा वर्णक्षियो दास्यस्ता एव स्वाभिना श्रुश्चाहानिन्युदासार्थ गृह एव स्थातन्यमित्येवं पुरुषान्तरोपभोगती निरुद्धा अव-रुद्धाः । पुरुषनियतपरिग्रहा भुजिष्याः । यदा दास्योऽवरुद्धा ग्रुजिष्या वा भवेयुस्तद्धा तासु । तथा खान्द्दाद्ध वैद्यास्वैरिणीनामपि साधारणस्त्रीणां भुजिष्याणां ख ग्रहणम् । मिता. on या. II. 290.

<sup>1596.</sup> हीनां खीमिरयुक्तमपबद्ति । अनसद्धास्त्रित्यादि । दासी पुरुषविशेषेण वित्रधा परिग्रहीता च त्रिविधा । एकेन पुरुषेण स्वभोगार्थ पुरुषान्तरभोगतो निरुद्धा, धुजिण्या वेदया चेति । धुजिष्या च स्वभित्रपुरुषान्तरोपभोगविषयः स्वपरिचर्याकारिणी । ... एवं च सकामाया वेदयाय एकेन चहुभिर्वाभिगमे वृण्डाभावः । अवसद्धाशुजित्वयोर्एणि नियतपुरुषस्याभिगमे वृण्डाभावः । मित्रमिश्रां । मित्रमिश्रां । कित्रमिश्रां । वित्रमिश्रां । वि

<sup>1597. 53</sup> I. A. 153 = 50 Bom. 604.

exclusively kept by the master) stated by the Mit. should not have been strictly adhered to by the Privy Council, particularly when they were holding heirs liable for the maintenance of kept mistresses, which is hardly ever allowed in any other system of law. With the greatest respect to the Full Bench, it must be said they went wrong in holding that bhujisyū means 'a mistress who is restrained from intercourse with other persons (other than the master)' and in holding that the only distinction between an avaruddha and a bhujisva is that the former is required to stay in the house of the paramour, while the latter is not (47 Bom. L. R. at pp. 13 and 22). The learned judges have not correctly interpreted the word 'nivata' and also the explanation of 'bhujisya' given by the Balambhatti 1598. The meaning of the Balambhatti was misunderstood on account of the wrong meaning attached to the word 'nivata'. What the Balambhatti means in explaining the definition of bhujisya is 'one who is to be enjoyed by certain definite males only other than the master' (i. e. by the master and also certain defined males) and it does not mean 'who is forbidden to be enjoyed by males other than the master'.

The F. B. further rely upon a passage of the Mit. in support of their conclusion (47 Bom. L. R. at pp. 14 and 22) On the question of what properties are impartible, the Mit. on Yāj. II. 119 quotes Manu IX. 219 viz. 'clothes, conveyances, ornaments, cooked food, water (wells &c.), women, yogakṣema and pastures (or ways)—these they declare are impartible. The Mit. explanation of the word 'striyah' may be translated as follows: 'striyah' here means 'female slaves; if they are uneven in number they should not be divided by taking their price into consideration, but they are to be made to work in turns (for the separated members of the family), but as regards women kept by the father such as svairinis and the rest, they are not to be divided by the sons even though they be even in number". It is difficult to see how this passage supports the Full Bench decision. That

<sup>1598.</sup> शुरुवास्ति । स्वभोग्यतां तु नैवेति भावः । शुरुवेति स्वामिभिन्नेत्यर्थः । बालम्भद्वी on या. 11, 290.

<sup>1599.</sup> क्रियश्च हास्ये। विषमा न मूल्यद्वारेण विभाज्याः वर्यायेण कर्म कारियत्वयाः । अवस्त्वास्तु विज्ञा स्वेरिण्याचा समा अपि पुत्रेनं विभाज्याः । ज्ञीषु च संयुक्तास्विभागः—इति गौतमसम्भात् । मिता. on चा. II. 119; the द्ववोधिनी remarks, 'विज्ञवद्वस्वैरिण्यादीनां समानामध्यविभाज्यस्व गौतमवच्चनं वृत्रेयति अपि च संयुक्तास्विति । संयुक्तासु अवस्त्वास्यिति याचत् । ' अरक्षिता गृहे स्त्वाः पुत्रवैरासकारिभिः—इति तेनवोक्तत्वात् । एवं च द्ववामित्यत्र गृहे प्रसद्धामित्यत्र गृहे प्रस्तु स्वानिक्षाम् । स्वानिक्ष्याः मानिक्षाः ग्राप्ते प्रस्ति च । II. p. 321.

passage can be explained in two or three different ways. In the first place, the Mit. having itself clearly distinguished and defined three classes, viz. avaruddhā, bhujisyā and svairinīs ( together with vesyas also ) it cannot be lightly supposed that elsewhere it gives up that distinction. Therefore it would be difficult to say that here (on Yai, II. 119) the Mit. means that svairinis are also the same as avaruddhas. Hence the interpretation should be that women who are avaruddha (kept exclusively by the father) and even other women also like syairings (who had sexual connection with the father though not as avaruddha ) should not be divided i. e. a 'ca' should be understood after 'svairinyadyah'. Or it is possible to hold that the word 'avaruddha' in that passage is not employed in the strict technical sense (as defined by the Mit. on Yaj. II. 290). but in its etymological sense meaning 'women who are svairings and the like that are taken into his harem (or under his protection) by the father should not be divided. This interpretation derives support from the explanation offered by the Subodhini ( which is repeated almost verbating by the Balambhatti ) about the text of Gautama quoted by the Mit. that 'samyukta' in Gaut, means 'enjoyed' or 'confined' (in the house). This shows that the words 'ruddha' and 'avaruddha' were used in the etymological sense by distinguished writers. The Sm. C. H. p. 321 while explaining the word 'ruddha' in Manu IX. 12 applied to a wife guilty of adultery explains it as meaning 'confined in a part of the house' (grhe avaruddham). When the Mit. states (p. 811) that the verses of Nar. and Kat. refer to avaruddha stri it follows that these verses do not refer to bhujisyā, who would therefore be deemed not entitled to maintenance at all.

There is a large body of caselaw about the right of a widow in a joint Hindu family to reside in the family house, about the right of a daughter-in-law against her deceased husband's father who has no ancestral property in his hands and against the heirs of the father-in-law, about the amount of maintenance to be allowed to a widow and about the rate at which arrears of maintenance are to be allowed, about the period for which arrears may be awarded, about making the maintenance a charge on the estate in the hands of the heirs, about varying the rate of maintenance fixed by a decree or an agreement &c. These are not quite germane to the present volume, particularly because most of the decisions on these

matters are not based on the words of the smrtis or of the medieval digests, but are based on logic and principles of justice and equity. But there is one matter which deserves a passing reference. Ancient Hindu Law attached the highest spiritual importance to the payment of debts (vide pp. 414-417 above). Therefore debts contracted by a Hindu are held by the Courts to take precedence over the right of maintenance of a man's wife, his infant child or his widow after his death. Similarly debts contracted by the manager of the joint family of which the widow's husband was a member would take precedence over the widow's right of maintenance, provided the debts were for the benefit of the family or were for legal necessity.

The last vyavahārapada is prakīrņaka, which is defined by Viṣṇu Dh. S. 42. 1 as 'miscellaneous' (yadanuktam tat prakīrṇakam) or by Nār. as matters that were to be set in motion by the king himself (vide note 331). These have been dealt with above and do not require any further treatment here.

At the end of this section on Vyavahāra it would not be out of place to say a few words about wills. Owing to the joint family system and the custom of adoption testamentary dispositions did not come into vogue in ancient India. Among the many kinds of documents (lekhya) mentioned by Kaut, Br., Kātaud others cited above there is no term for a document which can convey the idea of a modern will. But it need not be supposed that the idea had not at all dawned upon the minds of people before the advent of the British 1601. Wills were known among Mahomedans and contact with them would naturally suggest the idea of a will. Oral or written instructions by a man expecting death to his heirs intended to affect the disposal of his property must have been given occasionally and should not

<sup>1600.</sup> Vide Lakshman v. Satyabhamabai 2 Bom. 494 at pp. 499, 505; Radhabai v. Gopal 45 Bom. L. R. 980 at p. 991.

<sup>1601.</sup> In Nagalutchmes Ummal v. Gopoo Nadaraja 6 Moo. I. A. p 309 the P. C. said (at p. 344): 'It must be allowed that in the ancient Hindu Law, as it was understood through the whole of Hindustan, testamentary instruments in the sense affixed by English lawyers to that expressiop were unknown; and it is stated by a writer of authority (Sir Thomas Strange) that the Hindoo language has no terms to express what we mean by a will. But it does not necessarily follow that what in effect though not in form are testamentary instruments which are only to come into operation and affect property after the death of the maker of the instrument were equally unknown.

be supposed to have been entirely unknown. Verses 341-359 of the Rajatarangini IV. appear to embody the political testament of king Lalitaditya of Kashmir in the first half of the 8th century. Kāt. (566) makes a very near approach to the modern conception of a will 1602. He says, 'if a gift was promised by a man for a religious purpose whether when in good health or when afflicted with disease, the son should be made to pay it, if the father dies without giving it over.' Here the mere declaration of the intention of a person was made enforceable after his death against the son or other heir. Brhaspati's verse saying that a promise or direction to take effect after the death of the promisor was not ordinarily enforceable has already been quoted above (n. 823). In the quarterly of the Bhārata-itihāsasamsodhaka Mandala of Poona, vol. XX p. 210 (for May 1940) there is a letter (dated 1775 A.D.) written by one Naro Babaji. who, after referring to his illness, provides on a generous scale for his funeral and śrāddha expenses and makes dispositions in favour of his daughter-in-law, of another widow, and for the marriage of his kinsman's sons and distribution of the balance of his assets1603.

धर्म करावा बीतप्रधील

५००० आपण जिनंत असतां आपले हाते प्रायश्वीत व हिरण्यद्वारा गोशत वगैरे प्रसंग

१००० कियेस लावावे

२००० मासिक वर्षभाद्ध मिलोन

x x

१५००० आपले गयादर्जन व कासीत एक गायीत्रीपुरश्वरण व किरकोल धर्म

५००० यासिवाय किरकोल धर्म कासीस अधवा आन्य क्षेत्रीं

××

¥0000

<sup>1602.</sup> स्वस्थेनातेंन वा देयं आवितं धर्मकारणात्। अद्स्वा तु सूते द्वाप्यस्तरस्ति नाथ संज्ञायः। कारणा. q. by अपरार्क p. 782, वि. चि. p. 16, व्य. मयूख p. 206. 'आवियत्वा यद्दि द्वानमकुलैव सुतरतद्वा तद्वायावृदेतद्वेयम्। अप्रयच्छन्तो राक्षा द्वाप्याः। एतच्च धर्मार्थे प्रतिअवणे सति द्वष्टव्यम्। अपरार्क p. 782.

<sup>1603.</sup> यादी चिरंजीव राजश्री माधवराव यांसि नारी बाबाजी असिरवाद उपरि सन १९८५ मन्मधनाम संवरसरे आपले शरीर आज महिनाभर वेथा झाली आहे न जाने शरी-राचा भरवसा नाही आपला धर्माचा ऐवज अन्तकाल वगैरे देवला आहे तो येणेप्रमाणे:

One of the earliest wills to come before the British Indian Courts was that of the notorious Umichand 1604 (who died in 1758 A. D.). Bengal Regulation XI of 1793 recognized by section VI the power of a Hindu proprietor to make a will or declaration giving, prior or subsequent to 1st July 1794, his entire landed estate to his eldest son or next heir or other son or heir or to any person or persons. In a Bombay case the will of a Hindu made in 1789 is referred to 1605. A Pundit of the Recorder's court of Bombay gave it as his opinion in 1812 A.D., 'there is no mention of wills in our Shaster; therefore they ought not to be made' (vide Strange's Hindu Law, vol. II p. 449). In I. L. R. (1940) 1 Cal. 415 at p. 424 the Privy Council observe that the Hindu will in its present form is a development since the middle of the 18th century.

It is beyond the scope of this work to dilate on the modern Acts dealing with Testamentary dispositions such as the Indian Succession Act (Act 39 of 1925).

Now that the foregoing lengthy presentation of the ancient and medieval Hindu judicial procedure and substantive law has been brought to a close a few general observations may be indulged in here. The Hindu Law of pleading and evidence compares favourably with similar laws of many other countries and has extorted the admiration and encomiums of such

(Continued from the last page)

 $\times$   $\times$ 

याशिवाय कलमे

प्रवाद काशाबाई बुन तिजयाशीं वस्ता अजमास पाचा सहा हजाराच्या आहेत पासिवाय काशीस गेली आथवा आपले वापाचे वर्षी राहीली तर तीस रूपये छावे

३००० तीर्थस्वरूप दादाचे क्रियेस लावावे

५०० भाषेत्रन रसमाबाईस वर्षास धर्माकरितां ५० रुपयं देताच आहा पुढें दुम्हापासीन जाईल तेव्हां तीस वावे

१५०० तुम्ही आपले तीग्ही सुलाचे लग्नास खर्च करावा

पश्पन्न सतरहणमाणे करार

सदरहू रुपये जाऊन बाकी राहिल त्यांत मुन्ही विठोबाचे व त्याचे बायकोचें आपणापाशीं ठेवून चालवारें पुढे तो धोर झाल्यावर कीणी त्यास बीर देईल आणि तो मुन्हापुरद्धन वेगळा नियो लागला तर बाकी निमे त्यास खादे व तुम्ही निमे स्वावे. × × × The rest gives a history of the family and how the testator earned his fortune.

1604. The will is set out in an English translation in W. Λ. Montriou's 'The Hindu Will in Bengal' (Calcutta, 1870) pp. 9ff.

1605. Vide Jugmohandas v. Sir Mangaldas 10 Bom. 528.

eminent Jurists and Judges as Sir William Jones, Sir Thomas Strange and others. For example, Sir Thomas Strange in 'Hindu Law' (1830) vol. I observes (at p. 311), "sufficient be it to observe that Hindu pleading was noticed with commendation by Sir William Jones and that, with some trifling exceptions. the Hindu doctrine of evidence is, for the most part. distinguished nearly as much as our own, by the excellent sense that determines the competency and designates the choice of witnesses with the manner of examining and the credit to be given them; as well as by the solemn earnestness with which the obligation of truth is urged and inculcated; insomuch that less cannot be said of this part of their law than that it will be read by every English lawyer with a mixture of admiration and delight, as it may be studied by him to advantage. Even the pious perjury which it has been supposed to sanction being resolvable after all into no greater liberty than what our juries (not indeed with perfect approbation) have long been allowed to take, where the life of a prisoner on trial before them is at stake; credit is to be given to the pregnant brevity of the Hindu oath viz. 'what you know...declare at large and with truth' (Manu VIII. 80); as also to the noble warning, with which the subject as detailed by Manu is ushered in, that 'either the court must not be entered by judges, parties and witnesses or law and truth must be openly declared' (Manu VIII, 13)." The medieval digests made a very near approach to the modern ideal of equality of all men before the law. How even in the 20th century the much vaunted equality before the law of all people in England is far from being achieved and how it often proves quite illusory where the poor or the labouring classes are concerned is well brought out in a book entitled 'Justice in England' by a Barrister published by Victor Gollancz in 1938. especially in chapters I and VI. The Hindu jurists evolved tolerably clear and sound ideas about contracts, debts, deposits and pledges, sales, mortgages and gifts of immovable properties. developed a system of joint family rights and liabilities and laid down a peculiar law of inheritance and succession to males and females. The Hindu system of inheritance and succession

<sup>1605</sup>a. This is a reference to the texts of Gaut, 23.29, the Mahābhārata, Manu, Yājñavalkya and others cited on p. 353 above. Sir William Jones remarks (in Works, vol. VIII p. 445, ed. of 1807): 'In the great system of contracts and the common intercourse between man and man, the Pootes (Pothi?) of the Indians and the Digest of the Romans are by no means dissimilar'.

pursues a middle course. It does not distribute the estate of a deceased person simultaneously among several heirs as under the Mahomedan Law (where the widow, the father, mother, sons and daughters of a man take the estate together if they are all alive at the time). Nor did the Hindu system confine the descent to a single person among a group of heirs of the same degree and sex as in the English system before 1926 (where the eldest son succeeded to the real estate of an intestate person).

It has further been seen how the ancient and medieval Hindu rules as to debts, adoption, partition and inheritance have been moulded for over a century by Legislation and by decisions of the Privy Council and the Courts in India. Many persons feel that the time has now arrived for the codification of A Committee presided over by Sir B. N. Rau has Hindu Law. prepared a draft code which attempts to codify certain branches of Hindu Law. From several quarters there has been vehement opposition to this draft code. The objections raised are many. It is not possible to deal here with the several objections in detail. But some of them which raise questions of fundamental importance will have to be briefly stated and answered. The first objection is that in view of Queen Victoria's proclamation of 1858 the Indian Legislature should not interfere with the customs and usages of the people that are part and parcel of the Hindu religious system. But this objection is hollow and unsubstantial and conveniently ignores what has happened during the last hundred years or so. All that the Queen proclaimed was: 'Firmly relying ourselves on the truth of Christianity and acknowledging with gratitude the solace of religion we disclaim alike the right and the desire to impose our convictions on any of our subjects. We desire it to be our royal will and pleasure that none be in any wise favoured, none molested or disquieted by reason of their religious faith or observances; but that all shall alike enjoy the equal and impartial protection of the law; and we do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under us that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure.' Notwithstanding the noble sentiments expressed here, the Indian Legislature both before and after the proclamation passed numerous laws that more or less impinged upon or affected the religious theories, sentiments and practices of millions of Hindus! The following is a list of some of the important laws of this character which will convince any one of the fact that

people have always submitted to laws passed by the Governor-General or the Legislature that prevented them from carrying out their cherished ideas and practices: Regulation XVII of 1829 which declared the practice of Sati illegal and a crime punishable by the courts; the Caste Disabilities Removal Act (XXI of 1850); Hindu Widows' Remarriage Act (XV of 1856, which legalises the marriages of Hindu widows notwithstanding any custom or interpretation of the Hindu Law to the contrary); the Indian Penal Code (XLV of 1860, which makes sexual intercourse by a man with his own wife that is under thirteen years of age punishable as rape); the Child Marriage Restraint Act (XIX of 1929), which makes the marriage of a male below 18 and of a female below 14 punishable as a crime; the Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act (XII of 1928) which sets aside the Mitaksara rules about exclusion from partition and inheritance except in the case of those that have been lunatics or idiots from birth; the Hindu Law of Inheritance Amendment Act (H of 1929, which enables the son's daughter, daughter's daughter, sister and sister's son to succeed under the Mitaksara in that order after the paternal grandfather and before u father's brother); the Hindu Gains of Learning Act (XXX of 1930); the Hindu Women's Rights to Property Act (XVIII of 1937, which enables the widow of a deceased member of a joint Hindu family to succeed to the interest of her husband in the joint family property and to succeed to her deceased husband's separate property for the same share as that of a son). The Privy Council claimed more than 70 years ago that 'the British Government by virtue of its sovereign power asserted, as the former rulers of the country had done, the right to visit endowments of this kind (viz. temples) and to prevent and redress abuses in their management' (Rajah Muttu Ramalinga v. Perianayagum 1 I. A. 209 at p. 232). Non-Hindu Judges of the Privy Council and the High Courts have been interpreting and laying down the Hindu Law for over a hundred years and on many points the law declared by them has thoroughly changed the law of the smrtis and digests. If all this has been allowed to happen without hardly a demur, there is apparently no satisfactory or convincing reason why an elected Indian Legislature the majority of whose members are likely to be Hindus should not pass an Act dealing with Hindu Law.

Another objection raised even by some retired judges of the High Court is that the present system of laying down the

Hindu Law by means of judicial decisions is quite satisfactory and there is no need of a code of Hindu Law. This objection merely shows that change is rather a painful process for most men. The present method may be a veritable El Dorado or paradise for lawyers and busy bodies fomenting longdrawn litigations. One must stand appalled at the colossal expenditure of time, labour and money which must have been involved during the last hundred years or more in fighting out doubtful points of Hindu Law from the lowest court to the Privy Council. It not unfrequently happens that after a point had been settled by a Full Bench decision of a High Court and after common people and lawyers had followed the law thus settled for fifty years the Privy Council upsets the decision on an appeal by an enterprising litigant. For example, the Bombay High Court decided in 1879 in Ramji v. Ghaman (6 Born, 498) that the adoption by the widow of a deceased co-parcener, who had not her husband's express authority to adopt, was invalid, if made without the consent of the surviving co-parceners. But in 1932 the Privy Council held that Ramii v. Ghaman was wrongly decided and that a widow can adopt without her husband's express authority and even in the teeth of the opposition of the surviving members of her husband's family. And when an appeal was made to the principle of 'store decisis' the Privy Council was pleased to observe, 'It was pressed on their Lordships that Ramii v. Ghaman had been accepted and acted upon in the Presidency of Bombay since 1879 and that the decision should not be disturbed. But this is a belated appeal. It should have been made when Yadar v. Namdeo was before the Board.' To ordinary minds this dictum, speaking with the utmost respect, appears strange. If for some reason or other a certain line of argument is not placed before the Privy Council by the counsel of a private party and a wrong decision is given, is it to be supposed that all litigants are to be precluded from trying to set the wrong decision right for all time to come? The Privy Council has not seldom set right a wrong decision given by the Board in a prior appeal. In Sahu Ram v. Bhup Singh 44 I. A. 126 the Privy Council held that the pious duty of the son to discharge his father's or grandfather's debts does not attach while the father or grandfather is alive; but in Brij Narain v. Manala Prasad 51 I. A. 129 the Privy Council held (at p. 134) that the pious duty is always there irrespective of the question whether the father or grandfather is alive or dead.

Others opine that one Code for the whole of India is not and cannot be a practicable proposition. In support of their objection they rely on the existence of the several schools of law now prevalent in the whole of India. If India desires to be a self-governing political unity in the future, there is a compelling reason why it should be governed by a single Code of Hindu Law, as it has been governed and will be governed in other substantial provinces of law by codes applicable to all That will help in the direction of solidarity and will be of some use in doing away with fissiparous tendencies. are really only two schools of Hindu Law. And the unification of Hindu Law will be helped by the abolition of the right by birth which is the cornerstone of the Mitaksara school and which the draft Hindu Code seeks to abolish. Many people are vehemently opposed to the change. But they forget that, what with the rule that any member of a joint Hindu family may alienate his interest for value, what with the Gains of Learning Act, the Hindu Women's Rights to Property Act and other enactments, the real core of the ancient Hindu family system has been removed and only the outer moribund shell remains (vide p. 604 above). Some are opposed to giving along with sons a share to daughters, particularly to married daugh-But here a compromise may be effected by allowing a share to unmarried daughters alone (as Yāi, Il. 124 and the Mitāksarā thereon expressly provide).

Another provision in the draft Hindu Code which has come in for severe animadversion is the provision that a woman even when taking by inheritance an estate from a male or by partition should be held to become absolute owner thereof. In the first place, if a man's agnate of the 13th degree or a male cognate up to the 5th degree takes an estate absolutely and may squander it away as he pleases, one fails to see why his own widow should not have a like power in the 20th century, whatever may have been the view of ancient works. In the second place, this objection can be met by means of a compromise, viz. that a widow inheriting her husband's estate will take only a limited estate if at the time of her husband's death any one of the compact series of heirs or any direct lineal descendant of her husband (such as a son's daughter or daughter's daughter) be alive, but she will take an absolute estate if none of these exists. Such a compromise should allay all fears about the widow unfairly disposing of the estate against near relations

like the daughter or daughter's son or husband's brother &c. There are numerous other objections, but they are in matters of detail and if once it is agreed that there should be a Code of Hindu Law passed by the Indian Legislature these matters of detail may be adjusted to the satisfaction of most people.

Similarly serious objections are raised to the provisions of the Code as regards marriages and divorce. The draft code proposes to do away with the prohibitions based on sameness of gotra and pravara. This is a desirable change and being optional should not be opposed. Some reasons for this change have been advanced in H. of Dh. vol. II. p. 498. Besides, this provision will affect only a small percentage of the Hindu population. Similarly the insistence on monogamy is opposed by many. In this case some compromise may be arrived at as regards classes to whom two wives are an economic advantage. The provisions about divorce have been overdue. Among the higher castes no divorce has been allowed on any ground whatever. Many hard cases occur where there is no redress and the draft code proposes to give relief in such cases.

On the most contentious subject of adoption the draft code, it is satisfactory to note, has made certain provisions which are in line with the suggestions put forth by me in note 1338a above.

Compelling reasons exist why Hindu Law should be codified as early as possible. Men naturally desire that they should have easy access to the laws by which they are to be governed in all their actions, dealings and relations. It is hardly a commendable or desirable state of things that-people should be forced to consult lawyers or bulky textbooks every now and then and even in small and simple matters. The general outlines and provisions of Hindu Law must be within easy reach of every intelligent or inquiring Hindu. This can only happen if there is a code for all Hindus or, if that is deemed impracticable for the present, at least for a large province or for a number of provinces.

## CHAPTER XXXII

## SADĀCĀRA

## CUSTOMS AND MODERN CUSTOMARY LAW1606

From Gautama 1606s downwards many writers dilate upon the sources of dharms. Gautama I 1-2 states: 'the Veda is the source (mūla) of dharms and also the tradition (or smṛtis) and practice of those who know the Veda'. Similarly Āp. Dh. S. (1.1.1-2) says: 'we shall propound the acts (that produce merit) which are evolved from conventions and practices; the authority (for finding out the dharms) are the conventions of those who know the dharms and the Vedas'. Vas. I. 4-7 provides: 'dharms is declared by the Vedas and Smṛtis; on failure of these two the practice of the sistas is the authority (for finding out what dharms is); a sista however is one whose heart is free from (worldly) desires and (only) such acts of sistas are (to be held as) dharms for which no (worldly)

<sup>1606.</sup> This chapter and the next represent, with a few minor additions, two of the four lectures I delivered in November 1944 at the Bombay University as the Sir Lallubhai Shah Lecturer. I am thankful to the Syndicate of the Bombay University for permission to incorporate these two lectures in this volume.

<sup>1606</sup>a. देही धर्ममूलम् । तद्विदां च स्मृतिज्ञीले । गी. I. 1-2; अथातः सामयाचारि-कान्धर्मात् व्याख्यास्यारः । धर्मजसमयः यमाणं वेदाश्च । आपः धः सः रः रः रः रः रः ४-३ ; अतिस्मृतिविहितो धर्मः । तटलाभे जिल्लाचारः प्रमाणम् । जिल्लः पुनरकामारमा । अग्रह्ममाण-कारणो धर्म: । वसिष्ठ I. 4-7; श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्य-कसङ्कल्पजः कामः धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥ या. 1. 7; वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तहिताम् । आचारश्चेत साधनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ मनु I. 6. हरद्वत explains mula in Gaut. as pramana and सामयाचारिकान् as ' पौरुषेयी व्यवस्था समयः स च त्रिविधः विधिनियमः प्रतिवेध इति । समयमूला आचाराः समयाचाराः तेषु भवाः सामयाचारिकाः एवं-भूतान्धर्मानिति । कर्मजन्योऽम्युद्धयनिःश्रेयसहेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो धर्मः. ! According to him मामगाचारिकान means relating to practices based upon agreements or conventions. Manu distinguishes between sila and acara. The first means, acc. to Kullūka and others, such moral qualities as ' devotion to learning, to gods and to parents' &c. mentioned in Harita (quoted by Kulluka). All commentators connect 'svasya' in Manu II. 12 and Yaj. I. 7 with 'privam', but Pandit Gattulal connects it with 'sadacara' which means according to him 'sampradaya' (in Satsiddhantamartanda I. 5 p. 49, Nir. ed. 1942).

or secular) cause (or motive) can be assigned', 1607 Manu II. 6 and Yai I 7 declare that Veda (or sruti), smrti and the practices of the good are the principal sources of dharma. The words employed in these works are \$ila, samaya, ūcāra or sadūcāra or sistācāra 1607 (the latter three meaning the same thing). Ap. employs both words viz. samaya and ācāra, the first of which probably means 'agreement or convention or usage', while the latter means 'custom'. The word 'custom' now conveys the idea of some antiquity, 1608 while usage or convention does not necessarily convey that idea. A usage may be recent or it may be established by agreement among a certain class of persons (such as traders or craftsmen). We have to see what is meant when it is said that  $\bar{a}c\bar{a}ra$  or  $sist\bar{a}c\bar{a}ra$  or  $sad\bar{a}c\bar{a}ra$  is the source (mula) of dharma. An indication of the meaning is furnished by the word pramana employed by Ap. and Vas. The meaning is that just as the revealed books (Veda) and the smrtis authoritatively lay down what dharma is, so also in our quest to find out what dharma is in the varying circumstances of life the practices of those who may be called sistas furnish us with the necessary criterion or norm i.e. sistācāra is the touchstone for judging whether an act is in consonance with what the sastras require us to do. The theory of the ancient writers was that the smrtis were based on parts of Veda (that consists of mantras and Brahmana texts) which though formerly existent are not now extant or available, that similarly the practices of those who were learned in the Vedas and were deemed to be sistas must be inferred to have been based on portions of Veda not now available. This theory was advanced by such ancient

<sup>1607.</sup> As to the qualifications of sistas, vide H. of Dh. vol. II. pp. 971-72 where references are given to Baud. Dh. S., Manu, the Matsyapurana and a few other works. The Tai. Up. I. 11 contains perhaps the oldest extant indication as to who should be regarded as sistas, though that word itself is not used. अध पदि ते कर्मविचिक्तित्सा वा वृत्तविचिक्तित्सा वा स्वात् । ये तत्र बाह्मणाः संगक्तिनः युक्ता आयुक्ता अन्यक्तामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तत्त्व तथा तत्र वर्तथाः । अथा-रवाल्यातेषु । ये तत्र बाह्मणाः ... धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेष्व तथा तेषु वर्तथाः ।

<sup>1608.</sup> Vide Dalglish v. Guzuffer 23 Cal. 427, 429 and Sariatullah v. Pran Nath 26 Cal. 184, 187 for the meaning of usage in modern enactments as distinguished from 'custom'. In Juggomohun Ghose v. Manickchund 7 Moo. I. A. 264 at p. 282 (mercantile) usage is sharply distinguished from custom in that the former need not possess the characteristics of antiquity, uniformity and notoriety that the latter must possess.

writers as Ap. 1609 and was taken up by many subsequent works. Manu II. 7 also states that whatever dharma has been ordained for any person by Manu, all that has been entirely declared in the Veda for the Veda is full of all knowledge. But it does not follow from this nor is it ever meant that all practices of sistas are authoritative in matters of dharma. The qualification was added that where the practices of sistas are clearly referable to or are prompted by a seen motive or by the desire to secure pleasure, there they are not authoritative. Manu (II. 18) restricted the word sadācāra to the customs handed down from generation to generation among the four varnas and the mixed castes in the country called by him Brahmāvarta (II. 17). But many other writers did not so restrict it in this way.

We have to distinguish between what are called the sources (mūla or pramāṇa) of dharma and the shāmas of dharma (Yāj. I. 3 and 7). The former indicate to the inquiring spirit what dharma is (i.e. they are what are called jūūpaka hetu), while the latter must be studied as aids by the expounders of dharma in order to correctly grasp what dharma is, i.e. the different lores (other than Veda and smṛti) are not directly the sources of dharma, but are only mediately so. This distinction is an ancient one as even Gautama XI. 19 provides that the king is helped in his administration of justice by the Veda, the dharmaśāstras, the auxiliary lores (angas), the Upavedas and the Purāṇa. 1611

The position of the Pürvamimāmsā in relation to the authoritativeness of smṛtis and customs requires careful and

<sup>1609.</sup> आर्यसमयो ह्यगृह्यमानकारणः। ... बाह्यणोक्ता विधयस्तेषासुत्सवाः पाठाः प्रयोगाद्यमियन्ते। यत्र तु प्रीत्युपल्धितः प्रवृत्तिर्नं तत्र शास्त्रमस्ति । तद्युवर्तमानो नरकाय राध्यति । आप. ध. सू. I. 4. 12. 8, 10-13. The first sutra may be used for explaining Vas. I. 4; मृह्यमाणकारण means 'that has a known or perceptible worldly motive such as covetousness'. Vide note 1653 below. Compare जे. I. 3. 7 अपि वा कारणाग्रहणे &c. quoted below.

<sup>1610.</sup> पुराणन्यायमीनांसाधर्मभाक्काङ्गानिक्षताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्द्श ॥ या. I. 3, on which मिता. says, धर्मस्य च चतुर्द्श स्थानानि हेतवः । एतानि च वेदविक्षस्थेतस्थानि, while मित्रमिश्च explains, 'विद्यानां दुरुवार्धसाधनञ्जानानाम् । अत एव धर्मस्यापि स्थानाम्युपायाः विद्यायाः प्रवृत्तिहारा धर्मप्रयोजकत्वात् । On I. 7 मित्रमिश्च says. पुराणादीनां स्वर्गादिकथाप्राधान्यादितहासम्बद्धल्लेनार्धवाद्विक्षपतया न्यायमीमांस-योसकिहारा शिक्षादिनामङ्गानां तत्तदुपकारसम्पादनेन वेदानुग्राहकतया धर्मे प्रामाण्यं न साक्षादिति न तान्यच गणितानि ।

<sup>1611.</sup> तस्य च भावहारो देवो धर्मशास्त्राण्यक्षात्रप्रवेदाः पुराणम् । गौ. XI, 19,

detailed consideration. In I. 3, 1-21612 Jaimini considers the question whether such smrti injunctions as 'one should perform the Astakā śrāddhas ', 1613 or 'one should construct a tank or set up a prapa (place for free distribution of water to thirsty travellers'), or 'tufts of hair should be kept on the head' (at caula according to the gotra) are authoritative and establishes the conclusion that they are authoritative, since such smrti injunctions equally with Vedic ones are addressed to the same persons (viz. the followers of the Veda) who have to act according to them. The idea is that those who perform the acts expressly enjoined by the Veda are also seen to perform the acts enjoined by such smrtis as that of Manu and therefore the principal reason why these smrtis are authoritative is the fact that those who know the Veda accept these smrtis as authoritative and hold fast by them, as Medhātithi on Manu II. 6 says citing some verses from his own work called Smrtiviveka. 1614 Sabara endeavours to show that there are indications (linea) in the Vedic texts pointing to the existence of what is prescribed in the smrtis e.g. he cites the Vedic verse 'vām janāh' as indicative

<sup>1612.</sup> धर्मस्य शब्दमुललादशब्दमनपेक्षं स्यात् । अपि वा कर्तृसामान्यात्प्रमाणमञ्ज-मानं स्थात । जै. 1. 3. 1-2 The word अनुमान is here used in the sense of स्मृति. 'अपि वा पक्षो ज्यावर्थते । प्रमाणं हि स्मृतिः । ... ग्रन्थस्त्वद्धभीयेत सर्तृसामान्यारस्मृति-वैदिकपदार्थयोः । तेनोपपको वेदसंयोगक्रीवर्णिकानाम् ।' ज्ञाबरः about अष्टका he says 'अष्टकालिङाश्व मन्त्रा बेढे इहयन्ते यां जनाः प्रतिनन्दन्तीरयेचमाद्यः। ?. That verse is यां जनाः प्रतिनम्द्रन्ति रात्रि धेनुमिनायतीम् । संवरसरस्य या पत्नी सा नो अस्तु समङ्गली ।. This occurs in आप. म. पा. II. 10. 27, in पारस्करपूर्ण III. 2 and in अधवेद III. 10. 2 where we have wit देवा: etc. Acc. to अभाकर the topic of Jai. I. 3. 1-2 is not such smrti texts as those on Astaka, but the Vedic verse यो जना: itself. The न्यायसुधा p. 126 adds 'अष्टाकार्ये सुराधसे स्वाहेति तस्याष्टकादेवतारात्रिमकाश-कत्वादेषा वे संबन्तरस्य पत्नी यदष्टकेति संबन्तरपत्नीत्वसंस्तृताष्टकामकाशकत्वाञ्चाष्टकाः लिइन्दं स्पष्टमेवेति !. The word कतुसामान्यात in the sutra is explained in the मयुखमालिका 🕮 'अग्निहोत्रादीनां वैदिकपदार्धानां ये कर्तारस्त एव अष्टकादिस्मृतीनामिति कर्त्रसामान्यास्थामाण्यमुक्तम् (on जै. 1. 3. 4 p. 27); while the न्यायसुधा (p. 125) proposes also another explanation 'यहा स्मृतिकर्तुणां मन्दादीना वैविकपढार्थकर्तृणां तदानीतनानां शिष्टानां त्रैवर्णिकत्वेन समानत्वात् इदानीतनवन्मन्वाद्वनिामध्यपपको वेद-संयोग इत्यथः १

<sup>1613.</sup> Vide Āsv. Gr. II. 4.1 ff., Sān. Gr. III. 12-14, Pār. Gr. III. 3 for Astakā śrāddhas. Passages of the smrtis about tanks and prapās are set out in H. of Dh. vol. II pp. 889-890. For tufts of hair kept in caula vide H. of Dh. vol. II. pp. 261 and 264,

<sup>1614.</sup> वैद्धिकः स्मर्यमाणस्वात्तात्त्वरिष्णहृद्दाहर्घतः। संभाष्यवेद्दमूलस्वात्स्युतीमां वेद्दमूलता ॥ quoted in the ज्ञास्त्वदिषका on जे. I. 3. 2; 'स्मार्तवेदिकयोजित्यं ज्यतिषङ्गारपरस्परस् । कर्तृतः कर्मतो वापि विद्युज्येते न जातु तौ।...प्रामाण्यकारणं खुक्यं वेद्दाविद्धिः परिग्रहः। तहुकं कर्तृतास्रास्यादसुमानं श्रुकीः प्रति ॥ q. from स्युतिविवेक by मेघा, on सञ्च, II. 6.

of astakās, Rg. X. 4. 1 of prapās, Rg. VI. 75, 17 of tufts of hair. The objection may be stated as follows:-The smrtis are composed by human authors (i. e. they are pauruseya) and so have no independent authority in matters of dharma. as a man may say what is either false or mistaken. If it be said that the smrtis really propound what is stated by the Veda, then they are practically superfluous and useless. and not being Veda they should be discarded (anapeksa) To this the reply is that smrtis are generally authoritative, as they must be held to be based on Veda because they are composed by men (like Manu) who were followers of the Veda, because what the smrtis lay down has been consistently followed from generation to generation by the sistas and because it is possible to regard the Veda as their source. To the question why the Vedic passages on which the smrti rules are postulated to have been based are not seen or found by us several answers were proposed by different writers. One view was that just as Vedic indications about locks of hair lead to the inference of sruti texts enjoining the keeping of tufts on the head, so the fact of the existence of such rules leads to the inference that sruti must have contained injunctions corresponding to all smrti prescriptions. Kumārila raises objections to this view. Inference is based on perception (pratyaksa) and invariable concomitance (vuanti). There is no vyapti between the smrtis and sruti texts that are never found pronounced by any one, so no inference is possible and it would be like one blind man following another. 1615 Manu must have composed his smrti on finding that acaryas preceding him performed certain acts as based on Veda. These last must have believed that their predecessors also acted on the same belief Hence there is what is called an 'andha-parampara' on this hypothesis. And further this hypothesis of the inference of Sruti in all cases is opposed to perception, since as a matter of fact hundreds of Sruti passages are known that can be the basis of corresponding smrti texts. Another view is (and Kumārila holds that it is somewhat better than the preceding view ) that one should infer that the Vedic passages that were the basis of smrtis are lost (utsanna or pralina). Some support is lent to this by such Vedic texts as 'anantā vai vedāh' (Tai. Br. III 10.

<sup>1615.</sup> तस्त्युक्तमन्धपरम्पराम्यायादेव। या वि चोदना न कदाचिद्रुच्चार्यते तस्याः सर्वपुरुष्पर्यक्षादिपसर्थभाविष् बुर्लभत्तरमस्त्रित्वम्। ... लिङ्गादीनो तु नित्यत्वाबित्यमसुरुष्परित्वस्यत्वामानकारणस्यमिषद्वस्य। तेन वर्र प्रलीमश्चरवतुमानमेव । तन्त्रचार्तिक p. 164 oa के I. 3. 2.

11) and by Ap. Dh. S. I. 4. 12. 10. Even this view is not acceptable to the Tantravartika and most of the Mimamsakas. The objection against the 2nd view is raised as follows. Even Bauddhas and other heretical sects 1616 would advance the argument that their works also are based on sruti texts that are now lost, and any one may regard anything as authoritative by pretending that the basic vedic texts are lost. Further the Mimāmsā view that the Veda is eternal (nitua) would be refuted if it were admitted that some portion of the Veda is lost. There is not much difference between the first view and the second view. Therefore Kumārila propounds the third view viz. that smrtis are to be inferred as based on Vedic texts that are already in existence 1617. If an objection is raised against this hypothesis that it must be explained why such Vedic texts (the bases of smrtis) are not seen or found, the Tantravartika replies in a famous  $k\bar{a}rik\bar{a}$  that as the Vedic  $s\bar{a}kh\bar{a}s$  (the several branches of the Veda) are scattered about (in various countries). as men (followers of the Veda) are negligent and unmindful (i.e. they do not visit all the countries and so are unable to have a complete knowledge of all Vedic texts) and as several rules are declared in different contexts even when occurring in the same śākhā (and not at one place) it is not always possible to point out the Vedic sources of smrti texts. If an objector were to ask: 'why were not the Vedic passages themselves (that are the sources of smrti rules) embodied bodily into the surtis.' Kumārila replies that this was not done from the fear of the loss of the correct arrangement of the Vedic texts as traditionally handed down. The Veda is principally concerned

<sup>1616.</sup> यदि तु प्रहीनशास्त्राम् तहस्येत ततः सर्वासां बुद्धादिस्वृतीनामपि तह्द्वारं प्रामाण्यं प्रसञ्यते । यस्यैत च यद्भिषेतं स एव तत्प्रहीनशास्त्रामस्तकं निक्षिण्य प्रमाणीकुर्यात् । तम्ब्रातिक p. 163 ; नित्यानुमेयपक्षो यो वाष्यागमपरम्परा । तयोरम्ध्यवाहत्वं न भेदः कश्चि-दिश्यते । स्युतिविवेक q. by मेधाः on मन्नु II. 6.

<sup>1617.</sup> यद्दा विद्यमानकाखागतश्रुतिमूल्यमेवास्तु । अध्यमनुष्ठाविधिरिति चेदुच्यते । शाखानां विभ्रकीर्णत्वात्पुरुषाणां भमावृतः । नानाप्रकरणस्थ्रत्वात्स्युतेर्मूलं न दृश्यते ॥ यनु किर्मर्थ वेद्वाक्यान्येव नोपसंगृहीतानीति । संभ्रद्वायिनाक्षाभीतेः । विशिष्टासुपूर्णा हि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः श्रुयते । स्मार्ताश्वाचाराः केचित् क्राचित्कर्वाच्यव्यायम् । सन्नापि त्र केचित्तपुरुषमेवाधिकृत्याम्नायन्ते । येन क्रतुभकरणाम्नाताः केनिचिक्तितिनाकृष्यमाणाः पुरुष्पंभती भजन्ते । यथा न्यत्वद्वासमा सह न संवदेत् न्तरमाख बाह्मणायावगुरेत् हृत्यवन्त्राद्वयः । तत्र यदि तावत्तान्येव वाक्याम्युद्धृश्र्त्याध्याययेयुस्ततः क्रमान्यत्वास्त्वाध्यायविधिन्विशेधः स्यात् । अनेन च निर्वृज्ञेनान्येष्यर्थावाद्वाद्वारेण विधिमान्नमधीयीरत् कर्मोपयिकमान्ने वा । तत्र वेद्यत्यः प्रसञ्येत । तन्त्रवाः on जै. I. 3. 2. p. 164. For मलबद् &c. vide ते. सं. II. 5. 1. 5 and for तस्माचा &c. ते. सं. II. 6, 10. 2 (q. in H. of Dh. vol. II p. 803 n. 1917 and p. 151 n. 346 respectively).

with sacrifices, though now and then there are rules addressed to men for regulating conduct only. People would only study the Vedic sentences contained in the smrtis (that are concerned principally with conduct) where they would be arranged in a different order according to subjects and there would thus be loss of the arrangement of the Veda as originally delivered. Viśvarūpa 1618 (on Yāj. I. 7) quotes the above verse of Kumārila and states that there are thousands of smrti rules that have their source in the Veda; he and Kumarila instance the rules against talking with (or coming in contact with) a woman in her monthly illness or the rule against assaulting a brahmana, or the rule about the sin of killing an atrey! woman &c. Medhātithi on Manu II. 6 has an elaborate discussion on this very topic and quotes several verses from his own work called Smrtiviveka 1619. He does not approve of the first two views and follows Kumārila's view. Mīmāinsā writers and commentators like Medhātithi say that Manu and other authors of smrtis brought together for easy comprehension matters that are scattered about in the various Vedic texts, that are either not known to the students of the several sakhas or that cannot be brought together by men of ordinary or weak intellect. 1619a

The general proposition that smrtis are authoritative being established, a further question arises. What is to happen if a smrti rule conflicts with the rule of the Veda? Jaimini deals

<sup>1618.</sup> स्मृतिमूला हि विधयः सन्ति वेदे सहस्रशः। संप्रदायविनाशालु भीतैः साक्षादः संहृतिः ॥ उत्क्रष्टव्यस्तु रूयातीयं मलब्रद्वाससा सह । न संबसेदिति विधिः स्मृतिमूललसंमतः ॥ आत्रेय्या योषितैनस्थी भवेद् वातिवितयि । वृत्तं तस्माद्निन्थस्य नापकामेदितिति च ॥ अनारम्य च सौवर्णं हिरण्यं भार्यमित्ययम् । रूपसंपत्तये चैवं भित्तव्यं सुवाससा ॥ विश्वरूप ०० या. 1. 7. pp. 14-15.

<sup>1619.</sup> शाखाः काश्चित्ससुत्ससाः पक्षो नैव मतो मम। पक्षेत्सिक्षप्रमाणं हि बह्नहर्ष्टं प्रसज्यते। उपपन्नतरः पक्षो विक्षितानां ततस्ततः। उत्पन्नादिसमाहारः प्रायशो दृश्यते हादः॥ मेधाः on महः II. 6.

<sup>1619</sup> a. अधायाने पठ्यन्त एव ताः शासाः किन्तु विप्रकीर्णास्त धर्माः कस्योचिच्छारवायामष्टकादीनां कर्मणासुत्पत्तिः कस्योचिद्भृत्यं किन्तुः विप्रकीर्णासं सम्यादिन्यः इत्येवं विप्रकीर्णानां
मन्वाद्योङ्गोपसंहारं सुस्रावचोधार्थं चुकः । मेधा. ०० मतः II. ६; उच्चार्यन्त एव समृतिमूलभूताः
स्रतयः संमत्पपि विप्रकीर्णाः काश्वित्कचित्कस्योचिच्छाः स्रायां विम्रकीर्णत्वाच्च शास्त्रान्तराध्यायिभिः शास्त्रान्तरगतानामसुपल्रस्भात् तादृध्येनार्थविच्चन्यनं तद्भुपल्रस्भेषि वा मन्द्धीभिरत्तुपसंहरणीयानासुपसंहारफलं स्मृतिमणयनिमिति न वैयर्थ्यमतः स्मृतयः प्रमाणमिति सिद्धम् ।
शास्त्रदीपिकाः

with this question in 1. 3. 3-4, 1620 which form a topic that states an exception to the general rule contained in Jai. I.3.1-2. Sabara gives three instances where there is apparently a conflict between the prescriptions of the sruti and those of smrtis. Veda says, 'the priest should chant (the stotra) after touching the audumbari post', while smrti says 'the whole of the audumbarl post should be covered with cloth'. The Veda says one to whom a son has been born and whose hair is still dark (and has not turned grey) should consecrate the Vedic fires', while smrti says 'a man should observe Vedic studenthood for 48 years' 1621; the Veda says 'when the Agnisomiya rite is finished then one may eat (the food prepared) in the house of the sacrificer', while smrti says 'the food of one who has undergone diksā for a sacrifice may be eaten after he purchases the soma plant'. In these cases the proposition enunciated by Jaimini is that 'in case of conflict (between an express sruti rule and a smrti rule) the smrti rule should be discarded, for when there is no conflict (with an express sruti) inference may be made (that a smrti rule is based upon some Vedic text). The examples may be explained as follows: The 'audumbarl' is a post of udumbara planted in the sadas in the performance of the Agnistoma; the stotras (other than Bahispayamāna) are chanted near the audumbari post in the sadas. Vide H. of Dh. vol. II. p. 1155 for the fixing of the audumbara post in the sadas and p. 1185 for the chanting of stotras near the audumbari. If the whole of the post be covered with cloth, it would not be possible to touch the post, but only the cloth would be touched. So there is contradiction. If a man is to consecrate Vedic fires when he has a son and his hair is dark, he must be between about 20 and 40 (i. e. a young man), but if a man were to observe brahmacarya for

<sup>1620.</sup> विरोधे सनपेक्षं स्याद्मिति श्राष्ट्रमानम् । हेतुवृर्शनांच्य । जै. I.3. 3-4; अध पश्र श्रुतिविरोधसात्र कथम् । यथौदुम्बर्याः सर्ववेद्यनं 'आवुम्बरी स्पृष्ट्वोवृर्येत् ' इति श्रुत्या विरुद्धम् । अष्टा यत्त्वारिशङ्काणि वेद्व्वद्धाः चर्यचार्यः 'आवुम्बरी स्पृष्ट्वोवृर्येत् ' इति श्रुत्या विरुद्धम् । अष्टा यत्त्वार्याणि वेद्व्वद्धाः चर्यचार्यः कृष्णकेशोग्नीनाद्धीतः इत्यनेन विरुद्धम् । क्रीतराजनोऽभोज्यासः इति 'तस्माद्धग्रीवोमीये संस्थिते यज्ञमानस्य गृहेऽशितव्यम् ' इत्यनेन विरुद्धम् । तत्त्रमाणं कर्तृसामान्यात् । इत्येवं प्राप्ते वर्मः । अश्रव्यत्वव्यामोह इत्यवगर्म्यते । ... तस्मादुक्तं श्रुतिविरुद्धाः स्युतिरप्रमाणामिति । अतश्च सर्ववेद्यनादि नाद्ररणीयम् । श्रुत्वर

<sup>1621.</sup> For अष्टाचल्वारिं &c. vide बी. ध. स्. 1. 2. 1-5 अष्टाचल्वारिंशहर्षाणि पौराणं बेदब्रह्मचर्यस् । चतुर्विंशतिं द्वादश वा मतिबेद्द्य ... । यहणान्तं वा जीवितस्यास्थिर-त्वात् । कुष्णकेशोधीनाव्धीतेति श्रुतेः ।. For क्षीतराजको &c. vide आप. ध. स्. 1. 6. 18. 16 and 23 'सङ्घानमभीज्यस् । दीक्षितोऽकतिराजकः .. It may be noted that आप. mentions also several other views such as 'अग्नीपोमीयसंस्थायामेव । हतायां वा वपायां दीक्षितस्य भोक्तन्यस् । (1. 6. 18. 24-25).

48 years, he would be about 52 to 56 years of age before he married (as the upanayana of a brahmana was to be performed generally in the 8th year or from the 5th year onwards at the most). Only a married man could consecrate Vedic fires. But a man's hair when he is fifty two years of age or more can hardly be all dark. Therefore there is contradiction between the rule derived from the Veda and that derived from smrti. In the Jyotistoma (which generally occupied five days), the diksā (purification and initiation of the sacrificer) takes place on the first day in the afternoon (vide H. of Dh. vol. II. pp. 1134-1136). Soma is purchased on the 2nd day of the Jyotistoma (ibid, 1140-4) and the animal is sacrificed for Agni and Some on the 4th day (ibid. pp. 1158-59). According to srut; therefore the food prepared in the house of a diksita may be eaten only after the 4th day, while smrti says that it may be eaten after the purchase of soma on the 2nd day. In this way there is contradiction Kumārila 1622 does not agree with Sabara as regards these examples in particular and as regards the general attitude towards smrtis that are accepted by Vedic He makes great efforts to explain how there is no real conflict in the cases cited by Sabara. As regards the cloth covering the audumbari he says that it may cover the bottom and the upper portion of the post and leave a space of two or three finger-breadths in the middle uncovered (so that the audumbari post can be touched in that particular portion), that (p. 188) there is a passage in the Śātvāvani

<sup>1622.</sup> The sutra (Jai. I. 3. 3) is read as अनपेक्ष or अनपेक्ष and with both readings it has been explained in different ways from ancient times, The तन्त्रवार्तिक says ' श्रीतस्मार्तविज्ञानविरोधे यदनपेक्षमपेक्षावर्जितं यस्य वाऽपेक्षणीयम-न्यकास्तीति एवं पाठह्वयेपि पूर्वसूत्रात्यमाणशब्दमनुषङ्केण सम्बध्य यदनपंक्षं तत्तावत् प्रमाणं स्यादिति । (p. 193); 'श्रुतिविरोधे यन्मानान्तरानपेक्षं श्रुतिवाक्यं तदेव ममाणं स्यास तु स्मृतिवाक्यं यस्मादसस्येव विरोधे स्मृतेः श्रुत्यनुमापकत्वम् । मयूखमालिकाः On this interpretation the sutra means 'in case of conflict between sruti and smrti, the former which is independent is authoritative, for only when there is no conflict does an inference arise that smrti is based on śruti'. The तन्त्रवातिक when it explains Jai. I. 3. 3-4 as referring to Bauddhas and the like takes 'anapeksya' to mean 'deserving to be discarded '; 'तहमाद्धमें प्रति चरीबाह्य मेर्बजातीयकं प्रामाण्येनानपेक्ष्यं स्यादिति सिद्धम् ' p. 196. इाक्कर् in his भाष्य on बेदान्तसूत्र II. 1. 1 appears to adopt Kumarila's 2nd interpretation of Jai. 1. 3. 3. 'विप्रतिपत्ती च स्प्रतीनामवञ्यकर्तव्येऽन्यतरपरिग्रहेऽन्यतरपरित्यागे च श्रुत्यनुसारिण्यः रमृतयः प्रमाणमनपेक्ष्या इतराः । तहकं प्रमाणलक्षणे विरोधे त्वन...तु मानामिति ।. कुल्लूक on मसु II. 14 quotes जै. I. 3. 3 and explains ' खुतिबिरोधे स्मृतिबादयमनपेश्यमप्रमाण-मनादरणीयम् । असति विरोधे मूलवेदानुमानामित्यर्थः र.

Brahmana which refers to the cloth covering the audumbari (and so there may at most be an option), that as regards the taking of food in the house of a diksita after the purchase of soma there is a sruti passage in the Atharvaveda (pp. 181 and 189) similar to the smrti passage (and thus there is no conflict between sruti and smrti, but between sruti and sruti, which would lead to an option) and further the surrti rule may apply in the case of a man in distress ( āpaddharma), that smrti does not prescribe an absolute period of 48 years for the study of Veda, but Baud, Dh. S. itself allows several alternative or optional periods and so no question of conflict with sruti arises. Kumārila's own position is this: In the case of apparent conflicts between sruti and smrti, various methods of interpretation and reconciliation are possible. Each of the two may be given its proper scope as referring to different subject matters (which is called risaya-ryavasthā); it is also possible to hold that smrti is based on some sruti texts already existing but not found at the time of discussion, but which may ultimately be found, in which case there will be an option, though the latter is to be avoided as far as possible as it is liable to eight faults (vide Tantravartika pp. 174-175); or the two may be reconciled even when referring to the same subject matter e. g. a man may have dark hair even when he is 52 or more and the smrti may be taken as meant to refer to such a man, while the śruti states the general rule about the age when consecration of Vedic fires was to be made. Therefore Kumārila holds that all that is meant by Jaimini and even by Sabara is that there is a great distinction between sruti and smrti in that the former is apartuseya and an independent authority, while the latter has a human author (liable to err), is either actually based on the Veda or is inferred to be so based, that the two therefore can never be said to be quite alike each other as regards their authoritativeness and that lastly smrti is not in itself to be regarded as unauthoritative 1623. Kumārila therefore suggests that the proper subject of discussion in Jai, I. 3. 3-4 is the works of Bauddhas, Sānkhya, Yoga, Pañcarātra, Pāśupata and other heretical sects and the practices of mlecchas. These works contain some matters such as the emphasis on ahimsā. truthfulness, restraint of senses, charity and compassion, which are also emphasized in the Veda, but these works are not

a management of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

<sup>1623.</sup> अतन्त्रेषं श्रुतिस्मृत्योविशेषोनेन दृश्यंते । नात्यन्तमेव बाध्यत्यं न ज्याप्यत्यन्त-तुरुपता । तन्त्रथार्तिक p. 194.

generally accepted by the followers of the Veda, are based on specious and false reasoning only (they are haitukus in the words of Manu), that they deny the authority of the Veda. Therefore Jaimini means that these works of heretic sects are not authoritative in matters of dharma as they are opposed to the Veda and should be discarded. For want of space it is not possible to set out in detail the interesting discussion in the Tantravārtika. The Jaiminiya-nyāya-mālāvistāra also gives another explanation of Jai, 1, 3, 3,

Sabara (on Jai. 1. 3. 4) explains that the three smrti passages stated above are not authoritative since it is possible to point out how they originated in a visible worldly motive such as greed. When a visible motive can be pointed out for any smrti text, it is not proper to infer that it is based on the Veda and has an unseen spiritual motive. Sabara 1624 postulates the reasons in the way of a modern man finding fault with priests. Some priests covered the whole of the Audumbari post with cloth, because they coveted the cloth as part of the fee; others who desired a free meal when hungry took food at the house of a diksita even after he had purchased the Soma plant; certain others in order to conceal their absence of virility went in for Veda study for 48 years. The Tantravārtika tries to show that in all these cases there is really no visible motive such as covetousness (pp. 188-189).

Sabara gives an alternative explanation of this sutra (Jai 1.3.4) and makes a separate topic (adhikaraṇa) of it. The reasons 1625 for giving an alternative explanation of a sūtra or adhikaraṇa are two, viz. dissatisfaction with the explanation already given or the wide scope of the subject under discussion. In I. 3. 3 passages from smrtis were cited which were apparently in conflict with śruti. If they were really in conflict, that one reason alone is more than sufficient to render the smrtis invalid. Therefore to say further that those smrti passages originate in worldly motives like greed does not add any very substantial reason for the abandonment of smrtis as authoritative. Therefore Sabara makes another adhikaraṇa of sūtra 4 of Jai. I. 3.

<sup>1624.</sup> हेतुदर्शनाच्या । जै. I. 3. 4; लोभाद्वास आदित्समाना औहुम्बरी कुल्स्नां वेष्टितवन्तः केचित् । तत्स्मृतेबीजम् । बुशुक्षमाणाः केचित् कीतराजकस्य भाजनमाचरित-वन्तः । अपुरुषं प्रच्छाद्ययनतश्चाद्याच्याति हेत्सः । अपुरुषं प्रच्छाद्ययनतश्चाद्याच्याति हेत्स्याप्ति वेद्यवद्याचर्ये चरितवन्तः । तत एवा स्मृति स्वगम्यते । ज्ञाबर.

<sup>1625,</sup> सर्वय्याख्याविकल्यानां द्वयमेव प्रयोजनम् । पूर्वत्रापरितोषां वा विषयय्याप्तिरेत्र बा และअवार्तिक p. 186.

He cites smrti passages which are not opposed to Veda at all and says that such passages have seen a worldly motive such as convetousness and it is not proper to suppose that they are based on Veda and are therefore authoritative, when a visible purpose or motive can be ascribed to them. The result of the explanations of I. 3. 3-4 given by Sabara would be that smrti rules that are opposed to sruti rules and smrti prescriptions that can be shown to have a clear worldly motive are not authoritative or absolutely binding, while the rest of smrti texts are authoritative. 1626

Śabara cites on Jai. 1.3.4 (when taken as a separate topic) 1626a two examples; (1) the adhvaryu priest takes (as his fee) the cloth used in the Vaisarjana homa; (2) they perform the gift of the elephant (i. e. the cloth covering) of the sacrificial post. Śabara says that these passages are not opposed to any sruti text but instead of inferring a Vedic text as their basis it is far better to hold that there is a manifest worldly motive for these rules (viz. covetousness of the adhvaryu) and so these smṛti passages need not be looked upon as authoritative. 1627

This discussion raises an important doctrine which frequently figures in dharmasastra works. The doctrine is expressed

---

<sup>1626.</sup> न हप्टे हेती हेत्वन्तरानुमानं क्रमते । इष्टश्चात्र लोभ एव हेतुरिति । ... अत् श्वृतिविषद्धं इष्टकारणं च स्मरणमप्रमाणं ततोऽन्यत्यमाणामिति । शास्त्रवीपिका on जै. I. 3. 4.

<sup>1626</sup>a. अधिकरणान्तरं ता। वैसर्जनहोमीयं वासंाऽध्वर्युग्रह्माति-इति, यूपहस्तिनो दान-माखरन्ति-इति। तत्कर्तृसामान्यात्प्रसाणमिति प्राप्ते। अप्रमाणं स्मृतिः। अश्रान्यन्मृत्म्। लोभा-दाखरितवन्तः केचित्तत एषा स्मृतिः। उपपन्नतरं चैतत् वैदिक्षयचनकल्पनात्। श्रावर on जै। 1, 3, 4. प्रभाकर in his बृहती refers to this example (on Jai, I. 1, 13 p. 285) ' दृष्टश्वायमधी यश्माक्षैः ऋजव उपजिष्यन्त इति। यथा च सिद्धमागमवादिनामपि हेतुदर्शनाद्य-प्रामाण्यं यूपहस्तिने। द्वानमाचरन्तित्येवमादिशु '.

<sup>1627.</sup> For the Vaisarjana homa, vide H. of Dh. II. p. 1158. In this a piece of fresh cloth is spread over the sacrificer (who touches the adhvaryu), the sacrificer's wife (who touches the yajamāna), the brother and sons of the sacrificer (who touch the wife). In the Vājapeya, the sacrificial post was 17 aratnis in height and 17 pieces of cloth were employed to prepare the appearance of a turban on the tip when enveloping the yūpa with a girdle. The figure presented by the cloth covering the yūpa was called यूपहस्तिल (probably because it looked like the head and trunk of an elephant). 'वाजपेयावी यूपपरिच्याणशास्त्र यूपहस्तिलक्ष्यां म्यूप्यमिक्किंग पूप्यक्तिलक्ष्य प्राप्तिलक्ष्य प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः 'यूपविद्याग्य सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिकाः सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय प्रमातिका सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय सिंदिय

in this form viz. when a visible motive or purpose is obvious in the case of a rule or prescription it is not proper to ascribe an unseen or spiritual purpose or reason for it. This doctrine is older than even Ap. Dh. S. I. 4. 12. 11 which says, 'where men act because they find pleasure in so doing, there sastra has no scope '. Sabara also says, 1628 'those rules (in the smrti) that have a seen purpose derive their authority from that fact, while those that have no visible purpose may be inferred to be based upon the Veda (and derive their authority from that).' These words of Sabara are quoted by Kullüka on Manu III. 7 where Manu states that a girl should not be selected as a bride from a family that neglects the samskāras, in which no male children are born. in which there is no Veda study, the members of which have on their bodies long and thick hair, that suffers from such diseases as piles, dyspepsia, epilepsy, black and white leprosy. Kullūka remarks that the works on medicine hold that such diseases are inherited and so if such a girl be married the progony might suffer from these diseases, and thus this prohibition is based on a visible motive. From this a very important conclusion is drawn by dharmaśāstra writers viz. if one while performing a rite or when engaged in any matter acts contrary to a rule that has a seen purpose, the rite or matter does not become invalid or void, while where a rule is based on an unseen or spiritual purpose and it is infringed, the act itself becomes void or Yāi, J. 52 and 53 1629 prescribe among other things that the bride to be chosen by a man must be free from (incurable) diseases, must have a brother living, must not be a sapinda of the bridegroom or must not have the same aotra or pravara as that of the bridegroom. On this the Mit. remarks that if a man marries a girl who is suffering from an incurable disease, the marriage is valid, only he does an act which runs counter to seen results (i, e, he may suffer the consequence that

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

<sup>1628.</sup> तथा प्रस्पुपस्थितनियमानामाचाराणां दृष्टार्थत्वादेव प्रामाण्यम् । ... ... ... तेन ये दृष्टार्थास्ते तत एव प्रमाणम् । ये त्वदृष्टार्थास्तेषु वैदिकशब्दानुमानमिति । शबर् on जै. I. 3. 2, quoted by कुल्लूक on मनु III. 7: अदृष्टं हि तत्र कल्पनीयं स्यात् तरचा-शन्यं दृष्टे सम्भवति । शबर् on जै. IX. 3. 3; तत्र दृष्टं प्रयोजनमुत्सुज्य न शक्यमदृष्टं कल्पियतुम्। शबर् on जै. X. 2. 23. The न्यायसुधा on जै. I. 3. 4 p. 158 says, 'दृष्टे संभवत्यदृष्ट्यकल्पनमयुक्तमिति न्यायस्य'; यत्र तु प्रीत्युपल्रविधतः प्रवृत्तिनं तत्र शास्त्रमस्ति । आप. ध. सू. I. 4. 12. 11.

<sup>1629.</sup> अविप्कुतन्तम् चर्यो लक्षण्यां ज्ञियमुद्धहेत् । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यदीयसीम् । अरोगिणीं भ्रानुमतीमसमानार्वगोत्रजाम् ॥ या. 1. 52-53 : सपिण्डासमान-गोत्रासमामप्रवरासु आर्यात्वमेव नीत्प्यते । रोगिण्यादिषु तु आर्यात्व उत्पन्नपि दृष्टविरोध एव । मित्रक्षरा.

his children may be diseased), but if he goes through a ceremony of marriage with a girl who is a sapinda or of the same gotra or pravara there is no valid marriage and the girl is not his legal wife. No clear visible purpose can be associated with the prohibition against marrying a sapinda or sagotra girl; hence there must be a spiritual purpose in that prohibition and so if one infringes it the act itself (viz. marriage) becomes void. 1630

The Tantravartika of Kumarila has as usual a very long note on this discussion. He does not see eye to eye with Sabara. He says 1631 that the Mimāmsā is concerned with the investigation of dharma, that sruti is the prime authority in matters of dharma, that Mimāmsā has concern with smrtis only so far as their authoritativeness in matters of dharma goes, that just as agriculture and the like are not discussed in Mīmāinsā works because they have a purely secular purpose, so all acts that men do for a visible worldly purpose have no bearing on the investigation of dharma and that therefore the bhasyakara (Sabara) was not quite right in saying that such practices as rising to receive an old man or a teacher have a visible purpose and are authoritative on that ground. He further remarks that visible and invisible or spiritual purposes are often inextricably mixed up. When the Veda prescribes 'he pounds the grains of paddy or enjoins a sacrifice like the Kārīrī for bringing down rain, there is a visible purpose therein (e.g. the rice grains have to be freed from husk before boiled rice for oblations can be prepared). So even when an act has a seen purpose it may still have Veda as the basis; so also an act such as rising to show respect to a teacher may have a seen result (such as the teacher being pleased teaches the pupils with enthusiasm) as well as an unseen result (viz. completion of Veda study without obstacles). Therefore he argues that all

<sup>1630.</sup> In a very recent case (Madhavrao v. Raghavendrarao 48 Bom. L. R. 196) the Bombay High Court has expressed doubts about the logic or reasonableness of this doctrine of the Pürvamimamsa in relation to marriages of sagotra parties.

<sup>1631.</sup> ष्टष्टार्थस्वादेव प्रामाण्यमिति। एतद्युक्तम् । धर्भे प्रति यतोत्रेदं प्रामाण्यं प्रस्तुतं समुतेः । तस्मात्कृष्यादिवक्षेषाग्रुपन्यासो न युज्यते ॥ न ष्टि यावत्किश्चिद्वाखरणं तस्य सर्वस्य मूलमित् प्रमाणिकियते । धर्मजिङ्गासाधिकारात् । यदि च ग्रुवंख्यमनाद्दीनां केवलं ष्टष्टार्थत्वमेव स्यासतः क्रुष्यादिवद्धर्मे प्रत्यप्रमाण्यमेविति नोषन्यसित्वयः । ... न खावखातादीनां बृष्टिकाम-यागादीनां च ष्टष्टार्थानामवैदिकत्वयः । तन्त्रवार्तिक pp. 165-166.

smrtis 1632 are authoritative according to the purpose they serve. that whatever portion of the smrtis is concerned with dharma and moksa (final release from samsāra ) has its origin in the Veda and whatever is concerned with wealth and the satisfaction of desires (artha and kāma) is based on worldly practices. In this way are to be explained the didactic portions of the Mahabhārata and the Purānas, the episodes in these being useful as arthavadas (eulogies of what are prescribed as religious duties). the description of the several divisions of the earth being useful for indicating what countries are suitable for the performance of dharma and the enjoyment of its rewards and being based partly on Veda and partly on direct experience. Similarly the auxiliary lores (aigus) of the Veda (such as phonetics, grammar, metrics &c.) are partly based on the Veda and partly on worldly experience. Miniarisa and Nyaya (logic) are necessary for the correct interpretation and understanding of the Veda (as stated by Manu in XII. 105-106). He is even prepared to concede that systems 1633 like the Sankhya (which postulates a prime cause of the world called Pradhana) or Vedanta (which postulates Purusa as the cause of the world), the theory of atoms (propounded by Kanada) serve the purpose of explaining the creation and dissolution of the world, lead one to understand how the performance of sacrifices gives rise to the subtle apūrva which leads on to heaven and also exemplify how human effort and fate have their own spheres of operation (i.e without human effort the world is produced and in spite of human effort it may be dissolved). Kumārila goes a step further and states that even the Buddhist philosophies of vijāāna (cognitions being the only reality), of the non-existence of the soul or of eternal flux arise from the arthavada

<sup>1632.</sup> तेन सर्वरस्रुतीनां प्रयोजनवती प्रामाण्यसिद्धिः । तत्र यावद्धर्ममोक्षसम्बाधिः तद्वेद्यप्रभवस् । यसर्थसुखविषयं तल्लोकन्यवहारपूर्वकमिति विवेक्तन्यस् । एवैवेतिलासपुराणयो-रप्युपदेशवाक्यानां गतिः । उपारुपानानि त्वर्थवादेषु व्याख्यातानि । ... मीर्मासा तु लोकादेव प्रत्यक्षासुमानादिभिराविच्छिकसंप्रदायपण्डितन्यवहारैः प्रवृत्ता । न हि कश्चिद्पि प्रथममेतावन्तं पुक्तिकलापसुपसंहर्तुं क्षमः । एतेन न्यायविस्तरं व्यासक्षित । तन्त्रवातिक pp. 166-167.

<sup>1633.</sup> याश्रेताः प्रधानपुरुषेश्वरपरमाणुकारणादिप्रक्रियाः सृष्टिमलयादिस्रिपेण प्रतीतास्ताः सर्वा मन्त्रार्थवाद्वञ्चानावृत्व हृद्यमानसूक्ष्मरभूलङ्ग्वयक्रुतिविकारभावद्गीनेन च दृष्टय्याः । प्रयोजनं च स्वर्गयागाद्यायोग्याद्वकविभागञ्चानम् । सर्गमलयोगवर्णनमपि देवपुरुषकारमभाव- प्रविभागद्गीनार्थम् । ... विज्ञानमाञ्चलणभङ्गीनार्थम् । सर्गमलयोपवर्णनमपि देवपुरुषकारमभाव- प्रविभागद्गीनार्थम् । सर्वत्र च यत्र कालारमर्थलला- विद्यानीमसुभवसम्भवस्त्र श्रुतिमूलता । सान्दृष्टिकफले तु वृश्चिकविद्याद्री पुरुषान्तरं व्यवहार- दर्शनादेव प्रामाण्यम् । सर्वत्र च यत्र कालारमर्थलपादिद्यानीमसुभवासम्भवस्त्र श्रुतिमूलता । सान्दृष्टिकफले तु वृश्चिकविद्याद्री पुरुषान्तरं व्यवहार- दर्शनादेव प्रामाण्यमिति विवेकसिद्धिः । तन्त्रवार्तिक p. 1686

passages of the Upanisads and serve the purpose of inducing men to give up extreme attachment to sensual pleasures and therefore may be useful in their own way. He winds up by saying that in the case of all knowledge or works wherever the result (or reward) of the course laid down in them is to take place in the future and there is no possibility of experiencing its happening in the present such work may be deemed to be based on the Veda; but where, as in the science of medicine, the result can be seen taking place in other people, that knowledge is authoritative only because of the visible result.

This discussion about smrtis based on the Veda or on perceptible purposes or motives is taken up in the digests on dharmaśāstra. For example, Aparārka 1634 (pp. 626-627) quotes long passages from the Bhavisyapurana dividing the contents of smrtis into five categories and exemplifying that division, viz. (1) those based on a visible purpose or motive, (2) those based on unseen or spiritual motives or purposes, (3) those based on both visible purposes and unseen or spiritual purposes. (4) those based on reasoning, (5) those that merely re-iterate what is already well-known or determined. All these except the first variety are based according to the Bhavisyapurana on the Veda. The examples of the five kinds given by the same Purana are respectively as follows: (1) the smrti (viz. Arthasastra or Dandaniti) in which there is a discussion about six gunas (sandhi &c.), the four upāyas (sāmu, dāna &c.), the various superintendents of state departments (adhyaksa) and of kantakas; (2) the prescription that one should perform the sandleyā worship or that one should not partake of dog's flesh; (3) a brahmacārin

<sup>1634.</sup> तथा च भविष्यरपुराणम् । दृष्टार्था च स्मुतिः काचिद्रदृष्टार्था तथा परा । इष्टाद्धार्थाक्ष्यान्या न्यायमूला तथापरा । अञ्चवाद्दस्तिस्त्वन्या शिष्टेद्देषा तु पञ्चमी । सर्वा एता वेद्मूला दृष्टार्थ(र्थाः ?) परिदृत्य तु ॥ बाङ्गुण्यस्य यथायोगं प्रयोगाःकार्यगीरवात् । (प्रयोगः कार्य-?) । सामदीनास्त्रायायानां योगो व्याससमासतः ॥ अध्यक्षाणो च निकेषः कण्डकानो निक्षपण्य । दृष्टार्थेयं स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्मानकोविद्ः । पालाशं धारयेदृण्डस्त्रभार्थे विदुर्ष्टाः । विरोधे तु विकल्पः स्याज्यष्टोमस्रतौ यथा ॥ श्रुतो दृष्टं यथा कार्य स्मृतो ने सहशं यदि । अनूक्तवादिनी सा तु पारिज्ञाज्यं यथा गृहात् ॥ अपराक् pp. 626-627, मित्रमिश्रा in his comment on या. I. 3 quotes the first two verses and in his परिभाषाप्रकाश p. 19 quotes all. कुल्लूक on मन्तु III. 7 quotes from the भविष्य- the half verse 'सर्वा ... दृष्टार्थाः परिदृत्य तु ?. The स्मृतिचः II. p. 24 quotes from भविष्य- the two verses बाङ्गुण्यस्य ... गढडाग्रज and remarks 'दृष्टार्थाया स्मृतेदृष्टरणमेतत् । एवं च सन्धिविग्रहावि दृष्टार्थविषया स्मृतिर्थशास्त्रमित्यर्थः । ?; should we not read 'स्मृतौ च साङ्कां ? श्रु

should carry a staff of palāša (the staff serves for one's protection, which is a seen purpose, but that it should be of palāša and of no other tree is based on an unseen motive); (4) when one text declares that homa should be performed after sunrise and another declares that it should be performed before sunrise, reasoning requires that there should be an option (vide Manu II.15); (5) when Manu declares (in VI.38) that a brāhmaṇa should leave home to become a wandering ascetic he simply re-iterates what is laid down in such Vedic passages as Bṛ. Up. III. 5. I (vyutthāyātha bhikṣācaryam caranti) or Jābāla Up. 4.

In I. 3, 5-7 Jaimini as interpreted by Sabara 1635 deals with the topic of the authoritativeness of certain usages laid down in the smrtis in relation to Vedic rites. Sabara states: \$ista\* say that religious rites should be performed after sipping water (i.e. after acamana), one should wear the sacred thread in the upavita way in the worship of gods, one should do with the right hand all religious acts. The question is whether these acts should be done if not opposed to the sruti or should not be performed if opposed to what is taught in the Veda. The purvupaksa view is that these acts should not be done because they run counter to the sequence of the acts laid down in the Veda-For example, the Veda says, 'after getting ready a bundle (or handful) of kusa grass called veda one should prepare the vedi (altar)'. Here the preparation of the vedi is declared to follow immediately after the getting ready of a handful of kusas. If after the handful is got ready a man has a sneeze he has according to Manu V. 145 and Vas. III. 38 to sip water before going on with the preparation of the vedi. This would be against the sequence (krama) of acts laid down in the Veda. Strangely enough Mr. K.L. Sarkar in T.L.L. (on Mimāmsā rules) translates the words 'vedam krtvā vedim karoti' as 'make the vedi and

<sup>1635.</sup> शिष्टाकोपेऽविकद्धमिति चेत्। न शास्त्रपरिमाणलात्। अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि मतीयेरत्। ज. 1. 3. 5-7; आचान्तेन कर्तन्यं यक्नोपधीतिना कर्तन्यं दक्षिणाचारेण कर्तन्यमिरियेन्त्रशानि उदाहरणानि। किमेतानि श्रुतिविकद्धानि न कर्तन्यानि उताविकद्धानि कार्याणि चेत्पश्यासे तैरप्यसुष्टीयमानैवैदिकं किंचिक कुप्यति तस्माद्विकद्धानीति। नैतद्वय् । शास्त्रपरिध्यकं हि क्रमं वाधेरत्। कथम् वेदं कृत्वा वेदिं कुर्वितेतीमां श्रुतिसुपरुम्ध्याद्नस्या वेदं वेदिं चात्रप्रीयमानमाचमनादि। शवर ; तेष्वदर्शनाहिरोधस्येति वा समाप्तिः। ... अपि वा कारण दृष्टं यस्मादेषु न एकाते। तस्मान्नाचमनादीनां कात्रश्रुतिविकद्भता॥ तन्त्र. p. 198. कुमारिल says that the 7th sütra should end with the words 'तेष्वदर्शनाहिर्योधस्य,' which may also be taken as part of the 8th sütra and relies on the maxim of the crow's eye. The words प्रयुक्तानि प्रतीयेरन् mean 'शिष्टं-रक्वितानाचमनादीनानियेरन् ...

then recite the vedas '(p. 241), thereby committing two mistakes He misunderstands the word 'veda' which in this passage only means a 'handful of kusas' and inverts the sequence of the acts denoted by the gerundial termination 'tva'. On account of these two mistakes the discussion on pp. 240-242 is misleading and obscure. If a man were to do the things required in a vedic rite with both hands, he would be able to do them quickly. The smrti rule that every religious act should be done with the right hand alone interferes with the quick performance of religious acts. The established conclusion is that these religious acts (such as acamana) are performed by the sistas, are prompted by no visible motive (such as covetousness) and are therefore to be looked upon as authoritative, being not opposed to sruti. Kumārila does not like this way of explaining the sūtras, since the instances given by Sabara really do not deserve to be put forth as even prima facic opposed to Sruti. The Tantravartika (p. 201) sets out śruti passagos wherein the wearing of the sacred thread in the upavita form 1636 (Tai. S. II. 5. 11. 1 and Tai, Ar. II. 1), acamana (Tai, A. II. 11), are enjoined. Therefore it explains the sutras in a different way. It splits up Jai. I. 3. 5-7 into two adhikaranas. The first two constitute one topic. The purvapaksa 1637 is: those precepts of Buddha and other founders of sects, such as the construction of monasteries and parks, the insistence on desirelessness, the practice of meditation, ahimsā, truthfulness, restraint of senses, charity and kindness, are such that they are also laid down by the Veda, are not opposed to the ideas of sistas or do not run counter to nor rouse those who know the Veda to anger and therefore they must be held to be authoritative. This is denied by saying that the Bauddha doctrines even on the abovesaid matters are not to

<sup>1636.</sup> Vide H. of Dh. vol. II. pp. 287, 288, notes 671, 677 for the passages of Tai. S. and Tai. A.

<sup>1637.</sup> स्त्राणि तु पूर्वाधिकरणाक्षेपपरिहारस्त्रत्वेनेव व्याख्यातव्यानि । यत्तर्हि वेद्विति न वाधते शिष्टान् वा वेद्विद्धी न को पयति विहाराराममण्डलकरणवैराग्य-ध्यामा-भ्यासाहिसा-सत्यवचन-दम-द्मा-द्यादि तद्यु-द्वादिभावित प्रमाणेनाविक-द्वामिति चेत्। न । शास्त्रपरिमाणत्वात् । परिमितान्येव हि चतुर्दशाद्यदश वा विचारधानानि धर्ममाण-त्वेन शिष्टैः परिग्रहीतानि वेद्योपवेद्याद्वेगपाङ्गाद्यादशधर्मसंहितापुराणशास्त्रशिक्षादण्डनीति-संज्ञकानि, न च तेवा मध्ये बौद्धार्हतादिग्रन्थाः स्मृता गृहीता वा । ... तेन ... सन्मृलमप्य-हिसादि श्रद्धातिनिक्षिप्रक्षीरवद्युपयोग्यविश्रम्भणीयं च तन्माञ्चोपलद्धं भवतीत्यवद्यं यावत्परिगणितधर्मशास्त्रभ्यो नोपलम्यते तावद्यास्यं भवति । तन्त्र pp. 201-203; vide %. 1620 above.

be accepted as authoritative since only a limited 1638 number (14 or 18) of vidyās (the four vedas, the upavedas, the angas of the veda, the 18 smṛtis, purāṇas, Daṇḍanīti) have been accepted by the vedic siṣṭas as authoritative on matters of dharma and the works of the Bauddhas and Jainas are not included therein. Just as milk though originally pure becomes useless and unreliable when put into a bag of dog-skin, so the doctrines of Bauddhas such as ahimsā, though based on truth, are useless and are not authoritative in themselves for the followers of the Veda.

The Tantravärtika holds that Jai. I. 3.7 is an adhikarana by itself and is concerned with the authoritativeness of sadācāra (the customs and usages of sistas). Its position is that those usages are authoritative that are not opposed to express Vedic texts, that are practised by Vedic sistas under the belief that they are right conduct (dharma) and for which no visible motive ( such as pleasure or the satisfaction of desires or the acquisition of wealth) can be predicated. Sistas are those who perform the religious acts expressly enjoined by the Veda. They are not so called because they practise what is said to be sadācāra; otherwise there will be an argument in a circle (in the form 'sadācāra means what is practised by sistas and sistas are those who practise sadācāra'). The practices traditionally handed down from generation to generation which are observed by sistas (as stated above) with the idea that they constitute a part of dharma must be regarded as dharma and as leading to heaven. 1639 Practices do not become authoritative by the mere fact that no such motive or purpose can be postulated for them. but they become so only when they are observed by sistas as

<sup>1638.</sup> Vide Yāj. I. 3 for the 14 Vidyāsthānas. For the four upavedas which raise the number to 18 vide n. 17 p. 10 above. Acc. to the Nyāyasudhā (p. 183) Āyurveda, Dhanurveda, Gāndharvaveda aud Arthasāstra are four Upavedas; Mīmārnsā and Nyāya (logic) are two upāngas, sikṣā (not the Vedānga on phonetics) is separately mentioned because there are works on phonetics like that of Kātyāyana laying down special rules for distinct sākhās. Dandanīti is the same as Arthasāstra.

<sup>1639.</sup> हष्टकारणद्दीनानि यानि कर्माण साधुभिः । प्रयुक्तानि प्रतीयेरत् धर्मत्वेनेह तान्यापे ॥ शरीरस्थितये यानि सुझार्थ वा प्रयुक्तते । अर्थार्थ वा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धर्मधीः ॥ धर्मत्वेन प्रपक्तानि शिष्टैपानि तु कानिचित् । वैद्विकैः कर्तृसामान्यासेवा धर्मत्वमिष्यते ॥ ... नैव तेषां सदाचारनिमित्ता शिष्टता मता । साक्षादिष्टितकारित्वाच्छिष्टत्वे सति तद्व ॥ ॥ प्रत्यक्षवेद्वितिष्टर्भिक्तया हि लब्धिष्टत्वच्यपदेशा यत्यरम्पराप्राप्तमन्यद्वि धर्मचुंद्व ॥ प्रत्यक्षवेद्वितिष्टर्भिक्तया हि लब्धिष्टत्वच्यपदेशा यत्यरम्पराप्तामन्यद्वि धर्मचुंद्व ॥ कुर्वन्ति तद्वि स्वर्थत्वाद्धर्मक्ष्यमेक्ष्रभेक्षपमेव । तन्त्रवार्तिक pp. 205-6.

part of dharma. The Tantravārtika (p. 205) gives certain illustrations of such practices viz gifts, japa, mātryajña (offerings to the mother Goddesses), the festival of Indra's banner, fairs held at temples, fasts by maidens on the 4th day of a month, gifts of lamps on the first day of Kartika, the spring 1610 festival on the first day of the dark half of Phalguna &c. The Tantravartika is careful to point out that many activities such as agriculture, menial service or trade that are the means of securing wealth and pleasures and that give rise to several fixed and varying acts and also such actions as eating sumptuous food, drinking, sleeping on soft beds, possessing a charming house and garden, engaging in painting, singing and dancing, enjoying the fragrance of sandalwood and flowers, all of which are common to miecchas and Aryos, are not deemed by any one to be part of dharma and that it does not follow that. because a few actions (of sistas) are accepted as dharma, all their actions are to be looked upon as dharma. 1641 In ordinary life certain practices only are deemed to be sistacara, while there are certain other acts that are common to all human beings (including sistas), but are not so regarded. Certain practices such as worship of gods and honouring brāhmanas are seen to be common among all people and yet do constitute dharma, because that is deemed to be so by the sistas. Those practices alone are dharma that are observed by sistas only as obligatory on them and not other practices that are common to all beings. The Trantravartika then refers to the Dharma-

<sup>1640,</sup> For the festival called Indramaha, vide H. of Dh. vol. II. pp. 825-826. The spring festival was one in which on the first day of the dark half of Phālguna people went about drenching each other in ordinary or coloured water discharged from syringes and the like: 'काल्युनकृष्ठणमतिपाई कियमाणः परस्परजलसेकः वसन्तरस्यः' मयुख्यालिका on जाखदीपिका on जे. I. 3. 7. Modern practice combines this with the lighting of bonfires on the Full moon of Phālguna. The mythical origin of होलिका of modern days on the Full moon day of Phālguna is described in भविष्यपुराण (उत्तरपूर्व chap. 132).

<sup>1641.</sup> यानि तु स्लेक्छाविसमानानि नियतानियतिक्रयान्तराण्यर्धसुस्तराप्त्रकृषिसेवा-बाणिज्यादीनि सृष्टाक्षपानमृदुक्षयनासनस्मिणीयगुहोद्यानालेखयगीतत्तृत्यगम्धपुष्पाविकर्माणि प्रसिद्धानि तेषु नैव कस्यिद्धर्मत्वाक्षङ्कास्तिति न तत्सामान्यतो दृष्टेनेतरनिराक्रियोपपासिः क्षेत्रचिद्धा धर्मत्वाभ्युपमाक्ष सर्वेषामेव तत्मसङ्कः । कि तु-देवजाग्रणपूजादि यसेवामिप किञ्चन । तत्रेष्टमेव धर्मत्वं शिष्टाच्यारमतं हि तत् ॥ लोके हि कश्चिद्याचारः शिष्टत्वेन विशिष्यते । कश्चितु प्राणिसामान्यपासस्तैरपि सङ्कतः ॥ तत्र यः कार्यक्षपेण शिष्टानेवान्नवर्तते । स एव केवलो धर्मो नेतरः प्राणिमात्रमः ॥ तन्त्र. p. 206; यो हि सदाचारः पुण्यबुद्धया क्रियते स धर्माद्दर्शत्यं प्रतिपद्मते । यस्तु कामकोधलोभमोदशोकाविहेतुत्वेनोपलम्यते स यथाविधिमित-वर्धं वर्तिष्यते । तन्त्रवार्तिक p. 208.

sūtra 1642 of Gaut. (I. 3) and Ap. Dh. S. (II. 6, 13, 7-8) which say that ancient (or great) men in several instances were guilty of transgressions of dharma and of committing desperate acts, that on account of their spiritual merit they did not incur sin but if a man of later days were to follow them in the same acts he would sink into hell. It then gives twelve instances of lapses from good conduct (attributed even to avatūrs) that were transgressions and either explains them away or says that they were due to wrath, hatred or other passions, were not intended by the authors (of those acts) themselves to be dharma and are not to be looked upon as sistācāra by modern men. The instances are: (1) Prajāpati who is said to have approached Usas, his daughter (Sat. Br. I. 7, 4, 1 or Ait. Br. 13, 9); (2) Indra, who is described as the paramour of Ahalyā (in the Subrahmanyā litany); (3) Nahusa, who occupied the position of Indra, made approaches to Saci, the wife of Indra (Udyoga, chap. 13 ff) and was transformed into an ajagara (Boa Constrictor); (4) Vasistha, who when his 100 sons were devoured by a demon, was so struck with grief that he threw himself bound into the Vipāsā river(Nirukta IX.26, Ādiparva chap. 177, 1-6 - cr. ed. 167, 1-6, Vanaparva 130, 8-9, Anusasana 3. 12-13); (5) Purūravas who thought of dying by hanging or by being devoured by wolves (Rg. X. 95, 14, Sat. Br. XJ. 5, 1-8) when separated from Urvasi; (6) Viśvāmitra, who officiated as priest at the sacrifice of Trisanku that had become a candala through a curse (Adiparva 71, 31-33); (7) Yudhisthira who took Draupadi as wife although she had been won by his younge, brother Arjuna by his skill in archery and who prevaricated in order to bring about the death of his brahmana teacher Drona (Dronaparva 190. 55); (8) Krsna Dvaipāyana (Vyāsa), who thought himself a perpetual student, procreated by niyoga at the request of his mother Satyavati two sons on the widows of his brother Vicitravirya; (9) Bhīsma who lived on without belonging to any (of the four) asramas and who is said to have performed several Asyamedhas though he had no wife; (10)

<sup>1642.</sup> दृष्टी धर्मन्यतिक्रमः साहसं च महताम् । अवरदौर्षस्यात् । गी. 1 3-4; दृष्टी ... साहसं च पूर्वेपाम् । तेवां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । तद्यन्वीश्य प्रयुक्तानः सीष्ट्-त्यवरः । आए. ध. सू. II. 6. 13. 7-9; भागवतपुराण X. (पूर्वीर्ध 33. 30) has a verse to the same effect.

Rāma who performed Asvamedha accompanied by a golden image of Sītā; (11) Dhrtarāstra, though blind, performed sacrifices; (12) Vāsudeva and Arjuna are described as being drunk and as having married Rukmini and Subhadra respectively who were their maternal uncle's daughters (such marriages being forbidden). Kumārila, like a modern comparative mythologist. explains (Tantravartika p. 208) that Prajapati means 'the Sun' who approaches (i. e. rises after) the Dawn. This explanation is as old as the Ait. Br. 13. 9 where it is said that there are two views viz. it is either 'Heaven' or 'Usas' that is meant by the word 'daughter.' Similarly Indra and Ahalya respectively mean the Sun and the Night and jara means literally 'one who makes to disappear or wither away (and not paramour) in that passage. Vide H. of Dh. vol. II. p. 1145 note 2550 for the epithet 'Ahalyayai jara' in the Veda and quotation from Tantravārtika. The story of Ahalyā and Indra varies in its details in the epics. Vide Rāmāyana 1. 48, Udyoga 12. 6. These two are instances of transgression of dharma (dharma-vyatikrama) and the next case of Vasistha is an example of sāhasa (through sorrow). Kumārila says that Višvāmitra was prompted by his hatred of Vasistha and his pride, that the sin accruing from his act would be neutralized by his great austerities. So his actions cannot serve as a model for imitation by others. Vyāsa. who was a son of Satyavatī from Parāśara when she was a maiden, had Vicitravirya as (his uterine) brother after Satyavati married Santanu. In the case of a brahmacarin, sexual intercourse is most reprehensible (vide H. of Dh. vol. II. p. 374)r But Vyāsa agreed to niyoga because of his regard for his mothe as allowed by Gaut. 18. 4-5. Kumārila adds that Vyāsa could do so on account of his great past and future austerities, that another person with similar qualifications may do so even in spite of all prohibitions, since the Mahabharata (Asramavasika 30, 24) says 'sarvam balavatām pathyam' (to the strong everything is wholesome or allowable). He gives an apt illustration. An elephant can devour branches of trees without harm, but others doing so would meet death. Daksa V.10 prescribes 'anasra. mi na tistheta ksanamekamapi dvijah' (a twice-born person should not stay even for a moment unattached to some asrama). Bhisma remained unmarried out of filial devotion to his father and Rama could not think of another wife as he was so much attached to Sitā. Kumārila boldly asserts that Bhisma had a wife only for the purpose of the sacrifices he performed (though this is mentioned in no Itihasa or Purana) and relies upon the

mode of proof called arthapatti for this 1643. His words are given below. This and some other explanations offered by Kumārila shed a very interesting light on the theological apologetics of Mimāmsakas. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 558 and 684 for Rāma and the golden image of Sītā. As to Yudhisthira's bringing about the death of his brahmana teacher the explanation is that the former performed Asvamedha after the end of the war by way of prāvaścitta (vide H. of Dh. vol. II. p. 147 n. 333 and pp. 1236-37 notes 2674-75 for Asyamedha as the re mover of all sins). As to Draupadi being the wife of five brothers Kumārila quotes Adiparva 198, 14 (=cr. ed. 190, 14) and offers several explanations (p. 209), the most astounding being that there were five wives of the five brothers who were so similar that they were all referred to as one. As the Nyāyasudhā (p. 194) remarks. these various explanations were offered to show off great resourcefulness of interpretation (parihāra-vaibhavārtham), the proper one being that the practice of the Pandayas was an evil one and was not to be imitated. A blind man could not perform sacrifices and was excluded from inheritance. Vide H. of Dh. vol. II. p. 157 n. 369 and vol. III. p. 609 n. 1154. But Kumārila savs that as Dhrtarāstra was blessed with sight for a while and saw his deceased sons through the miraculous power of Vyāsa (Asramayāsiparva chap. 32-37) he might have been endowed with sight at the time of the sacrifices or what is meant is that he made gifts which are spoken of as sacrifices As regards Subhadra, Kumārila asserts that in spite of the fact that Subhadra was said in the Adiparva (219, 18 = cr. ed. 211. 18) to have been the daughter of Vasudeva and sister of Krsna. she was really the daughter of Krsna's step-mother's sister or the daughter's daughter of the sister of his step-mother's father (a female cousin being often called a sister among the Latas). Vide H. of Dh. vol. II. pp. 459-460 and notes to my edition of the text of V. Mayūkha (pp. 200-202). Krsua's marriage with Rukmini is to be similarly explained. It is somewhat surpris-

<sup>1643.</sup> हो भाग्यभिभवात्सिक्कि हिनानर्थां दुर्शनेनाधर्मा चरणं धर्मव्यितिकमः । दृष्टस्याप्य- नर्थस्य बलद्रिणानाद्दराद्दधर्मा चरणं साहसम् । न्यायसुधा p. 185; भ्रानृणामेक ... मनुरबर्वात् (मन्त ९. १८२) — इत्येवं विचित्रवियंक्षेत्रजणुत्रलम्धित्रचण्यः केवलयज्ञार्थपत्नीसम्बन्ध आसीदित्यर्थापरयानुक्तमि गम्यते । यो वा पिण्डं पितुः पाणौ विज्ञातीप न दस्त्वात् । शास्त्राधानिक्तमान्द्रीतो यजेतैकाक्यसौ कथम् ॥ तन्त्र. p. 208; अथवा बहुव्य एव ताः सहुशस्त्पा द्रीपच एकत्वेनीपचित्रता इति व्यवहारार्थापस्या गम्यते । तन्त्र. p. 209; एवमर्जुनस्य मातुलकन्यायाः सुभद्रायाः परिणयेपि सुभद्राया वसुदेवक्यात्वस्य साक्षात् क्रिच्छ्रप्रवणात् । मीमांसाकौ p. 48; but in the Ādiparva 219. 18 Subhadrā is expressly stated to be the daughter of Vasudeva 'इहिता वस्रदेवस्य वास्रदेवस्य च स्वसा ?

ing that Khandadeva states that it is nowhere found that Subhadrā was the daughter of Vasudeva. Probably he had a corrupt reading of the Mahābhārata passage before him. As to the charge of drinking spirituous liquor (ubhau madhvāsavaksībau in Udyogaparva 59. 5) against both Vāsudeva and Arjuna, they were both kṣatriyas and only brāhmaṇas were prohibited from drinking any kind of intoxicating drink (Gaut. II. 25), while to kṣatriyas and vaisyas two kinds of wine called madhu (liquor from honey or madhuka flowers) and sīdhu (rum) were allowed and only paiṣṭī (spirituous liquor distilled from flour) was forbidden (by Gaut. II. 25, Manu XI. 93-94).

Kumārila offers some other explanations of Jai. 1614 1, 3, 5-7 which need not be set out here.

Kumārila mentions certain practices of his times and concludes that they are to be condemned and not to be followed or regarded as authoritative. He says: 1645 even in these days brāhmana women of Ahicchatra and Mathurā drink wine; northerners (northern brāhmanas) engage in such transactions as the gift and sale of horses and mules that have a mane, asses,

<sup>1644.</sup> जै. I. 3. 7. will have to be read as 'अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीपेरन तेष्वद्र्शनाह्निरोधस्य । acc. to Kumārila, Khaṇḍadeva and others if Sabara's interpretation of the sūtra is to be accepted. 'तेषु आचमनादिषु कमादिविरोधस्यादर्शनाद्वेदिकप्रणीतत्वरूपाममाण्यकारणस्याग्रहणे शिष्टे: प्रयुक्तानि आचमनादीनि प्रमाणावेन प्रतीपेरिकाति सुत्रार्थः । एवं भाष्यकारेणाधिकरणार्थ उपविणतः । । सीमासाकौरतुभ on I. 3. 7 p. 36. Kumārila implies a pūrvapakṣa and holds that I. 3. 7 is the sūtra giving the final conclusion only and as an independent adhikarana by itself.

<sup>1645.</sup> अद्यासेप्यहिच्छत्रमथुरानिवासित्राह्मणीनां सुरापानम् । केसर्यश्वाश्वतरखरो-द्रोभयदद्यानप्रतिग्रहविक्रयव्यवहारभार्यापत्यमित्रसहभोजनाचुद्वियानाम् । मातुलदुहित्रद्वाहा-सन्दीरथभोजनादीनि दाक्षिणात्यानाम् । मित्रस्वजनोच्छिष्ठस्पृष्टभोजनं सर्ववर्णपरस्परस्पृष्टता-म्बलाढनतढनसानाना समन-निर्णेजकधौतगर्दभारूढवस्त्रपश्चिम-नक्षरहत्यातिरिक्तमहापातक-कार्यपरिहरणादीन्युभयेषाम् । अतिस्थूलानि प्रतिपुरुषजातिकुलावस्थितसूक्ष्मस्वधर्मन्यति-कमणानि त्वनन्तभेदानि सर्वविगानहेतुवृक्षनानि च प्रायेणैय संभवन्तीति नैवंजातीयक-मिश्रसदा चारधर्मत्वाध्यवसानसम्भवः । तन्त्र. p. 204. अहिच्छत्र is modern Ramnagar in Robilkhand, Vide JRAS. for 1903 p. 292. The form आधिकाना occurs in a Pabhosa Inscription (E. I. vol. II. at p. 243). For the different views about मानुलसुतापरिणयन vide H. of Dh. vol. II. pp. 458-463. Kullūka on Manu XI, 95 notes that certain commentators held that the prohibition against drinking in the case of brahmanas did not apply to brahmana women. Vide H. of Dh. vol. II. p. 765 for सहभोजन with wife and children and pp. 181 and 839 about gift and sale of horses and animals with two rows of teeth, where Tai. S. II. 2. 6.3 and II. 3, 12, 1, and Jai. III, 4, 28-31 are cited,

camels and animals with two rows of teeth and eat from the same plate with their wives, children and friends; brahmanas of the south enter into matrimony with the maternal uncle's daughter and take their meals while seated on a couch (of wicker work); both (brāhmaņas of the north and south) take cooked food (kept in pots) that remains after their friends or relatives have partaken of it or that has been touched by them (at the time of eating); they chew betelnut leaves that have been touched by persons of all varnas, do not perform sipping of water (acanama) at the end of the chewing of betelnut, wear clothes washed by washermen and brought on the back of asses: they do not avoid contact even with persons guilty of grave sins (except of brahmana murder). There are everywhere an infinite number of very obvious transgressions of the subtle dictates of dharma laid down for each man, caste or family, that (transgressions) are contrary to sruti, surti and each other and that have a visible purpose behind them. It is not possible to regard such practices as authoritative.' Similarly Varadarāja, (1600-1660 A. D.) a pupil of Bhattoji Diksita, in his work styled the Gîrvanapadamañiari in a dialogue between a Kanyakubja brāhmana and a sannyāsin hailing from Vijayanagara makes the brahmana host say that each country has certain practices which are durācārus such as marrying a maternal uncle's daughter in the south, marriage of girls among southerners even before they are four years old, sitting down to a meal without bathing in Karpātaka, in Mahārāstra the marriage of a younger brother before an elder one, in the hilly country the practice of niyoga (vide Mr. P. K. Gode's interesting paper in 'Bhāratīyā-vidyā 'vol. V1 pp. 27-30).

According to Śabara, Jaimini in I. 3. 8-9 deals with certain words like yava, varāha and vetasa, that have different significances among Āryas and Mlecchas (and therefore these sūtras constitute what is called yavavarāhādhikaraṇa). But Kumārila does not like this view of Śabara and proposes another topic for these two sūtras, viz. the relative strength of smṛti and sadācāra where they are in conflict. Here there are three 1646 possible

<sup>1646.</sup> तेनाचारवलीयस्वं समत्वं देह युज्यते। स्मृतीनां वा वलीयस्वं झाझस्था वेति वर्ण्यते ॥ उभयोः श्रुतिमूल्रत्वं न स्मृत्याचारयोः समम् । सप्रत्ययप्रणीता हि स्मृतिः सोपनि-वश्यना ॥ तथा श्रुत्यन्त्रमानं हि निर्विचनग्रपज्ञायते। आचाराचु स्मृतिं झात्वा श्रुतिविझायते ततः ॥ तेन द्वायन्तरितं तस्य प्रामाण्यं विषकुष्यते । ... ... तेनाचारः स्मृतिं याववृत्यमातुं प्रवर्तते । स्मृतिर्वश्यश्रुतिस्तावद्धर्ममेवावधारयेत् ॥ तस्मावृाचारेण्यः स्मृतिर्वलीयसी सिक्षवन्धनेति । तन्त्र, pp. 220-221.

views, viz. that both are equally strong and so there is an option in case of conflict, that acara is stronger, that smrti is the stronger of the two. The prima facie view is that both are equally strong, since surti and sadācāra are both inferred to be based upon Veda. Kumārila's own final conclusion is that smrti is of greater force than acara, that is, where they come in direct conflict smrti should prevail. His position is that, though both smrti and ācāra are to be deemed to be based on Veda. there is a difference between the two. People have full faith in such smrtis as that of Manu and Manu and others are believed to have been inspired sages and are the propounders of the rules of dharma scattered about in various Vedic śākhās, while the same cannot be said about modern men and their practices cannot claim or possess the same weight and allegiance that the practices laid down by Manu and other sages can. From the practice of sistas one may infer a smrti as the root thereof and then further one may infer a sruti as the root of the smrti. Therefore ācāra is removed by two stages from the Veda, while smrti is removed only by one stage from the Veda. Hence Kumārila says that in case of conflict smrti should prevail over ācāra. The practices that are discussed here (acc. to Kumārila, Parthasarathi and others) are such as the marriage with a maternal uncle's daughter or with a paternal aunt's daughter and the like that are in vogue among certain people and that are yet opposed to smrtis (such as Manu XI, 171-72) and for which a visible motive can easily be found (kāmādihetvantarum spastumeva držuute, as the Sastradipika says).

Kumarila gives another (and so a third) explanation of Jai, I. 3, 8-9 1647 which need not detain us here.

<sup>1647.</sup> समा विश्वतिपत्तिः स्पात् । ज्ञाक्षस्था पा तिकामिसत्यात् । जे. 1. 3. 8-9. Acc. to दुमारिल here ज्ञाक्क means स्मृति, while acc. to Sabara's gloss ज्ञाक्कस्थाः means जिलाः. Sir G. Jha in 'Pūrvamīmāmsā in its sources' p. 226 translates 'giving and accepting in gift and buying and selling lions, horses'. केसरित means 'a lion' also, but it is hardly possible to believe that gifts of lions were made to brāhmanas or that they accepted them. केसरि must be taken as an adjective of 'asva' here. The ज्ञाक्कवीयिका on III. 4. 34 remarks, तेन यत्र वीवस्त-वेष्टिः । लोकिक चान्यवाने न केसरियो द्वदातीति प्रतिवेधाक् वोषोरित वेदिक त कर्माक्कवाने विशेषविधानात्तरप्रतिवेधामहत्त्रभौतित वोषः. This shows that the prohibition against the gift of 'kesarin' refers to the glit of horses. Sabara on Jai. VI. 7. 4 makes this quite clear when he says that in the Visvajit where the sacrificer had to make a gift of all his wealth, horses

Jai. I. 3. 15-23 constitute what is called Holakadhikarana. or Samanyasrutikalpanadhikarana. The first two and the last two sūtras are the most important. Certain practices 1648 like the Holaka (spring) festival are observed by the easterners. certain others like Ahninaibuka (worship of growing Karañia or Arka or other trees as handed down in one's family ) by the southerners, and the Udvrsabhayajña (honouring oxen on the Full Moon of Jyestha and making them run a race) by the northerners. The question is: whether, in making an inference about these practices being based on Veda, one was to suppose that the inferred Vedic text also should be restricted to the easterners and the like 1649. The purvapaksa view is that the śruti to . be inferred as the basis of the respective practices must be deemed to be restricted to certain persons only (such as the easterners i, e. prācyas &c. ). The established conclusion is that 

## (Continued from the last page)

should not be gifted on account of the prohibition contained in 'he does not give kesarin': एक हि विशेषोध्यानामन्येभ्यो युन्येभ्यो यदेकां दानं गतिष्ध्यते न केस्रिणो वृद्याति नोभयतोदतः प्रतिगृह्यातीति विश्वजिरंथेन सभामनायते. The मीमांसाकौ. (pp. 60-61) explains the सूत्रs: 'अधनाचार एव कलनान ... तदनङ्गीकरणे तु परं समा विप्रतिपत्तिः भवेत् न तु स्युतिभावल्यमिति सूत्रार्थः । सिद्धान्तरतु स्युतिभावल्यमिति सूत्रार्थः । सिद्धान्तरतु स्युतिभावल्यमिति स्त्रार्थः । तिद्धान्तरतु स्युतिभावल्यमिति न्यायसुधा observes 'तिकानित्तरतादिति भाकल्यमानमेन प्रकृतलाद् वेद्यारुथं शास्त्रं तच्छव्देन परामुश्य श्रुतिमूललं हेतुक्यंते तच्चोभयोः स्मृत्यधिकरणे मासं विरोधे प्रनक्यमानमान्याराणां श्रुतिमूललं होतुक्यंते (p. 212).

1648. अनुमानव्यवस्थाना तत्संयुक्तं प्रमाणं स्यात् '। अपि वा सर्वधर्मः स्यात्तन्यायात्वाः द्विधानस्य । ... कर्मधर्मा वा प्रवणवत् । तुल्यं तु कर्पधर्मण । जे. I. 3. 15-23; अनुमानात् स्युतेराचाराणां च प्रामाण्यमिद्यते । येनेव हेतुना ते प्रमाणं तेनेव व्यवस्थिताः प्रामाण्यमहित्त । तस्माद् होलाकाद्यः प्राव्येरेद कर्तव्याः, आङ्क्षीनेबुकाद्यो व्यक्षिणात्येरेव, उद्वष्टपप्रकाद्यः उद्वाच्येरेद कर्तव्याः, आङ्क्षीनेबुकाद्यो व्यक्षिणात्येरेव, उद्वष्टपप्रकाद्यः विधानस्य । विधायतेनेनेति विधानं त्रव्यः । सोऽद्धमीयते स्युत्या । ... तस्मात्सर्वधर्मता विधानस्य । विधायतेनेनेति विधानं त्रव्यः । सोऽद्धमीयते स्युत्या । ... तस्मात्सर्वधर्मता विधानस्य । त्रव्यात्या । त्रव्यात्र्या । त्रव्यात्र्या विधानस्य । त्रव्यात्र्या विधानस्य । त्रव्यात्र्या । त्रव्यात्र्या कृत्यक्तः प्रवात् । त्रव्यात्र्यम् कृत्यक्तः प्रवात् । त्रव्यात्र्यम् कृत्यक्तः व्यवस्थापकोपपद्मयुक्ता स्यात् । न व्यवस्थितसृत्यः भवितु-मर्हति, अपि तु सर्वधर्मः स्यात् । मृत्रमूते विधायके वाक्ये सर्वधर्मत्योपपाद्कस्य न्यायस्य सच्चात् । सीमासाकौ. pp. 100-101. This अधिकरण is called होलाका because the first example in ज्ञवरभाव्य व्यवस्थापक कर्यावत्यः त्रव्यास्य क्षयः । अध्यत्रव्यास्य क्षयः । स्यस्यकुलाका विद्याव्यक्ते वाक्यत्रे सथाः । त्रवः मातः । स्वस्वकुलाका वर्षाक्षियक्तं विद्यावस्यवेवतापूजादिकमाङ्गीभैष्ठकज्ञव्ये । ज्येष्टमासस्य पौर्णमास्य च्लीवर्षाणस्यक्तं धावयन्ति सोयस्यस्यव्यव्यव्यवस्य विद्यावस्य व्यवस्य स्थायस्य । .. ।

1649. Vide the following remark about the demand for the divine origin of laws and usages from Berolzheimer: "historically political power, legal regulation and customs were popularly conceived as expressions of the Divine Will'& (Author's Preface, p. XLIV, in 'the World's Legal Philosophies').

such practices must be deemed to be meant for all, since the general rule about vedic injunctions is that they are applicable to all. The performer specially meant by each Vedic injunction is known in either of three ways, 1650 viz. by capability, by nonprohibition and by the employment of a special epithet or attribute. When it is said 'svargakāmo yajeta' then only the three twice-born classes are meant, for, they alone are capable of tending the sacred fires and of possessing Vedic learning and a sudra is not a fit person to whom that injunction can apply. Those who are guilty of grave sins (putita) and the impotent are prohibited from performing Vedic rites. When the Veda says 'rājā rājusīvena yajeta' there is a special attribute of the performer (viz. being a ksatriya) prescribed by the śruti and so no one else can perform Rājasūya. When none of these three exists a Vedic vidhi is in general meant for all (sarvadharma). The practices of Holaka, Vrsabhayajna and the like should not be held to be restricted to certain countries or people only, but should be inferred to be applicable to all. When a man leaves the east and goes to the south, he may still perform the Holaka festival: while a man from the eastern country itself may not perform it at all. Further the words 'southern, eastern and northern' are relative. A country that is called southern may be to the north of another. Therefore Holaka and other practices are not invariably concomitant with particular countries or peoples. Nor can it be said that those practices require those particular countries for their performance in the way in which sruti expressly requires the Vaisvadeva rite (one of the four caturmasyas) to be performed on a spot that slopes towards the east. The Tantravartika 1651 points out that persons receive appellations from names of countries on various grounds as being born in a country or as residing therein or as coming from that country or as going to that country. Medhātithi on Manu VIII. 46 says the same.

<sup>1650.</sup> त्रिधेव ज्ञायते कर्ता विशेषेण प्रतिक्रियम्। योग्यत्वाप्रतिषिद्धत्वविशेषोपपदान्वयै:॥
तन्त्र. p. 245; यस्मान्छक्तमात्रं पुत्रवं विधायकवाच्यमधिकरोति नातिरिक्तं विशेषणमपेक्षते
तस्माक्तर्य सर्वविषयविधिःवं न्याय्यमित्यर्थः। न्यायसुधा p. 246 (explaining तन्न्यायस्वाद्
विधायन्यः)

<sup>1661.</sup> सम्बन्धेबंद्विभिर्देशसमारूया हि पर्वाते । निवास-भव-जातत्व-तदागमनहित्तिभः ॥ तन्त्र. p. 251. The last half refers to Pānini IV, 3. 89, IV. 3. 53, IV. 3. 25, IV. 3. 74 respectively; प्राच्यादिसमारूयि व्यभिचारिणी तद्देशगतानामि केषांचिद्वनाचरणात् । चिर्विनिर्गतपुत्रयोशादीनां चासस्यामि समारूयायामाचरणात् । तस्माद्वसाति विशेषण सर्वधर्मत्वमाचाराणां स्मृतीनां चेति सिद्धम् । शास्त्रदृष्टिका (at end of Jai. 1.3. 23).

The Tantravartika explains that the first two sutras are meant to refer to another question also, viz. whether the rules of the grhvasūtras 1652 and of such dharmasūtra works as the sūtra of Gautama are authoritative only as to certain groups or are meant to be authoritative for all. He begins by saying that the Puranas, the Manusmrti and Itihasa (i. e. the Mahabharata) are equally authoritative for all people and then points out that the Gobhila-grhya and Gautama-dharmasūtra are traditionally accepted by the students of the Samaveda, that the dharmasütra of Vasistha is accepted by the students of the Rgveda, the sutra of Sankha-Likhita by the followers of the white Yajarveda and the sūtras of Apastamba and Baudhayana by the followers of the Taittirīva Śākhā. The Śāstradīpikā explains that an author who was a student of the Samaveda taught his own work to his pupils who also learned the Samaveda under him, that these pupils in their turn taught that work to others and in that way there arose a tradition among the students of the Samaveda to study Therefore, to say even as to grhya the sûtra of Gautama. works that they are restricted to particular groups of persons is not correct. Similarly in the case of practices there is no epithet or attribute that is common to all those who practise them or which distinguishes those who do not observe them from those that observe them and therefore it is not possible to restrict such practices as Holākā to particular countries or groups of people.

The requisites of valid customs as laid down by the eminent writers of the Pürva-mimāmsā school may now be summarised. Such customs must be ancient, must not be opposed to the express texts of the Veda or of smrti, must be such as to be regarded as obligatory by the sistas and must be observed

<sup>1652.</sup> देशधर्मा द्वदाहरय संप्रत्येतद्वि चार्यते । कि व्यवस्थितमूलास्ते कि वैषां सर्वधर्मता ॥ ... आंधां स्वद्वदं याविद्वम्प्यत्र चित्र्यतात् । गृह्यगौतमस्वादिव्यवस्थासर्वमामिते ॥ पुराणमान्ववेतिहासन्यातिरक्तगौतमवित्ति । व्यवस्थात् चित्रगङ्कालिसितहारीतापस्तम्बनीधायणादिमभाक्षाणां गृह्यामध्यानां च प्रातिशास्यवस्थानस्वयं पाठन्यवस्थापलभ्यते । तद्यथा । गौतमगोभिलीये छन्द्रशेवेस् च परिगृहीते । वासिष्ठं बहुवृचैरेत शङ्कालिसिताक्तं च वाजसनेपिभिः । आपस्तम्बीयभौधायनीये तैसिरीयेरेव प्रतिपत्ते । इत्यवं तत्र तत्र गृह्याव्यवस्थाम्युपगमादि द्वर्शीयस्या विचार-यिवन्यम् । कि तानि तेषामेव प्रमाणानि, उत्त सर्वाणि सर्वेषामिति । तन्त्र. pp. 243-244 ; कर्ता हि छन्दोगः स्वशिव्यांश्वरन्दोगान् स्वग्रन्थमध्यापयामास तेप्यन्यांश्वरण्दांगानिरथेवं गौतमीयस्य छन्दोगः पाठः । तथापस्तम्बग्रन्थस्य तैतिरीयेरेवं गृह्यग्रम्थानमिति व्यवस्थित-धर्मविषयत्वसम्प्रमाणकाम् । आचाराणां तु सर्वाचरित्रज्वगतमनाचारितृन्यस्य व्यावस्थान्यक्तिम्यस्थानमित्राविकं न किस्तिद्विशेषणं संभवति युषुपाद्यय होलाकाचिकारं विशिव्यात् । भाषादिपिका p. 42.

by them with the consciousness that they are so, they must not have a seen or visible purpose, and they must not be immoral 1653. It has to be remembered that the purvamimāmsā writers did not lay down anything about the binding character of usages that were peculiarly secular but restricted their remarks to customs and usages that had more or less an unseen or spiritual purpose. Khandadeva emphasizes this by stating 'only those customs can be deemed to be based on the Veda that are not opposed to the Veda and smrtis and that are observed by respectable people under the belief that thereby they are carrying what dharma dictates' 1654. Medhātithi on Manu 1655 II. 18 makes this position quite clear after quoting a verse of Kumārila 'a smrti that is opposed to the Veda or is self-contradictory, or has a visible secular purpose or expressly states a motive (for observing its precepts) cannot be deemed to be based on the Veda'. The Mimārosā-kaustubha (p. 51 on Jai. I. 3.7) quotes a verse to the effects that 'only those whose ancestors also observed certain usages handed down from generation to generation would not incur blame by observing them (if they are opposed to sruti or smrti), but not others (who

<sup>1654.</sup> श्रुतिस्सृत्यविषद्धानां शिष्टैधर्मश्चद्भशाग्रष्ठीयमानानामा चराणां वेदमूलकत्वम् । अत एव स्मृतौ श्रुतिस्मृत्यविषद्धो यः स सदाचार उच्यते । इत्युक्तम् । वार्तिके तु आर्यावर्तान-वासिशिष्टप्रयोज्यत्वमेव सद्याचारत्वोपलक्षणम् । अतश्च तत्रैव श्रुतिकल्पनिमस्युक्तम् । वस्तुतस्तु आर्यावर्तगतानामप्याचाराणां श्रुतिस्मृतिविरोधेऽमाद्धात्वाचर्रयेव सदाचारोपलक्षणत्वं न शुक्तम् । अतश्चाचाराणामपि श्रुतिमृलकत्वारमामाण्यीपपत्तिः । मीमांसाकौस्तुभ pp. 43-44 (on जै. I. 3. 7).

<sup>1655.</sup> न स दृष्टकारणयोः स्मृतिन श्रुतिमूला भागाण्यम् । उक्ते स भद्वपादैः । विरुद्धा स विगीता स दृष्टार्थादिष्टकारणे । स्मृतिन श्रुतिमूला स्थाद्या चैप स्थितम्भवश्रुतिः ॥ मेथा. on मन्तु II. 18. This verse refers to five classes of smrti texts that cannot be based on श्रुति. दृष्टार्था स आदिष्टकारणा स दृष्टार्थादिष्टकारणे (स्मृती); या स एया संभवश्रुतिः is the fifth class, but the meaning is not clear. Sir Ganganath ha in his translation of Medhātithi does not say whence this verse is taken, nor does he correctly render the words विगीता and दृष्टार्थादिष्टकारणे and he omits altogether the fourth pada. The words या स्थानस्थितः appear to mean 'that smrti which declares its promulgation (by a sage) is not to be deemed to be based on Veda (since otherwise Veda will be held to be not nitya).

cannot rely on such a state of things). In a learned discussion on  $b\bar{a}dha$  Kumārila in his Tantravārtika (on Jai. III. 3. 14 pp. 859-860) brings together many  $b\bar{a}dhas$  out of which those that are relevant to this discussion are given in the note below 1656. It says that inference is set aside by direct perception, smrti by sruti, a smrti not composed by an authoritative person and that is self-contradictory is set aside by a smrti that is authoritative and not self-contradictory, a smrti that has a visible worldly purpose by one that has an unseen spiritual purpose, a smrti based on inference drawn from a sruti or based upon a commendatory vedic passage is set aside by a smrti based upon (a direct) sruti text, a usage is set aside by a smrti and one usage is set aside by another usage that is accepted by more respectable people &c.

<sup>1656.</sup> अध यत्तत्र तत्रोच्यते इदमनेन बाध्यते ( ज्ञवर)—प्रत्यक्षेणानुभानं ... श्रुत्या स्युतिः, आसाविगीतस्युत्या अनाप्तविगीतास्युतिः, अहृष्टार्थया हृष्टार्था, श्रुतिप्रभवया लिङ्गाविष्यभ-विधिवात्प्रभवा ख, स्युत्याप्याचारः, सोप्यभियुक्ततराचारेण सन्दिग्धमसंदिग्धेन, &c. तम्त्र-वातिक pp. 859-860.

# CHAPTER XXXIII

# CUSTOMS AND DHARMAŚĀSTRA WORKS

It is now necessary to see how Dharmaśāstra works have dealt with the authority and binding force of customs and usages. Sadācāra is defined by Hārīta as follows 1657: -- the word 'sat' means 'good' and the good are those who are free from (moral) taint: the practices of such people are called Vide Manu II. 18, which also defines sadācāra. Even the most ancient sutras testify to the fact that numerous customs and usages had arisen in different countries and villages. The Asv. gr. (I. 7. 1-2) says, 1658 'various indeed are the observances of (different) countries and villages; one should follow those in marriages; what, however, is common (to all or most) shall be declared by us'. The Ap. gr. (II. 15) declares, 'people should understand from women what procedure is to be observed (according to custom)' and the Ap. Dh. S. provides (I. 7, 20, 8 = II. 11, 29, 14) that one 1659 should regulate one's course of action (in difficult or doubtful matters) according to the conduct which is unanimously approved of in all countries by the Aryas (men of the three higher castes), who have been properly disciplined, who are aged, who have restrained their senses and who are neither covetous nor hypocritical and concludes with the aphorism (II. 11. 29. 15) 'some teachers hold that the rest of the dharmas (not set out in this work) may be understood from women and from men of all castes'. Baud. Dh. S. 1660 (I. 5. 13) states (on the subject of śrāddha) the usages of people should be followed as to other rites to be performed'. Several grhyasūtras (like Pāraskara II, 17, Mānava

<sup>1657.</sup> साधवः शीणदोषाः स्युः सन्छन्दः साधुवाचकः । तेषामाचरणं यसु स सदाचार उच्चते ॥ हारीत q by परा. मा. I. part 1 p. 144. This is विख्युपूराण III. 11.3 quoted by the दीपकलिका on या. I. 7 as from that पुराण.

<sup>1658.</sup> अध खलूआव जा जनपद्धर्मा ग्रामधर्माञ्च तान विवाहे मतीयात् । यसु समानं सद्ध्यासः । आन्ध. ए. I. 7. 1-2; vide H. of Dh. vol. II. p. 441 n. 1049 for remarks of हरदस्त and नारायण on these sutras.

<sup>1659.</sup> सर्वजनपदेष्वेकान्तसमाहितमार्थाणां वृक्षं सम्यग्विनीतानां वृद्धानामास्मवतां-मलोलुपानामदाध्भिकानां वृक्तसाष्ट्रस्यं भजेत । एवशुभौ लोकावभिजयति । श्लीम्यः सर्ववर्णे-भ्यव्य धर्मदेशवाम्यतीयादित्येके । आप. ध. स्. II. 11. 29. 14-15. The first sutra is the same as आप. ध. स्. I. 7. 20. 8.

<sup>1660.</sup> होषक्रियायां लोकोचरोज्ज्यः । बौ. ध. सू. I. 5. 13.

gr. 1.4.6) refer to the practices of people that should be followed in such matters as commencing agricultural operations, holidays &c. It is needless to set out these in detail here. Manu 1661 IV. 178 pronounces the general prescription for all men, one should walk in the path of good men which their fathers and grandfathers trod; by so doing one will come to no harm'. For ordinary men this procedure is easy to understand and to follow. This dictum sets a premium on the attitude of no change in any matter for fear that change may lead to some unexpected harm and has been throughout the ages up to the present the motto of most people in India. As acara or sadacara is tangible and requires no effort to decide between conflicting views we find eulogies of it in the earliest smrtis and puranas. Vide Manu IV. 155-158, Vas. VI. 6-8 (the first and last of which are the same as Manu IV. 157-158), Anusāsanaparva 104. 6-9. Visnu Dh. S. 71, 90-92 (which are almost the same as Manu IV, 155, 156, 158), Märkandeya chap. 34, Brahmapurana 121, 6-9, Visnupurāna III. chapters 11-12, Kūrmapurāna (uttarardha, chap, 15).

The general rule about the binding character of customs is set out as follows. Gaut. (XI. 20) observes, <sup>1662</sup> 'the dharmas (customs) of countries, castes and families, which are not opposed to the Vedic scriptures, are authoritative and binding'. Gaut. provides in the next two sūtras that cultivators, traders, herdsmen, money-lenders and artisans can lay down conventions or usages that would be binding on the respective classes, that when a dispute arises as to these usages the king should learn affairs from those who wield authority over those classes and decide the dispute accordingly. Vas. I.17 states, 'Manu has declared that the (peculiar) customs of countries, castes and families may be followed in the absence of rules propounded by the Veda', and in XIX. 7 prescribes that the king should

<sup>1661.</sup> वेनास्य पितसे याता वेन याताः पितामहाः। तेन यापास्मतां मार्ग तेन याखाः विद्याति॥ महः IV. 178. The तन्त्रवार्तिक p. 211 (on Jai. I. 3. 7) quotes this, reads द्वाराति for रिव्यति and remarks ' येषां तु यः विश्वाविभित्रेशांथी नाचारितः स्मृत्य-त्तरप्रतिषिद्धश्च ते तं परिहर्ग्येवः। मेथाः very appositely explains. अविदुषां मूहम-जानासासुपदेशोयमिति। ... यदि पितृपितामहादिभिः कैश्चित्कथं चिद्धधमं आचरितपूर्वः स न आअयणीय इति सतौ मार्गमित्वाह। Vide also मिताः on याः I. 254 where मद्धार. 178 is quoted and H. of Dh. vol. II. p. 460 n. 1086 where मधः II. 18 is quoted.

<sup>1662.</sup> देशजातिकुलधर्माश्चामनायैशविवद्धाः ममाणम् । कर्षकविणक्ष्यग्वपालकुसीदि-कारवः स्वे स्वे वर्गे । तेम्यश्च चधाधिकारमधीन्मरयवद्वत्य धर्मन्यवस्था । मी. XI. 20-22 ; देशधर्मजातिधर्मकुलधर्माञ्च श्वत्यभावाद्वनवीनमञ्जः । वसिष्ठ I. 17.

enforce these among the four varnas. Ap. Dh. S. II. 6, 15, 1 appears to lay down that the customs of countries and families (if not opposed to Veda) are authoritative and are to be followed in the respective countries or families. But this view seems to be unacceptable to Baudh. Dh. S. (I. 1, 19-26) which says, 1663 'there is difference of opinion regarding five (practices) in the South as well as in the North. We shall explain those neculiar to the south. They are: to eat in the company of (in the same plate with ) one whose upanayana is not performed, to eat in the company of one's wife, to partake of stale food, to marry the daughter of a maternal uncle or of a paternal aunt. Now (the customs peculiar) to the north are: to sell wool, to drink run, to deal in the sale of animals with an upper and a lower row of teeth, to follow the profession of arms and to travel by sea. He who follows (these practices) in any other country than where they are generally in vogue commits sin. For, in respect of these customs the authoritativeness must be restricted to the respective countries. Gautama declares that this is false. And one should not approve of (accept) either (of the two sets of practices), because they are opposed to the tradition of sistan (or opposed to the smrtis and the views of sistas)'. Tantravārtika 1664 (p. 211) mentions the argument of some concerning these passages of Ap. and Baud, viz. that Apastamba's very general statement that practices of countries and families are authoritative in the respective countries cannot be accepted

<sup>1663.</sup> पञ्चधा विप्रतिपत्तिद्ंक्षिणतस्तथोत्तरः। यानि वृक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः यथैतवृद्धितेन सह भोजनं क्षिया सह भोजनं पर्युषितभोजनं मातुल्लिपृष्वस्दुहितृगमनिति अथोत्तरत अणीविक्रयः सीधुपानमुभयतोवृद्धिव्यंवहार आयुधीयकं समुद्रसंयानमिति । इतर-वित्रश्तिन कुर्वन दुव्यतीतश्वितश्चित्रश्चात् । तत्र तत्र वृद्धामाण्यमेव स्थात् । तिथ्येतिवृति गौतमः । उभयं चेव नाव्रियेत शिष्टस्मृतिविशेधवृश्चानात् । वौ. ध. ध्. र. 1. 1. 19-26. The स्मृतिचः I. p. 10 explains: इतरो दाक्षिणात्यः इतरस्मिन देशे उदीव्यवृशे अञ्चपनीतभोजनं कुर्वन दुव्यतीति न स्वदेशे । कुतः देशमामाण्यात् तच्यानिवन्धनस्तरमामण्यस्येग्वधः ।. Compare समृतिस्त q. by रमृतिम् . (वर्णाश्चम p. 130) 'अवद्वाच्चारिदाराचैः सार्धं भोजनक्तमं च । मातुलाविद्यतायां च विवाहः शिष्टसंमतः । इत्येत दाक्षिणात्यानामिष् गीता (मिनिताः !) उद्मृद्धताः। समुद्रपानं मोसस्य भक्षणं शक्यजीविका। शीधुपानसुवृत्विच्यानामविगीतानि धर्मतः ॥. ' Taking food in the same plate with one's wife is forbidden by Mann IV, 43 and Yāj. 1, 131. Vide H. of 19h. vol. II p. 765 n. 1833,

<sup>.2664.</sup> सर्वेवामेवमादीनां प्रतिद्वेशं व्यवस्थया। आपस्तस्येन संहत्य दुष्टादुष्टलमाश्चितस् ॥ वेद्या परम्पराप्राप्ताः पूर्वजैरप्यत्वष्ठितः। त एव तैर्न दुव्येयुराखारैनेतरे जनाः। ... ततस्य मन्वादि न्वाक्यप्रतिषिद्धाखाराणां प्रामाण्यमशक्यमध्युपागनुष् । आपस्तस्यव्यक्तं तु वौधायनेन स्मृति-विरुद्धाखारोदाहरणाग्येव प्रयच्छता निराकृतस् । स्पष्टकामादिहत्तन्तरदर्शनाक विरुद्धाखाराणामापस्तस्यवक्षमस्य वा श्रुतिमूल्रलोपपत्तिः । तन्त्रः, p. 211, The व्य. प्र. p. 22 quotes the verse वेद्या परम्परा० aud remarks 'न दुव्येयुः अन्यवहार्या राजवृण्ड्यास्य न मवदुरित्वर्धः ।

as valid, as it is opposed to the views of Gaut. (XI. 20), as Baud, expressly states that certain practices though prevalent in certain localities cannot be accepted as valid and binding even in those localities because they are opposed to the express words of such authoritative and highly venerated smrtis (as those of Manu ). Manu in several places provides for the enforceability of customs and usages. In Manu VII. 203 it is said, 'the conqueror should hold as authoritative and binding the lawful customs of the conquered country, just as they are stated to be' and in Manu VIII. 41 and 46 1665 it is provided, 'A king who knows dharma (sacred law) should carefully inquire into the customs of castes, of countries, of guilds and of families and settle (or enforce) the customs peculiar to each. Whatever may have been practised by the good and by twice-born men devoted to dharma, that shall be established (by the king) as the law, provided it be not opposed to the (customs of) countries, families and castes'. Medhātithi adds that the king has to see whether the customs of countries, families, castes and guilds are directly in conflict with the Veda or are harmful to others or utterly immoral (such as marrying one's mother) and only those that are found not to be so are to be enforced by the king and he 1666 adds on Manu II. 6 that the practices of sistas (persons who are well conducted, free from greed and learned in the Veda ) on matters on which the Veda and smrti are silent and which they observe with the consciousness that they (practices) are right (dharma) should be deemed to be based on Veda. He offers certain illustrations of such practices and also

<sup>1665.</sup> जातिजानपदानधर्मान् श्रेणीधर्माश्च धर्मावत्। सर्माक्ष्य कुल्धर्माश्च स्वध्मै पतिपाद्वयेत् ॥ मनु. VIII. 41, on which तथा. remarks 'समीक्ष्य विचार्य किसान्नायं विरुद्धा अथ
न तथा पीडाकराः करपचिद्धत न एवं विचार्य गेऽविरुद्धास्तान प्रतिपाद्यत् अनुत्रत्ययदिन्यधः।
... मानुधिवाहादिः सार्वभोमेन निवारणीयः। ... ... एककार्यापमा त्रणिक् कारुक्तारुक्तारुक्तारिः श्रेणीधर्माः । It should be noted that in other works also the Parasikas were credited with the highly immoral practice or marrying one's own mother. Vide यज्ञासिलकचन्यू श्रुयते हि बङ्गीमण्डले त्रुपतिद्यास्त्रदेवेष्यस्यः भाष्योग पारसीकेषु च स्वसविजीसयोगः सिहलेषु विश्वामित्रस्रिष्टिपयोग द्वति । १ (4th भाष्यास p. 95). The स्युतिचः (I. p. 10) and स्युतिस्, (वर्णाश्चम p. 130) quote several verses from an anonymous smrti one of which is तथा पातृविवाहोणि पारसीकेषु दश्यते-

relies 1667 upon the words of the Mahabharata (Vanaparva 313. 117), 'what is true dharma is concealed as in a dark cave; the (only) path is to follow great men'. In I. 118 Mann declares that the ancient (or long enduring) laws (or customs) of countries, castes, families and the rules among heretics and companies (of traders and the like) have been dealt with by him in the sastra (Institutes). Yāj. 1, 343 provides that when a conqueror reduces a country to subjection he should preserve intact whatever customs, laws and judicial procedure, and family usages are handed down from generation to generation therein (provided they are not opposed to sastras and, as the Mit. says, he should not cause confusion by imposing the usages of his own country on the conquered country). Yaj. II. 192 (like Manu and Gaut.) provides that the varying usages and conventions of srenis (guilds of artisans), naigamas (traders), heretics and associations (of soldiers and the like) should be respected by the king in the same way as he honours the usages of learned brahmanas. About the latter Yaj. II. 186 says that the king should sedulously enforce the conventions of learned brahmanas which are not opposed to the dictates of the Veda and smrti (such as about pastures, water-courses and wells and the preservation of temples) and he should also enforce his edicts that are not opposed to Veda and smrti (such as making provision for travellers and prohibiting the sale of horses to an enemy &c.). Kautilya prescribes 1668 that the king should follow as regards inheritance and partition the customs that are in vogue in a country, a caste, a sangha (company or guild) or a village. Devala 1669 and Brhatparasara (X. p. 281) have a verse very similar to Yaj. I. 343. The Mahabharata remarks that there is no custom or practice that can be said to be beneficial

<sup>1667.</sup> अधाष्यधं क्यायां महाजको येन नतः स पत्था इति... । विद्वांसो हात्र निक्तामाः प्रवृत्तिपूर्वा अनिन्द्रांश्व छोके । अधामामाणिकी महात्तिः सापि वेदमामाण्यात्सिद्धेवेति । सेधाः on सन्तु II. 1. The whole verse is : तर्कोद्भितिष्ठः श्रुतयो विभिक्ता नैकी ऋषिर्यस्य मतं भ्रमाणम् । धर्मस्य तस्यं निहितं ग्रहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ वनपर्व 313, 117; the words 'धर्मस्य तस्यं निहितं ग्रहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ वनपर्व 313, 127;

<sup>1668.</sup> देशस्य जात्या सङ्कास्य धर्मो ग्रामस्य वापि यः । उचित्रस्तस्य तेनैव हायधर्म मकल्पयेत् ॥ अर्थशास्त्र III. 7. p. 165; अक्षपटलमध्यक्षः ... निषम्धपुस्तकस्थानं कारयेत् । क्षत्राधिकरणानां संख्यां... देशग्रामआतिकुलसङ्गातानां धर्मध्यवहारचरित्रसंस्थानं... निषम्ध-क्षत्रकस्यं कारयेत् । अर्थशास्त्र II. 7 p. 62.

<sup>1669.</sup> व्यक्तिन्देशे पुरे माने श्रेतिको नगरेऽपि वर । यो यत्र विश्वितो धर्मस्त धर्म व विकार-वैद्य ॥ क्वेन्स १० स्थातिकः I. p. 10.

to all alike 1670. From this it follows that variations in practices were to be tolerated by the king. Brhaspati 1671 advises the king to keep intact the customs of countries, castes and families that have been long in vogue in them and states that otherwise the subjects become irritated and disaffected and there is loss of wealth and army. He gives certain striking illustrations of peculiar practices: 'members of the twice-born classes in the southern countries take in marriage their maternal uncle's daughter; in the middle country (the country between the Himalaya and the Vindhya lying to the west of Prayaga and to the east of Vinasana where the Sarasyati disappears, as said by Manu II. 21) artisans and menial workers eat the flesh of a cow; in the eastern countries people (all including brahmanas) eat fish and women are given to adultery; in the north women drink liquor and contact with them even in their monthly illness is allowed; the people of the Khasa country take as wives the widows of their own brothers; these several people are not liable to undergo punishment or penance because of their doing these things in the respective countries'. Medieval writers differed about the meaning of the last half verse. The Madanaratna said (acc. to V. P. p. 22) that there is neither punishment nor prayascitta when the above practices which are opposed to smrti texts are indulged in by the inhabitants of the countries specified, while the V. P. p. 22 holds that there is only absence of punishment at the king's hands for these people in those countries, but they are still liable to undergo prayascitta and that if these practices are followed in other countries both punishment and prayascitta have to be undergone.

<sup>1670.</sup> न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । ज्ञान्ति 261. 17.

Kat. 1672 defines what is meant by the customs of countries and families and states how and when they are to be enforced: 'That is said to be the custom of a country, which is in vogue in a country, is of long standing and is not opposed to the Veda and Smrti. That is called family custom which has come down hereditarily in a family as right conduct (dharma) to be observed (by members of that family); the king should preserve it as it is. In disputes between the residents of the same country or capital, hamlet of cowherds, town or village the decision should be based on their own conventional usages, but in disputes between inhabitants of these and others the decision must be in accordance with the sacred texts. Therefore the king should decide the causes of people according to the rules of sastra: but in the absence of texts he should carry out (the administration of justice) according to the usage of the country. Whatever conventions are settled in accordance with the consent of (the people of a) country should always be preserved in writing sealed with the royal seal. Such conventions should be sedulously upheld as if they were the dictates of sastra and the king should decide (disputes) after carefully considering them.' Here Kat. is principally concerned with the decision of legal disputes on the basis of the customs of countries and families, but his rules also have a application. He also states that in the case of the conflict of laws by which the parties are governed sastra prevails. Pitamaha 1673 has a similar verse about the usages of towns, villages and guilds and mentions that Br. held the same view. Manu also (VIII. 3) requires the king to decide the disputes of people according to principles drawn from local customs (detadrsta hetu) and from the Institutes of law (sastradrsta). Medhatithi (on Manu VIII. 3) gives some interesting illustrations of local customs; viz. in certain southern localities a sonless widow

<sup>1672.</sup> यस्य देशस्य यो धर्मः प्रवृक्तः सार्वकालिकः । श्रुतिस्युत्यविरोधेन देशहष्टः स ः व्यते ॥ गोन्नस्थितिस्तु या नेषां क्रमावायाति धर्मतः । कुलधर्मे तु नं मानुः पालयेतं तथेव तु ॥ देशप्तनगोठेषु पुरम्रामेषु वासिनाम् । तेषां स्वसमयेधर्मशाक्कार्येषु तैः सह ॥ तस्माच्छाकाशु-सारेण राजा कार्याणि साध्येत् । वाक्याभात्रे तु सर्वेषां देशहष्ठेन संनयेत् ॥ देशस्यान्तमतेनैव व्यवस्था या निरूपिता । लिखिता तु सदा धार्या स्विता राजसङ्ग्या । शाक्षवध्यत्मतो रत्या तां निरीक्ष्य विनिर्णयेत् । कार्या. q. by स्मृतिच. II. p. 26 (all except the verse गोन्नस्थितिस्तु), परा. मा. III. 41 (has first, 3rd and 4th), अपरार्क p. 599 (has the fourth), व्य. प्र. pp. 21-22 (has 2nd and 4th), व्य. नि. pp. 15-16 (has the first two).

<sup>1673.</sup> ब्रामगोष्ठपुरश्रेणिसार्थसेनानिशासिनात् । व्यवहारश्रदित्रेण निर्धेतच्यो बृह-रपतिः । पितानह q. by स्बृतिन्तः II. p. 26.

occupies a square low table in the hall of justice, when she is struck with dice by the judicial officers and then she gets her husband's property (this is a reminiscence of Nirukta III. 5 explaining Rg. I. 25. 7), in the north there is a custom that when certain persons come on behalf of a bridegroom seeking for a virgin in marriage and they are fed at the house of the girl's father then it is implied that there is a promise to give that girl in marriage to that particular bridegroom. These two customs are not opposed to any sruti or smṛti (and even the V. P. p. 10 refers to the second as prevalent in the north and Madhyadeśa). But Medhātithi mentions other local usages that are opposed to smṛti e.g. grain is lent in spring and in the autumn of the same year double of it is taken. This is opposed to the rules of smrti laying down rates of interest.

Very difficult questions arise in regard to the relative force of śruti, smrti and sadācāra and numerous rules have been laid down in cases of apparent and real conflicts among them. As Manu II, 6, Vas. 1, 4-5 and Yaj. 1, 7 mention the sources of Tharma to be sruti, smrti and sadroara in that order, the Mitaksarā remarks 1674 that 'in case of conflict, each preceding one of those three has more force (or binding character) than each succeeding one.' Sruti or Veda is recognised by all smrti writers as the highest or supreme authority for those who desire to know what dharma 1675 is (vide Manu II, 13 and Yai, I, 40). If two vedic texts of equal authority are in conflict, then (faut 1676 I. 5, Manu II, 14 and Jābāli declare that there is an option. For example, there are two Vedic texts 'he takes the sodasin cup in the Atiratra sacrifice and he does not take the sodasin cup in the Atiratra'. In this case there is an option. Similarly Vedic texts say that the daily Vedic agnihotra may be performed after sunrise, or before sunrise or when neither the sun nor stars are visible. Therefore there is an option, viz. the daily agnihotra offering may be made at any one of the three times specified (Manu II, 15). But a vedic text which is in apparent conflict with another is not always of equal force with that other. In such a case there is no option, and various rules are laid

<sup>1674.</sup> एतेषां विरोधे पूर्वपूर्वस्य बलीयस्त्वम् । मिला. on या. I. 7.

<sup>1675,</sup> धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । मनु. II. 13 ; धर्मे ... प्रथमं श्रुतिः । द्वितीयं तु स्वज्ञास्त्राणि तृतीयं लोकसंग्रहः ॥ बुद्धगौतम XIV. p. 599 ; vide या. I. 40,

<sup>1676.</sup> तुल्यवलविरोधे विकल्पः। गी. 1. 5; श्रुतिद्वेधं तु यत्र स्थातत्र धर्मावुमी स्मृती ॥ स्युतिद्वेधे तु विधयः कल्पनीयाः पृथक् पृथक् ॥ जावालि q. by स्युतित्वः II. p. 496. The first half of Jābāli's verse is the same as Manu II. 14.

down in the Pürvamimämså some important ones among which will be discussed at length in the section on Purvamimamsa. Such texts may be explained by holding that one lays down a general rule (samanya), while the other lays down a special rule (visesa) or an exception, or that one is a vidh and the other merely an arthavada or that the two texts have different scopes or refer to different ages &c. All these rules about the interpretation of Vedic texts have been held to apply to smrti passages. For example, Manu VIII. 381 is a general rule absolutely prohibiting the killing of a brāhmana. While Manu VIII. 350 allowing the killing of a brahmana in self-defence is a special rule or may be regarded as a mere arthavada (viz. even a guru who is really not to be killed on any account may be killed when he is an atatayin, what of others, as the Mit. or Yāj. II. 21 explains). Similarly Manu VIII. 351 saving that there is no fault (i.e. no sin, no punishment and no prayascitta) in slaying an atatayin has restricted scope as applying only to an ātatāyin who is not a brāhmana. A few more examples will be given immediately below.

In cases of conflict between sruti and smrti, the rules laid down by the Pürvamimārisā have already been explained (pp 832-34). Jaimini VI. 1. 13-14 and Sabara furnish an example. If, relying on Manu VIII. 416, the pürvapakṣa were to argue that women own no wealth and so should not engage in a vedic sacrifice then as that smrti so interpreted is opposed to the Veda it may be discarded by women <sup>1677</sup>. Smrtis also lay down certain general rules on that point. Laugākṣi <sup>1678</sup> and Jābāla lay down that in case of contradiction between śruti and smrti, the former has greater force and that if there is no contradiction then what is laid down in the smrti should be observed as if it were laid down by the Veda. The Mit. on Yāj. III. 46 admits that a proposition of the Veda cannot be set aside (bādhita) by even a special proposition in a smrti text. But in spite of the general proposition commentators like Viśvarupa, Medhātithi and Vijñānesvara

<sup>1677.</sup> फलोरसाहाविशेषासु । जै. VI. 1. 13; यहि स्मृतिमसुरध्यमाना परवशा निर्धेमा च स्यात्, यजेतेत्युक्ते सति न यजेतः। तत्र स्तृत्या श्रुतिर्बाध्येतः। न चैतन्न्याय्यम्। तस्मात्कलाधिनी सती स्मृतिमप्रमाणीकृत्य चृत्यं परिगृह्वीयाद्यजेत जेति। शयर.

<sup>1678.</sup> श्रुतिस्त्रितिस्तेशे तु श्रुतिरंत गरीयसी । अविरोधे सदाकार्य स्मात वैदिक-बत्सदा ॥ लोगक्षि q. by हरदस on गी. I. 5 and स्मृतिस्त. I. p. 7, आद्धारण p. 191; मिन्नमिन्न in his commontary on या. II. 21 reads (without naming the writer) श्रुति ... गरीयसी। परस्परविरोधे तु योवयुक्तं (v. 1. न्याययुक्तं) प्रमाणवत् ॥. The अधिकरणकीसुद्दी of देवनाथ reads एरस्पर ... न्याययुक्तं प्रमाणवत्.

had to admit that what was laid down by sruti texts was set aside or contradicted or abandoned by smrti texts or by popular sentiment. After the Udayaniya (concluding isti) in the Agnistoma sacrifice was finished, a rite was prescribed by Vedic texts in which a barren cow (called Anūbandhyā) was sacrificed for Mitra and Varuna. But later on this was condemned and in lieu of a cow āmiksā (mixture of heated milk and curds) was substituted. Vide H. D. II. pp. 1200-1201 for the anubandhya cow and p. 628 n. 1198 above for the verse quoted by the Mit, on Yāi, II. 117 condemning cow sacrifice in Kaliyuga. Yai, III. 234 puts govulla (slaughter of a cow) at the head of upanatakas. Medhātithi on Manu IV. 176 after stating that even such acts as donating all one's property in the Visvajit sacrifice or killing a cow should not be done (though sanctioned by the Veda) remarks that he gives that explanation following his predecessors' views but that to him it appears that an express śruti text cannot be set aside by a smrti passage 1679. Visyarūpa also (on pp. 25-26) after adverting to the fact that Yaj. III. 234 places govadha at the head of Upapal das remarks that this may apply to the killing of cows spoken of in smrtis such as at the time of samāvartana (vide Manu III. 3) and that the rule must be upheld that a starti that is in conflict with an express text of the Veda is to be set aside. Sometimes even a surti text though theoretically weaker than sruti was allowed to prevail over a śruti. For example, the Veda prescribes the filling of the cups of wine in Sautrāmani isti, but this is one of the matters prohibited in Kali<sup>1680</sup> (vide chapter on Kalivarjyas below).

The general rule is that when a custom or usage is opposed to the text of the Veda the latter must prevail. So early a writer as Apastamba states this rule emphatically in several places. In Ap. Dh. S. I. 1. 4. 8 it is stated 1681: 'For, an explicit sruti text has greater force than ācāra (usage) from which a sruti text (on which it may be supposed to be based)

<sup>1679.</sup> न हि प्रत्यक्षश्चतिविहितस्य स्मृत्या बाधो न्याय्यः । मेधाः on मतु. IV. 176; तेन वेदविरुद्धाया स्मृतर्वाध इति स्थितिः । विश्वस्य p. 26 on या. 1. 7.

<sup>1680.</sup> क्वित् दुर्बलेनापि बलवते। बाधः । यथा—सीत्रामण्यां सुराग्रहान् गृह्वातीति प्रत्यक्षक्षतेरपि कली युगे तिवमान् धर्मान् वज्यानाहुर्मनीषिणः—इति स्मृत्या । अन्यथानर्थक्या-पत्तेः । परिभाषामकाञ्च p. 27.

<sup>1681.</sup> श्रुतिहि बलीयस्यानुमानिकादाःचारात्। आप. ध. सू. I. 1. 4 8; विप्रतिषेधे श्रुति-लक्षणं बलीयः। आप. I. 11. 30. 9; त्रैविचादृद्धानां तु वेदाः प्रमाणिमिति निष्ठा । तत्र यानि श्रूयण्ते ब्रीहियवपस्थाज्यपयःकपालपन्नीसम्बन्धान्युद्ध्वेनीत्वैः कार्यमिति तर्विरुद्ध आचारोऽप्र-माणिमिति मन्यन्ते। आप. ध. सू. II. 9. 23. 9.

may be inferred.' In I. 11, 30, 8-9 Ap. Dh. S. says, 'during the morning and evening twilights a snataka should be seated outside the village and should restrain his speech (should not speak about worldly matters); but (an agnihotrin must not go out for ) what is enjoined by sruti is of more force in case of conflict of duties'. Similarly in Ap. II. 9. 23. 8-9, 'It is the settled view of those who are deeply learned in the three Vedas that they are (highest) authority. They consider that the rites which are there prescribed for performance with rice, yara, animals, clarified butter, milk, potsherds (in conjunction) with the wife and accompanied by loudly or inaudibly recited (mantras) must be performed and that a usage opposed to these rites is without authority'. In spite of this and the doctrine of the Pürvamimäinsä stated above (p. 843) usages sprang up that were opposed to or gave the go-by to the prescriptions of the Veda as will appear a little below and particularly in the section on Kalivariya.

The conflict of smrtis among themselves presents much greater difficulties. From very ancient times authors of smrtis differed greatly among themselves. A few striking examples may be cited. Ap. Dh. S. (1, 6, 19, 2-12) cites the views of ten predecessors on the question of the persons whose food may be partaken of by a brahmana (ka usuānnah). The difference between Gautama and Baudhāyana on the one hand and Ap. on the other on the question of the validity of certain usages in certain localities has already been referred to (p. 858). In III. 16 Manu mentions three views (and four sages) on the question of the position of a brahmana who marries a śūdra wife or has a son or a child from her. Baud. Dh. S. I. 8. 2, Manu III. 13, Visnu Dh. S. 24. 1-4, Par. Gr. I. 4, Vas. I. 25 show that brahmanas were allowed to have śūdra women as wives. But Yāj. I. 56 emphatically dissents from this by stating 'this is not my view'. In this state of affairs the medieval digests and commentators were hard put to it to evolve rules of interpretation. One rule early evolved was that when two smrti texts were in conflict, 'reasoning based on the practices of elders (sistas) was of greater force' (Yāj. II. 21)1682. The Mit. explains that ratiocina-

<sup>1682</sup> स्मृत्योनिरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः । या. II. 21, on which the व्य. प्र. p. 13 remarks 'न्यायाद्यपट्टव्यस्मृत्ययेक्षया न्यायोग्डव्या स्मृतिर्बलवतीति न्यायाद्यपट्टव्यस्मृत्ययेक्षया न्यायोग्डव्या स्मृतिर्बलवतीति न्यायाद्यपट्टव्यस्मृतस्तात्पर्यान्तरकृत्पना कार्येति । तस्य खोल्सर्गापवाद्य-विवयव्यवस्था-विकृत्यदिरूपस्य

tion may take the form of holding that one text lays down a general rule and the other lays down a special rule (which prevails over a general rule), or the text may be held to relate to diffe\_ rent sets of circumstances or in the last resort it may be held that there is an option, but in arriving at these conclusions the practice of the old or of sistas who follow the rule in one text and discard or avoid the rule in the other text is the guide 1683. Br. 1684 gives the following warning to those who do not take reasoning into consideration: 'The decision (in a cause) should not be given by merely relying on sastras, for in the case of a decision devoid of reasoning loss of dharma results'. Nor. (1.40) provides in a strain similar to the Mit., 'when there is conflict between two texts of dharmasastra, it is declared that the method to adopt is to resort to reasoning, for the practices ( of sistas ) are of great force and the strict letter of the law is overruled by them (or properly understood through them). These provisions remind us of the working of the principle of agnitus applied by the prætors in Rome to the rigid older legislation or the influence of Equity in English Law. When

# (Continued from the east page)

न्यायस्य प्रत्यायकं हेतुमाह व्यवहारत इति । बुद्ध्व्यवहाराद्व्यय्वातिरेकाद्विकाद्वाद्विक् च्युत्पस्यपरपर्यायास्यायः प्रत्येतव्य इत्यर्थः । विश्वक्ष्य reads स्मृतेविराव and gives three interpretations of this. One is the same as that of the Mit. The other two are; (2) when there is a conflict between smrti and reasoning, smrti is stronger (he approves of this); (3) in case of conflict nyaya is stronger than smrti. भित्रमिश्र in his commentary on या. II. 21 explains व्यवहारत: differently as ' व्यवहारस: व्यवहार विषये ?.

1683. In Bhau v. Sundrabai P. J. for 1874 p. 250, where the question was whether daughters were excluded from inheritance as regards the Utpat family of priests at the temple of Vithoba at fandharpur), Yaj. II. 21 was translated (at p. 252) as follows: 'if two texts be opposed usage is of force for their construction'. In Chunilat v. Surajram 33 Bom. 433 at p. 439 Yāj. II. 21 is rendered as 'where there is a conflict between two or more smrtis that one should be accepted, which is conformable to equity'. The former rendering is rather obscure and the latter does not translate Yāj. closely. The exact meaning of 'equity' in this translation is not clear. It certainly does not mean 'equity' in the strict sense of English Law.

1684. न्यायमनालोचयतो दोषमाह बृहस्पतिः। केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तस्या हि निर्णयः। युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥ व्य. मयुख p. 7. The verse is q. by परा. मा. III. p. 39, व्य. मा. p. 282, स्मृतिच. II. p. 24, व्य. प्र. p. 13; धर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्ती विधिः स्थुतः। व्यवहारो हि बलवान् धर्मस्तेनावहीयते ॥ नारव् I. 40. युक्ति means लोकव्यवहार acc. to व्य. मा. p. 282. The व्यवहारतस्व (p. 199) says, धर्मशास्त्र-योस्तु विरोधे लोकव्यवहार एवाद्ररणीयः। ... अवहीयते अवगम्यते हि गतावित्यस्माद्धातोः .

old rules become too narrow or are deemed to be not in harmony with the views of a changing or progressive society, it was thought to be the privilege of the king or the judge to adopt his practice to the existing state of society and not to decide a case by a too strict adherence to ancient dicta.

Another rule that was laid down was that in case of conflict between dharmasastra and arthasastra, the former is of more weight or authority or that one should discard the rule in the arthasastra <sup>1685</sup> (Ap. Dh. S. I. 9. 24. 23; Yaj, II. 21; Nar. I. 39; Kat. 20). Vide pp. 8-9 above for an explanation of this rule. The rule of the arthasastra has the accomplishment of a visible or worldly purpose as the goal, while the dharmasastra rule has as its purpose the securing of unseen or spiritual results. Therefore the latter from a spiritual or ethical point of view is superior to the former.

Several other methods of resolving conflicts between smrtis may be mentioned here. Br. 1686 states: 'Manusmrti occupies a pre-eminent position because it puts together the purport of the Vedas; that smrti which is in conflict with the purport of Manu is not commended'. Angiras also states that to follow the words (of another smrti) disregarding the unrivalled dharmasastra of Manu would not be beneficial to a person. The Mit. on Yāj. III. 300 speaks of the Manusmrti and others as the great smrtis (mahā-smrti). Some writers 1687 quote the Vedic text 'whatever Manu said is indeed medicine' in this connection, thereby identifying the author of the Manusmrti with the Manu named in the Vedas. But this does not afford much help. Another principle evolved was that certain rules of conduct and certain smrtis were of special authority in certain cycles of time. Manu (I. 85-86 = Śānti 232, 27-28 = Parāśara I. 22-23

<sup>1685.</sup> यत्र विप्रतिपत्तिः स्याञ्चर्मशास्त्राध्यार्थशास्त्रयोः । अर्थशास्त्रीक्तसुत्सूत्य धर्मशास्त्रोक्त-मास्तरेत् ॥ नारत् 1. 39; मेधाः on महः VII, 1 says 'तथा च कात्पापनः । अर्थशास्त्रोक्त ... शास्त्रोक्तमास्रजेत् । ?

<sup>1686.</sup> वेदार्थोपनिवद्ध (म्ह्भू ?)त्वाध्याधान्यं हि मनोः स्मृतम् । मन्वर्धविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते ॥ तावध्याकाणि शोभन्ते तर्कान्याकरणानि ख । धर्मार्थमोक्षापदेष्टा मन्तर्याक्षण हुन्यते ॥ वृष्टः q. by कुल्लूक on मन्तु. I. 1, The first is q. by अपरार्क p. 628 and by स्मृतिन्तः I. p. 7 (reads वेदाडुपनिवद्धस्वात्); यथाहाङ्किराः । यत्पूर्वे मन्तुना मोक्तं धर्मशाक्षमञ्चसम् । न हि तत्समातिक्रम्य वज्वनं हितमास्मनः ॥ स्मृतिन्तः I. p. 7, स्मृतिस्. (वर्णाश्रम) p. 6.

<sup>1687.</sup> श्रुतिरूपि यहे किंच महुरवद्शानेष अस् । स्मृतिस् (वर्णाश्रम) p. 6. This text is in ते. सं. II. 2. 10. 2 and Kathaka XI, 5 has almost the same words.

= Brhat-Parāśara I. p. 55) himself says that the dharmas differ according to which of the four yugas is current, viz. tapas is the highest dharma in the Krta age, knowledge in Treta. naiña in Dvāpara and only dāna in Kali. This verse only means that in a particular yuga the predominant or easily performed dharma is the one indicated but the verse does not mean that a dharma predominant in one yuga was prohibited in another. Parāšara I. 24 1688 (= Brhat-Parāšara I. p. 55) declares that in the Krta age the dharmas (to be observed) were those promulgated by Manu, in Treta those of Gautama, in Dyapara those of Sankha-Likhita and in Kali those of Parakara. This also did not solve all difficulties, since the medieval digests and commentaries found that even what was allowed by Parāśara came to be disapproved of or condemned by the people. Many prescriptions of the smrtis were therefore included under Kalivaring (acts forbidden in the Kali age) on the ground that action. though at one time prescribed or sanctioned by the śāstra, should not be resorted to, if it has become hateful to the people, since it would not lead to heaven 1689 (if persisted in). This was the dictum of Yai. I. 156 ( = Brhan-Naradiya-purana 24.12), Manu IV, 176, Visnu Dh. S. (71, 84-85), the Visnupurana (III. 11. 7), Śukra III. 64, Bārhaspatya-sūtra (on Arthasastra) V. 16. Vide p. 630 and n. 1202 above. These texts were relied upon for prohibiting certain acts (though done in former times) by the Mit. (on Yaj. II. 117, III. 18), V. P. (p. 442) and others. But these devices of interpretation also proved futile in certain cases. On the question of the periods of mourning due to death for ksatriyas and others the texts are so various and so conflicting that even the great Vijñāneśvara declares (on Yāj. III. 22) that he is not going to furnish any orderly presentation of the smrti texts assigning to each its proper province, since it would be useless to do so in view of the fact that the usage of sistas did not agree with most of them 1690. Viśvarūpa also (on Yāj. III. 30) is in the same predicament. The commentators (such as

<sup>1688.</sup> कृते तु मानवो धर्मश्चेतायां गौतमः स्मृतः। द्वापरे आङ्कालिखितः कली पाराशरः स्मृतः ॥ पराशर I. 24 q. by स्मृतिचः I. p. 11. This is ascribed to बृह. in the आचाररन p. 12 quoting from the परा. माः

<sup>1689.</sup> परित्यं जेदर्थकामी धर्मपीडाकरी चृप । धर्ममप्यसुखोदकी लोकविद्विष्टमेव च । विष्णुपुराण III. 11.7; धर्ममपि लोकविकुट न कुर्यात् लोकविकुट नाःचरेत् । बाहर्रपरय-सूत्र V. 16.

<sup>1690.</sup> इत्येवमनेकोञ्चावचाशीचकल्पा दृशिताः। तेषां लोके समाचाराभाषाकातीव घ्यः बस्थामदृशनसुपरोगीति नात्र व्यवस्था मदृश्यते । मिताः ०० या. III. 22.

Mādhava in Par. M. on I. 1. p. 84) were aware that people would not go in for religious practices that called for great effort and would seek for such rules as would be easy of observance. 1631

In some cases it was provided that where there is a conflict among smrtis the view of the majority should prevail. Gobhilasmṛti (III. 148-149) provides 1692 that where there is a conflict among passages (of smṛtis), authoritativeness rests with that view which is supported by a majority of the texts, but where two passages are of equal authority then reasoning has to be employed. The assumption or axiom was, according to Medhātithi 1693 (on Manu II. 29 and XI. 216), Mit. (on III. 325), Sm. C. (I. p. 5), Aparārka p. 1053, Madanapārijāta (pp. 11, 91) and others that all smṛtis form one śāstra, that if some smṛti texts on the same subject are in conflict there is an option and when there is no conflict all rules from all smṛtis should be held applicable to the subject matter; this was based on the analogy of the maxim called 'sarva-śākhāpratyayanyāya' or 'śākhāntarādhikaraṇa' (vide Jai. II. 4. 9 and Śabara thereon).

It is further provided that works of heretical sects were to be left out of consideration. Manu calls them smrtis, but they are outside the pale of Vedic orthodoxy. Manu (XII. 95) declared, 1634 'the smrtis that are outside the (pale of) Veda and all false or fallacious doctrines are of no avail after death, because they are all based on ignorance'. In the Vedāntasūtra (II. 1. 1) also the word smrti is applied to the works on the

<sup>1691.</sup> अतः कली प्राणिनां प्रयाससाध्ये धर्मे प्रष्टुस्यसम्भवात् सुकरो धर्मोर्डत्र बुश्वास्थितः । परा. मा. I. part 1 p. 84.

<sup>1692,</sup> अल्पानां यो विचातः स्पारम वाधी बहुभिः स्मृतः । प्राणसंसित (ब्राण?) इत्यादि वासिष्ठं वाधितं यथा ॥ विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भ्रूपसाम् । तृत्पप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं(एव?) प्रकीर्तितः ॥ गोभिलस्मृति III. 148-149. ब्राणसंसितो वैद्यस्य is वसिष्ठ XI. 57 (about the length of the staff of a vaisya brahmacārin). The verse विरोधो यत्र is quoted (without name) in मलमासतस्य p. 767.

<sup>1693,</sup> यथा सर्वशाखाग्रत्ययमेकं कर्म एवं सर्वस्मृतिगत्ययमि । यत् बहुत्वाक्रृगृह्यस्मृत्तीनां काश्रीयतामित्यवभ्यवसायः । सर्वासां प्रामाण्याविशेषादेकार्थानां विकल्पः भिक्कार्थानां समुद्य्यः। मेधा. on मन् II. 29; एकशाख्यतात्सर्वस्मृतीनामसति विरोधे समग्रं योज्यं विरोधे त्विकल्पः। मेधा. on मन् XI. 216; एवमन्येष्विषि विरोधिपद्वार्थेषु विकल्प आश्रयणीयः। अविरोधिषु समुद्य्ययः। शाख्यानित्राधिकरणन्यायेन सर्वस्मृतिगत्ययत्वात्कर्मणः। मिता. on या. III. 325.

<sup>1694.</sup> या वेद्बाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुष्ट्रयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो-निष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ मन्तु XII. 95. This is quoted by the तन्त्रवार्तिक on जै. 1· 3.5 p. 196 with the remark 'एतदीया ग्रन्था एव ख मन्यादि। परिहार्यत्वेनोक्ताः । या वेद्बाह्याः...तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः द्वति । तस्माद्धमै पति त्रयीवाह्यमेवंजातीयकं प्रामाण्येना-नपेश्यं स्यादिति सिद्धम् । १

Sānkhya philosophy. The Tantravārtika (p. 195) says that the Bauddhas and other heretical sects do not admit that their doctrines are based on the Veda, like a bad son hating his parents; the prescriptions contained in their works are opposed to all the 14 vidyās except in the case of a few sentences laying down restraint of senses, charity and the like; they were promulgated by persons like the Buddha who had given up the path of the Veda and did acts contrary to the Veda and they were propounded to persons that were beyond the pale of the three Vedas and that mostly were sudras and persons outside the system of the four varnas and asramas. Manu II. 6 adopts this and remarks 1695 that the Sakyas, Bhojakas and Ksapanakas do not admit the Veda as authoritative, they openly declare the Veda to be unauthoritative and they teach doctrines directly opposed to the Veda. The Caturvinisatimata 1696 states that the words of Arhat (Jina), of Carvaka and of . Bauddhas, should be abandoned as they lead to delusion.

Then comes the question of the conflict between smrtis and puranas. It has been shown in the H. of Dh., vol. I pp. 160-167, how the Purānas are rich in Dharmaśästra material. The sūtras and early smrtis do not look upon the Puranas as a source of dharma, though Gaut. XI. 19 and Yaj. I. 3 mention Purana as one of the classes of works on which the king or any one else may draw for knowledge of dharma and though the Ap. Dh. S. quotes from a Purana in I. 6, 19, 13, 1, 10, 29, 8 and 11, 9, 23, 3 and names a Bhavisyatpurana in II. 9, 24, 6. It is to be noted that the views quoted by Ap. from the Puranas in the first three passages are opposed to the views of the Kalivariya section alleged to be taken from the Adityapurana in medieval digests. The passage of the Tantravartika stating that Purapas, Manusmrti and Itihasa are universally accepted throughout India has been already quoted (on p. 853). When Manu states that smrti is a source of dharma he does not obviously comprehend Purānas under smrti as Manu II. 10 clearly shows (dharmaśāstram tu vai smrtih). Manu III. 232 and Yāj. III. 189 employ the plural 'Puranani' and so those smrtis obviously

<sup>1695.</sup> नहि ज्ञाक्यभोजकक्षपणकादीनां वेदसंयोगसंभवो येन तन्मूलतया स्वविषयं प्रमाणं स्युः स्वयमनश्युपममात्तेश्च वेद्दस्याप्रामाण्याभिधानात् प्रत्यक्षवेद्दविषद्धार्थोपदेशाञ्च। मधा on मस्रु 11, 6.

<sup>1696.</sup> अर्हञ्चार्याकवाक्यानि बौद्धादिपठितानि च । वित्रलम्भकवाक्यानि तानि सर्वाणि वर्ज्ञयेत् ॥ बहुर्विशतिमत (q. in स्युतिसु., वर्णाक्षम, p. 7, स्युतिख्. I. p. 5).

knew several Puranas and Medhatithi notes that they were composed by Vyasa and described the creation of the world &c. The Striparva (13, 2) also employs the plural and the Svargarohanikaparva (5. 46-47) speaks of Krsna Dvaipāyana as the auther of 18 Purānas. The Ādiparva 1697 (1. 293-94) prescribes that one should strengthen the Veda by (the study of) the Itihasa and Purana and that the Veda fears the man whose knowledge is insignificant 'this man will harm me'. According to the Bhagavata-purana I. 4. 25 the purpose 1698 of the composition of the Mahābhārata was this that as the Veda cannot be learnt by women, śūdras and brāhmaņas who are so only by birth (and do not study) the sage Vyasa took compassion on them and composed the Mahabharata for their benefit. The same must be deemed to be the purpose of the composition of the puranas. The Daksasmrti II. 69 prescribes 1699 the recitation of itihasa and purana in the 6th and 7th parts of the day (divided into 8 parts). The Ausanasa smrti (III. p. 515, Jivananda) prescribes the study of the Veda in the bright half of the months from Magha after utsarjana and the study of the Vedangas and of Purana in the dark half. appears that some at least of the extant Puranas were composed in the first centuries of the Christian era and that from early times they contained dharmasastra material. In another section the pauranadharma will be separately dealt with hereafter. Gradually the Puranas became very popular in the course of centuries, some of the original rites prescribed by the Veda and the early smrtis went out of vogue and new modes of worship and rites provided by the Puranas came into general observance. The Vedavyasa smrti 1700 (I. 4) and the Sangraha state that in case of conflict between smrti and purana smrti is to be

<sup>1697.</sup> इतिहासपुराणाभ्यां बेदं समुपबृंह येत् । बिभेत्यलपश्चताहेदो मामयं प्रहरिष्यति (v. 1. प्रतारिष्यति) ॥ आदिपर्व 1. 293-294 ( = बुद्धात्रि chap. 3 p. 50, Jivananda, = बायुपुराण 1. 201, बसिष्ठ 27. 6). It is ascribed to बृहस्पति in the स्मृतिचा I, p. 3. लघुष्यास II. p. 320 (Jivananda) reads the first half as बेदार्थसुपृष्ट्रचेत्.

<sup>1698.</sup> स्त्रीश्चर्याञ्चलां अयी म श्रुतिगोचरा । इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिधा कृतम् ॥ भागवत I. 4. 25 ; तेनोक्तं सात्वतं तन्त्रं यञ्ज्ञात्वा सुन्तिभाग्भवेत् । यत्र स्त्रीश्चर्य- दासानां संस्कारो वैष्णवो सतः ॥ q. by the परिभाषाप्रकाश (p. 24) from the भागवतप्रराण.

<sup>1699.</sup> इतिहासपुराणाचे: बहसप्तमकी नयेत । दक्ष II. 69 q. by अपरार्क p. 157.

<sup>1700.</sup> श्वतिस्सृतिपुराणानां विरोधो यज्ञ दृश्यते । तत्र श्रीतं प्रमाणं स्थात् तयोद्वैधे स्सृति -. वर्षा ॥ वेद्यन्यास I. 4; श्वतिस्तृतिपुराणेषु विक्रद्भेषु परस्परम् । पूर्व पूर्व बलीयः स्यादिति स्यायविद्यो विद्यः ॥ संग्रह q. by स्वतिष्य. (वर्णाश्रम) p. 7.

preferred. Aparārka (p. 9) quotes 1701 a smrti text, 'that is highest dharma which is understood from the Veda, that is to be known as inferior dharma that is declared in the Purapas and the like'. Apararka (p. 15) further tells us that 1702 according to the Bhavisyatpurana the puranas are of authority in declaring dharma that is vyāmiśra (i. e. mixed up and not purely Vedic). Medieval writers were often divided as to the authoritativeness of puranas. Mitramisra (in his commentary 1703 on Yāj. II. 21) asserts that dharmaśāstra (viz. smrti) is not more authoritative than purana and that in case of conflict between a smrti text and a purana text recourse must be had to reasoning as in the case of conflict between two smrtis. On the other hand, the V. Mayūkha, 1704 after quoting Manu IX. 126 and Devala about the first born among twins being regarded as the oldest and after referring to a half verse from the Bhāgavatapurāna (rather from the commentary of Śridhara: thereon) which holds that among twins the one born later is to be deemed as the elder, remarks that the Purana passage is to be set aside in favour of the smrti passages and that in the puranas usages opposed to the smrtis are very frequently met with. It further says that this view is preferable to that of some others according to whom in this matter the custom of the country should be followed. The Nirnayasindhu (III. p. 251) also says the same. The respect for the puranas carried away late medieval writers so far that relying on some prophetic passages in the puranas about the disappearance of four varnas in the Kali age and the subsistence of only brahmanas and sudras therein, they denied the existence of ksatriyas and vaisvas in the Kali age, in spite of the fact that all smrtis (like Manu, Yāj., Parāśara) and many commentaries (including the Mitaksara) hold that the four varnas exist in the Kali age.

<sup>1701.</sup> अतः स परमी धर्मी यो नेदाद्धिगम्यते । अवरः स तु निज्ञेयो यः पुराणादिषुं स्मृतः ॥ व्यास q. by अपरार्क p. 9, परिभाषामकाञ p. 29, कृत्यरः p. 39.

<sup>1702.</sup> एवं प्रतिष्ठायामपि पुराणाद्यक्तैवेतिकर्तव्यता ग्राह्मा नान्या । तेषामेव व्यामिश्रधर्म- प्रमाणत्वेन भविष्यश्वराणे परिज्ञातत्वात् । अपरार्क p. 15.

<sup>1703.</sup> तेन पुराणाद्धर्मशास्त्रं स्मृत्यारमकं न बलवत् । किं तु स्मृत्योशिव स्मृतिपुराणयोः परस्परिवरोधे न्यायाञ्चलाबलम् । मित्रमिश्रं on या. II. 21; यत्र स्मृतिपुराणयोविरोधस्तत्र विकल्यः । संस्कारसार folio 14 a (part of नृसिंहमसार).

<sup>1704.</sup> यसु ह्रौ तद्या अवतो गर्भी स्तिवेशविषयंगात्—इत्वादिना भागवते पश्चाज्ञातस्य उपैष्ठश्वसुक्तं तद्व्यनेन बाध्यते । पुराणेषु स्मृतिविक्द्यात्वाराणां बहुशो वर्शनात् । देशा-बारतो व्यवस्था क्षेपेति केचित् । युक्तं त पूर्वोक्तमेव । व्यः मधूख pp. 97-98. Vide राज-नीतिम. pp. 37-39 for a similar view.

Vide H. of Dh. vol. II pp. 380-382 about the existence of kṣatriyas in the Kali age.

The case of conflict between smrti and customs has now to be considered. The general rule deduced from Vas. I. 5. Yāi, I. 7 and supported by the Mit. (on Yāj, I. 7 and II. 117). the Sm. C. (II. p. 266). Kullūka (on Manu: II. 10) and several others is that smtri is of superior authority to the usages of the sistas. But from early times there have been dissenting voices. Visvarūpa on Yāj. III. 250 states that that purport of the smrtis is to be followed which is in accordance with the settled practice of the sistas resident in Aryavarta 1705. On Manu IV. 176 Medhätithi points out that niyoga is permitted by such smrtis 1706 as Gaut. 18, 4-14, Yāj. I. 68-69, Vas. 17. 56-65, but being condemned by the people it is not practised. Therefore the principle that may be deduced from these is that the prescriptions of smrtis (and even of sruti) need not be observed and should not be observed when they are vehemently condemned by the people. The chapter on Kalivariya will make this clear. Commentators like Medhātithi (on Manu II, 10) went so far as to say that Dharmasastra is that which prescribes what is to be done for attaining dharma, that is smrti from which dharma which one performs as a duty is understood and therefore sistācāra 1707 also is smrti. The smrtis themselves embodied the practices of the people current in their days, as Manu I. 107 declares, 'in this work dharma has been fully stated as well as the good and evil qualities of (human) actions and the ancient customs and usages of the four varnas.' 1708 Manu adds (I. 108). 'acara (customs and usages) are transcendental law, and so are the practices declared in the Veda and the smrti; therefore a twice-born person desirous of his own welfare should always

<sup>1705</sup> होकथ शब्दार्थाधिगमहेतुरिति नातीन क्रेशनीयम् । यथैवार्यावर्तनिवासिशिष्ट व्यवहारस्थितिस्तथैव स्मृत्यर्थोष्ट्रसर्तव्यो न तद्विपर्ययण । विश्वरूप on या. III. 250.

<sup>1706.</sup> इदं हु युक्ततरहृद्धाइरणम् । नियोगधर्मः स्युत्या विहितो लोकसं कुष्टत्वास क्रियंते । मेथा. on सह IV. 176.

<sup>1707.</sup> इह सदाखारो न श्रुतिर्न स्युतिर्निकन्धाभावात् । निकद्धाक्षरा हि स्युतयः प्रासिद्धाः। अतस्तस्य स्युतित्वस्रुपवाद्यपति । यन्कार्ये धर्मप्राटस्यर्थे सद्धर्मशास्त्रम् । यत्र धर्मः शिष्यते कर्तन्यतया प्रतीयते सा स्युतिः। निकन्धानिकन्धावप्रयोजकौ शिष्टसमाचाराद्यपि धर्मस्य कर्तन्यतायनतिः। सोपि स्युतिरेव । मेधा. on सश्च II. 10.

<sup>1708.</sup> अस्मिन्धमोऽस्त्रिलेनोक्तो गुणवोषी च कर्मणाम् । चतुर्णामपि वर्णानामाचारक्षेत्र शान्यतः ॥ मह्य I. 107, on which मेधा. says 'शान्यतो वृद्धपरम्परया नेदाणीन्तनै; भवतितः'.

make efforts to follow it '. 1709 This has been the basic text in modern decisions that recognize the binding nature of customs. It is therefore necessary to understand the exact meaning of this verse. Two constructions are possible; (1) that the word ācāra is qualified by the words 'srutyukta' and 'smārta' and that the first half declares that usages declared in the Veda or smrti are transcendental law (this is the meaning given by most commentators of Manu); (2) that acara by itself and other rules of conduct declared in the sruti or smrti are transcendental (i.e. here in the first half of the verse there is a reference to three kinds of ācāras, as Govindarāja and Nandana explain). If we look to the preceding verse and the following verses ( thateulogise acara) the 2nd construction looks more natural and has been accepted by the decided cases when 1710 they lay down that 'immemorial usage is transcendental law' (Sir William Jones' translation of Manu I. 108) and that "under the Hindu system of law clear proof of usage will outweigh the written text of the law". The Anuśasana (141, 65) and Santi 354, 6 expressly state that dharma is threefold viz that declared in the Veda. that declared in the smrtis and the third is what is practised Sumantu 1711 emphatically declares that family usage should be preferred to the prescriptions of śāstra. The Kūrmapurāņa 1712 (Uttarārdha 15.19) appears to support the 2nd interpretation when it says, one should observe that acara which is declared by the sruti and smrti and which is rightly followed by the good '. The exact import of the word acara (or sadācāra) has been shifting from age to age and among commentators. In the earliest days, as shown by the Tai. Up., Gaut. (28, 48, 51), Baud. Dh. S. I. 1. 4-9, Manu XII. 108-109,

<sup>1709.</sup> आचारः पश्मी धर्मः श्रुत्युक्तः स्मातं एव ख । तस्माद्स्मिन् सद् युक्ते। तिश्यं स्याद्दास्मवान् द्विजः ॥ मन्तु I, 108; 'यः श्रुत्युक्तः आचारः पुरुषसाधारणप्रधाग्यक्षयपनार्थं ख धर्माक्यः यश्च स्मातंः स पश्मः प्रकृष्टो धर्मः पश्मो उपोतिष्टोमाटकाादिग्यः श्रीतस्मार्तधर्मेन्यः 'गोविन्द्राजः, 'श्रुत्यक्तोग्निहोत्रहोमादिः स्मातोऽष्टकादिः । अस्मिन् त्रये ' नन्दनः, compare अनुशासन 141. 65 वेदोक्तः यश्मो धर्मः स्मृतिशाक्षगतोपरः । शिष्टाचीणः पश्मोक्तक्षयो धर्माः सनातनाः ॥ and शान्ति 259. 3 सदाचारः स्मृतिर्वेद्विविधं धर्मलक्षणम्।

<sup>1710.</sup> Vide Collector of Madura v. Mootoo Ramlinga 12 Moo. I. A. 397 at p. 436, Bhyah Ram Singh v. Bhyah Ugur Singh 13 Moo. I. A. 373 at p. 390.

<sup>1711.</sup> तस्मिन् कुलक्रमागातमाचारं खाचरेव् बुधः । स गरीयान् महाबाहेः सर्वशास्त्रो -विताविषे । सुमन्तु q. by स्युतिस्र. (वर्णाश्रम) p. 7.

<sup>1712.</sup> श्रुतिरमुत्युदितः सम्यक् साधुभिर्यश्च सेवितः । समाचारं निषेकेत नेहेतान्यत्र कार्हिश्चित् ॥ (কুৰ্ম, उत्तरार्ध 15. 19).

Vas. I 6, the ācāra to be followed was that observed or declared by learned brāhmanas who were highly moral and selfless (the sistas). Medhātithi on Mann II. 6 states that binding ācāra is that of sistas learned in the Vedas. Gradually every usage that had no visible secular purpose came to be looked upon as binding and lastly the usages of sūdras, of pratiloma castes and even of heterodox sects became, as will be shown in the sequel, enforceable by the king. As observed in 39 Mad. 298, 301 the commentaries indicate an attempt to reconcile the text law with the actual usages of the people.

The requisites of valid customs, according to the smrtis and commentaries and digests, are similar to those laid down by the writers on Pūrvamīmāmsā i. e. they must be ancient, must not be opposed to śruti and smrti, must be such that they are regarded by respectable people as obligatory on them and such as are observed with that consciousness by the śistas, they must be strictly construed and cannot be availed of by others not within their purview and must not be immoral or severely condemned by popular sentiment. Customs once in vogue may be abandoned by the people as the chapter on Kalivariya will show.

From Gaut., Manu, Br., Kat. and other writers quoted above it follows that the customs and usages of which account has to be taken are those of districts (desa or janapada), towns and villages, castes, families, guilds or corporations or groups (gana, śreni, sangha, naigama, varga). A few words on each of these and on usages of gotras and sakhās will be said later on and a few illustrations of each will be given. But first of all certain preliminary observations have to be made about customs in general. The medieval writers on Dharmasastra make it clear that customs that depart from the generally received smrti prescriptions must be strictly construed and that they cannot beextended on the ground of analogy to other matters outside the specific acknowledged customs. For example, both the Sm. C. (I. 71) and the Smrtimuktaphala 1713 (on Varnasrama p. 31) say that. though one's maternal uncle's daughter can be married (by custom) yet one's mother's sister or mother's sister's daughter

<sup>1713.</sup> अतो बाह्यादिनिवाहेषु निवृत्तसपिण्डलावाया मातुरसपिण्डलानमातुलसुता परि-णेया। एवं पैनुष्वसेटयपि। न च तथाविधा मातुष्वसा तव्युद्धिता च किमिति न परिणेपेति वाच्यम्। शास्त्राविरोधेपि लोकविवद्धत्वाद्ध्यंमपि लोकविद्धितं सम्बाद्धतेयम्। तबुक्तं मनुना 'अत्वर्यः ... चरेच तु इति। स्मृतिस् (वर्णाक्षम p. 131). Vide H. Dh. vol. II. p. 467 n. 1096 for the passage of the Sm. C. almost in the same words.

cannot be married, because popular sentiment is opposed to the latter kind of marriages and popular sentiment has to be respected as Manu declares (in IV. 176). Similarly the Samskārakaustubha 1714 and the Dharmasindhu provide that where there is a local or family usage for narrowing down the limits of sapinda relationship in marriage, only those who belong to that locality or family can avail themselves of such narrowing down, but if a person in a different locality or belonging to a different family were to follow the practice of narrowing down the sapinda relationship, he would incur blame. Owing to the vastness of Bharatavarsa it was recognised that what was sadācāra in one country would not be so in another, as is noted by the Par. M. (I. 2. p. 65) in relation to marriage with one's maternal uncle's daughter. 1715

A few words may now be said about customs of countries. That usages about details of ritual varied a great deal even in the Vedic times is quite clear. The Sat. Br. (I. 1. 4. 13) notes that in former times it was the wife of the sacrificer that rose at the Haviskrt call, but that in its own day the wife or a priest (the Agnidhra) rises in answer to the call. Vide H. of Dh. vol. II. p. 1027 and n. 2311 on the Haviskrt call. For similar differences in practices vide the same Brāhmaṇa XII. 3. 5. 1 and XII. 6. 1. 41. The Ait. Br. frequently refers to one view and refutes it by saying that one should not do so (tat tathā na kuryūt) or one should discard it (tat tat nādrtyam) e. g. vide chap. 12. 7, 17. 1, 18. 8, 28. 1, 29. 5. Vide also Tai. Br. I. 1. 8, I. 3. 1, III. 8. 8 for similar words. That different districts had different customs about marriages and other matters even before the times of the grhyasūtras and dharmasūtras has been

<sup>1714.</sup> Vide H. of Dh. vol. II. p. 465 n. 1093d for the quotation from the Dharmasindhu. The सं. की. p. 613 remarks 'यस्तु ब्रेझाल्यस्पेण कुलमार्गेण खोह्रहेत्। नित्यं स व्यवहार्यः स्थाह्रदाव्यवेतस्मतीयते ॥ इति खत्रिकातिमताच्या। तृतीयां मातृतः कन्यां तृतीयां पितृतस्तथा। विवाहयेन्मसः माह पाराझर्योऽङ्गिरा यमः ॥ इति खित्रका-पारिजातोदाहृतवद्त्रिकामसाच्या। and adds (p. 620) अतः सिद्धमेततः। कलाविय येषां कुले देशेऽछकल्पत्येन सापिण्ड्यसङ्काच्यः यरम्परया समागतः तेवां ताहृशसङ्काच्येन न दोषः, अस्ति च भार्यात्वोत्यतिः। अन्येषां तैः सह व्यवहारं नैव दोषः। स्वयं तु कुलदेशविरुद्धसापि-ण्ड्यसंक्रीचेन विवाहे भवरयेव दोषः।. The two verses यस्तु देशा॰ and तृतीयां are quoted by the वैजयन्ती on विष्णुधर्मस्त्र 24. 10.

<sup>1715.</sup> यद्यपि मातुलसुतापरिणयनसुतिष्यिशिष्टगर्हितं तथापि क्विश्वणात्यशिष्टराचरि तस्वेम माविगीतोयसुतिष्यानामाध्यारः । न च व्यक्तिणात्यानां रागमूलत्वं शङ्क्रनीयं विधिनिषेध-परीक्षकेरेव तिक्वाहकरणात् । मातृष्यसुसुताविषाहस्तु अविगीतेन शिष्टाचारेण गरितः। परा. मा. I. part 2 p. 65.

noted above (pp. 856-857). Baudhāyana made a distinction about the customs of the northern and southern people (countries). That customs of the northern and southern countries differed is emphasized by many commentators and writers of digests. For example, the Mit, on Yaj. I. 256 refers to the differing views of dāksinātvas and udīcvas on Ekoddista-śrāddha. Sankarabhatta in the introductory verses of the Dvaitanirnava (or Dharma-dvaita-) expressly states that he will furnish solutions of knotty points in Dharmasastra after abiding by the views of southern writers. 1716 The Nirnayasindhu in its section on sapindya speaks of Śūlapāṇi, Vācaspati and Śuddhiviveka as Gaudas and Maithilas, and points out that Śūlapāṇi in the Sambandhaviveka and the Sambandhatattva (a Gauda work) allow marriage with a girl separated by three gotras from the bridegroom, while the southern writers (daksinatyas) do not accept the view. But in those days there were no rigid territorial boundaries for certain practices or doctrines. For example, Vijnānesvara, Madana-ratna, Pārijāta, Vācaspati and Śūlapāni accepted the view that sapindya arises from community of the particles of the body, while Apararka, Smrticandrika and Mādhava (though they were southern writers like Vijñāneśvara) held that sapindya was based on the offering of pinda in śrāddhas. The fashion of dividing Hindu works into schools and assigning them definite territorial limits started with Colebrooke and has been perpetuated by decisions of the Privy Council and of the Indian High courts. Vide Collector of Madura v. Mootoo 12 Mad. I.A. 397 at p. 432 (for reference to Colebrooke), p. 435 (as to how schools arose), pp. 436-437 (as to different schools). Strange results have flowed from this. The Vyavahāramayükha, written by Nilakantha, whose family belonged to Paithan in Mahārāstra and migrated to Benares and who himself wrote under the patronage of a Bundella chief, came to be regarded as a work of the highest authority in Gujerat and North Konkan (even superseding the Mitaksara), while in Maharastra proper its authority is subordinate to that of the Mitaksara. The Mit. (on Yaj. II. 119) avers that in the section on the partition of heritage the texts generally repeat what is

<sup>1716.</sup> मीमासाहैतसाम्राज्यनीतिज्ञो भद्धश्रश्चरः । ... ग्रुरोश्च विस्थलिसेतुकर्तुज्ञारसः मतानि तु । बृाक्षिपारथमते रिधत्वा धर्महैतेषु निर्णथम् । तस्रमे सोवियास्थैन भावमान्यः कथंचन ॥ धर्मदेतिनिर्णय Intro, verses 5-8.

already current among the people <sup>1717</sup> and that if Yāj II. 118-119 were interpreted to mean that the words' what is acquired at the cost of paternal estate by a person himself' stand by themselves and do not qualify the other clauses, then what is acquired through friendship even at the cost of the paternal estate would not be liable to partition, which would be opposed to the practice among people. The Vyavahāra-mayūkha also <sup>1718</sup> says on Manu IX. 210 (about reunion) that the law and administration of justice are generally based as is the case with grammar on people's usages. The Viramitrodaya also states that all writers of digests are agreed that smrtis on Vyavābara generally re-iterate recognized popular usages.

Customs of countries and families have been specially recognized from very ancient times in the sphere of marriage. The Asv. gr. (I. 7. 1-2) has been already cited above (p. 856). The commentators on Asy, gr., Haradatta and Nārāyana, both mention that in certain countries sexual intercourse is commenced immediately after marriage, that this practice is opposed to the rule in Asv. gr. I. 1. 10 that the married couple should be celibate after marriage for at least three nights (if not for a longer period) and that one should follow the rule laid down in the grhyasutra and not the usage of the country. The Ap. gr. (II, 15) remarks, 1719 'people should understand from women (and others) what procedure is (to be followed according to the custom of the country)' and the commentator Sudarsanacarva notes that certain rites like the worship of planets, ankurūropana and the tying of pratisara (a string or ribbon tied round the wrist) are usual and are performed with Vedic The Kāthakagrhya (25, 7) allows the usages of Mantras. countries and families to be observed in marriage and the

<sup>1717.</sup> नहाज प्राप्तस्य प्रतिषेधः किन्तु सिजुस्यानुवादेश्यम् । लोकसिजुस्येवानुवाद् कार्येव प्रायेणास्मिन्प्रकरणे वज्रनानि । मिता, on या II, 119. Vide note 1091 above about partition of what is obtained through friendship, प्रायेण व्यवहारसभुतीनां लोकसिज्यार्थानुवादकत्वमिति सकलनिवन्द्वभिरिभेधानात् । व्य. प्र. p. 420.

<sup>1718.</sup> तेनाचारमूलकत्वेस्य वचसः सम्भवति तद्वित्रज्ञश्चतिकत्वनमण्याय्यम् । व्यय-हारशासस्य व्याकरणवरप्रायेणाचारमूलकत्वाच्चिति तु परे। व्य. मयुख p. 146.

<sup>1719.</sup> आवृतश्चा स्नीम्यः प्रतीयेरत् । आप. यु. II. 15 ; मन्त्रपहिताः क्रियाः आवृत उच्यन्ते । हरद्त्तः आ स्नीम्यः सर्ववर्णम्यः सक्षाशात् अवगम्य प्रतियेरत् कुर्वीरत् विवोदारः । तत्र समन्त्रका सहपूजास्कुरारोपणप्रतिसरवन्धाद्या आखारसिद्धाः । अमन्त्रका नागविति-पक्षवित्राः । तान्य यथाजनपद्यं यथावर्णं यथाकुठं यथासिद्धाः । व्यवरिधता एव । म तु सर्वाः सर्वत्र सहवित्रताः । तान्य प्रयोजनपद्यं यथावर्णं यथाकुठं यथासिद्धाः । व्यवरिधता एव । म तु सर्वाः सर्वत्र सहवित्रताः । तान्य प्रयोजनपद्यं ।

commentators mention some usages, viz. Devapāla refers to stating the purpose of the visit, announcing the name of the maiden, worship of family deity, striking with flowers and creepers. The com. Brāhmanabala states that in Kashmir at the time of marriage the mother-in-law or some other woman whose husband is alive ties an auspicious wreath on the heads of the bride and the bridegroom, that the mother-in-law places flowers on the feet, knees, shoulders and head of the bridegroom and on the same seven places of the bride's body flowers are placed but in the reverse order (i. e. first on the left limb and then on the right).

Haradatta on Gaut. XI. 20 (cited above in n. 1662) mentions the following usages: in the Cola country while the sun is in the zodiacal sign of Aries maidens draw with powders of various colours on the ground an orb of the sun together with attendants and offer worship in the morning and evening; on the full moon day of Margasirsa maidens putting on ornaments walk about in the village and offer to a temple idol whatever they get in their wanderings; when the sun is in the sign of the Crab, maidens worship the goddess Umā while the moon is in the constellation of the Pürvä Phalgunis and offer to the gods mudga beans that have put forth sprouts and salt; when the sun is in the sign of Pisces, house-holders worship the Goddess of wealth while the moon is in the constellation of Uttara Phalguni. Ap. Dh. S. II. 6, 13, 7 notes that in certain countries the special portions of the eldest son in paternal wealth are gold, dark-coloured cattle and black-coloured produce of the soil (i. e. black grain). Vide Br. and Tantravartika quoted above (as to customs of certain countries).

Several such illustrations may be furnished from other writers, but considerations of space make it necessary to omit reference to them.

The Par. gr. S. I. 8 states 1720 that the usages of villages may be followed, since a text says 'one should enter a village (i. e. follow the opinion of village elders) in case of marriage and funeral rites' and since the Veda says that 'the village is the authority in these two.'

<sup>1720.</sup> ब्राज्यस्यनं स्व सुर्दुविशहरुमशानयोग्नांनं प्रविशतादिति वस्त्रनात्तरमात्तयोर्भानः प्रमाणमिति क्षतेः । वार. स. स. र. 8.

Numer ous caste customs have been recognized from ancient times to these days. Gaut. XI. 20, Vas. I. 17, Manu I. 118, VIII. 41 and 46, Kaut. III. 7, Sukra IV. 5. 47 emphasize the validity of caste customs and call upon the king to enforce them. Yāj. I. 361 advises the king to punish those who swerve from the usages of their family, caste, guild, or group. Kātyā-yana (40) enjoins 1721 that the king should not disregard the fixed usages even of pratiloma castes and of the inhabitants of inaccessible places (mountain forts or habitations), even if they be opposed (to the rules of smrtis). In the Paribhāsā-prakāša Mitramišra holds 1722 that the usages of good śūdras free from moral defects are binding on their sons and others even though they do not know the Veda.

Compared to Western Christian countries very great religious tolerance prevailed in ancient India. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 388 (n. 928a), 723-724 for some remarks on this. Aśoka in his Pillar Edict VII (E. I. vol. II. p. 272) says that he looked after sanghas, brāhmaṇas, Ājīvakas and all other sects (pāṣanda). The Bhagavadgītā (IX. 23-25) proclaims that the devotees that worship other gods do worship Kṛṣṇa himself though in an irregular way and that those who offer worship to the Manes or to the elements reach the goals they desire. The Māṇasollāsa enjoins 1723 that one should give up cendemnation of or hatred towards other gods, that one should show reverence on seeing an image or a temple and should not pass it over (in contempt). People of different countries no doubt twitted each other on the customs and usages peculiar to each; but it rarely went beyond the bandying of words. For example, even such a

<sup>1721.</sup> प्रतिलोमप्रस्तेषु तथा हुर्गनिवासिषु । विकद्धं नियसं प्राहुरतं धर्मे व विचालयेत् ॥ कारया. q. by क्यं. प्र. p. 89. The क्यं, नि. p. 16 reads प्रातिलोक्ये प्रस्तानां ... निवासिनाम् । कर्णानां नियसं धर्मे क्यायोपेतं स च्यालयेत् ॥. Acc. to the Vyavahāra-Kalpataru, बृह. read the verse as 'प्रतिलोमपस्तानां ... निवासिनाम् । शास्त्रवद् यस्तर्ताः स्वया सन्दिग्धो साधनं हु सा । (quoted in 'Rājadharma' p. 155 by Prof. K. V. Rangaswami Aiyyangar).

<sup>1722.</sup> अधवा आचारधीय साधूनामितिं क्छेदः । एवं चावेद्विद्यमिप श्रीणदीवपुरुषा - जामाचारः ममाणम् । तथा च सक्छूवाद्याचारस्तत्युत्राद्वीन्मति भवति प्रमाणम् । परिभावा - प्रकाश p. 9.

<sup>1723.</sup> अन्येकामपि देवामां निन्दां देवं च वर्जपेत् । देवं देवकुठं हृद्वा नमस्कुर्याक लङ्क्ष्येत् ॥ मानसोक्षास, verse 105 p. 11.

philosophical work as the Jivanmuktiviveka remarks 1724 that brahmanas of the south condemn even the learned brahmanas of the north as flesheaters and brahmanas of the north condemn southern brahmanas because they marry their maternal uncle's daughters and because they carry earthen vessels in fairs or on pilgrimages. It was on account of the general attitude of religious tolerance that the smrtis and digests prescribe that even the usages of heretical sects should be enforced by the king. Yāi II. 192 prescribes 1725 that the king should guard against breach of the distinctive usages and conventions of guilds (of artisans), of traders, of heretical sects and bands (of soldiers). Nārada (samayasyānapākarma 1-3) states 1726 that the king should uphold the conventions of heretical sects, of traders, guilds and other groups and that whatever traditional usages, activities, mode of attendance and means of maintenance were peculiar to them should be permitted to them by the king without introducing any change. Among the matters of which the king was to take cognizance suo motu and included under prakirnaka by Nārada (verse 2) was the transgression of the usages of heretics, traders, guilds and gapas. Brhaspati provides 1727 that in disputes among husbandmen, artisans, wrestlers, moneylenders, guilds, dancers, heretics, thieves, a decision is to be given in accordance with their conventions. It is no doubt true that certain smrtis present a sterner treatment of heretics and

<sup>1724:</sup> तथाहि देशविशेषण परस्परं निन्दाबाहुल्यसुपलस्पतं । द्वाक्षिणारपैविभैरौत्तराहा वेद्वविद्वो विमा मासभक्षिणो निन्दानते । आत्तराहेन्द्व मासुलसुतोष्टाहिनो पात्रासु सुद्धाण्डवा-हिनो द्वाक्षिणारपा निन्दान्ते । बहुषुन्ता आश्वलायनशास्त्रो काष्यशास्त्रायाः प्रशस्तां मन्यन्ते वाजसनेयिनस्तु वैपरीरयेन । जीवन्सुक्तिविवेक (वासनाक्षयप्रकरण) p. 54.

<sup>1725.</sup> श्रीणिनैगमपासण्डिगणानामप्ययं विधिः। भेदं सैयां द्वपो रक्षेत्यूर्वहातें स्व पाल-येत् ॥ या. II. 192; नैगमाः ये बेद्रस्याममणीतत्वेन मामाण्यमिष्डान्ति पाञ्चपताद्यः। पास-णिडानो ये बेद्रय मामाण्यमेव नेष्डान्ति नग्नाः सौगताद्यः। ... एतेषां स्व श्रेण्याद्दीनां भेई धर्मन्ययस्थानं द्वपो रक्षेत्। मिताः, the दीपकालिका explains 'नेगमा वणिगादिनामापीर-समृदः! पाषण्डः मज्जयावसितः' नात्यायन defines नैगम वर्ष 'नानापीरसमृदस्य नैगमाख्यः मकीर्तितः' and the वर्षाक्षंत्रम्मतः defines पाषण्ड वर्ष 'म्रामण्यमेव ये वेदे न वद्गत्ति सुद्धस्यः। तेषां चौद्धार्हतादीनां व्यावण्डाख्या मकीर्त्यते। मज्जयावसिता ये तु पाष-ण्डाख्याः मकीर्तिताः। (q. by व्य. मि. p. 13); vide अवरार्क pp 171-72 for quotations from विख्युक्षमोत्तर and विक्युपुराण about पाषण्डिन्तः

<sup>1726.</sup> पाषण्डमेगमादीमां स्थितिः समय उच्यते। पाषण्डिमेगमओणपूराज्ञातगणादिषु। संरक्षेत्समर्थं राजा दुर्गे जनपदे तथा । यो धर्मः कर्म यच्चैषाञ्चपस्थानविधिश्च यः । यच्चैषां दृश्युपाद्दानमञ्जननेत तत्त्रया॥ नारह् (समयस्थानपाकर्म 1-3) q. by वि. र. p. 180.

<sup>1727.</sup> कीनाशाः काषका महाः कुसीवश्रीणनर्तकाः । लिङ्गिनस्तरकाशश्रीव स्वेन धर्मेण निर्माणः मृष्ट्, q. by ज्वबः मा. p. 281, व्य. वि. p. 11, व्य. प्र. p. 23 (which reads काषकाः शिल्पकसीवि॰)।

the like. Gaut. IX. 17 provides 1728 that a snataka should not talk with mlecchas, impure persons and sinners. Manu IX. 225 prescribes that the king should banish from his capital gamblers. dancers, heretics, vintners &c. Manu IV. 30 holds that one should not honour as guests even by words persons who are heretics. rogues &c. and recommends that one should not reside in a country which is overrun by groups of heretics. Yai, II, 70 and Nār. (rnādāna 180) say that a heretic (pākhandi) or an atheist is not a proper witness. These passages may be explained in Probably the prescriptions of Gautama and various wavs. Manu refer to an age when the schism caused by Buddhists and Jainas was not very old and feelings between the followers of the Veda and the heretics ran high. But most of these prescriptions are addressed to the followers of the Veda as individuals. They do not negative the requirements laid down by Nar., Br. and others that the king (though of a different persuasion) was to enforce among heretics their own usages. It can be said without any fear of contradiction that at least from the 4th century A. D. onwards the policy of the State in India was 'to protect all religions, but to interfere with none'. 1729

Customs of families will be briefly referred to later on in connection with modern law cases. Among family customs the customs about the year when caula was performed and the locks of hair kept on the head in the caula ceremony are frequently mentioned in the grhya sūtras and other works. Vide H. of Dh. vol. II pp. 260 and 265.

The digests contain numerous examples about the customs and usages that were adhered to among the followers of the several Vedic branches (sākhās) and the grhya sūtras in performing several religious rites. A few examples may be set out here by way of illustration. According to Yāj. I. 242 the offering of pindas to the pitrs in a śrāddha takes place after the brāhmanas invited at the śrāddha are fed, while Manu III. 261 shows that they were offered also before the brāhmanas were fed. The Sm. C. (on śrāddha p. 471) says that one should follow the practice of one's own Vedic śākhā. Among the five daily sacrifices (mahāyajāas) one is pitryajāa, which acc. to some (such as Kātyāyana) means tarpaṇa, while according to Manu

<sup>1728.</sup> म म्लेक्षाह्मचयधार्मिकैः सह सन्भावेत । गी. IX. 17.

<sup>1729.</sup> Vide Vasudev v. Vamnaji 5 Bom. 80 at p. 82 where Melvill J. states that this is the policy of the British Courts in modern India.

IH. 81 it means srāddha and the Sm. C. (I. p. 208) provides that one should follow one's sākhā. The same remark applies to the number of handfuls of water offered in tarpana (Sm. C. I. p. 191 and Madanapārijāta p. 286). About the month of pregnancy in which the ceremony of simantonnayana was to be performed each person was to follow his own grhyasūtra (Sm. C. I. p. 17, and Par. M. I. part 2 p. 22). The same holds good as to the day of nāmakarana (Sm. C. I. p. 21, Par. M. I. part 2 p. 25). It is not necessary to multiply examples. According to Gaut. XI. 21-32 and others already cited above, the king has to enforce the usages of guilds (sreni) and corporations. Several such usages have been cited above (pp. 487-488).

#### CHAPTER XXXIV

## KALIVARJYA

### (ACTIONS FORBIDDEN IN THE KALI AGE.)

It has been stated above (pp. 865-866) that one of the several ways in which the conflict between several smrti texts was got over was to hold some of them as legislating for u bygone age (yugantara). For example, when Harita allowed upanayana to women, both the Sm. C. (I. 24) and Par. M. (I. 2. p. 83) hold that the text refers to another kalpa (aeon). In H. of Dh. vol. II. (on pp. 151, 162, 424, 451, 603, 612, 620, 750, 790, 796, 928, 929, 934, 953, 1005 n, 1201 n) reference has been made to several matters forbidden in the Kali age. It is remarkable in this connection to note that, though the Parasarasmrti (in I. 24) claims pur excellence to lay down the dharmas for the Kali age. several important provisions contained in it, viz. the remarriage of a married woman 1730 (Parasara IV. 30), the variation in the period of impurity due to births and deaths depending on the learning and character of a brahmana (Parasara III. 5-6). permission for a brahmana to partake of the food of five classes among sūdras (XI. 21) are included among Kalivarjyas by the Adityapurana (as quoted by writers of the 12th and later centuries). It is necessary, therefore, to investigate into the origin and development of the Yuga theory and of the topic of Kalivariya.

From the Mahābhārata (Śānti 59), Manu (I. 81), Nārada (I. 1-2), Bṛhaspati and the Purāṇas it is clear that they all believed in the existence of an ideally perfect community in the dim past followed by gradual degeneracy and decline in morals, health and length of life. But they also believed that a cycle of decline would be followed in the far distant future

<sup>1730.</sup> Some of the printed editions of Parasara (IV. 30) read महे सूर्त ... पतिरण्या न विद्यति. But the Par. M. on it (vol. II part 1 p. 53) makes it clear that this reading was fabricated by orthodox people and that Madhava at least read it as पतिरण्या विधीयते, as he remarks 'अयं च प्रवक्ताका पुणान्तरविषयः'.

by another of moral perfection. The only pity is that all works that are extant think that they are in the midst of a very sinful age and there is not a single work which thinks that the era of perfection may dawn in the very near future.

The germ of the theory of progressive deterioration in morals is found even in the Rgveda. In the famous dialogue of Yama and Yami the former exclaims in one place 1731 (Rg. X. 10, 10) 'those later ages are yet to come when sisters would do what is not sister-like'. The word 'yuga' occurs at least 33 times in the Rg., but the exact meaning is somewhat doubtful. In a few places it means 'yoke '(Rg. X. 60, 8, X. 101, 3 and 4). In several places it appears to stand for a very brief period of time (e.g. Rg. III. 26, 3). Generally it means 'a generation' (as in Rg. I. 92. 11, I. 103. 4, I. 124. 2, II. 2. 2, III. 33, 8, V. 52, 4). In Rg. I. 158, 6 'dirghatamā māmatevo jujurvan dasame yuge' yuga probably means 'a period of four or five years', while in Rg. VI. 15. 8, VI. 8. 5, X. 72. 2. X. 94. 12, X, 97, 1 it should mean 1732 'a long period of time'. In the Atharvaveda VIII. 2. 21 yuga appears to mean a period of several thousand years, two yugas being indicated as longer than 10000 years (satam tezuutam hayanan dve yuge trini catvari krnmah). Here there is a clear reference to four vugas and to the fact that yuga meant a very long period of time. Whatever be the meaning of the word in each passage, the Rgveda does not contain the names of all the four well-known yugas viz. Krta, Treta, Dvapara and Kali. The word 'Krta' when used in the Rgveda appears to mean 'the best throw of dice or of the seeds of vibhitaka in gambling '(X, 34, 6, X, 43, 5). In the Atharvayeda VII, 52, 2, 5, 6 krta has the same meaning. Kali is the name of the author of Rg. VIII. 66 and in verse 15

<sup>1731.</sup> आ वा ता मच्छात्त्रतरा युगानि यत्र जामयः कुणवक्षजानि। क्ष. X. 10. 10. The Nirukta (IV. 20) understood this verse in the sense given above 'आगमिक्यन्ति तानि उत्तरा।ण युगानि यत्र जामयः करिव्यन्ति अजामिक्यंगिण'. Rg. 1. 113. 13 and III. 33. 8 make it clear that उत्तर must mean' future'. कृश्वरपुरोका च्युवास देण्ययो अग्रेयं व्यावो मयोगी। अथो च्युव्याद्वर्षरा अग्रयम् जराति स्वधाभिः॥ क्ष. I. 113. 13. Here the occurrence and sequence of प्रशा, अञ्च and उत्तरान् leave no doubt about the meaning of the last word.

<sup>1732.</sup> या औषधी: पूर्वा जाता देवेन्यक्षितुमं पुरा! श्र. X. 97. 1. Here what is meant by त्रियुगं is doubtful. The निक्कः IX. 28 explains देवेन्यकाणि युगानि पुरा, while सायण says कृताविद्युगत्रयम्. In the शतपा VII. 2. 4. 26 त्रिपुणं means 'three seasons of spring, rains and autumn' (S. B. E. vol. 41 pp. 339-340).

of that hymn we read 'kalayo mā bibhītana' (O descendants of Kali | do not be afraid ). In Rg. X. 39, 8 the Asvins are said to have rejuvenated Kali who had become old. Vide also Rg. I. 112. 15 (where Kali is said to have got a wife from Asvins). But Kali as a throw of dice does not occur in the Rgveda. In the Atharvaveda VII. 114. 1 Kali 1733 means a throw of dice. The words krta, treta, dvapara and askanda occur in the Tai. S. IV. 3. 3, Vaj. S. 30, 181734 and in the Sat. Br. XIII. 6. 2. 9-10 (S. B. E. vol. 44 p. 416). In later literature Kali is also called Tisya (as in Bhismaparva 10. 3). In the Tai, Br. III. 4, 16 the word Kali is used 1735 in place of Askanda. In all the above places Krta and the other three words denote throws in gambling, Krta being the most lucky and Kali being - the most unlucky. In another passage of the Tai. 1736 Br. (I.5.11) we read 'the four stomas (Trivit, Pañcadasa, Saptadasa and Ekavimsa) are Krta and the five are Kali; therefore the catustoma (should be performed in the Jyotistoma)'. This shows that Krta meant a throw of four or any multiple of four and Kali a throw which when divided by four left one as remainder. The Aitareva Br. employs the words Krta 1737 and the other three in a metaphorical sense as representing progressively more desirable states of human activity, 'one lying down becomes Kali, when about to leave the bed he becomes Dvapara, when rising he becomes Treta, and when he moves about he

<sup>1733.</sup> इत्युद्धाय बक्षवे नमी यो अक्षेषु तन्त्वशी। घृतेन कार्ले शिक्षामि स नी सूडाती-इत्रे॥ अधर्ष VII. 114. 1.

<sup>1734.</sup> अक्षराजाय कितवं कृतायाविनवदर्श त्रेताये कल्पिनं द्वापरायाधिकस्पिनमास्क-न्दाय सभास्थाछम् । वाज. सं. 30. 18.

<sup>1735.</sup> कुताय सभाविन बेताया आदिनवद्दी द्वापराय वृष्टिःसदं कलये सभारधाणुत्व। तै. जा. III. 4. 16. For आदिनव vide अधर्व VII. 114. 4 'आदिनवं मतिदीएने पृतेनासमी अभिकार'. सामण explains 'आदिनवद्दी मर्यादायो देवनस्य मुद्यारं परीक्षक म् '- The meanings of these technical expressions in gambling are extremely uncertain.

<sup>1736.</sup> ये **वे चलारः** स्तोमाः कृतं तत् । अध पञ्चकालिः सः । तस्माच्**चतुः**। ते, जा. I. 5. 11.

<sup>1737.</sup> कालि: झरानो भवति सजिहानस्तु हाएर: । उत्तिष्ठंकोता भवति छतं सम्पद्धते चरुत् । ऐ. बा. 33. 3. The झाङ्काथनश्रीत (15. 19) reads कालि: झरान: युरुष: and उत्थितकोता भवति. महु IX. 301-302 seem to be reminiscent of this verse of the ऐ. बा.

becomes Krta'. The Sat. Br. V. 4, 4, 6 speaks of Kali 1738 as 'abhibhū' (the vanguisher) and suggests that Kali is a throw of five that vanguishes all others. In the Chan, Up. IV. 1. 4 it is said 'as (in a game 1739 of dice) all the lower throws are included in the Krta throw which becomes victorious, so to him (to Raikva) comes (the merit of) all the good acts that people do'. Here Śankara explains that Krta is a throw of dice having four marks, while other throws that have three, two or one mark are called Treta, Dyapara and Kali respectively. Mundaka Up. I. 2. 1 refers to Treta 1740. 'This is the truth; the sacrificial rites which the sages saw in the mantras (i. e. as prescribed in the hymns of the Rgveda and other vedas) have been performed in many ways in the Treta'. This last word is explained by Sankarācārya in two ways, first as referring to the threefold priestly duties (of hotr, adhvaryu and udgātr) which are based on the three Vedas and alternatively as referring to the Treta age. From this resume it appears that even up to the times of the latest period of Vedic literature (i.e. Upanisads) the words Krta, Tretā, Dyāpara and Kali were used in the sense of throws of dice in gambling and that it is very doubtful whether they were used in the sense of different ages of the world. Even in the Mahābhārata Kṛta 1741 and Dvāpara are used also in the sense of throws of dice (vide Virāta 50. 24). In the Gopatha Brahmana (I. 28) there is a reference to the beginning of the Dyapara age.

Even in the Vedānga Jyotişa $^{1742}$  (of Rg.) the word yuga is used in the sense of a period of five years (pañcasamvatsaramayam

<sup>1738.</sup> अधारमे पञ्चाक्षाण्याणावावपति। अभिभूरस्येतास्ते पञ्च विकाः कल्पन्तामित्येष वा अपाणिभूर्यत् कल्पिक दि सर्वाणयाणिभवति तस्मावाद्याभिभूरसीति। अत. आ. V. 4.4.6. It is impossible to say definitely how the game was played. Vide S. B. E. vol. 41 p. 106 for a note on the various explanations.

<sup>1739.</sup> यथा कुतायविजितायाधरेगाः संयन्त्येवमेनं सर्वे तव्भिसमेति पर्तिः च प्रजाः साधु कुर्वन्ति । छान्त्वोग्य IV. I. 4 and 6. इङ्कार explainsः यथा लोके कृतायः कृतो नामायो छृतसमये प्रसिद्धश्चातुरङ्काः स यद्दा जयति खूते प्रवृत्तार्णा तस्मै विजिताय तव्यमितरे जिल्लेकाङ्काः अधरेयाखेताङ्कायरकाशिनामानः संयन्ति सङ्घन्नाः अधरेयाखेताङ्कायरकाशिनामानः संयन्ति सङ्घन्नाः अधरेयाखेताङ्कायरकाशिनामानः संयन्ति सङ्घन्नाः अधरेयाखेताङ्कायरकाशिनामानः संयन्ति सङ्घन्नाः अधरेयाखेताङ्कायरकाशिक्या IV. 3. 8 suggests that each die was marked in all with ten dots (4, 3, 2, 1) तस्मा उ इ दहस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये द्वा सन्तरसङ्कावः ।

<sup>1740.</sup> त्रदेतस्मरयं मन्त्रेषु कर्माणि कववी याग्यपद्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सस्ततानि । अध्यक्तोप. I. 2. 1.

<sup>1741.</sup> वाशान् किपति गाण्डीवं न कृतं हायरं न च । विराट 50. 24 (cr. ed. 45. 23).

<sup>1742.</sup> माचसुक्रमपणस्य पीयकुम्णसमापितः । शुनस्य पञ्चवर्षस्य कालङ्गानं मचक्रते ॥ verse 5 of वेद्यकुम्पोतिष्.

yugādhyakṣam prajāpatim). The ancient Pitāmahasiddhānta which is not now extant, stated, according to the Pañcasiddhāntikā of Varāhamihira (XII.1), that yuga means five years of the Sun and the Moon (ravišašinoh pañca yugam varṣāṇi Pitāmahopadiṣṭāṇi). This sense of the word is still found in the Sabhāparva 11.38.

The Nirukta (I. 20) distinguishes between ancient sages and those of later days in the words, 1743 'the (ancient) sages had an intuitive perception of dharma and they imparted the Vedic mantras by instruction to later (sages) who had no intuitive perception of dharma'. But it does not mention or refer to any theory of four yugas. Both Gaut, I. 3-4 and Ap. Dh. S. II. 6, :3. 7-9 give expression to the view that among sages of old transgressions of dharma and violent actions are observed, but that on account of their distinguished spiritual greatness they incurred no sin, while a person of later days, being weak in spiritual merit, should not imitate them, otherwise he would come to grief. Here a distinction is drawn between very ancient sages and later sages as regards the endowment of spiritual merit, but nothing is said about the names or the theory of the four yugas. Ap. Dh. S. I. 2, 5, 4 further says 1744 that sages are not born among men of later days (avareşu) on account of the transgressions of religious ordinances (prevalent in later ages). Therefore, it would not be quite wrong to assume that the theory had not been fully developed even in the times of the early dharmasūtras of Gaut. and Ap. even though both held that they were living in an age of decline and that sages coming after the authors of the mantras were inferior.

Here epigraphic evidence affords some help in fixing the lower limit of the period when the theory of yugas must have been developed.

In the Rock Edicts of Asoka No. 4 and No. 5 we have at Kalsi and two other places the words 'āva kapam' (yāvat kalpam) and at Girnar the words 'āva samvata kapa' which mean 'up to the end of the kalpa' or 'up to the end of the kalpa when the clouds or fires of destruction called samvarta

<sup>1743.</sup> साक्षात्कृतधर्माण अस्वयो वभूवस्तेऽसाकात्कृतधर्मम्य उपवेशन मन्त्रान्सेताषुः । . बिक्स I.-20. Almost the same words occur in वनवर्ष 183. 67.

<sup>1744.</sup> तस्माहृषयोऽवरेषु न जायन्ते नियमातिकमात् । आप. ध. स्. र. 2. 5.4.

will arise '1745. Vide C. I. I. vol. I. pp. 8, 10, 30-33. This indicates that the idea of a kalpa (a vast period of time at the end of which the universe would be dissolved) which is part of the theory of the yugas had been developed in the 3rd century B. C. The Junagadh Inscription of Rudradaman 1746 (150 A. D.) refers to 'wind the velocity of which was as terrible as that at the end of the yuga'. In certain very early inscriptions of Pallava 1747 kings (of about the 3rd or 4th century A. D.) they are described as 'always ready to extricate dharma that had sunk deep owing to the evil effects of the Kali age'. In one of the Gupta Inscriptions dated in the 96th year of the Gupta era (415-16 A, D.) Dhruvasarman is praised as following the path of righteous conduct which prevailed in Krtayuga. 1748 while the Chammak copperplate of the Vakataka emperor Prayarasena II also speaks of Krtayuga (Gupta Inscriptions No. 55 p. 237 at p. 240). The Talgunda inscription of the early Kadamba king Kakusthayarman refers to Kaliyuga (E. I. vol. VIII p. 34). It is not necessary to adduce passages from inscriptions of a later date. From the above it may be said that the theory of yugas and kalpas had begun to take shape at least in the 4th or 3rd century B. C. and that in the first centuries of the Christian era it had been fully developed. It must have gone through several stages in the course of its develop-For example, Brahmagupta (Brähmasphuţa-siddhānta XI. 10) states that the theory of yugas, Manus and kalpas set out by Aryabhata was not like that of the smrtis.

The same conclusion is arrived at from a consideration of the classical Sanskrit literature. The theory of yugas and manuantaras as detailed in the Mahābhārata (Vanaparva chapters 149, 188, Śānti chapters 69, 231-232), Manu chap. I, Viṣṇudharma-sūtra XX. 1-21, the Purāṇas (such as Viṣṇu I. 3, VI. 3, Mārkaṇdeya 46, Brahma 229-230, Matsya 142-144) and astronomical writers from Brahmagupta is briefly as follows: Kṛta, Tretā, Dvāpara and Kali comprise together with the period

<sup>1745.</sup> Compare: ततः संवर्तको विद्वर्षयुमा सङ् भारत िलोकमाविशते पूर्वमादित्यै-वपशीवितम् । वनपर्वे 188. 69.

<sup>1746.</sup> युगनिधनसङ्क्षपरमधोरवेगेन वासूना in E. I. vol. VIII p. 36 at p. 43.

<sup>1747.</sup> Vide कलियुगद्दोचादसम्बन्धनिद्ग्णनिष्यसंगद्भण—which occurs as an epithet of Yuvamahārāja Viṣṇugopavarman in I. A. vol. V. p. 50 at p. 51 and of Simhavarman in the Pikira grant in E. I. vol. VIII p. 159 at p. 162.

<sup>1748.</sup> कार्तपुना वारसञ्जनिक्तां हुनिक्तां ... ... जुनकार्यणा in Gapta Inscription No.10 pp. 44~45.

called sandhyā (that precedes each yuga) and the period called sandhyūmia (that follows each yuga) 12000 years, i. e. Krta, Treta, Dvapara and Kali extend respectively over 4000, 3000, 2000, 1000 years and sandhyā and sandhyāmsa of these four extend over 400, 300, 200 and 100 years each (i. e. the sandhyā of Krta is 400 years and the sandhyāmsa of Krta is 400 years and so on). But these are divine years. Each divine year is equal to 360 human years. Therefore we have to multiply 12000 by 360 to arrive at the number of human years in the four yugas (i. e. the figure is 4320000). The Krtayuga with its sandhyā and sandhyāmsa comes to 1728000 human Tretā to 1296000, Dvāpara to 864000 and Kali to 432000. These four yugas are together called sometimes caturyuga (Manu I. 71) or simply yuga also (Vanaparva 188, 27, Santi 232, 29); 1000 of these four yugas constitute a day of Brahma, which is called Kalpa. The night of Brahmā is of the same duration. At the end of a kalpa the universe is resolved into Brahmā (and this is called pralaya) and at the end of Brahma's night the world is created again. In one day of Brahmā there are 14 Manus and therefore each Manvantara is equal to about 71 caturyugas (1000 divided by 14). The life of Brahma is 100, out of which half is gone and therefore the present is said to be the 2nd or latter half (dvitiva parārdha) of the life of Brahmā and at present the kalpa that is running is called Vārāha. From the above it will be seen that, according to the Purapas, the universe has been created and dissolved many times and there have been numerous Manvantaras also (vide Manu I. 80). The four yugas in various ways differ in their characteristics. Krta is so called because it is an age in which everything is fulfilled by every one and nothing is left to be done. 1749 The symbolic colours of the four yugas are respectively white, yellow, red and dark (Vanaparva 189, 32). In Krta, Dharma prevails in all its perfection and it stands with all its four feet (dharma being figuratively spoken of as vrsa, 1750 a bull, in Manu VIII. 16 and Vanaparva 190. 9) and it declines or deteriorates by a quarter in each of the following yugas (Manu I. 81-82 =Santi 232. 23-24), so that in Kali only one quarter (or one foot) of dharma remains and adharma occupies three quarters. In Krta people are entirely free from diseases, secure all that

<sup>1749.</sup> कुतमेव न कर्तव्यं तस्मिन् काले युगोसमे। बनपर्व 149. 11.

<sup>1750.</sup> कृते चतुष्पास्सकलो निष्याजीपाधिवाजितः । बुवः प्रतिष्ठितो धर्मी समुख्ये भरतः वेभ ॥ बनपर्व 190. 9.

they desire and the length of human life is four hundred years, all of which decline by one quarter successively in the following three yugas (Manu I 83 = Śānti 232, 25). The dharmas in each of the four yugas are different; tapas was the highest in Kṛta, philosophic knowledge in Tretā, sacrifice in Dvāpara and charity alone in Kali (Manu I 85-86 = Parāśara I 22-23 = Śānti 232, 27-28). Manu I 85, Śānti 232, 27 and 261, 8, Parāśara I 22 all have the same verse stating that the dharmas prescribed for men in each yuga differ.

In Kṛta, Tretā, Dvāpara and Kali the dharmas (that should be observed) are respectively declared by Manu, Gautama, Śankha-Likhita and Parāśara (Parāśara I. 24). In Kṛta there was a single varṇa but at the end of Kali almost all will be śūdras (Brahma 229. 52, Matsya 144.78). Parāśara (I. 25-28) points out other characteristics of the four yugas, which need not be detailed here. Manu IX. 301 and 302, however, indicate that the yugas are not watertight parts of Time. It is the king who can by his conduct introduce the characteristics of one yuga into another. Medhātithi on Manu IX. 301 explains that the king should not be misled into thinking that Kali is a historical part of Time and that he (the king) cannot therefore be Kali or Kṛta, but that it is the king's way of conducting himself that will produce the conditions of the several yugas among his people.

In Vanaparva 149. 11-38, Vayu 32 and 57-58, Linga 39, Matsya 142-144, Garuda 223, Nāradapurāpa (pūrvārdha 41) and in several other puranas there are descriptions of the nature of the four yugas, which are passed over here. But it is important to see how the Great Epic and the Puranas describe the nature of Kaliyuga. Vanaparva chap. 188 and 190, the Yugapurana chapter of the Gargasamhita (published in the J. B. O. R. S. vol, 14 pp. 400 ff. by K. P. Jayaswal), Harivamsa (Bhavisya chap. 3.5 ff), the Brahmapurana 229-230, Vayu 58 and 99, 391-428, Matsya 144. 32-47, Kūrma I. 30, Visnu VI. 1-2, Bhāgavata XII. 2. Brahmanda II. 31, Naradiya (Pürvardha 41, verses 21-88). Linga 40, Nrsimha 54, 11-49 and several others present, often in identical verses, a very pessimistic, dismal and harrowing account of what will happen in the Kali age. One extract 1751 taken from the Vanaparva (188) is added at the end by way of sample, of which a summary is given below. All men will generally be liars; in

<sup>1751.</sup> Vide Appendix.

the Kali age substitutes will be invented for yajnas, gifts and vratas; brahmanas will do actions prescribed as peculiar to śūdras and śūdras will be acquiring wealth (which is the peculiar privilege of vaisyas) or they will maintain themselves by following the profession of arms; brāhmaṇas giving up the study of the Veda and the performance of sacrifices and devoid of the staff and deer skin will eat anything (i. e. will not observe rules about bhaksyābhaksya); brāhmaņas will not engage in japa (muttering of Vedic mantras), while sudras will be intent on japa; when the world will be turned topsyturyy, it will be the first indication of coming destruction; many mleccha kings will rule over the earth, who will be sinful, will issue false edicts and will be engaged in fruitless wrangling; there will be Andhras, Sakas, Pulindas, Yayanas, Kāmbojas, Bāhlikas (from Balkh) and valiant Ābhīras (as rulers); no brāhmana will maintain himself by pursuing his own dharma; ksatriyas and vaisyas will indulge in prohibited or bad activities; people will be short-lived, have little strength, their valour and prowess will be insignificant, their spirits will be low and their bodies diminutive and they will speak words that have very little truth; countries will be mostly untenanted and the spaces will be occupied by beasts and snakes; people will be engaged in dry discussions about brahma (they will have no realisation or experience of brahma), śūdras will employ the word 'bhoh' (in addressing others 1752 of higher classes) and brāhmanas will employ the word arya (in addressing peoples other than brahmanas); swarms of insects will abound; all perfumes will not smell as fragrant as before and fluids will lose their sweet taste; women will have numerous progeny. will be of short stature, devoid of character and good conduct and engage in sexual intercourse against the order of nature; countries will suffer pangs of hunger 1753, squares where four

<sup>1752.</sup> This would be against the rules of dharmasutras and smrtis about abhivadana. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 336-339.

<sup>1753.</sup> Nilakantha notes that the verse अह्याला जनपदाः &c. was variously explained before him; अह meant either 'food' or 'sulka'; जूल means विक्रय, शिव means Veda, ज्तुड्पथ means अन्नामण or the square where four roads meet, जेश means अग. नीलः himself explains differently. According to him the explanation is: अह्ममणं तदेव जूलं युःखवं येषां ते श्रुद्व्याधियस्ताः, शिवाः सर्व-पुरवमार्थनीयत्त्रया कल्याणवत्यः ज्ञुलाः पर्याक्षियो येषु ते शिवज्ञुलाः विद्वाराङ्गनापूर्णाः, श्रियो पाणिग्रहणवत्योपि केशोपलक्षितं सीभाग्यं लज्जामूलं शिलं ज्ञुलमिव दुःखवं त्याच्यं च यासी ताः केशज्ञुलाः अर्ट्ड्योणिण्यस्यक्तलजाः. The ज्ञुद्वकमलाकर p. 244 quotes the verse अह्यालाः and then remarks 'अस्यार्थमाइ पर्वज्ञुरामः । अह्यमणं श्रियो देवः जूलं विक्रय एव च । केशब्द भगनिस्याहर्वेदत्यवार्थविनेवः ॥. '

roads meet will be full of nautch girls, and women will give up their chastity; cows will yield little milk; trees will produce few flowers and fruits and will abound in crows: brahmanas will receive gifts from kings that are guilty of brahmana murder and that falsely accuse others of grave sins: people in the various spaces will be dunned for alms by brahmanas steeped in greed and ignorance, who falsely make a pretence of their being religious; householders afraid of the burden of taxation, guilty of thieving and subsisting on trade. will remain concealed under the false garb of ascetics: brahmanas pretending to be brahmacarins will, through greed of wealth, fraudulently allow their nails and hair to grow; persons in the various stages of life, that observe false rules of conduct but are drunkards and indulge in incest, will desire mundane objects and the increase of flesh and blood; the asramas (forest dwellings) will be full of various heretical opinions and will extol the merits of food provided by others (out of charity); Indra will not send down rain at the proper season and all seeds will not put forth proper growth; people will take delight in killing and will be impure and abundant will be the fruit of adharma; whoever will then be acting according to his dharma may be regarded as having a short time to live, since there will be no dharma whatever (in Kaliyuga); people will sell goods mostly with false weights and measures and traders will be full of many tricks; the righteous will wither away. the sinful will prosper: dharma will lose its strength and adharma will be powerful; those who follow dharma will have short lives and will be poor, while those who give up dharma will have long lives and will be prosperous; in the sporting grounds of cities people will be sinful (or adulterous) and people will enter into transactions by sinful means; people. that have saved a little, will be puffed up with the pride of the rich: people with whom wealth was deposited privately through trust will mostly be ready to deny the deposit, shamelessly saying 'it was never so deposited;' the sporting grounds of towns and temples belonging to towns will be infested by beasts and birds that prey upon human beings; girls of seven or eight years will become pregnant and males of ten or twelve years old will have sons born to them; people will be baldheaded in the 16th year and there will be quick decline in the length of the lives of men; young men whose lives will be short will act like old people and old people will have the habits of the young; women acting contrary to their duty will deceive worthy husbands, will be of bad character and will have intercourse with slaves and even beasts; wives of heroes will resort to other men and will be guilty of adultery even while their husbands are alive. 1754

The dates of the composition of the Purānas not being beyond controversy, it would be difficult to point to a particular period as the time when the full-fledged theory of the yugas, was developed. But this much can be stated with certainty that by the 4th century A. D. at the latest the theory had been completely developed. Aryabhata 1755 (in Kālakriyāpāda 10) states that when three pādas of the yuga (i. e. Kṛta, Tretā and Dvāpara) and 3600 years more had elapsed, he was 23 years old i. e. (accepting the calculations current at present) in 499 A. D. Aryābhata was 23 years old and so was born in 476 A. D. In his Pañcasiddhāntikā Varāhamihira 1756 (505 to 587 A. D.) summarises the data of several astronomical

<sup>1754.</sup> It would be interesting to compare the descriptions of Kali given in the Mahabharata and the several Puranas. Some verses are common to several of them and the ideas are almost the same throughout. The principal counts in the indictment are that there will be sudra and Mieccha kiugs, that heretical sects will predominate, that the ordered duties and privileges of the several castes will be turned topsyturvy and there will be great physical and moral decline. After Vanaparva chap, 188 there is an additional description in chap. 190 of what will happen in the Kali age, which appears, from the express words of Vanaparva 191. 16, to have been taken from the Vayupurana. So this chapter is a later interpolation. The verse server &c. occurs again in Vanaparva 190. 52 and also in Harivamsa (Bhavisyaparva 3, 12), Brahmapurana 230. 11, Matsya 47, 258-Two characteristic verses are: शुक्रवन्ता जिलाक्षाव्य सुण्डाः काषायवाससः । जाहा धर्म विद्यारित शास्त्रवृद्धोपजीविनः ॥ (जाहापुराण 230. 13, बाचु 58. 59, marjug II. 31. 59-60, Harivamsa, Bhavisyaparva 3. 15) and anguring चैत्येषु नागानामालयेषु च । एडकचिक्का पृथिवी न देवपृहसूविता । वनपर्व 190. 67. The first says that sudras with white teeth and (professing to have) curbed their senses, with the head shaved and wearing ochre-coloured robes and maintaining themselves on false doctrines will propound dharms. This is a direct attack on Buddhist monks taken from the class of sudras, The 2nd says that the earth will be covered with edifices enshrining bones (of Buddha) and not with temples of gods. The idea about girls of 5, 6 and 7 being mothers occurs in Visnupurana VI. 1. 41-42, Brahma 229. 41-42, Nāradiya Pūrvārdha 41. 64 and elsewhere.

<sup>1755.</sup> वष्टवान्यां विष्टिर्गहा व्यतीता त्रयम्ब तुगपादाः । व्यथिका विंशतिरव्यास्त्रदेश मम जन्मनोतीताः ॥ कास्त्रीक्रपापाद् 10. This does not necessarily mean that he composed this work when he was only 23.

<sup>1756.</sup> Vide J. A. S. B. for 1912 pp. 275-278 for the date of Varahamibira.

Siddhāntas of which Romaka is one, about which Brahmagupta remarks that the Romaka siddhānta is outside the pale of smrtis because <sup>1757</sup> it omits all mention of yugas, manvantaras and kalpas that have been regarded by the smrtis as useful in measuring time. Kālidāsa <sup>1758</sup> in Raghuvamsa 15. 96 speaks of dharma as having only three feet (in Tretā) when Rāma made up his mind to depart from this world. No scholar will assign to Kālidāsa a date later than the middle of the 5th century A. D. Therefore the theory of yugas must be deemed to have been perfected long before 400 A. D. K. P. Jayaswal holds that the Yugapurāna chapter of the Garga-samhitā was composed about 50 B. C. (J. B. O. R. S. vol. 14 p. 399) and he is probably right.

At present it is the practice to hold Kali 5046 (expired) as equal to 1945 A. D. or sake 1867 or sake 2001-2. But it appears that there were several views about the date of the beginning of the Kaliyuga. The exact starting point on the above computation was Friday, 18th February 3102 B. C. One view was that Kaliyuga was about to begin when the great Mahābhārata war was fought out. 1759 This view is expressed in the Aihole Inscription which appears to equate the beginning of Kali with the Bhārata war and states that 3735years (expired) from the Bhārata war are equal to 556 years of the saka era. 1760 Āryabhata knew this computation, since he says that he was 23 years old when three parts of the (great) yuga and 3600 had elapsed (Kāla-kriyāpāda, verse 10). Another view set forth in the Purāṇas is that Kaliyuga began when Kṛṣṇa finished his watāra and went to heaven. 1761 This would put the beginning

<sup>1757.</sup> जुगमन्वन्तरकल्पाः कालपरिच्छेदकाः स्मृतावुक्ताः । यस्माक रोमके ते स्मृतिवाद्यो रोमकस्तस्मात् ॥ बाह्यस्कुटसिद्धान्त् I.13 q. by S.B. Dikshit (2nd ed. of 1931) in भार-तीववगोतिः शाक्ष p. 155. बद्धान्त्र flourished from 598 A. D. to at least 665 A. D.

<sup>1758,</sup> तस्मिकारमचतुर्भागे प्राकृनीकमधितस्थुवि । राधवः शिधिलं तस्थौ शुवि धर्मक्रि-पातिव ॥ रचवंडा 15. 96.

<sup>1759.</sup> अन्तरे चौन संगात कालिहापरयोगसूत्। समन्तपञ्चके युद्धं कुषपाण्डवसेनयोः ॥ आदि 2.13; मार्च कालिह्यं विद्धि । शस्य 60. 25; वतत्कालियुगं नामाचिराधस्मवर्तते वनपर्व 149.38.

<sup>1760.</sup> त्रिकास्त्र जिसहज्ञेषु भारतावृहवादितः। ससान्यकातपुक्तेषु गतेव्यव्येषु पञ्चाः । पञ्चाशस्य कली काले वदस्य पञ्चशतास्य च । समान्य समतीतास्य काकानामपि भूसुजान्। E. I. vol. VI p. 1 at p. 7.

<sup>1761.</sup> परिमन्द्रण्णो दिवं पातंस्तरिसन्तेव तदा दिने । प्रतिपक्षः कालिपुगस्तस्य संज्ञां निर्मोधत ॥ वायु 99. 428-429, अञ्चाष्ट्र III. 74. 241. The भागवत XII. 2. 33 reads प्रतिपक्षं कालिपुगमिति पाहुः प्ररादिदः. सस्य 273. 49-50, विष्णु IV. 24. 40 respectively read प्रतिपक्षं कालिपुनं प्रमाणं तस्य में ज्ञूणु and प्रतिपक्षं...तस्य संख्यां निर्भोध से ॥. अञ्चापुराण 212. 8 has the same idea in different words.

of Kaliyuga several years after the date arrived at on the first view. 1762 Vide Mausalaparva chap. 1. 13 and 2. 20 for reference to the lapse of 36 years before Kṛṣṇa's passing away. The Yugapurāṇa appears to make Kaliyuga start on the day Draupadī died (vide J. B. O. R. S. vol. 14 p. 400). Another view is that of Varāhaminira who says that the constellation of the Great Bear was in Maghā when Yudhisthira was on the throne and that that time is arrived at by adding 2526 years to the saka year. 1763 This would place Yudhisthira in 653 of the Kali age (as calculated at present) and not at the end of Dvāpara and the beginning of Kali. The Rājataranginī 1. 56 quotes the Bṛhat-sanhitā and holds that Kurus and Pāndavas flourished in 653 of the Kali yuga (1. 51). Great efforts have

<sup>1762.</sup> Vide J. R. A. S. for 1911 pp. 479ff and 675ff about the Kaliyuga and its era; 'Five thousand years ago, the Mahäbhärata war' a paper by Dr. D. S. Triveda in Festschrift Kane pp. 515-525 in which after setting out many divergent views and criticizing them, it is held that the Mahäbhärata war was fought out in 3137 B.C.; 'Puranic date of Mahäbhärata', a paper by Mr. M. Raja Rao in the Bulletin of the Ganganath Jha Research Society, vol. II pp. 125-143, which mentions numerous dates suggested by various scholars. I am not at all convinced of the correctness of Dr. Triveda's conclusions, in spite of the great learning that he brings to bear on the problem, Vide also his paper in 'Bhäratiya Vidya', vol. VI (1945) pp. 117-120.

<sup>1763.</sup> आसन् मघासु सुनयः ज्ञासति पृथ्वीं युधिष्ठिरं तृपती । वद्वाह्वेकपञ्चाह्वियुतः ज्ञाक -कालस्तस्य राज्ञश्च ॥ बृहस्संहिता 13.3. This is not a verse of Garga as some scholars assert. In 13, 2 Varahamihira promises that he will dilate on the movements of the seven sages (municara) according to the opinion of Vrddhagarga. It appears that 13.3 is his own verse. Garga held the opinion that the Great Bear remained in one constellation for one hundred years. That is all, Utpala quotes the verse of Garga, but it is in the Anustubh metre. It was believed by the authors of the Puranas and even by such astronomers as Varahamibira that the constellation of the Great Bear remained in each naksatra for a hundred years. Vide Br. Sam. 13.4, Bhagavata XII. 2. 27-28, Matsya 273. 40-44, Vayu 99. 421-422, Visnu 1V. 24. 33. Mr. Velandi Gopal Aiyer in 'Chronology of Ancient India' (p.75) holds that 'sad-dvikapanca dvi' means 26 times 25 i. e. 650 years and that we should read 'sakyakāla' or 'sākyakāla' (p. 73) instead of 'sakakāla' in Br. Sam. 13, 3 in order to correct the error of one matra in the 4th quarter of the verse. In this last he is in error; he forgets that, according to works on chandasśastra, a short syllable at the end of a pada is deemed to be prosodially long (and therefore the last syllable in Br. Sam. 13. 3 is long). Besides, he is not able to cite a single example to show why the usual rule of अक्रामां बामतो गति: should not be followed here also or that Varahamihira elsewhere employs a similar method in a compound word.

been made by several scholars to meet this discrepancy by explaining the word 'sad-dvika-pañca-dviyutaḥ' (in the Brhatsamhitā) in various fanciful ways, which are far from satisfactory. There is no reason why dvika should not straightforwardly be taken in the sense of 'two', 1764 as the Lilāvati and Br. Sam. 71. 5 itself do.

It is difficult to believe that the Śakakāla referred to in that verse is different from the Śakendrakāla or Śakbhūpakāla, which the Pañcasiddhāntikā (I. 8) and the Bṛhat-saṃhitā (8. 20-21) make use of in several places. At least Varāhamihira gives no such indication. Mr. C. V. Vaidya in his 'Mahābhārata, a criticism' pp. 80-81 holds that the Śakakāla referred to in the verse 'āsan maghāsu &c.' is the era of Buddha's Nirvāṇa. There is hardly any warrant for this assumption. His interpretation of 'ṣaḍ-dvika-pañca-dviyutaḥ' as meaning 2566 (and not 2526) is not bad and does not seriously affect the argument about the date of Yudhiṣṭhira. On that interpretation Yudhiṣṭhira would be placed in 2488 B. C. (instead of in 2448 B. C.). But there is no reason why the usual values of ṣaṭ (six), dvika (two) and other words should not be understood to be meant here.

The data contained in the Nidhanpur plates of Bhāskaravarman (E. I. vol. XII p. 65), when properly scrutinized, appear to favour the position of Varāhamihira. Those plates in setting out the genealogy of Bhāskaravarman start with Naraka, whose son Bhagadatta fought on the side of the Kaurayas in the Mahabharata war and was killed by Arjuna (vide Dronaparva chap, 29). Bhagadatta's son is said to have been Vairadatta. After Vajradatta his descendants ruled over Kāmarūpa for 3000 years and then Pusyavarman, a scion of the Bhagadatta family, became king of Kāmarūpa. King Bhāskaravarman was 12th from Pusyavarman and was a contemporary of Emperor Harsa (first half of the 7th century A. D.). Taking an average of 20 years for the reign of each ruler, Pusyavarman should be taken as having flourished about the beginning of the 5th century A. D. Adding 3000 years which are alleged by the plates to have intervened between Pusyavarman and Vajradatta, we arrive at about 2500 B. C. as the time of Vairadatta and therefore approximately of the Mahābhārata war. This

<sup>1764.</sup> The लीलावती (अञ्चपाञ्चमकरण verse 262, Anand. ed.) reads द्विकाद-कान्यां त्रिनवाष्टकेवा, where the com. says द्वावेव द्विक:.

corresponds rather very closely with the statement of Varāhamihira who puts Yudhisthira's reign at 653 Kaliyuga (i. e. 2448 B. C.). On the other hand, if we assume that the Mahābhārata war was fought in or that Kaliyuga started in 3101 B. C., then Pusyavarman who flourished 3000 years after the Mahābhārata war would have to be placed about 101 B. C. and there will be an interval of about 700 or 750 years between Pusyavarman and Bhāskaravarman. A period of 700 or 750 years for 12 rulers would work at about 60 years for each ruler, which is a very improbable average. Therefore the Nidhanpur plates do not support the hypothesis that the Mahābhārata war was fought about 3101 B. C., but rather support the statement of Varāhamihira that it was fought about 2500 B. C.

Another epoch for the Mahābhārata war and the beginning of Kaliyuga is indicated by some passages of historic importance found in some of the Puranas. The Vayupurana (99. 4-15) and the Matsyapurana (273.36) say that from the birth of Pariksit to the coronation of Mahapadma (Nanda) a period of 1050 years elapsed, while the Bhagavata XII. 2. 26 assigns 1015 years for the same. There is some mistake in the Purana texts here. The Matsya (in chap. 271, 17-30) enumerates the kings of the Barhadratha dynasty of Magadha descended from Sahadeva, son of Jarāsandha, and states that the dynasty will rule (i. e. ruled) for a thousand years. Then chap, 272 (verses 1-5) speaks of five kings, who will be followed by the Sisunaka dynasty, that together reigned for 360 years and the last king in which was Mahānandi (verses 6-13) whose son from a śūdra wife was Mahāpadma (2/2, 18). So if the years of these three dynasties are added we get the period of about 1500 years. This is supported by the Bhagavatapurana (IX. 22. 48 and XII. 1-2) and Vayupurana (99. 308-321), which latter says that 32 kings of the Barhadratha dynasty will rule for 1000, then five Vitihotra kings for 138 years (Pradyota and others) and then the Saisunāka (Sisunāga in the Bhāgavata and in the Brahmandapurāna III. 74. 134-135) dynasty for 362 (in all exactly 1500 years). The same periods are given by the Vispupurana (IV. 23 and 24) and by the Brahmandapurana III. 74. 121-135. Śridhara in his comment on Bhagavata XII. 2, 26 states that the interval between Pariksit and Nanda is 1498 as the Bhagavata holds that the Saisunaga dynasty ruled for 360 years (XIL 1, 4-6). Therefore the proper reading in the Vayupurana or Matsyapurāna or the Bhāgavata should be 'pañcasatottaram'

instead of 'pañcāśaduttaram' or 'pañcadaśottaram.' Taking the interval between Pariksit and Nanda to be 1500 years and holding as most modern scholars do that the Nandas flourished in the 4th century B. C., Pariksit, the grandson of Arjuna, the Mahābhārata war and the beginning of Kaliyuga would have to be placed in the 19th century B.C. Therefore there are so far three main different epochs for the Mahābhārata war viz. 3101 B. C., 2448 B. C. and about 1900 B. C. All the three are well attested by evidence dating at least from about the 5th century A.D. One cannot dogmatically say that a certain tradition alone out of these three is the only correct one. All that one can say is that one prefers a particular tradition to the other two. Since the epoch of 1900 B. C. is supported by the Puranas in great detail by citing the names of the several kings and their regnal years I personally regard the epoch of 1900 B. C. for the Mahabharata war as more probable than the other two. It is best to acknowledge one's inability to assign a certain date to the Mahābhārata war rather than twist plain words or ignore altogether inconvenient passages or put on them fanciful or farfetched interpretations. The first desideratum is to prepare critical editions of the important puranas from the best mss. material. Even then it is doubtful whether unanimity among scholars can be secured. A scholarly beginning was made by Pargiter in his book 'The Purana texts of the dynasties of the Kali Age' (1913). He compares the material available in the printed editions of several Puranas and Mss. on the subject of royal dynasties. One cannot or may not agree with many of the assumptions and inferences that he makes or draws, yet one cannot withhold admiration for his industry and method. For example, I cannot agree with him when he takes 'bhavisye kathitan' of the Matsyapurāna or 'bhavisye pathitān' of Vayu (99, 267) as referring to the Bhavisyapurana. In many passages of the Purānas we have references to 'bhavisyajña' (Brahmāṇḍa III. 74. 105), which simply means 'those who are conversant with sections on the future 'contained in ancient works like the Mahābhārata.

It is not possible owing to limitations of space to enter into detailed examination of the theories of several scholars about the date of the Mahābhārata war. But one or two important matters will have to be referred to here.

Mr. Velandi Gopala Aiyer in 'The chronology of Ancient India' in chap. II. (pp. 51-104) examines the astronomical data

furnished by the Mahābhārata and relying on the far-fetched and wrong interpretation put by him on the words of the Brhatsamhitā (quoted above) and on the fact that the Kollam era in Malabar appears to take 1177 B. C. as the starting point for Kaliyuga arrives at the conclusion that the Mahābhārata war took place in the latter part of 1194 B. C. This theory goes against all the three other starting points which are supported by comparatively ancient and authoritative evidence.

The information derived from the fragments of the work of Megasthenes on India are supposed to shed some light on this vexed problem. In one fragment (p. 115 of Ancient India as described by Megasthenes &c. ') occurs the passage: 'From him (i. e. Bacchus) to Alexander the Creat 645; years are reckoned with three months additional, the calculation being made by counting the kings that reigned in the intermediate period to the number of 153'. An extract from Pliny makes out the number of kings to be 154. As against this we have the statement in the 'Indika' of Arrian (2nd century A. D., translated by McCrindle, p. 203): 'From the time of Dionysos to Sandrakottus, the Indians counted 153 kings and a period of 6042 years, but among these a republic was thrice established ..... another to 300 years and another to 120 years The Indians also tell us that Dionysos was earlier than Heracles by fifteen generations and that except him no one made a hostile invasion of India'. This passage is of very great importance for one reason, viz. that it proves that in the 4th century B. C. there was a persistent Indian tradition which carried back Indian civilization and ordered government to 6000 years before the 4th century B. C. But there is great doubt as to what Megasthenes actually wrote and there is some divergence as to the number of years and kings also. Besides, this has no direct bearing on the date of the Mahabharata war or the beginning of Kaliyuga, unless Heracles is taken to be Hari-Krsna, as some scholars 1765 do. The account of Heracles (pp. 201-203 of McCrindle's work) agrees in some respects with the legends about Krsna viz. that he was honoured by the Sourasenoi (Sūrasenas), an Indian tribe who possess two large

<sup>1765.</sup> Vide Mr. C. V. Vaidya's 'Mahābhārata, a criticism' pp. 75-76, where ignoring the figures of total years (viz. 6042 or 6451) he comes to the conclusion that Kṛṣṇa flourished about 3101 B. C. since 138 Kings between Heracles and Sandrakottus (i. e. Candragupta) may have ruled in all about 2760 years, taking 20 years as the average for each reign.

cities Methora ( $Mathur\bar{a}$ ) and Cleisobora and that Heracles had many wives: but then there are other anecdotes about Heracles which do not at all agree viz, his having a daughter Pandaia with whom when she was only seven Heracles had intercourse for raising a mighty race. Here there is some confusion with the Pandavas and Kunti or with the Pandyan kingdom in the South. Moreover, 6000 years for 153 or 154 kings is rather a very long period. It cannot be said that a king is only a unit of time in these computations (40 years on an average). since such Puranas as the Vayu and the Matsya expressly mention the number of years that each dynasty held sway, the number of kings belonging to each dynastly and the lengths of the reigns of several kings. It is no doubt true that the details of the names of the several kings, the number of kings and the duration of their reigns do not always tally. It appears that the Puranas that contain historical material were recast at different times, e. g. the Vāyupurāna (99, 383) refers to the Guptas while the Matsyapurana is silent about them. The extant Puranas cannot be supposed to have given imaginary details about historical dynasties, but they must have had before them older records or traditions. The Puranas do not appear to have invented names of new kings or given imaginary lengths of reigns. The authors surely knew that the total of the several dynasties between Pariksit and Nanda did not square with the total of the lengths of the reigns of the several individual kings. But they gave both these without trying to solve the discrepancies as they wanted to record all the traditions they had got before them. The Puranas have a claim on our attention, but in the present state of our knowledge they cannot unfortunately form the basis of any certain or connected history and chronology of ancient times.

A few words may here be said about the attempts made to deduce the age of the Mahābhārata war from the astronomical references in the Epic.

The number of works and papers in which the dates of the Bhārata war and of Kaliyuga are discussed is very large. A few of them only are noted here. The late Shankar Balkrishna Dikshit in his exhaustive volume on 'the History of Indian Astronomy' (in Marathi, 2nd ed. of 1931) deals with this subject at pp. 107–127. Mr. C.V. Vaidya in 'Mahābhārata, a criticism, 1904 'devotes one chapter (pp. 55–78) and appendix note V (pp. 180–190) to the date of the Mahābhārata war. He holds fast to the traditional

view that the Mahabharata war was fought in 3101 B. C. Mr. N. Jagannatha Rao writes a book on 'the Age of the Mahabharata war' (Bezwada, 1931), in which he disputes the identity of Candragupta Maurya with Sandracottus mentioned by Megasthenes, holds that Sandracottus is the Gupta Emperor Candragupta, that the date of Candragupta Maurya would be about 1535 B. C., that the word 'Sakakāla' in the Brhatsamhitā refers really to the era of the Persian Emperor Cyrus about 550 B. C. and that the Great War was fought in 3139 B. C. work does not go deeply into anything and is rather superficial. There is a lengthy and interesting article by Mr. K. G. Sankar on 'some problems of Indian Chronology' in Annals of the B. O. R. Institute, Poona, vol. XII pp. 301-361 in which he seems to favour 1198 B. C. as the date of the Mahabharata war. Mr. J. S. Karandikar, editor of the 'Kesari' (Poona), contributed certain articles (in Marathi) which are now issued as a booklet (1939), in which he examines many of the astronomical references in the Mahābhārata and the Paurānic lists about the dynasties of ancient Indian kings and arrives at the conclusion that the Mahabharata war was fought in 1931 B. C. Though I differ from him in important details, I think that the date arrived at by him appears to be one of the two probable or best authenticated dates among the several dates proposed by various scholars, Prof. P. C. Sen-Gupta contributed a paper to the Journal of the Bengal Asiatic Society in 1937, vol. III pp. 101-119, in which he discusses the date of the Mahābhārata war and arrives at the conclusion that the Bnārata war was fought about 2449 B. C. This also is a very probable date and has the authority. of the tradition mentioned in the Brhatsamhita that the saka era is 2526 years after the era of Yuddhisthira. In J. A. S. B. for 1938, vol. IV pp. 393-413 Prof. Sen-Gupta again examines 'Bharata battle traditions' and confirms the date 2449 B.C. already arrived at by him. Dr. K. L. Daftari delivered some lectures in the University of Nagpur on 'the astronomical method and its application to the chronology of Ancient India' which are published in book form (Nagpur, 1942). This work exhaustively deals with almost all the passages of astronomical importance contained in the Mahābhārata and is characterized by great industry, patient calculations and ingenious explanations of conflicting passages. His conclusion is that the Bharata war was fought in 1197 B. C. Although one feels nothing but admiration for the author's great learning and acumen, it is not possible to agree with the date arrived at by him or with

the method and theories adopted by him. Apart from details one cannot accede to the following theories propounded by him viz, his division of the astronomical references into two groups, his assumption that a passage in the Dronaparva (chap. 184) about the rising of the moon at about 2 A. M. is an interpolation (because it does not square with his explanations of the other passages), his bold expedient of changing 'citram' to 'caitam' in Bhisma 3. 12 and his transposition of Sravana and Pusya in Salyaparva 34, 6, his taking 'angaraka' to mean Venus (and not Mars ). Dr. Daftari's work was reviewed by Prof. Sen-Gupta in JASB for 1943, vol. IX pp. 221-228 and after submitting it to a searching analysis and calculations, the learned Professor arrives at the conclusion that he cannot accept Dr. Daftari's method, which is useless for all practical purposes. Prof. K. V. Abhvankar contributes an article to the Annals of B. O. R. I. for 1944, vol. XXV. pp. 116-136 on 'the date and time of the Bharata war', in which he takes into account only the material available in the Epic itself and bases his conclusions on the principle of following the voice of the majority. furnishes a useful table in an appendix that shows at a glance some of the important astronomical passages of the Mahābhārata with their interpretations given by the commentators Arjunamisra and Nilakantha and by Mr. Karandikar and himself and finally gives his opinion that the traditional view of the date (3101 B.C.) is approximately correct. It appears that he had not, when he wrote the article, the work of Dr. Daftari before him nor Prof. Sen-Gupta's devastating criticism of it. It will be apparent from the above that the attempts to settle the exact date of the Mahabharata war on the strength of the astronomical materials contained therein are dismal failures. Hardly any two scholars agree on the exact dates so arrived at, which range from 1193 B. C. to 3101 B. C. and even beyond. There are many reasons for this disappointing result. In the first place, several of the criteria mentioned in the epic are hopelessly inconsistent, as will be made clear a little below by a few examples. Further, several scholars assume that the epic was composed within a short time (about three years according to Adiparva, 62, 52, cr. ed. chap. 56. 32) after the war. Many (including my humble self) cannot subscribe to this view. Besides, we are totally in the dark about the details of the system of the calendar generally adopted at the period of the war. Many suppose that it largely resembled the rules contained in the Vedanga Jyotisa (of the Rgveda). There is no unanimity on the question whether the months

ended with amāvāsyā (i. e. whether they were amānta) or whether they ended with Full Moon (i. e. whether they were pūrņimānta). 1766 That a pūrņimānta month was in vogue in Vedic times is beyond dispute. For example, Tai. S. states that Purva Phalguni is the last night of the year and Uttara Phalgunt is the mouth (i. e. beginning). Similarly Tai. S. VII. 4. 8. 2 declares that the citrapurnamasa is the mouth of the year; while San. Br. IV. 4 declares that the Phalguni Paurnamāsī is the mukha of the year. The author or authors of the Mahabharata, in describing the evil portents of an impending tragic or catastrophic event, often assemble together (as in Udyoga 143.5-29, Bhīsma 2. 16-33) all of them irrespective of the fact whether some of them are possible in the very order of nature. For example, it is stated that Arundhati went before Vasistha (Bhisma 2, 31), that a mare gave birth to a cow calf and that a bitch gave birth to a jackal (Bhisma 3.6) and that images of gods trembled, laughed and vomited blood (Bhisma 2. 26, which may be compared with Brhatsamhita 45. 8 and the verses of Garga quoted by Utpala thereon); it is several times said that the Moon and the Sun are seized (i.e. eclipsed) at an unusual season (aparcani) or simultaneously by Rahu (vide

<sup>1766.</sup> That the months in North-west India were purnimanta in the Kharosthi records drawn up in Kaniska's era is shown in E. I. vol. 18 p. 266 and E. I. vol. 19 at p. 10. Apararha (p. 423) quotes a verse from maggeror 'अश्वयुक्ककृष्णपक्षे तु आद्धं कार्ये दिने दिने। and remarks that Bhadrapada dark half is in that verse said to be the dark half of Asvina. In the Bhavisyapurana (Uttara-parva, chap. 132, 17) the Full Moon of Phalguna is said to be the end of the month' (किमधे फाल्यनस्यान्ते पौर्णमास्या जनाईन । उत्सवी जायते लोके ग्रामे ग्रामे परे परे ॥). In the Matsyapurana (159. 4-6) it is said that Skanda and Visakha were born on the 15th of the dark half of Caitra, that in the bright half of Caitra itself on the 5th Indra made one boy out of the two and on the 6th crowned him as Lord. This shows that in the Matsya Caitra was gurnimanta and not amanta. When the month is purnimanta, the first fortnight ending with amavasya is assigned to a month which is one month in advance of the amanta reckoning i. e. what is Kartika dark half with amanta reckoning becomes Margasirsa dark half with the purnimanta reckoning. On Jai. VI. 5. 31 Sabara quotes a Vedic passage about गवामयन ' पुरस्तात्पौर्णमास्याश्चतुरहे विश्वेरत् । ऋतुसुखं वैवा पौर्णमासी संवत्सरस्य या खैत्री पोर्णसासी , which seems to indicate that the year began with the Full Moon of Caitra and that the purnimanta reckoning was not unknown.

Bhismaparva 3. 28 and 32-33 and Asvamedhikaparva 77. 15). 1767 Further, these very verses state that the eclipses of the Sun and the Moon took place on the same day and on the 13th and in the same month. Dr. Daftari interprets 'ekāhnā 'as meaning on the same week-day and 'on the 13th tithi' (pp. 5-6 of his work) calculated according to the wrong method of those days. It is extremely doubtful whether week-days had been known or named at the time of the Bharata war or even at the time of the composition of the Epic. It is too much to assume that the astronomers of the Mahabharata war days, while they could predict eclipses and state accurately the position of the planets, were so clumsy as to allow a mistake of two tithis to occur in their calendar with respect to the occurrence of a solar eclipse. The words in Bhismaparva 3, 28 and 32-33 appear to be a mere exaggerated statement of portents. If real observed eclipses are meant they would have to be taken in the order of the words in the text, viz. first an eclipse of the Moon (on Kārtika paurņimā) and then an eclipse of the Sun (on Kartika amāvāsyā) and further it must be assumed that the dark half of Kartika contained only 13 days. Dr. Daftari (pp. 44-46 of his work) holds that first there was a solar eclipse on Asvina amāvāsyā, then a lunar eclipse and then again a solar eclipse. In that case we should expect the order to be 'surya-candrau' and not 'candrasuryau'. Besides, hardly any other scholar holds that there were three eclipses one after another. Therefore, it is hardly possible to say with certainty that the author accurately states astronomical facts observed by him or even traditionally handed down as definite facts and does not draw on his own imagination about the portents or does not exaggerate

<sup>1767.</sup> जन्द्रक्षांतुओं अस्तो एकाहा हि त्र पोदशीय! अपर्वणि अहं यातो मजासंभयमिक्इतः ॥ जीवनपूर्व 3, 28, 32. The cr. edition of the Mahābhārata gives only
the first of these two verses. Utpala in his com. on Brhatsamhitā 5, 26
reads एकामसे अपोक्शे. The words प्रजा: संक्षपविषयत: make it quite clear that
eclipses and the fortnight of thirteen tithis are taken as very evil omens,
Similar words occur in Bhisma 3, 12 and 13 quoted below in note 1779. In
Brhatsamhitā 3, 6 it is said that a graha called Tvaşır makes the orb of the
Sun look dark even when there is no parva (amāvāsyā). Utpala quotes on
the same a verse of Parāsara 'अपर्वाणि शक्ताकृति खडा नाम महाग्रहः । आहणोति
तम:इपामः सर्वशिक्षविपत्तये ॥. There is no doubt whatever that the writer
of Bhīsma 2 and 3 is more concerned with chronicling evil omens than with
setting out accurate astronomical and other data observed by him personally
or even by others.

as a rhetorical device. In Brhatsamhitä 5. 26, 97-98 Varāhamihira states the evil consequences if a moon eclipse precedes or follows a sun eclipse in the period of one fortnight.

Most of the important astronomical details will now be set out from the time when Lord Krsna is said to have started as a peace-maker to the Kauravas. In Udyogaparva 83, 6-7 1768 it is said that Krana started in the month of Kartika (Kaumude māsi) at the end of the sarad season and about the advent of winter, when the moon was in Revatl naksatra and on maitra muhūrta. Asvina and Kārtika are at present said to form the season of sarad, and Margasirsa and Pausa form henunta. This verse itself presents a difficulty. On the Full Moon day of Kārtika, the moon is in Krttikā naksatra and the moon would be in Revati three days before i. e. on or about the 12th of the bright half of Kartika. If we take this along with the words 'at the end of sarad' it follows that the month was purnimunta; otherwise (i. e. if the month were amanta) it would be highly improper to say that the 12th of the bright half of Kārtika was at the end of Sarad. After Krsna failed in his mission he returned to the Pandavas (for all of which we must allow a few days after the 12th of Kārtika sukla) and reported what Duryodhana and he himself said. Two of the statements reported by him are very material. Duryodhana said to his allies: 'March towards Kuruksetra (for battle); to-day the moon is (in) Pusya naksatra'. 1769 If Krsna started on his mission when the moon was in Revati (on the 12th of the bright half of Kartika), then these above words must have been uttered in his presence on or about the 5th of the dark half of Kartika (or of Margasirsa if the month was purnimanta). Another important statement is that Krsna in his conversation with Karna (whom he had tried to win over) stated to him: 'this is a mild month in

<sup>1768.</sup> मैंत्र सुद्धार संगाप सुद्धा विश्वाक । कोसुद मासि रेक्टपा इरस्टक हिमाणमें स उद्योगपर्व 83. 6-7. 15 muhūrtas of the day and 15 of the night are referred to even in the इत्यथनाहाण X. 4. 2. 18, 25, 27 and the तैसिरीयनाहाण (III. 10. 1.1) mentions the names of the 15 muhūrtas of the day (such as Citra, Ketu &c.). In the Kumārasambhava VII. 5 the maitra muhūrta is mentioned in connection with ceremonies preceding marriage. The commentators explain maitra as the 3rd muhūrta after sunrise. In the Atharva Jyotisa fifteen muhūrtas of the day are enumerated of which the first three are Raudra, Šveta and Maitra.

<sup>1769.</sup> आज्ञाययच्या राज्ञस्ताम् पार्थियान्युष्टचेत्सः । अयाध्यं वै कुचनेत्रं पुण्योखेति पुनः पुनः ॥ उद्योग 150. 3.

which fodder and fuel can be easily had, which is neither too hot nor too cold; on the 7th day (from today) there will be amāvāsyā; battle may be joined on that day; they regard it as having Indra for its (guardian) 1770 deity'. Therefore this must have been said on or about the 8th of the dark half of the month. But what was the name of the month? If the reckoning was pürnimānta, the month must be Mārgaśīrsa, but if the reckoning was amanta, the month must be Kartika. The words 'this month' taken along with Udyoga 83.6-7 would indicate that the month meant was Kartika. Further, Indra was the deity of Jyesthā naksatra and the amāvāsvā (as stated in Udyoga 142. 16-18) had Jyesthā naksatra. In modern times this is possible on Kārtika Amāvāsya, while there cannot be Jyesthā naksatra in modern times on Mārgasirsa amāvāsyā, but only on or about the 13th of the dark half of it. But this passage itself (Udvoga 142, 16-18) is in conflict with Salva 35, 10 where Krsna says: 'the Kauravas do not act up to my words, being driven to do so by the Time Spirit; Oldescendants of Pandu, go out (for battle) together with me when the moon is in Pusya'. If the moon was in Jyesthä on amavasya when Krsna had proposed to Karna that the war should be begun, this passage of Salyaparva would put the beginning of the war 16 or 17 days after Kartika amāvāsyā, which is not warranted by any other passage and which no scholar puts forward. In Udyoga 143, 11 it is stated, 1771 'the spot on the moon has turned away (disappeared) and Rāhu approaches the Sun.' The exact meaning of the first quarter is not quite clear. Some interpret it to mean that 'an eclipse of the Moon has already taken place'. The moon looks beautiful with the spot thereon (compare Sakuntala I 'malinamani himāmisor luksma luksmim tunoti). The disappearance of the spot might have been looked upon as an evil portent. Even supposing that the first quarter refers to an eclipse of the moon, it does not matter much. The second quarter states that an eclipse of the Sun was expected when Karna addressed these words to Krsna, the envoy of the

<sup>1770.</sup> सौन्यायं वर्तते मासः सुप्राययवसेन्धनः । ... निष्पक्की रसवसीयो नारयुष्ण-शिशिरः सुखः ॥ सप्तमाच्चापि विवसाव्यावास्या भविष्यति । संग्रामे युज्यतां तस्यां तामाहुः शक्कदेवसाम् ॥ उद्योग 142, 16-18. नीलक्षण्ड explains 'संग्रामः संग्रामसाधनकलायः युज्यतामेकीयूयावतिष्ठताम् । संग्रामारम्भस्तु विनान्तर एवति वश्यते । . न कुर्वन्ति वस्त्रो मध्ये कुरवः कालनोविताः । निर्णक्षाध्यं पाण्डवेयाः युक्षेण संक्षिता मया ॥ शल्य 35. 10.

<sup>1771.</sup> सोमस्य लक्ष्म ब्यावृत्तं राह्यर्कसुपैति च । विवश्नोल्काः पतन्त्येताः सनिर्धाताः सक्त्रपताः ॥ उद्योग 143. 11. Almost these very words occur in भीवम 2. 32 ( ब्यावृत्तं लक्ष्म सोमस्य भविष्यति महद्भयम् ) and in भीवम 3. 11 (अर्क राहुकपैति च).

Pandavas. Later on in Bhisma 2.23 it is stated 1772 that the Moon had become devoid of brightness, was without its spot on the Full moon day of Kartika and assumed the colour of fire while the sky retained its original hue; so that if there was an eclipse of the moon it was on Kārtika Paurnimā and an eclipse of the sun was yet to take place. On the whole, therefore, one may assume, though not without hesitation, that the months were amanta, that possibly there was an eclipse of the moon on Kartika Full Moon when Krsna had gone as a peace-maker and that there was a solar eclipse on the amayasya of Kartika just about the time the war began. In Salyaparva 56, 10 we again meet with the words (at the beginning of the mace duel) 'Rähu swallowed the Sun at an unusual season'. This passage and Aśvamedhika 77, 15 (Rāhur-agrasadādityan vugapat somameya ca) rather suggest that the eclipse of the sun at an unusual time had become a stock example of an evil portent without the actual occurrence thereof. The words in Salyaparva refer to the last day of the war before the mace duel between Duryodhana and Bhima and the passage says that Rahu seized the sun and there was an earth-quake also. Hardly any one (except Dr. Daftari) holds that there was another eclipse on the last day of the war, when just before the war there already had been an eclipse on Kārtika amāvāsyā.

As to the exact tithi and nakṣatra on which the Great War began, there are many conflicting statements. In the Bhārata-sāvitrī it is stated that the Bhārata war started in the first month (i. e. Mārgasīrṣa) of Hemanta on the 13th of the bright half when the moon was in the nakṣatra presided over by Yama (i. e. Bharaṇī) 1773. The Bhārata-sāvitrī is no part of the

<sup>1772.</sup> अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौर्णमासी च कार्तिकीम् । चन्द्रोधूद्ग्रिवर्णश्च समवर्णे (v. l. एक्षर्कण-) नभस्तले ॥ भीषम २०२३

<sup>1773.</sup> The following verses of the भारतसावित्री are material for the days of the important events of the war: 'हेमन्ते प्रथमे मासे शुक्कपक्षे त्रयोद्दी। प्रवृत्तं भारतं युद्धं नक्षत्रं यमंद्वतम् ॥ फाल्गुन्यां निहतो भीषमः कृष्णपक्षे च सप्तमा । अष्टर्या खैव सीभन्नो नवस्यां च जयद्रथः। दक्षस्यां भगद्रत्तस्य महायुद्धे निपातितः। एकाव्ह्यामर्थरात्री हतो बदोल्कचः। ततः प्रभातसमये विराटद्वपदी हती। द्वाद्श्यां चैव मध्याद्वे द्वापाचार्या रेणे हतः ॥ त्रयोद्दश्यां तु मध्याद्वे द्वापाचार्या रेणे हतः ॥ त्रयोद्दश्यां तु मध्याद्वे द्वापाचार्या रेणे हतः ॥ अमाया धर्मपुत्रेण काल्यो महाधिषे हतः। ... अमायामर्थरात्रे तु राजा द्वुर्योधनो हतः। ... अमायामिक यामिन्यां द्वीणिना निहतास्तद्वा। धृष्ट्युम्नः शिक्षण्डी च द्वीपद्याः पञ्च चात्मजाः। (set out at the end of हरिवंश in the Citrasala edition). There are some statements here that are opposed to the text of the Mahabharata. Abbimanyu

Mahabharata, yet it has some traditional value, being probably earlier than all the commentators of the Mahabharata and later than the text of Sauti. In conflict with this passage of the Bhāratasāvitrī we have the words of Udyoga 142. 18 (quoted above) where Krsna says to Karna that battle may be joined on amāvāsyā when the moon is in Jyesthā. The Mahābhārata itself states that after the disposition of the vast armies were made and commanders were appointed. Duryodhana called Ulūka and sent him to the Pandayas to inflame their feelings with the words 1774 (Udyoga 160, 93) 'the worship of steel (weapons) has been performed, the site of Kuruksetra is dried up (has no mud), your horses are well fed, warriors are hired by you; fight tomorrow'. This Lohābhihāra (or-sāra) is the same as the rite of  $nir\bar{a}\gamma an\bar{a}$  (according to the Amarakośa) or is performed immediately after nirājanā (for which see pp. 230-231 above). Kautilya (II. 30 p. 135) prescribes a nirājanā rite at the start of an invasion and when two seasons meet. So a nīrājanā rite on Kārtika amāvāsyā would be most appropriate (both because a battle was to be begun and because at the end of Kārtika the season of Sarad ended). The Brhatsamhitā (43. 1-2) prescribes a nirājanā rite for horses, elephants and men on the 8th or 12th of Kārtika bright half or on the 15th of Kārtika (Full Moon or amāvāsyā). It is extremely doubtful

## (Continued from the last page)

was killed on the third day after Drona became commander-in-chief. It may be noted that Nilakantha explains यमदेवतम् differently as meaning Mrgasirsa which has a double deity as its presiding deity. It may be noted that this text of the भारतसावित्री as printed is not quite reliable, since नीलकण्ड in his commentary on भीका 17. 2. reads 'अजुनेन इतो भीका साधमासंदिताहमी' for फालगुरणं ... समभी and 'अधोद्यां तु मध्याहे भारताजी निपातितः' for 'हाद्य्पं... रणे हतः'. If these readings be accepted it follows that the Bhārata-sāvitrī impliedly recognizes the existence of a tithikṣaya, 'since Drona is there said to have been killed on the 13th tithi of dark half when the epic itself says that he died on the 15th day after the battle began. As the war commenced on the 13th of bright half, there would be 16 days on 13th of dark half.

1774. लोहाभिहारो निर्मृतः कुरकोष्ठमकर्षमम् । युष्टास्तेऽश्वा धृता योधाः श्वो युध्यस्य सकेशवः॥ उद्योग 160.93. About this, अमरकोश says 'लोहाभिहारोक्चधृतां राज्ञां नीराजनो विधिः (v. l. नीराजनोद्धिः).' The तिधितस्य of रचुनन्यून quotes (Jivananda p. 35) a passage from the Devipurana that on the 6th of Caitra Skanda is to be worshipped and it is called स्कन्य्यष्टि. The निर्णयसिन्धु II (on मार्गशीर्षकृत्य) says 'मार्गशीर्षञ्चक्रवृत्ती स्वस्थावष्टीति महाराष्ट्रेषु प्रसिद्धा। ... ... इयोग्य स्कन्यवृत्तीः

whether Mr. Karandikar is right in saying that Lohabhihara (or-sara) refers to Skandasasthi. In the first place, the worship of weapons can be done at any time, particularly when a battle is to be commenced. In the second place, it is not necessary to postulate the lapse of six days and more for the sending of Uluka and his return from the time when Krsna said that battle may be begun on amāyāsyā. The armies had taken up opposite positions on the field of Kuruksetra and Ulūka could have come and gone in a day or two. Further, we have no evidence that Skanda-sasthi was performed in northern India in Margasirsa, though very late works composed by dūksinātuas like the Nirnayasindhu say that Skandasasthi is the same as Campasasthi in Maharastra and is observed on the 6th Raghunandana quoting Devipurana places of Margasirsa. Skandasasthi on Caitra 6th of the bright half and is supported by the Matsyapurana quoted above in u.1766. There is no reason why the actual fight should commence so late as the 13th day of Märgasirsa (or even 11th as Mr. Karandikar suggests) when Krsna said that it should be joined on amavasya. It is quite possible that the war began on or about Kartika amāyāsyā. The observance of 'lohābhihāra' does not lead to the certain inference that the war was not begun till several days after the oth of the bright half of Margasirsa. Similarly, Mr. Karandikar says that the moon is ordinarily in Bharani on the 11th or 12th of the bright half of Margasirea. It may be so. But it is possible to have the moon in Bharant even on the 13th. I am inclined to hold that the Bharatasavitri dates of the beginning of the war embody a different tradition altogether from the one contained in the Mahābhārata itself. The Bhāratasāvitrī is silent about naksatras on which the principal events of the war took place except at the commencement of the war. It mentions no tithiksaya or tithivrddlu. Krsna sends a message with Ulūka to Duryodhana (Udyoga 162.57) 'tomorrow you will be seen' (in your true colours) and Arjuna does the same (Udyoga 163, 14).

The Mahäbhārata nowhere states quite explicitly the tithi or nakṣatra on which the battle actually commenced. We have to rely upon various indications to arrive at the tithi or nakṣatra. Balarāma could not bear to see the fight between Dury odhana and Bhīma, both of whom were his pupils in mace-duel and went on a pilgrimage (Udyoga 157. 33-35 and 158. 39). Balarāma returned on the 18th day of the war and (in Śalyaparva 34. 6)

he remarks, 'it is 42 days since I left (on a pilgrimage); I started when the moon was in Pusya and I have come here again on Śravana 1775. In Śalya 35, 13-14 it is stated that Balarāma went to the river Sarasvati on pilgrimage on 'maitra-naksatrayoga' (i. e. when the moon was in Anuradha). This conflict may be resolved by holding, as Nilakantha does, that Balarama left the Pandayas on Pusya, reached the Sarasyati on Anuradha and returned on Sravana. If we follow Salva 34.6 the war commenced when the moon was in or near Mrgasirsa (18 naksatras before Śravana). This would be in direct conflict with a passage in Bhismaparva 17.2 that 1776 on the day of battle the moon was in the province of Magha' and also other passages that will be indicated later on. This last passage should ordinarily mean that the moon was near Magha, Mr. Karandikar looks upon Salya 34.6 as an interpolation and takes Bhisma 17.2 to mean that the moon was in an inauspicious naksatra of the category of Maghā. This would suit Bharani but not Rohini or Mrgasirsa. His meaning is farfetched and he does not explain why Bharani was not directly mentioned in the Epic, when in several other places the epic does mention directly the naksatra concerned. His explanation gives the go-by to the 13th tithi. Dr. Daftari boldly asserts that we must transpose the naksatras (in Salya 34.6) and read 'sravane sampravätosmi pusvena punarāgatah'. If we once resort to these methods followed by these two learned writers, there is no knowing where one should stop. There are scholars who might with equal or greater plausibility claim that most of these astronomical references are either of very late date or are interpolations (vide Vaidya's 'Mahābhārata' p. 71). Similarly, if we once concede that we are at liberty to change readings to suit our theories even in the total absence of all manuscript evidence. then there is no sure foundation on which we can build. Mahābhārata passages have a tradition of centuries behind them. We must, in the absence of good mss. evidence to the contrary, either accept them all and try to explain them or we must give up the job of reconciling them as a hopeless tangle and rely on other evidence to arrive at the date of the

<sup>1775.</sup> च्रत्यारिंशवृहान्यद्य हे च में निस्ततस्य वै । पुष्येण संप्रयातोस्मि अवणे पुनरा-गतः । जल्य 34. 6.

<sup>1776.</sup> मधाविषयमः सोमस्तिहिनं परयपद्यतः दीप्यमानाश्च संपेतुर्विष सात महाग्रहाः॥ भीषम 17. 2. नीलकण्ठ explains: मधा पित्र्यं नक्षत्रं तस्य विषयो देशः पितृलोकसत्त्रतः सोमः।

Bhārata war as best as we can. We saw above that Jyesthā was the naksatra on Kārtika amāvāsyā and, if the war began then, the naksatra on the 18th day from then would be Pusya. Nīlakantha, following the Mīmāmsā rules of interpretation, holds that the concluding passage (upasainhāravākya) is superior in strength to passages that occur at the beginning of a work, that the passage in Salya 34.6 is the dominant one and other conflicting passages must be either brushed aside or explained away in conformity with Salya 34. 6 and gives an explanation of 'Maghavisayagah somah' which is quite unsatisfactory. Dr. Daftari also holds, relying on Atharva Jyotisa, that the passage means 'the moon was in Mula' (p. 27 vara, 62-65 of his work 'Astronomical method' &c.). The explanation is ingenious but one fails to see why this round-about way was resorted to and why the text did not simply say 'mulanaksatragah somah', which violates no metrical requirements. In Anusasana parva (167, 26-28) Bhisma, while on the bed of darts, states: 1777 'the sun has turned (towards the north); 58 days have passed by since I laid myself down on this (arrow bed). This is the mild month of Magha that is now current, three parts of it remain and this fortnight should be sukla". Bhīsma was struck down on the 10th day of the war; so 67 nights had passed from the day when the war began to the day in Magha on which this was uttered. The difficulty is how to connect 'tribhagasesah', whether as an adjective of 'māsa' or of 'pakṣa'. If we take it in the first way, these words were uttered on 8th of Magha sukla: if we take it as an adjective of 'paksa', then they will have to be taken as uttered on the 4th of the bright half or on the 4th of the dark half which may be regarded in its astrological effects as equal to suktapakea (though the tithi itself is in the dark half). If the words were uttered on the 8th of Magha śukla, the Bharata war began on Kartika amavasya (which will be in consonance with Udyoga 142, 18 quoted in n. 1770). The passage in Anuśasana (167, 26-28) is supported by two other passages. After the war was over, Yudhisthira went to the capital and stayed there for 50 nights and when he found that the Sun had started on its apparent northward path (uttarāyana) he came to Bhisma (Anusasana 167. 5). In Santiparva 51. 14 Krsna says to Bhisma: 'You have yet to live 56 days.' Nilakantha, who takes Salya 34. 6 as the dominant passage, puts a

<sup>1777.</sup> अष्टपञ्चाझतं राज्यः शयानस्याच मे गताः । ... माघोयं समसुपातो मासः सौग्यो युधिष्टिर । त्रिभागशेषः पक्षोयं धुक्को भवितुमर्हति ॥ असुशासन 167. 26-28.

most far-fetched construction on the word 'astapañcasatam'. which he takes to mean 'one hundred minus 58' i. e. 42 nights and explains 'pañcāsatam sat ca' as equal to 30. This shows to what straits commentators are reduced when conflicting passages have got to be explained away. One more indication about the tithi on which the war commenced is afforded by Dronaparva chap. 184, where it is stated that a grim fight went on till midnight when Ghatotkaca was killed, that the fatigued armies then snatched some sleep, that then the moon rose at about 2 A. M. (verse 46) and that the fight was then resumed 1778 (chap. 186. 1 'tribhāgamātrasesāyām rātryām yuddham-avartata). This description of moonrise shows that Ghatotkaca was killed on or about the 11th of the dark half. We know from the Mahabharata itself that Ghatotkaca was killed on the night of the 4th day of Drona's command or on the 14th day after the war began. This would establish that the war began on the 12th or 13th of the bright half and ended on the 14th of the dark half or on amāvāsvā of Mārgasirsa. Dr. Daftari holds that this description is an interpolation.

If we try to find out the naksatra on which the war began. we have one sure criterion in Salya 34, 6 viz. that the war ended on Śravana naksatra when Balarāma returned from pilgrimage. Now the moon cannot be in Śravana at all in Mārgasirsa dark half, but may be in it on the first or 2nd of the bright half of Pausa. So between the tithi and naksatra as disclosed by the Mahabharata itself there is a slight discrepancy of a day or two. There is another way of looking at the data. Bhisma was waiting for uttarayana to begin and we know that he passed away on the 59th day after he was mortally wounded on the 10th day of the war. Therefore, a period of 67 days (58 nights of his lying on arrow-bed plus 9 nights of the battle when he slept on his usual bed) elapsed between the beginning of the war and the beginning of Uttarayana, which undoubtedly occurred in Magha in that year (as Anusasana 167. 28 expressly states). The real difficulty is to find out the tithi of the commencement of Uttarayana. But if we accept the approximate tithi and naksatra (as stated above) of the end of

<sup>1778.</sup> श्रिभागमात्रशेवायां राज्यां युद्धमवर्ततः। कुल्णां पाण्डवानां ख संस्थानां विशा-पते ॥ ज्ञोण 186.1. नीलकण्ड explains 'सुकूर्तज्ञयावशिष्टायास्, सत्र स्पाँद्धयोत्तरं ज्ञयोद्द्यां ज्ञोणस्य नाज्ञः।:. He supposed that यदोत्काच was killed on the 12th of the dark half.

the war (i.e. Mārgasīrsa amāvāsyā or 1st of Pausa and Śravana naksatra), uttarāyana began 49 days thereafter i. e. on or about the 4th of the dark half of Magha. According to the Vedangaiyotisa, 4th of the dark half of Magha is one of the tithis on which uttarāyaņa may begin (vide Dikshit's work pp. 75, 91). How scholars accept one of the data and reject others is well illustrated here. Acc. to Salya 34. 6 the war ended on Sravana (and so should have begun when the moon was in Mrgasirsa). Acc. to the Bhāratasāvitrī the war began on Bharanī and on the 13th of the bright half of Margasirsa and ended on Amavāsyā (and therefore the naksatra was Mūla or Pūrvāsādhā) Arjunamisra gives up the naksatras and sticks to the tithis. Mr. Karandikar gives up the express verse about Śravan a (and regards that whole chapter as an interpolation), he gives up the 13th tithi of the beginning of the war as given in the Bharatasayitri, holds that the war began on 11th instead and sticks fast to the Bharani naksatra given in the Bharatasavitri. Dr. Daftari altogether changes the reading of Salya 34, 6 by transposing the naksatras mentioned.

The difference between the day of Uttarāyaṇa in Māgha stated in the Mahābhārata and the day thereof at present is utilised by scholars for arriving at the date of the Mahābhārata war.

There are other data in the Mahabharata from which also the date of the Mahābhārata war is sought to be deduced. Before entering into details, some matters that are accepted by most scholars may be stated here. It is generally held that there were two eclipses, first, one of the moon immediately followed by a solar eclipse, that there was a fortnight of 13 days which was looked upon as very unusual and a very evil omen. Vide Bhīsma 3, 28 quoted in n. 1767. In Bhīsmaparva 3, 31-32 Vyāsa is reported as saying, 'I have known amāvāsyā occurring on the 14th. 15th or 16th day (of a paksa), but I do not know an amāvāsyā occurring on the 13th day (of a paksa); both the moon and the sun were eclipsed in the same month on the 13th day'. In the Mausala-parva 1779 2. 18-19, when Krsna, 36 years after the war, beheld certain portents it is said, "on observing those portents on the amavasya occurring on the 13th day he declared 'Rāhu had made this (13th day) appear as the 14th and 15th (when usually there is amāvāsyā) when the Bharata

<sup>1779.</sup> एवं पश्यन् हृषीकेशः संपातं कालप्ययम् । श्रयोदश्याममानास्यां तान् दृष्ट्वा प्रामवीदिवृत् ॥ श्रवत्वृंशी प्रश्नवृंशी कृतेयं राहुणा पुनः । प्राप्ते नै भारते युद्धे प्राप्ता श्राम श्राम भः ॥ मौंसलपूर्व 2, 18-19,

war took place; to-day it has again occurred for our destruction'. From these words it is clear that the occurrence of am āvāsyā at the end of a paksa of 13 days was looked upon as a very evil omen-Then many scholars hold that a comet had also appeared at the time of the great war. Bhisma 3.131780 states, 'a very frightful comet stands in the sky covering the constellation of Pusya'. There are grave doubts whether the statement is made from actual observation. The appearance of a comet has always been associated in ancient times with great calamities. Compare Kumārasambhava II. 32 'upaplavāya lokānām dhūmaketurivotthitah'. As indicated above, the Mahabharata gathers together several possible and impossible things to emphasize their significance as to impending calamities. Therefore the inclusion of a comet among portents does not establish that a comet had actually appeared at the time of the Bhārata war. Supposing for argument that a comet had appeared, that circumstance is of no help at all in settling the date. A large number of comets is included in the sun's retinue. The number of comets of long periods that approach the sun in a century is said to be 300. There is nothing to show what particular comet appeared at the time of the war and no one has data to connect the Mahābhārata comet with Halley's comet or any other comet well-known in modern times. Therefore the dedum about a comet is entirely worthless for purposes of chronology. According to Brhatsamhită 11.5 and Utpala thereon the ancient writer Parasara held the view that there were 101 ketus and Garga said that there were a thousand. The description in Bhisma 3. 13 states that the perihelion of the comet was in Pusya. In Udyogaparva 143, 10 it is said 'since a graha specially afflicts Citra, a great calamity is indeed approaching the Kauravas'. This may probably refer to a comet. Two other verses appear to have some bearing on this. Bhisma 3. 12 states 1781 that the white graha stands traversing

<sup>1780.</sup> श्वेतो ग्रहस्तथा चित्रां समातिकस्य तिष्ठति । अभावं हि विशेषेण कुरूणां तत्र पश्यति ॥ धूमकेतुर्महाधोरः धुष्यं चाकस्य तिष्ठति । समयोर्शियं घोरं करिष्यति महाग्रहः ॥ अतो ग्रहः प्रज्वालितः सधूम इव पावकः । ऐन्द्रं तेर्जस्य वक्षत्रं ज्येष्ठामाकस्य तिष्ठति ॥ भीष्म 3. 12, 13, 16. The Madras edition reads इसामो ग्रहः in श्वीतम 3. 16 and Dr. Daftari proposes to read चैतां for चित्राख् (p. 64 para 130).

<sup>1781.</sup> ध्रुवं प्रज्वलितो घोरम्मपसन्यं प्रवर्तते । रोहिणीं पीडयरयेषसुभी च शिक्षाः भास्त्रती । खिन्नास्यात्यन्तरे चैव विद्यितः परुषग्रहः । भीष्म 3. 17; compare बृहर्न्सहिता 11.39 'श्र्वेत वृति जटाकारो रूक्षः स्यावो वियक्षिभागगतः । विनिवर्ततेऽपसन्यं त्रिभागशेषाः प्रजाः कुरुते ॥ उत्पल explains: 'रुक्षः प्रज्ञः स्यावः कुष्णवर्णः । It is remarkable that बृहर्स. 11. 57 is चित्रासु कुरुक्षेत्राधिपस्य मरणं समाविशेत्रज्ञः ।, thus agreeing very closely with भीष्म 3. 12.

citra (i. e. it is about to enter into svati) and verse 16 says, the white araha is fiery like fire emitting smoke and stands occupying Jyesthā which is a bright star presided over by Indra'. What is meant by 'white graha'? The words 'sveto grahah' should ordinarily denote Venus. Nilakantha takes them to mean Ketu (node) in Bhisma 3.12 and another comet in 3.16. If this latter explanation be accepted there were two comets seen at the time. Even if we hold that Bhisma 3, 16 describes the tail of the comet mentioned in 3.13, that is of very little help. All that would be meant would be that the tail of the comet was a very long one Bhisma 3.17 has been taken to refer to Rahu by Nilakantha, while some modern scholars hold that it refers to a comet. It means, 'a cruel comet standing between Citra and Svati, afflicts Rohim and also the sun and the The description of the Ketu called Sveta in Brhatsamhita 11. 39 agrees very closely with the description in the Bhismaparya and Parasara quoted by Utpala thereon states that the Ketu called 'Sveta' becomes visible after 115 years and portends the destruction of two-thirds of the population.

Then there are several passages which state the positions of several planets just before the battle or on the day the battle began. Here again at least two different positions are assigned to each planet except Mercury. It is first to be noted that at the beginning of the war all the seven planets excluding Rahu and Ketu are declared to have been near each other (Bhisma 17. 2, q. in note 1776 above). We know from the Mahābhārata itself that the Sun and the Moon on Kartika amavasya were in Jyesthā. If the war began on amāvāsyā or a day later, the planets must be near Jyesthä. If the Bharatasavitri be followed then the war began on Margasirsa bright 13 and on Bharani. If that were so, the sun and the moon cannot be together. Mr. Karandikar takes 11th of the bright half of Margasirsa to be the tithi of the beginning of the war and holds that the Sun was in naksatra Jyesthā and that the moon was in Bharani (following the Bhāratasāvitrī as to this last). I should hold that we are not at liberty to take one datum from one group of statements and another from another group and then say that it is proved that the war was fought at a particular time. It is further noted in Karnaparva 37. 4 that on Karna's death (i. e. 17 days after the war began), the seven planets were seen going away from the Sun. 1782 The positions of the planets at the beginning of the war were as follows:-

<sup>1782.</sup> नि:सरन्तो व्यष्ट्यम्त सूर्यात्सत्त महाग्रहाः ॥ कर्ण 37. 4..

SUN-

Udyoga 143. 11 (Rāhu approaches the Sun) Bhisma 3, 11 ( Bhisma 3, 28, 32 (q. above in n. 1767)

The Sun was either in Jyesthā or near Mrgasirsa,

MOON -

Bhisma 3. 17 (paruṣa graha i. e. Rāhu afflicted both the Sun and the Moon ) and Rohini.

Bhisma 3, 28, 32 (q. above in n. 1767)

Bhīsma 17. 2 (the Moon was in the province of Maghā q. above in n. 1776).

MERCURY - Karnaparva 94. 49 says that on Karna's death the son of the Moon (i. e. Mercury); the white luminary, rose slantingly resembling in hue fire and the Sun. The Salyaparva 11. 18 states that Mars, Venus and Mercury were in conjunction. 1783 If Mars was in Magha as stated in Bhīsma 3. 14 and Mars and Mercury were in conjunction Mercury would be in Magha, which forebodes destruction of people by war, as stated in Brhatsamhita 7.3.

MARS-

Udyoga 143. 9 states, 'Mars having made a retrograde motion in Jyestha seeks (to reach or afflict?) Anurādhā, the naksatra presided over by Mitra, as if bringing death (to friends)'.

Bhīsma 3.14 states: 'Mars is retrograde in Maghā.' What is the meaning of this? Literally it means that Mars was in Maghā and was retrograde in motion. Mr. Karandikar holds that Mars had only drsti on Magha and was in Pusya. Supposing this is correct. Mars was not near the Sun but far away.

Bhisma 3. 18 declares: 'Mars, having changed its motion after being retrograde and with the lustre of fire, stands covering Śravana, the mansion of Brhaspati ', 1784

<sup>1783.</sup> ग्रहश्च तिर्थग् ज्वलनार्कवर्णः सोमस्य पुत्रोग्युदियाय तिर्यक् ॥ कर्णपर्व 94. 49 : भृगुबुद्धधरापुत्री शशिजेन समन्विती । चरमं पाण्डुपुत्राणा पुरस्तात्सर्वभूभुजाव ॥ जल्य 11, 18.

<sup>1784.</sup> कृत्वा चाङ्गारको वक्तं ज्येहायां मधुसद्धन । असुराधा प्रार्थयते मैश्रं संगमयानेव ॥ उद्योग 143. 9 ; मधास्वङ्गारको चक्रः अवणे च बृहस्पतिः । भगं नक्षत्रमाकस्य सूर्यपुत्रेण

We find that the Mahābhārate employs two classes of expressions. When it uses words like 'tisthati' (stands), 'ākramya' (having traversed), 'samvṛtya or samparivārya' (having covered or concealed) it means that the planet was in or very near that nakṣatra. When words meaning 'afflicts (pidayati) are employed, the meaning is probably that the planet has only dṛṣṭi on the nakṣatra. It is impossible to say whether the rules and theories about dṛṣṭi or pūrṇa dṛṣṭi and partial dṛṣṭi had been evolved at the time of the Mahābhārata War. If the war was fought about 3101 B. C. or even 1931 B. C. there is nothing to establish that the theories about dṛṣṭi contained even in the Atharvajyotiṣa (which is certainly later than the Vedāngajyotiṣa of the Rgveda i. e. much later than about 1206 B. C.) were known then. Vide under Venus for further difficulties.

JUPITER— Bhīsma 3. 14 states that Jupiter was retrograde in Śravana; Bhīsma 3. 27 states, 1785 'Both Jupiter and Saturn that had stayed together for a year are near Viśākhā and are both fiery'.

Jupiter cannot stay for one year in one nakṣatra; it traverses 2½ nakṣatras in a year. If at the time of the war Jupiter was near Višākhā it could not have been near it for a year. Eleven months before that it would have been very near Citra. If it was near Višākhā at the time of the war and the Sun was in Jyeṣthā, it can hardly be correct to say that seven planets had come together in the sky (there being a distance of about two nakṣatras or about 26

## (Continued from the last page)

पीड़पते ॥ भीडम 3. 14: बकाजुबकं कृत्वा च अवणं पावकप्रभः । बह्मराशिं समावृत्य लोहिं ताङ्गी व्यवस्थितः ॥ भीडम 3. 18. उत्पल on बृहत्संहिता 1. 10. explains, अनुबकं रपष्ट-गतित्वम् । वक्रांगतिं त्यवत्वा पुनः स्पष्टांगतिमाश्रितो अनुबक्कित इत्युच्यते. In these verses there is probably some reference to the verses of Parāsara and Garga quoted by Utpala on Brhatsamhitā 5. 1–13. गर्ग quoted on 6. 13 says that the nakṣatras from Pūrvāṣādhā to Asvinī are to be of dakṣiṇa-mārga and the movements of Mars in them cause danger.

1785. संबत्सरस्थायिजी च ग्रही प्रव्यक्तितातुर्भी । विशास्त्रायाः समीपस्थी बृहस्पति-शनैश्वरी ॥ भीषम 3. 27; बृहस्पतिः संपरिवार्य शोहिणीं चभूव चण्डार्कसमो विशापिते ॥ कर्ज 94. 51.

degrees between the two). Even if we hold the meaning to be that Jupiter and Saturn had remained near Visākhā for one year and are (now at the time of the war) fiery, that does not solve the difficulty. In the first place, it is not a natural construction. This meaning would leave the exact position of the two planets at the time of the war unspecified. But Jupiter and Saturn must be supposed to be in or near Jyesthä if the Sun was in Jyesthä at the beginning of the war. If Saturn was in Jvestha at the time of the war it could have been one year in Viśākhā about two years before the war. What is the propriety of mentioning Saturn's position two years before the war? The relevant point is to state that position at the time of the war. Therefore it must be held that Bhisma 3, 27 states their position at the time of the war and adds one more circumstance that they were there for one year.

Karnaparva 94, 51 says: 'Brhaspati having entirely covered Rohini has become like the Sun and the Moon'. If at the beginning of the war Brhaspati was retrograde and was near Viśākhā, it passes one's understanding how in a fortnight it came to Rohini. Mr. Karandikar suggests that Rohini here is the name of Jyesthā as in the Tai. S. IV. 4, 10, 1-3. Again in this explanation there are several There is nothing to show that at difficulties. the time of the Bharata war or of the epic Jyesthā was called Rohini. The Tai. S. does not employ the name Jyesthā in its list. It speaks of Rohini once as having Prajapati for its presiding deity and then as having Indra as the presiding deity. Jyesthā is well-known to the Mahābhārata and the word is employed by it in other passages. Further, if Brhaspati had covered Jyesthā it can hardly be correct or even useful (for the purposes of chronology) to say that Jupiter was near Viśākhā.

VENUS-

Bhisma 3. 15 states that Venus 1786 having ascended (i. e. occupied) the Pürväbhädrapadä naksatra shines charmingly and it looks up to Uttarābhādrapadā together with (?). meaning of 'parikramya sahitah' is not at all clear. However the first half is as clear as possible. Venus was in Pürvā Prosthapadā. lf the Sun was in Jyesthā on Kārtika amāvāsyā, it is impossible that Venus could have been in the 8th naksatra from Jvesthä. Venus is never more than four naksatras from the Sun in the sky. This would completely knock on the head the principal statement that seven planets were near each other. Mr. Karandikar in desperation suggests that we should understand Pūrvāsādhā for 'Prosthapade Pūrve' and also that the word 'Prosthapade' was an interpolation inserted by some busy body later As I have frequently said above, this is a most unjustifiable way of dealing with the socalled astronomical data in the Mahabharata. 'Prosthapade Pürve' can never mean 'Pürvāsādhā'. In the Tai. S. IV. 4, 10, 1-3, and the Tai. Br. I. 5. 1 and III. 1. 1 the word Prosthapadā is expressly employed for Pūrvā Bhādrapadā. Why should one word in a verse be held to be interpolated? Is it because it does not agree with one's hypothesis? In Salya 11. 18 Venus and Mars are said to be in conjunction with the Moon. If the war started on Bharani as the Bharatasavitri says, then at the time of the mace-duel the moon might be in Jvestha and therefore both Mars and Venus will have to be in Jyesthā. But this is opposed to two of the passages cited above referring to the position of Mars. If the war began on Jvesthā and Kārtika amāvāsyā, then on the 18th day the moon will be in Pusya or Aslesa and both Venus and Mars would have to be in . one of these two. In any case, if Venus was in Pūryā-bhādrapadā at the beginning of the

<sup>1786.</sup> शुकाः मोष्ठपदे पूर्वे समावद्या विरोखते। उत्तरे तु परिकारण सहितः समुद्धिकाते॥ भीवम 3.15.

war, on the 18th day it can neither be in Jyesthā, nor in Pusya nor in Aslesā. Besidesit is debatable whether Bhīsma 3.16 (where 'sveto grahah' is mentioned) refers to Venus or not. Venus is often called 'Sita' in ancient astronomical works (e. g. in Brhatsamhitā 9.42,45).

SATURN-

We have four statements about Saturn. In Udyoga 143. 8 we read. 1787 'A refulgent and malignant planet, Saturn, afflicts the naksatra presided over by Prajāpati (i. e. Rohini)'; Bhisma 2.32 states, 'Saturn afflicts Rohini': Bhisma 3. 14 says, 'the naksatra presided over by Bhaga is covered and afflicted by Saturn'; Jupiter and Saturn are near Viśākhā (Bhisma 3.27 considered above). In the first three passages the root 'pid' occurs and therefore it is possible to argue that some kind of aspect (drsti or vedha) of the naksatra mentioned in the text is meant. But in the third passage both 'akramya' and 'pidyati' are used about the same naksatra. This makes that passage inexplicable in the usual way. The 'prājāpatya naksatra' must be Rohini as in the 2nd passage Rohini is expressly named. All authorities agree that Prajāpati is the deity of Rohini. 'Prājāpatya naksatra' cannot be taken to mean Mula, since the presiding deity of Mula is 'pitarah in Tai, S. IV. 4, 10, 1-3 and Nirrti (in the Tai. Br. I. 5. 1 and in the Vedanga-jvotisa) and Prajāpati only in some later works. Bhaga is the presiding deity of Uttara Phalguni in the Tai. S. IV. 4. 10. 1-3 and Tai. Br. I. 5, 1, and III. 1. 1, while in the Vedangajyotisa (Rgveda, verse 25), Visnu Dh. S. (78, 16), San. Gr. (I. 26. 9. SBE vol. 29 p. 53) Bhaga is the deity of Pūrvā Phalguni. The 4th passage about Saturn being near Visākhā has been already dealt with under Jupiter.

<sup>1787.</sup> प्राजापत्यं हि नक्षत्रं बहस्तीहणो महासुतिः। शनैकारः पीडयति पीडयन् प्राणि-नोऽधिकाम् ॥ उद्योग 143. 8; रोहिणीं पीडयनेष स्थितो राजन् शनैकारः। भीष्म 2. 32; मणं नक्षत्रमाक्रम्य सूर्पपुत्रेण पीडवते। भीष्म 3. 14.

The above detailed statement about the astronomical passages of the Mahabharata will induce any unbiassed reader who has no axe to grind that they are hopelessly inconsistent and that no certain chronological conclusion can be drawn therefrom. In the above discussion I have generally not cited the various explanations indulged in by several scholars, as that would have involved me in a very lengthy discourse without any adequate benefit. To me it appears probable that the final redactor of the Mahābhārata had two or more sets of astronomical data about the war before him and without trying to examine and sift them he included them all in his work. The Bharatasavitri probably represents one (and a later) tradition about the positions of the planets at the time of the war. As I hold that either the Mahābhārata passages on the positions of the planets were interpolated at a very late stage or are hopelessly inconsistent I deem it unnecessary to enter upon an examination of the mathematical calculations made by several scholars to find out the date of the Bharata war from the shifting of the solstices and the position of the planets.

Since only 5046 years have elapsed (in 1945 A.D.) from the beginning of the Kali age and as Kaliyuga extends to 432000 years according to Pauranic computations we are just on the threshold of the Kaliyuga and it is beyond one's comprehension to visualize what will happen towards the end of the vast period of about 427000 years that are still to pass before Kaliyuga ends. It is very pinall consolation to read in the Puranas in a prophetic strain that at the end of that colossal period Visnu will be incarnated as Kalkin in a village Sambhala, will destroy all Mlechhas, südra kings and heretics and will establish dharma, so that the Krta age will then be ushered Here again as in almost all matters there are differences in the legend. The Vavu (58, 75-90) and the Matsya (144. 50-64) state that it will be Pramati Bhargava who will be the avatāra of Visnu and uproot the Mlechhas, heretics and śūdra kings, while Vayu 98. 104-110 and 99. 396-7, Vanaparva 190. 93-97. Bhagavata XII. 2. 16-23 state that Kalkin will conquer the Mlecchas, will become a universal emperor (cukravartin) of the dharmavijayin type and will start the Krta age. In some passages he is called Kalki (nom. of Kalkin) as in Vanaparva 190. 93, Brahma 213. 164, Vāyu 99. 396, Matsya 47. 248, Nṛsimha 54.3; while in others as Kalkih (nom. of Kalki) as in Vayu 98, 104, Kalki 2, 28, Bhāgavata XII, 2, 16, Matsya 47, 251. In

some passages he is said to be the son of a brāhmaṇa Viṣṇu-yasas who will be the head 1788 of the village called Sambhala (Bhāgavata XII. 2. 16, Viṣṇupurāṇa IV. 24. 26, Agni 16. 8, Nṛṣimha 54. 3, Kalkipurāṇa 2. 34), while in other passages he is himself styled Viṣṇuyasas (Vāyu 98, 104, Vanaparva 190. 93, Brahma 213. 164, Viṣṇudharmottara I. 74. 40). 17884 In some places

1788. इत्थलकामस्कायस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । भवने विष्णुयशसः कल्किः प्राहुर्भ-विष्णितः ॥ अश्वमाञ्चयमारुद्धा वृषद्तं जगत्पतिः । असिना साधुद्यमनमङ्केश्वर्यग्रणान्तितः । ...... यदावतीर्णो भगवान्कत्मिर्धर्मपतिर्हरिः । कृतं भविष्यति तदा प्रजास्तिश्व सारिवक्षी ॥ भागवस् XII. 2. 16-23.

1788a. Various efforts have been made about finding germs of history in the legend of Kalkin. In I. A. vol. 48 pp. 123-128 Prof. H. B. Bhide tries to show how Jain authorities about Kalkin are conflicting. Mr. K. P. Jayaswal in I. A. vol. 46 (for 1917) p. 145 holds that Kalkin must be identified with the great hero Yasodharman who ruled over India from the Brahmaputra to the Western Ocean and from the Himalaya to Mahendra and who conquered the Hun Mihirakula and made him pay homage to his feet as stated in the Mandasor Inscription (vide Gupta Ins. p. 149). Prof. Pathak on the other hand relying upon certain Jaina sources identifies Kalkin with Mihirakula himself (I. A. for 1918 at p. 19). Otto Schrader in Brahmavidya vol. I. pp. 17-27 discusses how the names Kalkin or Kalki came to be given to the saviour of India from Mlecchas, heretics and the like. Kalka means 'sin' or 'sediment' and Karka means 'a white horse'. Therefore he thinks that Kalkin is a form of karkin (one riding a white horse). Vide also N. I. A. vol. IV, pp. 337-343 (on Kalki from the Kalkipurana). It is probable that the dismal accounts of Kaliyuga were put forth in the first centuries of the Christian era when the ancient varnasrama-dharma had suffered a great set-back owing to the ascendancy of Buddhism and Jainism and the invasions of foreigners like the Sakas and Hunas, that when Yasodharman defeated the great Hun invader Mihirakula, people believed that the dark ages were at an end and that an era of perfect dharma was at hand. That Mihirakula was a most ruthless and blood. thirsty invader who in his long career of 70 years slaughtered myriads of men and women is stated by the Rajatarangini I. 310 (which speaks of him as trikotihan) and 322 (which narrates that he slaughtered three crores of women of respectable birth together with their husbands, brothers and sons). Hiouen Chwang (Beal's B. R. W. W. pp. 171-172) narrates that Mihirakula either slaughtered or made slaves of nine lakhs of people in Gandhara. Passages in a prophetic vein were added about the time of Yasodharman to those already existing about the decline of dharma in Kaliyuga. This will of course necessitate that all passages about Kalkin in any work whatever were put in later than about 530 A.D. There are two theories as to who defeated Mihirakula. Hiouen Chwang's account gives the name of the victor as Baladitya of Magadha (vide Beal's B. R. W. W. part I. pp, 167-171). On the other hand there are three inscriptions, the

(Continued on the next page)

he is said to have already. flourished (Vāyu 98, 111, Matsya 47, 255), in other places the texts employ the future ( Vayu 99, 396, Bhagavata XII. 2. 16). This last discrepancy is probably due to the fact that the writers sometimes forget their role of prophets. Further, it has to be remembered that according to the Puranas the four yugas (and therefore the Kalki avatāra) have been repeated again and again. The Kalki-purana (1.2. 33 and I. 3. 32-33) states that Kalki was a contemporary of Visākhayūpa king of Māhismati, while the Vāyu (99, 312-314), Matsya (272. 4) and Visnu (IV. 24) state that Višākhayūpa was the 3rd of the Pradyota dynasty that preceded the Sisunaga dynasty. Though the Kalki-purana several times uses the past tense about Kalki, yet at the very beginning it says (1, 10) that what is narrated is an akhyana (story) of the future. It is interesting to note that in the Parnalaparvata-grahanākhyāna<sup>17886</sup> of Javarāma composed about 1673 A.D. Bahlolkhan,

## (Continued from the last page)

\_\_\_\_\_

Gwalior stone Inscription of Mihirakula (Gupta Ins. No. 37 p. 161), the Mandasor stone Pillar Inscription of Yasodharman (Gupta las. No. 33 p. 142), and the Mandasor Stone Inscription of Yasodharman Visnuvardhana (Gupia Ins. No. 35 p. 150) in none of which is Baladitya referred to. But in the Sarnath Stone of Prakatāditya, son of Bālāditya, another Baladitya is referred to (Gupta Ins. No. 79 p. 284). In the Mandasor Stone Pillar Inscription (Gupta Ins. p. 147) occur these words relating to Mibirakula 'नीचैस्तेनापि यस्य प्रणतिभुजबलावर्जनाक्किष्टमूर्ध्ना चूहापुरपोपहारै-मिहिरकलनपेणाचितं पादयुग्नम् . In the Mandasor Stone Ins. (Gupta Ins. No. 35 at p. 153) lines 4 and 5 read अध जयति नरेन्द्रः श्रीयज्ञीधर्मनामा । आजी जिती विजयते जगतीं प्रनश्च श्रीविष्यावर्धननगधिपतिः स एव ॥ Dr. Flect held that Yasodharman and Visauvardhana were different, but the reasons he assigns are unconvincing and Jayaswal appears to be right in holding that Visnuvardhana is the same as Yasodharman (in 'Imperial History' pp. 39-41) and that Visnuvardhana was the overload of Baladitya. It appears likely that the compilers of the extant Puranas combined the two principal parts of the two names Visnuvardhana and Yasodharman and that the conqueror of the Mlecchas was said to be Visnuyasas. Vide I. H. Q. vol. XII p. 531 and vol. XV pp. 302-306 for Yasodharman, Visnuvardhana and Mihirakula and Dr. R. G. Basak in 'History of North-East India' (1934) pp. 97-101 (who holds that Yasodharman and Visnuvardhana were two different Kings). Pargiter's 'Ancient Indian tradition' and 'Dynasties of the Kali age ' and Dr. Fradhan's 'Chronology of Ancient India' may be read with advantage in connection with the historic material in the Puranas-

1788b. श्रूयते किल हिन्दूनां शक्ति केश्रिष्ट्रदाहतम्। कस्की विष्ण्यताराणां दशमः सम्भ-विष्णति ॥ छेत्स्यते तेन सर्वत्र व्यातं यावनमण्डलम् । सस्यैव कस्किनस्तायदसावये समागतः । दूतो वै प्रतिभारयस्मान्यतोऽस्मिश्चिथनोद्यतः ॥ पर्णालपर्वतयहणारूपान V. 6-8, published by भारत-इतिहास-संशोधक-मण्डल at Poona, 1923. commander-in-chief of the Bijapur army, is made to say to Khawaskhan, the Vazir, as follows, 'In the Hindu śāstras some say that Kalkin, the 10th avatāra of Viṣṇu will be born and he will destroy the hordes of Yavanas. Shivaji appears to be the first harbinger of that Kalkin'.

Even though the Purānas are carried away by their overzeal in condemning the moral and physical decline of the Kali age, almost all of them exhibit no verses about matters forbidden in the Kali age. We have to see when the topic of Kalivarjya attained prominence and what the matters are that were once practised by people without objection and that later on came to be prohibited or condemned.

The Ap. Dh. S. (II. 6. 14. 6-10) condemns the practice of giving all or most of the ancestral property to the eldest son as opposed to sastras. The Ap. Dh. S. (II. 10, 27, 2-6), after referring to the view of some that a woman when being married is given to the whole family of the bridegroom, condemns the practice of niyoga. 1789 Both these practices (of uddhāranibhāga and of nivoga) are among those included in the texts on Kalivariya. Among the earliest references in the smrtis to practices once current, but forbidden in the Kali age is a passage of Brhaspati quoted by Apararka p. 97, where niyoga and the numerous secondary sons are said to be impossible owing to the decadence 1790 of spiritual power among men of the Dvapara and Kali ages. Aparārka p. 739 and the D. M. quote a passage of Saunaka to the effect that sons other than the aurasa or dattaka are not allowed in the Kali age 1791. Prajāpati (verse 151) refers 1792 to the ancient practice of offering meat and wine in śrāddhas, but prescribes that these should be eschewed in the Kali age. Vyāsa 1793 quoted in the Nirnayasindhu and other works forbids

<sup>1789.</sup> सनोश्रस्थानीयां न परेन्यः समास्वक्षीत । कुलाय हि स्त्री प्रदीयत इत्युपिक् इत्युपिक् । तिवृत्ति । तिवृत्ति प्रतिक्रिये सिक्षियाद्विमितपस्त्र । अविशिष्टं हि परलं पाणेः । तद्व्यतिक्रमे स्नतु पुनवभयोर्नरकः । आप. ध. सू. II. 10. 27. 2–6.

<sup>1790.</sup> Vide H. of Dh. vol. II. p. 603 n. 1418 for the quotation.

<sup>1791.</sup> अत एव कली निवर्तनो इत्यक्षपृत्ती शौनकेगोक्तं-इत्तरसेतरेयां तु पुत्रकेन परिम्रह:-इति । अपरार्क p. 739. This is cited as from आहित्यपुराण in several other works.

<sup>1792.</sup> मध्यमध्यसूतं आद्धे कलौ तत्तु विवर्जयेत्। मोसान्यपि हि सर्वाणि युगधर्मक्रमाङ् भवेत् ॥ प्रजापति 151.

<sup>1793.</sup> चलार्यव्हसहस्राणि चलार्यव्हशतानि च कलेर्यदा गमिन्यन्ति तदा जेता-परिग्रहः। संन्यासस्तु न कर्तन्यो बाह्मणेन विजानता ॥ प्. by अहोजि in टीका on चतु-विज्ञतिमत p. 55. Vide H. of Dh. vol. II. p. 953 n. 2481 for other references to this text.

the setting of the three vedic fires and of resorting to sannyasa after 4400 years of Kali. The Laghu-Asvalavana 1794 smrti (21. 14-15) states that the two kinds of sons called Kunda and Golaka were permitted in former ages and had the samskaras performed on them, but are condemned in the Kali age. Visyarūpa and Medhātithi, it is worth noting, do not quote a single verse about Kalivariya. On Yāi, III. 30 Viśvarūpa tries to reconcile Parāsara III. 5 (saying that a brāhmana who is learned in the Veda and keeps the sacred Vedic fires becomes free from impurity in a day) with Parasara III. 8 (that for ten days on impurity due to birth or death the food of that family becomes unpartakable for others). He does not accept the idea that the period of impurity is only one day for a learned man, but explains that Parasara III. 5 is only an arthurāda meant for glorifying the study of Veda and the keeping of sacred fires. Among later commentators it is stated that the narrowing down of the periods of impurity on the ground of Veda study is forbidden in the Kali age. As this explanation is not offered by Viśvarūpa it is not unreasonable to infer that Viśvarūpa was not aware of the passage on this point quoted from the Adityapurāna, Medhātithi 1795 also (on Manu IX, 112) refers to the opinion of some that the smrti passages about niyoga and uddhāra-vibhāga were applicable only in bygone ages, since smrtis are restricted to certain ages (vide Manu I. 85); but he refutes that view and explains Manu I. 85 by saying that the meaning is that the dharmas (i.e. qualities or natures of things) change from age to age as they do from season to season. From this it is clear that he did not accept that certain practices current in one age were forbidden in others. Vijñāneśvara 1796 quotes a single verse which condemns the practice of niyoga, the giving of a special share to the eldest son and the killing of a cow in a sacrifice as not allowable in the Kali age. That

<sup>1794.</sup> संस्कार्यो विधिवश्चोक्को सुनिभिः कुण्डगोलको । युगान्तरे स धर्मः स्यात् कली निन्य इति स्मृतः ॥ परिविश्यां सुतः कुण्डो व्यभिचारससुद्भवः । गोलको विधवोयौ च निषिदः स्यात्कलो स्मृतः ॥ लध्वाश्वलायन 21. 14-15.

<sup>1795.</sup> Vide n. 1197 above for मेधातिथिंग्ड remarks इयसुद्धार्शनयोग ... तदेतद्देशलम् ।. Then मेधा. continues: न क्रेबंविधः कालिनयमः क्रियदिष श्रूयते सार्यभातःपर्वादिनियमाद्द्यत्र । यच्चान्ये कृतसुने धर्मा इति तत्स्थम एव व्याख्यातम् । मेधा. on मनु
IX. 112. On सद्ध I. 85 अन्ये कृतसुने धर्माः he says; धर्मशन्यो न यानादिवन्दन एव कि
तिर्हे पदार्थसुणमात्रे वर्तते । ... यथा वसन्तेऽन्यः पदार्थानां स्वभावोऽन्यो स्विध्नेत्य एव वर्षास्वेतं सुनेव्वपि.

<sup>1796.</sup> Vide above p, 628 n, 1198 for the verse यथा नियोगधर्मी मो-

verse is said by the Sm. C. II. p. 266 to have occurred in the Sangraha (i. e. the work called Smrtisangraha). The Sm. C. quotes a verse of Kratu which forbids four acts in Kali. viz. nivoga, remarriage of a married girl, killing a cow in sacrifices and the taking of a jar. 1797 The Nāradīya-mahāpurāna contains four verses about Kalivariya stating that certain practices which were once allowed are forbidden in the Kali age, viz. sea voyage, the carrying of a jar of water, marrying a girl of a class lower than one's own, niyoga, killing of an animal in Madhuparka. offering of flesh in śrāddhas, the stage of a forest hermit. remarriage of a married girl when the marriage was not consummated, perpetual student-hood, human sacrifice, horse sacrifice, starting on the great journey, the sacrifice of a cow 1798. Aparārka (pp. 15, 63) quotes one verse and a half from the Brahmapurāna about certain Kalivariyas viz. perpetual studenthood, the carrying of a kamandalu, marriage with a sagotra or sapinda girl, the killing of a cow, human sacrifice, horse sacrifice, drinking intoxicating liquors 1799. This could not be traced to the Brahmapurāna, but the Prāvaścitta-tattva (p. 520) ex-

<sup>1797.</sup> क्रमुरिप । देवराज्ञ सुतोरपितः दत्ता करणा न दीयते । न यज्ञे गोवधः कार्यः कार्ले च न कमण्डलुः ॥ q. in स्मृतिचः I. p. 12, भट्टोजि's टीका on चतुर्विशतिमत p. 49 क्रालिवर्णित, folio 1, समयपकाश p. 261.

<sup>1798.</sup> ससुद्रयात्रास्तिकारः कमण्डलुविधारणम् । हिजानामसवर्णात् कन्यास्पयमस्तथा ॥ वृष्याद्य स्तौरपत्तिर्भभुपके पशोर्वधः । मांसादनं तथा आद्धे वानपस्थाअमस्तथा ॥ वृष्याक्षात्रायाः सन्यायाः सन्वर्गनं वर्श्य च। नैष्ठिकं बह्मचर्य च नरमेधाश्यमेधको ॥ महाप्रस्थानगमनं गोमेधक्ष तथा मसः । एतान् धर्मान् कल्छियो वर्ण्यानाहुर्मनि विणः ॥ नारदीयपुराण, पूर्वार्ध, 24. 13-16. These are quoted as from the बृहस्तारदीयपुराण in the उद्घाहतस्व p. 112, the निर्णयासिन्धु p. 367 (reads ससुद्र्यातुः स्वीकारः), कल्विष्यंवि folio 2 (reads मांसदानं and ससुद्र्यातुः क्षांकारः); the समुत्यर्थसार p. 2 contains the balf verses ससुद्र्यात्रा ... धृररणम्, वृक्षा ... प्रस्य च, and महापस्थानगमनं गोपसुक्ष सुरामहः (but without name). The मन् पा. p. 16 has the first half (without name) and also the half द्विष्कालं बह्माचर्यं नरमेधान्यमेधको.

<sup>1799.</sup> दीर्वकालं बहा वर्ष धारणं च कमण्डलोः। सगोबाहा स्विण्डाहा विवाहो गोव-धरसथा। नराश्मेषो भयं च कली वर्ण द्विजातिभिः ॥ इत्यादिना मधादेर्नहायुराणादो सामान्यतो वर्णस्थेनाभिद्धित्वात्। अपरार्क p. 15, स्थृतिचः I. p. 12, परा. मा I. part 1 p. 133. The स्यृतिचः, हेमाद्वि III. 2 (p. 666), मद्भारत्य and निर्णयसिन्धु (p. 367) read गोत्राण्मातुः स्विण्डाच विवाहः which means 'marriage with a daughter of the paternal aunt or with a girl who is a sapinda of one's mother i. e. maternal uncle's daughter.' The स्यृतिचः attributes these verses to आदित्यपुराण while निर्णयसिन्धु p. 286 ascribes them to आदियुराण. The कल्पिवर्णयिनिर्णय reads गोत्रा-न्मातृस्विण्डात्, notices also the reading शोत्राज्मातुः स्विण्डात् and has a long note on this, citing and refuting various views. According to the मासत्वविवेक of विश्वमाथ p. 27 even the कल्यत्व quoted this बह्यपुराण passage (reading गोत्राज्मातृस्विण्डाद्वा).

pressly states that these were cited from the Brahmanurana in the works of Halayudha, Sulapani and in the Grhastharatnakara (i. e. from about the 12th century onwards), (p. 98) quotes another passage from the Brahmapurana 1800. which condemns remarriage of women, nivoga, independence of women, on the ground that men in the Kali age are sinners. Aparārka (p. 233) quotes two verses from a smrti (without name) the first of which prohibits six acts, viz. killing a cow in sacrifice, niyoga (of husband's brother), the performance of sattras, taking a water jar, use of wine (in sautrāmani), being an ascetic (of the paramahamsa type) and the second prohibits five. viz. human sacrifice, cow sacrifice, the taking of a kamandalu, niyoga, and the remarriage of a girl whose marriage has not been consummated. Apararka (p. 233) quotes a passage from the Markandeya recommending the offering of a golden vessel in place of the cow in Madhuparka and stating that Bhrgu laid down that no animal was to be sacrificed in Kali. The Sm. C. (I.p. 12) quotes a Purana passage that 'the remarriage of a married woman, special share to the eldest son, the killing of a cow, niyoga and the taking of a kamandalu—these five are to be avoided in Kali 1801. Hemādri and the Sahyādri-khanda state, 'Agnihotra, the killing of a cow, sannyāsa, offering of meat in sräddha and raising of a son by the husband's brother—these five were 1802 to be avoided in Kali. Hemādri in Dānakhanda quotes a passage from the Garudapurana in which seven matters are mentioned as forbidden in Kali, viz. Aśvamedha, Gosava, human sacrifice, Rajasuya, remarriage even of a girl whose first marriage was not consummated, the carrying of a kamandalu and procreation of a son on a widow by her husband's brother. The Smrtyarthasara (p. 2) mentions twenty-six Kalivarjyas without expressly citing the name of any work. In the Sm. C., the Caturvargacintamani of Hemadri (III. part 2 p. 666). the Par. M. I. part 1 pp. 131-137, the Madanapārijāta (pp. 15-16).

<sup>1800.</sup> भ्राणां युनर्विवाहस्तु देवरारयुत्रसम्ततिः । स्वातन्त्रयं च कलियुगे कर्तव्यं न कदा-भ्रम । यतः पातकिनो लोके मशः सन्ति कलौ युगे । ब्रह्मपुराण q. by अपरार्क p, 98.

<sup>1801.</sup> पुराणेषि । ऊढायाः पुनवज्ञाहं ज्येष्टांशं गोवधं तथा । कली पञ्च न कुर्वति आतु-जार्या कमण्डलुम् । स्पृतिन्तः I. p. 12. This is quoted from the आविषुराण in the मद्गनरल. Vide %, 1700 above and कल्लिवर्ण्यविः, स्युतिस्, (वर्णाश्रम) p. 13 quotes it as from प्रशासर.

<sup>1802.</sup> अग्निहोत्रं गवालम्भं संन्यासं पल्येतृकस् । देवराय्य सुतोत्पस्ति कली पत्र विवर्ज-येत् ॥ स्युतिहः (वर्णाश्रम p. 176), यतिधर्मसंश्रष्ट p. 2. सङ्गाद्रिकण्डः (उत्तरमाग chap, V. 64-65). The first two read अञ्चाधेषस्, The निर्णयसिन्धु p. 370 quotes the verse as a निराम.

Madanaratna (samayoddyota), the Udvāha-tattva (p. 112), the Samaya-mayūkha, the Samayaprakāsa of Mitramisra (pp. 261-263), the Nirnayasindhu (III, pūrvārdha at end), Bhattoji on Caturvimsati-mata, the Smrtimuktāphala (varnāsrama p. 13), the Smrtikaustubha, the Dharma-sindhu (pp. 357-358) and some other works quote long passages from a purāṇa (which in some of them is specified as the Adityapurāṇa) that mentions about 50 Kalivariyas 1803. There is a work called Kalivariyavinirṇaya or Kalivariyanirṇaya composed by Dāmodara elder brother of Nīlakaṇṭha (first half of 17th century A. D.), who in his Samayamayūkha refers to it. It quotes the Ādityapuraṇa, Brahmapuraṇa and other texts that are quoted here from Hemādri and other older digests 1804.

In the passage quoted the several Kalivarjyas are not arranged on any systematic basis. Here, first of all a few Kalivarjyas that have a bearing on law will be mentioned and then the rest will be taken up one after another in the order in which they appear in the extract and lastly those that do not appear in that extract will also be dealt with. The first verse states that certain actions were discarded by the wise though this was unauthorized (by śruti or smrti) after arriving at a convention among themselves through fear of the loss of dharma (if they were persisted in), because in the Kali age there is absence of good men. The last verse and a half again state that at the beginning of the Kali great men arrived at certain conventions and discarded certain actions in order to guard the people (against harm and sin) and (it is well known) that the conventions of good men are authoritative like Veda<sup>1805</sup>.

1. Giving a larger share of ancestral property or the whole of it to the eldest son (this is called jyeṣṭhāmɨa or uddhāra or uddhāravibhāga). Vide pp. 624-631 above for this. 1806

<sup>1803.</sup> Vide Appendix for the passage.

<sup>1804.</sup> A ms. of this work existing in the Central Library at Baroda was very kindly lent to me through the Bhandarkar Oriental Institute at Poona. There are eleven folios with ten lines on each side and about 40 letters in each line.

<sup>1805.</sup> Compare Ap. Dh. S. I. 1. 1. 2-3 '. धर्मश्चसमय: प्रमाणम् । वेशुस्ता । and Vas. I. 4-5.

<sup>1806.</sup> The earliest reference in English to Kalivarjya matters is found in a translation of the passage of the Samsyoddyota section of the Madanaratna contained in Sir William Jones' Works vol. VIII (ed. of 1807), General Note; vide also Strange's Hindu Law, vol. II pp. 164-174 for reference in a modern work on Hindu Law to several topics of Kalivarjya.

- 2. Appointing the husband's brother (or a sagotra &c.) to raise issue on the wife of a sonless man. This is called niyoga and has been dealt with at length in H. of Dh. vol. II. pp. 599-607. It may be added here that in the K. V. N. there is a long discussion on the question whether an elder brother of the deceased could have been appointed to raise issue on his younger brother's widow and gives it as the opinion of some that he could not be so appointed, but that only a younger brother could be appointed to raise issue on his elder brother's widow. They rely on the Mit. on Yāj, I. 68 where 'devara' is paraphrased as 'kanīyān bhrātā'. The K. V. N. (folio 5 b and 6 a) relying on Manu IX. 62 and the words of the Mit. on Yāj, II. 127 (where Manu IX. 69-70 are cited and explained as 'devaras-tasya jyesthaḥ kaniṣtho vā) holds that any brother whether elder or younger than the husband could be appointed.
- 3. The admission of several kinds of secondary sons other than the aurasa and the dattaka. For this vide above pp. 647-653.
- 4. Remarriage of widows. This subject has been dealt with in H. of Dh. vol. II. pp. 608 ff. Some texts such as Vas. 17. 74 make a distinction between the remarriage of a woman whose marriage was not consummated and of a woman whose marriage was consummated, remarriage being allowed in the first case but not in the 2nd. The Kalivariya texts forbid remarriage in both cases. 1807
- 5. Intercaste marriages. This subject has been treated of in H. of Dh. vol. II. pp. 447-451. It has been shown by me above (pp. 599-600) that the decisions in 46 Bom. 871 and 55 Bom. 1 are based upon a misunderstanding about the real views of Nilakantha.
- 6. Marriage with sagotra girls or with girls that are sapindas of the mother (such as the maternal uncle's daughter). Vide H. of Dh. vol. II. pp. 452-478 for prohibition on the ground

<sup>1807.</sup> पाणिबाहे सुते बाला केवल मन्त्रसंस्कृता। सा खेदसतयोगिः स्पारपुनः संस्कार-महीति ॥ वसिष्ठ 17. 74. The half verse बालिकाश्वतयोग्योस्तु वरेणाण्येन संस्कृतिः refers to both kinds of widows viz. बालिका (whose marriage Is not consummated) and श्वतयोगि (whose marriage Is consummated). The reading of हेमादि and कालिवर्ज्यति. (folio 1) 'बालिकाश्वतयोग्यास्तु (or—ज्यास्त्र) is to be understood as referring only to the first kind (बालिका बासी अक्षतयोगिस्र). The विर्णयसिन्धु (p. 368) reads बालायाः श्वत्योग्यास्तु.

of sapinda relationship, pp. 497 ff. for prohibition on the ground of gotra and pp. 458-463 for marriage with maternal uncle's daughter. The custom of marrying the maternal uncle's daughter has persisted to this day in many castes in spite of the inclusion of it among Kalivariyas. An inscription at Nāgārjunikonda (3rd century A. D.) shows that Vīrapurusa-datta, son of Śāntamūla, married three daughters of his paternal aunts (E. I. vol. XX. p. 1).

- 7. Slaying a brâhmaṇa who comes as an ātatāyin in a properly conducted fight. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 148-151 and p. 517 above for this subject.
- 8. Awarding of fines against witnesses who depose in disputes between father and son. 1808 It has already been seen (p. 299) how ordinarily suits between husband and wife, father and son were not encouraged in ancient India. But when such a dispute came to the king's notice he could take action suo motu, as Nar. includes 'pitaputra-vivada' among the miscellaneous matters (prakirnaka verse 3) which the king was to set in motion. Even in ancient times this rule must not have been strictly enforced. As time went on and separation of father and son became frequent the rule must have appeared to be unreasonable. Vide Mit. on Yaj. II. 32 referred to above in n. 418. Yaj. II. 239 (= Matsya 227, 198) prescribed a fine of 3 panas for those who (instead of composing the quarrel between father and son and being able to do so) undertake to be witnesses. Visvarupa read 'a fine of two hundred panas'. Visnu Dh. S. V. 120 prescribes a fine of ten panas. This shows that at the time of the Matsyapurana this act was probably not included among Kalivariyas.
- 9. Taking (or stealing) of corn even from one whose actions are lowly (i. e. even from a śūdra), when a brāhmaṇa has been without food for six times (i. e. three days). Gaut. 18. 28-29, Manu XI. 16 and Yāj. III. 43 provide that when a brāhmaṇa cannot earn his maintenance in a season of distress even in any one of the ways indicated in Yāj. III. 42 and has been hungry for three days he may steal or take away one day's food even from a low person such as a śūdra. It should be noted that this Kalivariya text pointedly repeats the very

<sup>1808.</sup> वितापुत्रयोविरोधे साक्षी न तिष्ठेत्। वस्तिष्ठेत्स व्यव्यक्षीत् कार्वापणाग्यव्यान्तरे तिष्ठत्सोप्यष्टकातं दाप्यः । कृङ्गलिखितौ q. by अपरार्क p. 824.

words of Manu XI. 16 'bhaktāni sad-anasnatā ... hartavyam hīnakarmanah). In ancient times theft of such a minor nature was permitted when the brāhmana was famished. But later times took a stricter view of the matter.

10. The admission to intercourse of a brahmana who undertakes a sea voyage, even though he may have performed the penance prescribed for the same' (l. 7 in the appendix). Here the word used is 'dvijasya'. It may mean either any person of the three higher castes or a brahmana. If a man who has made a sea voyage took prayascitta he expiated only the sin, but did not become fit, according to this dictum, to be associated with by others. Whether the Vedic Aryans knew the sea has been doubted. Vide 'Vedic Index' on 'samudra', vol. II. pp. 431-433. The Nirukta II. 10 refers to the fact that a doubt arises whether the word 'samudra' in a particular vedic verse refers to the sea or to the sky. In some verses as in Rg. X, 98, 5 'he discharged divine rain waters from the higher to the lower samudra' both the meanings of 'samudra' (viz. sea, sky) are pointedly brought out. Vide also Rg. VII. 6.7 ( ā samudrād-avarād-ā parasmāt ). In Rg. VIL 95. 2 Sarasvatī is mentioned as going from the mountains to the sea. In Rg. X, 136, 5 the two seas, Eastern and Western, are mentioned (ubhau samudrāvā kseti yasca pūrva utāparah). In Rg. VIII. 6. 4 it is said, 'all people bend down to him, as the sindhus (rivers) flow to the Ocean.' Rg. I. 116, 4-5, X, 39, 4 and X, 143, 5 refer to the story that Asvins saved Bhujyu from the waters of the sea. 1807 The Atharvaveda XI. 2. 25 refers to eastern sea and northern sea. There is no doubt that in the Brahmanas the sea was well-known. The Tai. Br. II. 2, 5, 6 remarks, 'there is no end to desire and also to samudra' (neva hi kāmasyāntosti na samudrasya). The Ait, Br. (40.2) remarks 'just as the sea stands surrounding the earth' (tābhī rājānam parigrhya tisthati samudra iva bhumim). It has already been seen that among the five practices peculiar to the north the Baud. Dh. S. (I. 1. 22) enumerates sea voyage (samudra-samyāna) as the last and condemns it. Baud. (II. 1. 51) places sea voyage at the head of grave sins (pataniyāni) along with misappropriating a brahmana's wealth kept as a deposit. The Mit.

<sup>1809.</sup> Vide 'Vedic Hymns' by Max Muller (S. B. E. vol. 32 pp. 57-62) for a note on the question whether the Indians of 'the Vedic age' knew the surging sea (terrestrial).

on Yaj. III. 288 quotes the sūtra of Baud. Manu (III. 158 and 166-167) provides that a brahmana who had been on a sea voyage was sinful and was not to be invited at a śrāddha. But it is clear that Manu does not say that such a brahmana altogether loses caste or that he becomes altogether unfit to be associated with; all that Manu provides is that such a brahmana became unfit for invitation at a śraddha. The Ausanasasmrti (IV. pp. 525-526) declares that those who sell the Veda, who marry a widow, who undertake a sea voyage are patita and are not to be invited at a śrāddha. These passages show that the prohibition against sea voyage affected only brāhmaņas and even then they did not apparently become altogether unfit to be associated with. That brahmanas crossed the ocean and went to such distant countries as Siam, Cambodia, Java, Sumatra and Borneo can be easily proved 1810. E. I. vol. 17 p. 314 gives references to inscriptions from Borneo to show that brahmanas from India migrated to that country about 400 A. D. That kings and merchants undertook sea voyages is also clear from several considerations. The Baveru Jataka (vol. III No. 339, Fausböll) tells us that merchants from Benares went to Babylon in order to sell Indian goods. The 'Questions of Milinda' S. B. E. vol. 36 p. 269 refers to a ship-owner voyaging by sea to distant countries 1821. The Rajatarangini refers to the sea voyage of an envoy of king Jayapida of Kashmir to Ceylon (IV. 503-506). Manu VIII. 157 prescribes that the king should allow that rate of interest which those who are adepts in sea voyages and land journeys and who understand what is required to be the interest at certain times and in certain

<sup>1810.</sup> Vide Dr. R. C. Majumdar's 'Champa' (1927) and 'Suvarnadvipa' (1937 and 1938): 'Indian influence in the Literature of Java and Bali' by Himansu Bhusana Sarkar; 'India and Java' by Dr. Bijan Raj Chatterjee (1933); G. Gorer's 'Bali and Angkor'; 'Sankrit texts from Bali' edited by M. Sylvain Levi in G. O. S.; Annual Bibliography of Indian Archaeology, vol. IX. pp. 39-50. The standard writings of Brandes, Bergaigne, Kern, Krom, Parmentier and other scholars on Java, Champa and other countries of the Eastern Archipelago are not mentioned here, as they are not in English. They are referred to by Dr. Majumdar and others.

<sup>1811.</sup> The whole passage is interesting and may be set out here: 'Just as a shipowner, who has become wealthy by constantly levying freight in some seaport town, will be able to traverse the high seas and go to Vanga or Takkola or China or Sovira, Surat or Alexandria or Coromandel coast or Further India or any other place where ships do congregate' &c. (S. B. E. vol. 36 p. 269).

places determine to be the proper one. Yaj. II. 38 provides for very high interest (20 per cent per month) from those who engage in trade by sea. Nar. IV. 179 says that a trader (samudra-vanik) who makes sea voyages is not a proper witness. The Vavu (45, 78-80) and other purapas state that Bharatavarsa 1812 has nine divisions called dvipas, all of which are separated from each other by the sea and are not (easily accessible, that Jambudvipa (India proper) is the 9th dvipa and the other eight are Indra. Kaseru. Tāmraparni. Gabhastimat. Nāga, Saumya (Siam?), Gandharva, Vāruna (Borneo?). Therefore Bharatavarsa according to Pauranic Geography included modern India and also Greater India. None of the ancient works at least says anything against śūdras undertaking sea voyages; but now even śūdras, probably in their desire to emulate the brahmana and rise higher in social esteem, think that sea voyage is forbidden to them also.

When during the latter half of the 19th century some brāhmanas went to England on a political mission or for study and returned to India, the question whether after taking the appropriate prayaccita those brahmanas could be associated with fully as before was referred to many orthodox and learned Pandits (such as the late Tārānātha Tarkavācaspati) and it is creditable to the Pandits and gratifying to note that many of them came to the conclusion that they could be associated with by others. The two principal texts referred to were those of the Brhan-Nāradapurāna (note 1798 above) and the one from the Adityapurana translated at the head of this particular Kalivariya. Very interesting and hairsplitting arguments and explanations were advanced by the learned Pandits in 1872. Some of them may be noted here. As regards the Naradiya passage, it is argued that only that seavoyage is forbidden in the Kali, which was a righteous act (dharma) in former times. In Paräsara-smrti XII. 58 the following prayascitta 1813 is prescribed for brahmana murder: 'the sinner should

<sup>1812.</sup> भारतस्यास्य वर्षस्य जनभेताः प्रकीतिताः । समुद्रान्तरिता ज्ञेपास्ते त्वग्रन्याः परस्यस्य ॥ इन्द्रद्वीयः कसेकश्च ताझपर्णी गभस्तिमानः । जाणुद्वीयस्य सीम्यो गम्धर्यस्य पादणः । अयं तु जनमस्तेषां द्वीयः सागरसंष्ट्रतः । बाजु 45.78-80. The same verses (except the half verse समुज्ञान्तरिता &c) occur in मस्य 114.7-9 and Brahmapurāna 19.6-7.

<sup>1813.</sup> एतेषु क्यापयक्तेनः पुण्यं गत्वा श्व सागरत्। इशयोजनविस्तीर्णे शतयोजनमा यतव् । रामचन्द्रसमाविष्टं नलसञ्जयसञ्जितम् । सेतुं हुष्ट्वा ससुद्रस्य बह्यहरयां व्यपोहिति ॥ पराक्तर स्मृति XII, 69-71.

be directed to perform the penance of going to the setu on the ocean; he should beg for alms on the road to the setu from men of the four classes that are free from improper acts, should walk barefooted and without umbrella, should declare his sin in all towns, villages and hamlets of cowherds on the way while resting there or in forests, sacred places and rivers and after reaching the sea and on seeing the setu, 100 yojanas long and 10 yojanas broad, constructed with heaps of stones at the bidding of Rama by Nala he will get rid of the sin of brahmana murder'. Here brahmana murder being a most heinous offence it cannot be supposed that a mere sight of the setu from land would absolve the sinner and the words about the length and breadth of the setu would be otherwise meaningless. Therefore what is meant is that he must undertake a sea-voyage and go along the whole length and breadth of the setu in a vessel. Such a voyage was religious conduct in former ages, but in Kali this is forbidden. The word 'holding a kamandalu' (which also was prescribed as dharma in former ages) conveys that a similar or analogous practice is referred to in the immediately preceding words. The words 'dvijasyābdhau &c.' are to be interpreted as follows: 'nauyātuh' is the genitive singular of ' nauyātr'. The affix 'tr' is not the ordinary 'tr' but it is 'trn' used in the sense of 'one who habitually does a thing', according to Pānini III, 2, 134-135, 1814 Therefore the words of the Adityapurāna apply only to a dvija who habitually engages in a sea voyage either as a trader or as a helmsman or sailor. When Nārada (Dāyabhāga 21) states that even an aurasa son who is hostile to his father or who is patita (guilty of one of the five great sins) or is impotent or is 'apayatrita' he does not get a share of ancestral wealth, the Vyavahāramayūkha explains the last word as one who goes to another continent (other than Jambudvipa) through mid ocean by means of a vessel for purposes of trade' and relies on this passage (dvijasyābdhau &c.) for support, So according to the author of the V. Mayükha only that dvija who constantly undertakes sea voyages for trade is here declared to be unfit for social intercourse though he may have taken a prāyaścitta, and not one who casually or once in a life undertakes a sea voyage. No text prescribes a prayascitta merely for going in a vessel on the sea. If that were intended in this passage the text would have read differently viz. samudre naugamanābhāve &c. Even sistas have been

<sup>1814.</sup> आक्केरतच्छीलतद्धर्मतस्साधुकारियु । तुन् । पाणिनि III. 2. 134-135.

crossing the sea to Ceylon for purposes of trade. In dramas like the Ratnavali (where the kañcukin Babhravya undertakes a sea voyage and a merchant from Kauśambi is said to have gone to Ceylon) and in romances like the Dasakumāracarita frequent references are made to sea voyages to Ceylon and other countries. What is aimed to be hit when prayascitta for sea voyage is prescribed is the fact that on such voyages a man may give up for long such daily duties as the performance of sandhyā and may have come in very close contact with mlecchas as regards food If he has done these two, then only he is not fit for intercourse even though he may have undergone a prayascitta. he performs his daily duties wherever he may dwell and does not come in too close a contact with mlecchas he may have to perform no pravascitta, much less would he become unfit for social intercourse. The view of Medhātithi on Manu II. 23 that any country by itself is not unfit for the residence of an arya. that if mlecchas overrun a country in India and permanently reside there it may become a mlecchadesa, that even a mleccha country, if it be conquered by an Indian king and if the system of the four varnas be introduced therein, would be a fit one for the performance of Vedic sacrifices, has already been noted (in H. of Dh. vol. II. p. 16). It has to be remembered that the Adiparva (85, 34) states that mlecchas and vavanas sprang from Anu and Turvasu, sons of Yayāti. The Sabhāparva notes that Bhima made mlecchas dwelling beyond the seas and in Anūpa bring tribute (30, 25-27) and that mlecchas came to see the Rajasuya sacrifice along with Bhagadatta of Pragiyotisa (Sabha 34.9-10). The following propositions follow from the above discussion: (1) As the word 'dvija' is used a śūdra or a person of the mixed castes ( sankirna-jāti ) does not become unfit for social intercourse even by habitually undertaking a sea voyage, but he may have to undergo a prāyaścitta; (2) a dvija who casually undertakes a sea voyage to a place outside India either at the king's bidding or for any other purpose has to undergo a prayascitta, but if he does so he becomes fit for social intercourse; (3) a dyija habitually undertaking a sea voyage for trade or as a sailor would become unfit for intercourse even after undergoing pravascitta. Manu IX. 314, when enlarging upon the devastating power of brahmanas, mentions that the sea was made undrinkable by brahmanas, which, according to Medhatithi and other commentators, has in view the story in Santi 343.60-61. It is difficult to say whether this story had any influence in leading to the prohibition against sea voyage.

The Smrtikaustubha explains that 'samudrayātrā' means 'tīrthayātrā' i. e. pilgrimage to holy places beyond the sea and that is forbidden here. But this seems to be wrong, as stated by Kṛṣṇabhaṭṭa on the Nir. S. The latter says that expiation is to be undergone only where a sea voyage is undertaken from worldly motives, but where a sea voyage has to be undertaken for reaching a holy place like the Śankhoddhāra-tīrtha, it is an inseparable part of the pilgrimage and therefore there is no necessity to undergo a prāyaścitta. 1815

- 11. 'The initiation for a sattra' (1.8). Sattras were sacrificial sessions the duration of which varied from 12 days to a year, 12 years or even more. Only brāhmaṇas could perform them (Jai. VI. 6. 16-23). Acc. to Śabara on Jai. VI. 2. 1 persons who engaged in them must not be less than 17 nor more than 24. All of them were both sacrificers (yajamāna) as well as priests. Vide H. of Dh. vol. II pp. 1239-1246 for sattras. The prohibition against engaging in sattras is a clear indication that people had become tired of the ancient Vedic sacrifices, of the great demands they made on time and wealth and had begun to prefer other and easier modes of worship.
- 12. 'Carrying a jar of water' (1. 8). The Baud. Dh. S. I. 4 devotes numerous 1816 sūtras (1-27) to the subject of carrying an earthen or wooden jar full of water. Every snātaka was always to carry a jar of water from which he was to take water for sauca. He was to wash it with water and rub it with his hand. This was declared to be equal to paryagnikaraṇa (encircling with fire for purification, vide H. Dh. vol. II. p. 1120 n. 2501). He was not to go to another's house or to the village boundary or on a journey without the jar. Vas. 12. 14-17, Manu IV. 36, Yāj. I. 133 contain similar provisions. Viśvarūpa explains that the snātaka himself need not carry it and that it may be carried for him by another. It was an encumbrance, gave rise to unhygienic and unclean habits and so gradually it came to be dispensed with. This practice was regularised by declaring that in the Kali age a water jar was

<sup>1815.</sup> एतञ्च प्रायश्चित्तं रागप्राप्ते सशुद्धयान एव । शृङ्कोद्धारावितीर्थे पात्राविधिनान्तरी-यकं सशुद्धयानमतो दोषाभावाकः मायश्चित्तमिस्वन्यत्र विस्तरः । कृष्णभद्ध ०० नि. सि. p. 1288.

<sup>1816.</sup> अथ कमण्डलुखर्याञ्चपिक्काणित । ... तस्माच्छीचं कृत्वा पाणिना परिस्तुजीत पर्यक्रिकरणं हि तत् । ... अधाप्युद्धाहरण्ति । कमण्डलुद्धिजातीनां शीखार्थे विहितः पुरा । अक्षण्या सुनिष्करूपेथ्य तस्मानं धारवेत्वत् । ततः शीखार्थे ततः पाणं सन्ध्योपासम्मेव चा निर्दिशङ्कोन कर्तव्यं पद्मिन्छोन्छोत् । तस्मान् विमा कम - ण्डलुना नाथ्यानं अजेक सीमान्तं न सृहाद् सृष्ट्यः । बी. ध. च. I, 4. 1, 3, 18-19, 24, 25,

not to be carried at all. The Madanapārijāta (p. 16) explained that 'kamandaluvidhāraṇa' refers to perpetual studenthood, but this explanation cannot be accepted, because in the Nāradiyapurāṇa (note 1798 above) both are mentioned separately. The K. V. N. (folio 3 a) notes that some explained 'kamandaluvidhāraṇam' as standing for 'dīrghakālam brahmacaryam' (studenthood for long periods).

- 13. 'Starting on the Great Journey' (1.9). The Brhan-Nāradīya-purāna (pūrvārdha 24. 16) also forbids this. According to Manu VI. 31 and Yai. III. 55 a forest hermit, when he suffered from an incurable disease and could not perform the duties of his order, was allowed to start towards the north-east on the Great Journey (mahāprasthāna) till the body fell down to rise no more. Similarly, a man guilty of brāhmana murder was allowed to meet death at the hands of archers or to throw himself head foremost into fire. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 924-928 for Mahaprasthanagamana. Apararka 1817 (p. 877-879) quotes long passages from the Adipurana to the effect that if a man suffering from an incurable disease starts on the Great Journey in the Himalaya or commits suicide by entering fire or water or by falling from a precipice, not only does he not incur sin, but on the contrary he goes to heaven. It is rather inconsistent that the Adipurana (or Adityapurana) should in one place extol the starting on the Great Journey and in another place should forbid it in the Kali age. The K. V. N. cites the instance of the Pandavas that are said to have started on the Great Journey. This makes one suspicious about the authenticity of the passages on Kalivariya quoted from the Adityapurana by some and from Adipurana by others.
- 14. 'The killing of a cow in the sacrifice called Gosava' (1. 9).

There were various occasions on which in ancient times a cow was sacrificed. The Anūbandhyā cow killed at the end of the Udayaniyā işṭi in Agniṣṭoma has been referred to above (on p. 627 n. 1196). In the Madhuparka which was offered

<sup>1817.</sup> तथा चाबिपुराणम् । बुश्चिकित्स्यैर्महारोगैः पीबिलस्तु पुनाण्यवि ः पविशेष्ण्यलं स्थिति करोत्यनशनं तथा । अमाधतीयराशिं वा भृग्धप्रपतनं तथा । मच्छेन्महापर्धं वापि तुवार-गिरिमाद्रात् ॥ प्रयागवदशासायां वृहत्यायं करोति वा । स्वयं वृहविभाशस्य काले प्राप्ते महामतिः । उत्तमान्यापुत्रयाछोकाचारमधाती अवेस्क्रचित् । q. by अपरार्क p. 877 and by परा. मा. I, 2, 228 (as from आवित्यपुराण). अपरार्क (p. 879) further quotes 'महाप्रस्थानयात्रा' य कर्तन्या ग्रुहि नोपरि । आवित्य सन्तं वैर्ष च सक्षः स्वर्गमद्वा च सा ॥ ?

to an honoured guest a cow was either killed or let loose at the desire of the guest. Vide H. of Dh. vol. II pp. 543-545. A cow was killed in one of the three or four aṣṭakā ṣṣāddhas ( vide Khādira gr. III. 4.1, Gobhila gr. III. 10. 16). Ap. Dh. S. II. 7. 16. 25 states that if cow's flesh is offered in ṣṣāddha for the pitṛs, the latter are gratified for one year. There was a sacrifice called Gosava or Gomedha, that was an Ukthya in which the fees were ten thousand cows and which according to some could be performed only by a vaisya (Kāt. Śr. 22. 11. 1818 3-8). A bull was killed as an offering in the rite called ṣūlagava ( vide H, of Dh. vol. II pp. 831-832). As flesh-eating came to be looked down upon, cow sacrifice became most abhorrent and Kalivariya texts only register a prohibition which had been acted upon centuries before.

15. 'The employment of cups of wine in the Sautrāmaņi' (1.10).

The Sautrāmani is not a soma sacrifice but it is a combination of an isti with an animal sacrifice. It was so called from 'sutrāman' (an epithet of Indra). Its peculiar characteristic was the offering of surā in cups. In modern times milk is offered in its place and Ap. Śr. allowed it even in ancient times <sup>1819</sup>. It was included among the seven haviryajūas by Gaut. (VIII. 20). At the end of the Rājasūya it was performed or in Agnicayana or for one who suffered vomiting or purging from the excessive drinking of soma. For sautrāmani and the preparation of surā in it, vide H. of Dh. vol. II. pp. 1225-1228. Bhatţoji (in com. on Caturvimsati-mata p. 53) and the Nirnayasindhu construe this to mean 'having social intercourse with one who employs surā in Sautrāmani' but this is not satisfactory. The Dharmasindhu explains as above (III. pūrvārdha p. 357) <sup>1820</sup>.

<sup>1818.</sup> श्रवभगोसपी। ... उक्थ्यो गोसपो अयुतव्हिण: । वैश्ययञ्च इत्येके । सरा-जानो विशो वं पुरस्कुर्वीरन् । कारयाः श्री. 22. 11. 3, 6-8.

<sup>1819.</sup> चारवाले मार्जियलाधरस्मित् करे सुराग्रहान् गृहान्ति । ... प्रयोग्रहा वा स्युः । आप. भी, 19, 2, 7, 13,

<sup>1820.</sup> शुराग्रहणस्य शुराग्रहणकर्तुः संग्रहः च्यवहारः । अञ्चील on चतुर्विज्ञतिमतं p. 55 ; सीआमण्यादियज्ञेषि शुरापात्रग्रहस्तथा । धर्मसिन्धु III. p. 357. The कल्विवर्णवि. (follo 6b) remarks, 'शुराग्रहणस्य संग्रहः अयोगविधिनाश्रष्ठापनम् । यसु संग्रहपद्स्वार-स्याश्रसारेण शुराग्रहणस्यत्वेन शुराग्रहणकर्तारं विवक्तिया तस्य संग्रहो व्यवहार इति व्यास्थातं तथा । अस्मवुक्तमार्गेण गतिसम्भवे लक्षणाश्र्यस्य जर्धन्यस्तात् । कि चौरं सति सीजा-मण्यां शुराग्रहस्य निवेधो न स्थास्यक्तां परं व्यवहारिविद्या । स्थास्य समाचारिविद्या ।

- 16. 'The licking of the Agnihotrahavani and the use of it even after it was licked' (l. 11). In the Agnihotra the sruva ladle is held in the right hand and the sruc called agnihotrahavani is held in the left and the milk is poured into the latter from the milk pot with sruva. After the Agnihotra homa is offered the agnihotrahavani is licked twice in order to take out the remnants of the milk and after wiping it with darbha blades it is used again. Ordinarily a vessel when it is once licked by a man cannot be used again in a religious rite unless proper purification is resorted to. But this did not apply to the Agnihotrahavani and camasas of soma. Vide H. of Dh. vol. II p. 1002, n. 2663 for agnihotrahavani, p. 1005 for its licking and p. 1177 (n. 2598) for the drinking of soma from the same camasa by the several priests. The licking of the agnihotrahavani and its use constitute really the subject of the prohibition. 1821
  - 17. 'Entering on the stage of forest hermit as laid down in the texts about it' (l. 12). Gaut. III. 25-34, Ap. Dh. S. (II. 9. 21. 18 to II. 9. 23. 2), Manu VI. 1-32, Vas. IX. 1-11, Yāj. III. 45-55 lay down elaborate rules for the stage of forest hermits. Vide H. of Dh. vol. II pp. 917-929 for a description and remarks on sannyāsa to be made later on.
  - 18. 'The narrowing down or curtailment of the periods of impurity depending upon the Vedic learning and the mode of life of a person' (1.13). 'Agha' means 'āṣauca'; 'vṛṭta' (mode of life) refers to tending sacred fires or maintaining oneself in the way described by Manu IV. 7-10. The general rule about the period of impurity for a brāhmaṇa on the death of a sapiṇḍa was stated by Gaut. 14. 1, Manu V. 59 and 83 to be that it was ten days and Angiras quoted by the Mit. on Yāj. III. 22 prescribes impurity for ten days for all varṇas, but Manu V. 59 also spoke of the period being four days, three days or one day, which, acc. to the Mit. on Yāj. III. 28-29, refers respectively to kumbhidhānya, one who has collected food for three days or one who collects nothing for the morrow. Dakṣa VI. 6 and Parā-

<sup>1821.</sup> भाग्व्यवयोव्यव्यया वा सुन्ता द्विशासामित द्विश्व निर्लेखि। सत्या. श्री. III. 7. 19; लीढाया उच्छिडव्येषसुद्धन्त्र्यायं विना परिग्रहो यस्मिन् विहितत्वेन निर्दोषत्वादित्याशयः। सतस्य न पृथक्तियेश परिग्रहस्य। स्मृतिकौरतुभ p. 471; अग्निहोत्रं हुयते यया सुन्ता सा वैक्ष्मत्ता अग्निहोत्रं त्रव्येत स्थान्य होमानन्तरं हुताविश्रष्टमतिपत्तिस्त्रप्रशामी लेहो जिक्कपा-स्थावनं सर्थाविद्वीद्वायास्तस्याः प्रमः परिग्रहो विवास्तरे होमसाधनता। कालेवर्थवि, folio 7a.

sara 1822 III. 5 both state that a brahmana who keeps the Vedic fires and has studied the Veda becomes free from impurity in a day, one who has only studied the Veda (but does not tend sacred fires ) becomes free in three days, while one devoid of both becomes free after ten days. Apararka (p. 894) and Haradatta on Gaut. 14. 1 quote Brhaspati to the same effect The Mit. remarks 1823 (on Yaj. III. 28-29) that the curtailment of the period of impurity is not absolute but is restricted only to certain special matters viz. the receiving of gifts, the performance of Agnihotra, the study of the Veda and such matters in which distress would be caused if the period were not curtailed. This explanation clearly proves that Vijñāneśvara (end of 11th century) was not aware of the prohibition of the curtailment of the periods of impurity or treated it with scant respect. The curtailment of the period of impurity was laid down probably because curtailment led to confusion. since a person may claim to be learned, while his neighbours may not concede that claim.

19. 'Prescribing death as the penance for brāhmaṇas'. (1.14).

Manu XI. 89 provides that if a person intentionally murders a brāhmaṇa there is no expiation for it. Manu XI. 90 prescribes death by drinking boiling wine for the sin of drinking  $sur\bar{a}$ , while Manu XI. 146 provides  $^{1821}$  that if a man knowingly drinks wine there is no expiation for it, but only death. The Viṣṇu-dharmasūtra (chap. 34) states that incest with the mother, daughter or daughter-in-law is  $atip\bar{a}taka$ , such sinners have to

<sup>1822.</sup> एकाह व्यष्टुष्यते विमो योग्निवेद्यसमिनतः । उपहात्केवलबेद्रस्तु हिहीनो द्शाभि-द्वितः । द्वा VI. 6 and पराक्षर III. 5, quoted by विश्वस्य on या. III, 30 ; जिराजेणैव क्रुष्येस् विमो वेद्याग्निसंयुतः । पञ्जभिर्वाग्निहानस्तु द्शाहाद् बाह्यण्युवः ॥ शिलो-उद्यायाजितीर्वान् सद्यः क्रुष्येद् विजोसमः । गायजीमावसारोपि तिसः सम्ध्या उपास्ति च ॥ न करोति श्वदृत्ति च वडहः स्तकं भवेत् । बृहः q. by अपरार्क p. 894.

<sup>1823.</sup> अयं चाकी चसङ्काचो वैनैव प्रतिग्रहादिना विमासिस्तद्विवयो न सर्वत्रत्यवगस्त-भ्यम् । ... अतः क्वाचित्कमेवेदमाशी चसङ्कोचिधानं न पुनः सर्वसंभ्यवहारादिगोचरिमत्य-स्नमतिप्रपञ्जेन । मिता. on या III. 28-29.

<sup>1824.</sup> मित्रूर्वमिनेवेंद्दं पाणान्तिकामिति स्थिति:। मसु X1, 146. Most of the commentators of Manu explain this half differently as meaning 'a penance destructive of life should not be prescribed'. But this explanation is opposed to Gaut. 21. 7 ( जीणि प्रधमान्यनिवेद्देशानि मसुः) and to Medhātithi. Vide कल्लिक्पर्यंति. folio 7a ' यसु कैश्विक् व्याख्यातं मित्रूर्वः ... स्थितिरिति मसुवाक्याद्धरो-धात् सम्यैविभेन्यो मरणान्तिकं नोपदेखक्यं तैस्तु रहस्यभायश्चित्तवद्यावक्याक्यंत्रित्तव्याविकयस्य समाणाभावात्। ?.

enter fire and there is no other penance for this sin. Vide Gaut. 21. 7 also. Some smrtis held that there was no prayascitta for certain grave sins except falling from a precipice or into fire. As a brahmana's person became more and more sacred with the march of time, death ceased to be a penance for a brahmana sinner, however grave the sin might be. But this did not apply to a kṣatriya or any one else (other than a brahmana).

20. 'Pollution through contact with a sinner' (1.15). Manu XI. 180 ( = Santi 165, 37 = Baud. Dh. S. II. 1. 88),  $^{1825}$ Visnu Dh. S. 35, 2-5 provide that if a person continues for one year in close association (samsarga) with one guilty of the grave sins (enumerated in Manu XI.54), in respect of occupying the same conveyance or seat with him or dining in the same row with him he becomes patita; but he becomes patita immediately if he officiates as a priest for such a sinner or performs his upanavana for teaching him the sacred Gavatri and the Veda or if he enters into a matrimonial alliance with him. Parāsara (I. 25-26) states that in the Krta age a person became patita by speaking with a patita, in Treta by seeing him, in Dyapara by partaking of food prepared in his house, but in Kali by actually committing a (sinful) deed and that when a grave sin was committed by a man, in the Krta age the whole district in which he lived was to be abandoned in Treta the village, in Dvapara his family alone and in Kali only the perpetrator, 1826 Parāśara (XII. 79) no doubt 1827 says that 'sins (i. e. pollutions are caused) are transferred, as a drop of oil (spreads) on water, by sitting or sleeping together or by using the same conveyance, by speaking with or by dining in the same row with a sinner'; but this only means that to associate with a sinner is bad, but it does not mean that to associate with a patita immediately makes the associator himself a patita. The Mit. on Yāi. III. 261 quotes Devala 1828 and Vrddha-Brhaspati to the effect

<sup>1825.</sup> संबरसरेण पतिते पतितेन सहाचारत्। याजनाध्यापनाद्यौनाका तु यानासनाधानात्। मञ्ज XI. 180, बौ. ध. सु. II. 1. 88.

<sup>1826.</sup> श्यजेहेशं कृतयुगे त्रेतायां बामसुत्सुजेत्। द्वायरे कुलमेकं तु कर्तारं च कली युगे ॥ कृते सम्भावणात्पापं त्रेतायां चैव दर्शनात्। द्वायरे चानसमहाय कली पति कर्मणा ॥ पराज्ञर 1. 25-26.

<sup>1827.</sup> आसनाष्ट्रयनाथानात्सन्भाषात् सहभोजनात् । संकामन्ति हि पापानि तैल-भिन्दुरिवाम्भिति ॥ पराज्ञर XII, 79, which is the same as कृष्य q. by परा. मा. II. 1. p. 28 (where संलापात् is read for सम्भाषात्).

<sup>1828.</sup> संलापस्पर्शनिःश्वाससहयानासनाञ्चनात् । याजनाध्यापनाद्यीनात्पापं संकामते द्वणाम् ॥ देवल p. by मिता. on या, III. 261, अवरार्क p. 1087.

that samsarga arises in nine ways viz. by talk, by touch, by breathing the same air (i. e. by being in the same room), by being in the same conveyance or on the same seat or bed, by dining in the same row, by being a sinner's priest or vedic teacher or entering into matrimonial alliance with him. Par. M. says that Parasara held the view that there was no patitua by the various kinds of contact in Kali and so provided no prāyaścitta for samsarga. The Nirnayasindhu 1829 and Bhattoii make similar remarks. The Udvāhatattva says that Parāsara I. 25 is to be interpreted in this way that merely speaking or touching a patita or receiving money from him does not make another liable to any prayascitta, but that if the association with a patita goes guite beyond these, then sin may be incurred by association. So almost all the digests are agreed that the rigour of the very strict rules about samsarga in Manu and Baud, was modified by declaring that speech with or sight of a sinner involved no sin in Kali. 1830

21. 'Undergoing (secret) expiation for the grave sins (mahāpātakas) except theft' (l. 15). Hārīta (q. by Par. M. II. 1831 part 2, p. 153) prescribes secret expiation for a brāhmaṇa who has studied dharmaśāstra and committed a sin without anyone knowing it. Gaut. (chap. 24) prescribes certain expiations to be undergone secretly (without any third person knowing of such performance) for even mahāpātakas such as brāhmaṇa murder, drinking surā, incest and theft of gold. Vas. (chap. 25) also does the same and states (25. 2) that only those who have kept the sacred vedic fires, who are disciplined and old or learned are entitled to secret expiations for sins and not other people. The Viṣṇu Dh. S. 55 deals with secret expiations. Parāśara IX. 61 (last verse) laid down 1832 the general rule that one should openly

<sup>1829.</sup> आचार्यस्तु कालियुगे संसर्गदोषाभावमाभिभेत्य संसर्गप्रायश्चित्तं नाम्यधात् । अत एव स्मृत्यस्तरे काली वृज्यांनामसुक्रमणे संसर्गदोषः पापेषु इत्युक्तम् । पश्. सा. II part 2 p. 90; it may be noted that the धर्मद्वैत्तनिर्णय (p. 132) quotes this passage and criticizes it; काली कार्तिव लिप्यते— इति व्यासोक्तः पतितसंसर्गे द्वोषसन्विपि पातित्यं नेत्यर्थः । निर्णयसिन्धु III. p. 368.

<sup>1830.</sup> कली करीं करीं करीं करीं कराव — इरयमेन संस्थावणस्पर्धनादिअन्यपातिरयतस्यैव निवेधः । समयमयुक्तः

<sup>1831.</sup> अश्र काह्यणस्य श्रुतधर्मशास्त्रस्य रहरयमश्रुकमिन्यासः । रहस्ये रहस्ये प्रकाशे प्रकाशस्य । परा. मा. II part 2, p. 153.

<sup>1832.</sup> तस्मात्मकाश्चरवापं स्वधर्मे सततं श्वरेत्। श्लीवालश्वरवगोविभेव्यतिकोपं विवर्ज-येत् ॥ पराश्चर IX. last verse.

declare one's sin. The Kalivarjya text provides that secret explation is allowed as regards only theft among the mahāpātakas in the Kali age, though in earlier ages it was allowed as to other mahāpātakas also. The Nirnayasindhu says that secret explation is allowed only to brāhmaṇas. According to the Dharmasindhu, in the Kali age if a man is guilty of the murder of a brāhmaṇa or of other mahāpātakas he does not avoid the consequences of falling into Hell when he undergoes an explation but he becomes only fit for social intercourse, while as regards theft of gold (a mahāpātaka) by undergoing prāyaścitta he avoids the fall into hell and also becomes fit for social intercourse. The Kalivarjyaviniṇaya appears to hold that all secret explations are forbidden in Kali. 1833

Vedic mantras to the bridegroom, to a guest and in honour of pitrs' (1.16). Madhuparka was offered in ancient times on several occasions and to several persons such as to rtviks at sacrifices, to the king, to a snātaka, to one's ācārya, father-in-law, paternal or maternal uncle and to a bridegroom. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 542-546 for details about Madhuparka. Originally a cow or a bull was killed for an honoured guest, later on when the cow came to be extremely sacred the flesh of some other animal was offered; when flesh-eating itself came to be looked down upon then only pāyasa and other vegetarian eatables came to be prescribed. Vide H. of Dh. vol. II pp. 777-782 on flesh-eating. This half line forbids the offering of flesh to a bridegroom or to an honoured guest (in madhuparka) and the feeding of

<sup>1833.</sup> The कलिबर्गवि. (folio 8a) notes, 'अत एव बृहकारदीयविष्णुपुराणादिपु-छाइयन्ति प्रयत्नेन स्वद्दीयं पापकर्मिणः । रहस्यमेव कुर्वन्ति प्रायक्षित्तिकार्यं कलो ॥ मनःधुद्धिविहीनानां निष्कृतिर्न ततो भवेत्—इत्यादि तत्र तत्र निष्दाप्रक्रमे रहस्यक्रतेन निष्दुतत्र । . It should be noticed that the Nirnayasindhu and a few others read
संसर्गदोषस्त्रेयाण्यमहापातकनिष्कृतिः as one word meaning 'secret expiation for
mahāpātakas other than theft and other than association with those guilty
of grave sins'. The स्मृत्यर्थसार (p. 2), सद्द पा. p. 16 and उद्वाहतरह (p.
112) read this half line as संसर्गदोषः पापेषु अधुपके पशोर्षः. 'ब्रह्महत्यादिमहापातकेषु पायिश्वसेन नरकनिष्कृत्ति-ध्वति स्विह लोके व्यवहार्यतामात्रं कली भवति ।
स्वर्णस्तेयादिषु द्व पायिश्वसेन नरकनिष्कृत्ति-ध्वहार्यता च । धर्मसिष्ध III, पूर्वाध p. 358.

<sup>1834.</sup> उपाकरण has a technical sense. It means 'touching the animal to be sacrificed with several mantras'. Manu V. 7 employs the word in that sense and Kullüka comments, 'पश्चपागाको मन्त्रबहुरेल पञ्ची: स्वर्शनस्पाकरणम्'. The कलिक्क्पिस. (9a) quotes देवतामादिशेद्युक्ते जा जुद्धपाकरोति. With reference to sraddha the word upakarana is used in a secondary sense and not in the literal sense. For the upakarana mantra आहुकी...करोति, vide आण. ए. I. 11. 2.

brāhmanas with flesh at śrāddhas. Comparatively so late a writer as Yai. (I. 258-259) extols the high gratification that the Manes feel when flesh of various animals is offered in sraddhas. This one prohibition includes in itself several prohibitions that are separately mentioned in other texts such as 'govadha' (in notes 1797 and 1799), the killing of an animal in a Madhuparka (in n. 1798), 'gavālambha' and 'palapaitrka' (in note 1802). It is noteworthy that even so late as the first half of the 17th century Viśvanatha, a great logician, takes up the cudgels on behalf of flesh-eating by brahmanas in sacrifices, śrāddha, madhuparka, in danger to life and when ordered by a brahmana and charges those who totally forbid flesh-eating with being the followers of the doctrines of Bauddhas, while the latter at the same time prescribe expiations for even murderers of brahmanas through greed of money and marry their maternal uncle's daughters or other sapindas of their mother, though both of these latter are forbidden by the Kalivariya texts. 1835

23. 'Association with those that are guilty of intercourse with women who are not of the same varna, even though the former may have undergone proper expiation for the lapse' (1.18). There was great divergence of views as regards the prayascitta for adultery by a male with a female of the same class, of a higher class or of a lower class. Further the ancient sutras were rather hard on the guilty parties, the harsh rules being relaxed by later smrti writers. For example, Gaut. 23. 14-15 and Vas. 21, 1-3 prescribe for a male of a lower caste having intercourse with a woman of a higher caste death in various ways. If a brahmana had sexual intercourse with a cāndāla or švapāka woman Parāšara (X. 5-7) prescribes that he has to undergo a fast for three days, tonsure of the head together with the top knot, three Prajapatyas, Brahmakurca, feeding brāhmanas, constant recital of the Gayatri, gift of two pairs of cows and then he becomes pure, while a sudra doing the same had to undergo the expiation of one Prajapatya and had to make a

<sup>1835.</sup> तस्मादाज्ञे आञ्चे मधुपके प्राणात्मये ब्राह्मणाङ्गायां च भोक्तव्यं तद्द्रव्यतिरेकेणायि स्वायभरणाविशिष्टं वेविषक्रचेनाविशिष्टं च चतुर्णामिय वर्णानामिक्षेत्रेषेण भहयमेव । मोसतस्व-विवेक of विश्वनाथ (Sarasvatibhavana series, Benares, 1927); ये तु कलिवर्ण्यन्तया मांसआञ्चे विवद्यन्ते स्तेयाण्यमहापातकानिष्क्वातिरिति कलिवर्ण्यनयोक्तमि ब्रह्महत्यातत्सं-सर्यमाविक्तं धनलोभाद्वपिक्वानेत मातुक्तिपढानयने (सपिण्डापरिणयने?) च न विवद्नते रागरोबद्दवित्वचेतसो वेवानां विवास्ते केन जिक्कणीया इत्यलं मांसविद्विवार्जः सौगतमताजु-सारिशिः सष्ट अमेणेति । ibid. pp. 28-29.

gift of two cows. If a person of a low caste has intercourse with a woman of a higher caste (e.g. a sudra has intercourse with a brāhmana woman) Samvarta (verses 166-167) prescribes the expiation of subsisting for a month on cow's urine and uāvaka (barley gruel) for him. If a brahmana commits adultery with a sūdra or cāndāla woman Samvarta (verses 169-170) prescribes the expiation of candrayana, while Parasara (X. 17-20) prescribes a far more severe expiation. The present text prescribes that, even after undergoing expiation, men guilty of intercourse with women of castes other than their own cannot be allowed to have social intercourse with their castemen. The Dharmasindhu 1836 savs that sudras that have intercourse with brahmana or other women of a higher caste are hereby declared to be unfit for social intercourse even after they undergo expiation. This no doubt made for strictness in morals, but it also led to the preservation of caste exclusiveness.

24. 'Abandonment of a mother (or other woman who is to be honoured owing to relationship) because she has had sexual intercourse with one of low class' (1.19).

The provisions of the sutras and smrtis on the subject of expiation for adultery by women varied from time to time. Gaut, 23, 14 and Manu VIII, 371 prescribe that a woman who has intercourse with a man of low caste is to be punished by the king with being devoured by dogs. But other smrtis and Manu himself (XI. 177) are not so harsh, but are rather humane in their treatment of adulteresses. Manu XI, 176 says that the husband should keep confined to one apartment his corrupt wife and compel her to perform the expiation which is prescribed for males in cases of adultery. Manu XI. 59 and Yaj. III. 235 regard adultery by a male (pāradārya) as an upapātaka and Manu XI 117 and Yaj, III. 265 prescribe candrayana as an expiation for all upapātakas. Vas. XXI. 12 prescribes that the wives of men of the three higher castes who are guilty of adultery with a sudra may be purified by an expiation if no child is born of the intercourse but not otherwise. Yāi I. 72 provides that a woman becomes free from the taint of adultery when she has her monthly illness after the adultery but if she conceives in adulterous intercourse she may be abandoned. The Mit. on Yaj. I. 72 states that both Yaj. and Vas. are to be

<sup>1836.</sup> विपादिकीसम्भोगेन अञ्चानां शुद्धादीनां पायश्विचीपें संसर्गो निविद्धः । अर्थ-सिन्धु III. पूर्वार्ध p. 358.

understood in the same sense and abandonment does not mean driving out of the house but only not allowing her to participate in religious acts and not having sexual intercourse with her. Vas. XXI. 10 states that only four kinds of women are to be abandoned, viz. one who has intercourse with the husband's pupil or with the husband's guru, one who attempts to kill her husband or one who commits adultery with a man of a degraded caste. Yaj. (III. 296-7) provides that to women that are patita the same rules apply as to men, but they should be given food, raiment and protection and that intercourse with a man of low caste is one of the three gravest sins for women. Vide Mit. on Yai. III. The present text states that a woman (such as a mother) who is entitled to honour from a person because of her relationship (as mother, elder sister etc.) is not to be abandoned and cast on the street by him, although she may be guilty of adultery with a degraded or low caste man, in spite of Vas. XXI. 10 and other texts (such as Br.). 1837 That is, this text was more humane to such women than ancient texts. Krsnabhatta explains that 'gurustriyāh' means 'of a brāhmaņa woman', Vide H. of Dh. vol. II pp. 571-573 for further remarks on adulterous women. Ap. Dh. S. I. 10, 28, 9 requires the son always to serve and wait upon the mother even though she may be patita. Atri 1838 (195-196) and Devala (50-51) contain two verses (almost in the same words) which are lax as compared with other ancient texts. They say: 'If a woman conceives through intercourse with a male who is not of her caste, she becomes impure till her delivery. When she is delivered or she has her monthly illness after the intercourse she becomes like pure gold'. Atri (197-198) further provides that whether a woman willingly has sexual intercourse or is deceived or is enjoyed against her will or in secret, she should not be abandoned; one should wait till the monthly illness and she becomes purified by that illness'. This comparative laxity of

<sup>1837.</sup> अनिच्छणती तु या अक्ता गुप्तां तां बासयेब् यह । मलिनाङ्गीमधः इत्यां पिण्ड-मात्रोपजीविनीम्। कारयेकिक्कृति कुच्छूं पराकं वा समे सताम्। हीनवर्णोपञ्चक्ता या त्वाज्या बच्चापि वा मचेत् । बृहरपति q. by विवाद्यस्माकर p. 400 and by मायश्चित्तविवेक्त p, 360 (last half).

<sup>1838.</sup> असवर्णेस्तु यो गर्भो झीणां यो नौ निविष्णते । अशुद्धा सा भवेकारी यावदूर्भ ज हुन्नति ॥ विद्यक्ते द्व ततः शस्य रज्ञथायि महत्त्वते । तदा सा श्वध्यते नारी विश्वसं काञ्चणं यथा ॥ स्वयं विभित्तपक्षा वा पादि वा विभवारिता । वसाकारी मश्चक्ता वा वौरशुक्ता तथायि वा ॥ न त्याज्या द्विता नारी व कामोऽस्या विचीयते । अतुकाल उपासीस दुव्यकालेन श्वध्यति ॥ अति 195-198.

the later smrtis of Devala and Atri is remedied by this Kalivarjya text which forbids abandonment of only such women as the mother, but allows the abandonment of others when guilty of intercourse with a male of low caste. Devala prescribes expiation by sāntapana in the case of those women that are raped by mlecchas and conceive (verses 47-49). Vide also Atri 201-202. The Sm. Kau. restricts this half verse to the mother alone. Parāšara (X 24-25) prescribes that if a woman be raped once she becomes free from pollution by undergoing Prājāpatya after she has her monthly illness and in other cases of rape she has to undergo Sāntapana.

- 25. 'Sacrificing one's life for the sake of another' (1, 20). The Visnu Dh. S. III. 45 states 1839 that those who are killed in saving the life of a cow, a brahmana, the king, a friend, one's wealth and one's wife go to heaven and XVI. 18 provides that even those (untouchables) who are outside (the pale of the four varnas) and sacrifice their life for brahmanas, for cows and for women and children attain heaven. The Adityapurana quoted in Rājadharmakānda (p. 91) has a similar verse. The Samayamayūkha and Bhattoji quote a smrti, 'one should at once sacrifice one's life for cows and brahmanas', 1840 This text forbids self-sacrifice of one's life simply for the promised reward of heaven in the cases specified. The K. V. N. (folio 9b) offers two more (rather far-fetched) explanations of this phrase, one of which is 'offering one's services as a serf to another'. This is prohibited to members of the three twice-born classes in Kali, but not to the sudras, acc. to K. V. N.
- 26. 'Offering (of food) to another that remains after one has partaken of it' (1.20). In the Madhuparka the honoured guest used to partake of a part of the offering of honey, milk

<sup>1839.</sup> गोमास्प्रणद्यपितिमधनदारअवितरक्षणाचे हतास्ते स्वर्गभाजः । विव्युधर्म-सूत्र III. 45; मास्प्रणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोन्तुपाकृतः । स्रीवालाम्युपपत्ती च वाद्यानाः सिद्धिकारणम् ॥ ibid XVI. 18; आदित्यपुराणे-...बाद्धाणानां गवां चीव रक्षार्थ हण्यते पदि । स भूरो जीवितं हित्वा इन्दुलोकं प्रपद्यते ॥ राजधर्मकाण्ड p. 91.

<sup>1840.</sup> परेषां गोबाह्यणक्यादिलामुदेशेन तदापद्विमोद्धार्थ प्राणस्यागः 'गवार्थे बाह्य-णार्थे वा सद्यः प्राणाम् परित्यजेत्-इत्यादिनोक्तः। भद्वोजे on खतुर्विशतिमत p. 54. Almost the same words 'परेषां ... मुदेशेन निमित्तेन तदा ... मोक्षाद्यर्थे बुद्धिपूर्वे ... इत्याद्युक्तः' occur in कलिवर्ण्ये. folio 9a. We find in the पश्चतम्ब (I, verse 205) this verse quoted, 'गवामर्थे बाह्यणार्थे स्वास्त्रये बिक्कते तथा। स्थानार्थे यस्यजेत्राणांस्तर्य लोकाः सनातनाः ॥' and I 420 is 'शवार्थे बाह्यणार्थे च प्राणत्यागं करोति यः । सूर्यस्य मण्डलं भिस्ता स पाति परमां गतिस्॥.'

and curds and was to give the remainder to a brahmana (or a son or a younger brother). This is prohibited by this Kalivariya text. Vide H. of Dh. vol. II. p. 544 for this practice. Ap. Dh. S. (I. 1. 4. 1-6) provides that the pupil may partake of the leavings of his teacher's food, but the teacher should not give him honey or meat or other food which will be opposed to the observances of a vedic student. The Nirnayasindhu reads 'uddistasyāpi varjanam' 1841, which means 'not accepting what has been donated. Yai, I. 213 says that if a person worthy of accepting a gift does not keep it for himself (but passes it on to others), he secures the highest worlds obtained by those who make generous gifts. Bhattoji gives another explanation. Vas (14.21) forbids a man to eat the remnants of his own food or to eat food that comes in contact with the leavings of food. This Kalivarjya text sets aside for the Kali age the prohibition contained in Vas. 14. 21 (acc. to Bhattoji). The K. V. N. (folio 10 a) states that this is the explanation given by some, but does not approve of it. The Sm. Kau, gives yet another but extremely far-fetched explanation. 1842 These several explanations of the same half verse indicate how some of the Kalivariya texts are comparatively recent and have no settled meaning even according to comparatively late writers of digests.

27. 'The resolve to offer worship (throughout life) with various details to a certain idol (1.21).

It is not easy to see why such a resolve should have been prohibited. Therefore this explanation given by Bhattoji, K. V. N. (folio 10 a), the Samayamayūkha and others is not satisfactory. It is better to accept the explanation of the Nir. S. that this forbids the undertaking of the worship of a particular image for wages. Aparārka (pp. 450 and 923) quotes a smrti text defining a devalaka as a brāhmaṇa who performs the worship of an image for wages for three years and who thereby becomes unfit

<sup>1841.</sup> उच्छिष्टस्यापि वर्जनमिति । स्वसुच्छिष्टस्यिष्टशेपहतं चेत्यादिवसिष्टाचुक्तम् । भद्वोक्ति on चतुर्वि. p. 54; उद्दिष्टस्य त्यक्तस्य वर्जनं प्रतिग्रहसमधोपीत्युक्तम् । निर्णयसिन्धु III. p. 368.

<sup>1842,</sup> वस्तुतस्तु उदिस्यव्ययेनोत्कृष्टेन पित्रादिनोहिङं निर्दिशं क्रिष्टमित्येक एवार्थः। ताह्यक्त्याप (पि । वर्जनं प्रायपाठाष्ट्रिहितज्ञतान्तर्गतस्य । अपेति पाठेपि ताह्यक्त्य वस्तुनः परस्मै समर्पणं तक्तिविध्यते। ... तथा च कलौ ग्रुरोर्वचनानुरोधेन ज्ञत्विवद्धाच्यत्ये न केवलं ज्ञतहानिदोवाभाषः प्रस्तुत तज्ञचनील्क्ष्मने होवाधित्रयमपि । तथा च नहावैपर्ते कलिजहासंवादे प्रदूष्णजनमील्यरभजनाहरूवाद्यप्तियक्षक्त्यः। स्वतिकौ. p. 477.

to officiate at śrāddhas. Manu III. 152 declares the devalaka to be unfit for being invited for śrāddhas or rites in honour of gods and Kullūka quotes Devala to the effect that one who maintains himself on the treasury of a shrine is called devalaka. It is remarkable that Vrddha-Hārīta (VIII. 77–80) says that only the worshippers of Siva for wages are called devalaka and those of Viṣṇu are not. Acc. to the Sm. Kau. what is forbidden is the resolve to worship an image for securing a direct vision of the Deity. 1844 This is rather pedantic and far-fetched.

- 28. 'Touching the bodies of those (who are impure on the death of a relative) after the collection of the bones' (1.22). The day on which the bones were to be collected after the body was cremated differed greatly according to various writers. The Mit. on Yāj. III. 17 notes that according to Sainvarta 1845 (verse 38) the bones may be collected on the first, third, seventh or 9th day, that the Visnu Dh. S. (19. 10-11) prescribes the 4th day for it and recommends the casting of them into the Ganges. that some did it on the 2nd day and that therefore everyone should follow his own Grhyasūtra. The Mit. on Yaj. III. 18 quotes Devala to the effect that, after the lapse of one-third of the period of impurity prescribed for members of the four varnas (as in Yaj. III. 22), persons who lost relatives become touchable, that members of the four varnas become touchable in three, four, five and ten days respectively. Samvarta (verses 39-40) states that, after the collection of bones, touching those who are under pollution due to death is allowed on the 4th, 6th, 8th and 10th day respectively in the case of brahmanas, ksatriyas, vaisyas and sūdras. The present Kalivariya text forbids this and becomes stricter as to the rules about impurity.
- 29. 'The performance by a brāhmaṇa of the duties of the killer of the victim in a sacrifice' (1, 23).

<sup>1843.</sup> स्मुत्यन्तरम् । स्पृब्द्वा देवलकं चैव सवासा जलमाविशेत् । देवार्चनपरी विभी वित्तार्थी वत्सरभ्रयम् । असी देवलको नाम हृष्यकष्येषु गहितः । अपरार्क p. 923 : देवकोशोप-जीवी च नामा देवलको भवेत् । अपाक्केयः स विश्लेयः सर्वकर्मसु सर्वदा ॥ देवल q. by अपरार्क p. 450 and कुल्लूक on मसु III. 152 (first half).

<sup>1844.</sup> मितिन्यर्थेऽभिशब्दोऽपरोक्षज्ञानपरः। ... ततश्च देवतासाक्षात्काररूपो यः मिति-मार्चनार्थः पूजाफलमिति यावत् तदुद्वेश्यकः सङ्कल्पो निविध्यते । प्रसन्कश्चासौ पूजाफल्पेन देवतासाक्षात्कारस्य पौराणभ्रुवादिगोचरानेकवच्यःसिद्धत्वात् । स्मृतिकौ. p. 473.

<sup>1845.</sup> मधमेद्धि तृतीये च सप्तमे नवने तथा। चतुर्थेऽहाने कर्तव्यमस्थिसञ्जयनं द्विजै: ॥ ततः सञ्जयनाद्वध्यमङ्गस्यकों विधीयते। चतुर्थेदाने विभरय चहे वे अवियस्य च्यू ॥ अष्टमे दक्षमे चैव स्पर्शः स्याहैद्यञ्चलो:। संवर्त 38-40.

The animal in a srauta sacrifice was to be killed by choking it and strangling it. The person who did so was called samitr. Different views were entertained as to who was to be the samitr. Acc. to Jai. III. 7. 28-29 1846 the adhvaryu himself was to be the samitr; the usual opinion was that he was to be some one other than the rtviks. The Asv. Sr. (XII. 9. 12-13) shows that he may be a brahmana or a non-brahmana. For further details vide H. of Dh. vol. II. pp. 1121-22, n. 2504. As animal sacrifices themselves came to be looked down upon or even forbidden, this text forbids a brahmana from being a samitr.

30. 'The sale of the soma plant by brāhmanas' (1.23).

Soma beverage was to be drunk only by brāhmaṇas. The soma plant had to be purchased and there was a symbolic haggling for it. The vendor of soma in ancient<sup>1847</sup> times was, acc. to Kāt. Śr. VII. 6. 2-4 and Āp. Śr. X. 20.12, either a brāhmaṇa of Kutsa gotra or any brāhmaṇa or a śūdra.<sup>1847</sup> In later times, though Manu XI. 7 (= Śānti.165. 7) and Nār. (dattāpradānika 7)<sup>1848</sup> allow a brāhmaṇa who has wealth sufficient for the maintenance of himself and his dependents for three years or more to perform a soma sacrifice, yet Manu III. 158, Yāj. I. 165 and Vas. 14. 3 hold that a brāhmaṇa who sells the soma plant is unfit to be invited at a śrāddha and that one should not partake of food at his house. Manu X. 88 forbids a brāhmaṇa to sell water, arms, poison, soma &c. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 1141-1143 for purchase of soma and the dramatic haggling for it.

31. 'Allowing a brāhmaṇa householder to eat food at the houses of four classes of people among śūdras viz. his slave, his cowherd, a hereditary family friend and one who cultivates his fields on the basis of paying a half or other portion of the produce to him' (11. 25-26).

Gaut, 17. 6, Manu IV. 253 (= Viṣṇu Dh. 8.  $^{1849}$  57. 16), Yāj. I. 166 and Parāsara XI. 19 say that a brāhmaṇa may eat the

<sup>1846</sup> शबर on जै. III. 7. 29 remarks, 'शामिश्रमपि आस्वर्यवे समान्तानाद्धवर्युणा कर्तन्यम् । तस्माच्छमनाद्धवर्युः शमिताः '

<sup>1847.</sup> कौरसाद्राजानं क्रीणीयादृश्यस्माद्वा त्राह्मणादित्युश्स्वादाप्यत्राह्मणादिति। आप.

<sup>1848.</sup> यस्य त्रेवार्विकं विकं पर्याप्त सृत्यवृत्तये । अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातु-मर्वति । नारव् (क्लाम. 7). This is the same as महु. XI. 7, but नारव् reads वित्तं for भक्तम्.

<sup>1849.</sup> अर्थिकः कुलिनित्रं च बृासमीपालन।पिताः । एते जुलेषु भोज्याका यन्धारमाणं सिवेत्येत् ॥ विष्णुधर्मसूत्र 57. 16.

food of these four and of his own barber. Haradatta on Gaut. 17. 6 and Aparārka (p. 244) remark that a brāhmaṇa can take the food of these persons among śūdras only in the event of extreme calamities. From this it appears that up to the 12th century A. D. the peremptory prohibition contained in this text was either unknown or was not much respected. The exclusiveness of caste in matters of food and marriage was made more strict by the Kalivarjya texts. Vide above (pp. 869 and 885) as to how Parāśara himself was overruled by this text.

## 32. 'Pilgrimages to very distant holy places' (1. 26).

A brāhmaṇa was called upon to tend his Vedic or gṛḥya fires. If he went to distant places on pilgrimage this duty would be interfered with. It is provided by Ap. 1850 Sr. IV. 16. 18 that even when on a journey the agnihotrin has, after turning his face in the direction of his fire altar, to go mentally over the whole procedure of his daily fire worship and the Darsapūrnamāsa. The Gobhila-smṛti II. 157 says the same. The Smṛtikaustubha 1851 says that this prohibits pilgrimage to holy places beyond the sea or on the borders of Bharatavarṣa. This text prohibits a brāhmaṇa from going to distant places on pilgrimage, but it does not prevent him from undertaking a journey for earning wealth for performing sacrifices. K. V. N. (folio 10a) quotes a text of Satyavarata to this effect.

33. 'The rule that a pupil should habitually observe the same behaviour towards the wife of the guru as towards the guru himself' (1.27). Ap. Dh. <sup>1852</sup> S. I. 2.7.27, Gaut. II. 31-34, Manu II. 210, Viṣṇu Dh. S. 32. 1-2 prescribe that a student should perform the same acts of honour and obedience towards the wife or wives of his teacher as towards the teacher (except holding her feet in doing obeisance and eating the leavings of the food). As students were often grown-up young men and the teacher's wife might often be a young lady, Manu II. 212,

<sup>1850.</sup> प्रवसन् विहारमभिमुखो याजमानं जपति । आपः श्री. IV. 16. 18 ; मनसा नैत्यकं कर्म प्रवसक्तप्यतन्त्रितः । उपविषय श्रुचिः सर्वं यथाकालमञ्जूवेत् । गोभिल II. 157.

<sup>1851.</sup> या च प्रत्यन्तदेशगततीर्थयात्रा पौराणी सा कली नेति । स्वृतिकी. p. 478; धनान्यर्जायिद्वं युक्तः प्रयासो ग्राग्निहोत्रिणः । धनैर्यत्सम्भविद्वित्या तीर्थाण्ये न द्व बजेदिति सत्यव्रतस्मरणात् । कलिवर्ज्यवि, folio 10a.

<sup>1852.</sup> अन्यत्रोपसङ्ग्रहणाबुिङ्हाशनाञ्चाचार्यवद्याचार्यद्ये दृत्तिः । आप. ध. I. 2. 7. 27; तद्भार्यापुत्रेषु चैवस् । नोन्धिहाशनस्नापनपसाधनपाद्यक्षालनोन्सर्द् ने।पसंग्रहणानि । विशेष्योपसंग्रहणं गुरुभार्याणास् । गौ. II. 37-39.

216, 217 (that are the same as Viṣṇu Dh. S. 32, 13-15) provide that a pupil full twenty years old should not show honour to the young wife of his teacher by clasping her feet, but that he may prostrate himself on the ground before the teacher's young wife in performing obeisance and that he may hold her feet in obeisance only (once) when he returns from a journey. This text accepts the principle underlying the special rules laid down by Manu and Viṣnu and prohibits the daily touching of the feet of the guru's wife on the part of the pupil. The Sm. <sup>1853</sup> Kau. and Dharmasindhu (III p. 353) hold that this sets aside the rule laid down in Yāj I. 49 that a perpetual student may stay till his death with his teacher or with the teacher's son or (in default of both) with the teacher's wife.

34. 'The modes of maintenance conceded to brāhmaṇas in times of distress (or calamity)' (1, 28).

The special modes of maintenauce prescribed for brāhmaṇas were receiving gifts, teaching the Veda and officiating as priests (Gaut. X. 2, Ap. Dh. S. II. 5. 10. 5, Manu X. 76, I. 88, Vas. II. 14, Yāj. I. 118). But it was recognised from very ancient times that if a brāhmaṇa could not maintain himself by following the above modes of earning wealth he could in a season of distress pursue the avocations peculiar to a kṣatriya or vaiṣya (Gaut. VII. 6-7, Baud. Dh. S. II. 2, 77-81, Vas. II. 22, Manu X. 81-82, Yāj. III. 35) 1854. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 118-133 for detailed treatment of this matter and for the restrictions imposed even when brāhmaṇas were allowed to follow the avocations of kṣatriyas and vaiṣyas. The Kalivarjya prohibition is merely one on paper. From ancient times till now brāhmaṇas have pursued all sorts of avocations and hardly any importance has been attached to this dictum.

35. 'Not accumulating any wealth (or grains) for the morrow' (1.28). Manu IV. 7 and Yāj. I. 128 provide that brāhmaṇas are of four kinds, viz. those who accumulate grain of the capacity of a kusūla, those who accumulate grain of the capacity of a kumbhī, those that accumulate grain enough to satisfy

<sup>1853.</sup> गुरुपरणीसभीपे गुरुपुणाभावे चिरं स्थितिविदिता सा निविध्यते। न तु गुरुवरमति-... इति अनुका पूजा ' वृःचिक्रीलतेति पदेव पूजाणभिषानात् । स्युतिकौ. p. 478; but कल्लिवर्ज्यवि. folio 10a asays, ज्ञिष्यस्य गुरुपरस्यां गुरुवरमतिपूज्यास्तु सवर्णा गुरुपरिवाहस्यादि ससुका '

<sup>1854.</sup> क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विक्षां वाष्यापदि द्विजः। निस्तीर्य तामधात्मानं पाव -पित्वा श्यक्तेश्यथि ॥ या.III. 35.

their needs for three days and those who do not collect grain even for the next day. The smrtis prescribe that each later one is superior in merit to each preceding one. The commentators differ as to the meaning conveyed by kusuladhanya (some holding that it means one who has accumulated grain for three years, while others say it means one who has grain for 12 days) and kumbhidhānya (a person accumulating grain for a year, or grain for six days). Vide H. of Dh. vol. II, p. 110, note 234 and p. 641 note 1502. The Mit. on Yai. I 128 says that the advice not to accumulate corn even for three days or one day is not addressed to all brahmanas, but to those only who are called yāyāvara 1855. This explanation of the Mit. indicates that the Kalivariya text on this point was either not known to the Mit. or was not much thought of by it. The Kalivariya text provides that the ideal of extreme poverty and absence of acquisitiveness for brahmanas was not to be insisted upon in the Kali age.

- 36. 'The acceptance of the kindling of a log of wood (i. e. setting up sacred Vedic fire) at the time of the homa of Jātakarma for the purpose of securing long life to the child born to a person' (1.29). The aranis are two logs of Asvatha tree from which fire is produced by attrition, which (fire) is used for kindling the gārhapatya fire. In certain śākhās, it is the practice to kindle fire from aranis and to use it for the homa in the Jātakarma rite. This fire was to be used in the subsequent rites for the child such as cūdā, upanayana, marriage. It was supposed that this enabled the child to live long. The Sam. K. quotes a parišista text to this effect. 1857
- 37. 'Constant journeys by brāhmaṇas' (1. 30). The Mahābhārata (Śānti 23. 15) 1858 says, 'As a snake swallows mice hiding in holes, the earth swallows two persons viz. a king who does not fight (an invader) and a brāhmana who does not engage

<sup>1855.</sup> For the two kinds of brāhmanas, viz. śālīna and yāyāvara, vide H. of Dh. vol. II pp. 641-42 n. 1502-1505.

<sup>1856.</sup> क्रांचिच्छाकायां जात कर्महोसे प्रजाजीवनार्धमरणिपरिग्रहो विहित:। कुण्णभढ on नि. सि. pp. 1299-1300,

<sup>1857.</sup> परिशिष्टान्तरे हु कु मारस्य जातस्य अरणीं बोडशाङ्ग्रहास् । आहत्य चोत्तरा-मणीं तान्यामिश्रं हु मन्ध्रयेत् । ... ... तस्मिन् कुमारकर्माणि विवाहान्तानि कारयेत् । सं. कौ. under जातकर्म.

<sup>1858.</sup> धूमिरेतौ निगिरति सर्पो भिल्हाया निव। राजामं खाविरोद्धारं बाह्मणं खाप्रधा-सिनम् ॥ ज्ञान्ति 23, 15. Vide also Sabbā 55. 14, Sānti 57. 3 and Anusāsana 36, 16 for almost the same words.

in travel' (for acquiring learning from famous teachers). This text only forbids taking aimlessly to long journeys but not those for study or for religious purposes.

- 38. 'Blowing on fire with the mouth' in order to kindle it into flames (1. 30). Gaut. IX. 32, Manu IV. 53 and Brahmapurāṇa 221. 102 forbid the blowing on fire with the mouth (as in doing so it is likely that drops of saliva from the mouth may fall into the fire and pollute it). Haradatta on Āp. Dh. S. I. 5. 15. 20 notices that in the Vājasaneya Śākhā it is said that fire should be kindled into flames by blowing upon it with the breath from the mouth since it sprang from the mouth of the Creator (as stated in the Puruṣasūkta, Rg. X. 90. 13). Therefore, acc. to Haradata and the Gobhila-smṛti (I. 135-136) 1859 the śrauta fire could be kindled by blowing upon it with the mouth, but smārta fire or ordinary fire should not be kindled in that way (but only by using a fan or a bamboo cylindrical piece). The Kalivarjya text forbids blowing with the mouth even on śrauta fire.
- 39. 'Allowing social intercourse to women who have become polluted by rape and the like (when they have performed prāvascitta) as prescribed in the sastras' (1.31). Vas. 28, 2-3 state, 'when a woman is polluted by being raped or kidnapped by a thief, she should not be abandoned; one should wait till her monthly illness (making her undergo certain expiations till then) and she becomes pure after it.' Atri (V. 2-3) has the same verses, which are quoted (from Vas.) by Viśvarūpa on Yāi, III. 256 (p. 133. Tri. ed.) and explained at great length. The Matsyapurana 227, 126 is liberal enough to say that the man who commits rape should be punished with death but the woman raped incurs no blame. Parāśara (X. 27) provides that if a woman is raped by an evil-doer only once she becomes pure by undergoing the Prajapatya expiation and after the following monthly illness. Even so late a smrti writer as Devala provides that if a woman of any class is raped by mlecchas and she conceives she can be purified by the expiation of Santapana.

<sup>1859,</sup> ह्युंबेनेके अमस्त्यार्श्ने मुखाइध्येषोध्यजायत । नाग्नि मुखोनेति च यसुरैकिके पोजयन्ति तत् ॥ गोमिलस्मृति I. 136. This is q, by the स्मृतिच. I. p. 212. नाग्निं सुखोन is महा IV. 53.

<sup>1860.</sup> योषा गर्भ विधने या म्हेच्छात्कामाद्दकामतः । बाह्यणी क्षत्रिया वैद्या इद्भा वर्णेतदा च या । अभदयभक्षणं कुर्याचरयाः हृद्धिः क्षयं भवेत् । कुच्छं साम्तपनं ह्याद्धिर्पते-योभिश्व पाचनम् ॥ देवल ४८-४९.

But this text is harsher on such innocent and unlucky women when it says that they cannot be restored to social intercourse even after undergoing expiation.

- 40. 'Begging of food by a sannyāsin from members of all varṇas (including śūdras) according to the rules of the śāstra' (l. 32). The Sm. M. p. 201 (on varṇāśrama) quotes Kāṭhaka Brāhmaṇa, 1861 Āruṇi Up., Parāśara (in prose) to the effect that a yati may beg for food from members of all varṇas. Baud. Dh. S. II. 10. 69 1862 also quotes a verse which allows the begging of food from all varṇas to a yati. Vas. X. 7 requires a yati to beg at seven houses not selected beforehand and in X. 24 states that he should subsist on what food he gets at the houses of brāhmaṇas. 1863 The present text requires even the yati to observe caste rules as to food.
- 41. 'Not using for ten days fresh rain water' (1. 33). Haradatta on Ap. Dh. S. I. 5. 15. 2, Bhattoji on Catur. (p. 54), Sm. Kau. p. 479 quote a verse, 'she-goats, cows, she-buffaloes and brāhmaṇa women become free from impurity (due to delivery) after ten nights and so does fresh rain water accumulated on the ground'. According to this the long period of ten days in the case of rain water is set aside. But Bhattoji notes that according to another smrti 'rain water falling at the proper season is pure, but it is not to be used for drinking for three days; when rain falls at an unusual season rain water is impure for ten days and if a man drinks it within that period he should abstain from food for one day and night'. Bhattoji remarks that the Kalivariya text only sets aside waiting for ten days, but does not set aside the rule against drinking it for three days.
- 42. '(Payment of) the fee demanded by the teacher' at the end of the period of brahmacarya (1.33).

<sup>1861.</sup> काठकबाह्मणे 'चतुर्वर्णेषु श्रीव्यचर्य चरेत् वाणियात्रेणाङ्गनं कुर्याद्दीवधवरमा -श्रीयात्र्याणधारणार्थे यथा मेदोङ्कद्धिर्न जायते । स्मृतिश्व. (वर्णाः ) p. 201.

<sup>1862.</sup> भैश्यं वा सर्ववर्णेन्य एकाकं वा द्विजातिषु । अपि वा सर्ववर्णेन्यो न चेकाकं द्विजातिषु । बो. ध. सू. II. 10. 69.

<sup>1863.</sup> सप्तानाराण्यसङ्कृत्यितानि चरेजिसाम् । आञ्चाणकुले याचलुभेत तद्धाशीत सायं प्रातमधुनांसवर्जम् । बसिष्ठ X. 7 and 24.

<sup>1864.</sup> अजा गावो सहिष्यश्च बाह्यणी च प्रस्तिका। दृशरात्रेण शुध्यन्ति भूमिष्ठं च नवोद्कस् # q. by हरद्स on आप. ध. ध्. I. 5. 15. 2; 'काले नवोद्कं शुद्धं न पिवेश इयहं च तत्। अकाले तु दृशाहं स्थारपीता नाधाद्दर्शिकाम् # इति स्युत्युत्तस्य दृशाहमति-वेधस्यैवं प्रतिमस्त्वो न तु व्यवस्तिवेधस्यैतं दर्शयति दर्शयति । मद्धोजि on चतुर्वि. p. 53.

The ancient practice was to make no agreement as to fees for teaching. Vide Br. Up. IV. 1. 2. Gaut. (II. 54-55) prescribes 1865 that at the end of his studies the student should request the teacher to accept the wealth that he could offer or ask the teacher what should be given and after paying or doing what was required by the guru or if the teacher permitted him to go without demanding anything the student should take the ceremonial bath. Vide Manu II. 245-246 and H. of Dh. vol. II. pp. 360-361 for details. Yaj. I, 51 provides that at the end of his studies the student may give to the teacher what he desires (or a cow) according to his ability or may with his permission take the ceremonial bath (without paying anything). On account of these provisions we have stories in the ancient literature that very rarely teachers or their wives made fanciful demands. This Kalivariya text only sets aside the requirement of paying what the guru demands, but does not prohibit the voluntary gift of a fee by the student. 1866

- 43. 'The engagement of a sūdra for such acts as cooking and the like in the houses of brāhmaṇas and the rest' (1. 34). Ap. Dh. S. (II. 2. 3. 1-8) requires that 1867 the food for Vaiśvadeva should be prepared by pure men of the first three varṇas and also optionally allows a sūdra to be a cook for an ūrya provided he is under the supervision of men of the first three varṇas, provided he sips water whenever he touches the hair, any limb or his garment, provided he cuts the hair (on his head and his body), the beard and nails every day or every 8th day of the month or on the new and full moon day and provided he bathes with the clothes on. It is this permission that is set aside by this Kalivariya text.
- 44. 'Suicide of very old people by falling into fire or from a precipice' (1.35).

This is analogous to No. 13 above. Atri did not condemn suicide in certain cases. He states, 1868 (verses 218-219) if one be

<sup>1865.</sup> विद्यान्ते ग्रुक्श्येन निमन्त्रयः । कुलाङ्क्षातस्य वा स्मानस् । गी. II. 54-55.

<sup>1866.</sup> विद्यान्ते ग्रुरुप्रेरणया वृक्षिणावानं यथा सान्द्रीयमधे श्रीकृष्णेण सृतपुत्रस्य । न तु ग्रुप्ते वृक्षिणामात्रं चोदितितिपवर्षेयधर्णायत्तेः । स्त्रुतिकौ. p. 479.

<sup>1867.</sup> आर्थाः पयता वैश्वदेवेऽक्रसंस्कर्तारः स्युः । ...आर्थाधिष्ठिता वा झूझाः संस्कर्तारः स्युः । तेवां स एवाकामनकरूपः । अधिकमहरहः केशस्मश्रुलीमनकरूपम् । उदकीपरपर्शनं च सह वाससा । अपि वाहमीब्वेव पर्वस्नु वा वपेरल् । आपः श्व. II. 2. 3. 1-8.

<sup>1868.</sup> बुद्धः शीव्यस्मृतेर्ह्धः प्रत्याक्यातभिवक्तियः । आरमानं धातयेशस्तु भृष्टाग्य-नशनाम्ब्राभिः । तस्य त्रिरात्रमाशीवं द्वितीये त्यस्थिसव्यवम् । तृतीये तृद्धं कृत्वा चातुर्थे आद्ममाचरेत् । अत्रि 218–219 q. by मेधातिथि on मकु V. 89, मिता, on या. III. 6, अपरार्क p. 942.

old (beyond 70), if one cannot observe the rules of bodily purification (owing to extreme weakness), if one is so ill that all medical help is discarded, and if one in these circumstances kills himself by throwing himself from a precipice or into fire or water or by fasting, mourning should be observed for him for three days and sraddha may be performed for him.' arka (p. 536) quotes several smrtis to the effect that a very old man or one suffering from very serious illness, one who has no desires left and has carried out his tasks may bring about his death by entering fire or water or falling from a precipice and he will incur no sin. Vide H. of Dh. vol. II, pp. 926-927 for further details. This text may also be taken as forbidding suicide by falling from a precipice or into fire as an expiation in the case of those that are guilty of mahāpātakas knowingly committed. The Mit. on Yaj. III. 226 quotes a smrti to this effect 1869. The Suddhitattva holds (pp. 284-285) that suicide by entering water and the like is allowed in Kali only to śūdras and forbidden to brāhmanas and others.

45. 'The performance of ācamana (purificatory sipping of water) by sistas in as much water as is sufficient for slaking the thirst of a cow' (1.36).

Manu V. 128, Vas. III. 35, Baud. Dh. S. I. 5. 65, Yāj. I. 192, Viṣṇu 23. 43 provide 1870 that water collected on the ground is pure (and may be used for ācamana) provided it is sufficient in quantity to slake the thirst of a cow. But this text forbids on hygienic grounds the use of small quantities of water collected on the ground for sipping and similar purposes.

46. 'The residence of an ascetic in the house near which he happens to be in the evening' (1. 38).

Acc. to  $\overline{A}p$ . Dh. S. II. 9, 21. 10 and Manu VI. 43, 55-56, an ascetic was to kindle no fire, was to be houseless and was to beg only once a day in the afternoon or evening when no smoke ascends from the kitchens of people, when the embers have been extinguished, when people have finished their meals &c. Vas. (X-

<sup>1869.</sup> यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथेश्वन। न तस्य निकृतिर्देश श्वरबद्भिपत-नाहते ॥ q. by मिला. on या. III. 226. जलप्रवेशादिकं तु कलौ श्रूवस्यैव। बाह्मणादीनां तु आदित्यप्रराणेन सगुणाश्वशीसप्रकरणोक्तेन निवेधात्। श्रुद्धितस्व pp. 284-285.

<sup>1870.</sup> श्रुष्ति गोतृतिकृत्तीयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । या. I. 192; प्रवृशादृपि था गोत्तर्पणसमर्थाः स्युः । वसिष्ठ III. 35; आपः पवित्रं सूमियता गोतृतिर्याष्ठ जायते । श्री. ध. छ. I. 5. 65.

12-15) provides <sup>1871</sup> that a sannyāsin was to change his residence frequently, was to stay at the boundary of the village or in a temple, or in an empty house or at the bottom of a tree and should constantly live in a forest. Śankha (VII-6) states that an ascetic should stay in an empty house or he may stay wherever he may be when the sun sets. This provision of Śankha is set aside by the Kalivariya text. Another meaning of the words, according to Krṣṇabhaṭṭa on the Nir. S. (p. 1310), is that this runs counter to the recommendation of Manu VI. 56 that an ascetic should go for begging to the houses in a village in the evening when all smoke from kitchens has ceased i. e. by this text he is allowed to beg in the noon. In a way this appears to be a better explanation.

The above is a complete list of all Kalivariyas quoted from the Adityapurāṇa (except one or two). Some of the Kalivariyas not included here, but included in other texts cited above will also be now set out for the sake of completeness of treatment.

47. 'Resorting to sannyāsa'. Vyāsa quoted above (n. 1793) forbade sannyāsa in the Kali age after 4400 years of it had elapsed, but then Devala <sup>1872</sup> made an exception to this extent that as long as the division of society into four varṇas existed and as long as the Veda was studied sannyāsa could be resorted to even in Kali. The Nir. S. explains that what is forbidden is the sannyāsa with three daṇdas and not the sannyāsa with one daṇda. Baud. II. 10. 53 (ekadaṇdī vā) gives an option that a sannyāsin may carry three staffs or one, while Yāj. III. 58 speaks of a yati as only tridaṇdī. Daṇda meas a staff and also 'restraint, curbing'. Manu XII. 10 (same as Dakṣa VII. 30) declares that that man is called tridaṇḍī who has restraint over his body, speech and mind. Dakṣa 1873 also says that a yati is not called tridaṇḍī by carrying three bamboo staffs, that he is called tridaṇḍī who has

<sup>1871.</sup> अनित्यां वसति वसेत् । प्रामान्ते देवगृहे शून्यागारे वा पृक्षमूले वा । अरण्यानित्यः । वसिष्ठ X. 12-13 and 15; शून्यागारनिकोतः स्वायात्रसायंगृहो सुनिः । शङ्क्ष्ण VII. 6. The words पत्रसायंगृहो सुनिः occur also in वनपर्व 12. 11. गृहशब्दो गृहस्थवेश्मपरः सायंशब्दो प्रदेशवाचकः । ... भिक्षावार्षे पविदरय तत्र काले गृहवास्तो न युक्त इति तारपर्यम् । अत एव श्रुतिः । वासं प्रविशेदासायानिति । स्मृतिकौ. p. 479.

<sup>1872.</sup> याबद्वणंबिभागोस्ति याबद्वेदः प्रवर्तते । ताबम्न्यासोग्निहात्रं च कर्तव्यं तु कली युगे ॥ देवल पू. by नि. सि. III पूर्वार्ध p. 370, स्युतिसः (वर्णाश्रम p. 176 quoting it as from क्यास ), वसिधर्मसंग्रह pp. 2-3.

<sup>1873.</sup> वैणवेन त्रिवृण्डेन न त्रिवृण्डीति कच्यते । अध्यात्मवृण्डयुक्ती यः स त्रिवृण्डीति कथ्यते । द्वा VII. 29. Several verses of द्वा VII are quoted by अपरार्क on p. 953.

the spiritual restraint in him (v. 29). In I. 12-13 Daksa says that just as a girdle, deer skin and a wooden staff are the outward signs of a vedic student, so three staffs are the peculiar sign of a yati. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 937-938 for further details. If the Kalivaryya text were meant to forbid sannyāsa altogether, it must be said that it was never honoured and even now thousands become sannyāsins every year. If, as the Nir. S. says, this text only forbids the carrying of three dandas, it is a meaningless prohibition, giving importance only to outward symbols and not to the substance of the matter.

- 'The observance of agnihotra' or 'the acceptance of three fires'. Vyāsa (n. 1793) forbade the performance of śrauta aunihotra along with sannyāsa in Kali, but an exception was made by Devala in favour of its observance as also of resort to sannyāsa on the grounds stated above (in No. 47). Some digests and authors such as the Nirnayasindhu 1874 and Bhattoii explain that agnihotra of the sarvadhana type is forbidden in Kali, but that of the ardhadhana type is allowed. Agnihotra means 'ādhāna', that is, setting up of the srauta fires. When a man consecrates the three srauta fires he may do so with half of his smarta fire and keep up the other half of the smarta fire. This is called ardhadhana. If he does not keep the smarta fire separate, it is sarvädhāna. Laugāksi quoted by the Nir. S. (III. p. 370), Bhattoji and others states this. The Mit, on Yāj. III. 45 mentions these two modes. Therefore, according to these explanations, sarvādhāna was allowed in former ages (and acc. to one interpretation up to 4400 years of Kali), while in Kali (or at least after 4400 years of Kali) only ardhādhāna is allowed,
- $49.\,$  'Human sacrifice' (vide note 1798 giving extract from Nāradapurāṇa ).

The Tai. Br. <sup>1875</sup> (III. 4. 1-19) contains a description of the procedure of human sacrifice. The oldest texts even do not show that a human being was killed. The whole procedure is

<sup>1874.</sup> अर्धाधानं समृतं श्रोतस्मातांग्न्योस्तु पृथक्कुतिः । सर्वाधानं तयोरैक्यकृतिः पूर्व-युगाश्रया । लोगाक्षि व. in स्मृतिचः. acc. to निर्णयसिम्धु III. p. 370. अत्र पूर्वयुगा-श्रितेति लोगाक्षिवाक्ये पूर्वयुगानि कृतादीनीत्येकार्थः । अन्ये तु युगस्य पूर्व कलेः पूर्वी भागः स चत्वार्यन्वसहस्राणीति पूर्वोक्तवाक्याच्यतुश्चत्वारिशच्छतवर्षाविद्यकः तस्मित् भागे सर्वाधानं कार्ये तदुसरं हु यावद्वर्णविभागोस्तीति वाक्यात् वर्णविभागपर्यन्तमर्थाधानमित्याहः । नि. सि.

<sup>1875.</sup> जहाणे जाह्मणमालभते क्षत्राय राजन्यस् । सदद्श्यो वैश्यस् । तपसे शूदस् ॥ तै. जा. III. 4. 1.

symbolical. The Vaj. S. (XXX. 5 ff.) has many passages in common with the Tai, Br. The Tai, Br. III, 4, 1 (= Vaj, S. 30. 5) begins, 'the brahmana should be offered to brahman (spiritual power), the ksatriya to ksatra (military power), the vaisya to the Maruts' &c. Acc. to Ap. Sr. XX. 24, a brahmana or ksatriya performs this sacrifice, whereby he attains power and valour and all prosperity. There are eleven sacrificial posts and eleven animals to be offered to Agni and Soma. After the rite of paruagnikarana is performed on the brahmana and others, they are presented to the several deities and then discharged from the sacrificial posts, eleven goats are killed and oblations of their flesh and limbs are offered. Acc. to the con. on Vai. S., it is begun on the 10th day of the bright half of Caitra and goes on for 40 days, which are occupied with 23 diksas, 12 unusads and five sutyas (days on which soma is extracted). After this yaga, the yajamana usually resorted to a forest as a sannyāsin, 1876

- 50. 'Asvamedha' (n. 1798). The Tai. S. V. 3. 12. 2 states, 1877 'he who performs the Asvamedha becomes free from (the sin of) brāhmaṇa murder'. In spite of this Vedic authority the Bṛhan-Nāradīya and other purāṇas prohibited it. But no one heeded this prohibition and numerous historic kings performed this sacrifice from at least 200 B. C. to Jayasing in the 18th century A. D. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 1238-1239 and .pp. 70-71 above for numerous historical performers of Asvamedha.
- 51. 'Rājasūya' (acc. to the Garuḍapurāṇa, p. 929 above). This was a very complex rite extending over two years and could be performed only by a kṣatriya. Vide H. of Dh. vol. II. pp. 1214-1223 for a brief description. The Rājasūya was performed by the Kalinga Emperor Khāravela as he proclaims in his Hāthigumphā Inscription (E. I. vol. XX p. 71 at p. 79) and by queen Nāyanikā as stated in the Nāṇāghāṭ Inscription (A. S. W. I. vol. V. p. 60).
- 52. 'Perpetual studenthood' (n. 1798). Vedic students were of two kinds, upakurvāņa (who offered some return or fee at the time when they returned home) and the naiṣṭhika (who remained students till death). Vide p. 764 n. 1471 above.

<sup>1876.</sup> त्रैधातवीययोद्यसाय प्रधारणीव्यक्षीत्मनारोप्योत्तरनारायणेनादिश्यसुपस्थाया-रण्यमवतिहेत । द्वामं वा मवित्य त्रैधातवीयया यजेत । आप. औ. XX, 24, 16-17.

<sup>1877.</sup> तरति अहाहत्यां योश्यमधेन चलते । ते. सं. V. 3. 12. 2.

Hārīta, Dakṣa 1878 (I. 7) and others mention these two varieties, while Yāj. I. 49, Vedavyāsa I. 41 and Viṣṇu Dh. S. 28. 46 name and describe the naiṣthiku. Manu II. 243-244, Yāj. I. 49-50, Vas. VII. 4-5 provide that a perpetual Vedic student should stay with his teacher till his own death, that on the teacher's death he should stay with the teacher's son or the teacher's wife or should tend fire, that if he curbs his senses till his death, he reaches the world of brahma (immortality) and is not born again. This was a very difficult mode of life, there were great temptations as the flesh is weak and therefore the Bṛhan-Nāradīya and others prohibited perpetual studenthood. Some works such as the Madanapārijāta (p. 16), the Kalivarjyavinirṇaya of Dāmodara, and the Nir. S. read 'dīrgha-kālam brahmacaryam' in place of 'naiṣṭhikam brahmacaryam' in the Bṛhan-Nāradīya.

53. 'Brahmacarya for long periods' (n. 1799). The Baud. Dh. S. (1.2.1-5) declares, "the term of studentship for Veda study as observed in ancient times lasted for 48 years, or 24 years, or 12 years for each Veda or at least one year for each kānda (of the Tai.S.) or it lasted till the Veda was committed to memory. as life is evanescent and as the Veda ordains 'let him kindle the sacred fires while his hair is still black'." The Ap. Dh. S. (1, 1, 2, 11-16) provides that the student's stay with the teacher's household should be 48 years, 24 years or 12 years at the lowest. Manu III. 1 also states that the vow of studying the three Vedas under a quru must be observed for 36 years or for half of that time or for a quarter of it or until the student has mastered (the Veda). These long periods of 48 years, 36 or 24 years for Veda study (before a man could become an householder) are here forbidden in Kali. This was nothing new. Yāi. I. 36 had allowed 12 years for each Veda or five and if a man did not want to study all vedas but only one he could finish his studenthood in five years. Only an extremely small number could have spent 48 or 36 years in Veda study. Sabara on Jai. I. 3. 3 held that this text of Band, was opposed to the \*ruti about kindling fires when a man was a young householder with black hair and was to be discarded. Vide pp. 832-834 above for a

<sup>1878.</sup> द्वितिधी बद्धाचारी उपकुर्वाणी नैष्ठिकश्च। तयोशपकुर्वाणको व्याख्यातः। निष्ठां चेद्रब्छेदा शरीरनियातात् गुरावासीत । हारीत q. by अपरार्क p. 71; द्विविधो बद्धाचारी प्रयादाचोत्स्युपकुर्वाणकः। द्वितीयो नैष्ठिकश्चेव तस्मिक्षेव वर्ते स्थितः ॥ दश I. 7. q. by स्वतिच I. p. 64.

discussion of this. The authors of the Samayamayūkha and the Sm. Kau. both of whom had before them the reading 'dīrghakālam brahmacaryam' held that this prohibition was aimed at the words of Āp. and Baud. and that the vow of perpetual studentship which was undertaken with a special purpose in view (viz. realization of brahma and non-return to samsāra) was not prohibited by the Kalivarjya text and that there was nothing wrong in the practice of perpetual studenthood among the Dravidas.

- 54. 'Animal sacrifice.' In the Markandeya as quoted in Apararka p. 929 above animal sacrifice was forbidden in the Kali age. Though popular feeling had gradually veered round to the view that meat should not be offered in śrāddhas, in madhuparka (No. 22 above), yet animal sacrifices were performed at all times and are even now performed, though very rarely.
- 55. 'Intoxicating drinks (madya)'. There were startling vicissitudes in the attitude to intoxicants.

In Vedic times some was a beverage drunk by the priests and surā was a beverage for common men and usually not meant to be offered to the gods. Soma and sura are sharply distinguished (vide Tai. S. H. 5. 1. 1, Vaj. S. 19. 7, Sat. Br. V. 1. 5.28). The Sat. Br. (V. 1.5.28) has the striking antithesis 'For, Soma is truth, prosperity, light; and surā is untruth, misery, darkness'. In the Sautrāmanī isti a brāhmana had to be hired for drinking the dregs of sura offered in it and if a brahmana could not be found the sura was poured on an anthill (Tai, Br. I. 8, 6 and Sabara on Jai, III, 5, 14-15). It appears from the Kāthaka-samhitā XII. 12 that 1879 brāhmanas had by that time come to regard the drinking of sura as sinful. From Chān, Up. V. 10.9 it appears that a drinker of surā was enumerated among five grave sinners. In the Asv. gr. II. 5. 3-5 it is said that in the rites of the Anvastaka day when pindas are offered to the male ancestors, the female ancestors viz. the mother, the paternal grandmother and great-grandmother are offered sura and the scum of boiled rice in addition 1880. The Nir. S. (III.

<sup>1879.</sup> तस्माइ बाह्मणः भ्रुपं न पिवति पाप्मना नेत्संस्उपा इति । काटकसं. XII 12, quoted by the तन्त्रवार्तिक on जै. I. 3. 7 p. 210 and by काङ्कराचार्य on वेदान्त-सन्त्र III. 4. 31.

<sup>1880,</sup> विण्डपितृयज्ञकल्पेन । हृत्या मधुमन्यवर्जी पितृन्यो द्व्यात् । स्त्रीन्यश्च सुरामाश्चा-ममिरपश्चिकम् । आश्च. गृ. II. 5. 3-5.

p. 367) refers to this passage of the Asv. Gr. and holds that the Kalivariya text against intoxicants forbids this also.

Madya is a generic term applicable to all intoxicating drinks; surā is said to be of three kinds, viz. that prepared from molasses, that from honey (or madhuka flowers or from grapes) and that from corn flour (Manu XI. 94, Visnu Dh. S. 22, 82 and Samvarta 117). The Visnu Dh. S. (22, 83-84) specifies ten kinds of madya, all of which a brahmana was not even to touch. Gaut. II. 25 1881, Ap. Dh. S. I. 5. 17. 21, Manu XI. 95 forbid all kinds of madya to brahmanas at all stages of life. Ap. 1, 7. 21. 8, Vas. I. 20, Manu XI. 54, Visnu Dh. S. 35. 1 hold that the drinking of surā is one of the five grave sins (mahāpātakas). while Yai, III, 227 employs the word 'madva' in place of sura in this connection. Baud. Dh. S. I. 1. 22 however notes that among the five practices peculiar to the brahmanas of the north was that of drinking rum and Baud, condemns it. The verses of Manu XL 93-94 about the three kinds of sura have been the subject of frequent and varying interpretations. Viśvarūpa on Yāj. III. 222, the Mit, on Yāj. III. 253, Aparārka p. 1069 and others establish that the word 'sura' primarily applies to paisti (liquor prepared from flour) alone, that paisti is forbidden to all brahmanas, ksatriyas and vaisyas, that it is the drinking of paisti alone that constitutes a mahāpātaka, that all intoxicating drinks are forbidden to brahmanas in all ages, but intoxicants other than paisti (such as those prepared from molasses or madhūka flowers ) are not forbidden to ksatriyas and vaisyas. Manu XI. 93 says that sura is the refuse of cooked food (rice): therefore members of the three higher castes should not drink This clearly shows that Manu took sura as meaning only paist! (liquor prepared from rice flour). The Visnu Dh. S. (22, 84) expressly says that ksatriyas and vaisyas are not polluted by touching the ten kinds of madyas specified by it. In the Udyogaparva (59.5) both Vāsudeva (Krsna) and Arjuna are described as intoxicated by drinking the liquor prepared from honey and the Tantravartika establishes that there was nothing wrong in this as both were ksatriyas. Intoxicants were not forbidden to śūdras. Brahmacārins of whatever varna had to abstain from intoxicants of all kinds. Apararka 1882 (p. 63)

<sup>1881.</sup> मर्चा नित्यं वाह्मण: । गी. II. 25 ; सर्व मद्यमपेयम् । आप, ध. स्.I. 5. 17. 21.

<sup>1882.</sup> मधं जित्वं ब्राह्मणः । जित्वमिति वज्यनान्मधं कृतशुगादावि ब्राह्मणेन वर्ण्यं क्षत्रियवैश्यान्थां सु कलावेव । यह ब्रह्मपुराणं ... नशश्चमेधी मधं ज कलो वर्णे हिजातिभिः । अपरार्क p. 63,

after quoting the Brahmapurāna states that intoxicating drinks were forbidden to the three varnas in Kali and to brāhmaṇas in all yugas (ages). But this is opposed to tradition. The Adiparva (chap. 76) narrates 1883 that Śukrācārya prohibited for the first time brāhmaṇas from drinking intoxicants (vide H. Dh. vol. II. pp. 792-799 for detailed discussion of this topic). The Kalivarjya text forbids the drinking of intoxicants to all the three twice-born classes. But kṣatriyas and vaiṣyas pay scant attention to this prohibition and even some brāhmaṇas in these days have taken to drink as a fashionable indulgence. The K. V. N. (folio 5a), Kṛṣṇabhaṭṭa 1884 and Sm. Kau. note that in the sākta treatises (called Vāmāgama) madya is allowed to be offered to the idol for all the three varṇas and to kṣatriyas in the propitiatory rites for Vināyaka and for birth on the Mūla constellation but this kalivarjya text forbids all that.

An analysis of these 55 kalivarjyas yields very interesting results. About one-fourth out of the above 55 relate to Srauta There are several texts forbidding Agnihotra. matters. Aśvamedha, Rājasūya, Purusamedha, sattras, Gosava, animal sacrifices, while a few others are concerned with matters of detail in sacrifices (vide No. 11, 14-16, 29-30, 38, 48-51, 54). The first nine of these 55 are concerned with legal matters and relations. Some prohibitions are due to growing caste exclusiveness (No. 5, 10, 31, 40, 43). Others again spring from ideas of greater insistence on the sacredness of the marriage tie, a stricter morality and a demand for greater decency and purity, particularly in women (No. 2, 3, 4, 9, 15, 23, 24, 33, 39, 55). A few are based on notions of compassion, justice and equity (No. 1, 8, 24, 25, 42). Some owe their origin to the growing sacredness of the brahmana's person and his high social position (No. 7, 10, 27, 29, 30). Some must have been suggested by hygienic considerations (No. 12, 16, 28, 38, 41, 45), some arose from strict ideas of sin, expiation and ceremonial purity and impurity (No. 13, 18-21, 28, 44). Two of these, when they

<sup>1883.</sup> यो बाह्यणोद्यप्रभृतीह कश्चिन्मोहास्तुरी पास्यति अन्द्रश्चितः।अपेतधर्मा बह्यहा चैव स स्यादारिमेंह्योके गर्दितः स्यात्परे च । आदिवर्ष 76. 67 = मस्स्यपुराण 25. 62.

<sup>1884.</sup> यहा वामागमादी जैवाणिकपुरस्कारेणोक्तं देवनैवेद्यादी मद्यविधानं तदिह निवि-ध्यते। अधवा विनायकज्ञान्ती मूलजातज्ञान्ती च — शुष्यं (पुष्यं !) चित्रं शुगन्धं च सुरां च जिविधामिपे। तथा-सुरापोलिकमांसाधीनैवेदीमोजनादिभिः इत्वेतान्यां यन्मद्यं मातं तद्य यद्यपि-मद्यमांससुरादीमि बाह्यणं (बाह्यणो !) विनिवर्जयेदित्यमेन बाह्यणामां निविद्धं तथापि क्षत्रियादिपुरस्कारेणापि कली निविद्यत इति। कलिवर्ज्यदि. (folio 5a). कुष्णभद्ध p. 1291 gives a summary of this.

prohibit the stage of forest hermit and of sannyāsa, strike at the very root of the ancient scheme of āśramas.

The chapter on Kalivariyas can be employed as a very effective answer to those who trot out the theory of the 'unchanging East'. Social ideas and practices undergo substantial changes even in the most static societies. Many of the practices, that had the authority of the Veda (which was supposed to be self-existent and eternal) and of such ancient smrtis as those of Ap., Manu and Yai., had either come to be given up or had become obnoxious to popular sentiment. This fiction of great men meeting together and laying down conventions for the Kali age was the method that was hit upon to admit changes in religious practices and ideas of morality. The Kalivarjya texts are also a complete answer to those who hold fast to the notion that dharma (particularly ācāradharma) is immutable and unchangeable (aparivartanina). This chapter on Kalivariya unmistakably shows how the most authoritative dicta of the Veda and of ancient sages and law-givers were set aside and held to be of no binding authority because they ran counter to prevailing notions and furnishes a powerful weapon in the hands of those who want to introduce reforms in the incidents of marriage, inheritance and other matters touching modern Hindu society. One can further see how some practices still persist in spite of the prohibitions in the Kalivariya texts viz. marriage with one's maternal uncle's daughter, sannyasa, agnihotra and even śrauta animal sacrifices (rarely).

Some works add two more to the Kalivarjya verses which mean, 'imprecations, omens, dreams, palmistry, listening for supernatural voices or messages, promises to make presents to a deity if a certain prayer were granted, prophetic replies by astrologers to questions, may rarely turn out to be true. One should not, however, resort to these through the desire to secure results. from them. Similarly there are other actions also (that have to be abandoned) in the Kali age, because they have come to be included (by people) under improper acts (adharma).' 1885

<sup>1885.</sup> अत्र शपथाः काशीस्थलोलांकतीर्धस्नानाद्यः । शकुनाः पूर्णकुम्भाद्यः । स्वमाः पुरुषं कुष्णं कुष्णद्वसः पश्यति स एनं हन्सीस्यादिश्वासिस्वतिसिद्धाः । उपश्वतिः सम्ध्यायां निर्णे-जकादिगृहेऽस्रतमक्षेपपूर्वकं स्वेष्ठादिस्वकतत्रस्थशब्दाकर्णनम् । उपयाजितमस्मिन् कार्ये सिद्धे भेरवाय सतैलं कुसराकं दास्यामीत्यादिसङ्कल्पः । आदेशः प्रश्ववशेन ज्योतिविद्धिर्भ-विष्यत्वस्यापीष्टादेः प्रतिवन्धकाष्ट्रप्टभावाभावान्यां संवाद्लाभिनयमाभावाकं शकुनादिलामात्रेण जयाध्यदेशयकविवादादिषद्विवादिनविद्याने

From the fact that no ancient smrti speaks of Kalivarjya, that the ancient commentaries of Viśvarūpa, Medhātithi and even Vijāāneśvara do not cite long lists of Kalivarjyas, that such lists first make their appearance in the Smrtyarthasāra, the Sm. C. and Hemādri (works and authors of 12th and 13th centuries), the most probable inference is that these lists of Kalivarjyas were first put together at the earliest in the 10th or 11th century A. D. 1886

## (Continued from the last page)

म सब्दृष्टार्थस्य ज्ञान्स्यादेः । स्युतिकोः p. 477. The passage 'पुरुषं कुषणं ... हन्ति is quoted by ज्ञाङ्कराच्यार्य on बेद्दान्तसूच्च III. 2.4. The कलिवज्यंति. (folio 11b) explains 'शक्तुनाः काककपोतादिग्रेष्टाविशेषाः । ... उपश्चतिश्चेलधावादिगृहपार्भ्वे स्थिता चिन्तितार्थ-स्वनशब्दाक्पंनम् । ... आदेशः आशीर्षादः प्रश्नवलेन भविष्यक्षयनं वा ... एते च निषेधा इति वार्तिकानुसारिणः । निबन्धानुसारिणस्तु (भिबन्धनानुः ?) धर्मधिष्ठवापत्तेरते पर्युद्दासा एवति मन्पन्ते । वार्तिक means here the तन्त्रवार्तिक of कुमारिल and निबन्ध refers to the work of Prabhakara, who was called निबन्धनकार by the शास्त्रदीपिका on जै. II. 1. 1.

1886. An attempt at a systematical collection of the Kalivariya texts and elucidation thereof was made by me in a paper submitted to the 8th All India Oriental Conference held at Mysore in December 1935. The paper was published in the Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 12 pp. 1-18 (New Series), 1936. Recently (1943) Mr. Batuknath Bhattacharya has published a book which contains a full treatment of Kalivariyas. He states in the preface that it is 'an exact reprint of the thesis for Jogendrachandra Ghose Research Prize in Comparative Indian Law for 1933', that the subject is 'comparatively fresh and unexplored' and that the treatment is on lines marked out by the writer himself. He claims that his work is 'original as a whole except one section on secondary sons'. He does not state exactly in what year the thesis for a prize of 1933 was submitted to the Calcutta University. Presumably a thesis for a prize of 1933 should have been submitted in 1934 or 1935 at the latest. No satisfactory explanation is given why the thesis was published in 1943, so long after the year of the prize, nor does he mention my paper published so far back as 1936. It appears from quotations in the book as printed that it was probably retouched, if not actually written, after 1937. For example, on p. 76 he quotes a passage from the Smrtimuktaphala (section on Varnasrama p. 201), which was published by Principal J. R. Gharpure only in 1937 in Devanagari. If the original thesis was written or revised in or after 1937 my paper published in 1936 should have been mentioned. Mr. Batuknath Bhattacharya in his paper 'the sources of dharma and their comparative authority published in the Proceedings of the 10th Oriental Conference at Tirupati held in 1940 refers to my paper on Kalivariyas (p. 160) as 'brief and compact'. This shows that he knew my paper years before he published his work in 1943. The claim of the subject being 'unexplored' and the thesis being 'original' is hardly admissible.

## CHAPTER XXXV

# CUSTOMS IN MODERN INDIAN LAW

Though an elaborate treatment of customs in modern Anglo-Indian Law is far beyond the scope of the present work. yet a few words on customs in modern times may not be altogether out of place here. When the British began to acquire political domination in India they realized the importance attached to customs by all persons in India and the Charter of the Mayor's court at Bombay in 1753, unconsciously following the ancient dicta of Manu (VII. 203) and Yai (I. 343), contains the earliest trace in British royal charters of a reservation to the peoples of India of their laws and customs, 1867 The British Parliament and the Indian Legislatures have allowed customs to occupy a very high place in the administration of law and The preamble to 21 Geo. III chap. 70 (1781 A.D.) recited that one of the purposes for which the Act was passed was that the inhabitants of Bengal, Bihar and Orissa should be maintained and protected in the enjoyment of all their laws. usages, rights and privileges and sec. 17 of that Act provided among other things that, in the case of the inhabitants of Calcutta, their inheritance and succession to lands, rents and goods and all matters of contract and dealing between party and party shall be determined in the case of Mahomedans by the laws and usages of Mahomedans and in the case of Gentus by the laws and usages of Gentus 1888 and, where only one of the parties shall be a Mahomedan or Gentu, by the laws and usages of the defendant. 37 Geo. III chap. 142 (1796 A.D.), sec. 13, Bombay Regulation IV of 1827, sec. 26, the Government of India Act of 1915 (5 and 6 Geo. V chap. 61, sec. 112), Government of India Act 1935 (25 Geo. V chap. 2, sec. 223), the

<sup>1887.</sup> Vide Lopes v. Lopes 5 Bom. H. C. R. (O. C. J.) 172, 183.

<sup>1888.</sup> The word 'Gentu' (or Gentuo) was the Portuguese word for 'Gentile' and appears to mean a pagan inhabitant of Hindustan who is not a Mahomedan. Its use in a judicia! document first occurs in the judgment of Lord Chief Justice Willes in Omichand v. Barker (Durnford's Reports of cases, 1737-1769, p. 538). Vide on the word Gentoo 'Khojas and Memons case' in Perry's Oriental cases 110, 123 and Lopes v. Lopes' 5 Bom. H. C. R. (O. C. J.) 172, 185-186.

Madras Civil Courts Act (III of 1873, sec. 16), the Bengal, North-west Provinces and Assam Civil Courts Act (XII of 1887 sec. 37), Central Provinces Laws Act (XX of 1875, sec. 5), the Oudh Laws Act (XVIII of 1876, sec. 3), the Bengal Laws Act (XVI of 1872, sec. 5) enact that the custom of the parties or of the defendant shall be the rule of decision in matters of succession and inheritance, marriage, caste, religious institutions and the like.

The burden of proving a custom opposed to the general law or in derogation of the ordinary rights of another lies heavily on the person alleging it, 1889 The decided cases lay down several essentials of a valid custom. In order to make a particular custom valid it must be proved to be immemorial or ancient, uniform, certain, reasonable, obligatory and it must not be immoral or opposed to public policy or to any express enactment of the Legislature. What antiquity must be proved before a custom can be accepted as valid depends upon the circumstances of each case. 1890 When it is said that a custom must be ancient it is not meant that the antiquity must be carried back to a period beyond the memory of man. According to the Mit. on Yāi, II. 27 smārta-kāla (time within living memory) in relation to possession means a period of one hundred years. while according to Kātyāyana and Vyāsa it is only a period of sixty years. 1891 On evidence of the prevalence of a custom even for 20, 30, 80 or 90 years the Courts have held that a presumption may arise that the custom is ancient and that if the presumption is not rebutted the Court may accept it as a valid and ancient custom. 1892 Many instances have generally to be adduced for proof of a custom. No hard and fast rule can be laid down about the number of instances required to prove a

<sup>1889.</sup> Neelkisio Deb v. Beer Chunder 12 Moo. I. A. 523, 542; Shiba Prasad v. Prayagkumari 59 I. A. 331, 345; Baba Narayan v. Saboosa 46 Bom. L. R. 312 (P. C.), 314.

<sup>1890.</sup> Subhani v, Nawab 68 I. A. 1, followed in Panchanon Roy v. Fazlur Rahman 76 C. L. I. 479.

<sup>1891.</sup> गुरुवा पैतामही भुक्तिः पैतुन्ति चाि संगता। त्रिभिरेतैरविच्छिका स्थिरा पष्टका विद्यक्ती मता । कात्याः q. by अपरार्क p. 636; क्वांणि विंशति शुक्ता स्वतिमनाव्याहता सती । श्रुक्तिः सा पौक्की भूमेद्विग्रणा तु द्विपौक्की। क्रिपौक्की च त्रिग्रणा न ततोन्वेष्य आगमः ॥ व्यास q. by स्वृतिचा II. p. 75,

<sup>1892.</sup> Mahamaya Debi v. Haridas 42 Cal. 455, 472; Garurudhwaja v. Saparandhwaja 27 I. A. 238; Basant v. Brijraj 62 I. A. 180, 193; Parshottam v. Venichand 45 Bom. 754, 767.

custom, 1893 In certain cases it has been held that specific instances are not absolutely necessary, but the opinions of persons likely to know the existence of the custom is entitled to great weight, even though they may not be able to cite specific instances. 1893a Customs once prevalant, particularly family customs, may come to continued on account of accident, change in popular sentiment or by the concurrent will of all the members concerned. 1894 Customs must be strictly construed and cannot be extended by analogy or parity of reasoning. Because in a particular caste marriage with a maternal uncle's daughter is allowed by custom it does not follow that marriage with a maternal aunt's or paternal aunt's daughter will necessarily be valid. Vide H. of Dh. vol. II. p. 467 notes 1095-6. The evidence about a custom should be such as to prove the uniformity and continuity of the usage, the conviction of those following it that they were acting in accordance with law and the consciousness of obligatorines and the custom should not spring from mere habit, imitation and ignorance or mutual arrangement. 1895 A custom must not be unreasonable. A custom of excluding daughters from inheritance was held to be not unreasonable according to the ideas of the Hindu community. 1896 A custom that only members of certain castes (and not of others) were entitled to make use of a temple and to worship therein was held not unreasonable in India, though it may appear obnoxious to cultured people at the present day. 1897

Customs must not be immoral. Whether a custom is immoral is to be judged by the sense of the whole community 1898.

<sup>. 1893.</sup> Vide Ratilal v. Motilal 27 Bom. L. R. 880; Chandika v. Muna 29 I. A. 70.

<sup>1893</sup>a. Vide Ahmed Khan v. Channi Bibi 52 I. A. 372; S. K. Wodevar v. Ganapati 37 Bom. L. R. 584; Ajai Verma v. Vijai Kumari 41 Bom. L. R. 700 (P. C.); Madhavrao v. Raghavendrarao 48 Bom. L. R. 196.

<sup>1894.</sup> Vannia Kone v. Vannichi 51 Mad. 1 (F. B.); Rajkishen Singh v. Ramjoy 1 Cal. 186, 195-96.

<sup>1895.</sup> Mathura v. Esu 4 Bom. 545, 557; Gopalayyan v. Raghupaticayyan 7 Mad. H. C. R. 250 (F. B.), 254; Ramrao v. Yeshvantrao 10 Bom. 327.

<sup>1896.</sup> Bhau v. Sundrabai 11 Bom. H. C. R. 249, 277.

<sup>1897.</sup> Anandrao v. Shankar 7 Bom. 323; Sankaralinga v. Raje-shwar 31 Mad. 236 (P. C.); S. K. Wedeyar v. Ganapati 37 Bom. L. R. 584; but vide Narhari v. Bhimrao 39 Bom. L. R. 1295 (about a tank).

<sup>1898.</sup> Deivanayaga v. Muthu 44 Mad. 329, 333.

A custom which authorizes a woman of the lower castes to contract a second marriage without divorce on payment of a certain sum to the caste was held to be immoral 1899 and the Bombay High Court refused to recognize the authority of the caste to declare a marriage void or to give a woman permission to remarry without a release from the husband. 1900 The adoption of girls by dancing girls (nakins) has not been recognized by the Bombay High Court, 1901 though the Madras High Court would recognize such an adoption if there was no intention to make it for purposes of prostitution. 1902 Dagger marriages are practised among certain castes. The Brahmapurana (chap. 111. 15 and 44-46) states that among katriyas there are several forms of marriage such as forcibly carrying away the bride (which is the form called raksasa) or marriage with the weapons (of the bridegroom). In modern times dagger or sword marriages have not been held valid by the courts even among sudras; vide Maharaja of Kolhapur v. Sundaram 48 Mad. 1, Ram Saran v. Mahabir 61 L.A. 106.

Many customs and usages have been expressly forbidden by the Central Indian or Provincial Legislatures e. g. Sati 1903, female infanticide, 1904 slavery, 1905 marriages of children under a certain age, 1906 the dedication of women as devadāsīs to temples or idols. 1907 This being so, no court will allow a party to plead a custom against these positive enactments. It was recognised in a number of cases that in the Bombay Presidency 1908 a vatandar joshi had the right to recover by suit from

<sup>1899.</sup> Reg v. Karsan 2 Bom. H. C. R. 117, 125; Uji v. Hathi 7 Bom. H. C. R. (A. C. J.) 133.

<sup>1900.</sup> Keshav v. Bai Gandi 39 Bom. 538, 543.

<sup>1901,</sup> Mathura v. Esu 4 Bom. 545; Hira v. Radha 37 Bom. 116; Girimallappa v. Kenchava 45 Bom. 768, 784-5; Ghasiti Umrao v. Umrao Jan 20 I.A. 193.

<sup>1902.</sup> Venku v. Mahalinga 11 Mad. 393; Kamalakshi v. Ramasami 19 Mad. 127; Duggirala Veeranna v. Duggirala Sarasiratnam 71 M. L. J. 53; Gangamma v. Cuddappah Kuppammal I. L. R. (1938) Mad. 789.

<sup>1903.</sup> Vide Regulation XVII of 1829 and sec. 306 of I. P. C.

<sup>1904.</sup> Vide the Female Infanticide Prevention Act (VIII of 1870).

<sup>1905.</sup> Vide Act V of 1843 and sections 370 and 371 of I. P. C.

<sup>1906.</sup> The Child Marriage Restraint Act (XIX of 1929 as amended by Act XIX of 1938).

<sup>1907.</sup> Bombay Act X of 1934, sections 3-5.

<sup>1908.</sup> Vide Vithal v. Anant 11 Bom. H. C. R. 6; Dinanath v. Sadashiva 3 Bom. 9; Raja v. Krishnabhat 3 Bom. 232, Waman v. Balaji 14 Bom. 167.

a yajaman who had employed another priest to perform religious ceremonies the amount of the fees which would properly be payable to the vatandar joshi if he had been employed to perform such ceremonies and also the right to recover damages from a person who intrudes upon his office. But Bombay Act XI of 1926 (the Invalidation of Hindu Ceremonial Emoluments Act) now enacts (by sec. 4) that no person shall be entitled to claim as a matter of right any ceremonial emoluments from any Hindu who does not call in the services of the person claiming those emoluments. Therefore, suits of the nature described above cannot be brought now in Bombay by a vatardar joshi.

How customs and practices once prevalent may come to be discontinued or abrogated is well illustrated in the section on Kalivariyas. Some of those that have a legal bearing have been already discussed above.

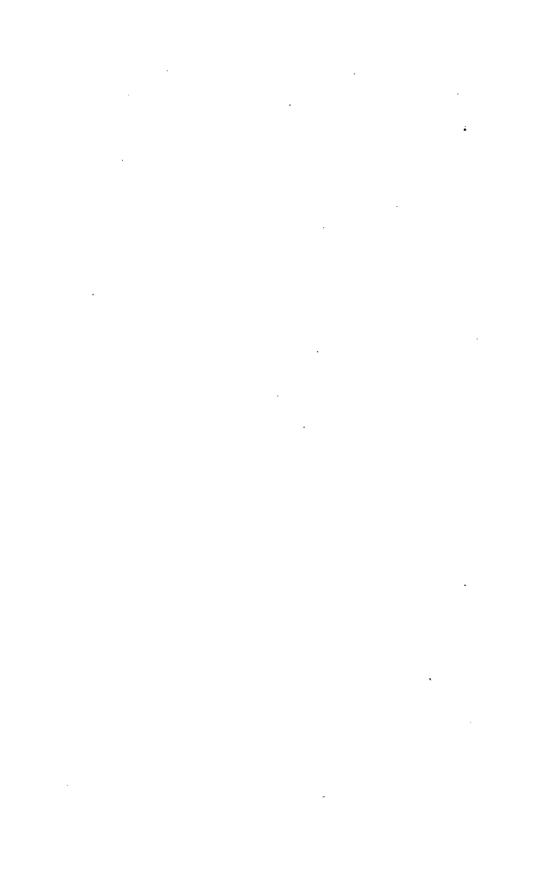

### **APPENDIX**

#### NOTE 191

Long lists of high functionaries and other officers occur in several inscriptions. Vide E. L. vol. VII at p. 91 (Kahla plate of Sodhadeva), E. I. vol. XII at p. 40, E. I. vol. XIV at p. 327 (grant of Mahipāla). There are about 40 titles in some inscriptions. They are generally arranged in order of dignity and importance, the highest coming first, Sometimes several offices are held by the same man. For example, in the Jesar plate of Śilāditya (dated in Valabhi year 357) the high officer Mammaka is styled 'sandhivigrahādhikrta, divirapati, mahāpratihāra, sāmanta' (E. I. XXII at p. 120). It is not claimed that the following is a thoroughly exhaustive list. It is, however, exhaustive enough. Titles and dignitaries in South Indian languages have been generally omitted. Vogel stands for Dr. Vogel's work on 'Antiquities of Chamba State' where, on pp. 120-136, he furnishes informing notes on some officers. is difference of opinion among scholars about the exact meaning of certain office names. The individual functions of several officers are not quite clear. The references given here as to where an office occurs are not exhaustive. Chronologically older references alone are generally given and they are mostly taken (so far as inscriptions are concerned) from the Epigraphia Indica (E. I.) and the Indian Antiquary (I. A.). Many official titles have the word 'maha' prefixed without any change in meaning in some cases. Vide India Office Plate of Laksmanasena in his 27th year (E. I. XXVI. p. 1 at p. 7) for many official titles beginning with 'maha'.

अक्षपटिलक-Vide Mahākṣapaṭalika below. 'Akṣapaṭala' means 'Account office' (Stein) or 'Record office' (Fleet). There is 'grāmākṣapaṭalika' mentioned in the Harṣacarita (VII, para 2). Vide Chandela plate dated samuat 1108 (E. I. XX at p. 128) and Candrāvatī plate of Candradeva dated samuat 1148 (E. I. IX at p. 305). Kauṭilya has a section on the superintendent of 'akṣapaṭala' (II. 7).

ভাষ্যাহলাখিলুব—This is synonymous with 'aksapatalika'. This word occurs in Gupta Ins. No. 60 p. 257 and in Rajatarangini V. 301, 397-398.

- अक्षपरलाध्यक्ष —Superintendent of records and accounts. Vide Kautilya II. 7 and p. 143 above for his duties.
- अक्षशालिक or अक्षशालिक Officer in charge of the gambling-hall. Vide Komanda plate of Nettabhañja in E. I. XXIV p. 172 at p. 173 (about 4th century A.D.).
- अक्षावाप—Superintendent of gambling. He was one of the 'ratnins' mentioned in the Tai. S. and Sat Br. Vide H. of Dh. vol. II. p. 1216 and above p. 112.
- अइपति—' Market-master'. Vide Rājat. V. 167.
- অভিক্তেক Official recorder or scribe (who drew up deeds of sale and the like after having the land sold measured in his presence). Vide Rājat. VI. 38 and note 436 above where Viṣṇu Dh. S. VII. 3 is quoted.
- अन्तपाल—Officer in charge of boundaries. Vide Kauṭilya I. 12 (one of the 18 tirthas), II. 21, V. 1. and Kāmandaka XII. 5. The word occurs in the Mālavikāgnimtra, Act I.
- शन्तःपुरमहामात्र—Officer in charge of the inner apartments or of the harem. Vide Masulipaṭam plate of Ammarāja II in E. I. XXIV p. 268 at p. 276.
- अन्तः पुरिक—Officer in charge of the king's inner apartments or harem of the king. Vide Candravati plate of Candradeva of Kanoj (in samuat 1148) in E. I. IX. at p. 305.
- A class of royal servants very intimate with the king (probably same as ābhyantara). Vide Parikud plate of Madhyamarājadeva of Sailadanta family in E. I. XI at p. 286 and grant of Laksmanasena in E. I. XII p. 91 (of 1122 A. D.).
- সন্ত্রিক-Officer in charge of the inner apartments or harem.

  Kautilya I. 12 mentions this officer among the 18 tirthas.

  The word occurs in the Kadambari (para 88), the Dasakumāracarita III. p. 71 and is defined by the Amarakosa.
- भागान —A messenger. The word occurs in the Nālandā plate of Devapāladeva in E. I. XVII at p. 321 (the words are 'dūtapraiṣaṇika-gamāgamika-abhitvaramāṇaka') and in the Khalimpur plate of Dharmapāla (E. I. vol. IV p. 243 at p. 250). Vide also Chamba Ins. No. 15 p. 166 for the same and Vogel (pp. 125-126).
- अपन-(Prakrit for आसम्). Vide Nasik Ins. Nos. 4 and 5 in E. I. VIII pp. 71, 73).

- अमात्य Minister. Vide p. 104 and note 150 above.
- अभ्यास-कायस्थ—A petty officer in charge of the fodder for horses. Vide Rājat. III. 489.
- अभूपति—A cavalry officer. Vide Gupta Ins. No. 61 at p. 259 (in the Gupta year 106).
- आक्षपटलिक—Officer in charge of the account or record office. Vide E. I. vol. I pp. 316, 318 (grant of Karna I dated sainvat 1148).
- आमहारिक—Officer in charge of an agrahāra or agrahāras. Vide Gupta Ins. No. 12 (Bihar stone Ins. of Skandagupta) p. 47 at p. 52 and Mallasarul plate of Vijayasena in E. I. XXIII p. 155 at p. 159. The word may also be 'agrahārika' or 'agrahārin'. Vide E. I. XXIV at p. 127 for a note on 'agrahāra'.
- भाजाति—One who communicates at the order of the king the details about a landgrant to local officers (probably the same as dūtuka). This word occurs in some of the earliest Ins. of Pallava Śivaskandavarman (in E. I. VI p. 84 at p. 88). Vide also E. I. VIII at p. 146 (plates of the great Pallava queen Cārudevi), JBBRAS vol. X p. 365 of śuke 532 (where the ājāapti is Durgapati), E. I. XII p. 3, E. I. XV p. 70 (plate of Sundara Cola). In the grant of the eastern Cālukya king Amma II we have 'ajāaptiḥ kaṭakādhiśo bhaṭṭadevaśca lekhakaḥ' (E. I. VII at p. 188). Vide p. 184 of the same for a discussion of the meaning.
- eাজা—a synonym of eাজ্জি. Vide Parle plate of Indravarman in E. I. XIV p. 360 at p. 362 (of the Ganga year 149) where the words are 'ājñā mahāmahattara-Śivavarmā'. When in the Gupta lns. No. 25 at p. 115 (of Mahārāja Sankṣobha) or in the plate of Dronasimha in the Valabhi year 183 in E. I. XVI at p. 19 the words at the end are 'svayam-ājñā' the meaning is that the king employed no dūtaka to convey the details of his grant to the local officers but that he gave the details in person.
- आज्ञादापक—Probably the same as 'ajñapti' or 'dūtaka'. Vide I. A. 14 p. 161 in the record of Vākpatirāja of Dhārā dated samuat 1036.
- आटनिक Officer in charge of forest tracts. The word occurs in Kautilya I. 12 among the 18 tirthas.
- ভাষিকাৰিক—Officer. The exact function cannot be indicated.
  Vide grant of Dhārāvarsa in sake 702 (E. l. XXIV p. 176
  123

- at p. 184), Cambay plates of Govinda IV in sake 852 (E. I. VII p. 26 at p. 40), Kauthem plate of Vikramāditya V in sake 930 (l. A. 16 p. 15 at p. 24).
- आन्य-तर—Officers specially intimate or in close contact with the king. Vide Rājat. VIII. 426.
- आयुक्त—An officer. The exact duties are not clear. Pāṇini II.
  3. 40 indicates that he knows the word in the sense of a servant or officer. Vide Gupta Ins. No. 1 p. 1 at p. 8
  (Allahabad Stone pillar Ins. of Samudragupta) which has 'āyukta-purusa'.
- आयुक्त-Same as आयुक्त. The word occurs in Kāmasūtra V. 5.5 and Kāmandaka V. 82 (q. in note 73 above). Vide Omgudu grant of Vijayaskandavarman (E. L. XI at p. 250), Paharpur plate (E. l. XX p. 59 at p. 61 in Gupta year 159), plate of Dronasimha in Valabhi year 183 (E. I. XI p. 17), grant of Dharasena II in Valabhi year 252 (in I. A. vol. 15 p. 187), the Maitraka plate in Gupta year 252 (E. I. XI p. 83).
- आर्यपुत्र—(Prākrit अयपुत्र)—occurs in Brahmagiri Rock Inscription of Asoka (in Corpus I. I. vol. I p. 175).
- आशापाल—lit. guardian of quarters. Acc. to Sukra I. 192 he is a chief ruling over 10000 villages.
- उपयुक्त-A subordinate officer. Kautilya II. 5 has that word. The duties cannot be specified.
- ব্যযুক্তক—Probably the same as 'upayukta'. The word occurs in Karhad plates of Kṛṣṇa lli dated śake 880 (E. I. IV p. 278, at p. 285), the Cambay plates of Govinda IV in śake 852 (in E. I. VII p. 26 at p. 40).
- square. A very high officer, somewhat like a Governor of a province. Vide Damodarpur plate of Kumāragupta I in the Gupta year 125 (i. e. 443-44 A. D.) where an uparika is said to have been selected by Emperor Kumāragupta to govern Puņdravardhanabhukti and where the uparika is said to have appointed the kumārāmātya Vetravarman to govern the district (viṣaya) of Koṭivarṣa (E. I. XV p. 130). He is sometimos styled mahārāja and rājaputra. Vide also Gupta Inscriptions pp. 213, 216, the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306), the Banskhera plate of Harṣa (E. I. IV p. 208 at p. 211) where uparika occurs after 'kumārāmātya' and before 'viṣayapati'. Viṣvarūpa on Yāj. I. 307 quotes a prose passage from

- Brhaspati where the qualities requisite in an *uparika* are set out. Vide Dr. R. G. Bhandarkar Festschrift pp. 231-233 for note and Vogel p. 123.
- vara—The exact meaning is not certain; probably an officer belonging to a body organized in military fashion for collecting revenue or performing police duties. The word occurs in Rajat V. 249, VII. 1604,
- कटकेश or कटकराज or कटकाबीश—Superintendent of the royal camp. Vide E. I. VII at p. 185 (grant of Amma II who ruled from 945 to 970 A. D.).
- কত্তক—Exact function not known. The word occurs in two Talesvara plates in E. I. XIII at p. 117. Vide মনুদেহক below.
- कम्पनाधिपति or कम्पनापति or कम्पनेश—Commander-in-chief. Vide Rajat. V. 447, VII. 1362 and 1366.
- कम्पनोद्धाहक—An officer connected with the army. Vide Rajat. VIII. 1430.
- करण—A clerk. The word occurs in the Irda plate of Kamboja king Narapāladeva in E. J. XXII p. 150 at p. 155 (about 10th century A. D.).
- करण-कायस्थ A scribe of legal documents. Occurs in Chamba Ins. No. 25 p. 187 at p. 194. Vide Vogel p. 133.
- word occurs in the Nälandä stone Ins. of Yasovarmadeva's reign about 530 A.D. in E.I.XX p. 37 at p. 44, in the Chatsu Ins. of Guhilot Baläditya of about the 10th century in E.I.XII p. 10 at p. 17, in a grant dated samuat 1203 of Govindacandra's son in E.I. VIII p. 158 (where we have 'karanika-thakkura-śrīvīvīka), in E.I.XX Appendix p. 52 No. 350 of samuat 1228 (about the donation of a karanika-brāhmaṇa-Chāhada).
- कर्णिन-Same as 'karanika'. The word occurs in the Harsacarita VII para 2 (sakala-karani-parikarah).
- कर्मसाचिव Executive minister. The word occurs in Rudradāman's Junagadh Ins. of 150 A.D. in E.I. vol. VIII p. 36. Vide p. 105 above.
- The oldest references are probably those in Yāj. I. 322, Visnu Dh. S. VII. 3 and Br. Sam. 86, 12. Vide Aśvaghāsa-

- kāyastha above and grāmakāyastha in Rājat. V. 175 and Indian Historical Quarterly, vol. IX p. 12 (a grant of Gupta year 120 i. e. 439-40 A. D.). Vide H. of Dh. vol. II, pp. 75-77 for a note on Kāyastha.
- कार्मोन्तिक—Superintendent of all mines and State manufactories. Kautilya I. 12 mentions him among the 18 tirthas. Kautilya II. 12 is headed 'ākara-karmāntapravartanam' i. e. 'conducting mining operations and manufactories'.
- दुमार—A prince younger than a Yuvarāja (the heir apparent).
  The word 'Kumāla' occurs in the first separate Rock Edict of Aśoka at Dhauli (Corpus I. I vol. I pp. 93, 97). Vide also Corpus I. I. vol. II pp. 40 and 48 (Mathurā Lion Pillar capital).
- कुमारामात्य—A high officer below a provincial Governor. Vide 'uparika' above. In the Allahabad prasasti of Samudragupta, Harisena is described as kumārāmātya and also sāndhivigrahika and mahādanḍanāyaka (Gupta Ins. No. 1 at p. 16). Vide Gupta Ins. No. 46 p. 213 at p. 216, the Banskhera plate of Harsa (E. I. IV p. 208 at p. 211), E. I. X at p. 72 in the reign of Kumāragupta in Gupta year 117 (a brāhmaṇa is described as mantrin, kumārāmātya and mahābalādhikrta). Vide Dr. U. N. Ghoshal's paper on 'kumārāmātya' in the proceedings of the 6th All India Oriental Conference pp. 211 ff., p. 117 above and Vogel p. 123.
- ক্তকাণি—a hereditary clerk or officer. The word occurs in the Sūdi Ins. of śake 981 in E. I. XV p. 85 at p. 91.
- फेलिक—An officer in charge of ten villages who was granted a 'kula' of land for his salary. Vide Manu VII. 119 and Kullūka thereon. In the Damodarpur plate of Gupta year 124 it is said that the head of the district was assisted by the nayara-śresthin, prathama-kulika and prathama-kāyastha (E. I. XV at p. 130). In the Nālandā plate of Devapāladeva we read 'Odra-mālava-khaśa-kulika-karnāṭa-hūṇa-cāṭa-bha-tasevakādīn' (E. I. XVII at p. 321). Vide Chamba Ins. No. 15 at p. 166. Vogel says that 'Kulika' is a tribe (pp. 126-127). Probably the passage means 'officers in Orissa, Khaśa and Mālvā and the cāṭas and soldiers of Karnāṭa and Hūṇa origin'. Kulika also means 'an arbitrator as a tribunal'. Vide pp. 280-282 above and Indian Historical Quarterly, vol. 19 p. 12 at p. 14. Vide महापाडकारिक.

- कोइपाल-Officer in charge of a fort. The word occurs in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306) and in the Nālandā plate of Devapāladeva in E. I. XVII at p. 321 where the word is read as koṭapāla.
- According to Manu X. 16 and Yāj. I. 94 the offspring of a kṣatriya woman from a śūdra male was called kṣattr and it is probable that such mixed offspring were employed as door-keepers or chamberlains.
- श्चर-A provincial chief. The word occurs in Corpus I. I. vol. II p. XXXIV and pp. 23, 28 (Taxila plate of Patika of the year 78) and in the plate of Vidagdha in 'Antiquities of Chamba', Ins. No. 15 p. 164 at p. 166. Vogel says it must be read as 'ksetrapa'. Vide 'mahāksatrapa' below. The word is probably a Sanskritized form of Persian 'satrap'.
- ধ্বৰ The word occurs in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at 306).
- क्षेत्रपाल—Occurs in the Nalanda plate of Devapaladeva (E. I. XVII at p. 321).
- (I. A. 15 p. 304 at p. 306), in the ¡Nālandā plate of Devapāladeva (E. I. XVII at p. 321) and in the Chamba Inscription Nos. 15 and 26. In 'Antiquities of Chamba 'Ins. No. 25 the form is 'khadgaraksa'. Vide Vogel pp. 127-128.
- आउदाल Occurs in the Kahla plate of Sodhadeva of samuat 1134 (E. I. VII p. 85 at p. 91). The form खण्डपाल occurs in the Panchobh plate of संप्राम्पुस (JBORS. vol. V p. 582 at p. 588).
- ৰীন্ত—Occurs in the Khalimpur plate of Dharmapaladeva (E. l. vol. IV p. 243 at p. 250). The meaning is uncertain.
- गजपति—Officer in charge of the elephant arm in an army. The word occurs in the plate of Jayacandra of Kanoj dated sainvat 1225 in I. A. vol. 15 at p. 7.
- गजपति—Occurs in the Talesvara plate (6th to 8th centuries A.D.) in E. I. XIII. p. 109 at 115. उत्पत्र on बृह्तसंहिता 52. 13 says 'कोशभवनं गजः'.
- गञ्जर—(a Persian word for 'treasurer')—occurs in the Ins. of Mahāksatrapa Śodāsa found at Mathurā (in E. I. IX p. 247). Vide Rājat. V. 177.

- गमागमिक—The meaning is uncertain. It probably means some kind of messenger. It occurs in Bhagalpur plate of Nārā-yaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306), the Nālandā plate of Devapāladeva (E. I. XVII at p. 321), the Rajor Ins. of Mathanadeva in samual 1016 (in E. I. vol. III p. 263 at p. 266). उत्पन्त on बृह्तसंहिता 85. 34 explains द्त as गमागमिक. In the Khalimpur plate (E. I. vol. IV pp. 243, 250) the words द्ताखोलगमागमिकाभित्यसमाण occur one after another.
- गानुण्ड—Same as grāmakūta below. Vide Ins. from Hottur in E. I. XVI p. 74 (of sake 929).
- गानुष्ड Same as above. It occurs in the Ratta Ins. from Saundatti of śake 902 (in JBBRAS. vol. X at p. 208).
- गुरुम्पाते—Officer in charge of a गुरुम, for which see p. 205 above. It occurs in the Panchobh plate of Sangramagupta (12th century) in JBORS. vol. V p. 582 at p. 588.
- त्वपुर्व —Secret service men. Vide Irda plate of Kamboja king Narapāladeva in E. l. XXII p. 150 at p. 156 (about 10th century).
- गोप-Officer over five or ten villages. Vide Kaut. II. 35 and p. 143 above.
- गोहिमक—'Superintendent of woods and forests' (Fleet). The word occurs in Gupta Ins. No. 12 p. 47 at p. 50, in the Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321), Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306), in the grant of Lakṣmaṇasena (E. I. XII p. 6 at p. 9). The word is formed from 'gulma' acc. to Vārtika 13.(āyasthanebhyaṣthaka) on Pāṇini IV. 2. 104. Vogel (p. 127) boldly asserts that 'the words saulkika and gaulmika are unknown in Sanskrit Literature' in spite of Bühler's note in E. I. vol. I p. 2 at p. 7 that saulkikas are frequently mentioned in inscriptions. But saulkika also occurs in Yāj. II. 173 and both words occur in the Mahābhāṣya. Gulma means a post of guards. Vide p. 141 above. The word 'gumike' read in the grant of Pallava Śivaskandavarman (E. I. vol. I p. 2 at p. 5) is correctly held by Bühler to stand for 'gaulmika'.
- प्रामकायस्थ-Village scribe. Occurs in Rajat. V. 175.
- प्रामकूर—Village headman. Vide p. 154 for reference from Paithinasi. Kaut. IV. 4 has that word and the com. on Kāmasūtra V. 5. 5 explains 'halotthavṛtti' as 'grāmakūta'. Vide also Karhad plates of Kṛṣṇa III dated śake 880 (E. I.

IV p. 278 at p. 285), the Sanjan plates of Buddha-varasa (E. I. XIV p. 144 at p. 150), the grant of Karka Suvarnavarsa in sake 746 (E. I. XXIV p. 77 at p. 84), Cambay plates of Govinda IV in sake 852 (E. I. VII pp. 26, 39).

आमकृतक—Same as above. This form occurs in Kauthem plate of Vikramāditya V dated sake 930 (I. A. vol. 16 p. 15 at p. 24).

त्रामणी—Village headman. Vide pp. 153-154 above for ancient references. Pāṇini V. 2. 78 has this word.

त्रामनेत-Same as above. Occurs in Sukra II. 120.

प्रामपति—Occurs in the Mit. on Yāj. II. 271.

प्रामभर्त-Occurs in Yāj. II. 271.

त्रामाधिपति—Vide Kāmasūtra V. 5. 5.

प्राप्तिक—Village headman. Occurs in Manu VII. 116, Kaut. III. 10 and in Bhūmara stone Pillar Ins. of Hastin and Sarvanātha in Gupta year 189 (Gupta Inscription No. 24 p. 112).

ঘহুণনি—Officer in charge of quays or landing places (ghats).

Occurs in Kahla plate of Sodhadeva in samuat 1134 (E. I. VII.,
p. 85 at p. 91) For ঘহুণান্ত vide JBORS vol. V pp. 582, 588.

चार-This word has given rise to various opinions. Fleet and Bühler translate as 'irregular soldiers', Vogel (pp. 130-132) points out that Chamba is the only place where the ancient word 'cata' is still extant in the modern form 'chat' meaning 'head of a pargana'. Grants of villages are often expressed as 'acātabhatapravesya' (not to be entered by catas and bhatas)'. For example, in the Surat plate of Maitraka Vyāghrasena (E. I. XI at p. 221) it is stated that the granted land was not to be entered by catas and bhatas except for (seizing) robbers and those guilty of harm or treason to the king. Similar words occur in the Betul plates of Sanksobha in Gupta year 199 (acatabhatapraveśyam coradrohakavarjam) in E. I. VIII p. 287. The words occur also in the Khoh plate of Mahārāja Hastin in Gupta year 191 (Gupta Ins. No. 23 p. 106). Yāj. I. 336 states that it is the duty of the king to protect people from the harassment caused by catas, robbers and kayasthas and the Mit. explains 'cāta' as persons who deprive people of their wealth after producing false confidence in them. Three quarters of the same verse occur in the Pañcatantra I p. 72 verse 343. Aparārka (p. 792) quotes Brhaspati that 'dangers common to all are those arising from catas and thieves :

Prof. Pathak while editing the Abhona plates of Sankaragana dated in Kalacuri samuat 347 in E. I. IX p. 296 quotes the words of Sankarācārya (tārkika-cāta-bhatarājāprave-syam) in his Bhāsya on Br. Up. and Ānandagiri's explanation thereon viz. cātas are those that transgress the rules of conduct for decent people and bhatas are servants telling falsehoods. Vide the Valabhi grant of Dharasana II in 252 Gupta year (I. A. 15 p. 187) and the Palitana plates of the same king and of the same year in E. I. XI. p. 80 at p. 83 and the Banskhera plate of Harsa (E. I. IV p. 208, at p. 211 where we read 'bhatacāta-sevakādīn) for other early occurrences of the word. In the Naihati grant of Ballāla-sena we have the words 'caṭṭabhaṭṭa-jātīyān janapadān' (E. I. XIV p. 156 at p. 160).

- नेरप्रह—Thief-catcher. The word occurs in Narada (parisista verse 18) and in Kāt. q. by Aparārka p. 844.
- নাংক্ত্রেক—Probably an officer whose duty it was to secure robbers with ropes. Kaut. IV. 13 mentions this officer and II. 6 refers to 'corarajjū' as one constituent of 'rāṣṭra'.
- चोरोद्धरिक—Thief-catcher or one who exterminates thieves. This word occurs in Gupta Ins. No. 46 p. 213 at p. 216, the Valabhi grant of Dharasena II in Gupta year 252 (I. A. 15 p. 187) and the Palitana plate of the same king in the same year (E. I. XI p. 80 at p. 83), the Rāṣṭrakūṭa grant of śake 697 (JBBRAS vol. 16 p. 105 at p. 108), Bhagalpur plate of Nārāyanapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306), the grant of Lakṣmaṇasena (E. I. XI p. 6 at p. 9).
- चोरांदर्न Same as above. The word occurs in Yāj. II. 271 and in Kātyāyana quoted by Aparārka p. 844.
- छत्रछायिक—Umbrella bearer. This word occurs in 'Antiquities of Chamba', Ins. No. 15 at p. 166. Vide Vogel p. 128.
- whereby the holder was entitled to wield some kind of power in the State. The word occurs in samvat 1005 (E. I. XIX p. 243), in the plate of Govindacandra in samvat 1186 (in E. I. XIII p. 295 at p. 297), the Sevadi plate of Cāhamāna Ratnapāla in samvat 1176 (E. I. XI p. 304 at p. 310). It occurs as a title in Rājat. VII. 290, 706, 738.
- त न्त्रपति—A Judge (dharmādhikārin). Occurs in Rājat. VIII-2422.

- নিস্থাত Seems to mean some officer like "Charged' affaires".

  The word occurs in a record at Sūdi in Ron Taluka of Cālukya Someśvara I in śake 973 (E. I. V at p. 77) and in Partabgarh Ins. of Pratihāra king Mahendrapāla in saimut 1003 (in E. I. XIV p. 176 at p. 185), one Mādhava being styled 'tantrapāla-mahāsāmanta-mahādandanāyaka'.
- লপেনি—Superintendent of all ferries. Vide Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321) and Kahla plate of Sodhadeva in samuat 1134 (E. I. VII at p. 91). In the Nālandā plate 'tarika' and 'tarapatika' come immediately after one another and must be distinguished as to meaning.
- নাকৈ—Probably means 'one who plies a ferry boat '. Occurs in Nalanda plate of Devapala (E. I. XVII at p. 321), Bhagalpur plate of Narayaṇapala (I. A. 15 p. 304 at p. 306).
- বজাৰে or বজাৰে—Meaning uncertain. The word occurs in the Ins. of Samarasimha of Mewar in samvat 1330 (E. I. vol. XX. Appendix No. 579 p. 82). In Punjab a subdivision of high class khatris is called Tālwār.
- বজাৰাতক—Meaning not apparent. Bhagavanlal suggested that it is the same as modern 'Talāṭi' (petty revenue officer). It occurs in the Deo-Baranark Ins. of Jivitagupta (Gupta Ins. No. 46 p. 213 at p. 216).
- ব্দেন্য-Commander of an army. In E. I. vol. V. p. 28 at p. 31 mention is made of a Dandanātha Sahadeva under the Yādava king Jaitugi or Jaitapāla (about 1200 A. D.).
- दण्डनायक—Various meanings are assigned by several scholars. Stein on Rajat, VII. 951 takes it to mean 'prefect of police'. In many cases it appears to mean a 'General or Magistrate'. In E. I. VII, Appendix No. 291, 292 and 296 Ins. of the years 1178 to 1181 A.D. there is one Kesimayya styled 'dandanayaka' lower in rank than mahamandalesvara. Vide also Ins. of Jayakesi Kadamba of 1125 A.D. in E. I. XIII p. 298 and p. 317 (Dandanāyaka Lakkharasa), JBBRAS XII p. 11 in sake 1145 (Dandanāyaka Purusottama of Yādava Singhana), the Abhir Ins. in E. l. V p. 234 where one Mahadevarasa is styled mahāsāmantādhipati and dandanāyaka and his subordinate Māyideva is also called 'dandanāyaka' (about 1153 A. D.), in several Kalacurya Inscriptions (E. I. V p. 24 at p. 28. E. I. V. p. 213 at p. 215). Lakanna and Mādanna were dandanāyakas of Devarāya II of Vijayanagara (about 1388 sake) in E. I. XV at p. 15. Vide p. 115 and n. 152 above. E. I. XIX p. 265 at p. 269 (grant of

- Dharmarāja) reads 'dāṇḍanāyaka'. In Bṛ. Sam. 72.4 the queen, yuvarāja, senāpati and daṇḍanāyaka are placed on the same level in the matter of the staff (daṇḍa) to be prepared for them.
- दण्डवाते—Commander of forces or a governor. Vide Abu Vimala temple Ins. dated sainvat 1378 in E. I. IX pp. 148, 156.
- दण्डपाल—An officer in charge of all branches of the army. Vide Kaut. I. 12 and p. 112 n. 147 above.
- The word occurs in the Palitana plates of Dharasena II dated in Gupta year 252 (E. I. XI p. 83), in the Valabhi grant of the same king in the same year (I. A. 15 p. 187), in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306 which reads 'dāṇḍapāśika') and Lakṣmaṇasena's grant (E. I. XII at p. 9), also in Yaśastilaka I. p. 50.
- दण्डवासिक—(a prākrit form of dandapāsika). Occurs in Chamba Ins. No. 15 at p. 166. Vide Vogel p. 129.
- दण्डशक्ति—Meaning uncertain. The word occurs in Khalimpur plate of Dharmapäla in E. I. vol. IV p. 243 at p. 250.
- ব্দ্যাখিনাথ—Same as dandapāla. The word occurs in the Chittur plates of Kullottunga Codadeva (I. A. 14 p. 55 in take 1056).
- दण्डाचिप—Same as above. The word occurs in a quotation in the com. on Yaśastilaka I. p. 91 and the Abu Vimala temple Ins. dated samvat 1378 in E. I. IX p. 148 at p. 151. Vide note 148 above for quotation.
- হতিক Same as 'daṇḍavāsika'. Vide Chamba Ins. No. 15 at p. 166.
- दण्डेश—Same as दण्डनाथ. In J. B. B. R. A. S. vol. 15 p. 386 (of sake 1160) there is a commander (daṇḍeśa) Bicirāya under Yādava king Singhaṇa.
- Pañcatantra II, Kathā 4 (as dandapāśaka meaning a watchman), in the grant of Mahābhavagupta I (E. I. XI at p. 94), in the Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321), in E. I. XIX p. 265 at p. 269. Vide Vogel p. 129.
- হাত্তমাণিক—Probably the same as হাত্তবাহিক. The word occurs in the Wala plate of Guhasena in Valabhi year 246 (E. I. XIII at p. 339).
- दाण्डिक:—A police officer. The word occurs in the Gupta Ins. No. 46 p. 213 at p. 216, in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306), in the Nālandā plate of Devapāla

- (E. I. XVII at p. 321). In this last 'dandika' and 'dandapasika' come immediately after one another.
- The word occurs in the grant of Paramāra king Siyakadeva dated saiwat 1026 (in E. I. XIX p. 177) and in E. I. XIX at p. 243 (dated saiwat 1005).
- হান্যাথাখিক—meaning doubtful. Probably an officer whose concern was with the ten aparādhas of which the king could take cognisance suo motu. The word occurs in the Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321) and in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306). Vide p. 264 above for the ten aparādhas.
- বিষয়েল—Probably officers in charge of the borders of a kingdom.

  The word occurs in Nārada (Dr. Jolly's edition, parišista verse 17) q. by the Mit. on Yāj. II 271 and Kāt. (813) q. by Aparārka p. 844.
- दिविर—a clerk. The Rājat. VIII. 131 makes it clear that 'divira' was distinct from the 'kāyastha'. The word occurs in the Gupta Ins. No. 27 at p. 122 of Mahārāja Jayanātha in Gupta year 177 (where one of the donees is a divira Sarvavāḍha).
- दिनोरपति (or दिनिएपति)—chief of clerks. In the grant of Śilāditya of the Gupta year 286 a certain officer is styled 'sāndhivigrahā-dhikṛta-divirapati' (E. I. XI p. 174 at p. 180); vide also Jesar plate of Śilāditya in 357 Valabhi year (E. I. XXII p. 114 at p. 117) where a person called Mammaka is styled 'divirapati' and also sandhivigrahika-mahāpratihāra and sāmanta'.
- दु:साधसाधानिक-Vide दी:साधसाधनिक below.
- दुर्गपाल-Superintendent of a fort. Vide p. 112 note 147 above.
- हुट्साधक—meaning uncertain. The word occurs in the Kahla plate of Sodhadeva of samuat 1134 (E. I. VII at p. 91).
- Messenger, envoy. Vide Viṣṇudharmottara II. 24. 13-14, 28 for his qualifications and pp. 112, 127 above. In the 13th Rock Edit of Aśoka at Shahabazgadhi we have 'duta' (vide Corpus I. I. vol. I p. 67).
- command about the grant of land to local officers. The word occurs in the Betul plate of Sanksobha in 199 Gupta year (Gupta Ins. pp. 286-289), and in the plate of Mahārāja Jayanātha of Gupta year 174 (Gupta Ins. No. 26 p. 117 at

- p. 119 where the 'dūtaka' is Uparikadīksita Sarvadatta), in the Banskhera plate of Harsa in E. I. IV p. 208 (dūtakotra mahāpramātāra-mahāsāmanta-śrī-Skandagupta) and also in the Madhuban plate of Harsa (E. I. VII at p. 158). In the Daulatpur plate of Bhojadeva I in Harsa sainvat 100 the dūtaka is said to be 'Yuvarāja-Nāgabhaṭa'. Vide also E. I. VII p. 285, E. I. VIII. 287, XI p. 80. In the Khalimpur plate of Dharmapāla (in E. I. vol. IV p. 243 at p. 250) the king states that he was requested to make a grant by Mahāsāmantādhipati Nārāyaṇavarman through the Prince Tribhuvanpāla as dūtaka.
- হুর্মেষ্ট্রিক-Meaning doubtful. The word occurs in the Nălandâ plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321) and the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306).
- ইয়াখিকুন—(Prākit 'desadhikata')—Governor of a Province. The Prakrit form occurs in the Ins. of Pallava Śivaskandavarman in the year 8 (E. I. vol. I. at p. 5).
- दी:साध्याजीक—Meaning doubtful. Probably means 'those who catch dangerous robbers whom it is difficult to secure'. The word occurs in the Banskhera plate of Harsa (E. I. IV p. 208 at p. 211). The form 'duḥsādha-sādhanika' occurs in the Sevadi plates of Cāhamāna Ratnapāla in samvat 1176 (E. I. XI at p. 310). Vide also E. I. XXVI at p. 206 and 'mahāsādhanika' below.
- दी:साधिक—Probably the same as above. The word occurs in the grant of Laksmanasena in the 3rd year of his reign (i. e. 1122 A. D.) in E. I. XII at p. 9.
- ইাৰাহিক—Doorkeeper. Vide Kautilya I. 12, Lalitavistara p. 136, Visnudharmottara II. 24. 30.
- Collecting customs duties. 'Dranga' means either 'a town' (as in E. I. XX, No. 810 of sake 1509) or 'a watch station' (as in Rajat. VIII. 2010). The word occurs in Valabhi plate of Dharasena II in Valabhi samvat 252 (I. A. 15 p. 187), Gupta Ins. No. 38 at p. 169, Palitana plate of Simhāditya in 255 Valabhi year (E. I. XI p. 16 at p. 18), Bhavanagar plate of Dhruvasena I in Valabhi year 210 (E. I. XV p. 257), Wala plate of Guhasena (E. I. XIII at p. 339), the Navalakhi plate of Śilāditya (E. I. XI at p. 179).
- Guardian of frontiers. Vide Stein's translation of Rajat. vol. II pp. 291-292 for the meaning of 'dranga'.

- हारनाथ, द्वारपति, द्वाराधिय—Superintendent of passes leading into the kingdom (Stein). Vide Rājat. V. 214.
- धर्ममहामात्र—Superintendent of morality. Vide Asoka's Edicts in Corpus I. I. vol. I p. 96 (first Rock edict at Girnar).
- धर्माधिकरण-Judge. Vide Visnudharmottara II. 24. 24-25.
- धर्माधिकरणिन्—Judge. Vide Matsyapurāṇa 215. 24 and note 167 above.
- धर्माप्यक्ष—Vide p. 126 above.
- ga—Collector of the royal share of grain. The word occurs in the Bhinmal Ins. of sumuat 1320 (Bombay Gazetteer, vol. I part 1 p. 477).
- प্ৰাথিকপেক—Probably the same as above. The word occurs in Gupta Ins. No. 38 pp. 164-166 (Māliya plate of Dharasena II in Gupta year 252), the Wala plate of Guhasena (E. I. VII at p. 339 of Valabhi year 246).
- नगरपति—City Prefect. The word occurs in the Silāra grant of sake 1016 (I. A. vol. 9 p. 33 at p. 35).
- नगरव्यावहारिक—City Magistrate. Vide Kautilya I. 12 for Pauravyāvahārika and note 147 on p. 112 above. The word 'Nagalaviyohālaka' occurs in the First separate Rock Edict of Asoka at Dhauli (Corpus I. I. vol. I. p. 92).
- नगरश्रेष्टिन—City Banker or guild president of the town. The word occurs in the Damodarpur plate No. 4 of the time of Budhagupta (E. I. XV at p. 115) and in the Paharpur plate (E. I. XX at p. 63).
- नगराधिकृत or नगराधिप—City prefect. Occurs in Rajat. IV. 81, VI. 70, VIII. 3334.
- न्यपति—Exact function doubtful. The word occurs in the plate of Jayacandra of Kanoj in sainvat 1225 (I. A. vol. 15 p. 6 at p. 7) and in the Panchobh plate of Sangramagupta in JBORS. vol. V p. 582 at p. 588.
- नागरक—Chief Officer of the city. The word occurs in Kautilya II. 36, Kāmasūtra V. 5. 9 (the com. on which explains nāgaraka as daņḍapātika). Vide p. 149 above for his functions.
- नागरिक—Chief of the police. The word occurs in the Vikramor-vasiya V (after verse 4), the Dasakumāracarita II. pp. 58 and 59. The Vaijayanti explains the word as 'kārāpati, (Jail Superintendent).

- नायक—Head of (ten) villages. The word occurs in Kautilya I. 12, Śukra I. 192.
- mas—An officer, whose exact function is not known. The word occurs in the grant of Karka dated take 746 (E. I. XXIV p. 77 at p. 84), in the Kauthem plate of Vikramāditya V dated take 930 (I. A. vol. 16 p. 15 at p. 24), in the Rajor Ins. of Mathanadeva dated samuat 1016 (E. I. III p. 263 at p. 266).
- निहेल्पति—Governor of some part of a kingdom. In Chamba Ins. No. 15 p. 164 at p. 166 we read in Vidagdha's plate 'Viṣayapati-nihelapati-kṣatrapa'. Vide Vogel p. 124. In Gupta Ins. No. 80 p. 286 at p. 289 the 'dūta' of the grant is 'nihilapati' Kusala-prakāsa. So 'nihila' and 'nihela' probably mean the same thing.
- नेमानिक—Probably 'soothsayer or astrologer'. The word occurs in the plate of Candradeva of Kanoj of samuat 1148 (E. I. IX p. 302 at p. 305).
- पश्चक्र-An officer over a certain number of villages. The word occurs in the grant of Arjunadeva of Anahillapāṭaka in Vikrama year 1320 (I. A. vol. 11 at p. 242, where we read 'Śri-Abhayasihaprabhṛti-pañcakulapratipattau'), in the Bhinmal Ins. No. 12 dated samuat 1333 (Bombay Gazetteer vol. I part I p. 480) where we read 'tan-niyukta-mahā-Gajasiha-prabhṛti-pañcakula-pratipattau'). In E. I. XXIV at p. 89 (in an Ins. from Udaipur) we have a Pañcoli of the Gughāvata family. Here, it appears that 'pañcakula' was a board of officers of whom Gajasimha was one (or the chief). Vide महापाधकारिक below.
- ceurs in the Sanchi Stone Ins. of Candragupta II in Gupta year 93 (vide Gupta Ins. No. 5 at p. 31).
- of Vākpatirāja in samuat 1031 and 1078 (L. A. vol. 6 at pp. 51 and 53), in the Māndhātā plate of Jayasimha of Dhārā in samuat 1112 (E. I. vol. III p. 46 at p. 48), in the plate of the Paramāra king Udayavarman of samuat 1256 (I. A. vol. 16 p. 252 at p. 254). Vide p. 154 above for other references.
- पङ्गेषाच्याय—Recorder of official documents. Vide Rajat. V. 397. पण्डित—Vide note 150 above.

- পিয়নবৈশিক probably means 'an officer who drives away undesirable persons with a cane'. The word occurs in the plate of Mahābhavagupta I (E. I. XI p. 93 at p. 94).
- पीटिकावित Meaning uncertain. The word occurs in the Belava plate of Bhojavarmadeva (E. I. XII p. 37 at p. 40).
- ger —means 'inferior servant' (as in Kautilya II. 5) or a bailiff attached to a Court of justice (as in Br.). Vide p. 278 above.
- पुरोहित—Vide pp. 111-112 and 117 above. The purchita occurs in the list of functionaries in the Candravati plate of Candradeva of Kanoj in samuat 1148 (E. I. IX at p. 305) and in the grant of Laksmanasena (E. I. XII p. 6 at p. 9).
- पुस्तपाल-Keeper of land records. The word occurs in the Damodarpur plates dated Gupta year 124 and 129 (E. I. XV p. 113, at p. 130) and in the Paharpur plates (E. I. vol. XX. p. 61).
- पारव्यावहारिक Vide p. 112 note 147 above. Compare 'nagalaviyohālaka' above under 'nagara-vyāvahārika'.
- प्रतिनतीक—Herald. This word occurs in Gupta Ins. No. 39 p. 171 at p. 190 dated 766-67 A. D. (The words are 'tan-niyukta-pratinartaka-kulaputrāmātya-Guhena').
- ਸ਼ਰਿਜਿਖਿ-Vide note 150 above.
- The word patihāra (pratihāra) occurs (E. I. VIII p. 73). Brhaspati quoted by Visvarūpa on Yāj. I. 307 states the qualifications of a 'pratihāra'. Vide Ādiparva 85, 28-29, Visnudharmottara II. 24. 12, Sukra I. 121 for definitions. In the grant of Dhruvasena dated Valabhi year 206 the dūtaka of the grant is pratihāra Mammaka.
- Refigir—Same as above. The form occurs in the Vasantagadh Ins. of Varmalāta (E. I. IX. p. 187 at p. 192), in the Candrāvati plate of Candradeva of Kanoj in samout 1148 (E. I. IX at p. 305); in E. I. IX p. 117 at p. 119 Paramāra king Jayavarma II causes pratīhāra Gangadeva to give a village to three brāhmanas (in samuat 1317).
- प्रयाकायस्य—Chief scribe. The word occurs in the Damodarpur plate 1 of Kumāragupta in Gupta year 124 (E. I. XV at p. 130).
- प्रदेश्य-Police Magistrate. Vide Kautilya I. 12, IV. 1, IV. 10 (last verse). The word occurs in the Irda plate of the

- Kamboja king Nayapāladeva (of about the 10th century) in E. I. XXII. pp. 150 at p. 156.
- সমান—Vide note 150 above. The word occurs in the Śilāra plate of Mahāmaṇḍaleśvara Anantadeva (I. A. 9 p. 33 at p. 35 where 'mantrin', 'amātya' and 'pradhāna' are mentioned).
- sand —Vogel (pp. 122-123) holds that this officer was concerned with the administration of justice. The word occurs in the Banskhera plate of Harsa (E. I. IV p. 208 at p. 211).
- Probably 'civil judge'. The word occurs in the Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321) and in the grant of Dhruvasena III in the Gupta year 334 (E. L. vol. 1 p. 85 at p. 88). Vide also E. I. vol. I at p. 115.
- प्रवेशभागिक—Meaning doubtful. Stein conjectures that he is a subordinate officer of the treasury who received cash payments. The word occurs in Rajat. VIII. 278.
- Remarks Probably chief magistrate. The word occurs in Kaut. I. 12; vide p. 112 n. 147 above.
- प्राणाचार्य—Medical adviser to the king. Vide Visnudharmottara II. 24. 33-34 for his qualifications.
- प्राक्तिवाक—Chief Justice. Vide Manu IX. 234 and p. 272 above.
- प्रातिसारक-Meaning doubtful. The word occurs in the Valabhi grant of Dharasena II dated Gupta year 252 (I. A. 15 p. 187).
- प्रोदेशिक-(प्रोदेशिक)—An officer under Asoka, probably the same as the mahāmātra. The word occurs in the 3rd Rock Edict of Asoka at Girnar (Corpus I. I. vol. I. pp. 4-5).
- সাল্বপান Governor of a Province or guardian of the frontiers. The word occurs in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. vol. 15 p. 304, at p. 306) and in 'Antiquities of Chamba' Ins. No. 15 at p. 166. Vide Vogel p. 124.
- प्रायोपवेशाधिकृत—Officer who watched those that had resolved to fast unto death. Vide Rājat. VI. 14.
- ৰজাখিকুন—Commander of an army. The word occurs in the Kādambari (para 74) of Bāṇa (where Balāhaka is so called) and in the Rāṣṭrakūṭa (Gujerat branch) grant of śake 679 (J. B. B. R. A. S. vol. 16 p. 105 at p. 108 where 'balādhikṛta' follows 'senāpati)'.
- नाय-A class of royal servants (as distinguished from 'antaranga'. Vide Rājat, VIII, 426, 680, 1542.

- महत्परिक-Great Governor of a province. The word occurs in the grant of Laksmanasena (E. I. XII p. 6 at p. 9). See 'uparika' above.
- The word occurs very frequently in conjunction with 'cāṭa' for which see above. Vide also Dudia plates of Pravarasena II in E. I. III p. 258 at p. 261 and Bauskhera plate of Harşa (E. I. IV p. 208 at p. 211), grant of Śivaskandavarman (E. I. vol. I. p. 2 at p. 5) where 'bhada' stands for 'bhata'.
- भागदुष-Vide p. 112 above.
- भागहार—He who recovers the king's share of the produce of land; one of the six officers of each village, acc. to Sukra H. 120.
- भागिक—Meaning uncertain. The word has something to do with 'bhāga' and 'bhoga' which frequently occur in the Gupta Inscriptions (e.g. 'bhogabhāgam' in Gupta Ins. No. 40 at p. 194 and No. 41 at p. 198). Vide two Taleśvara plates (E. I. XIII, p. 109 at p. 115) and 'Antiquities of Chamba' (Ins. No. 15 p. 166) where both 'bhāgika' and 'bhogika' are found. Mr. Y. R. Gupte renders it as 'owner of land'. Vide Vogel p. 130.
- भाण्डागारप्रथम—The chief of the royal store-house or treasury. The word occurs in the Ambarnath Ins. of Mamvāni in sake 782 (JBBRAS. vol. 9 p. 219).
- भाण्डागारिक—A storekeeper or keeper of royal treasury. The word occurs as 'bhandākarikaya' ('bhāndāgārikasya', of a store-keeper) in Nasik Ins. No. 19 (E. I. VIII p. 91) and in the Candrāvatī plate of Candradeva of Kanoj dated samuat 1148 (E. I. IX p. 302 at p. 305).
- भिषक King's medical adviser. Vide E. I. IX p. 302 at p. 305.
- भोगपति—Head of a district. It occurs in the Mitakṣarā on Yāj. I. 320, in E. I. IX p. 296 at p. 298 plates of Śaṅkarkagaṇa where we read 'anyairvāgāminṛpati-bhogapatibhiḥ', as contrasted with a king and in 'Antiquities of Chamba' Ins. No. 45 at p. 166.
- मोगिक—Head of a district or Collector of the State share of land produce taken in kind (Bombay Gazetteer I part 1 p. 82). The word occurs in Gupta Ins. No. 21 p. 93 at p. 96 and No. 22 p. 100 at p. 104 (of the Gupta year 163), No. 23 p. 106 at p. 108 (of the Gupta year 191), in the Kavi grant of

- Jayabhata about the beginning of 5th century A. D. (I. A. vol. V at p. 114), in the Talesvara plates (E. I. XIII p. 109 at p. 117).
- भोगोद्धरणिक—The same as 'bhogika' above.
- মাজ A village headman or 'freeholder' (Bühler). The word occurs in the Deo Baranark Ins. of Jivitagupta II (Gupta Ins. No. 46 p. 213 at p. 216) and in the grant of Pallava Śivaskandavarman (E. I. vol. I. p. 2 at p. 5).
- मण्डलेश—'Lord of a mandala', a provincial governor. Vide Rājat. VI. 73, VII. 996, VIII. 1228, 1814, 2029.
- in the inscriptions of the Rattas of Saundatti. Vide Bombay Gazetteer, vol. 21 p. 354 and 'mahāmaṇdalesvara' below.
- मतिसन्ति Councillor. The word occurs in the Inscription of Rudradāman. Vide p. 105 above.
- মানিব Minister or councillor. The word occurs in Kaut. I. 8, Yāj. I. 312 and in Candrāvatī plate of Candradeva of Kanoj dated samuat 1148 (E. I. IX p. 302 at p. 305). Vide pp. 105-106 and n. 150 above.
- सहरक Meaning uncertain. The word occurs as Mahāmahattaka in the Bodh Gaya Ins. dated in the 74th year of the Laksmana-sena era (i. e. about 1194 A. D.) in E. I. XII p. 27 at p. 30.
- নত্ত্বাদ Meaning uncertain. The word occurs in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. vol. 15 at p. 306) and the Rajor grant of Mathanadeva in saiwat 1016 (E. I. III p. 263 at p. 266 where both 'mahattara' and 'mahattama' occur one after another) and in Rājat. VII. 438.
- HENG—lit. meaning 'elder' (of a town or village). Stein on Rājat. VII. 659 translates it as 'chamberlain.' The word occurs in the Kavi plate of Jayabhata of the beginning of the 5th century A. D. (I. A. vol. V p. 114, 'rāstragrāmamahattara'), Gupta Ins. No. 38 p. 164 at p. 169 (the Maliya plate of Dharasena II), Abhona plates of Sankaragana (595 A. D.) in E. I. IX p. 297, Palitana plates of Simhāditya in the Gupta year 255 (E. I. XI pp. 16, 18), Valabhi grant of Dharasena II in Gupta year 252 (I. A. 15 p. 187). Vide also E. I. VIII p. 26 at p. 39 (śake 852), E. I. IV p. 278, 285 (śake 880), E. I. III p. 263, 266 (Vikrama year 1016), I. A.

- vol. 16 p. 15 at p. 24 (sake 930). In the Dasakumāra-carita III p. 77 there is 'janapada-mahattara'. Vide note 148 above.
- महाकरणिक—Vide 'karanika' above. The word occurs in the Benares plate of Cedi king Karnadeva in Cedi era 793 (i. e. 1042 A. D.) in E. I. vol. II p. 297 at p. 309.
- महाकर्ताकृतिक or महाकार्ताकृतिक—Meaning uncertain. The word occurs in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. vol. 15 p. 304 at p. 306) and in the Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321) and the Wala grant of Dhruvasena I in Gupta year 216 (I. A. vol. 4 p. 105).
- महाकुनारामात्य—Vide 'Kumārāmātya' above. The word occurs in the same two plates as are mentioned under 'mahākartā-krtika'.
- Haller The great satrap or provincial Governor. The Mathura Lion Pillar capital (Corpus I. I. vol. II p. 30 at p. 48) and the coins of Rajula are the earliest to mention this word. Vide the Mathura stone Ins. of Sondasa (E. I. IX p. 247) and Rudradaman's Ins. (E. I. VIII p. 36 at p. 44).
- सहाक्ष्यदालिक Vide 'akṣapaṭatika' above. The word occurs in Gupta Ins. No. 39 at p. 120 (in 766 A. D.), in the Bhagalpur plate (I. A. 15 pp. 304, 316), Benares plate of Karnadeva (A. D. 1042) in E. I. vol. II p. 309, in Lakṣmaṇasena's grant (E. I. XII p. 91), E. I. X at p. 100 (Vikrama year 1253). In the Madhuban plate of Harṣa (E. I. VII p. 155 at p. 158) we have 'mahākṣapaṭalādhikaraṇādhikṛta'.
- महागणस्य—meaning uncertain. The word occurs in the Naihati grant of Ballalasena (E. I. vol. XIV p. 156 at p. 160).
- सहात्राज्यर—The functions of this high officer are not clear. See the Nagarjunikonda Ins. in E. I. XX at pp. 6 and 16 where a person is styled mahāsenāpati and mahātalavara. Has the word anything to do with the modern word 'talvār' meaning a sword? If it has then it would mean 'a great swordsman'. The word 'taravāri' in the sense of a double-edged sword occurs in the Yasastilaka I. p. 50.
- सहादण्डनायक—Vide 'daṇḍanāyaka' above and p. 115 note 152. In the Gupta Ins. No. 1 pp. 10, 15 Harisena, the author of the pratasti, is slyled sāndhivigrahika, kumārāmātya and mahādaṇḍanāyaka; vide also Gupta Ins. No. 46 pp. 213, 216, Mathurā (Kuṣaṇa) Ins. of the year 74 (E. I. IX p. 242), E. I. XVI p. 230 the Kankhera stone

- Ins. of the year 201 (279 A. D.?) where we read 'mahādaṇḍanāyakena śakena śridharavarmaṇā'), in Nagarjunikoṇḍa Ins. (3rd century A. D.) in E. I. XX at p. 7; in the Wala grant of the Valabhi king Dhruvasena I in the Gupta year 216 there are five titles applied to Dhruvasena of which mahādaṇḍanāyaka is one (I. A. vol. 4 p. 105), the other four being mahāsāmanta, mahāpratihāra, mahākārtākṛtika and mahārāja.
- महादानपति—The great lord of gifts. The word occurs probably as a title only in the Taxila plate of Patika of the year 78 (Corpus I. I. vol. II p. 23 at p. 28).
- महादानिक—Officer superintending the great gifts of the king called mahādānas. For mahādānas vide H. of Dh. vol. II pp. 869-870. The word occurs in the Kahla plate of Sodhadeva (E. I. vol. VII at p. 91).
- महादेवी—The first wife of a king. The mahādevī or mahārājñī often heads the list of persons to whom royal grants are addressed. Vide Karņadeva's plate dated in 1077 A.D. (E. I. XI. at p. 141).
- महादी:साधसाधनिक—Vide 'dauḥsādhasādhanika' above. The word occurs in Nārāyaṇapāla's plate (I. A. 15 p. 304 at p. 306) and Devapāla's Nālandā plate (E. I. XVII p. 310 at p. 321).
- महाधर्मोधिकरणिक—The chief justice. The word occurs in the Benares plate of Karnsdeva in A. D. 1042 (E. I. II p. 309) and also in his Goharwa plate (E. I. XI p. 139 at p. 141).
- महाधर्मा यहा Vide 'dharmādhyakṣa' above. The word occurs in Lakṣmanasena's grant (E. I. XII p. 6 at p. 9).
- महापाञ्चकालिक—Vide पञ्चकल above. The word occurs in Sangrāmagupta's Panchobh plate (JBORS, vol. V p. 582 at p. 588).
- महापोद्धपति—The great superintendent of elephants. Mahāpīlupati Pāsupata was the dūtaku of the Abhona plates of Kaṭaccuri Śaṅkaragaṇa in Kaṭaccuri saṅwat 347 (i. e. 595-6 A. D.) in E. I. IX p. 296 at p. 298. The word also occurs in Lakṣmaṇasena's grant (E. I. XII p. 6 at p. 9).
- महाप्रतिहार—Superior officer above all doorkeepers., great chamberlain. The word occurs in the Kādambarī of Bāṇa para 97, in the Rājat. IV. 142. It occurs in the plates of Sangamasimha (541 A.D.) in E. I. X p. 72 at p. 75, in the Jesar plate of Śilāditya in 357 Valabhi year (E. I. XXII p. 117), in Gupta Ins. No. 46 pp. 213, 216, Benares plate of Karnadeva in 1042 A. D. (E. I. vol. II p. 309).

- ন্ধাস্থান—Great Minister (or Prime Minister). A mahāpradhāna and daṇḍanāyaka Brahmadeva is found in an ins. of Kalacurya Sankama's time in 1178 A. D. (E. I. V p. 26 at p. 28). Vide also E. I. XV p. 32 at p. 36, I. A. vol. 9 p. 33 at p. 35 (where a mahāpradhāna Mahādevaiya under mahāmaṇḍale-śvara Anantadeva is mentioned in šake 1016.)
- महाप्रस—Governor. Vide Ehūra record of 1173 A. D. (E. 1. XII at p. 335).
- महाप्रमत्तवार (महाप्रमातार)—Vide the Godharva plate of Karnadeva dated 1047 A. D. (E. I. XI p. 141).
- महाप्रमातार—see प्रमातार above. The word occurs in the Banskhera plate of Harsa (E. I. IV p. 208) and Benares plate of Karnadeva (1042 A. D.) in E. I. vol. II p. 297 at p. 309.
- महान्स्राधिकृत-Great commander. Vide Gupta Ins. No. 23 at p. 109 in 191 Gupta year, the same person being also the dutaka of the grant; E. I. X at p. 72 (valabhi samuat 117 in Kumāragupta's reign), E. I. VI p. 294 at p. 299 (609-610 A. D.), E. I. XI at p. 83 (Maitraka grant of Gupta year 252), E. I. XII p. 30 at p. 35.
- महाभाष्ट्रागास्कि—Vide Bhāṇḍāgārika above. The word occurs in Karṇadeva's Benares plate (in 1042 A.D.) in E. I. vol. II p. 39 and in his other plate in E. I. XI p. 141 (in 1047 A.D.). For the Mahābhāṇḍāgāra office, vide Rājat. IV. 142.
- महाभागिक—Vide भोगिक above. Vide Laksmanasena's grant in E. I. XII p. 6 at p. 9.
- মন্ত্রন্থ—Same as mahāmaṇdaleśvara. The word occurs in the Waghli ins. of Seuna dated sake 991 (E. I. II at p. 227).
- মন্ত্রান্থভান Same as the next. Occurs in Śilāra plate of Anantadeva in śake 1016 (I. A. vol. 9 p. 33 at p. 35).
- nany of the Rattas of Saundatti (vide Bombay Gazetteer vol. 21 p. 354 for Belgaum), by Śilāhāra chiefs of the Konkan, by the Kadambas of Hangal and other cities and several other chiefs throughout central and south India. Vide E. I. XIII at p. 16 (for Rattas of Saundatti, 1204 A. D.), E. I. XIII p. 299 (for Kadamba Jayakesi II being so called in A. D. 1125), E. I. V p. 234 at p. 236 and p. 238, E. I. XIII p. 250 (for Bhandup plates of Śilāhāra Chittarājadeva in 1026 A. D.), J B B R A S vol. 9 p. 219 (Ambarnath Ins. dated sake 782), I. A. vol. 12 p. 119 (Bassein plates of

- Yādava Seuņacandra II, šake 991), I. A. vol. 11 p. 9 for Kākatīya Mahā-Rudradeva in šake 1084, E. I. VIII p. 205 for the Vāghela chiefs Lavaņaprasāda and Vīradhavala being called Mahā-), E. I. XIV pp. 265-66 (Sinda chief Rācamalla II of Kurgod in šake 1095 and 1103), E. I. XIX p. 75 at p. 80 (Haihaya king Prthvīdeva I is styled Mahā-though be ruled over 20000 villages of Mahākosala.
- महाभन्त्रिन्—'Great Minister or councillor'. Occurs in the Benares plate of Cedi king Karpadeva (E.I. vol. II p. 309 in 1042 A.D.) and his Goharwa plate dated ·1047 A.D. (E.I. XI p. 141).
- सहामहराक Vide mahattaka above. The word occurs in the Bodh Gaya Ins. dated in Laksmanasena year 74 (E. I. XII p. 27 at p. 30).
- महामहत्तर—Vide mahattara above. The word occurs in the Purle plate of Ganga year 149 (E. I. XIV p. 362, where we read ājñā mahāmahattara-Śivaśarmā.
- महामहन्तक Occurs in the Kahla plate of Sodhadeva in samuat 1134 (E. I. VII p. 85 at p. 91).
- H夏田辰平 'Great or Prime Minister'. Vide note 148 above and Vogel p. 122. Occurs in Ambarnath Ins. of sake 782 (JBBRAS, vol. 9 p. 219), Bhadana plates of Śīlāra Aparājita in śake 919 (E. I. III p. 267 at p. 290), plate of Karnadeva in 1042 A. D. (E. I. vol. II. p. 309), I. A. vol. 11 p. 242 in Vikrama year 1320 equal to Valabhi year 945 where mahāmātyarāṇaka-Māladeva is said to have done all the business of the seal of Veraval Ins. of Arjunavarmadeva of Aṇahillapāṭaka and where a Mahomedan donor from Hurmuz grants some income to a masjīd built by him, Mussulman congregations of Somanātha being appointed trustees.
- महामात्र-High Officer. Vide Kautilya I. 12, V. 1 &c. and Kāmasūtra V. 5. 17, 33 and 35. The word occurs frequently in the Asoka inscriptions e. g. the two separate Rock Edicts at Dhauli are addressed to the Mahāmātras of Tosali (Corpus I. I. vol. I pp. 92, 95, 97, 99 and 175). In the Sohagpur plate (of about 300 B. C.) also the 'Mahāmatas' of 'Savastī are mentioned (E. I. XXII p. 1). In Nasik Ins. No. 22 in E. I. VIII p. 93 (about 1st Century B. C.) the word 'mahāmateṇa' is interpreted as mahāmātyena in Bombay Gazetteer vol. 16 p. 592, but it is better to take it as mahāmātreṇa. Manu employs the word mahāmātrāli

- (in IX. 259, which Medhātīthi explains as 'mantrins, purchita and others', while Kullūka explains it as meaning those whose profession is to tame elephants).
- महामुद्राधिकृत Officer in charge of the Royal seal. Occurs in the grant of Laksmanasena in E. I. XII p. 6 at p. 9.
- महाराज—'King or feudatory'. This is not an official under a king, but in some inscriptions an emperor addresses his order as to a grant of land to 'mahārāja mahārājñī-mahārājaputra' &c. Vide Banskhera plate of Harsa (E. I. IV p. 208 at p. 211).
- सहाराजपुत्र—'Great prince'-occurs in Benares plate of Karnadeva (E. I. vol. II p. 309 of 1042 A. D.) and his Gobarwa plate in 1047 A. D. (E. I. XI p. 141-) and Kahla plate of Sodhadeva in sahwat 1134 (E. I. VII p. 85 at p. 91).
- महाराधी-Vide E. I. VII p. 85 at p. 91.
- महाराणक-Vide I. A. vol. 18 p. 214 ( of samuat 1216 ).
- महाब्यूहपति—'Chief Master of battle arrays'. Occurs in the plate of Bhojavarmadeva in E. I. XII p. 37 at p. 40.
- महाश्रेष्ट्रिन् Great banker. Occurs in Kahla plate of Sodhadeva (E. 1, VII pp. 85, 91).
- महाপ্রহাত One of the five high offices instituted by Lalitaditya of Kashmir. Vide Rājat. IV. 142.
- सहाध्यसाधनिक—Commander of a cavalry force. Occurs in the Benares and Goharwa plates of Karnadeva (in E. l. vol. II p. 309 and E. I. XI p. 141), Kharha plate of Yasahkarnadeva (E. l. XII p. 205 at p. 213).
- महासन्धिवित्रहिक-Great Minister of peace and war. Occurs in Benares plate of Karnadeva in 1041 A.D. (E. I. II. p. 309).
- सहासन्धित्रमहाधिकृत-Great minister of peace and war. Occurs in the Palitana plate of Dharasena II in Gupta year 252 (E. I. XI p. 80), in plate of Buddharāja (E. I. VI at p. 299 in 609-10 A. D.), in the Pimpari plate of Dhruvarāja (E. I. X at p. 89) in sake 697. In the Harsacarita (VI) Harsa is said to have dictated his proclamation of digvijaya to 'Mahā...krta' who sat near him. In E. I. IX at p. 290 (plates of Śankaragana) and E. I. XII p. 30 at p. 35, we have 'mahāsandhivigrahādhikaraṇādhikrta.
- महासाधनिक—Great Commander. Occurs in Kahla plate of Sodhadeva in Vikrama 1134 (E. I. VII p. 85 at p. 91).

- सहासाधनभाग-One of five high officers instituted by Lalitaditya of Kashmir. Vide Rājat. IV. 142-43.
- महासान्धिविद्यहिष-Same as महासन्धिविद्यहिष. Occurs in Gupta Ins. No. 22 p. 100 at p. 104 (the Khoh plate of Gupta year 163), the Ambarnath Ins. dated śake 782 (JBBRAS. vol. 9 p. 219), the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 p. 304 at p. 306), E. I. XI p. 141, E. I. XII p. 6 at p. 9 (Lakṣmaṇasəna's grant).
- महासामन्त-Great chieftain. The Yadavas of Sindinagara (vide E. I. II p. 217 of sake 922, I. A. 17 p. 120 of sake 948) and the Rattas of Saundatti were often so styled (Bombay Gazetteer vol. 21 p. 354). The Valabhi king Dhruvasena is called mahārāja and mahāsāmanta in E. I. XI p. 107 (in Gupta year 206) and E. I. XV at 256 (in Gupta Year 210) and E. I. XIX p. 302 and p. 304. The word occurs in the Banskhera plate of Harsa in his 22nd year i. e. about 628-29 A. D. (E. I. IV p. 208, at p. 211) and in the Madhuban plate of the 25th year of Harsa's reign (E. I. vol. I pp. 63, 67). Vide also Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. vol. 15 pp. 304, 306), Rāstrakūta grant of sake 679 (JBBRAS. vol. 16 pp. 105, 108), E. I. XV p. 85 in sake 981 (where one Nāgadeva is both mahāsāmantādhipati and dandanāyaka of Somesvara I), E. I. vol. II p. 309 (Benares plate of Karnadeva).
- सहासामन्ताधिपति—Probably means the same thing as महासामन्त. In E. I. IV p. 259 one Bhogadevarasa is styled mahāsāmantādhipati and daṇḍanāyaka (Kelavadi Ins. of the time of Somesvara I in 1053 A.D.), E. I. VI pp. 285, 292 (plate of Mahā-Daṇḍivarma of Gujerat in śake 789), E. I. XX p. 61 (one Keśavayya is daṇḍanāyaka and mahā- of Belvola 300 in sake 934), E. I. V p. 234, I. A. vol. 48 p. 1, E. I. IV. p. 243 at p. 250.
- महासेनापोत Great Commander of armies. The word occurs in the Nasik Ins. No. 24. We have a mahāsenāpati Bhavagopa (E. I. VIII at p. 94) and in Nasik Ins. No. 3 of Vasithīputa Siripulumāvi (Bombay Gazetteer vol. 16 p. 556); in the Nagarjunikonda Ins. (of 3rd century A. D.) Chāntisiri is said to have been married to a person entitled mahāo and mahātalavara (E. I. XX p. 1 and pp. 6 and 16), in E. I. XII p. 6, 9 (Lakṣmaṇasena's grant).

- मार्गेपति—Guardian of frontiers or passes. Occurs in Nalanda stone Ins. of Yasovarmadeva's time about 530 A.D. in E.I. XX pp. 37, 41.
- मार्गपाल—Same as above. Occurs in Nārada quoted by the Mit. on Yāj. II. 271. Vide dikpāla above for the reference.
- याष्ट्रीक—'staff bearer', an attendant on a king. Vide Rājat. VI. 203. The word is derived from 'yaṣṭi'acc. to Pān. IV. 4. 59 (meaning 'yaṣṭiḥ praharaṇam-asya').
- 35 —An officer, whose exact function is not known; but in the inscriptions of Asoka it is said that yuktus are to receive orders from the parisad (council of ministers). Vide the 3rd Rock Edict at Girnar (Corpus I. I. vol. I p. 4). The word also occurs in Kautilya II. 5 and 9.
- युक्तक—Same as above. Occurs in the Cambay plates of Govinda IV in sake 852 (E. I. VII pp. 26, 39) and the Karhad plates of Krsna III of sake 880 (E. I. IV. pp. 278, 285).
- युवराज—Crown Prince. Occurs in Kaut. I. 12 among the 18 tirthas. The word occurs in the Mathurā Lion pillar capital (Corpus I. I. vol. II p. 40) and in the Candrāvatī plates of Candradeva of Kanoj (E. I. IX p. 302 at p. 304).
- ব্ৰেক (or ভব্ৰক) or ব্ৰেক্স—An officer of land survey and revenue department. The word occurs (as rajuka) in the 3rd Rock Edict of Asoka at Girnar in Corpus I. I. vol. 1 pp. 4-5 and in E. I. XXIV p. 52 (under Vākātaka Emperor Prayarasena II)
- रहर्याधिकृत-Private Secretary. The word occurs in the Pallava Sivaskandavarman's grant (E. I. vol. I p. 2 at p. 7), in the Vilavatti grant of Pallava Simhavarman (E. I. XXII p. 296 at p. 298), in a Kadamba plate (E. I. VI p. 13).
- राजकुमार—A prince. Occurs in the grant of Sivaskandavarman (E. 1. vol. I p. 2 at p. 5).
- ্যেকুল-(modern Rāvaļ or Rāul). Vide E. I. XX Appendix No. 324 for the Ins. of mahāmaṇḍalesvara-rājakula-Raṇasīdeva in Vikrama year 1223, E. I. XXV at p. 156 Mayūrabhañja grant (where rājakula Heramba is said to be the lekhaka).
  - Saundatti (Bombay Gazetteer, vol. 21 p. 354 for Belgaum) and in the plate of Yadava Seunacandra (I. A. vol. 12 p. 119 at p. 120).

- Either a mere title or 'a feudatory'. This is often the first among the several persons addressed in several grants. The word occurs in Abhona plates of Sankaragana in 595 A.D. (E. IX p. 297), in the Candrāvatī plate of Candradeva of samuat 1148 (E. I. IX p. 305), in Laksmanasena's grant (E. I. XII at p. 9). Vide Vogel p. 121.
- राजन्यक—a kṣatriya chief. It occurs in Lakṣmaṇasena's grant (E. I. XII p. 6 at p. 9).
- risign—lit. 'a prince', but in many inscriptions it has some technical meaning such as 'nobleman' or 'knight'. The word occurs in the Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321 where the order is 'rāja-rāṇaka-rājaputra-rājāmātya), in Gupta Ins. No. 46 at pp. 213, 216, Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. vol. 15 pp. 304, 306), in Lakṣmaṇa-sena's grant (E. I. VII p. 6 at p. 9). Vide Vogel p. 121 and Fleet's note 1 on p. 218 of Gupta Ins.
- বাসমন্তিন—King's banker or chief of bankers. Occurs in Com. on Yasastilaka I p. 91. Vide note 148 above.
- राजस्थानीय—Exact function uncertain. In Gupta Ins. No. 35 at p. 157 he appears to be a high officer, but a low one in Gupta Ins. No. 38 at p. 170. In the Rājat. VIII. 2618 he appears to be chief justice. Bühler in I. A. vol. V p. 207 takes the word to mean 'an officer who carries out the object of protecting the subjects'. In J. R. A. S. 1895 p. 382 rājasthānīya Bhatţi is the dūtaka of the grant. In the plates of Simhāditya in Gupta—Valabhi year 255 (574 A. D.) the order is 'rājaputra-rājasthānīyāmātya'. Vide the Banskhera plate of Harsa (E. I. IV pp. 208, 211), Gupta Ins. No. 46 pp. 213, 216, Vasantagadh Ins. of Varmalāta in samvat 682 (E. I. IX p. 192), Palitana plate of Dharasena (E. I. XI p. 83), the Gujerat Rāṣṭrakūṭa grant of śake 697 in J B B R A S vol. 16 pp. 105, 108, Vogel p. 122 and explanation in E. I. XI p. 176.
- (vide VI. 117, 261). It was given for services to the king and survives in the form 'Rāzdān' as a family name among Kashmir brāhmanas. The word occurs in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. vol. 15 pp. 304, 306), in the Parikud plate of Madhyama-rājadeva of Śailodbhava dynasty (E. I. XI pp. 281, 286). Vide Vogel p. 121 who

- remarks that the vassals of the Chamba king designated themselves in this way.
- एआसस्य—King's minister. In the Nasik Ins. No. 19 (E. I. VIII p. 91) this word occurs in the Prākrit form 'rāyāmaca'. The word also occurs in Gupta Ins. No. 46 (pp. 213, 216), Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321), Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. vol. 15 pp. 304, 306).
- राज्ञी—Queen. Vide Candrāvatī plate of Candradeva in samuat 1148 (E. I. IX at p. 305), the grant of Lakṣmaṇasena in E. I. XII at p. 9 (the order being 'aseṣa-rāja-rājanyaka-rājāl-rāṇaka-rājaputra-rājāmātya &c.) and the plate of Vijayasena (E. I. XV at p. 283).
- (1995—A nobleman. Occurs in Nālandā plate of Devapāla (E. I. XVII at p. 321), in Laksmaņasena's grant (E. I. XII at p. 9), in the Ins. of Kalacuri Narasimhadeva of Dāhala in Vikrama year 1216 (I. A. vol. 18 p. 214). Viradhavala and Lavaņaprasāda of the Vāghela line are styled mahāmaṇḍalesvara and rāṇaka in Abu Ins. No. 2 dated 1123 A. D. (E. I. VIII at p. 205). Vide J. B. O. R. S. vol. V p. 582 at p. 588.
- JBBRAS vol. 16 at p. 117.
- राष्ट्रपति—Ruler of a province. The word occurs in E. I. VII p. 39 in 852 A. D., in the Karhad plates of Kṛṣṇa III dated śake 880 (E. I. IV pp. 278, 285), in the Kauthem plate of Vikramāditya V in śake 930 (I. A. vol. 16 pp. 15, 24).
- गृह्रपाल-Head of a province. The word occurs in Kaut. V. I.
- राष्ट्रिक—Ruler of a province. In the Prakrit form 'ratthika' the word occurs in the grant of Śivaskandavarman (E. I. vol. I p. 2 at p. 5).
- राष्ट्रिय—Ruler of u district or province. Vide p. 117 and note 155a above and Śāntiparva 85. 12.
- स्पर्केक Examiner of coins. The word occurs in Kaut. II. 5, for which see note 184a. In E. I. XXII p. 30 there is a statement that in the Jogimara inscription rūpadakha (rūpadarša or rūpadakṣa?) occurs. Prof. D. R. Bhandarkar takes it to mean 'banker'.
- ভিথিম—Writer of an edict or order. The word occurs in the Brahmagiri Rock Ins. in Corpus I. I. vol. I at p. 176. Pāṇini III. 2. 21 teaches the formation of 'lipikara'.

- নি Seribe or clerk in a public office. The word occurs in Nasik Ins. No. 16 and No. 26 (Bombay Gazetteer vol. 16 pp. 582 and 605), in the Visnudharmottara II. 24. 26-28, Sukra II. 120.
- लेखहारक-Letter-carrier. Occurs in Rajat. VI. 319.
- लेखाधिकारिन्—A Secretary, Occurs in Rajat. III. 206.
- विद्याधिकारिन्—Director of education. In the Kondavidu Ins. one Śrīnātha is said to have been the Vidyādhikārin of Vema in E. I. XI p. 313 at p. 314.
- विनियुक्त—An officer, whose functions are not clear. The word occurs in the Bhavnagar plate of Dhruvasena I in 529 A.D. (E. I. XV p. 256), in the Valabhi grant of Dharasena II in Gupta year 252 (I. A. vol. 15 p. 187), in the Gupta Ins. No. 38 p. 164 at p. 169 (the Maliya plate of Dharasena II in Gupta year 252), the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 pp. 304, 306).
- বিনিযুক্ক—Same as above. The word occurs in the grant of Dharasena II in Gupta year 252 (E. I. XI pp. 80, 83), in the Nālandā plate of Devapāla in E. I. XVII at p. 321 (where the word is preceded by 'āyuktaka').
- faquia—Ruler of a district. The word occurs in the Kavi grant of Jayabhata (I. A. 5 p. 114, in the beginning of the 5th century A. D.), in the Abhona plates of Sankaragana in E. I. IX p. 297 (in 595 A. D.), in the Banskhera plate of Harşa (E. I. IV pp. 208, 211), in the Karhad plate of Kṛṣṇa III dated śake 880 (E. I. IV pp. 278, 285), in the Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 pp. 304, 306), in E. I. VII p. 39 (in 852 A. D.).
- विषयेश—Same as above. The word occurs in the grant of Śiva-skandavarman (E. I. vol. I at p. 5).
- निविमहत्तर—Probably elder of a vithi ( a district). Occurs in a grant of Gupta year 120 (Indian Historical Quarterly vol. 19 p. 12 at pp. 16, 21).
- वीरयात्रिक—'Person belonging to a military expedition'. The word occurs in Chamba Ins. Nos. 15, 25, 26. Vide Vogel p. 129.
- नेटकिल-Meaning uncertain, but it may mean 'bearer of a Vitikā' (betel). It occurs in Chamba Ins. No. 15 at p. 166. Vide Vogel p. 128.

- वेलावित्त—Meaning uncertain. The word occurs frequently in the Rājat. (V. 226, VI 73, 106, 127).
- बेक्षेपिक—Function unknown. It occurs in E. I. XXVI at p. 206 (six Saindhava grants from Ghumli) of about 9th century A. D.
- ब्यवहारिन्-Meaning uncertain. It occurs in the plate of Jayanaga from Karna-suvarna (E. I. XVIII pp. 60, 63).
- न्त्रभूमिक —Superintendent of cowpens. It occurs in the 12th Rock Edict of Asoka at Girnar in the form 'vacabhumika' (Corpus I. I. vol. I p. 20).
- श्यापाल or श्यापाहक—Guardian of the bed-chamber. Vide 'Inscriptions from Baroda' edited by Mr. A. S. Gadre p. 72 (a village was donated to a Nāgara-brāhmaņa Prabhākara who was 'śayyāgrāhaka of Karpūradevi').
- at 321) and in Chamba Ins. No. 15 at p. 166 (where it is read as 'sarobhanga'. Vide Vogel p. 123 and 'Indian Culture' vol. VII p. 305 at p. 309. Has the word anything to do with the words 'sarayantra' and 'sarayantri'? The latter was a title bestowed in Mithilā upon a very learned man who faced the ordeal of answering satisfactorily all questions on any 'sāstra put to him by learned ācāryas and also the questions put by common people. Vide a paper 'Declaration of 'sarayantri', contributed to the All India Oriental Conference at Benares (in 1943) by Pandit Ramānātha Jha of Darbhanga.
- हुत्कमाह—An official who recovered tolls or customs duties. Occurs in Sukra II. 120.
- शोल्किक—Superintendent of tolls or customs duties. The word occurs in Yāj. II. 173 and in Gupta Ins. No. 12 pp. 50, 52, in the grant of Dharasena II of Gupta year 252 (I. A. 15 p. 187), in Bhagalpur plate of Nārāyaṇapāla (I. A. 15 pp. 304, 306). Vide note on 'gaulmika' above
- भ्रीकरण—A scribe. The minister Hemādri is styled 'sarvaśrikarana-prabhu'. Vide H. of Dh. vol. I p. 356 n. 849.
- স্থাক্তাত্ত্বিত ল স্থাক্তাত্ত্বত্ত্বি —Head of all scribes or head of all departments. In E. I. XIII at p. 17 one Bicana or Bicirāja is said to have been the Śrika- of mahāmandaleśvara Kārtavīrya IV of Hangal. Hemādri is styled 'samastakaranādhiśvara' or 'samastakaranādhipati'. Vide H. of Dh. vol. I pp. 356-357 notes 850-851.

- বয়ামিলন—Officer who collected the royal share viz. 6th of the crops. If occurs in the Khalimpur plate of Dharmapāla in E. I. IV p. 243 at p. 250.
- साबिद-Minister. Vide p. 105 and note 150 above.
- समस्तक—A spy. It occurs in the grant of Sivaskandavarman (E. I. vol. I p. 2 at p. 5). In I. 12 Kautilya speaks of sañcāras (wandering spies like tīkṣṇa, raṣada &c.).
- संप्रहीत---Vide p. 111 above.
- सन्यित्रिहरू Minister for peace and war. This form of the word occurs in Visnudharmottara II. 24. 17 and in Santiparva 85. 30.
- संनिधातृ—The Superintendent of the construction of the royal treasury, store houses &c. The word occurs in Kaut. II. 5, 1.12 and in the plate of Mahābhavagupta (E. I. VIII pp. 138, 141 and E. I. XI pp. 93, 94). Vide p. 143 above.
- समाहतृ—Collector-General. The word occurs in Kaut. I. 12 and II. 6, Sabara on Jai. XII. 1. 28 and in the plate of Mahābhavagupta (E. I. VIII at p. 141 and XI at p. 94). Vide p. 143 and note 184 above.
- सर्वेदण्डनायक—Commander-in-chief of all forces. The word occurs in I. A. vol. 8 p. 19, vol. 9 at p. 167, vol. 10 p. 129.
- सर्वोधिकारिय Prime Minister. Occurs in Rajat. VII. 568.
- सर्वाधिकृत—Probably the same as above. The word occurs in the Purle plate of Indravarman in the Ganga year 149 i. e. 605 A.D. (E. I. XIV pp. 360, 362).
- सांत्रसर—Astrologer. Occurs in Visnu Dh. S. III 75, Brhatsamhitā 2. 9. Vide p. 126 above.
- सोबत्सिक-Astrologer. Occurs in Paithinasi. Vide note 193 above.
- सहस्रपाल-Bailiff who summoned parties and witnesses. Vide p. 278 above.
- सान्धिविद्याहरू—Minister for peace and war. Occurs in Visnudharmottara II. 24.17 and in the Mit. on Yāj. I. 320 (which quotes a verse to the effect that the 'sandhivigrahakārin' is to issue a royal grant) and in Gupta Ins. No. 1 at p. 15 (the pratasti of Samudragupta).
- feudatory chief. Under the Rattas of Saundatti certain high officials are often so called (Bom. Gazetteer vol. 21 p. 354 for Belgaum). The word occurs in Abhona plates of

- Śankaragāņa in 595 A.D. (E. I. IX p. 297), in Madhuban plate of Harsa (E. I. VII at p. 158), E. I. VI p. 298 (plate of Buddharāja in 609-10 A.D.).
- साहसाधिपति—Occurs in Sukra I. 120.
- सीमकर्मकर—Officer who looked to the work of boundaries. Occurs in Gupta Ins. No. 46 pp. 213, 216.
- समन्त्र-Vide p. 114 and note 150.
- सूत-One of the ratnins. Vide p. 111 above.
- सूपकारपति—Head cook. The word occurs in Talesvara plates (E. I. XIII pp. 109, 115).
- सेनभोगिक—Meaning uncertain. It occurs in the plate of Dantivarman of Gujerat in sake 789 (E. I. VI p. 285).
- रोनापति—Commander-in-chief. Vide p. 127 above and Br. quoted by Viśvarūpa on Yāj. I. 307. Puṣyamitra, the founder of of the Śuṅga dynasty and Bhaṭārka, the founder of the Valabhi dynasty, and his son Dharasena were styled senāpati; vide I. A. 15 p. 187 (plate of Dharasena II in Gupta year 252), E. I. vol. I p. 2 at p. 5 (grant of Pallava Śivaskandavarman), JBBRAS vol. 16 pp. 105, 108, E. I. IX at p. 305.
- सोवर्णिक—State goldsmith. Vide pp. 144-145 above.
- स्कन्दक—A petty officer, probably head of the village administration. Vide Rājat. V. 175.
- स्त्र्यक्षमहामात्र—Officer superintendent of the harem. The word occurs in the 12th rock Edict of Asoka in a prakrit form (Corpus I. I. vol. I at p. 20).
- स्पपति—Architect. Vide Visnudharmottara II. 24. 39.
- स्थातिसम्बाद—Chief architect. Occurs in Karitalai plates of Mahārāja Jayanātha (Gupta Ins. No. 26 of the Gupta year 174 at p. 119).
- स्थानपाल-Officer in charge of a police post. Vide p. 149 above.
- स्थानिक—An officer in charge of a ward of a city or a district. Vide pp. 143 and 149 above.
- हस्यभोष्ट्रबञ्चापुतक —Officers in charge of the elephant arm, cavalry, camel corps of an army. This occurs in Chamba Ins. No. 15 at p. 166. In the Nalanda plate of Devapala (E. I. XVII at p. 321) we have 'hastyasvostra-nau-bala-vyapr-taka'.

## NOTE 342 a अत एवाह पितामहः 1

छलानि चापराधांध पदानि नृपतेस्तथा । स्वयमेतानि गृह्णीयान्तृपस्तावेदकैर्विना ॥ पार्थभङ्की कराक्षेपी प्राकारोपरिलङ्घकः । निपानस्य विनाशी च तथा चायतनस्य च ॥ परि-खापुरक्षेय राजिछ्द्रप्रकाशकः ॥ अन्तःपुरं वासगृहं भाण्डागारं महानसम् । प्रविशत्यनियुक्तो यो भोजनं च निरीक्षते ॥ विष्युत्रखेष्मवातानां क्षेप्तुकामो नृपाप्रतः । पर्यङ्कासनक्ष्मी चाप्य-प्रस्थाननिरोधकः ॥ राक्षोऽतिरिक्तवेषश्च विश्वतः प्र विशेष्तु यः । यथापद्वारण विशेद वेलायां तथेव च ॥ शय्यासने पादुक्योः शयनासनरोहणम् (रोहणे १) । राजन्यासन्नशयने यस्तिष्ठति समीपतः ॥ राक्षो विद्विष्ठसेवी चाप्यदत्तविहितासनः । वलाभरणयोश्चेव सुवर्णपरिधायकः ॥ स्वयंप्राहेण ताम्बूलं गृहित्वा भक्षयेषुत् यः । अनियुक्तप्रभाषी च नृपाकोशक एव च ॥ एक-वासास्तथाम्यक्तो मुक्तकेशेऽवगुण्यितः । विचित्रिताद्वः स्वयी च परिधानविध्नकः ॥ शिरः-प्रच्छादनश्चेव छिदान्वेषणतत्परः । आसङ्गी मुक्तकेशश्च यश्च कर्णाक्षिकशेकः (दर्शकः १) । दन्तो-छलनक्षेव कर्णनासाविशोधकः । छलान्येतानि पश्चारद्भवन्ति नृपसन्नियौ ॥ quoted in स्मृतिचः II. pp. 27-28, श्चकनौति IV. 5. 73-82 (except the name and the first verse) with variant readings.

#### NOTE 492-

नार्थसम्बन्धिना नाप्ता न सहाया न वैरिणः । न रष्टरोषाः प्रष्टव्याः साक्षिणः प्रतिवृषिताः ॥ दासनैकृतिकाश्राद्धवृद्धश्रीवाल्वाक्रिकाः । मत्तान्मत्तप्रमत्तार्तिकतवश्रामयाजकाः ॥ महापिषकसामुद्रविणक्प्रविज्ञातातुराः । व्यक्क्षेत्रश्रोत्रियाचारहीनक्रीवज्ञशिल्वाः ॥ नास्तिकव्रात्यदाराप्तित्यागिनोऽयाज्ययाजकाः । एकस्थालीसहायारिचरङ्गातिसनाभयः ॥ प्राग्रहष्टदोषशैल्वपविष्वीव्यविद्विष्ठिकाः । गरदाप्तिदक्षीनाशश्रद्वापुत्रीपपातिकाः ॥ क्रान्तसाहसिकश्रान्तानिर्धनान्त्यावसायिनः । भित्रवृत्तासमावृत्तज्ञतिलेकभूलिकाः ॥ भूताविष्वपृतिष्ठवर्षनक्षत्रसूचकाः । अधश्रेस्यात्मविक्रतृहीनाङ्गभगवृत्त्यः ॥ कृतस्त्री श्याम(व?) दन्तश्र मित्रधृक् शठशोण्डिकाः । ऐन्द्रजालिकलुक्शोप्रश्रेणीगणविरोधिनः ॥ वयकश्रमकृत्यकृत्रुगः पतितः कृटकारकः । कृहकः प्रत्यवसितस्तरकरो राजपूर्वः ॥ मजुष्यपद्यमांसास्थिमधुक्षीराम्बुसिर्पेषाम् । विक्रेता ब्राह्मण्डेव द्विजो वार्धिषकश्र यः ॥ च्युतः स्वधर्मोत्कृलिकः स्तावके। द्विनसेवकः । पित्रा विवदमानश्च भेदकः च्वेत्यसाक्षिणः ॥ नारद (ऋणादान 177–187)

#### NOTE 509-

नमी मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुतिपासितः । अन्धः शत्रुगृहं गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ १ नमी मुण्डः कपालेन परद्वारे बुसक्षितः । अभित्रान्म्यशः (सः?) पर्यद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ २ यां रात्रिमधिविन्ना की यां नैवाक्षपराजितः । यां च माराभितमाक्षो दुर्विवन्ता स तां वसेत् ॥ ३ साक्षी साक्ष्ये समुद्दिशन्गोकर्णशिधिलं वचः । सहस्रं वाक्षणान्याशान्यक् ते स बन्धनाद्धुवम् ॥ ४ तस्य वर्षशते पूर्णे पाश एव प्रमुच्यते । तदा पाशाद्विनिर्मुक्तः स्त्री संभवति मानवः ॥ ५ एवं संबन्धनात्समान्मुच्यते नियताच्च सः । पश्चगोश्वपुरुषाणां हिरण्यं भूर्यथाक्रमम् ॥ ६ यावतो बान्धवास्तिस्मन् हन्ति साक्ष्येगृतं वदन् । तावतः संप्रवक्ष्यामि श्रृण्ड सीम्यानुपूर्वशः ॥ ७ पश्च पश्चनृते हन्ति दश इन्ति गवानृते । शतमश्चानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ८ हन्ति जातानजातांश्व हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् । सर्वं भूर्यनृते हन्ति मास्य भूर्यनृते वदीः ॥ ९

एकमेवाद्वितीयं तत्प्राहुः पावनमात्मनः । सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नीरिव ॥ १० अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धृतम् । अश्वमेधसहस्रात्तु सत्यमेव विशिष्णते ॥ ११ वरं कृपशताद्वापी वरं वापीशतात्कतुः । वरं कृतशतात्पुत्रः सत्यं पुत्रशताद्वरम् ॥ १२ भूर्थारयति सत्येन सत्येनोदिति भास्करः । सत्येन वायुः प्रवते सत्येनापः स्वर्नत्त च ॥ १३ सत्यमेव परं दानं सत्यमेव परं तपः । सत्यमेव परो धर्मः लोकानामिति नः श्रुतम् ॥ १४ सत्यमेव परं दवानं सत्यमेव परं तपः । सत्यमेव परो धर्मः लोकानामिति नः श्रुतम् ॥ १४ सत्यं द्वाः समासेन मनुष्यास्त्वगृतं स्मृतम् । इहेव तस्य देवत्वं यस्य सत्ये स्थिता मितः ॥ १५ सत्यं बृद्यगृतं त्यक्तवा सत्येन स्वर्गमेष्यसि । उक्तवागृतं महाधोरं नरकं प्रतिपत्त्यसे ॥ १६ नरकेषु च ते शश्विज्ञहामुत्कृत्य दाषणाः । असिभिः शातियध्यन्ति बल्नि यमिकिङ्कराः ॥ १७ शृत्रभूत्य च ताक्ष्तवाश्चिरं नरकवेदनाः । इह यास्यसि पापासु गृध्रकाकादियोनिषु ॥ १९ आस्त्रीतानगृते दोषाञ्ज्ञात्वा सत्ये च सहुणान् । सत्यं वदोद्धरात्मानं नात्मानं पातय स्वयम् । २० न वान्धवा न सहहरो न धनानि महान्त्यपि । अलं धारयितुं शक्तास्त्रमस्युप्रे निमज्ञतः ॥ २९ । पतिसस्त्ववलम्बन्ते त्वियं साक्षित्वमागते । तारिष्ण्यति किन्त्वस्मान् (किन्वस्मान् १) कि चार्य पातिय्वत्रि ॥ २२

सत्यमात्मा मनुष्यस्य सत्ये सर्वे प्रांतिष्ठितम् । सत्यमुक्त्वात्मनात्मानं श्रेयसा संनियोजय ॥ २३ यस्यां रात्रावर्जानेष्ठा यस्यां रात्रो मिर्ध्यसि । वृथा तदन्तरं तुभ्यं साक्ष्यं चेदन्यथा कृषाः॥२४ ब्रह्मप्रस्य तु ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम् । ये च लोकाः कृतप्रस्य ते ते स्युर्बृततो वृथा॥२५ नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् । साक्षधर्मे विशेषेण सत्यमेव वदेसतः॥ २६ पुराणोक्तो द्वौ श्लोकौ भवतः । यः पराधं प्रहिण्यात्स्वां वाचं पुरुषाधमः। आत्माधं किं न कर्यात्स पापो नरकनिर्मयः॥ २७

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाम्त्रिनिश्चिताः । यो हि तां स्तेनयद्वाचं स सर्वस्तयकुन्नरः॥ २८ नारद (ऋणादान 201-228)

Seven verses out of these occur elsewhere also. Verse 1 is the same as Manu 8. 93 and Vas. 16. 33; verse 3 is the same as Udyoga 35. 31; verses 7-9 are the same as Manu 8. 97-99, while verses 8-9 are the same as Udyogaparva 35. 33-34 and verse 8 occurs also in Baud. Dh. S. I. 10. 35 and Vas. 16, 34; verse 11 is the same as Ādiparva 74. 103, Śāntiparva 162. 26 and Anuśāsana 75. 29; verse 25 is almost the same as Manu 8. 89.

# NOTE 1168 on घटस्फोट-

किन्नोवतोऽप्यन्त्यकर्मे विहितं यथा प्रायिश्वलानिन्छोः पतितस्य घटस्फोटे । तथाहि ।
महापातकेनोपपातकेन वा पतितो यदि प्रायिश्वलं न करोति तदा तं गुरूणां बान्धवानां राक्षश्च समक्षमाह्य तत्पापं प्रकटीकृत्य तं पुनः पुनस्पादिशेत् प्रायिश्वलं कुरुष्वाचारं लभस्वेति । स ययेवमिप नाङ्गीकरोति तदा रिक्तादिनिन्यतिथो सायाह्ने सिपण्डा बान्धवाश्च सम्भूय दासी-हस्तेनानीतममेध्यकुत्सितजलादिपूर्णघटं सर्वतो दास्याद्यन्वारम्मं कुर्वन्तो दास्या दासस्य वा वामपादेन न्युव्जं छिन्नाप्रदर्भेषु कारियत्वा दासीसिहिता वदेयुरमुमनुदकं करोमीति नाभग्रहण-पूर्वकं प्राचीनावीतिनो मुक्तिशिखाश्च सन्तः । ततोऽधिकारी कतो दाहवर्ज जीवन्तमेवोहित्य पिण्डोदकदानादिप्रेतकार्याण्येकादशाहान्तानि नामनैव कुर्यात् । मिताक्षरायां प्रेतकार्योत्तां घट- निनयनमुक्तम् । एकाइमाशौनं सर्वेषाम् । यस्य घटस्फोटः कृतस्तेन सह सम्भाषणस्पर्शादि-संसर्गो न केनापि कार्यः । करणे पतिततुत्यता । धर्मसिन्धु, परिच्छेद III, उत्तरार्ध p. 453. This is a summary of a longer passage on the same subject from the निर्णयसिन्धु, परिच्छेद III उत्तरार्ध p. 567.

As to taking back into the social fold a man who repents after ghatasphota is performed the following procedure is prescribed in the Dharmasindhu:

घृतघरफांटस्य पुंसोनुतापे तत्पापप्रायश्चित्तान्ते संग्रह्विधिरुच्यते । तत्रादौ छाद्धिपरीक्षा । कृतप्रायश्चित्तो ज्ञातिसमक्षं गोभ्यस्तृणभारं दद्यात् । गोभिस्तृणे भक्षिते छुद्धिः । भक्षणाभावे पुनः प्रायश्चित्तं चरेत् । एवं निश्चितसंछुद्धौ समानेयुनैवं घटम् । हैमं वा मृन्मयं वापि पवित्रजलपूरितम् ॥ ततः सपिण्डास्तं घटं संस्कृत्याभिमन्त्रय तज्जलैः पावमानीभिरापोहिष्टेत्यादिभिस्तर-समन्दीभिश्च पापिनमभिषिच्य तेन सह सर्वे स्नात्वा तं जलघटमस्मै दृद्धः । स च शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तं विश्वमन्तिरक्षं यो रोचनस्तिमेह गृह्णामीति यजुर्भिस्तं घटं गृह्णीयात् । ततस्तदुद्दं तेनैव साकं सर्वे पिवेयुः । ततः स कृष्णाण्डमन्त्रेराज्यहोमं कृत्वा सुवर्णे गां च द्यात् । ततस्तस्य जातकर्मादिवतवन्धान्ता विवाहान्ता वा संस्काराः कार्याः । एवं कृते छुद्धेन तेन संस्पर्शसंभोजनादिव्यवहारं कुर्यात् । एवमुपपातके महापातके च कृतघटस्फोटस्य छाद्धिन्तिन्यु (III उत्तरार्थ p. 568) has a similar but more elaborate note, quotes and relies on Gaut. 20. 10-17, Manu XI. 186, Yāj. III. 295, Vas. 15. 17-21, the Mit., Aparārka and Hemādri.

NOTE 1302—The ਕੀ. ਹੁ. शेषसूत्र (II. 6. 1-10) is as follows :---

अथातः पुत्रप्रतिग्रहकलं व्याख्यास्यामः । शोणितश्रकसम्भन्नो मातृपितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानपित्यागिवक्रयेषु मातापितरौ कर्तारौ भवतो न त्वेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा स हि सन्तानाय पूर्वेषाम् । न तु स्त्री पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वान्यत्रानुज्ञानाद्वर्तुः । पुत्रं प्रतिग्रह्णीय्यन्तुप-कल्पयते—द्वे वाससी द्वे कुण्डले अङ्गुलीयकं चाचार्यं च वेदपारगं कुश्चमयं विद्वः पर्णमयमिध्म-मिति । अथ बन्धूनां मध्य राजिन चावेद्य परिषदि वागारमध्ये वा ब्राह्मणानक्षेन परिविष्य पुण्याहं स्वस्त्यृद्धमिति वाचियत्वाथ देवयजनोक्लेखनप्रभृत्याप्रणीताभ्यः कृत्वा दातुः समीपं गत्वा पुत्रं मे देशिति मिक्षेत ददामीतीतर आह । तं पुत्रं प्रतिगृह्णाति धर्माय त्वा गृह्णामे सन्तत्य त्वा गृह्णामीति । अथैनं वस्रकुण्डलाभ्यामङ्गुलीयकेन चालङ्कृत्य परिधानप्रभृत्याप्रिमुखात्कृत्वा पक्षाज्जुहोति । यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानः ' इति पुरोनुबाक्यामनूच्य 'यस्मै त्वं सुकृते जातवेदः ' इति याज्यया जुहोति । अथ आज्याहुतीक्पजुहोति—व्याहितिमिर्हुःवा स्विष्टकृत्यभृति सिद्धमाधनुवरप्रदानात् । अथ दक्षिणां ददात्यते एव वाससी एते एव कुण्डले एतचाङ्गु-लीयकम् । यथेवंकृते औरसः पुत्र उत्पद्यते तुरीयमागेष भवतीति ह स्माह भगवान्बोधायनः ।. This is quoted in the दत्त. मी. pp. 152–153, सं. कौ. p. 177, धर्मसिन्धु III पूर्वार्ष p. 161 (partly) and Bühler published it with a translation in the Journal of the Bengal Asiatic Society vol. 35 pp. 161–164.

NOTE 1302-

शौनकोऽ हं प्रवश्यामि पुत्रसङ्ग्रहमुत्तमम् । अपुत्रो मृतपुत्रो वा पुत्रार्थं समुपोध्य च ॥ १ वाससी कुण्डले दत्त्वा उच्णीषं चाङ्कुलीयकम् । आचार्यं धर्मसंयुक्तं वेच्यावं वेदपारगम् ॥ २ मधुपर्केण संपूज्य राजानं च द्विजाञ्छचीन् । विहिः कुशमयं वैव पालाशं चेयमेव च ॥ ३ एतानाहृत्य बन्धूंश्च झातीनाहृय यत्ततः । बन्धूनन्नेन संभोज्य ब्राह्मणांश्च विशेषतः ॥ ४ अन्वाधानादि यत्तन्त्रं कृत्वाज्योत्पवनादिकम् । दातुः समक्षं गत्वा तु पुत्रं देहीति याचयेत् ॥ ५ दाने समर्थो दातास्मै ये यञ्जेनेति पद्यभिः । देवस्य त्वेति मन्त्रेण हस्ताभ्यां प्रतिगृह्य च ॥६ अङ्गादङ्गेत्युचं जहवा चाद्याय शिग्धुमुर्धनि । बह्मादिभिरलङ्गुत्य पुत्रच्छायावहं सुतम् ॥ ७ वृत्यगीतिश्च वाद्यश्च स्वत्तित्राज्देश्च संयुतम् । गृहमभ्ये तमादाय चर्षं हुत्वा विधानतः ॥ ८ यस्त्वा हदेत्युचा चैव तुभ्यमप्र ऋचैकया । सोमो दददित्येताभिः प्रत्युचं पृत्रसंप्रहः ॥ ९० तदभावेऽसापिण्डो वा अन्यत्र तु न कारयेत् । क्षत्रियाणां स्वजाती वा गुहगोत्रसमोपि वा ॥९९ वैद्यानां वैदयजातेषु शृद्धाणां शृद्धजातिषु । सर्वियामेव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः ॥ ९२ दोहित्रो भागिनेयश्च शृद्धस्यापि च दीयते । ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः कचित् ॥१२ देशित्रो भागिनेयश्च शृद्धस्यापि च दीयते । ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः कचित् ॥१२ देशित्रो भागिनेयश्च शृद्धस्यानं कदाचन । बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं प्रयत्नतः ॥ १४ दक्षिणां गुरवे दद्यायथाशिक्त द्विजोत्तमः । १पो राष्ट्राभेवापि वैद्यो । वित्तशत्त्वयम् ॥ १५ दक्षिणां गुरवे दद्यायथाशिक्ति द्विजोत्तमः । १ वर्षे राष्ट्रमेवापि वैद्यो । वित्तशत्त्वयम् ॥ १५

### शृद्धः सर्वस्वमेवापि अशक्तश्चेद्यथाबलम् । १६

The above text of Saunaka is based on the व्यव. मय्ख, नि. सि. ( which does not quote all verses ), दत्त. मी., दत्त. च., सं. की. and Dr. Bühler's text prepared from several mss. and published in the Journal of the Bengal Asiatic Society, vol. 35 at pp. 158-159. The शौनकीय text printed at Trivandrum, 1935, has 14½ verses on पुत्रप्रहणिविधि (I. 8). The principal various readings are noted below. Verse 1—सं. की. reads 'वन्ध्या वा मृतपुत्रा वा'; शी. reads वन्ध्यो वा. The half verse 3a मधुपकेंण &c. is omitted by Bühler, व्यव. मयूख, नि. सि., सं. की. In 5a दत्त. मी. and दत्त. च. read अग्न्याधानादिकं तत्र, and शी., सं. की. and Bühler अम्याधानादि; and शी. reads 'त्यवनान्तकम्. In 6a शी. reads समक्षस्थो ददेत्तस्ये. The नि. सि. omits 7b and 8a and सं. की. reads छत्र-छायागतं सुतम् in 7b and शौ. छत्रछायाबहम्. In 8b सं. की. and शौ. read गृहमेत्येध्ममाथाय. In 9a सं. की. and शी. read यस्त्वा हदेति द्वाभ्यां च and in 10a स्विष्टकृदादिशेषं च कृत्वा होमं. In 11b दत्त. मी., Bahler and दत्त. च. read गुरुगोत्रसमेपि. In 13a Bühler and सं. की. read दौहित्रं भागिनेयं वा श्रद्धाणां चापि दापयेत्; दत्त. मी. reads श्रदेस्त कियते स्त: and also recognizes the reading श्रुद्वाणां विहित: सुत:. The स्मृतिम्. (वर्णाश्रम) p. 102 and श्री, read दौहित्रं भागिनेयं वा शुद्राणां त्वापदो यदि and omits ब्राह्मणादि... कचित्. 13b ( ब्राह्म. ... कचित् ) is omitted by the व्यव स्यूख, सं. की., and Buhler. In 15b सं. की. and शी. read रत्नशतत्रथम्. The order of the verses also slightly varies in some of the works.

NOTE 1751--- वनपर्व 188. 30-64

सहस्रान्ते नराः सर्वे प्रायशोनृतवादिनः । यश्यप्रतिनिधिः पार्थ दानप्रतिनिधिस्तया ॥ ३० व्रतप्रतिनिधिश्वेव तस्मिन् काले प्रवर्तते । ब्राह्मणाः शृद्धकर्माणस्तथा शृद्धा धनार्जकाः ॥ ३१ क्षत्रधर्मेण वाप्यत्र वर्तयन्ति गते युगे । निवृत्तयङ्गस्वाध्याया दण्डाजिनविवर्जिताः ॥ ३२ ब्राह्मणाः सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कले युगे । अजपा ब्राह्मणास्तात शृद्धा जपपरायणाः ॥३३ विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं क्षयस्य यत् । बहवो म्लेच्छराजानः पृथिव्यां मनुजाधिप ॥ ३४ मृषानुशासिनः पापा मृषाचादपरायणाः । आन्ध्राः शकाः पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः ॥३५ काम्बोजा बाल्हिकाः श्रूरास्तथाभीरा नरोत्तम । न तदा ब्राह्मणः कश्चित्रस्वधर्ममुपजीवति ॥३६ क्षत्रियाश्चापि वैश्याश्च विकर्मस्था नराधिप । अल्पायुषः स्वत्यवलाः स्वत्यवर्थपराक्रमाः ॥३० अल्पसारात्पदेहाश्च तथा सत्यात्पभाषिणः । बहुश्च्या जनपदा मृगव्यालावृता दिशः ॥ ३८ युगान्ते समनुप्राप्ते वृथा च ब्रह्मवादिनः । भोवादिनस्तथा श्रुद्धा ब्राह्मणाश्चर्यवादिनः ॥ ३९ युगान्ते मनुजव्याघ भवन्ति बहुजन्तवः । न तथा घाणयुक्ताश्च सर्वगन्धा विशापते ॥ ४० रसाश्च मनुजव्याघ न तथा स्वादुयोगिनः । बहुप्रजा हस्वदेहाः शीलाचारविवर्जिताः ॥ सुक्षेभगाः क्षियो राजन् भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ४१

अट्टग्न्र्ला जनपदाः शिवश्न्लाश्चतुष्पथाः । केश्ज्यूलाः क्षियो राजन् भविष्यन्ति युगक्षये ॥४२ अल्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यन्ति जनाधिप । अल्पपुष्पफलाश्चापि पादपा बहुवायसाः ॥ ४३ ब्रह्मवध्यानुलिसानां तथा मिथ्याभिशांसिनाम् । नृपाणां पृथिवीपाल प्रतिगृह्णन्ति वै द्विजाः ॥ ४४ लोभमोहपरीताश्च मिथ्याभिशांसिनाम् । मिक्षार्थे पृथिवीपाल चञ्चूर्यन्ते द्विजैदिंशः ॥ ४५ करभारभयाद्रीता गृहस्थाः परिमोषकाः । मुनिच्छ्याकृतिच्छ्या वाणिज्यमुपजीविनः ॥ ४६ मिथ्या च नखरोमाणि धारयन्ति तदा द्विजाः । अर्थलोभान्नरव्याघ्र तथा च ब्रह्मचारिणः ॥ ४७ आश्रमेषु वृथाचारा पानपा गुरुतल्पगाः । इहलौकिकमीहन्ते मांसशोणितवर्धनम् ॥ ४८ बहुपाषण्डसङ्करीणाः परान्नगुणवादिनः । आश्रमा मनुजन्याघ्र भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ४९ यथर्तुवर्षी भगवान्न तथा पाकशासनः । न चापि सर्ववीजानि सम्यग्नोहन्ति मारत ॥ ५० हिसाभिरामश्च जनस्तथा संपद्यतेऽञ्चिः । अधर्मफलमत्यर्थे तदा भवति चानघ ॥ ५९ तदा च पृथिवीपाल यो भवेद्धमेंसंयुतः । अल्पायुः स हि मन्तन्यो न हि धर्मोस्ति कथन ॥५२ भूयिष्ठं कूटमानैश्च पण्यं विक्रीडते (विक्रीणते १) जनः (नाः १) । विणजश्च नरन्याघ्र बहुमाया भवन्त्यत ॥ ५३

धर्मिष्ठाः परिहीयन्ते पापीयान्वर्धते जनः । धर्मस्य बल्हानिः स्याद्धमेश्व बली तथा ॥ ५४ अल्पायुषो दरिद्राश्च धर्मिष्ठा मानवास्तथा । दिर्घायुषः समृद्धाश्च विधर्माणो युगक्षये ॥ ५५ नगराणां विहारेषु विधर्माणो युगक्षये ॥ अधर्मिष्ठेरुपायैश्व प्रजा व्यवहरन्त्युत ॥ ५६ सम्बयेन तथाल्पेन भवन्त्याव्यमदान्विताः । चनं विश्वासतो न्यस्तं मिथो भूयिष्ठशो नराः ॥५७ हर्तुं व्यवसिता राजन् पापाचारसमन्विताः । नैतदस्तीति मनुजा वर्तन्ते निरपत्रपाः ॥ ५८ पुरुषादानि सस्वानि पक्षिणोय मृगास्तया । नगराणां विहारेषु वैत्येष्वपि च होरते ॥ ५९ समवर्षाष्टवर्षाश्च क्रियो गर्भधरा नृप । दशद्वादशवर्षाणां पुंसां पुत्रः प्रजायते ॥ ६० भवन्ति षोडशे वर्षे नराः पित्रतिनस्तथा । आयुःक्षयो मनुष्याणां क्षिप्रमेव प्रपद्यते ॥ ६९ क्षीणायुषो महाराज तरुणा वृद्धशीलेनः । तरुणानां च यच्छितं तहु वृद्धेषु प्रजायते ॥ ६९

विपरीतास्तदा नार्यो वश्चयित्वार्हतः पतीन् । व्युश्वरन्त्यपि दुःशीला दासैः पश्चभिरेव च ॥ ६३ वीरपत्न्यस्तथा नार्यः संध्यन्ति नरान्तृप । भतीरमपि जीवन्तमन्यान् व्यभिचरन्त्युत ॥ ६४ NOTE 1783

विहितान्यपि कर्माणि धर्मलोपभयाद् बुधैः । १ समयेन निवृत्तानि साध्वभावात्कली युगे । २ विधवायां प्रजोत्पत्तौ देवरस्य नियोजनम् । ३ बालिकाक्षतयोन्योस्त वरेणान्येन संस्कृतिः । ४ कन्यानामसवर्णीनां विवाहश्च द्विजातिभिः। ५ आततायिद्विजाध्याणां धर्मयुद्धेन हिंसनम् । ६ द्विजस्याच्यो तु नौयातुः शोधितस्यापि सङ्ग्रहः । 😽 सत्रदीक्षा च सर्वेषां कमण्डलुविधारणम् । ८ महाप्रस्थानगमनं गोसंज्ञप्तिश्च गोसवे । ९ सीत्रामण्यामपि सराप्रहणस्य च संप्रहः । १० अमिहोत्रहवण्याश्च लेहो लीढापरिग्रहः। ११ वानप्रस्थाश्रमस्यापि प्रवेशो विधिचोदितः । १२ वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसङ्कोचनं तथा । १३ प्रायाश्चित्तविधानं त विप्राणां भरणान्तिकम । १४ संसर्गदोषः स्तयान्यमहापातकनिष्कृतिः। १५ वरातिथिपित्भ्यथ पशुपाकरणकिया । १६ दत्तीरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिप्रहः। १७ सवर्णान्याङ्गनादुष्टैः संसर्गः शोधितैरपि । १८ अयोनौ संप्रहे कृत्ते परित्यागो गुरुश्वियाः । १९. परोद्देशात्मसन्त्याग उच्छिष्टस्यापवर्जनम् । २० प्रतिमाभ्यर्चनार्थाय सङ्कल्पश्च संधर्मकः । २१ अस्थिसस्ययनाद्व्वमङ्गरपर्शनमेव च । २२ शामित्रं चैव विप्राणां सोमविक्रयणं तथा । २३ षड्रभक्तानशनेनात्रहरणं हीनकर्मणः। २४ श्रेद्रष् दासगोपालकुलामेत्रार्धसीरिणाम् । २५ भोज्यान्नता गृहस्थस्य तीर्थसेवातिदूरतः। २६ शिष्यस्य गुरुदारेषु गुरुवद् श्वात्तिशीलता । २७ आपद्श्वतिर्द्विजाग्रयाणामश्वस्तिनकता तथा । २८ प्रजार्थे तु द्विजाप्रधाणां जाताराणेपारंग्रहः । २९ ब्राह्मणानां प्रवासित्वं मुखाग्निधमनिकया । ३० बलात्कारादिदृष्टश्लीसंप्रहो विधिचोदितः । ३१ यतेस्त सर्ववर्णेषु भिक्षाचर्या विधानतः । ३२ नवोदके दशाहं च दक्षिणा गुरुवोदिता । ३३

बाह्मणादिषु श्रद्धस्य पचनादिकियाि च । ३४ स्थविमपतनादेश्व बृद्धादिमरणं तथा । ३५ गोतृप्तिमात्रे पयसि शिष्टेराचमनिकेया । ३६ पितापुत्रविरोधेषु साक्षिणां दण्डकल्पनम् । ३७ यतेः सायंगृहत्वं च सूरिभिस्तत्त्वद्शिभिः । ३८ एतािन लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्माभिः । ३९ निवर्तितािन कमीिण व्यवस्थापूर्वकं बुधैः । ४० समयश्वािप साधूनां प्रमाणं वेदवद्भवेत् । ४९ शपथाः शकुनाः स्वप्नाः सामुद्दिकमुपश्चितः । ४२ उपयाचितमादेशाः सम्भवन्ति कली कािचत् । ४३ तस्मालन्यात्रलाभेन कली काियें न कारयेत् । ४४ तथाधर्मसमावेशादन्यान्यापि कली युगे । ४५

A few important readings have already been noted in the text and notes there. The most extensive lists of Kalivarjyas occur in Sm. C., Hemādri (parišesakhanda, vol. III. part 2 pp. 666-668), Par. M. vol. I part 1 pp. 134-137, Madanaratnapradīpa (Samayanirṇaya) Ms. No. 146 of Vis. collection I (now in the Govt. Mss. Library at B. O. R. Institute, Poona), Udvāhatattva (p. 112-113) and Śuddhitattva pp. 273-274 (Jiv.), Nirṇayasindhu, Samayanayūkha, Bhaṭṭoji on Caturvimśatimata and Smṛṭi-kaustubha. Detailed explanations are given in the last four of these and in Krsnabhatta's com. on the Nir. S.

- 2. Some works such as the कलिवर्ज्यावि. read समापने निष्न्तानि, which कलिवर्ज्यावि. explains as जनमेजययज्ञसमाप्ती and कृष्णभट्ट on नि. सि. p. 1292 explains similarly.
  - 4. मदनरत्नप्रदीप (folio 209a) reads बालायाक्षतयोन्याश्व.
  - 18. The समयप्रकाश reads ' सवर्णानां तथा दुष्टै: संसर्गः ' &c.
- 20-21. These are omitted in स्मृतिच-, परा. मा., उद्घाहतस्य and some other works, though found in हेमाद्रि, भट्टोजि, कलिवर्ज्यवि. and निर्णयसिन्ध.
- 26. स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक p. 447) reads भोज्यान्नता कले नास्ति तीर्थसेवा च दूरतः।
  - 33. भट्टोजि and कलिक्ज्येवि. read विधिचोदिता for गुरु॰.
- 38. परा. मा., समयमयूख p. 109, कलिवर्ज्यवि. and भट्टोजि read यत्रसायं-गृहत्वं च
- 42-45. These are omitted by many of our authorities, though they occur in हेमांद्रे, समयम्ब, स्मृतिकी., समयप्रकाश.

## GENERAL INDEX

[N. B.—If n topic occurs in the text as well as in a footnote on the same page, a reference to the page alone is generally given].

Abettor, who is, in case of a crime 529. Abhaya, a hymn 75.

Abhilasitärthacintämani, (soe under Mānasollāsa) 13.

Abhimanyu, learnt Dhanurveda from his father Arjuna 49.

Abhiras, usage that adultery not punishable among 261, 488.

Abhisecaniya, principal rite in Rajasuya 73.

Abhyankar, Prof. K. V. 904.

Abuse, defined 511; three kinds of 511. Acara, import of, fluctuated from time to time 875-876.

Acararatna 869n.

Acaryas, views of, cited by Kautilya 2, 201, 223, 225n, 232, 394.

Accountant, an other in a court of justice 278.

Accounts, how kept 199; year of, ended on full moon of Assidha and comprised 354 days in Kautilya's day 144.

Activism, philosophy of 169.

Acyuta, commentator of Dayabhaga 558n.

Adam Smith 186n.

Adhivedanika, a class of stridhana 774. Adhyagni, a class of stridhana 774.

Adhyavahanika, a kind of stridhana 774, 775.

Adiparva 10, 22n, 30, 37, 42n, 43, 49, 59, 68, 78, 118, 134, 168, 177, 204, 205, 214-15, 255, 353n, 359n, 369n, 371n, 416, 609n, 640n, 642, 644, 645n, 675n, 682n, 845-847, 872, 896n, 937, 966.

Adipurana 629, 928n, 939.

Ādityapurāņa 610n, 871, 885, 927, 928n, 939, 949.

Adityas, as observers of rta 415; twelve, 368.

Adjournment of a suit, when allowed 296, 297.

Adoption; age of boy to be taken in 679-680; an only son now allowed by courts to be taken in 676; Bombay High Court allows any one to be taken in, except a daughter's son, sister's son or memer's sister's son 683; boy of same caste to be taken in 675; boy must be taken in. before upanayana or marriage except in Bombay 681; boy to be taken in a. must be reflection of an aurasa son 682; ceremonies of 687-689; confers same rights in adoptive family as those of an aurasa son 689-690; daughter may be taken in a. acc. to some writers 675; daughter's son or sister's son may be taken in a, on ground of custom 684; eldest son may now be taken in 677; foundation of the doctrine of 666; giving and taking of the boy is a necessary requisite of 687; gotra of natural family persists for certain purposes even after 695-697; if aurasa son born after a., the adopted son takes a lesser share 698; in the dvyamusyayana form 685-687; male alone can be taken in 674-675: mother alone can give away her son in a. if father be dead 666; mother cannot give away in a. if she has remarried 667; objects of adoption 665-666; one who has no son, son's son or son's son's son can alone take in 667; only a man's widow can take a boy in a. after his death 668; primary right to give in a, is that of the father 666; principal matters discussed under 665; results of 689-699; severance from natural family not complete for all purposes 691-697; sūdras cannot take in a, acc. to Rudradhara and Vācaspati 668; views about widow's power to take in 668-669; who can give a son in 666-667; who may be taken in 674-683; who may take in 667-674.

Adoption of Children Act (in England) 699n.

Adultery 531-535; fine as punishment for, when the adulteress is of same caste or of a lower caste 533; prāya-ścitta for, varied at different times 946-47; punishment of cutting the ears or nose of a woman when awarded for, 533; punishment of death for a paramour when awarded 533; punishment of light fine for a. with a female ascetic, 534; some sages prescribe humane treatment of women for 533, 535, 615, 947; was only an whapātaka except when a woman had intercourse with a man of low caste, 615, 947.

Agastya, story of, 53.

Agnicayana, a solemn Vedic rite, 180, 535.

Agnihotra, how far forbidden in Kali, 961.

Agnimitra, 103, 116.

Agnipurāna, 13, 17n, 21n, 22, 45, 46, 48, 49n, 50-51, 59n, 60, 71, 77n, 78, 84n, 107, 111, 118, 120, 127, 132, 141, 160, 172, 179, 200, 208, 215, 217, 219, 224-227, 230, 231, 924.

Agnistoma, 469.

Agnivarna, queen of, sat on the throne after him 41.

Agriculture 51; great attention paid to 162; superintendent of 147.

Agriculturists, exempted from arrest in execution of decrees in modern times, 384,

Ahalya and Indra 845-846.

Ahicchatra, 848n.

Alhole Inscription 896.

Aila exacted excessive taxes and perished, 52.

Aindri Santi, in coronation 79-80. Aitareya Āraṇyaka 227.

Aitareya Brāhmana, 20, 25, 41, 64-66, 73, 104, 117, 125n, 135, 190, 229, 414, 416, 543n, 544, 563-566, 588, 600n, 636, 641, 657n, 680, 710n, 845, 846, 877, 887, 933,

Aiyangar, Prof. K. V. Rangaswami, 9n, 15, 120, 629n.

Aiyer, Mr. Velandi Gopal, 897n, 900-01.

Aja, son of Raghu, 101.

Ajabindu, king of Sauvira 52.

Ajigarta 660.

Akṣapaṭala, office of records and accounts 143.

Akṣauhiṇi, subdivisions of 204-205; total number of troops in 204-205. Alberuni 166, 376n.

Alchemy, as a means of filling royal treasury 189, 198.

Alexander the Great 24, 103.

Aliyasantana Law 560.

Allies, see under mitra; four kinds of 216-217; may become enemies, if their interests so require 222; necessity of making 216; qualities of friendly 217.

Alluvion and diluvion, rules about 506. Amarakośa, 7, 47n, 66, 105n, 121n, 124n, 133n, 134n, 138, 140n, 147n, 159n, 190, 419n, 454, 486, 491n, 527n, 754n, 778, 910n.

Amātyas, see under 'ministers'; three kinds of 107.

Ambarisa, a king 53.

Ambassador, see under duta.

Ambhiyas, school of, on Arthasastra 2.

Amsuman, son of Asamauja, 43,

Anantadeva 13.

Anarchy, state of, in the dim past 244. Ancestral property, see under 'property'; has a technical sense 576n; rules about, when lost to the family and recovered by a single member. 580-81.

Angiras, 394, 573, 868, 941.

Anguttaranikāya 135.

Animals, fines for causing injury to or death to 516; owners of certain a. not liable to fine or punishment for injury caused by them to crops or men, 501, 528.

Animandavya, 255n.

Anjaria, Mr. 20.

Anu, mlecchas sprang from, 937,

Anübandhyā cow, sacrifice of, forbidden in Kali, 627-628, 941.

Anusasanaparva, 2, 6, 8, 26, 37, 49, 53n, 59-61, 168, 243, 255n, 359n, 416, 421, 534, 576n, 578n, 598, 645n, 650, 652n, 703n, 708, 776n, 794, 845, 857, 875, 913, 914.

Anuvada, 705n, 712.

Anvadheya, a class of stridhana, 774. Anviksiki, meaning of, 46-47.

Aparadhas, are ten, of which the king may take cognisance without any one's complaint, 264.

Aparājita, a hymn, 75.

Aparājita, a Silāra king, 196n.

Aparanta had very great rainfall, 147. Apararka, 7, 10a, 17n, 38, 48, 96, 121n, 124n, 154, 156n, 159n, 247n, 248n, 255n, 259, 260, 270n, 272, 273, 275, 277n, 278n, 280, 286n, 287-88, 293, 294n, 297, 298n, 300n, 301, 304, 305, 310, 312, 313n, 314-15, 317-18, 321-22, 323n, 326, 327n, 331, 332n, 333-34, 337, 340-41, 344n, 347n, 348n, 349-351, 352n, 358n, 362n, 364n, 366, 380, 382n, 383, 387n, 403, 410n, 419n, 432n, 434n, 436n, 437n, 438n, 439n, 445n, 464n, 465-66, 467n, 468n, 473n, 479n, 483n, 485n, 499n, 500n, 501, 502n, 506, 507n, 508n, 509n, 511n, 514n, 517, 518n, 521n,

583n, 584n, 586n, 587, 589n, 590n, 593n, 599, 607n, 609, 610n, 614, 621n, 623n, 624, 625n, 631n, 634n,

522m, 523m, 526m, 531m, 538m, 539-

40, 554n, 556n, 557, 560n, 563n,

572, 573n, 575n, 576n, 580, 582n,

635n, 636, 638n, 644, 652n, 653n, 655, 656, 659n, 664n, 702n, 703n, 712,

716, 725, 731, 734n, 735, 747n, 751n, 754n, 777n, 781, 784n, 786, 787n,

791n, 794, 803n, 807n, 817n, 840,

862n, 868n, 872n, 873, 882n, 905n, 926, 928-29, 932n, 939, 941-42, 943n, 950, 953, 958n, 959, 961n, 965.

Apastamba, dharmasutra of, 1, 3, 9, 19, 23, 40, 41n, 44, 58, 60, 61n, 104, 117, 119, 167, 190, 194, 209, 211, 245, 246, 250, 271, 342, 351, 355, 360, 362, 387, 397, 402, 405, 417, 428, 438, 451, 478, 482, 486, 499, 500, 513, 524, 527-29, 535, 541, 543n, 564, 566, 567, 603n, 608, 613, 615, 618, 622, 623, 628, 643, 655, 657n, 702, 710n, 712, 714, 726a, 733, 754n, 762, 771, 303, 825, 827, 832n, 837, 845, 856, 858, 865-66, 868,

953-54, 957, 958, 963, 965. Apastamba, grhyasutra of 674n, 754n, 856, 879.

871, 880, 889, 926, 930n, 940, 948,

Apastamba - dharmasutra specially studied by Taittiriyas 853.

Apastamba-mantrapātha 641n, 828n. Apastamba, śrautasūtra of 28, 627n, 940, 952, 962.

Apastamba, versified smrti of 534.

Apaviddha son, definition of 647.

Appearance, of parties to suits through agents 288; persons excused from personal a. in court 286-287; persons excused from personal a. are not liable to asedha 291.

Apprentice, characteristics of 483.

Apte, Prof. V. M. 245.

Apūrva, due to performance of sacrifices 839.

Arajaka, meaning of 30-31.

Aranyakanda (of Ramayana) 37n, 62n.

Aratta, country of five rivers 88n.

Arbat 871.

Aristotle, on end of State 237.

Arjuna, of the Haihaya dynasty 53.

Arjuna, (a Pandava) digvijaya of 68; imparted Dhanurveda to his son Abhimanyu 49; married Subhadra his maternal uncle's daughter 846; upbraided Bhimasena for being enraged with Yudhisthira 42.

Ārjunāyanas, were conquered by Samudragupta 89.

Arms, superintendent of 145.

Army, see under 'troops'; consisted of four arms 202; doctors and surgeons of 208; formations of, in battle 208; eight elements of 206-208; organization of 203; regulations about the camp of an 207; results of the possession of a powerful 200; system of passes as to a camp of 207-208; troubles with a. caused by thirty-three matters 233; vast, kept by Indian kings 203-204.

Arrian, a Greek writer on India 89, 183, 901.

Artha, meaning of 7; great emphasis laid on, by Kautilya, 9.

Arthapatti, a mode of proof 847.

Arthasastra, a synonym for Dandaniti 6; is destarthasmeti 7, 840; meaning of 6; relation of, to dharmasastra 8; was treated as an upaveda 10, 843n; writers on, did not shrink from giving cruel or immoral advice 12-13.

Arthasastra of Kautilya, see under Kautilya; refers to several schools of and authors on rajadharma 2; sets the highest value on dharma 9; quoted on 2, 5n, 6-8, 10, 49n, 58n, 61, 95, 97, 105, 120, 121n, 207, 412, 434n, 477n, 503n, 617n, 621n, 644, 650n, 651n, 659n, 860n.

Arthavāda 712.

Aryabhata, theory of, as to yugas 890; was born in 476 A. D. 895-896.

Aryavarta, limits of 137.

Asahāya, commentator of Nāradasmṛti, 288, 334n, 379n, 442n, 619.

Asamafija, eldest son of Sagara, was banished for his misdeeds 43.

Asauca, period of impurity due to death,

Ascetic, see under 'yati.'

Asedha, four kinds of 291; was restraint under king's order 291.

Asoka, administrative system of 141; claimed to be a dharmavijayin emperor 69; constructed hospitals for men and animals 60; edicts of 383, 390, 406, 889; extent of the empire of 69; is said to have died destitute of power 102; irrigation works of 63; promulgated three days' respite for prisoners condemned to death 406; sent his son Kunāla to Takṣaśilā to pacify popular disturbances 116; subjects of the edicts of 100; was tolerant to all sects 881; very cruel in his youth acc. to Yuan Chwang 406; was sent to Takṣaśilā to pacify citizens 116.

Āśramavāsikaparva 8, 17, 37, 101, 168, 171, 180, 181, 201, 215, 217, 846, 847.

Assam Labour and Migration Act 484, Assault, by men of lowest castes againt respectable people to be punished with whipping then and there 514; causing injury to animals was included under 513; comprises touching, threatening to strike and actually striking 513; defined 513-514; three kinds of 513-514.

Astakā śrāddha 828, 829, 940.

Astras, science of 215.

Astrologers, advice of, taken before starting on an invasion 228; were to urge on soldiers in a battle saying planets favoured their side 212.

Astrology, views of Kautilya and Yājùavalkya about reliance on 126,

Aśvaghosa, author of Buddhacarita 5. Aśvalāyana, grhyasūtra of 118, 228, 641n, 689, 856, 879, 945n, 964.

Asvalayana, śrautasūtra of 662n, 680n, 685n, 952.

Asvamedha, those joining in the bath of the king at end of, were purified of all sins 57; removed all sins, 962.

Aśwamedhikaparva 53n, 112n, 135, 204, 906, 909.

Aśvapati, king of Kekaya 166.

Atatāyin, defined 517-518; divergence of views about killing in self-defence a brāhmaṇa a. 517; may be killed in Atharva-Jyotişa 907n, 913.

Atharvasiras, Upanisad 119n.

Atharvaveda 28, 29, 32, 58n, 64, 75, 92, 119, 125n, 132, 135, 150n, 163, 213, 228, 361, 414, 415n, 519, 541, 544, 657n, 658, 660, 685n, 753n, 754n, 770n, 828n, 886, 887, 933.

Attratra sacrifice, taking of sodasin cup in 863.

Atoms, theory of 839.

Atreyi, meaning of 527n.

Atri, gave to Aurva his only son in adoption 662-663.

Atri, smrti of 57, 59, 642n, 665, 668n, 948-49, 956, 958-59.

Auditor 199.

Aupajanghani 643.

Aurasa, defined as the son of the wife of the same class as the husband's 600n, 647, 655-56.

Aurva, adopted Atri's only son 662-663. Ausanasas, school of, on Arthasastra 2, 48, 106.

Ausanasa--smrti 872, 934.

Austin 554.

Avakraya, meaning of 494.

Avantivarman, king of Kashmir 100, 162.

Avaruddhā (strī), meaning of, discussed 811-815; difference between bhujisyā and a. 813.

Avesti, a sacrifice that was an isti in Rājasūya 38; as an independent sacrifice may be performed by a brāhmana 38.

Avid, formula recited in the Rajasuya
64.

Ayodhyā, description of ancient 177. Ayodhyākāṇḍa 21n, 29, 30, 42, 47n, 50, 70, 78, 101, 105, 107, 111, 112, 116, 127, 179, 206.

Ayusya, a hymn 75.

Babylon, 389n.

Bacon, Lord, confessed to taking bribes 276,

Badha, examples of 855.

Bahudantaka, said to be an abridgment of Brahma's work 4.

Bahudantiputra 2.

Bailments, care required in all kinds of 433.

Bala (strength), five kinds of 215; of intellect is the best of all 215.

Baladitya, of Magadha, is said to have defeated Mihirakula, 924n.

Bālaka, a predecessor of Jīmētavāhana 637, 719,

Bālakānda (of the Rāmāyana) 106, 107, 164 675n,

Balambhatti, (a commentary) 43, 76, 553n, 569, 570n, 705n, 718, 726, 734n, 747, 755n, 757, 759, 762, 772n, 773n, 774n, 778n, 781, 790n, 791n, 793n, 814, 815.

Balarupa, 718n.

Ballalasena, king of Bengal 126.

Balutedars, are village servants in the Deccan 156, 285.

Bana 69, 85, 115, 182, 229, 362,

Banavāsi, a province of 12000 villages 139.

Bandhus, are, acc. to Mit., bhinnagotra sapindas 754; as heirs 753-762; enumeration of, in texts, is not exhaustive 755; female b. are allowed to inherit in Bombay and Madras Presidencies 762; rules of preference among 759-762; sapinda relationship of b. extends according to P.C. only up to five degrees 757-759; several meanings of 753n; succeed after samanodakas 754; test of religious efficacy when applied to succession of bandhus 756; three classes of 755; treatment of, under the Dayabhaga 760.

Banerjee, Dr. Gooroodas, author of 'Marriage and stridhan' 656n, 770, 772n, 798n.

Banishment, as punishment for officers and judges taking bribes 253, 404; as punishment for brahmana offenders 404; as punishment for perjured brahmana witnesses, for those guilty of embezzlement or of playing with false dice 404; as punishment for witchcraft 406; as punishment for gambling in secret 540; often associated with branding 404.

Barhadratha dynasty 899,

Bārhaspatyas, school of, on Arthasastra 2, 48, 106.

Barhaspatyasūtra, 13, 48, 80, 172, 240, 630n, 869.

Barnes, Mr. Harry E., on 'story of punishment' 255n, 388n.

Barnett, Dr. L. D. 146n.

Barua, Dr. 94.

Basak, Dr. R. G., author of 'History of North-east India' 925n.

Battle, ancient procedure for making wing ready for 228-229; distribution of booty acquired in 212; persons that were not to be attacked in 209-210; rites to be performed by king before 212; victory in, doubtful 225.

Baudhāyanadharmasūtra, specially studied by Taittiriyas 853.

Baudhāyana, Dharmasūtra of 27, 36, 154, 166, 175, 189, 194, 209, 250, 276, 343-44, 403-4, 417, 420, 443, 517, 526, 551n, 567, 573, 598, 608, 613, 614, 617, 623-24, 641n, 642n, 643-44, 655, 656n, 659, 660, 663, 668, 690n, 698n, 700, 702, 707, 712, 719, 736, 741, 746, 747n, 763, 771, 805, 832n, 856, 858, 866, 875, 878, 933, 938, 943, 954, 957, 959, 960, 963, 88audhāvana, grhvasesasūtra of 76.

Baudhāyana, grhyasesasūtra of 76, 135, 664n, 688.

Baudhāyana-gṛhya-paribhāṣā 642n.

Baudhāyana-pitṛmedha-sūtra 104.

Baudhāyana, smṛti of 755, 793.

Baudhāyana, śrautasūtra of 28, 61n.

Bäverujātaka, 934,

Beal's 'Buddhist Records of the Western World' 30, 40, 143n, 164, 204, 376n, 924n.

Benefit of doubt 360.

Beni Prasad, Dr. 16, 31, 49, 91, 94, 117n.

Berolzheimer on 'the World's Legal Philosophies' 15n, 245, 851n, Best on 'Evidence' 331n, 338, 356n, 359n.

Bhaddiya, cousin of the Buddha was rājā of Kapilavastu at one time 90.

Bhadrabahu, a great Jain sage connected with Candragupta by Jains 102.

Bhadrasena, a king killed in his queen's -chamber 85.

Bhagadatta, king of Prāgjyotişa 203, 937.

Bhagavadgitā 8, 22, 57, 169, 211, 881. Bhāgavatapurāna 24, 26, 60, 183, 627, 872, 873, 892, 896n, 897n, 899, 923-25.

Bhaisajya mantras 75.

Bhāmati, com. on Sankara's Vedantasūtrabhāsya 781n.

Bhandarkar, Prof. D. R. 16, 20, 90, 92, 103.

Bhandarkar Oriental Research Institute, Annals of 164, 245, 307, 316, 904.

Bhandin, cousin of Harsa, proposed the latter's election as king 31.

Bhāradvāja, expounder of rājadharma 2, 3, 4, 11, 12, 83, 232; views of criticized by Kauţilya 12.

Bharadvaja, grhyasutra of 685n.

Bhāradvāja, or Bharadvāja, smṛti of 429-31, 441, 493, 496.

Bharasivas, dynasty of 70, 76.

Bharata, son of Duşyanta, adopted Bharadvāja, a brāhmaņa 675.

Bhārata-itihāsa-samsodhaka - mandala 81, 817.

Bhāratasāvitrī, astronomical data in 909, 915, 917.

Bharatavarşa, aspirations to bring the whole of, under 'one umbrella' 137; dimensions of 67; is the first of the nine varsas of Jambudvīpa 134, 935; is karmabhūmi (land of action) 134; king conquering whole of, is styled samrāt 67; Purānas wax eloquent over 137; regard for, as a unity from a religious point of view 137.

Bharuci 44, 393n, 451, 619.

Bhāsa 211n.

Bhāskarācārya 122n.

Bhaskaravarman, Nidhanpur plate of 898.

Bhat, Mr. Bhaskar Vaman 378.

Bhatarka, founder of Valabhi dynasty 202.

Bhattacharya, Mr. Batuknath, 966.

Bhattoji, author of a commentary on Caturvimsatimata 926n, 928n, 930, 940, 944, 949-50, 957, 961.

Bhavabhūti 243.

Bhavanatha, author of Nayaviveka 550n. Bhavaprakasana 136.

Bhavisyapurana 7, 737n, 840, 844n, 873, 905n.

Bheda (an upaya) 174.

Bhide, Prof. H. B. 924n.

Bhikkhus, some of whom were styled dhammapanikas 290.

Bhima 79, 172, 203, 210, 232, 937.

Bhisma, 79; advice oi, to soldiers 58; had a golden iala tree as flagstaff 208; performed Asvamedha, though not married 845-46.

Bhismaparva 58, 135, 203, 205, 208-9, 211, 903, 905, 906, 908n, 909, 912, 915, 918-920, 922.

Bhoja, author of Yuktikalpataru 13.

Bhoja, see under Dandakya 52.

Bhojakas, held Veda unauthoritative 871.

Bhojas, kings of Satvatas in the south were so called after coronation 73; mentioned in Asoka's Rock Edicts 65.

Bhrgu 183, 282, 283.

Bhujisya, meaning of 813-814.

Bibhisana 69

Bible 36.

Bihar and Orissa Research Society, Journal of 265, 892.

Blasphemy Act (in England) 616n.

Bluntschli 20, 237.

Bombay Agriculturists Debtors Relief Act 425.

Bombay Gazetteer 102, 198, 225, 268, 366p.

Bombay Pleaders' Act 290.

Bombay Regulations 290, 575n. Borradaile 728-29.

Boundary dispute 502-505; five kinds of, acc. to Nārada 502-503; king last resort in settling 505; procedure for witnesses who were to define boundary in 503-504; several kinds of witnesses as to 504; single person was not ordinarily to undertake to define boundary in 205.

Brahmā, is deemed to have appointed Manu king 34; is said to have composed a work on the four purusārthas 4, 35.

Brahmacārin, heirs of 764-765; of every varņa forbidden to drink madya 965; sexual intercourse forbidden to 846; two classes of 764.

Brahmacarya, for long periods, forbidden in Kali age 863-64.

Brahmagupta 890, 896.

Crāhmana, can perform Avesti as an independant sacrifice, though not in Kājasūya 38; could be sentenced to death, acc. to Kautilya and Kātyāyana, in certain cases 398-99; could wield arms in danger 517: empires and kingdoms 39; gifts made to a b. are inexhaustible treasure for the king 228; guilty of murder, theft of gold, forcible seizure of land was to have his eyes covered over with cloth throughout life 397; guilty of perjury banished 352; killing an ātatāyin b. not punishable by king 518; learned, was exempt from taxation 190; liable to pay under a decree was given easy instalments and not made to work 384; limited authority of king over 25; living in Brahmavarta, Kuruksetra and a few other countries was to be looked up to by all as to actions and practices 137; may perform Vajapeya sacrifice Svārājya 65; not to stay in a city, but in a village abounding in water, fuel, kusa 154; not to stay in the kingdom of a sudra 39; offender not to receive corporal punishment, but may be banished 396. 522. 526; offender can be kept confined in a secret place 397. 398n; was forbidden from being a samity or selling soma plant 952; was forbidden to engage sudras as cooks in Kali or eat at their houses 952-53, 958; was not to be a slave 484; wealth of heirless b. was not to escheat to the king but was to be given to other brahmanas 762.

Brāhmanabala, com, of Kāthakagrhya 880.

Brāhmanas, alone entitled to drink soma 952; hating, opposing and calumniating b. are indications of a man's approaching fall 228; not studying or expounding Veda or not keeping sacred fires become equal to sūdras 344n; punishment of death for b. forbidden in Kali 942; separating from their fathers against the latter's will were unfit to be invited at a śrāddha 566-567.

Brahmanaspati in the Rgveda 415. Brahmandapurana 10, 892, 895n, 896n, 899-900.

Brahmapurāņa 67, 75n, 82, 134, 135, 228, 234, 642n, 857, 890, 892, 895n, 896n, 923-24, 955, 966.

Brahmasphutasiddhanta 896 n.

Brahmasūtrā, (see Vedāntasūtra), 725n. Brahmayāmala, a Tantra 215.

Brāhmī alphabet, origin of 306-307; why so called 308.

Branding, as a punishment 403, 540; on the forehead with certain marks in the case of certain offences, if offender did not perform prayascitta 397, 403; practised in Rome and Britain against offenders 397, 403.

Brew, Dr. J. M. 391.

Brhadaranyaka Upanisad 97, 135, 162, 176, 613n, 641n, 643, 841, 957.

Brhad-devatā, a work 42, 359n, 609. Brhadratha, last Maurya king killed by his senāpati 86.

Bṛhad-Viṣṇu 721n.
Bṛhad-Yama 534,
Bṛhan-Manu 738, 752.
Bṛhannāradiya-purāna (see under Nāradiyapurāṇa); 869, 928n.

Brhaspati, writer on Rajadharma 2-4, 6, 167, 178, 208, 255n; derives the word rajan 28; held that fighting should be avowed as far as possible 173; is alleged to have abridged the work of Brahma 4; on land tax 191. Bṛhaspati, smṛti of (on vyavahāra not yet recovered) 121n, 156, 158, 206, 244, 258-61, 272, 273, 275, 277-78, 281n, 282, 284, 286, 291, 294, 297-299, 303-4, 306, 308-310, 312-13, 317, 318n, 322, 326, 327, 231-32, 334, 340-343, 345n, 346-348n, 352, 355, 357-359,363,364,370,375,380,385n, 387, 391, 393n, 396, 409-10, 417-20, 423-25, 428-29, 431-39, 442-45, 451-52, 456-58, 462-63, 465-469, 471, 472, 474, 476-78, 480-81, 483, 488-89, 491-493n, 494, 496, 498, 501, 503-08, 511n, 513-16, 520, 522, 525-26, 529, 531-32, 537-38, 540, 554. 568, 572, 574-76n, 580, 584, 586, 587, 589, 590, 593n, 596, 598, 501, 607, 609, 619, 621, 623-26, 632, 634, 637, 639, 642, 644, 646, 651n, 652-53, 655, 702, 709, 714, 717, 720, 721, 733, 736, 748, 752n, 754n, 760, 763, 766, 769, 772a, 790, 799n, 800, 809, 861, 867, 868, 882, 885, 926, 942,

Brhaspati, smrti of, holds Manu in high esteem but rarely criticizes it also 590n.

Brhaspati, work of (in prose) 452n, 602n.

Brhat-Parasara 13, 98, 170, 173, 197, 209, 211, 391, 860, 869.

Brhat-samhitā of Varāhamihira 82, 85, 89, 122, 126, 136, 146n, 180, 230, 407, 897-98, 906n, 907, 916, 917, 919n, 922.

Brhati, com. of Prabhakara on Jaimini 836n. Bribe, defined 473; person taking b, or the intermediary was fined but not the man who offered it 473.

Bricks, baked, required in Agnicayana 180,

Brothers, are beirs after parents 725; of full blood preferred to those of balf 725.

Brother's son's son, position of, as heir 731-32.

Brown C. J. 122n.

Buddha, knew 64 scripts 308; Suddhodana, father of, was rājā of the Sākyas 90; wheel of dharma of 66.

Buddhacarita of Asvaghosa 5.

Buddhist countries took their law of succession from the Manusmrti 560, 640.

Buddhist doctrines about monasteries, ahimsa, charity are not to be deemed to be authoritative 842-843.

Buddhist influence, on the Mriākṣarā, oxamined 640-641; on the Dāyabhāga 559-560.

Buddhist philosophy, some tenets of, may be useful in their own way 839-40.

Budhabbusana 13, 107, 110n, 117, 163n, 184, 203n, 215, 400n.

Bühler, Dr. 195n, 307, 486n, 605n, 733n.

Burden of proof, of an affirmative proposition is on him who asserts it 304; rules about 304; sabhyas to consider the question of 304.

Burma, indebted to Manusmrti for its laws of inheritance 640-641.

Caesar, Julius 24.

Cakravarti, Dr. P. C. 213.

Cakravartin 24, 66; territory of 66-67.

Cakravartins, names of six 67; said to be seven in Harşacarita 67.

Calamities; among divine c. floods are more devastating than fire 233; divine and human 118, 120; natural, are six 163; removal of divine c. how effected 228,

Cambodia 756.

Canakya, 5, 7, 86, 120; killed one of the Nandas 86.

Candesvara, author of Rajanitiratnakara 13.

Candragupta, a Gupta emperor 44.

Candragupta, a Maurya Emperor 192; abdicated in favour of his son, acc. to Jain tradition 102.

Capital, (see nagaraka, palace) 178ff; administration of 149, 182; census of the inhabitants of 150; ditch constructed round 181; gates of, should face south 1; how and where to be built 181; loss of, more serious than the loss of some territory 178, may be inside a fort or outside 181; officer called nagaraka to look to affairs of 149; position of palace and offices in 181; rendered gay by players and dancers 180; storing of necessary commodities in 181; temples and shrines of certain deities in 181.

Caritra, meaning of 260-261.

Caritrabandhaka 435.

Carrier, liability of, for loss or deterioration of goods 479.

Cārvāka 871.

Caste Disabilities Removal Act 547n, 667; abrogates the rule of ancient Hindu law about patita 616.

Cattle, even princes went to enumerate and supervise 161; straying into fields 500-501; superintendent of 148-149.

Caturatra, a sacrifice 662n.

Câturmâsyas, seasonal sacrifices 676n, 704n.

Caturvargacintamani, of Hemadri 929. Caturvimsatimata 1220, 871.

Caula, usages about 883.

Cauroddharanika, an officer 168, 464.

Ceylon, sea voyage to, frequently mentioned in literature 937.

Chalas, were fifty, for which the king could punish without a private complaint 266.

Champa, a work by Dr. R. C. Majumdar 641n. Champerty, not encouraged by ancient Hindu Lawyers 288.

Chandogya Upanisad 49n, 92, 135, 163, 167, 226, 362, 387, 613, 888.

Chan-toon, on 'Principles of Buddhist Law ' 641.

Chariots, of great warriors were drawn by four horses and had two wheels 205.

Charities called purta 451.

Chatterji, Dr. Bijan Raj 756, 934n.

Child, no gift nor sale of, allowed, acc. to Ap. 643.

Chowries, symbols of royalty 82. Chullavagga 91, 246.

Cina, country of 53.

Cities, ancient Indian 183; frequently mentioned in the Rgveda 179-180; gates of, were named after cities which faced them 180; of asuras constructed with ayas, silver and gold 180.

Civil Procedure Code (of India) 301 n, 303n, 306, 345n, 380n, 384, 404n. Clergy, benefit of 398n.

Clothes, declared impartible by Manu 589-90.

Codification of Hindu Law, objections to, considered 820-823.

Coins, examiner of 144; fines in relation to 253; weights of Indian, varied at different times and in different countries 121n.

Colebrooke 447n, 575n, 688, 878.

Comet, appearance of, portends impending calamity 916-17.

Commander-in-chief 127; must be a ksatriya or a brahmana 127; qualifications of 127.

Commentators generally embody preexisting customs of their countries 729n.

Commerce, duties of superintendent of 145.

Compact series of heirs 731.

Concubine, right of, to maintenance 763, 811-815.

Confiscation, of all property as punishment 404; for perjury and for judges taking bribes 532; for rape 535; tools of trade or craft not to be seized when c. ordered 404.

Conflict; in case of c. between two sruti texts, there is an option 863; in case of c. between smrtis and authoritative digests or commentaries courts have to follow latter 599n, 753n; in case of c. between smṛti and śiṣṭācāra the latter is weaker acc. to Pūrvamīmāmsā 629, 874; in case of c. between laws or usages governing the two parties, śāstra prevails 862.

Conqueror, duties of 71; duty of, to place on the throne of the conquered country a brother, son or daughter of the late king 40, 231; three kinds of 69; should sow dissensions among chiefs and the people, corporations and their leaders 174; to respect the customs of the conquered country 71, 231, 859, 860.

Contracts, ( see under 'transactions'); analysis of the conception of c. in general by Sanskrit writers 411; made by incompetent persons are invalid 412; not to be entered into with soldiers and king's servants 207; persons incompetent to enter into, such as minors, dependents etc. 412. Contract Act (Indian) 312n, 412n,

427n, 433n, 457n, 458n, 460n, 481n. Coparcenary; characteristics of c. property acc. to Dayabhaga 561-562; characteristics of c. property acc. to Mitaksara 591-92; interest of members in c. property is fluctuating 561: is smaller than a joint family under the Mitaksara 591; not existing between father and son under the Dayabhaga 594; ownership of c. property is joint and in whole body of co-owners 561; starts on the birth of a son under the Mit., while starts on father's death under Dāyabhaga 562, 594.

Copperplate, grants on, were sometimes forged 314-315; Sohagpur inscription on, is earliest on c. yet discovered 307.

Corarajjuka, an officer 168.

Coronation, materials for 73, 76; mantras to be recited at 73, 74; of a king acc. to different works 72-82; of Indra described in Aitareya Brahmana 73; of crown prince, commander in chief etc 79; of Sambhaji 81; of Shivaji 81; part of principal virtuous ladies in 81; Puranic rites of 79; to be performed one year after the death of the previous king 77-80.

Corporations, administration and work of, 157; as tribunals 280-281; of purchitas at temples and sacred places 488; were powerful and had a measure of self-government 97.

Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. I (on Asokan inscriptions) 60, 69, 94, 100, 112n, 139, 190, 246, 390, 406, 890.

Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. III (vide also under 'Gupta Inscriptions) 213.

Council of ministers, consultation with, to be in secret 108; king or chief minister presided over 91; mentioned in Asoka's edicts 107.

Countries, long lists of, in the Mahābhārata 135; names of c. are same as those of people residing in them 134; mentioned in the Rgveda and the Atharvaveda 135; m. in the Brāhmanas 135; m. by Pānini 135n; m. by Mahābhāsya 135n; m. in the Kāvyamīmāmsā 136.

Country, land of Kuruksetra, Matsyas, Surasenas is chosen as one's 134; qualities of the soil of a good 133; same c. has sometimes two names 135; Sanskrit words for 138; wealth of, consits in food crops and abundance of cattle 161.

Court, house was to be decorated with flowers, paintings 277; king as original as well as appellate c. 268, 270; presided over by king or chief justice was highest 280; some merchants were associated with c. in the task of deciding cases 275; time for holding c. 277; was to call in the aid of outsiders in deciding certain cases 284; was constituted by the pradvivaka and the sabhyas 274.

Courts, civil and criminal matters tried in ancient India by same c. 259; classes of State c. 281; could be attended by learned men, who though not appointed as judges could state their opinions 274; dharmasthiya and kantakasodhana c. 252; four kinds of 277; grades of 280-281; holidays for 277; inferior c. recognized in the smrtis, 280; law and equity administered by same 259; judges of, to give unanimous decision 274; matters within the purview of kantakasodhana c. 252; opinion of majority of judges of c, to prevail 275; people present (except learned brahmanas) were not to interfere by speech in work of, 274; punishment for clerks of c. for wrongly taking down depositions 276; should be established for groups of 10, 400, 800 villages 273; to consider burden of proof after defendant's reply 304.

Court fees, fines taken from defeated litigants in civil disputes virtually were 294-295, 382; whether payable in ancient and medieval India 294-95.

Cow; called Anübandhyā was sacrificed at end of Agnistoma in ancient days 627, 865; occasions on which c. was sacrificed in ancient India 939-40; sacrifice of, condemned in Kali age 627, 865.

Cows, owners of, not to be fined for loss caused by c. at times of festivals and sraddhas 501.

Creditor, (see 'debts' and 'recovery' of debts'); a brahmana c. had priority over one of another casts 441; duty of, to pass a receipt for part of debt paid 442; if creditor refused to pass a receipt on reguest, he lost balance of debt 442; 'should tear off bond when whole debt paid or should pass a document of release 442,

Criminal Procedure Code (Indian) 398n, 402n.

Crime, ancient law of, was drastic 390; child under five was not deemed to be guilty of crime 395; definition of 386; times came to be ordinary punishment for many a c. 390; five titles out of 18 are connected with 511; law relating to, not found in one place in ancient works 412; list of capital crimes was much smaller in ancient India than in the mediaeval West 390; was also a sin in many cases and entailed bligious sanctions 387.

Criminals, comparatively humane treatment of 388n.

Criminology, divergent views on 393. Crops 162; harm to, by animals straying into 501; two, grown in the year ordinarily 500; various ways of raising 163.

Cuda (tonsure), ceremony of 679n. Cunningham, General 121n, 122n.

Customs (see under 'usages'); and Dharmasastra works 856ff; burden of proof of, 970; cannot be extended on grounds of analogy 876-877; difference between usages and c. 826; differing c. of the North and South 858; enforceability of 859; essentials of valid c. 970-71; instances of local 862; meaning of c. of country or family 862, 863; must have characteristics of antiquity, uniformity and notoriety 826n; of countries, castes and families are binding if not opposed to Veda 857; once in vogue may be abandoned by people 876; of several countries differed 878; of castes, 881; strength of, in conflict with smrti 849-850; requisites of, according to Pürvamimāmsā writers 853-854, 876; c., acc to smrtis and commentaries, that were opposed to Veda or were immoral or harmful to others were not to be enforced 859.

Dagger marriages 972.

Daftari, Dr. K. L. 903-4, 905, 912.

Daiva, relation between human effort and 168-169; success depends on both, effort and d. 169,

Daksa, smrti of 403, 471n, 846, 872, 941, 960, 963,

Dakṣiṇāpatha, is α fourth of Bharatavarṣa 136.

Dambhodbhava 52, 202.

Damdupat, rule of, 422-424; rule of, acted upon in modern India 425.

Dana (an upaya) described 174.

Danakhanda (of Hemādri) 154.

Dancing girl, refered to in the Rgveda 534.

Danda (a king) 53n.

Danda (an upāya) 175; 238; absence of, leads to chaos and anarchy 238; if foolishly wielded recoils on the king's head 26; if properly handled advances three purusārthas 26; importance of 21-22, 51; raised to the position of a divinity 22.

Dandakya Bhoja, a king who perished through lust 32, 53n, 55.

Dandaniti, a work of Kesava 13, 264, 265n, 403.

Dandanīti 5; four objects of 6; identified with Arthasāstra 843n; identified with rājadharma by Sāntiparva 5; meaning of 5; said to be the support of the world 6; said to have been produced by Sarasvatī 6; was special concern of ksatriyas 5.

Dandaparusya (assault) 513ff.

Dandaviveka, a work 124n, 176n, 191, 243n, 391n, 392, 393n, 394-5, 400, 403.

Dandi Mahadevi, a queen 40,

Dasakumāracarita, 7, 45, 48, 55, 144, 171, 203, 222, 276, 277, 390, 400, 440n, 541, 936, 937,

Dasaparadhika, an officer 264.

Daśaratha, desired to make Rāma Crown Prince with people's approval 29, 42; had eight ministers 106,

Dasi, who is 602n, 707.

Dasiputra 600-603.

Date, Mr. G. T. 213.

Dattaka son 662-699; definition of 647; even Rgveda is against having d. s. 662; instances of, in Vedic Literature 662-663; of a widow held entitled by P. C. to open up a partition made several years before 671; placed very low in the list of secondary sons by several smrti writers 650; smrti texts and digests on 664; sütras except that of Vasistha and smrtis contain very little about 663.

Dattakacandrikā 644, 648n, 664-65, 667n, 669, 675, 679-80, 682, 683n, 685n, 686, 691, 696, 98n, 699; branded as a forgery by certain writers 664; regarded by Privy Council as of highest authority on adoption 664-665.

Dattakamimāmsā 644, 646n, 648n, 654, 655n, 663n, 664, 666n, 667-68, 675, 676n, 678n, 679-80, 682-84, 686, 687n, 688, 691, 696-98n, 926; regarded as of highest authority on adoption 664-665.

Dattānapākarma or Dattāpradānika 471-475 (see under 'gift').

Dattasiddhāntamañjarī of Bālakṛṣṇa 649n, 667.

Daughter, as heir, 712~719; illegitimate d. does not inherit even to a sūdra father 717; indigent married d. preferred to well-to-do married d. 715; takes a limited estate like a widow except in Bombay Presidency 716-717; nuchastity no bar to succession of daughters (except under Dāyabhāga) 717-718; unmarried d.

preferred to married d. as an heir 715.

Daughter-in-law, not an heir in the whole of India except in Bombay 717.

Daughter's son, as heir 719-720,

Davids; Mr. Rhys, author of 'Buddhist India' 90, 91, 123, 135, 156, 159, 183, 307, 484.

Day, was divided into eight parts, in the 2nd of which justice was administered by king 242.

Daya, meaning of 543-44, two varieties of 546.

Dāyabhāga, a work, 475, 519n, 545, 546n, 547n, 550n, 553n, 554n, 556-58, 560-61, 563, 567n, 569, 572n, 573, 578, 579n, 580, 581n, 582, 583n, 584, 585n, 586n, 587, 589, 592, 593n, 594, 595n, 598, 601, 602n, 606, 607n, 610n, 617n, 618n, 619n, 620, 623n, 625n, 634-37, 639, 649n, 650n, 651n, 698, 700n, 702, 703n, 705n, 706n, 707n, 708, 710n, 712, 715-718n, 719, 720n, 721, 725, 726, 732, 734, 736-38, 740n, 741-43, 745-47, 749, 753, 760, 762, 764, 766, 768, 771n, 772, 772n, 773, 774n, 775, 777n, 778, 781, 784n, 785, 787n, 790n, 791n, 792n, 793, 798, 799, 809n.

Dāyabhāga (see under 'doctrine of spiritual benefit', 'sapiṇḍa'); difference between the Mitākṣarā and D. 558-559; holds that ownership arises on the death of the previous owner 547; obliterates distinction between gotrajas and bandhus made by Yājūavalkya 742-43; origin of peculiar doctrines of 559-560; outstanding works under D. School 544; school named after D. is predominant in Bengal 544; school, not affected by the Hindu Law of Inheritance Amendment Act 749.

Dāyabhāga (partition of wealth) 543ff; partition and inheritance are main topics under 544.

Dayakramasangraha 544, 798.

1

Dāyatattva 544, 546n, 553n, 556, 558, 561, 567n, 568n, 572n, 575n, 581n, 592n, 609n, 610n, 620n, 634n, 637n, 700n, 701n, 733, 738n, 739, 745n, 747n, 760, 777, 779n, 781.

Death; all persons except brabmanas could be condemned to sentence of, for certain grave offences 400; arguments against sentence of 399; as expiation for grave sins forbidden to brāhmanas in Kali age 942; day of collection of bones after 951; general rule that one (except a brahmana) who causes death by violence should be sentenced to 526; infighting for the protection of cows and brahmanas is specially commended 58; in protecting property of brahmanas led to heaven 1: in various modes as punishment 256, 400; no punishment for accidental d, 58; no sentence of d. for crimes due to negligence 526; punishment of, not inflicted on women and brahmanas in early British rule 397; punishment of, for murdering a man, for abducting human beings, women or for theft of jewels or for rape. sexual intercourse with a woman of higher caste 256, 401, 522, 526, 532; sentence of, to be avoided even in great offences 399-400; sentence of. for a woman guilty of poisoning, incendiarism, attempt to kill her busband, elders or child 401.

Debts, (see under 'damdupat', 'recovery of debts'); distinction between antecedent debts and other debts of father drawn by P. C. has no basis in the texts 450; father, husband and wife are not bound to pay respectively son's, wife's or husband's personal d. 451; five classes of, acc. to Anusasanaparva 416; four d. owed by all men, acc. to Adiparva 416; grandson's and great-grandson's liability to pay ancestor's d. 443-444; grounds on which liability to pay another's d, arose 442; idea of three

d, owed to gods, pitrs and sages 414-416; idea of liability to pay off one's d. was developed even in very ancient times 414; incurred for the purposes of the family by anyone such as a son, brother, wife, slave were payable by the head of the family 451; modern law about liability of sons, grandsons and greatgrandsons to pay d. 444-446; must be paid by bim who takes the wealth or widow of the deceased 443, 448. 449, 453; no basis for distinction between secured and unsecured debts of father in smrtis 449-450 : nonpayment of, was believed to lead to being born as a slave or a beast in the creditor's house 416-417; order in which persons were liable to pay another's d. 452-454; owed to the Crown or fearned brahmana have precedence over all other 441-442; propositions about son's liability to pay father's 444-445; sale of debtor's property for recovery of 441; sanctity of monetary d. arose from the obligatory nature of d, owed to gods, manes and sages 416; son's liability to pay father's suretyship debts 447 son not liable to pay illegal, immoral or avvavahārika debts of father 446-448; son's liability to pay father's d. during latter's lifetime 445-446; son's pious duty to pay off father's debts even if he received no property 417, 442-443, 445; time when d. must be returned 425.

Deccan Agriculturists' Relief Act; adopts the rule of damdupat for all agriculturists, whether Hindus or not 425.

Decision (see 'judge', 'law-suit'); by caritra 260-261; by dharma illustrated 260; by oaths and ordeals when no witnesses available 358; by royal command 261; by vyavahāra, explained 260; four modes of arriving at 260-262; is not a pēda

of a law-sult. acc. to some 379; parties were asked to leave court when chief justice and sabhyas were considering the d. to be given 379; precedents employed in arriving at 380; presumptions as means of 355-356; should not be arrived at by mere reliance on sastra or texts but should also be based on reason and equity 259, 357; usages as means of 260-261; was based on eight sources 379; when unjust d. given, one quarter of the sin falls on each out of the litigant, witnesses, judge and king 276.

Decree (see 'brahmana', 'judgment'); different ways of executing a 383-384; for satisfaction of a d., a poor debtor (except a brahmana) was made to work for creditor 384; when debtor was sent to jail in execution of a 384.

Defamation, truth of implication in, did not afford protection 512.

Defendant; cannot raise a counter claim in some cases 302; cases in which d must make a reply at once 296; characteristics of a good reply of d. 300; fines against d. for not being ready with his defence 296; not giving a reply even after time is allowed may be declared to be defeated 302; rules about adjournment granted to 296; rules about putting under restraint the d. 290-291; rules about summoning a d. 286-287; was to reply in writing to the plaint 300.

Delay, in the disposal of law suits 296.

Democracies, of Oxydrakoi, Malloi,
Siboi and others referred to by Greek
writers 90.

Democracy, true, did not exist even in Greece or other countries of the West, 15, 20, 93.

Dependents, what persons are 412.

Deposit (see under 'fine', 'interest')

454-458; care required as to a d.

is same as that in a pledge 456;

differs from pledge or mortgage 455; duty of person holding a.d. 456; if d. not returned on demand, loss of it falls on holder who is also liable to be fined 457; must be returned in same condition and to the depositor himself and not to his co-owner 456; person accepting a d. is estopped from recognizing the title of any one except the depositor 457; return of, to whom to be made 456-57; rules about, extended to other bailments 458-459; scartis extol the undertaking to accept a deposit 455. Desa, extent of a d, varied 138; governor of, was called rastrapati or rastriya 138.

Deshmukhi vatan 631.

Deshpande vatan 631.

Deuteronomy 389n.

Devabhūti, a Śunga king, was killed by his minister 86.

Devadāsīs, that had stopped temple service, were given work by superintendent of weaving 146.

Devala, smrti of 553, 556, 610n, 614, 617, 620, 626, 632n, 644, 649, 650n, 651n, 702, 763, 777, 787, 791, 860, 873, 943, 948-49, 951, 956, 960.

Devapala, com. on Kāthakagrhya 880. Devapi, story of 41-42, 608-609.

Devarata 715.

Devasvāmin 679, 715, 779.

Devipurana 181, 234, 910n, 911,

Dhammapada 185n.

Dhammathats, Burmese Law books 641n.

Dhanurveda 49, 179, 215.

Dhanus, as measure of length 500n.

Dharana, a silver coin 122.

Dharesvara, an author on dharmasastra 549, 557, 704n, 705 715, 733; held the view that ownership is known from sastra alone 549; held the view that the allotment of a special share to the eluent son was given up by people 628.

Dharms, meaning of, in partition 572.

Dharma, aids to the understanding of 827; d. and truth are identical 97. 260; flourished in perfection in Krta age and declined progressively in the succeeding yugas 244, 890-91; idea of, took the place of the conception of rta 244; intances of the transgression of d. by ancient heroes and sages 845-849; is more powerful than the mightiest 97; observance of, was the great social and political ideal in India 97; parișad, final authority in matters of 101; sources of 825-827, 863; usages as source of 825-827, 863; was the supreme power in the State and was above the king 241.

Dharmadhikaranika or—-dhikaranin, qualifications of 126.

Dharmādhyakṣa, exercised the same functions as Purohita did in ancient India 126.

Dharmadvaitanirnaya 122n, 878, 944n Dharmas, differ in different yugas 627 628, 869; should not be practised even though sanctioned by sastra, if condemned by people 628-629, 869.

Dharmassatra, and customs 856ff; illustrations of conflict between Artha. sastra and D. 9; in case of conflict of D. with practices or secular matters, king to decide acc. to D. 9; relation of, to Arthassatra 8-9, 868; was called smrti 10; writers on, had a low estimate of human nature 238; writers on, insisted that Dharma was king of kings 176.

Dharmasindhu, a work 615, 669, 675, 679, 688-89, 692, 695-97, 739, 759, 877, 930, 940, 945, 947, 954,

Dharmastha (judge) 273; should possess the qualifications and status of an amatya 273.

Dharmasutras, authority of 853.

Dhrtarastra 10; did not succeed to the kingdom because of blindness 43, 609; performed sacrifices though blind 846; recovered sight for a time through the favour of Vyasa 847.

Dice, made of vibhidaka wood 541; playing with, in Rajasuya sacrifice 541.

Dickens 60.

Didda, a notorious Kashmir queen 40.
Digests, grouped into classes by provinces 878.

Dighanikaya 135.

Digvijaya 69; description of 68; of Harsa 229-230; of Ragbu 230.

Dikshit, Mr. Sh. B. 896n, 902, 915.

Dikshitar, Prof. V. R. 120, 213, 254n, 407.

Dikşita, a predecessor of Jimūtavāhana 715.

Dīnāra, of gold, silver and copper 120, 122n; value of 122n; was a synonym of niṣka 121n; was also called suvarna 121n.

Diodorus 103.

Dipakalikā 247n, 344n, 370, 383n, 540n, 553n, 554n, 575n, 580, 597n, 614n, 764n, 774n, 793, 856n, 882n, Dirghacārāyana 2.

Dirghatamas, story of 361.

Discipline (vinaya) 51-52; based upon danda 51; is of two kinds 51; to be attempted by giving up six evil tendencies 52.

District, officer over, was helped by a board of advisers 141.

Divodāsa, given as a son to Vadhryasva 415.

Divorce 537.

Divya (see under 'ordeals'); definition of 363.

Divyatattva of Raghunandana 362-63, 367n, 370n, 378n

Divyāvadāna 102, 116.

Doctrine, of spiritual benefit, acc. to the Dayabhaga 737-741; of spiritual benefit illustrated by diagrams 744-745; propositions as to d. of spiritual benefit 740-741; unjust to the claims of women as heirs 746.

Document 308-316; can be superseded only by another d. 312; classification of 309; conflict of documents of various grades 313; custody of, to be explained 313; executed by ordinary people need not be in correct Sanskrit 309; fabricators of d. deceive women, children and ignorant people 314; genuineness of, how established 314; held invalid when executed by certain persons 312; is an indubitable and superior means of proof 308, 312; latent defects of, must be pointed out by disputant when produced 315; loses validity in certain circumstances 315; marked with royal seal, presumed to be genuine 314; minimum number of witnesses required on 312; oral evidence to contradict a d. not allowed 312; requirements of a valid 311-312; sentence of death for fabricating a private or public d. 315; secondary evidence of the contents of, when allowed 313; when even a voidable d. ceased to be so 315.

Dramma 122n,

Dranpadi, strange explanation of the story of D. being the wife of five brothers 847.

Dravida, works of authority in D. school of Hindu law 545.

Dreams, portending good or evil 226. Drinking, is worse than sexual vice in the case of a king 233.

Drona, commander of the Kauravas 79, 204.

Drona (a measure of corn) differed for various purposes 146n.

Dronaparva 6, 8, 79, 127, 131, 134-35, 168, 205-6, 208-9, 211, 214, 232, 643n, 845, 898, 904, 914.

Durga (a fort or capital) 178ff. Durgā 368.

Duryodhana 203, 210; perished through conceit 52.

Dustaritu, a king, was expelled from his kingdom 26.

Duta (ambassador or messenger) 127-129; duties of 128; person of, not to be barmed 127, 129, 209; qualities of 127-128; three kinds of 128; to be distinguished from a spy 129; to be sent after a line of policy is settled 128.

Dvadasaha, sacrifice, gave seniority to Indra 41

Dvaipāyana 53.

Dvaitanirņaya (same as Dharmadvaitanirņaya) 683, 878.

Dvaraka 208, 214.

Dvîpas, seven 134; said to be thirteen and 18 also 134.

Dvyāmusyāyana, adoption of a boy as 685-687; kvetraja son was so called by Mit. and some others 659; succession to, by both mothers 723-724.

Dyuta (gambling) defined 538.

Earnest, what becomes of, if sale goes off through the fault of the vendor or purchaser 491.

Easements, as to doors, windows &c. 507 Easements Act, Indian 507n.

Edgerton, Prof. 7.

Education, expense on 164-165.

Egypt, usury condemned in ancient 425n.

Ekavrsa, a hymn 76.

Ekoddista, a śraddha 737.

Eldest, rights of e. son or daughter jealously guarded in Vedic age 41; son sometimes got all wealth of his father 41; son was passed over if he suffered from mental or physical defect 43; to pass over the e. son or daughter in marriage or succession was held to be a grave sin 42.

Elephants, do not figure much in the fighting described in the Mahäbhārata 203; if not well trained cause loss of life to their own side 203n; lights to be waved before, at certain times 230; monopoly of kings in 197; superintendent of 149; training and medical treatment of 149; victory depended upon e. in ancient India 203.

Elphinstone, author of 'History of India '203n, 397.

Emperor, distinction between e. and king made in the Satapatha Brähmana 65; idea of, in the Vedic Literature 64-65; surreme e. did not generally hanker after territory so much as after admission of superior prowess 68.

Emperors, long lists of, in the Brahmanas, Mahabharata and other works 66-67; titles of 69-70.

Enmity, of five kinds 225.

Epigraphia Carnatica 377.

Epigraphia Indica 17, 24, 30, 39-40, 44-5, 49, 66, 69-71, 76n, 105, 113n, 115, 116n, 117, 122n, 124n, 125-26, 135, 138-39, 142-43, 150, 153n, 154-56, 159n, 162, 164, 168, 172, 182, 194-197, 201, 246, 260, 264, 280-81, 283, 308, 315, 366n, 376n, 377n, 393n, 406, 422, 439, 496, 500n, 506, 575n, 724, 848n, 881, 890n, 896n, 898, 905n, 932, 934, 962.

Evidence (see 'means of proof'); circumstantial 356-57; exceptions to the exclusion of hearsay 331; rules about late production of 349-50; taken on commission 331; what is hearsay 330.

Evidence Act (Indian) 313n, 314, 331n, 340n, 341n, 349n, 355n, 457, 656n.

Exceptions, are to be limited to the matters expressly stated and are not to be extended by analogy 672, 796n.

Exchange, if inequitable may be rescinded 493; rules about sales apply to 494.

Exclusion; both males and females may be liable to e. from inheritance 62; grounds of e. from inheritance and partition 608-616; Hindu Inheritance Disabilities Removal Act abrogates most grounds of 611; persons liable to e. cannot adopt, but may marry 617; persons liable to e. must be maintained 611, 617; sons of persons liable to e. take a share if they are free from defects

611, 617; wives and daughters of persons liable to e, are entitled to maintenance 617.

Expense on education in the first decades of British rule 165.

Experts, opinions of, to be taken 284. Expiation, secret, for grave sins, forbidden in Kali 944-45.

Ezekiel 425n.

Fa-Hien 50, 91, 183, 390.

Falsehood, penance for telling an allowed f, in a judicial trial 353; when allowed 353-354.

Family, customs of 883.

Famines, measures to be taken against 163; references to ancient and medieval 163-164,

Fate, cannot accomplish anything without human effort 170.

Father, could once make unequal distribution of estate among sons 623; has the power to separate his sons from himself and from among themselves 592, 622; partition made by f. if unequal could be set aside acc. to medieval works 623; position of, as heir to his deceased son 721-22; some smrtis allowed two shares to f. at partition with sons 625.

Fausböll 50, 91, 934.

Fees, distribution of, among sacrificial priests 469-470.

Ferries, charges at 193; persons that were given free passes to use 193. Fick, 36, 158, 190, 268, 399.

Fields, duty of owners of, to construct a high paling or hedge 500; meaning of texts that forbid division of 586-587; rules about f. taken for cultivation on rent but not cultivated 510.

Figgis, Mr. J. N., author of 'Divine right of kings' 35.

Finder, of lost articles, rules applicable to 452.

Fines (see under 'brahmana', 'punishment'); against artisans, carpenters, tailors causing unreasonable delay 252; against goldsmiths pur-

chasing gold from menials or slaves 253; against washermen for negligent washing or disposal of clothes 252; against traders using false weights and measures or adulterating grains, oils etc. or raising prices beyond those fixed by officers 352; discrimination in matters of f. based on caste ceased to be enforced from about 12th century 512; divergent views about the metal in which they were to be paid 393n; either fixed or variable 393; for giving false evidence 352; for manufacturing counterfeit coins or passing them off 253; for nonappearance in court though summoned and able to come 287; for not returning a deposit when demanded or demanding a deposit when not made 458; for theft 522; had to be paid by parties defeated in suits 382; half of the prescribed f. awarded if accused promised not to commit offence again 513; higher f. for thieves of higher castes 522; not imposed upon brahmanas, if they were first offenders and learned and of good family 398n; not to be taken by king from men of lowest castes such as Candalas 514; oldest refer ence to i. for assault 515; ranged from a kakini to confiscation of all wealth 393; rates of f. paid by litigants 382; recovered from those guilty of mahapätakas were not to be taken by king but were to be offered to Varuna or distributed among learned brahmanas 407; three kinds of fixed f. 393-94; were deemed to be lesser than corporal punishment 394; were to be paid in copper panas, when no metal mentioned 394.

Fire-arms, whether known in ancient India 213-214,

Fleet, Dr. 102, 139, 140n, 315, 925n. Flesh-eating, condemned in Kali 944-45.

Food, taking of, in the same plate with wife, forbidden 858n.

Forests, superintendent of the produce of 145.

Forts, are meant for safety of the king, the people and the treasury 178; kinds of 178-179.

Fraud, vitiates all transactions 312n, Freedom individual and national, happiness lies in 102, 237.

Gadre, Mr. A. S. 196n.

Gadyāṇaka, of gold and silver 102n. Gāgābhaṭṭa, officiated at Shivaji's coronation 35.

Gains of learning 551n; Ap. and Baud, say nothing amout 581, definition of, acc. to Katyayana 583; Gautama on 581; law about, now settled by Hindu Gains of Learning Act 585; meaning of the words in Yaj. 'acquired without detriment to paternal estate' 582; propositions established by case law as to 584; Vasistha gave two shares to the acquirer 581; were partible if learning was acquired at family expense or from the father or elder brother 582.

Gains of Learning Act (Hindu) 674.
Gambling, 538-542; condemned by Brahmapurāna 542; in disputes about, the keeper of g. house is the final authority or gamblers appointed by king 540; is one of the most ancient vices 541; Manu's uncompromising attitude to 538; special cause of dissensions among sanghas 233; those who engaged in secret gambling were liable to punishment 540; worst of vices in a king 55, 233; Vajñavalkya, Kautilya and others allowed g. under restrictions and as a source of revenue 538-539.

Gana, meaning of 281.

Ganapatideva, a Kākatiya king, issued a charter of security for sailors 194. Ganarājya (republic) 87; internal dissensions are the root of the ruin of 87.

Gandhāra, country of 135. Gandharvaveda 49. Ganges, throwing bones of cremated body into 951.

Ganikā, devolution of wealth of 148; duties of 148; qualifications of 148; salary of 148; was a vesyā who was honoured for her accomplishments 148n.

Gargasamhita 892, 896, 919n.

Garudapurāņa 13, 160-161, 892, 962.

Gathasaptasati 154.

Gattulal, Pandit 825n.

Gaurasiras, expounder of rajadharma 2, 4.

Gautama 17n, 553, 557.

Gautama, dharmasūtra of 3, 19, 21, 23, 25, 36n, 37, 45-6, 49, 56, 59, 66, 97-8, 100, 117, 119, 165, 167, 175, 185, 187, 189, 191, 192, 194, 209, 211, 212, 244-46, 250-51, 270, 272, 275, 284, 296, 307, 317, 320, 327, 330-33, 336, 343-44, 348n, 353, 389, 391-92, 395-97, 401-4, 409, 418-20, 422-23, 425, 428-29, 433, 435, 443, 446, 460, 474n, 482, 484, 494n, 501, 515, 517, 522-23, 527-28, 535, 548, 551, 566-68, 571, 573-74, 578, 581, 585, 588, 589n, 595, 598, 601, 607-10n, 612n, 613, 614-15, 617-18, 625, 627, 644, 646, 648, 649n, 650, 658, 690n, 702-704n, 706, 712, 715, 754n, 762, 765-66, 772, 776n, 781, 789, 793, 808, 815, 819n, 825, 827, 845, 848, 857, 863, 871, 874, 875, 880, 881, 883-84, 889, 932, 940-44, 946-47, 952-55, 958, 965.

Gautamadharmasūtra, specially studied by Śamavedins 853.

Gaya, tax on performance of śraddha at 198.

Gayatri, a mantra 76.

Geography, Pauranic 134-135, 935.

Gharpure, Mr. J. R. 197n, 509n, 778, 804n.

Ghatasphota, for patita women 807; for those guilty of high treason 610n; for those guilty of grave sins 615.

Ghatotkaca 205, 214.

Ghoshal, Dr. U. N. 16, 32.

Ghotakamukha, an author 2.

Gift, by stinting one's family or servants condemned 472; certain objects cannot be the subject of, because of want of ownership or because of prohibition 471; eight things that cannot be the subject of 471; how acceptance of g. may be made 474; ingredients of a 474-475; not delivering what is promised as a g, or resuming a g. led to other worldly consequences 473; of land looked upon with disfavour in ancient India 496; of only house forbidden 472n; promised to a brahmana or for a religious purpose should be enforced by king and fine awarded 474; promised to an irreligious man need not be carried out 474; resiling from promise of gift of all property when allowed 473; seven kinds of g., that cannot be resumed 472; sixteen kinds of invalid g. 472; that may be set aside by donor himself on account of incapacity due to minority, lunacy &c. 472-73; what may be subject of 472.

Gobbila, smrti of 870, 953, 956.

Gobbilagrhyasūtra, 940; specially studied by Sāmavedins 853.

Gocarma, a certain extent of land 432. Gode, Mr. P. K. 849.

Golaka, a kind of illegitimate son 646n.
Gold, superintendent of 144-145;
value of, in relation to silver 121n.
Goldstückor, on 'Pānini' 306.

Gopa, an officer who looked after five or ten villages and kept a register of the number of cultivators, traders, animals &c. 143.

Gopagiri (Gwalior) 159.

Gopāla, founder of Pala dynasty in Bengal was elected a king 30; was a śūdra 39.

Gopalan, author of 'History of Pallavas' 155.

Gopatha Brahmana 135, 565, 888; on coronation 74-75.

Gorer, G. on 'Bali and Angkor' 934n. Gorava or gomedna 940 Got 285.

Gotrajas, as heirs 732-752; are either sapindas or samānodakas 752; meaning of, acc. to the Mit 748; peculiar meaning ascribed to the word g. by Dāyabhāga 741-742; three views as to preference among 750-751; widows of male g. as heirs 751-52.

Government, (see under 'king', 'province', 'ruler'); function of, did not end with the keeping of peace and order 59.

Govindarāja, commentator of Manu 730, 875; commentator of Rāmāyaṇa 112, 719.

Grama, meaning of 140n, 153, 182n.

Grāmanī and Grāmakūţa, see under 'Headman of village'.

Grandmother, paternal, as heir 727-728, 731; when entitled to a share at a partition 607-8.

Grant Duffs' 'History of the Marathas'

Grants, mention the exemption from taxation that went with them 195; of land called 'yogaksema' 588n; of land could be made only by the king and not by a district officer 139.

Great Bear, constellation of, was supposed to stay in one naksatra for a hundred years 897.

Grhastharatnākara 354, 420n, 525n, 614n.

Grhyasutras, authority of 853.

Groups, committee of two or more were to look after business of 488; conventions of such g. as guilds, naigamas, heretics were enforced by king 487; member of g. who goes against heads of g. was liable to punishment 489; rights and liabilities of members of 488-489; whatever is gained by one or by heads of g. on the business of g. belongs to 489.

Guardian, deities of quarters 368. Guardian and Wards Act (Indian) 461. Güdhaja son, defined 647, 660.

Guilds (see under 'groups'); administration and compacts made by 157; eighteen, in Buddhist times 159; had power to condemn those who broke their conventions and to excommunicate them 157; of ksatriyas in Kāmbhoja and Surāṣtra and of workmen 158; rules about partnership apply to 481; usages and conventions of, were upheld by king in certain circumstances 158, 487.

Gunas, definitions of, 223; proper employment of, leads to peace and exertion 217; si. 217, 223; subdivisions of the several 224-225; theory of mandala brought in relation to the doctrine of 222-223.

Gupta dynasty 902.

Gupta Empire, administrative system of 141-142; provincial administration under 150.

Gnpta Inscriptions 44, 45, 49, 68, 70, 72, 108, 115, 117, 122a, 124n, 159, 202, 213n, 264, 281, 506, 890, 924n, 925n,

Guru, payment of fees to 958.

Hālābala, poison drunk by Šiva 372n. Halāyudha 568n, 588n, 589n, 636, 784n. Hamlet 296.

Hammurabi, code of 389n.

Happiness, individual and national, lies in freedom 102.

Haradatta, commentator of Gaut. Dh. S., Ap. Dh. S., and Asv. gr. 48, 60, 98, 121n, 192, 344, 387n, 395n, 419n, 428n, 433n, 460, 527n, 572n, 573-74, 578, 581n, 585n, 595n, 644, 646, 649n, 650n, 702-3, 712, 754n, 790n, 793, 825, 856n, 864n, 879, 880, 942, 953, 955, 957.

Harappa, excavations at 307.

Harbours, charges on ships calling at 193; confiscation when foreign boats are driven to 193; to be guarded by king 193.

Harihara 508n.

Hariscandra, purchased Sunhsepa 660, Hārita, (versified) surti of 150n. 247n. 259n, 263, 276-78, 285, 304, 312. 420n, 436, 473, 494, 524, 536, 569, 581n, 651, 652n, 764n, 856, 885, 947. Härita (prose) 616, 625, 644, 646, 825n.

Harivamsa 39, 40, 214, 892, 895n.

Harsa, king of Kashmir, plundered many temples 188n.

Harsa, king of Kanoj 67, 69; consoled by his dying father 63; elected as a king by the people 31; gave all in charity once every five years 164; preparations on digvijaya of 229; yast armies of 204.

Harsacarita 63, 67, 69, 85, 108, 115, 182, 206, 229, 390.

Hart, Dr. 295, 407.

Hasta (cubit) measure of various lengths for various purposes 146n.

Häthigumphä inscription of Khäravela 49, 60, 66, 69, 94, 135, 162, 172, 195, 246.

Headman of village, (see under 'village'); came to be appointed by king alone and office of, hereditary 154; could inflict fines 155; food of, forbidden to brahmanas 154; great influence of 154; had many appellations 154; love adventures of the son of 154.

Heaven, as the reward for all soldiers killed in battle 57, 58; as the reward for ascetic endowed with yoga 58; as the reward of kings who die fighting 57.

Hebrew, ancient code 389n.

Heirs (see under inheritance ).

Heirship, principles of spiritual benefit and blood relationship in determining 734-736.

Hemādri 122n, 146n, 154, 610n, 928n, 929, 931n.

Heracles 901-902.

Herdsman, duty of 497-498; liabilities of 498-500; not liable in certain cases when cattle stray into a field 500; wages of 498.

Heretical, sects 834; treatment of, in ancient India 883; works of, not authoritative, even though they agree in some matters with the Veda 834-835, 870-71; usages of, were tolerated by the king up to a certain extent 871, 381-82.

Heretics, are those like the Bauddhas who do not regard the Veda as authoritative 487; conventions of, were to be enforced by king in certain cases 487.

Hetuvan-nigadadhikarana 676.

Himālaya, regions of, had immense rainfall 147.

Hindu family, is presumed to be joint in food, worship and estate 638.

Hindu Gains of Learning Act 585.

Hindu Heirs Relief Act (Bombay) 445, 453.

Hindu Inheritance (Disabilities Removal Act) 611.

Hindu Law, codification of \$20-824.

Hindu Law of Inheritance (Amendment Act) 749.

Hindu Widows' Remarriage Act 707, 724.

Hindu Women's Rights to property Act (XVIII of 1937) 604, 700, 752, 806.

Hiouen Chwang or Thsang 30, 40, 143n, 268, 924n.

Hiranyakeśin 214; grhyasūtra of 685n. Hiring entered into three titles of law 476.

History of Dharmasastra, vol. I. 305n, 871.

History of Dharmasastra, vol. II, 3, 7, 9, 25-26, 28-29, 39, 41, 47n, 49-50, 59, 61, 68, 70-71, 73-75n, 97, 101, 104, 112, 117, 124n, 134, 137, 145n, 146n, 148, 159, 164, 175, 189n, 194, 196, 202, 234, 240, 310, 333n, 334n, 367n, 398n, 401, 402n, 408n, 411, 416, 425n, 453, 471n, 472, 474-75, 481, 483-84, 487, 495-96, 500n, 508n, 517, 534-37, 541, 546, 550n, 564, 588, 599, 603n, 609n, 613, 615, 618n, 624n, 626n, 627n, 641, 643, 653, 659, 661, 675n, 679n, 682n, 687-89n, 703n, 704n, 713, 734, 757, 765, 776n, 806, 807, 824, 828n, 830n, 832,

836n, 842n, 844n, 846-48n, 856n, 857n, 858n, 865, 874, 876n, 877, 883, 885, 926n, 931-32, 937-41, 945, 948~50, 952, 958-59, 961-62, 966, 971,

Holakadhikarana 851-52.

Holdsworth, author of 'History of English Law' 296.

Holikā festival 844n, 851.

Hopkins 126, 173, 180, 190, 213, 229n. Horses, countries from which good breeds of h. came 149, 206, 232; lights to be waved before 230; sale of, forbidden 848; superintendent of 149.

House, partition of, not allowed by some writers 586-87.

Human sacrifice, symbolical 961-62. Hunting, benefits of 54; defects of 54-55.

Husband (see 'wife'); and wife enjoy together the rewards of religious acts 603n, 738; duties of h, and wife 536-537; first duty of h, to keep wife dependent and under control 536; not liable to pay wife's debts except in some cases 451-52; must try to deserve wife's regard and love and must honour her 537.

Huviska 24, 70.

Hypothecation, without possession 419n, 431.

Ideal, the great social and political i.
was the observance of dharma 97;
belief in i. perfection in the dim
past and the distant future 885-86.
Illegitimate daughter, of even a sudra,
is not entitled to inherit or to maintenance 602, 810.

Illegitimate son (see under 'maintenance') 601-603; from a dasi or concubine born to a dvija is not entitled to a share on partition or to inherit, but got only maintenance 601, 809; of adulterous intercourse is entitled to maintenance 602n, 809; of sudra from a brahmana woman is not entitled to inherit to his father 603; of sudra from a dasi may take a share in father's property if the father so chooses 601; rights of a sudra's i, s. after his father's death 601-602, 809.

Images, weeping and dancing of, as bad omens 227.

Impalement as punishment for theft of horses and elephants 522.

Impartible property (vide under 'property') 631; house and land said by some to be impartible 586-587; illustrations of 585-590.

Impotent person, could marry and have a ksetraja sea 617n; fourteen kinds of 617n; signs of 617n,

Incest, sexual intercourse with certain relatives was held to be 533.

Income tax levied on interest 192.

Independent; three persons are i, viz. the king, the vedic teacher and the head of the house in his house 413.

India; a certain unity of religious and philosophical doctrines, literary forms and ideals existed in ancient and medieval 136; divided into five parts in Aitareya Brahmana 135; divided into two parts 135; no sentiment of nationhood in ancient and medieval 136-137.

Indian Antiquary 102, 138, 140n, 154, 168, 283, 315, 366n, 405n, 890n, 924n.

Indications, eight, of a man's approaching fall 228.

Indra, coronation of, described in Ait, Br. 73; festival in honour of 844n; gods are said to have agreed to treat him as the eldest 41; killed dasyus and destroyed their cities of ayas 180; paramour of Ahalyā 845-846; raising banner of 231, 234, 367n; regarded Maruts as his sacivas 104; secured his position by energetic action 169; took an oath 359n.

Inheritance (see 'brother, bandhu, daughter, daughter's son, gotraja, parents, widow'); close connection between i. and offering of rice balls to the deceased 734, 739; goes to the nearest sapinda, according to Manu 733, 748; order of, is to be arranged in such a way that the deceased's wealth may conduce to his spiritual benefit acc, to Dāyabhāga 738; order of, under Dāyabhāga 739; order of, under Mitāksarā 749; order of, to a sonless man 791ff; sister's son preferred as heir to the man's own son in Vāhika country 88n; strangers as taking i. 762-763; to forest hermit and ascetic 764-765; whoever takes i. has to pay debts of deceased and offer pinda to him 443.

Interest; at 5 percent allowed after demand on deposit, purchase price &c. 458: circumstances under which interest stops running, such as when king dies 425; debtors of all castes may pay i, acc. to rate stipulated , 419; four, five or six kinds of 418-419; maximum recoverable at one time from a debtor 422; may be either stipulated at time of loan or not so stipulated 419; may be stipulated with reference to article pledged or to whether a surety is given 419-426; none allowed in certain cases 406; rate of, differed acc, to mercantile usage in different countries 421; rate of, varied also according to the nature of the article lent 422-423; rate of, first laid down by Vasistha at at th part of principal every month if something be pledged 420; rate of, very high in ancient and medieva; India 421-422; rate of allowable i, laid down by smrtis 420-422; rates of, were two, three, four or five percent per month acc. to the varna of the debtor 421; starts in certain cases even on articles loaned through friendship 426-27; taking even agreed interest beyond the rates prescribed by smrtis or taking compound interest condemned 420; those taking exhorbitant interest condemned to Hell 421; very heavy

interest charged to debtors that carried on trade through forests or across seas 422.

Interest Act (Indian) 427n.

Interpretation; rules for i. of vedic texts 863-64; rules for i. of vedic texts have been applied to smrti texts also 864.

Invasion, (see 'nîrājanā'); ambassador to be sent before starting on 226; auspicious and inauspicious sights before 227; proper time for 207; religious ceremonies to be performed before starting on 226.

Irrigation 162-163; Megasthenes on Indian 162.

Ishavari Prasad, Prof. 684n,

Itihasa, includes both Dharmasastra and Arthasastra 10, 51.

Itihāsaveda, 48.

Intoxicants, were altogether forbidden to brahmanas though not to ksatriyas 848.

Jābāla Upaniṣad 841.

Jābāli, smṛti of 863-64.

Jagannatha, compiler of Sanskrit digest of Hindu Law 688.

Jagannath Rao, Mr. N. 903.

Jail, construction of, acc. to Manu and Kautilya 406, 407; duty of nagaraka to release on the birth—day of the king or on full moon day prisoners that were young, old or diseased 406; separate accommodation for men and women prisoners in 406; special occasions on which prisoners were discharged from 406, 407.

Jaimini (see under Pūrvamīmāmsā); 20, 38, 72, 121n, 143n, 275, 443n, 470n, 471, 515, 527n, 550, 556n, 579n, 608-9, 622, 637, 654, 676, 677n, 694n, 695n, 704-05n, 719, 722, 725, 731n, 770, 777, 827n, 828, 830n, 832n, 835-837n, 841, 843, 848n, 849-51, 855, 864, 870, 905n, 938, 952, 963.

Jaiminīya—nyāya-mālāvistāra 835. Jains 698.

Jāmadagnya 53.

Janamejaya, perished because he attacked brahmanas through hot temper 52, 53n.

Janamejaya, king of the Nipas 53.

Jardine, Mr. John, author of 'Notes on Buddhist Law' 641n.

Jarütha, king of Ayodhyā, was killed by stratagem 85.

Jatakas 36, 50, 91, 140n, 159, 399.

Jayabhiseka description of 227.

Jayamati, queen of Uccala 80.

Jayapatra (document embodying the judgment of the court) 380; ancient j. from Java 381; distinguished from hīnapatraka 381; distinguished from pasoātkāra 380.

Jayaswal, Mr. K. P., 6, 14n, 20, 28, 29, 30, 32, 65, 66n, 73, 80, 90, 93-95, 103, 268, 381, 892, 896, 924n, 925n.
Jayatsena, king of Kāśi 86.

Jenks, Dr. E., author of 'New Jurisprudence' 266.

Jews, usury was condemned amongst 425n.

Jha, Sir Ganganath 850n, 854n.

Jimūtavāhana 246, 475, 544, 549n, 568, 715, 781.

Jitendriya, a predecessor of Jimitavahana 636, 769n.

Jivanmuktiviveka 882,

Jnanesvari 122n,

Joint family (see 'property', 'selfacquisition' and 'separate property'); characteristics of, under Dayabhaga 594-595; inroads on the Mitaksara system of 674; is larger than a coparcenary 591; manager of, is called karta in modern times 592; member of, may have separate property of his own 577; Mitaksara doctrine of survivorship rights of males in i. f. abrogated by Hindu Women's Rights of Property Act 604-605; modern Courts have allowed individual members of j. f. to alienate for value their interest in the property 593-594; no individual member could sell or give property of j. f. for his own purpose under medieval Hindu Law 593; persons that constitute a Hindu j f. 590; powers of manager 592; powers of father over property of 593; worship of gods, manes and brahmanas is single for all members of, when they live together 572.

Jolly, Dr. 122n. 303n, 340n, 379n, 381, 417n, 426n, 443-44, 557, 565, 567, 646n, 648, 665, 688, 717, 727, 772n.

Jones, Sir William 819, 875, 930n. Judge (see under 'courts'); country that has sudra as i, meous ruin 273: duty of British Indian j. 599: fines and punishments of j. for doing certain things 275; five causes of the charge of partiality in 269; impartiality in, insisted upon in smrtis 273; not to hold conversation in private with any litigant 275; punishment for a j., who threatens, unjustly silences or abuses litigants 255; qualifications of 271; should look into causes of idols, minors, women, brāhmanas even if they did not complain 298; sudra not to be appointed as 273; was styled prādvivāka or dharmādhyaksa 274; was to hear a suit again if decision brought about by perjured evidence 353; was to be preferably a brahmana 272.

Judgment (see 'law suit'); contents of 380; document embodying j. was called jayapatra 380; exceptions to the finality of the j. of the king's court 385; obtained by fraud or force was to be set aside 385; review of, when allowed 382, 385; should provide for the recovery of interest on the claim decreed and the accretions 383.

Judicial procedure, appreciation of ancient Indian, by Western jurists 817; smrtis lay down a high level of 268.

Junagadh, inscription of Rudradaman at 30, 89, 105, 117, 185, 890.

Jurists, ancient Indian j. were considerate as compared with Western ones 547n. Jury, trial by 284.

Justice (see 'king', 'law suit'); administration of, as depicted in Mrcchakatika 279-280; administration of, personified as Dharma 242; administration of, the personal concern of the king 242; court of, had ten angas 277-278; court of, was called dharmasana, dharmadhikarana or dharmasthana 243, 277; court of, was to be to the east of the palace 277; delay in administration of j. is denial of justice 297; dharmasastra rules preferred to arthasastra rules in administration of 283; distinction between civil and criminal 258: impartial administration of, yields same rewards as Vedic sacrifices 242; king dispensed j. not by himself alone but with aid of judges, brahmanas &c. 268-269; primarily dispensed by the king 268; purpose of administration of j. is very high viz. the quest of truth 247; qualifications of scribes in a court of 278; seating arrangements for king and others in a court of 278; secular and spiritual consequences of doing, 386; two principles in administration of, are 'fulfil your promise' and 'cause in jury to no one' 258; was to be dispensed openly in the court 269.

Justinian 326.

Jyotistoma 469, 470n, 833.

Kadambari 24n, 277, 362,

Kadambas 39, 70

Kākavarna, a king 86.

Kākinī, was medium for purchasing goods 126n.

Kalasa, king of Kashmir 184.

Kali, meaning of 886-887.

Kali age, actions forbidden in 885-968; acceptance of secondary sons (except dattaka) forbidden in 599, 653, 659; cups of wine in Sautramani isti forbidden in 865; date of the beginning of 896ff; decline of dbarma in 891; description of what will happen in 892-894; marriage with women of a different varna forbidden in 599; niyoga not allowed in 627, 656; sacrifice of Anübandhyā cow forbidden in 627, 865; special share to eldest son condemned in 627

Kālidāsa, 28, 37, 49n, 52, 54, 56, 63, 82, 101-2, 112, 223n, 229n, 230, 243, 269, 407, 702, 896.

Kālikāpurāņa 13, 42, 230, 372n, 679, 681n.

Kalivarjya 885ff; chapter of, refutes theory of unchanging East 967.

Kalivarjyavirnirnaya 928n, 929n, 930, 931n, 939, 940n, 942n, 945, 949-50, 953, 963, 966, 968n.

Kalkin or Kalki, avatāra of, 923-925; identified with Yasodharman, 924n, Kalkipurāna, 923, 925.

Kalmasapada, story of 359n.

Kalpa, extent of, 891.

Kaipataru, a work 156, 575n, 581n, 610n, 651n, 770n, 928n.

Kalyanabhatta 288.

Kāma, ten vicious tendencies due to 53, Kāmadhenu, a work 39, 581n.

Kamalākara, author of Nirnayasindhu and Vivādatāndava 246, 692.

Kāmandaka, author of Nītisāra, 8, 13n, 17n, 18, 19, 21-22, 25-26, 37, 44-46, 48, 49n, 52-55, 58, 83, 84n, 85, 97, 105-107, 109-111, 116-18, 126-29, 131-33, 142, 160, 163n, 170-74, 179, 181, 184, 186-87, 200-202, 208, 212, 216-219, 221, 224-25, 230, 232n, 238-40, 399, 400n.

Kāmasūtra, narrates that Prajāpati composed a work in 100000 chapters that was abridged by Manu, Brhaspati and Nandi 4; states that dharma is the highest of the three purusārthas and kāma the lowest 9; 4, 7, 9, 47n, 53n, 86, 148, 150, 154. Kanika, mantrin of Dhṛtarāṣṭra 10.

Kanina, son, definition of 647, 660; son, was assigned to the husband of the girl, 652, 660.

Kanioka Bharadvaja 2,

Kaniska 24, 905n.

Kantakas, meaning of 162; supported generally by the queen, the Prince, king's favourites 162,

Kantakasodhana—see under 'court'. Kanva 524.

Kanva, smrti of 943n.

Kanvayanas, successors of the Sungas

Kāpālikasāstra 48.

Kapur, Mr., author of a work on 'adoption' 662.

Karahāţa, a 10000 province 139.

Karala, king of Videba 52.

Karandikar, Mr. J. S. 903, 911, 912, 917-918, 920-21.

Kariri, sacrifice for bringing down rain 838.

Karmavipāka, doctrine of 392.

Karna 204; a kanina son 660,

Karnadeva, a Cedi king 126.

Karnaparva 88n, 127, 205, 208, 209, 214, 216, 917, 918.

Kārsāpana, of silver was in vogue in the South 123; ordinarily means a copper piece used as a coin 121.

Karūşa, king of, was killed by his own son 85.

Kāši, king of, was killed by his queen 85 Kāšikā, com. on Pānini's sūtras 126n, 145n, 156, 359n, 660, 723, 734, 775n. Kāthakagrbya 879.

Kathaka Samhita 64, 564, 868n, 964. Katyayana, sütra of 692.

Kātyāyana, author of Arthaśāstra 2.

Kātyāyana, smṛti of 22, 88, 96, 105, 118, 119, 167-68, 189, 196, 199, 243, 246-47, 251, 258n, 260-263n, 264, 268, 271-76, 277, 281, 283, 286, 288, 291-94, 297-98, 301-06, 308, 310-15, 317, 321-22, 326-28, 330-34, 336-37, 339-44, 346-349, 351-52, 354, 356, 362-67, 380, 382n, 383-85, 387, 394-95, 398n, 403n, 410, 413, 417, 419, 421-23, 426, 427n, 428, 431-445, 447, 448n, 449, 451-53, 455-60, 462-66, 468, 471-74, 479-80, 482-85, 487-89, 491-95, 500-502, 504, 506-511, 513-15, 517-19, 522-

25. 529. 532-33, 538-40, 554, 566, 573-75n, 578, 580, 582-85, 589, 592, 609, 617n, 637-38, 640, 643-44, 651n, 670n, 698, 706n, 707, 708, 710, 715, 721, 754n, 763, 772, 774-78, 786, 788, 791, 805, 810n, 817, 862, 868, 881, 882n,

Katyayana, author of Vartikas on Panini 415, 685n.

Katyayana, śrautasūtra of, 470n, 500n, 627n, 662n, 836n, 940, 952.

Kaunapadanta 83.

Kaundinya 409.

Kaurayas, army of 204.

Kausambi, merchant from, went to Ceylon 937.

Kausikasütra 74n, 75n, 77, 361n, 435. Kausitaki Aranyaka 641n.

Kausitaki-brahmana-upanisad 565.

Kauțiliya (see under Arthasastra) 5, 6, 27.

Kaatilya, advises employment of poison, herbs and incantations 12; advises king in difficulties to deprive even temples of their wealth 13; does not advise people to eschew pleasures altogether 240-241; 1, 9, 10, 12, 17-18, 20, 21, 24, 28, 31, 42, 44-48, 50-52, 54-56, 58-61, 66, 69, 83-85, 87-89, 95, 98, 99, 102, 104-109, 111, 112, 114n, 116-121, 123, 124, 127-131, 134, 140, 142, 151-52, 154-55, 160-61, 163, 166-67, 169-71, 174-76, 178, 179, 131, 184-85, 188-89, 191, 193, 195, 203n, 208, 211n, 212, 216-18, 220n, 221-23, 228, 230, 232-33, 239-43, 248, 250, 252, 255, 257-58, 273, 275-77, 282, 284, 293-296, 298, 302, 303, 307, 310, 330, 332-34, 336, 342, 343, 345, 347, 349, 356-57, 380, 391-92, 394, 396, 399, 400, 405-06, 409n, 412, 418-422, 426, 428, 430, 433-34, 440-42, 447, 450-51, 454, 459, 464, 469, 471-72, 476, 478, 481, 489-90, 492, 501, 504, 508, 512-13, 515-17, 519, 525, 527-29, 533-34, 538-39, 566, 573, 589, 598, 608, 616-17, 619, 621, 623, 624, 631, 635, 655, 657, 659, 708, 763, 766, 772, 779, 786-87, 791, 804, 811, 860, 881.

Kautsa 524.

Kavadidvipa, 12 lakh country 139.

Kavasa Ailūsa, story of 600n.

Kavya, expounder of rajadharma 2: is said to have abridged the work of Brahma 4.

Kavyamimānisā 47n, 66n, 67, 134n, 136.

Keith, Prof. A. B. 122n, 388. Kerala, country of, 261.

Kesavapandita 13, 403.

Khādira-grhya-sūtra 692, 940

Khandadeva 848, 854.

Khāravela, king of Kalinga 962; accomplishments of 49; followed policy of danda, sāma and sandhi 172; Hāthigumphā Inscription of, 17, 49, 60, 65, 69, 94, 162, 172, 195, 246; performed Rājasūya sacrifice 70; was crowned king in his 25th year 80; was styled Kalinga-cakravartin 66; was yuvarāja for 9 years 116.

Khasa, tribe 861n.

Kicaka, was met by Bhima dressed as Draupadi 172.

Killing, of animals forbidden for ten years in Kashmir 100.

King ( see under ' battle ', 'brahmana', 'coronation', 'ksatriya', 'land', 'rajadharma', 'ruler', 'taxes'); adhvaryu priest deputized for k, when latter engaged in Asvamedha and got three times his ordinary pay 28; administering justice and punishing the guilty were two among the prime functions of 242; all sons of a k. do not succeed to the throne but only the eldest 42, 87; appointed a hierarchy of officers over one village, ten, twenty, 100; villages and so on 141; appointed as many superintendents as were required for several departments of State 142; aspiring to be a samrat (emperor) performed Asvamedha and Rajasuya 70; authority of, over brahmanas was limited 25; business of, to see that proper weights

and measures are used 166; calamities in a, are six 46; characteristics of an ambitious (vijigisu) 218; compared to the performer of a sacrifice 61; consultation by, with ministers should be in a secret place 108; consultation by, with three or four mantrins 107; coronation of 72ff; could not be cited as a witness 176, 336; daily routine of 60-61; dependence of, on samvatsara (astrologer) 126; deposing a bad k., allowed by Manu, Yaj, and others 26; described by some works as servant of the 27-28, 36-37; disputes between parties should not be started by k. or his officers 251; duties and responsibilities of, 56-60; duties of are either drstartha or adrstartha S; duty of, to donate fields and money to brahmanas acc, to their worth 1; duty of, to guard property of minors, women and helpless people 574; duty of, to prevent danger from thieves in villages and forests 1, 167; duty of, to protect arises from the taking of taxes 39; duty of, to punish those who swerve from the usages of their family, caste, guild or group 881-882; duty of, to save subjects from internal calamities such as famines and floods and epidemics 163; duty of, to see that people act acc. to rules of dharmasastra 3, 57; duty of, to support students, learned brāhmanas and sacrificers 59, 164; duty of, to tolerate and enforce varying practices of people 861; edicts of, how promulgated 99; education of 46-53; election of 29; eldest son of, generally succeeded 87; enjoined to inflict heavy fines on himself for illegal exactions 97; entitled to take a sixth part not only of land produce, but of many other things 192; eulogy of the office of 25; faults and vices of, are due to ignorance and lack of training 233; faults to be avoided by 46; five chief duties of

57: foremost duty of, is protection 56, 57, 242; fountain of justice 242; fruits of the policy of 216; functions of, were religious and secular 101; gambling the worst of vices in a 54: generally a man alone became ak, 40; grand policy for a k, is avisvasa 12; grounds of obligation to obey the 37: had monopoly as to elephants, saffron &c. 197; had to provide for sraddhas and concubines of the deceased when he took by escheat 763; harmony between k. and brahmanas 25; has parts of gods in him 23; has no friend 216; high ideal placed before 61-63, 96; hot-tempered k. fell victim to popular fury 98; how k. should deal with his officers 114; how k, should spend first and latter part of day 51; incurred sin, if he did not punish the guilty 2; is the maker of his age 3, 892; is the State, acc, to Kantilva 18; is to look into lawsuits in the 2nd part of the day 95, 242; killing of, when sanctioned by ancient works 26; legislative action of, very limited in ancient times 98; levying an unjust fine was to offer thirty times thereof to Varuna 176; may prohibit export of foodstuffs in a famine 100; may inflict bodily punishment on candalas and other low people but should not take fines from them 408; may take cognizance of matters called chalas, aparadhas of his own motion without anyone's complaint 263-264: measures to be taken by, for safety against his own sons 83; measures to be taken by, for safety against fire and poisons 84; most important of the seven elements of the State 18; neccessity to a k. for curbing his senses and not falling a prey to kama and krodha 53; necessity of moral discipline in the case of 52; necessity of the office of, emphasized 20-22; not showing himself to litigants suffers like king

Nrga 243; not to tun away from battle 57; oppressing subjects is made of parts of raksasas 25; oppressing subjects may be destroyed by brahmanas 27; orders that could be issued by 98-99; orders on certain matters could not be issued by k in ancient India 98-99; patta (tiara) for the k. S2; person abusing the k. had tongue cut off 513; policy of, settled to consultation with ministers may be divulged by birds and dogs 108-109; policy of, should not be known to an outsider 109, 111; procedure followed in issuing orders of 115; public durbar of, how arranged 114; punishing those that do not deserve to be punished and not punishing the guilty goes to Hell 242; purposes for which office of k. was created by God 21; qualities of a good k, 44-45; qualities of a k. are 36 acc. to Santiparva 45; qualities of a k, are 96 acc. to Parasuramapratapa 46; reasons for raising the k, to the position of a divinity 27; responsibilities of 161-168; right of, to mines and minerals 196, shared in the spiritual merit and demerit of his subjects 37, 195; should consult burohita after consulting ministers 110; should honour and protect chaste women 59; should listen to the recital of Itihasa 10: should maintain ksatriyas, vaisyas and sudras that cannot maintain themselves 59; should not make litigants wait long 243; should perform two luksa-homas every year 228; should possess characteristics of certain gods 23; should save a portion of his yearly revenue 228; sometimes selected a younger son to succeed him 44; sources from which law was to be found by 100; stages in the education of 51; three greatest qualities in a k, are liberality, truthfulness and valour 46; throne of 82;

that takes taxes without giving protection goes to Hell 191; to avoid gambling and hunting 55; to celebrate festivals in honour of certain deities 234; to decide acc. to dharma in case of conflict between dharmasastra and practices 9; to found a district of villages on old sites or on new only 134; to guard his finances with great effort 184; to help agriculturists in various ways 191; to learn every night from his spies the intentions and actions of his enemies, officers and subjects 129; undergoes a ceremonial bath before invasion 227; views on the vidyas essential for the education of 48; vyasanas of 232-233; was to appoint chief justice and sabhyas 271; was to be like a father to his people 62; was to decide acc. to rules of dharmasastra and usages 270; was to look personally into income and expenditure 184; was to punish castes and guilds that swerve from their dharma 238; was to punish even the highest functionaries if they go wrong 120; was to protect and guard all minors, helpless men and women 665-666; was to show himself to all people every day 61; was to support the aged, the blind, the cripple, widows, orphans and pregnant women 59; was to uphold the dharmas of families, castes, guilds and even heretical sects that were not opposed to the Veda 158. 238; who should be 37-38.

Kingdom (see under State); description of a flourishing 177,

kings, abdicated in favour of their sons and became hermits 101-102; assumed other names after coronation 82; checks that regulated and mitigated the absolute power of 96-97, 176; examples of k. killed by their subjects 52; examples of k, that suffered from some failing or other 53; historic examples of the election

of k. 30-31; ideal of vijigisu placed before 218; many k. are mentioned in the Rgveda 63; most harmful vices of 53-54; of three grades 70; persons of all varnas became 38; privileges of 175; relative harmfulness of different vices of 53-54; rise and fall of, depends on planets 126; seven principal vices of 54; should take care against treachery from ministers and officials 85; six evil tendencies of 52-53; stories of k killed for their tyranny 26; stories of k. that perished through lack of vinaya 52, 53n; that met death in their queen's chambers 85; that met death or misfortunes through their carclessness or the stratagems of those around them 86; vices of kings 53-54; warned against being poisoned 83; will be mostly sudras in the Kali age acc. to the Puranas

Kingship (see under 'monarchy'); germs of several theories about 28ff; germs of the theory of divine right of, go back to the Rgveda 32; germs of the theory of divine right found in the Bible 36; glorification of 24; glorification of k. did not result in the view that every king, however bad, was a divinity 25; ideal of k. was to be a rajarși 52; propositions involved in the full-fledged theory of the divine right of 35; symbols of 82; theory of divine origin of 23, 26, 32-33, 35-36; theory of \* divine origin of, supported on the ground of the doctrine of karma 27; theory of divine origin of, applies only to the supreme ruler (makeraja ) 25.

Kiñjalka 2.

Kiratas, dwelt to the east of Bharatavarsa 67.

Kirātārjuniya 8.

Kollam era, in Malabar 901.

Komatis 252n.

Konkana, province of 900 villages 139.

Korkunov's 'General theory of law' 20n, 93.

Kosa (see treasury), is the root of the tree of State 184.

Kośa, ordeal of 373, 637; prescribed in charges of concealment of joint property by one cosharer 637.

Kotihoma 228.

Kottapala, an officer 168.

Kottaraja, an Abhira king 86.

Kratu, a smṛti writer, 928,

Kratvartha rules 609.

Krita, son, defined 648, 660-61.

Krodha, vicious tendencies due to 53.

Kṛṣṇa, death of, started Kaliyuga 896; drank wine 846; had spies in the army of Duryodhana 131; married his own maternal uncle's daughter 846; presided over the sangha of the Vṛṣṇis 88; tried the several upāyas in the case of Kauravas 173; went as envoy of the Pāṇḍavas to the Kaurava court 226.

Krsnabhatta, 938, 948, 960, 966.

Kṛṣṇa-Dvaipāyana, author of 18 Purāṇas 872.

Krsnala 121, 125n.

Krta or Krtrima (see under 'son') 617, 660; distinguished from dattaka son 660; son,now prevalent only in Mithila and among Nambudri brahmanas 660.

Krta age, belief in, was probably depicted to induce men to rise morally higher 244; dharma flourished in full perfection in 244; had no king and no punishment 4, 33, 244; ideal description of, is sometimes associated with the picture of anarchy 244

Krtyakalpataru (see Kalpataru), a work 13, 301n.

Krtyaratnäkara 873n.

Ksapanakas, held Veda unauthoritative 871.

Ksatravarman, a Maukhari king killed by bards 86.

Ksatriya, corporations of, in Kāmbhoja and Surāṣṭra practised both husbandry and profession of arms 89; duty of, to fight without regard for gain or loss 57; existence of k. in Kali age denied by some works 873; highest ideal of, is to die on the battlefield 57; most proper person to be king 37; not to drink wine prepared from flour 848.

Kşetraja son, definition of 647, 659; common among kşatriyas 659; was called Dvyamuşyayana by the Mit. 659.

Kairasvämin, com. of Amarakova 48, 66, 117n, 134, 140n, 147n, 163n, 454, 491n, 754n.

Kula, of land, meaning of 142, 150n. Kulluka, commentator of Manusmṛti 39, 132n, 142, 150n, 178, 191-92, 220, 247-48, 251n, 272n, 280, 322, 383, 406, 421n, 429, 439n, 465, 470n, 523, 572, 582n, 587, 590, 653n, 675, 703n, 706n, 714, 720, 730, 733, 759, 774n, 788, 789n, 825n, 833n, 837, 840n, 868n, 874, 945n, 951n.

Kumaramatya, meaning of 117.

Kumarasambhava 229n, 907n, 916.

Kumārila (sec under 'Tantravartika'); 38, 705n, 829-31, 833-34, 838-39, 841n, 846, 848, 850, 855.

Kunda, a kind of illegitimate son 646n. Kundamālā, a play 277n.

Kürmapurana 857; 875, 892.

Kurukşetra, brāhmaņas residing in, glorified by Manu, Vasistha and others 137; land of K., Matsyas, Paūcalas was called 'chosen country' 134.

Kuşmanda, mantras called 353.

Laghu-Aśvalayana, smrti of 646n, 927. Laghu-Hārita 701n.

Laghu-Visnu 764n.

Laghu-Vyasa 872n.

Laksahoma 228.

Lalitādītya, political will of 817.

Lalitavistara 308.

Land (see under 'grant'); gift of, may be made to higher officers, but without power to sell or mortgage 152; gift of, should not be made by king as emplument to any servant 152: lessee building on another's 1. has to remove building when he vacates 480; of brāhmana not allowed to be taken by cāndāla, patita &c. 496; portion of 1., set apart for pastures 499-500; sales of, revenue officers were consulted in 142, 497; share of king in produce of 191; six causes of disputes about 502; theory of king's ownership of all 1. 189, 196, 495-496; trespasser building on 1, of another without paying rent had to leave materials to owner when vacating 480-481.

Land grants, were written on cloth or engraved on copperplates 307-308.

Land Revenue Code (Bombay Act V of 1879) 196, 441.

Lanka, description of 180, 214.

Lanman, Dr. 770.

Laski, Prof. H., author of 'Grammar of Politics' 137.

Laugāksi 588n, 692, 864, 961n.

Lavana, a demon 203.

Lavanaprasāda, a Vāghela king abdicated in favour of his son Vīradhavala 102; made a treaty with Yādava king Singhana 225.

Law, Dr. N. N. 14n, 67, 222.

Law, equality of all people before 819; differential treatment before 1, allowed only in exceptional cases and had gone out of vogue at least from 12th century 398n; favours minors 328; rule of, was the ideal of smrtis 398n, 819; helps the vigilant 465n; sources from which the king was to find the 1, 100; taking the 1, into one's own hands punishable 388, 408; two schools of Hindu 544.

Law Quarterly Review 559, 560.

Laws, classification of, in modern works 266-267; affecting Hindu ideas and practices 821; conflict between sastric l, and usages 283.

Law-suits, adjournment of 296; are either sapana or apana 263; between husband and wife, father and son, teacher and pupil, master and servant, discouraged 299; compromise of 303-304; death of parties to 302; delay in disposal of, not allowed in ancient India 296; may be decided by courts of several grades 280; of two kinds, according as they originate in wealth or injury 258; place of inference and presumption in the decision of 355; retrial of 385; stages in 297-298; third stage in, is adducing evidence 304; transfer of, from one judge to another

Lawyers, existence of, in ancient India 288-290.

Lea, author of 'Superstition and Force'
405n.

Lead, was supposed to destroy sorcerers 213.

Legal Procedure, four stages of 297-298; purpose of, is very high, viz. quest of truth 247.

Legge 183, 390.

Lekhapañcāsikā 225.

Levi, M. Sylvain 934n.

Leviticus 389n, 425n.

Lex Talionis 388-389.

Licchavis, Vesāli was capital of 90.

Lilavati, a work 122n, 145n, 370n, 898.

Limitation, for claiming share when cosharer absent 635; law of, in ancient smrtis 408-410; law of, plays very small part in ancient smrtis 408; none applicable to pledges, deposits and property of minors, idiots, the State, women and learned brahmanas 409; periods of, laid-down by smrtis only in a few cases 409-410; very short periods of, prescription and the following share in some cases 409-810; very short periods of, prescription and the following share and the following share when the following share when the same cases are shown as the following share when the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are shown as the same cases are sh

Limitation Act (Indian) 325, 326, 328n, 635n.

Lingapurana 40, 227, 892.

Liquor, superintendent of 147.

Litigant; grounds on which I. became a losing party 303.

Livelihood, means of 550n.

Loan should not be given to minors, slaves, women 413; time when I. has to be returned 425.

Local administration 153-159.

Lohābhihāra, meaning of 910-911.

Lokāyata, meaning of 46-47; views ascribed to 47a.

Lost property, owner of, has to prove title, possession and that he had not abandoned, mortgaged or sold it 464; rights of owner of 465; rules about 175-76, 464.

Low castes, eighteen, that were beyond the pale of the four varnas 285.

Lummini, village was exempted by Asoka from the payment of bali tax 190.

MacCrindle 89, 103, 115, 162-63, 183, 204, 308, 901.

Machiavelli 10; holds that all men are naturally wicked 238n.

Madanapāla, patron of the writer of Madanapārijāta 793.

Madanapārijāta 569, 571, 581n, 587, 607n, 616n, 621n, 623, 656n, 659, 660n, 715n, 719, 721, 729n, 730-31, 750n, 755n, 781, 790n, 793, 870, 884, 928n, 929, 948, 960, 966; differs from Subodhini 793.

Madanaratna (on vyavabāra) 247n, 286, 299n, 330n, 333n, 334n, 344, 350n, 354n, 355n, 372n, 379n, 382n, 383n, 417n, 427, 464, 501, 505n, 507n, 512, 517n, 518n, 532, 536n, 545-46, 548n, 549n, 550n, 552, 553n, 555, 568n, 569, 571n, 572n, 599, 603, 605, 610n, 620, 623, 625n, 628n, 629n, 651n, 656n, 709n, 721, 729n, 733n, 764, 777n, 779, 793n, 797n, 861, 928n, 929n, 930.

Madhava 120, 713.

Madhucchandas, son of Visvamitra 663.
Madhuparka, to whom offered 940, 945.
Madras (see Dravida), School of Hindu
Law 545.

Madras Debt Conciliation Act 425.

Madya, meaning of 965; rules about drinking of 965-66; ten kinds of

965; touch of, forbidden to brahmanas 965.

Māgha, author of Siśupālavadha 313n. Mahābhārata 2-4, 10, 18, 21, 28, 33, 53, 61, 68, 78, 87, 101, 103, 127, 134, 152, 161, 168, 170-71, 180, 203, 206, 208, 213-16, 226, 243, 353, 542, 609, 644, 708, 819n, 853, 860, 885, 888, 904-921; astronomical data in 904-921; Machiavellian advice in 10-11; purpose of the composition of 872; Sāntiparva of, deals with rājadharma at length 2.

Mahabharata war, date of 902ff.

Mahābhāsya 38n, 46n, 88, 104, 135, 140n, 141n, 144n, 161, 183, 190, 487, 499n, 541n, 550n.

Mahaksatrapa 49.

Mahāmātras, are officers mentioned in Asoka's edicts 112.

Mahanandin, a king of the Saisunaga dynasty 899.

Mahapadma (Nanda), 899.

Mahaparinibbanasutta 90, 91.

Mahanirvanatantra 559, 560.

Mahaprasthana, meaning of, 939.

Mahārāstra, works of M. school of Hindu Law 545.

Mahasthana (ancient Pundranagara)
164,

Mahavagga 66, 90, 246.

Mahāvastu 91.

Mahendra, as founder of rajasastra 2; Indra became M. after slaying Vrtra 65.

Maiden, became putrikā, according to some, merely by father's unexpressed intention 658; brotherless m. came back to her father's house after marriage acc. to the Rgveda 658; marriage of brotherless m. was difficult in Vedic age 658.

Maine, Sir Henry, on 'Early History of Institutions' 15; on 'Ancient Law' 387.

Maintenance, debts of a man take precedence over his wife's or widow's right of 816; effect of unchastity on right to 806-808; liability of manager of joint family as to 804-805; patita and his son not entitled to 805; persons excluded from inheritance or partition are entitled to 611, 805; persons that are entitled to m. even when a man has no property 803-804; right of concubine to 810-815; son of a dvija from a sudra concubine entitled to 808-809; sons of pratitioma unions were entitled to 618, 808; two grounds on which liability to provide m. arises 803.

Maitrayaniyaparisista 653.

Maitri Upanisad 66.

Majority Act (Indian) 574, 667, 674, 699n.

Majority, age of, was sixteen, acc. to Narada 395n.

Majumdar, Dr. R. C. 82, 158, 159, 641, 934n.

Malamāsatattva 870n.

Mālavas, oligarchy of 68; were defeated by Samudragupta 89.

Mālavikāgnimitra 70, 102, 109, 116, 269, 407.

Mallinatha 49n, 229n, 252n.

Mamalahara, modern Maval in Poona District 139.

Māmsatattvaviveka of Visvanātha 928n, 946.

Mānasollāsa (same as Abhilasitārthacintāmaņi) 13, 19, 21, 44, 46, 54, 106, 107, 109, 111, 118, 127, 133, 141, 174, 179, 188, 191, 192, 197-98, 200-201, 203n, 206, 208, 212, 224, 227, 242, 250, 251, 271-72, 400, 541, 881.

Manavagrhyasutra 641n, 856.

Mānavas, school of, on Arthasāstrā 2, 48, 106.

Mandala (meaning 'country'), extent of 138-139.

Mandala (interstate relations) 217; different views concerning the number of elements that go to make up 221; four categories that are the basis of the theory of 220; theory of 217-222; theory of, is related the theory of saktis and the six gunas 222; theory of, is set out in relation to an ambitious king 218; the element of truth in theory of 222; to keep balance of power among several States was the central idea of the theory of 222.

Mandavya, story of 255n; though not a thief said through fear of torture that he was a thief 255, 357, 521.

Mandlik 197n, 677n.

Manimekhalai, a work 164.

Mantra, has five elements 111; is the root of victory 111.

Mantrasakti 171.

Mantrin (see under minister).

Manu, composed science of Artha 6; Prācetasa, an expounder of rājaśāstra, 2, 4.

Manu, Vaivasvata was made king by Brahmā 34; Vaivasvata was made king by the people 21, 31, 52.

Manu, divided his wealth among his sons 543, 622.

Manusmṛti is authoritative for all people 853; pre-eminent position of 868.

Manusmrti 6-9, 17-23, 25-27, 32, 36, 38, 49, 42-44, 48, 51-54, 56-61, 71, 80, 83, 85, 95-98, 100, 102, 104-109, 115, 118-121, 123, 127-129n, 132-34, 137, 141-42, 146n, 150, 154, 158, 161, 165-67, 170-72, 175-76, 178, 179, 181, 184-86, 190-92, 194-96, 199, 205, 208-12, 216, 217, 221-22, 224, 228, 237, 242-45, 247-48, 251, 257, 261, 268, 270-74, 276-77, 280, 284-85, 295-96, 298-299, 303, 307, 312n, 315, 317, 320, 326-27, 330-34, 336-37, 342-44, 347, 351, 353, 355, 358-61, 363, 369n, 382, 384-87, 389-393n, 394-398n, 400-409, 412, 418, 420-23, 428-29, 437-439n, 440, 443, 447, 449n, 451-458, 460, 462-64, 469, 471n, 472, 478, 484, 486, 489, 491-92, 498-509, 511n, 512, 514-528, 532n-38, 548, 550n, 551-53, 555-56, 558, 563, 566, 570-72, 574, 576-580, 582, 584, 586n, 589n, 595-599, 601, 502n, 605n, 606, 610-11,

613, 615, 617-19, 621, 623-24, 626-28, 630, 634-36, 640-642, 644-46, 648n-655, 657~58, 660, 663-64, 666, 672, 675, 677-78, 686, 690, 691n-92, 694-95, 699n, 700, 702, 703n, 706, 710n, 712, 714, 718-21, 725, 727, 731, 733, 734, 736, 741, 743, 746-49, 752, 753n, 754n, 759, 762-764n, 766, 769-71, 773, 776n, 777-79, 787-90, 792n, 794, 797, 803-808, 814-15, 825n-27, 833n, 837, 839, 841, 848, 851n, 852, 854, 856, 857, 858n, 859-862, 863-64, 865-66, 868-871, 873-877, 879, 881, 883, 885, 887n, 890-92, 927, 931-34, 937-39, 941-43, 945 n. 947, 952 · 5, 958 - 60, 963 - 965.

Manvantaras, extent of 891.

Marici, smrti of 306, 326, 409, 465.

Mārkandeya-purāņa 3, 13, 24, 53, 62, 134-35, 137, 170, 237, 239, 255n, 534, 747, 857, 890.

Marriage, customs as to 879-880; son of anuloma m. held to be aurasa by the Mitākṣarā 656; with brotherless maiden disapproved of in the Rgveda and in some smrtis 658; with girl who is a sapinda, sagotra or sapravara is void, acc. to Mit. 837-38; with maternal uncle's daughter 876-77, 932; with paternal aunt's daughter 932.

Marshall, Sir John, author of 'Mohenjodaro' 180.

Marumakkatayam Law 560.

Maruts, seven 358.

Māṣa, equal to 16th or 20th part of paṇa 121n, 420n; of silver was equal to 2 raktikās 121n, 420n.

Maskarin, a commentator of Gautama Dh. S. 1210.

Master and servant (see under 'herdsman') 476-484; care required of servant as to utensils of m. 477; liability of m. for improper acts of servant 481, 484; liable to fine if he does not pay servant's wages 478; liable to fine if he abandons a servant that is tired or ill on a journey 480; provisions for servant's falling ill after

undertaking some work for m. 478; servant not doing work after receiving wages was liable to fine and to compensate m. 477-478; time when wages may be paid 476; what was to be paid to s. when no wages settled beforehand 476-77.

Mätrdatta 685n.

Matsvapurāna 3, 9, 13, 17n, 18n, 22-24, 30, 40, 51-53, 59-60, 67, 83, 84, 86, 104, 105, 108, 112n, 117, 126n, 127, 133, 135, 160-61, 170, 172, 174, 175, 179, 181, 190, 226-27, 315, 355, 385, 389n, 401, 403, 406, 474n, 478, 481, 500, 508-509, 512, 521, 524, 528, 533-34, 642, 741, 890, 892, 895n, 896n, 897n, 899-900, 902, 905n, 923-24, 932, 956.

Mattavilāsa-prahasana 276.

Mauryas, conferred a boon on traders that for certain offences they were not to be sentenced to death 390; founded images for public worship for the sake of wealth 124n, 188n,

Mausalaparva 897.

Maviee and Parasnis 377.

Maxim, about the respective scopes of rule and exception 796n; caveat emptor 492; circumstances cannot lie 357; conventional sense to be preferred to etymological sense 780n; de minimis non curat lex 300; omnia praesumuntur contra spoliatorem 305, 348n; of bhutabhavyasamuccārana 695; of brāhmana and sramana 38; of crow's eye 841n; of ekavakyata 443; of 'dvayoh pranayanti' 704-705; of gobalivarda 147n, 355, 526, 732; of mātsyanyāya 21, 238; of reconciliation of apparently conflicting texts 322; of same word not to be used in a literal and a secondary sense in the same sentence or context 725n; of sarvasākhāpratyaya 870; of uninvited persons being placed at the end of a row 718-719, 731; what is not dissented from may be taken as approved 669.

MaxMüller 16, 306, 933n.

Maya, on the constituents of Mandala 221.

Māyā (an upāya), illustrations of 172. Mayamata, a work on Vāstušāstra 182n. Mayne, on 'Hindu Law' 660, 757n.

Mayūkhamālikā, com. on Sastradīpikā 828n, 833n, 836n, 844n.

Measures, differed in different countries and at different times 146n, 500n.

Medhātithi, com. of Manusmṛti, 7-8, 20, 25n, 37-40, 58n, 59, 85, 95, 98, 100, 107, 129n, 150, 162, 165-66, 170, 176, 178, 192, 196, 210, 222, 242, 248, 280, 295, 322, 325, 330, 337n, 338, 344, 363, 383, 390, 392n, 398n, 406, 429, 443n, 464n, 469, 471n, 486, 488, 518, 550n, 557, 586n, 598, 605n, 619, 627, 653, 654n, 658n, 675, 706, 714, 718, 720, 734n, 764n, 771, 777, 779, 788n, 803, 828, 830n, 831, 851n, 852, 854, 857n, 859, 860n, 863, 865, 868n, 870-72, 874, 875, 892, 927, 937, 942n, 958n.

Megasthenes (on India in MacCrindle's work) 115, 162-63, 180, 183, 192, 197, 203-04, 206, 210, 243, 308, 390, 403, 418, 901.

Mehta, Mr. R. N. 31.

Mihirakula, a ruthless Hūna invader, 924n; conquered by Yasodharman 925n.

Milinda, questions of 289-90,

Mimāmsā, (see under Jaimini and Pūrvamīmāmsā) 550, 694, 704, 725; is concerned with the investigation of dharma 838.

Mimārhsākaustubha, a work 847n, 851n, 854n.

Minakshi, Dr. 31, 82.

Mines, everything dug up from, belongs to king 144, 196; king was to guard all 196-197; superintendent of 196.

Ministers, change of portfolios among 114; council of 107; duty of, to prevent king from following evil course 109; eight, appointed by Shivaji 106; faults that disqualify persons from being 107; matters in which m. should be consulted 110; necessity of 104; number of, varied 106; of two classes, advisory and executive 105; often rose from low birth 116; opinions of absent m. to be secured in writing 109; qualifications of 107-108; second out of seven elements of rājya 104; to be chosen from the three higher varnas 108; to be hereditary, if ability exists 108; view of the majority of, to prevail 109.

Minor, age up to which a person was deemed to be 573-74; person undertaking to be guardian of, has to take as much care of property of m. as of his own 460; property of, to be guarded by king 165.

Minority, age of, determined by old Hindu Law even now in marriage, dower, divorce, and adoption 574; terminated after 15 or 16, acc. to different authorities 164, 573-74.

Mint, superintendent of 144.

Misarumiśra, author of Vivadacandra 246.

Mischief, to property punished with fines 516,

Mitākṣarā, is predominant in the whole of India except in Bengal 544; school of, divided into four sub-schools 544-545; theory of Buddhist influence on, examined 640-641; variance between the doctrines of the Dāya-bhāga and the Mit. 558-559; view of, that ownership arises in the son and grandson by birth 546-557.

Mitāksarā, com. on Yājūavalkyasmṛti, 7-8, 10, 44, 48, 119, 120n, 121, 123, 124n, 128, 129n, 132n, 139, 160, 167, 173, 175-76, 195, 209, 219-220, 223, 242, 247, 248n, 251n, 260n, 261, 263n, 268, 271n, 272n, 273n, 274, 280, 286, 287n, 291-93, 299, 300n, 301-02, 304-06, 309-11, 314-15, 318-19, 321, 323, 325, 328, 334n, 338n, 339-41n, 342, 344n, 346-50, 352, 358, 360n, 363n, 364n, 365, 366n, 368, 372n,

' 373, 380-81, 383, 385, 394-95, 397, 402n, 408, 410n, 424, 426-429n, 430, 432, 435-437n, 438n, 439n, 442n, 443n, 444, 447n, 448n, 459n, 462n, 463n, 464, 470n, 471n, 482n, 487-89, 491n, 494n, 495, 497, 499n, 500n, 501n, 502n, 504, 506, 513-15, 517-18, 521, 523n, 524, 525n, 531, 545-46, 548-50n, 551, 553, 554n, 556-57, 560-63, 567, 569-70, 573, 575n, 576-77, 579, 581n, 583n, 586-88, 592n, 593, 595n, 596, 601, 603, 605, 609, 610n, 612, 613n, 614, 616n, 617, 619, 622-23, 627, 629-30, 634n, 635n, 637, 639-41, 647n, 650n, 651n, 653, 654n, 656, 659-60, 664, 677-78, 685n, 690n, 701-703n, 704n, 706, 707n, 708, 711, 714n, 715, 718-19, 721, 725, 727, 731-32, 734, 737n, 748, 742, 743, 747-48, 750-53, 755, 760, 762-68, 771n, 773, 774n, 775, 776n, 780, 785n, 787, 790n, 792-94, 798n, 801, 803, 807, 809, 811, 813-15, 823, 827n, 828, 857n, 863-64, 866, 868-870, 874, 878, 882, 931, 933 941-43. 947-48, 951, 955, 958n, 959, 961, 965, 970.

Mitramiśra, com. of Yājñavalkya 864n, 867n, 873, 881.

Mlecchas, came to see Yuddhiştbira's Rājasūya 937; dwelt on all borders of Bharatavarşa 67; paid tribute to Bhīma 232; sprang from Anu, son of Yayāti 937.

Mohenjo-daro, excavations at 180, 307; walls found at, were built with burnt bricks 180.

Monarchy, did not descend to eldest son, if he suffered from defects 43; hereditary m. was the norm of government in ancient and medieval India 87, 235; order of succession to 42-43; was generally hereditary and descended by the rule of primogeniture 41-42.

Money-lending (see 'interest'); called kusīda and vārdhuṣa 417; was not condemned when interest was charged at suth of the principal per month 418. Monopoly, of kings as to elephants, saffron &c. 197.

Month, whether it ended with Full Moon or Amavasya 906.

Montriou, W. A. on 'The Hindu will in Bengal' 818n.

Morals, theory of progressive deterioration in 886.

Mortgage (see under 'pledge', 'transaction'); creditor fined as a thief if he did not allow redemption, when debtor has the right and is ready to redeem 433; particulars such as boundaries must be given in deed of 431; redemption of, on the death or 'in the absence of mortgagee 435; submortgage, not allowed by some 429; when executant of m, may lose his ownership 433-34; when holder of m. can sell property for recovery of dues either privately or through court 434; when redemption of, can be secured 433-34.

Mother, cannot be legally abandoned by son, though she be patita 613n. 804, 948; divergent views about the right of m, to a share on partition 605-606; does not include stepmother in the matter of inheritance 724; entitled to a share when her sons or stepsons come to a partition but she cannot compel partition 605; inheriting to her son takes a limited estate 723; Madras High Court does not allow a share to a m. on partition 606; preferred to the father as an heir to her deceased son by the Mit. and some other works 721-22.

Mrcchakatika 121n, 255n, 271, 275, 277, 279, 290, 293n, 344-45, 357, 362, 389, 391, 399, 407, 456.

Mrttikavati 108.

Muhurtas, fifteen of the day and 15 of the night 907n.

Mula, santi for birth on 966.

Mulla, Sir D. F. on 'Hindu Law' 660.

Mundakopanisad 888,

Musicians, and actors were not to take excessive gifts or indulge in extravagant praise of patrons 253.

Näbhänedistha, story of 543, 545. Nägaraka, duties of 149, 406.

Nāgasena 108.

Nahusa 52-53, 55, 845.

Naigama, meaning of 487.

Naikins, adoption of girls by 972.

Nala 53, 55.

Nambudri brähmaņas 657.

Nanabhai Haridas, Mr. Justice 591n.

Nana Phadnis 386.

Nanaghat Inscription 66.

Nanaka, 121n,

35-36.

Nandana, com. of Manusmṛṭi 587, 774n, 875.

Nanda Pandita 192, 403, 684, 717, 727, 735.

Nandas, Mahāpadma, the first of 900; one of, was killed by Cāṇakya 86.

Nărada, author of work on politics 70.
Nărada, is a thoroughgoing advocate of the theory of divine right of kings

Narada, smrti of, 3, 9, 17, 23, 27, 32, 35, 57, 95, 98, 121n, 123, 146n, 158, 159n, 166-67, 187, 189, 195, 206, 242-46, 248, 250, 257, 259, 260n, 262-64, 269-76, 278, 279n, 280, 286-288n, 289n, 291-94, 296, 299-305n, 306, 308, 309-15, 317-18, 320, 322, 327, .330-334, 337-39, 342n, 343, 346-350n, 351, 354, 356-59, 362-68, 370, 372n, 373-74, 376n, 379-80, 382-83, 385-86, 388-89, 394-96, 402-404, 408-409, 413, 416-18, 420-22, 425-28, 431, 433, 434n, 435-36, 438, 440, 442-43, 445, 446n, 447, 449n-52, 454-58, 460, 462-63, 466-67, 469, 471-72, 474, 476-92, 497-502, 504-505, 507, 509-16, 519-26, 528, 533-36, 538-40, 545, 552, 555-56, 567-69, 572-73, 577n, 580, 582, 584, 590, 592, 595, 598, 605, 610~ 11, 617n, 621, 623-25, 634n, 638, 640, 643-44, 650-652n, 660, 663, 665n, 703n, 706, 709, 714, 747, 749, 762, 773, 790, 803n, 804, 810, 816, 867, 868, 882-83, 885, 932, 934, 936, 952.

Naradiya-purana 656n, 892, 895n, 928, 939.

Narasimha, avatāra of Visnu 214.

Nărāyana commentator of Āsv. sr. 685n, 856n; commentator of Manusmrti 714; commentator of Āsv. gr. 879.

Nationality, merits and defects of sentiment of 137-138.

Nationhood, sentiment of, how far prevalent in ancient India 136-138,

Nayaviveka of Bhavanātha 550n, 555n. Nibandha, meaning of 575n.

Nibandhanakāra, a writer 258.

Nietzsche 215n.

Nilakantha, commentator of Mahābhārata 161n, 202, 221n, 650, 893n, 908n, 911n, 912n, 913, 914n, 917.

Nilakantha, author of Nitimayükha and Vyavahāramayükha 13, 610n, 668, 722, 878.

Nilakantha Sastri, Prof. K. A., author of 'Studies in Cola history' and 'Pandyan kingdom' 156, 196, 400n. Nimi 52.

Nirājanā, the rite of waving lights before armies, horses, elephants, weapons &c. 230-231, 910n, 911.

Nirnayasindhu 236, 545, 615, 626n, 627, 657n, 668n, 669, 679n, 680, 688n, 692, 696, 697, 739, 759, 873, 878, 910n, 911, 926, 928n, 929n, 930, 931n, 938, 940, 944-45, 950, 960-61, 963-964,

Nirukta 28, 41, 104, 164, 276, 415, 519n, 541, 543n, 544, 612, 641, 657n, 658, 714, 754n, 845, 863, 886n, 889,

Niṣāda, (same as Pārasava) 599.

Niscalapuri, an adept in Tantric rites 81.

Nitimayūkha of Nilakantha, 13, 38, 48, 72, 74, 75n, 79-81n, 82, 170, 217, 227.

Nitiprakāsikā 4, 13, 60, 62, 112n, 205, 208, 214.

Nītisāra (see under 'Kāmandakiyanītisāra also), 5, 6, 8. Nitisastra, meaning of 8.

Nitiväkyämrta, 19, 43, 47n, 50-51, 69, 85-86, 105, 107-08, 110-113n, 119n, 128n, 133, 166, 171, 172n, 174, 179, 203n, 217-18, 220n, 221, 232, 240.

Nivartana, extent of 141n; why so called 145n.

Niyoga, practice of, condemned by Apastamba 644; practice of, prohibitcd in Kali age 627, 814.

Non-conformists, harsh laws against, in England 547n.

Nrga, story of king 243, 296.

Nṛsimhapurana 892, 923-24.

Nuisances, rules for preventing, on public roads and near private houses 508.

Nyasa (deposit) 454-455.

Nyāyasudhā, com. on Tantravārtika 8280, 8370, 8430, 847, 8510, 8520. Nyāyasūtra 460, 5890.

Oaths, special, how taken 360; special, taken by Vasistha and others 359; were taken not only in judicial proceedings but also in ordinary dealings 358.

Oaths Act (Indian) 344n.

Offenders, had to pay fine to king and bear expenses of medical help and food of the injured 516.

Officers, emoluments of, in charge of a village, ten villages &c. 150-151; forty ways of embezzlement of Govt. money by 144; grades of 113; high, different at different times 111-112; king not to side with o. but with the people 114; liability of, to catch thieves and make good loss 1, 167; pay of 113, 120; pensions and gratuities to, provided by Kautilya 152: qualifications of o. of several departments 142; rules about casual leave, sick leave and pension after 40 years' service for 152; special functions of certain high 114; taking bribes were deprived of wealth and banished 161; ten principal o. of the king 113; transfer of 152; very high salaries paid to high 152-153.

Oldenberg 229n.

Oligarchies in ancient India 87; became rare after the 5th or 6th century A.D. 89.

Oliver Twist, by Dickens 60, Oppert, Dr. 213.

Ordeals (see under 'divya'); allowed to all castes, except poison which was not for brahmanas 365. all, to be administered by Chief Justice in the presence of king, sabhyas and brahmanas 367; are to be resorted to only when none of the human means of proof are possible or available 304-05, 363; brief history of 361-362; by whom not to be undergone 365; Candaladevi, a Ratta queen, underwent the ordeal of striking a snake in a jar 366n; Dharma, the principal deity in the procedure of 368; earliest reference to, in Fañcavimsa Brahmana and Chândogya Upanisad 362; generally end in immediate decision 358; generally to be administered defendant 364, 365; may be administered to any litigant by mutual agreement 364; mentioned in epigraphic records 376-77; of balance, description of 369-70, 376n; of balance to be administered to minors, women, very old men, the blind, the cripple, the diseased and brahmanas 365; of balance, fire, poison and water to be administered in claims of over 1000 panas and in charges of treason and of a grave sin 365; of dharma described 375; of fire, described 370-71, 376n; of kosa. allowed in all claims of whatever value 365; of kosa, described 373-74; of phala 375; of poison, described 372-73; of snake in the jar 367; of tandula 374; of taptamasa 374-75; of water, described 371-72, 376; of water and poison had gone out of vogue in the age of the

Smrticandrikă, 371; persons higher castes to be treated as Sildras in o. if they follow profession of cowherds, traders, artisans, domestic servants 365; persons who could undergo o. through deputies 366; prevalence of, in judicial systems of most countries in ancient times 375-76; procedure common to all 368-69; proper place for o. 367-68; proper times and seasons for several 367; to be administered to mlecchas, untouchables, slaves, offspring of sankara are those customary among them 366; undergone by Mahomedan litigants under Maratha rule 378; were in vogue during Maratha rule 377-78; when not to be administered to certain persons 365-366; when optional with human means of proof 305.

Ornaments; ordinarily worn by members of a joint family and their wives were not to be divided at a partition 587, 596; property of women in 771, 777.

Ortolan, author of 'History of Roman Law' 389n, 441n.

Othello 533.

Outcast (see under 'patita'); excluded from inheritance or partition 610-611; son of, excluded from share or inheritance 611.

Ownership; arises, acc. to Gautama, in five ways in the case of all castes 317. 548; arises by birth in the case of sons, grandsons, and great-grandsons 552-554; eight modes of acquiring, acc. to Vasistha 317; exact definition of, is difficult 554; how partition is a source of 549n; is of various kinds 554; long possession is not expressly mentioned as source of o. in ancient works 317; mode of transferring o. is by transfer of possession 319; of coparcenary proprety under Mitaksara 561; reasons for the view that o. arises from partition 552-553; special sources of o. among

brühmanas and the other castes 317; to be distinguished from mere possession 554; whether understood from sästra alone 448-451.

Oxen, how many were to be yoked to a plough 150n.

Padas, 32, of which the king could take cognisance without a person's complaint 265.

Padmāvati 108.

Pala, was equal to 320 raktikās 121.

Pāla, dynasty of Bengal, founded by Gopāla 30:

Palace, gate of, should face south 1; had dancing halls 180; had seven or eight storeys 180; measurements of, acc. to Brhatsamhitā 180; position and extent of king's 181; should be in the centre of the capital 1.

Palaka, a king 399,

Palibothra (vide Pāțaliputra) 204.

Pallava, dynasty in South India 31, 69, 162, 890.

Pana, is ordinarily of copper 121; of 80 or 100 raktikas 121n; weight and value of 120ff.

Paucasiddhantika 889, 895, 898.

Pañcatantra 5, 8, 25, 78, 111, 160n, 161, 171n, 178, 949n.

Pancavimsa Brahmana 361.

Panchayats 280-281.

Pandavas, army of 204; started on the Great Journey in the Himalaya 939.

Pandita, supplanted purchita in course of time 126.

Pandu (see under Dhṛtaraṣṭra) 55, 68, 609.

Pāṇini 19, 38n, 46n, 47n, 66, 88, 117n, 124n, 125n, 134, 140n, 141n, 144n, 145n, 156, 183, 190, 330, 415, 434n, 435, 464n, 487, 491n, 494n, 541, 544, 550n, 551, 555n, 581n, 660, 685n, 707, 722n, 726, 734, 754n, 762n, 774n, 775n, 852n, 936.

Pannalal, on 'Kumaun local customs' 675, 684.

Parasara, author of a work on astrology and astronomy 906n, 916, 917, 919n. Parasara, author on Arthasastra 2. Parasara, author of a work in prose 715n, 718.

Pārāsaras, school of 2, 83, 233. Parasara, smrti of, 58, 124n, 185n, 211, 432n, 646n, 668, 703n, 791, 869,

892, 935, 942-44, 946-47, 949, 952, 956.

Parasara-Madhaviya, 38, 124n, 185n, 247, 258n, 259n, 260-61, 263-265n, 270n, 275n, 277-78, 281, 282n, 283, 284n, 285n, 286n, 287n, 292, 297-99, 302, 303n, 305n, 311, 314-15, 317, 326n, 328, 331n, 336n, 337n, 341n, 342n, 345n, 346n, 347n, 348n, 354n, 355n, 357n, 358n, 366n, 367, 379n, 380n, 383n, 385n, 386n, 387n, 410n, 412n, 419n, 421, 424n, 426n, 429, 431, 432n, 434n, 438n, 439n, 441n, 442n, 445n, 449n, 451n, 455n, 456n, 457n, 458n, 460n, 462n, 463n, 464n, 465n, 466n, 468n, 472n, 473n, 477n, 478n, 479n, 480n, 483n, 491n, 499n, 501, 505n, 506n, 510n, 514n, 51on, 521, 527n, 529n, 531n, 532n, 533n, 539n, 540n, 545-46, 549, 551, 553n, 556n, 580n, 581n, 582n, 585n, 586n, 593n, 599, 607n, 609n, 620n, 621n, c23n, 628n, 636n, 642, 709, 712, 713n, 715n, 721n, 733n, 755n, 763n, 769n, 772n, 777n, 779n, 780n, 782, 783n, 790n, 791, 793, 800n, 810n, 856n, 862n, 867n, 870, 877, 884-85, 927, 928n, 929, 939n, 943n, 944,

Pārasava son (same as saudra) 599.

Pārasīkas, custom of marrying one's own mother among 859n.

Pāraskara 791.

Paraskara-grhyasutra 828a, 856, 866,

Parasurama, enjoyed earth for a long time by conquest of six evil tendencies 53.

Paraguramapratapa, a work, 46, 179, , 189n, 196, 215,

Pargiter, author of 'Dynasties of the Kali age ' 900, 925n.

Paribhāṣāprakāsa (part of Viramitrodaya) 840n, 865n, 872n, 873n, 881.

Pārijāta, a work, 581n, 589n, 625n, 656, 660, 686, 784n; different from Madanapārijāta 581n.

Pariksit, grandson of Arjuna 200. Pāriplava 415.

Parnālaparvata-grahanākhyāna of Jayarama 925,

Partition (see 'father', 'grandmother', 'mother', 'son'); chief matters to be discussed under, are four 563; Dāyabhāga admits only two times for 567-568; definition of 560-561; definition of p. by Dayabhaga criticized by Daystativa 561 divergence of views about giving a share to unmarried sisters at a partition 619-20: evidence of 638; four times for, acc. to Madanapārijāta 569; general rule that p, once made is final 634; grandmother's right to a share at 607-608; grounds of exclusion from 608-616; in certain cases allowed acc. to patnibhiga 607, in the sense of mere severance of interest may take place by mere unilateral declaration of one member 562; minority of a coparcener was no bar to 573; mother's right to a share at 605-606; no share allowed to unmarried sisters in modern times, but only marriage expenses 620; of concealed property 635-637; per stirpes, explained 569-70, 632-634; provision for marriage expenses of unmarried sisters 619; provision for samskāras of brothers 619; propositions about 631; re-opening of, when allowed 634-636, 617, 618; right of absent coparcener to claim 634-635; rule that all sons divide equally irrespective of whether they are sons of different mothers 607; rule of equal division between father and son or brothers favoured by smrtis 623; safeguarding most minor's share at a p. 573; son's right to demand partition from father took ages to evolve 563-564; son's right to partition encouraged from religions sentiments 571-72; son's right to p. in father's lifetime existed even in Vedic age 564-565; three main times for, according to Mitāksarā 568-569; time for 563ff; two senses viz. division by metes and bounds and severance of interest only 562; under Dāyabhāga no p. can be claimed as long as father is alive 569.

Partition Act (Indian) 586n,

Partnership 466-470; ancient dharmasūtras are silent about 469; duties of partners in 466-67; liabilities of partners in a 466; Manu extends the rules about distribution of fees among sacrificial priests to partners in 469; qualifications of partners in 467-468; rights of partners in 467-468; shares of artisans in profits of p. 468.

Partnership Act (Indian) 467n.

Parvan days 737n.

Parvana śraddba 737,

Passage (see 'way') 737.

Passports, superintendent of 149.

Past, diametrically opposite views about 244.

Pastures, superintendent of 149; provided round villages and towns 161, 499-500.

Pāṭaliputra, administration of, as described by Megasthenes 183; had a wall of wooden palisades 180; Pataūjali's references to 183.

Patafijali, author of Mahabhasya 46n, 88, 124n, 125n, 144n, 183.

Pathak, Prof. K. B. 924n.

Patita (see under partition); being p. entailed loss of estate or inheritance only if no prayascitta was performed 547n, 615; daughter of p. was not treated as p. 616; ghatasphota for outcasting a p. 610n; 615; son of p. was excluded from partition or inheritance and even maintenance 611, 616-17; who was p. 612ff; women, even if they performed no prayascitta, were not to be cast on the streets, but were to be given maintenance 615.

Patni, meaning of 707.

Patriarchal family, father's powers in 563.

Paunarbhava, a subsidiary son 661; definition of 648.

Paura-janapada 93-95,

Penal Code (Indian), 300, 395, 473n, 479a, 512n, 513, 518n, 523n, 529n, 531n, 532n.

People (see under 'subjects'); also spoken of collectively as Visnu 25, calamities of, have graver consequences than those of the capital 233; protection of, consists in preventing external and internal aggression 56; protection of, highest duty of ruler 56.

Perjury, entailed secular and also otherworldly consequences 351.

Peshwa's Diaries 377.

Philosophy, purpose of all branches of Indian is the quest of truth 247,

Physicians, punished with fines for being careless or for not imforming officers in serious cases 149.

Pigeons, employed to carry official letters 149.

Pilgrimages to distant places, forbidden in Kali for brahmanas 953.

Pindas (see under sraddha)

Piprahva vase, writing on 307.

Pisuna, author of a work on rajasastra 2, 83, 233.

Piśunaputra, a writer 2.

Pitamaha, smrti of 262-63, 265-66, 269, 281-82, 285, 288, 291, 296, 318, 327, 362-65, 367, 369n, 372n, 373, 379, 862,.

Pitamahasiddhanta 889.

Pitrgathas, from Matsyapurana 642,

Plaint (see under 'pleadings'); contents of 293-294; faults in 299; reasons which make a p. unacceptable 299; rules about amendment of 293; rules about preference, when several persons present p. at same time 298; tea details of a p. about immovable property 293-94; various sanskrit words for 292; was written

down with all details when defendant appeared 292.

Plato, approved of slavery unreservedly 15n; author of 'Republic' 50; author of 'Laws' 114n, 244n; end of State was good life, acc. to 237.

Plea, of former judgment how proved 301.

Pledge (adhi); classification of, acc. to Narada and Brhaspati 428; duty of person who accepts a p. to take proper care 432-33; debtor is responsible for the loss of 432-433; general rule that a p. to be enjoyed carried no interest 430; if p, lost or deteriorates without any fault of the creditor, debtor to bear the loss 432-33; person making a p, of the same thing to two different people was punished 432; subject of p. is lost if not redeemed within the period of grace 429; three rules of Yajnavalkya about 428-29; what is sapratyaya p. 430.

Pliny 901.

Poison, effects of, on various birds 84. Poisoned food and fire 84.

Poisoning of kings, measures against 83.

Pollard, author of 'Conscience and liberty' 547n.

Pollock 554, 555.

Portents, in the heavens, sky and on the earth before an invasion 227.

Possession (see under 'title'); adverse p. against minors and others 328; divergence of views about the relation of title to 317; exception to the rule of loss of ownership, by long 327; for three generations without break prevails over bare title 319; long p. not mentioned in ancient works as a source of ownership 317, meaning of tripurusa p. 318; meaning of long p. 320-321; must have five characteristics in order to be valid 318; of agnates and cognates is not necessarily adverse 326; of one co-owner is ordinarily for all co-

owners 327; one who pleaded mere possession and no title was deemed a thief 318; periods of adverse p. that gave rise to ownership acc. to different writers 323; principal mode of transfer was delivery of 319; some texts prescribe for loss of ownership short periods of 325-326; was nine points of law in ancient India 431.

Power, corrupts a man 114.

Prabandhacintamani 198, 283,

Prabhākara, a writer on Mimāmsā, 550; was called Guru 536n.

Prabhākaravardhana 63.

Pradestr, an officer 252.

Pradhan, Dr., author of Chronology of Ancient India, '925n.

Pradvivaka 272.

Prajapati, smrti of 369n, 429, 495, 571n, 586, 712, 738, 926,

Prajāpati, story of 845.

Prajñapanopanga, a Jain work 140n.

Prakasa, a work 568n, 588n, 605n.

Prakirnaka, meaning of, 251; meaning of, acc, to Kautilya 258.

Pramati Bhārgava, an avatāra of Visnu, will uproot mlecchas and heretics at end of Kali, 925.

Präna, a hymn 75.

Pran Nath, Dr. 134n, 140n.

Pratibhu, see under 'surety'.

Pratijñā-yaugandharāyaṇa, a play 211n. Pratimā, a nūṭaka 78, 277n,

Pratinidhi (substitute), rules as to; in the Mimāmsā 654-655.

Pratyākalita 260.

Pravāhaņa, Jaivali, a king, asked Švetaketu five questions 92.

Pravarādhyāya 686.

Pravaramañjari 692,

Pravarasena, a Vākāṭaka emperor who performed four Aśvamedhas 70.

Prāyaścitta, for murder depended ou caste of murderer and of the murdered 528; for woman raped 532; for adultery 946-47.

Prāyascittatatīva, 928.

Prayascittaviveka 948n,

Pre-emption, right of, allowed in favour of brothers, sapindas, sagotras, neighbours &c. 496.

Price, inadequacy of, how determined 493.

Priests, distribution of fees among 16 sacrificial 470n; three kinds of sacrificial 469.

Primogeniture, in succession to zamindari or rai 631.

Princes, went to famous seats of learning for study 50,

Prisoners, set free on coronation 80.

Prisons Act (Indian) 403.

Private defence (see under 'ātatāyin); right of, as to person and property 517-18; right of, should not be exercised if there is time to report to king's officers 517.

Prize-fighting (see under 'samāhvaya'). Proof, circumstantial evidence as 356—357; comparative strength of the several means of 306; divine means of, are ordeals 304; divine means of, when employed 363-364; human means of, are documents, witnesses and possession 304; means of, are either human or divine 304; means of, appropriate to several kinds of disputes 305-306; of part of claim may in some cases be held p. of whole claim 348n; rules about variation between pleadings and p. 347-349.

Property, (see under 'self acquired property', 'separate property'); ancestral p., explained 576; divergence of views as to concealment of joint p. by one co-owner being theft 636-637; impartible by its very nature 585-590; is of two kinds, movable and immovable 490, 574; is of three kinds, land, nibandha and movable 574-575, joint family p, what is 576; may be joint family or separate, 576; no distinction between ancestral and separate under Dāyabhāga as to alienation 576; persons that acquire by birth an interest in ancestral p. 576; rules about partition of joint p. concealed by cosharer 636-637; separate p. includes self-acquisitions 576.

Prostitutes, a fifth caste acc. to Mitaksara 801; do not sever tie of blood, acc. to modern decisions 801; rules about persons visiting p. 481-482.

Province, administration of, in a State 141-142; each p. kept a record of good and bad events 143n; Governor of p. was called Uparika 141.

Prtha, adopted by Kuntibhoja 675.

Prthu, levelled the earth 183; oath administered to 33; secured kingdom through vinaya 52; Visnu entered P. 281.

Prthvírāja, Chohan hero 684n. Prthvírāja Rāsau, a work 684n. Psalms 425n.

Public roads, nuisances on 508-509. Paga, meaning of 281.

Pulakesin, a Calukya king 70.

Punishment (see ' banishment '. 'brahmana', 'death', 'impalement'); alternative p. of fines in lieu of the cutting off of a limb for theft &c. 256; award of, depended on motive, sex, nature of offence, time and place &c. 391-92; banishment as 404; branding of several marks on forehead as p. for several offences 397, 403; by cutting off fingers, hands and feet was common in case of thieves and pickpockets 256, 402; by cutting off the limb wherewith a low man offended against a brahmana 389; by cutting off the tongue in the case of a sudra who abuses a brahmana or ksatriva or loudly repeats the Veda 402; confiscation of all property as p. 404; corporal p. assumes various forms 395-396; enhanced for repeating offence 404-5, 522; exemption from p. on certain grounds such as intoxication, lunacy, mistake 417; fear of p. keeps all beings under control 292; fine and corporal punishment was to be pronounced by the king on recommendation of

chief justice 391; fines were the ordinary p. for many offences in ancient India 390; for accidental death none 528; for abetting a crime 529; for abuse and defamation was less for offenders of higher castes 395; for adultery 256-257; for adultery and rape depended on caste of the woman and of the offender 395; for adultery very severe in ancient texts 401, 533, 535; for a person charging an innocent man with theft 255; for committing nuisance on the public road 508; for defiling water of holy tanks, rivers etc. 509; for incest 533-34; for judges taking bribes and for ministers disposing of a matter wrongly 386; for making breaches in a boundary 509; for misappropriation of the property of guilds and other groups 489; for moneylenders charging interest exceeding rates prescribed in smrtis 422; for rash driving 528; for theft more severe in the case of offenders of higher castes 395; for unnatural offences 534; for witchcraft 405-406; four methods of 391; fourteen places of, acc. to Brhaspati 396; imprisonment for life as p. 403; may be inflicted on offenders of lowest castes by the persons offended 408; mild p. prescribed on account of the doctrine of karmavipāka 392; most important purpose of, is deterrant 389; no corporal punishment for a brahmana offender except shaving of head, branding 396; of death not inflicted on brahmanas and women under Bombay Regulation 14 of 1827, 397; of death prescribed even for brinnings by Kitylyana and Kantilya 398-99; of death prescribed for certain offences 400-401; one purpose of, was reform and redemption of offender 390; proper p. for a britishes offcader 399; purposes accurac by p. for crimes

388-90; rigour of p. lessened by Yajnavalkya and later smrtis 390; severity of, depended on caste also 395; shaving of the head as p. 403; ten places where p. may be inflicted 396; that could be awarded by inferior tribunals 391; whipping as p 403-404; women were awarded lesser p. than men 394, 533; women were to undergo excission of a limb where death sentence could be inflicted ou males 394, 533.

l'upil, rules as to his behaviour towards his guru's wife in Kali age 953~54. l'urana, a silver coin 122, 420n, Purana 10.

Puranas, are rich in Dharmassisis material 871; are authoritative for all people 853, conflict between smrtis and Puranas 871-873; procedure of coronation in 72; state that in Kali age kings will mostly be sudras 40, wax eloquent over the importance of Bharatavarsa 137, dharma which is declared in, is micra 873; several p must have been known 871.

Puranas, passages of historical importance in 899ff.

Purchaser; buying from one not the owner in open market is not liable to punishment 463; duty of, to closely examine the thing to be purchased 492; from one not the owner is liable to be punished if he purchases in secret 460; gets indefeasible title only after three generations if price wholly or parily not paid 194. has, in order to escape punishment, to produce vendor of prove purchase in open market 463; liability of; if he does not take delivery after past chase 490; 492; may resile fichi purchase within a certain tinie 490-491; period allowed to pr for works nation of thing bought 49th

Pissibles sabel savious of heighous 117-18; included aware willfilling

by some writers 119; had full juris diction over penances 119; made the king ready for battle 118; most eminent of the high functionaries of the king 113; must know ritual of five kinds 119; qualifications of 117-18; samvatsara took over some of the functions of 126; to be consulted by king after ministers were consulted 110, 119; to be distinguished from rivij 118; waning of the importance of 126; was expected to remove calamities, divine and human 119; was often hereditary 119.

Puru, though youngest son, was made king by Yayati 42, 44.

Pururavas 53, 845.

Purusa (bailiff), duties and qualifications of 278.

Puruşakâra (human effort), and daiva (fate) 168-169; is superior, acc. to Matsyapurāna 170.

Purusartha rules are recommendatory and violation of them does not vitiate the sacrifice 550n, 609.

Puruşarthas; artha is the chief among three p. acc. to Kauţilya 241; dharma is the highest among three and kama the lowest 9; three p. are secured for people by righteous king 239.

Pürvamimäinsä (see under 'Jaimini') 38, 605, 637, 695, 864.

Puskarasadi 524.

Pusyagupta, a vaisya, was governor of Surastra under Candragupta Maurya 117

Pusyamitra 32, 116; founder of Sunga empire 39; killed his master Brhadratha, last Maurya king 86; performed Asvamedhas 70.

Pusyasnana 407.

Putresti, sacrifice, 680n.

Putrika, (see under 'Maiden', 'putrikanstra') 647, 657,

Patriking tra 657-659; definition of 647, 657; divided property with subsequently born sures son 651; offers pinds to his maternal grand-

father and takes latter's wealth 642, 659; recognized in modern times only among Nambudris in Malabar 657, 659; said to be equal to the aurasa son 657; traces of, found even in Rgveda 657-58.

Queen, qualities of principal 80.

Queens, of vanquished kings had to perform the duties of maids at the time of emperor's coronation 69.

Raghavan, Dr. V. 252n.

Raghu, Kings of the family of, became munis in old age 101.

Raghunandana, 246, 322, 378n, 544, 668, 701, 718, 735, 799, 910n, 911.

Raghuvamsa, 8, 17, 28, 41, 44, 49n, 52, 56, 63, 78, 82, 101, 112, 135, 187, 223n, 230, 269, 407, 896.

Kainfall, amounts of, in the several provinces of India, acc. to Kautilya 147.

Rājadharma 1-241; discussed in works from ancient times 1; energetic undertaking said by Bṛhaspati to be the root of 169; literature on, is extensive 13; proximate ends of 238-239; purpose of the study of 236-237; said to be the root of all dharmas 3; ultimate goal of 238;

Rājadharmakānda 13, 23n, 28, 42, 61p, 75n, 125n, 160, 178n, 179, 181, 191n, 228, 234, 277n, 949.

Rājadharmakaustubha 13, 38, 43, 72, 74, 76n, 77n, 79-81n, 82, 107, 118, 119n, 179, 182n, 183.

Rajan, meaning of 37-39, 63.

Rājanītiprakāsa (part of Vīramitrodaya) 13, 18n, 25, 38-39, 43-44, 48, 59-60, 66, 71-74, 76n, 79-81n, 82-83, 99, 105, 107, 118, 120, 125n, 132n, 160, 163n, 170, 178, 181, 191-92, 211, 217, 224, 227, 228, 230, 234, 243, 873n.

Rājanitiratnākara 13, 25, 39, 70, 96, 107, 118, 160, 187n, 189n, 201, 271n-274n, 277n, 278

Raja Rao, Mr. M. 879a.

Rējasāstra, expounders of, acc. to Annsāmpa-parva-and Gantiparum 2, 56; expounders of, acc, to hautilya2; expounders of, acc, Nitiprakasikā 4.

Rājašekhara, author of Kāvyamimāmsā 47n. 67. 136.

Rajasuya 64, 111, 962; Abhisecaniya Is the principal rite in 73; isti called Avesti therein can be performed only by Ksatriyas 38; performed by emperors 70.

Rājatarangiņi 31, 40, 80, 100, 113, 115, 120, 163-64, 184, 188n, 198, 270, 374, 393, 396n, 397, 403, 457, 484, 488, 494, 817, 897, 934n, 934.

Rajya, compared to the body with its various organs 18; elements of, generally said to be seven 17; meaning of 19-20; preservation of the elements of 17-18; relative importance of the elements of 17, several elements of, are complementary of each other 18.

Rajyavardhana, murdered by Sasanka 31.

Rākā (full moon) 388.

Raktikā, weight of 121n.

Rāma, 42; education of 49; ideal King 96; performed Asvamedha in the company of a golden image of Sitā 845-846; virtues of 62; was to be made Crown Prince with people's approval 29.

Rāmasāstrin, famous judge at Peshwa's court 386, 402n, 684n, 713.

Rāmāyaņa 2, 6, 21, 24, 29, 37, 42, 46, 47n, 49, 53n, 62, 71, 77, 95-96, 105-6, 108, 129, 171, 177, 180, 190, 195, 203, 209n, 214, 243, 846.

Ranade, author of 'Rise of the Maratha power' 106.

Rape, punishment for, differed acc. to caste of offender 532.

Rapson, on 'Indian coins' 89, 121n, 122n, 308.

respective of a State) 132f; comparition of the population of 133; is most important of the seven elements of a State 132; what constitutes 136.

Ratnavali, a drama 937.

Ratnins, give the kingdom to the king 29, 112; headman of village was one of 154; twelver, enumerated 111-112.

Rattarāja, a Silāra king 194.

Ravana 52, 55.

Reasoning, to be followed rather than strict letter of the text 7,867.

Receiver, appointment of 291.

Recovery of debts; agriculturists and king's servants wer not to be arrested for, at certain times 440-41; creditor employing modes for r. other than a suit, when debtor denied the debt would lose his claim and was liable to be fined 439; creditor could hold debtor restraint openly, if custom of country allowed 440; from debtor unable to pay was made by making him work in the house of the creditor if of same or higher caste 440: from debtor of brahmana casto to be made by easy instalments 440; harsh legislation in ancient societies for 441; imprisonment in civil jail of a debtor in modern times 440; modes of 438-441; modes of, differed according as debtor admitted liability or not 441; priority among creditors as to, depended on time and caste of creditor 441, seven principal topics of 418; sitting at the door of the debtor for 438-39; when debtor admitted debt and yet complained against creditor who employed proper mode of, he was liable to be fined 439-440.

Registration Act (Indian) 314, 431n, 432n.

Religious efficacy (see under 'doctrine of spiritual benefit').

Religious rites, incompetency to perform, owing to bodily or mental defects 608-609. Reply of defendent; faults of 302; four kinds of 300.

Representatives, of parties to suits, when allowed 288; rules for payment of wages to r. 289; who is to applicant r. of parties and whom 289.

Republics, eleven, mentioned in Buddhist works 90; in ancient India 87; procedure of, was the same as for the deliberations of Buddhist Signature 90.

Restraint of senses, is the whole purpose of all sastras 52; necessity of, for kings 53; why man must practise 55.

Res Judicata, (see 'plea of former judgment') 300; how proved 332; rule of constructive 306.

Re-union 763-769; devolution of estate after 767-769; who can enter into 766.

Revenue, levied on crops varies acc. to the way in which water was employed 163.

Reversioner, on the death of a widow 711.

Rgveda, 28-29, 32, 41, 58, 63-65, 75n, 77n, 92-93, 104, 118, 124n, 125n, 127, 132, 135, 153, 162, 179, 190 200, 205, 212-13, 228-29, 244-45, 276, 353, 359, 361, 388, 414-15, 519, 534, 543, 541, 564-65, 588, 612n, 656, 657n, 658, 660, 679n, 689, 714, 783n, 754n, 770, 776n, 863, 886, 887, 933; morals in 534.

Riktha, meaning of 543, 551n.

Road, cess recovered by king's officers 197; width of 181.

Romaka, an astronomical Siddhanta

Roman Catholics, harsh laws against 547h.

Roman Law 326.

Romapada, king of Anga 164.

Rome 389a-

Mar 16.

Ronsseau 31,

Routes; land r. superior to water r. 225; to the Deccan and south more profitable 225.

Royalty (see under 'kingship'). Rta, conception of 244-245.

Rudradāman, accomplishments of 49; a Ksatrapa, was elected ruler by the people of Surastra 30, 44; inscription of 94, 105, 117, 162, 185, 890; repaired Sudarsana lake at great cost 60, 162; restored kings to their thrones 71; treasury of, overflowed with gold, silver and jewels 197; uprooted the Yaudheyas 89.

Rudradhara 668.

Rudraskanda, commentator of Khādira:
Gr. 692.

Rule; acting contrary to a r, having an unseen or spiritual purpose renders the principal act itself null and void 837-838.

Rulers; grades of 63; mentality of foreign 102; women as 40. Russell on 'crimes' 432n.

Sabara, commentator on Jaimin's sūtras 20, 38, 72, 121n, 143n, 471, 515n, 527n, 550n, 556, 637n, 653, 676n, 677n, 686, 695n, 704n, 705, 719, 725n, 731n, 770n, 828, 832n, 835-37, 841, 849, 851n, 864, 870, 905n, 938, 963-64.

Sabha (see 'court of justice'), 276-277; three kinds of 278n.

Sabhaparva 2, 42, 46, 50, 53n, 54, 56n, 59, 61, 67-68, 78, 106, 108, 111-12, 127, 135, 152, 154, 162, 168, 172, 179, 200, 206, 232, 330, 542n, 889, 937, 955n.

Sabhyas (puisne judges) 273; at least three to be appointed to associate with the chief justice 273; duty of, to bring round the king to the plate of right 274; must be plate the plate of 184; must be plate that a 273; were to be distinguished from lanted beth manus. When attended to the land to the land the land of the land the land of the land to the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the land the

ality, greed or fear 385; who were not to be appointed as 273-274.

Sachau, Dr. (translated Alberuni's work) 166, 376n.

Sacrad Books of the East 66, 282, 289-90, 605n, 733n, 886n, 887, 922, 934.

Sacrifice, performer of, was supposed to be endowed with a celestial body 32; of animal forbidden in Kali 945-46, 964.

Sadācāra (see under 'custom') 825ff; meaning of, acc. to Manu 827, 856.

Sādhyapāla (see under Purușa).

Saffron, monopoly of king in 197.

Sages, difference in spiritual merit between ancient and later 889; seven, suspected each other of theft 359n; transgression of dharma among ancient 889.

Sabadeva 60.

Sahasa (crimes of violence), 525-530; definition of, 525; distinguished from theft 525; four kinds of 525, heavier punishments for 525; kingnot to tolerate one guilty of crimes of violence 525; principal crimes included under 526

Sahasa (meaning 'fine'); three varieties of, lowest, middling and highest 526.

Sahodha, son, definition of 648; becomes the son of his mother's husband 660.

Sahyadrikhanda 138, 929.

Śaiśunāga dynasty, see Śiśunāka.

Saka king killed by Candragupta (a Gupta king) 86.

Sakala, smrti of 664, 679, 683.

Sakta works prescribed wine as offering in worship 966,

Saktis, doctrine of three 171; relative strength of 171; theory of, in relation to theory of mandalas 222.

Sakulya, meaning of 746-47,

Sakuntala 37, 52, 54, 63, 243.

Sākyas (see under Bauddhas); business of State how carried among 90; capital of, was Kapilavastu 90; openly declared Veda to be unauthoritative and taught doctrines opposed to it 871.

Salaries, divergence of views about s. mentioned by Kautilya 120, 125; of officers over 10, 100 or more villages 142; of officers and servants stated by Kautilya 151.

Sale of Goods Act (Indian) 465n, 492n, 495n,

(see under Sale, 'pre-emption', 'purchaser'); by one who is not the owner 462-465; by one who is not the owner, should be rescinded 462; conditional s. defined 493; deed of s. should mention the wells, trees, houses on land sold 494; definition of 495; for arrears of land tax 493, 495; liability of vendor if he does not deliver property after 490; periods for rescission allowed in s. of various things 491; procedure as to s. of land 496-497; rescission of 489-491; was clothed with formalities of gifts 497, 567; what becomes of earnest if s, goes off through default of vendor or vendee 491; when inoperative 492-493.

Salic Law 40.

Salmond, author of a work on 'Jurisprudence' 238, 319n, 320n, 547, 554.

Salt; State manufactured s. and levied a duty on salt imported or manufactured privately 196.

Salva, besieged Dvaraka 208, 214.

Salya 204.

Salyaparva 58, 79, 112n, 210, 214, 896n, 904, 908n, 909, 911-12, 915, 918.

Sama (an upāya); is of five kinds 174. Samāhartr, duties of 131, 143, 253, 276.

Samahvaya 540-41; rules of dyata to be applied to 540.

Samanodakas 752 753; limits of heirs 753.

Samatața, a country 68.

Samaveda 76, 77n.

Samavidhana Brahmana 66, 76.

Samayaprakāśa, part of Viramitrodaya, 928n, 930.

Samayamayükha 930, 944n 949, 964. Sambandhatattva 878.

Sambandhaviveka, a work 878.

Sambara, as a writer on Rājasāstra in Sāntiparva 2.

Sambhaji-raje-caritra, a work 81n.

Sambhala, village, where Kalkin will be born, 923.

Sambhuya-samutthana (partnership) 466-470.

Samraj, meaning of 63.

Samsarga (association); with sinner was of nine kinds 614, 944.

Samsiktiya, mantras 75.

Sańskārakaustubha 669, 675, 678-80, 683n, 688-89, 695, 697, 877, 955.

Samskäraprakasa 771.

Samskarasara 873n.

Sathsravya, mantras 75.

Samudragupta 44, 68-69, 71, 89, 108, 115, 213; accomplishments of 49.

Samvarta, smrti of 264, 277, 312, 313n 947, 951, 965.

Sāmvatsara (astrologer) 126; king depended on, in all matters 126.

Samvid-vyatikrama 486-489,

Sandar 326n.

Sandht (treaty); different kinds of 224; with whom should be made 225; with whom should not be made 225.

Sandrakottos 204.

Sangha, four qualities of the wise leader of 88; gambling causes dissensions among members of 233; included in the Vāhīka country brāhmanas, ksatriyas and others 88; king was allowed to take away wealth of heretical 188; of Licchivikas, Vrjikas and others 89; of Vrkas, Trigartas, Yaudheyas, Parsus 88; two kinds of, known to Pāṇini 88.

Sangraha, a work, 309, 311, 379n, 435, 548n, 563, 572, 628n, 629n, 872, 928. Sangrahana 531-535; of three kinds 531; punishment for, varied acc. to

caste and other circumstances 535. Sankara (see 'samsarga').

Sankara, author of Bhasya on Vedantasutra and several Upanisads 46n, 227, 669n, 719, 833n, 888, 964n, 968n,

Sankarabhatta, author of Dvaitanirnaya 878.

Sankaravarman, king of Kashmir, plundered 64 temples under pretext of supervision 188n.

Sankha 101, 160, 209-10, 277, 316, 320, 338n, 395, 398n, 401, 524, 568-69, 581, 592, 598, 620n, 702, 725, 771, 776n, 960.

Sankha-Likhita 44, 45, 59, 125, 137, 165n, 175, 242-43, 246, 332, 346, 354, 355n, 358, 366, 371n, 372, 389, 393, 398n, 403-4, 469, 504, 509, 536, 568n, 569, 572, 586, 598, 610n, 625, 640, 641, 642n, 644, 651, 759n, 763, 790, 803n, 932n.

Sankha-Likhita-dharmasütra, specially studied by Vājasaneyins 853.

Sankhayana Brahmana 600n, 905.

Sankhayana-grhya-sütra 922.

Sankbayana-srauta-sūtra 387n.

Sankhya 169.

Sannidhätr, duties of 143.

Sannyasa, whether forbidden in Kali 960-61.

Sannyasin, see under Yati

Santa, adopted by Lomapada 675

Santanu, younger brother of Devapi became king 41, 164, 609.

Santātīya, mantras 75.

Santiparva, 2-6, 8, 10, 12, 13n, 17n, 18n, 21-28, 30-31, 33-34, 37, 40, 44-45, 48, 50n, 51, 53n, 56-59, 61n, 62, 67-68, 70-71, 78-79, 87, 101, 105-107, 118, 127, 131, 138, 141-42, 150-51, 167-68, 173, 175, 179-81, 185-86, 189-90, 199, 202, 203, 207, 209, 211, 215-16, 221n, 222, 229n, 239, 244-45, 273n, 353, 389, 392n, 399, 400n, 404n, 521, 524, 609n, 614, 861n, 875, 885, 890-92, 913, 937, 942, 952, 955, 1

Sapathas (special oaths); employed in disputes of small value 358; take time for decision 358.

Sapinda, acc. to Dāyabhāga 741-43, 747; two meanings of 733-736.

Sapindas, are of two kinds, gotraja and bhinnagotra acc. to Mitaksara 732.

Sapindikarana, a śraddha 737.

Saradacharan Mitra, Mr. Justice 559, 560.

Sarama, bitch of the gods, was sent by Indra to find out treasures of Panis 127.

Sarasvativiläsa, a work, 17, 118n, 119, 171-72, 184, 200, 219n, 220n, 221, 223, 243n, 258, 263, 264n, 265n, 272n, 273, 276n-278, 281n, 282n, 283, 285n, 286n, 297n, 300n, 302n, 303n, 310, 312, 318n, 321, 326, 332, 342n, 352n, 358, 367n, 382n, 393n, 413n, 419n, 423n, 429n-32n, 434n, 441n, 451, 455n, 464n, 472n-74n, 476n, 477n, 479n, 485n, 489n, 492n, 493, 494n, 512n, 525n, 540n, 545, 549n, 551, 553n, 554n, 562, 563n, 610n, 612, 636n, 638n, 678n, 692, 698, 721, 761n, 774n, 778n.

Sardesai. Mr. G. S., editor of 'Selections from Peshwa's Daftar' 400.

Sārīraka-bhāsya of Sankara 725, 731n.

Sarkar, Mr. Golap Chandra, author of 'Hindu Law' and of a work on 'Adoption' 441n, 662, 664n, 690n.

Sarkar, Mr. Himansu Bhushan 641n, 934n.

Sarkar, Mr. Kishori Lal on 'Mimāmsārules' 640, 677n, 841-42.

Sarkar, Prof. B. K. 20, 94.

Sarvadhikari, Tagore Law Lectures of, on inheritance 744n, 757n, 758n, 760-61.

Sarvajña-Nārāyana, commentator of Manusmrti 150n, 788n, 789.

Sasanka 31.

Śāstra; in case of conflict of s. with rational or equitable rule, the latter prevails 9. Sāstradīpikā, a work of Pārthasārathi 677n, 828n, 831n, 836n, 844n, 850n, 852n, 853.

Sataghni 213.

Satapatha Brāhmana 21, 26, 32, 41, 65-66, 111-12, 153, 180, 415-16; 527n, 565, 613, 641, 845, 877, 886n, 887-88, 907n, 964.

Satatapa 145n.

Sat-trimsan-mata 487n, 882n.

Sattra, sacrifice extending over long periods to be performed by brāh-manas 938.

Satru (enemical king) kinds of 219. Satrughna 203

Satvankāra 435

Satyāṣāḍha, śrautasūtra of 28, 278n, 653n, 655, 686, 941n.

Saudāyika, a class of stridhana 775; a comprehensive term for several kinds of stridhana 778; definition of 778.

Saudra (son of a brahmana from a sudra wife); is a secondary son and technically not an aurasa son 599, 646, 648, 656; styled Parasava also 648, 656.

Saunaka, smrti of 183, 599, 614, 655, 656n, 664, 668, 675-676, 682-83, 687, 689, 926.

Saunakiya 230.

Sauparna, a hymn 229.

Sauptikaparva 168, 206, 209, 232.

Sautramani, an isti, prescribed as a rite for regaining a kingdom 26; offering of wine cups in 865, 940, 964.

Sauvira, king of, was killed by his queen 85

Sayana 65, 66n, 229, 361, 770, 886n.

Schools, of Hindu Law 878, 887n.

Schrader, Otto 924n.

Scripts 308.

Sea, whether known to Vedic Aryans 933; made undrinkable by brahmanas 937.

Sea voyage, forbidden in Kali 510n, 933-38; propositions about 937.

Selections from Peshwa's Daftar, (see under 'Sardesai') 402n, 405n, 713.

Self-acquired property 639-640; different kinds of 579-581; of a man is inherited per stirpes by his son, grandsons, and great-grandsons 700; son acquires by birth an interest in father's s. p. acc. to strict theory of Mitaksara 639; son has no power to prevent father from dealing with latter's s. p. 639; Visnudharmasūtra declared father's absolute right over 639.

Sen, Dr. Priya Nath 387, 441n, 427n, 497n.

Senart, 91.

Sen-Gupta, Prof. P. C. 903 4.

Separate property, (see under 'gains of learning', 'self-acquired property'); is not liable to partition 585; kinds of 577; recognition of vidyādhana as s. p. was the first inroad on the conception that all property belonged to the family 578; slow growth of the concept of 578.

Servants, ancient dharmasitras mention only two kinds of 482; difference between slaves and s. 484; four kinds of, besides slaves 482; loyalty inculcated on 160; qualifications of State servants 159-160.

Sexual intercourse, forbidden after performing Agnicayana 535; with a maiden of same caste with her consent was not punishable as a crime but the male had to marry her 535; with certain women was held to be incest 533; with a concubine kept by another was punishable 535.

Shakespeare 296, 533.

Sham Sastri, Dr. 85a, 102, 140a, 343a, 811a.

Ships, duties of superintendent of 148. Shiva-chatrapati-mahārāja-caritra, a work 81n.

Shivaji, coronation of 81; had a council of eight ministers 106; ruling of, in a dispute 285; supposed to be harbinger of Kalkin, 926,

Shivarāja-rējyābhiseka-kalpataru, a work 81.

Siddhanta-kaumudi 494n, 762n.

Siddhantasiromani of Bhaskaracarya

Siddharāja, king of Anhilvāda, levied tax on pilgrims visiting Somanātha and then remitted it 198.

Siladitva, a king 70.

Silappadikāram, a Tamil work 407.

Silparatna, a work 182n.

Silpinyasa, meaning of 458; rules about 459-460.

Silver, value of, in relation to copper 121n.

Sin, (see under 'samsarga'); divergence of views as to what was grave s. 612-614; is not committed through fear of punishment or of Yama or of public opinion 389; murder of brāhmaṇa, gravest s. 613; various grades of 612.

Singhana, a Yadava king of Devagiri 225.

Sinner; association with a s. for a certain period made associator guilty of same sin 614, 943-44; became fit to be associated with when he performed prayascitta 615; mode of taking back into society a grave 615.

Sirkar, Dr. D. C. 378.

Siromanibhattācārya 547.

Sistas, all practices of, are not authoritative in matters of dharma 827, 844; practices of, furnish criterion as to what dharma is 826; who are 825, 843.

Sister, is brought in as a gotraja heir by Vyavahāramayūkha 748-749; position of, as heir 728; position of, under modern legislation 749; unmarried s. entitled to a share on partition among brothers 619-620, 749.

Sisunaka dynasty 899.

Sisupalavadha 313n,

Śiaya, defined 482; duties of a Vedic 483,

Sita, ordeal of fire, undergone by 364. Siva swallowed Halahala poison 372n. Sivaskandavarman, a Pallava king 69. Skanda and Visakha, story of 905n. Skandagupta, commander of elephant section under Emperor Harsa 86, 115.

Skandapurāna 234, 801, Skandaşaşthi 911.

Slaves, condition of, in Buddhist India. not so miserable as in Greece 484, master entitled to claim back s. leaving him and going to another 485. master liable to be punished for selling a female slave unwilling to leave him 485; population of, in ancient Greek cities 15n; v ho could not be made 485.

Smartakala, meaning of 321, 970.

Smrticandrikā 7, 119, 130n, 121n, 156n, 243, 244n, 247n, 251n, 258n, 250n, 260-264, 265n, 270n, 274n, 275, 276n, 277, 278n, 280-82, 285n, 286n, 287-88, 291, 295-299n, 300n, 301, 302n, 303-06, 310-14, 317, 318n 321, 323n, 326n, 327, 331, 332n, 334, 336-338n, 341n, 342n, 345n, 346n, 347, 348n, 349n, 350, 351n, 352, 354n, 357n, 358, 363n, 364n, 367n, 371n, 375, 379n, 380, 382n, 383n, 384, 386n, 387n, 391n, 393n, 391, 395n, 396, 398n, 409n, 411, 413n, 417n, 419n, 421n, 424n, 426n, 429n, 430-434n, 436-37, 439n, 440, 442n, 444-447n, 451n, 452n, 455n, 460n, 462-465, 468n, 469, 471n-474n, 476-485n, 487-489n, 498n-501n, 503, 491n, 492n, 505n-515n, 517n-18, 520n, 521n, 524, 525n, 526n, 529, 531, 532n, 533n, 536n, 538n, 545, 548n, 549n, 550n, 553n, 554n, 556n, 563n, 570n, 572n, 575n, 580n-582n, 585n, 586, 589, 590n, 593, 595n, 597, 599, 605~ 607n, 609n, 610n, 619n-621n, 623n-626n, 628, 629, 631n, 632n, 634n, 635, 637n-639n, 659, 664n, 678n, 691, 703, 706, 707, 709n, 710n, 712, 714-15, 721-22, 726-27, 731, 733,

750n, 766, 768, 772, 775, 777n-79, 781, 783n, 786n-788, 790n, 792n, 793, 800n, 804n, 805, 815, 858n, 859n, 860n, 861n, 862, 863n, 864n, 867n, 868n, 869n, 870, 871n, 872n, 874, 876, 884-85, 928, 929, 956n, 970n.

Smrtikaustubha, 930, 938, 941n, 949, 951, 953, 954, 957, 958n, 960n, 964,

Smrtimaharnava 581n.

Smrtis, all s, were deemed to form one sastra 870; authors of believed in a golden age in the dim past 243; authors of, disagreed among themselves 866; authoritativeness of 828-630, 839-40; authoritativeness of, depends on purpose they serve viz. whether they are concerned with dharma or moksa 839-841; certain s. specially authoritative in certain yugas 868; conflict among 283, 863~ o6; conflict of smrtis and Puranas 8/1-873; conflict of s. and Vedic texts 832-834; conflict of a, and customs 849-850, 874-75, conflicting s, to be assigned their appropriate scope 443, contents of, divided into five categories 840; direct conflict among, is to be assumed only if no other recourse is open 443; embody practices current in their days 874-75, 878-879; endeavoured to reach the ideal of the rule of law 398; on same subject must be harmonized as far as possible 443 : reasoning should be taken butc consideration in interpreting 867, 370 : rules of interpretation of s. when in apparent conflict with Veds 834, 870; three views about s. being based on Veda 829-30; when visible purpose can be found for s. Vedic basis or spiritual purpose not to be interred 835-837.

Smrtimuktaphala 858n, 859n, 861n. 868n, 871n, 872n, 875n, 876, 929n. 930, 957, 960a.

Smrtisangraha, (see under 'Sangraha') 545, 549, 555, 628n, 629n, 705, 726, 928.

Smrtiratna 858n.

Smrtisara 767.

Smrtiviveka, a work of Medhātithi 828, 830n, 831, 840n.

Smrtyarthasara 928, 945n.

Snātāka, was always, to carry a jar of water 938.

Social contract, theory of 31, 34. Socrates 50, 52.

Soldiers, (see under 'troops'), characteristics of s. of various countries and tribes 202; duty of, to fight and die in battle rather than run away 211; fighting without treachery go to Heaven if they fall in battle 58, 211; rewards promised to s. by the commander-in-chief 212; running away from battle were deemed to go to Hell 211; slain in battle are waited upon by divine damsels in heaven 58; tribunals for deciding disputes of 283.

Soma, distinguished from surā 964. Somadeva, author of Nitivākyāmṛta 240.

Someśvara 250.

Son, (see under 'aurasa', 'illegitimate'); abandoned by parents belongs to caste of him who brings him up 645n; belief that those who had no s did not go to heavenly worlds 710n; by the birth of the eldest s. a man becomes free from debt owed to pitrs 42, 624, 736.

Son, can perform pārvana and ekoddista srāddhaa of father 737; different ways of giving a special share to eldest 624-625; eldest s., special rights of, recognized even in modern times in certain cases 624, 631, eldest s. was given all wealth in Vedic times in some cases 565-566, 622; extravagant praise of son, grandson, great-grandson 642; giving major part of ancestral estate to eldest s. was forbidden by sastras

acc. to Ap. 566, 622; giving special share to eldest son was practised in certain countries 623; has an absolute right to partition under Mitaksara during father's lifetime even against father's wish 569-570, 626; has no right to partition in father's lifetime acc. to Dayabhaga 569; history of the practice to give a larger share to eldest s. 566-67; krtrima s. recognized in modern times in Mithila 657; keetraja s. condemned by Apastamba 649; importance of 641-643; male descendants of s. and himself confer greatest spiritual benefit 443: not liable for misappropriation by father or loss of deposit made to father 460; of a brahmana from a südra wife got a share of his father's property 598; of a brāhmana irom a vaisya or ksatriya wife not allowed to share in land donated to a brahmana 586-87, 598; paunarbhava s, not fit to be invited at śraddha 649; purposes served by a 641; rights of a posthumous s. after a partition takes place before his birth 595-597; rise of popular sentiment against giving special share to eldest s, 626-627.

Son, secular benefits derived from 643; seniority among sons 626-627, seniority among twins 626; some works like the Smrticandrikā say that anuloma marriages are not in vogue and so it is unnecessary to speak about s. of such a marriage 599; was supposed to save the father from the Holl called put 642.

Sons, classification into four groups of several kinds of 649; confusion among smrtis about the position and rights of secondary 644-648, 650-652; definitions of the 12 or 13 kinds of 647-648; kinds of, recognized in ancient works 643-644; long lists of secondary s. due to partiality for divisions and sub-divisions 649; many s. were desired 642; only two kinds of, recognized now throughout

India 657, other than aurasa and dattaka forbidden in Kali 655; rights of secondary sons 653; secondary s. not recognized by Apastamba 643; secondary s. except dattaka now obsolete 657; smrtis do not consider all secondary s. equally important for spiritual purposes nor did they allow such s. to be taken at same time 648; spiritual benefit derived from secondary s. 653-655; table of several kinds of 645-646; twenty kinds of, in Anusasanaparva 645n.

Sovereign, (see under 'king'); three-fold activities of 98.

Spies, 128-131; disguises of 129; employed by invading king to encourage bis enemy's subjects to become disaffected 199; employed by samabartr to protect subjects against officers taking bribes 253, five sainsthas (groups) of 129 130, for detecting young men inclined to robbery and adultery 254; for reporting on the private character of ramisters and high officers 130-131. several s, to be sent on same mission without their knowing each other 130; to report about rumours and discontent among people 130, were said to be king's eyes 131.

Spring festival 844a.

Śrāddha, (see under 'ekoddista,' 'pārvaṇa' and 'sapiṇdana'), clothes and ornaments worn by father, his bed and vehicle were to be donated to brāhmaṇa invited at father's 587. offering of flesh at 945-46, order of those who are to perform s. 739. piṇdas are offered by three male descendants of a man in 443; tax levied on Kashmirians performing s. at Gayā 198.

Sraddhatattva 737n, 864n.

Srāddhaviveka 739.

Sravasti 109.

Spens, ( see under 'corporations' and 'guilds').

Sri, hymn to 77.

Sridhara, commentator of the Bhagavata Purana 182n, 183, 626n, 873, 899,

 Śrikara 324, 582, 583n, 703, 721, 768.
 Śrikṛṣṇa, author of Dāyakramasaṅgraha 544, 557, 568n, 586n, 781n, 799.

Sruti, rules of, were sometimes set aside, contradicted or abandoned by smṛti texts or popular sentiment 865.

Stare decisis, principle of 730.

State, (see under 'rajadharma' and 'rajya'); comprised desas and subdivisions of desas 138-139; departments of 113; depends on mantra 110, divided by samahartr into four divisions 143; elements of, depend on rastra 132; functions of, in modern times 60; helped helpless women and cottage industries 146; how constituted 19, local administration in 153-159; made great efforts for rearing and protection of cattle 161; most desirable thing for s., is to crown a king 34; organic theory of 20, ownership of, over all lands 495-496; policy of ancient Indian, to protect all religions and to interfere with none 883; popular elected assemblies in 92; revenue and army, the two pillars of the ancient Indian 184; seven elements of 17: superintendents of the departments of, to be appointed by the kin, 142; twenty-eight departments of, mentioned by Kautilya 142ff, was not an end in itself but only a means 241

States, ends that ancient s. placed before themselves 237-241; internal and external troubles of 207; manufactured salt and imposed duty on imported salt 196; modern nation s. have two moralities 138; principal sources of income of 190-191; proximate and ultimate ends of 238-239.

Step-brother, includes, acc. to Vaijayanti, son of the same mother but of a different father 730.

Step-mother, held not entitled to a share when she has only step sons who come to partition 606; not recognized as an heir in the whole of India (except in Bombay) 724; succeeds in Bombay as widow of gotraja sapinda 724.

Stephens, author of 'History of English Criminal Law' 255n, 345, 375, 390, 405n.

Steya (theft) 519-524.

Sthanika, an officer 143.

Sthanvisvara (modern Thanesar), description of 182.

Stobbaka, a private informant 264.

Stokes, compiler of translations of Hindu Law books 682, 728.

Strabo 308.

Strange, Sir Thomas, author of 'Hindu Law' 818, 819, 930n.

Stridbana, (see 'ornaments', 'saudayika', 'yautaka') 770-802; definitions of various kinds of, in smrtis 772-777; definitions of, in commentaries 780-782; devolution of, acc. to Katyayana 792, dominion over 783-788; germs of the topic of, in Vedic literature 770, husband's power over wife's 785-787; Kätyayana contains the most elaborate treatment of, among smrtis 774-775; modern case law on definition of 782-783; rules about saudāyika 784-785; succession to 788-801; smrti texts on succession to 789-792; succession to, acc. to Dayabhaga 798-800; succession to all kinds of, acc. to Mitaksara, except sulks and maiden's property 794; succession to maiden's s. 793; succession to. acc. to Smrticandrika 795; succession to, acc. to Vivadacintamani 795; succession to, acc. to Vyavahāramayūkha 798; succession to sulka 792-793; succession to, varies acc. as woman is unmarried or married or married in an approved form and acc. to species of s. 789; succession to s. and unchastity 801.

Striparva 204, 872.

Student, (see under 'sisya') either upakurvāna or naisthika 962.

Subandhu, author of Vāsavadattā 53. Subdivisions, of State with the number of villages they contained 139.

Subbadră, was not a daughter of Vasudeva, acc. to Kumărila 847.

Subhākara, a king whose queen and daughter succeeded to the throne 40.

Subjects, causes of impoverishment of 198; harassment of, may lead to ruin of king 199; require protection against king's officers, thieves, royal favourites and king's greed 58-59; what is pleasing to, constitutes the good of the king 61.

Sub-mortgage (anvādhi), allowed by Kullūka and others 429, 431.

Subodhinī, com. on the Mitākṣarā 553n, 705n, 731, 733n, 750n, 757, 764n, 774n, 793, 815.

Subrahmanyā texts 626-627.

Sücaka, an officer who brings aparadhas to the king's notice 264,

Sudarśana lake was repaired by Rudradaman in 2nd century A. D. 60, 105, 162.

Sudarśanācārya, commentator of Āpastamba-grhya 674n, 879. Sudās, son of Pijavana 52, 359

Sudhanvā, upādhyāya of kama 6.

Suddhitativa 740n, 959.

Sudra, and sea voyage 937, cannot adopt a son according to a few writers 668; engaging sudra as a cook in a brahmana household 958; explation for perjury by a sudra to save a person from death sentence 353; had his tongue cut off, if he abused a virtuous person of the three higher castes 513; kings in Kali age will be 40; provision for guests of sudra caste 60; to be punished with the cutting of that

limb with which he strikes a person of the three higher castes 515.

Siidrakamalakara, a work 893n.

Sudyumna 53.

Sugandhā, a notorious queen of Kashmir 40.

Sugarcane, crops raised even in Vedic times 163.

Suicide, when allowed and did not lead to sin 939, 958-59.

Suits, (see under 'appearance', 'court', 'justice').

Sukrācārya, prohibited intoxicants to brāhmaņas 966.

Sukranitisāra 3-5, 7, 17-18, 21, 23, 25-27, 37, 43, 44, 47n, 48, 49n, 52-3, 55-57, 60, 67, 72, 84, 99, 104, 106, 108, 109, 113, 115-118, 121n, 128, 142, 147, 152, 154-55, 160, 163-64, 170-71, 174, 179, 181, 184-90, 192, 194, 197, 199, 202, 205, 206, 209, 212-13, 216, 238-40, 242-43, 245, 247, 251, 266, 269-73, 276, 278, 281n, 282n, 280, 288n, 289, 397, 300n, 301, 503, 308, 311, 345, 354, 379, 399, 403-04, 420n, 441n, 602, 861n, 869, 881.

Sūlapāni 878.

Sulka (tolls), tax levied on goods carried by land or water 192.

Sulka, a kind of stridhana 774-775

Sumantu 17, 200, 494n, 875.

Sumitra, a king, fond of dancing 86.

Summoning (see under 'appearance'); rules about s, a defendant or accused 286-287.

Sunahsepa, story of 544, 563-64, 660, 663; was adopted by Viśvāmitra 544, 563, 657n, 661, 680.

Sundarakānda 172n, 214.

Superintendents, functions of s. of State departments 143-150.

Surā (see under 'wine'); drinking of, was one of the five mahāpātakas 965; was said to be of three kinds 965; was primarily applied to liquor from flour 965.

Surastra, had a republic at one time 30

Surety, 435-438; all kinds of, are personally liable 437; liability of s. for appearance 437; liability of s. none in case of Act of God or the King 437. liability of several sureties 437-438; of two kinds, acc. to Manu 436; of three kinds 436, of four kinds, acc. to Brhaspati 436; sons of s. for appearance or honesty not liable on death of s. 437; taken for five purposes acc. to Hārīta 436-37; to be reimbursed by debtor for what s. has to pay 438; when taken, acc. to Kātyāyana 436; who could not be accepted as 291-92

Satherland 682.

Suyya, a great Mashmirian engineer 167.

Svapurușa, (see 'purușa').

Svargārohanikaparva 872.

Svastvayana, hymns 75, tites of 228 5vayamdatta son, definition of 648, 661, 5vctaketu 92.

Svetasvataropanisad 310,

Tables, (see under '1.casures'); of coins 121n; of measures of capacity 124, 146n of measures of distance or length 124, 145n; of measures of time 146n; of the number of troops in an aksauhin; 204-205, of weights 121-22, 145n.

Taittiriya Aranyaka 353, 842.

Taittiriya Brāhmana, 29, 74, 75n, 77n, 92, 112, 132, 135, 153, 190, 272, 414, 603n, 676, 685n, 829, 877, 887, 907n, 921-22, 933, 961-62, 964.

Taittirīya Samhitā 26, 41, 64, 77, 112, 125n, 132, 150n, 153, 162, 180, 213, 387-88, 414n-416, 500n, 515, 519, 535, 543, 565, 567, 588, 605n, 606, 613, 622, 624, 655n, 662, 689, 701, 703n, 713, 770, 830n, 842, 868n, 887, 905, 920-22, 962, 964.

Taittiriya Upanisad 22, 826n, 875.

Taksasila 116; University of, where even princes studied 50.

Talajangha 52.

Tandya Brahmana 361, 512n, 543, 600n,

Tanks, construction of, by the State 162-63.

Tantra, works on 215.

Tantraratna 555n.

Tantravārtika of Kumārila, 38n, 47n, 676n, 694n, 695n, 829n, 830, 834, 835n, 838, 839n, 841n, 842, 843n, 844, 846, 847n, 849n, 852, 853, 855, 857n, 858, 870n, 871, 964n, 965, 968n.

Tawney 198, 283.

Taxation; higher t. could be imposed in calamities after appealing to or requesting the people 185; how to impose in case of famines or other dangers 188; principles of, in ancient Indian works 184-185; principles of, laid down by Adam Smith 186n; should be felt as being light 185.

Taxes, are the king's wages for the protection he gives 27, 187, 189; exemption from, applied only to very learned brahmanas and not to all brāhmanas 195; exemptions from t. mentioned in land grants were eighteen 195; levied on marriages and upanavana 198, levied on merchandise 192-193; levied on persons performing śrāddha at Gaya 198; not to be collected from learned brahmanas, women, minors, students. ascetics and sudras doing menial work for others 1, 194; not to be levied on improved land till cost of improvement was recovered by cultivator 191; ordinarily king was to take one-sixth of grain as t., but even one-fourth or even one-third in calamities 185; persons exempt from payment of 1; principal payers of t. were agriculturists, artisans, traders &c. 191; ratés of, were fixed by the smrtis and could be varied only in emergencies 184-185; reasons why people must pay t. to king 189-90; rise in, to be gradual 186; what prevented kings from exacting excessive t. 198,

Taxila copperplate of Moa 308.

Taylor, Jeremy 238.

Taylor, on 'Evidence' 3360, 338.

Teacher, to be fined for failing to teach
a lore or craft after receiving fees
481.

Telang, Mr. Justice 570n, 698n, 751n. Temples, duty of village elders to increase property of 166; king could in calamities requisition wealth of 188, 197; property of, not lost by long possession of another 327.

Thakur, Dr. Amareshwar, on 'Hindu Law of evidence' 306.

Theft, definition of 519, distinguished from crimes of violence 525; duty of officers to catch thieves and make good loss caused by 167-168, enhancement of sentence for repeatedly committing 405; liability of village headman for t. 167-68; liability of whole village in certain cases of 168; no liability to make good loss if man robbed by his own servant 167; no t. if a man took without permission certain articles 523-524; of three kinds, acc. to the value of the subject of 519

Thieves, cutting of fingers and hands of 522; frequently mentioned in the Rgveda 519; goldsmith is the worst of all t. 521; how detected and caught 520, nine kinds of secret t. 520; not to be convicted on mere suspicion 521; punishment harbouring or giving food or help to t, and receiving stolen property from 523; special officers appointed for catching 168; to be made to restore property stolen or its price 167; two kinds of, patent and secret 520; various, punishments for 521-22; were punished with death in Upanisadic times 387.

Throne, how made 82.

Time, brings about all results, acc. to some 170,

Tirthas (high officers of State) were 18, 112,

Tithitativa, a work of Raghunandana 910n.

Title, and possession lend support to one another 318; rules respecting possession and t. 319-320; t. without some slight possession has no strength 318.

Tolerance, religious, in ancient India 881.

Tolls, commodities exempt from payment of 193-194; levied on exports and imports 193-194; superintendent of 146.

Torture, allowed in witchcraft causes in England 405n; by police not unknown even now in the West and in India 255n; employment of, to elicit admission from accused whose guilt is prima facie established 254; four kinds of 254; punishment of those causing death by 254; was part of Roman Criminal Procedure 255n; when not to be employed 254.

Touching a person after a relative of the latter is dead 951.

Traitana, a dasa 353.

Fransactions, (see under 'contract', 'possession'): age of competency to enter into, for males and females 394; brought about by force or fraud are unenforceable 412, circumstances which make t. unenforceable 412; committed to writing prevail over those made before witnesses only 431-32; in conflict of, one with possession first is superior 431; in t. of sale, gift or mortgage the first in time prevails 432; last of several t. is decisive except in sale, gift or mortgage 413.

Transfer of Property Act (Indian) 306, 413n, 425, 429n, 434, 493n, 494n, 674. Transfer, of property by acceptance 319. Transdasyu, a Vedic king, claimed to be identical with Varuna and other gods 32.

Treasure trove, rules about 175.

Treasury, all undertakings of king depend on 184; duties of the superintendent of 144; eight principal sources of filling 187-188; everyone, however poor, must contribute something to the t. 187; importance of gold and silver reserve in 187; means recommended for replenishing depleted 188-189.

Trees, destruction of, is sahase of lowest kind 426; fines for injuring or felling 516, 528; rules about the ownership of the fruits and other products of t. growing on the boundary of a field 509-510.

Trial; ordeals not to resorted to in if human means available 26.

Tribes, mentioned in the Rgveda such as those of Anu, Druhyu &c. 64, 135.

Tribunals (see under courts'), grades of five kinds of 280; inferior, could dispose of all litigation except what fell under sāhasa 281; inferior, could not carry out orders as to fines and punishments, but only recommended these to king 281; offenders of all castes were brought before same 398n; ten classes of, spoken by Bhrgu 282; usage varied as to the number and gradation of inferior 285.

Triveda, Dr. D. S. 897n

Troops; are of six kinds 200; fighting spirit inculcated and encouraged in, by holding forth several kinds of rewards 211; kṣatriyas constituted hereditary 202, number of, killed in the Mahābhārati war 204; of all castes existed even in the epic age 202; rules about 206; superiority or inferiority of several grades of 301-202.

Troubles, internal, are more serious for the State than external ones 233. Tup-tika of Kumarila on Jaimini 695n. Turvasu, son of Yayati 937.

Tuṣāspa, a Yavana was Governor of Surāṣṭra under Asoka 117. Twelve Tables, in Rome 389n, 441n. Twins, aeniority among 627, 873.

Uccals, king of Kashmir 80.

Udayana, king of Vation was imprireconcilitys. Mahasena 86.

Udayaniya, an *iqti* in Agmetoma 939. Udvahatativa, **930. 944**, 9**45**n.

Udyogaparva, 3n, 37, 43, 53, 58n, 62, 79, 103, 127, 131, 163n, 168, 173, 185, 202, 204-7, 213, 226, 228, 232, 245, 278, 334, 452, 538, 542n, 555n, 5609n, 845, 848, 905, 907-8, 910, 911, 916, 918, 922, 965,

Ullyota, an author q by Dayabhaga 556, 736

Ugra 64

Uktalabha, defined 493.

Upanidhi, 454-455; means every kind of bailment acc. to Katyāyana 455 Upapataka (minor sin) 511n, 610n adultery was generally regarded as 615, Cāndrāyana or Govrata was the ordinary penance for 615, go-

vadha as an 865.

Upaveda 49: Arthaéastra is an 10-843; four Upavedas mentioned as affiliated to the four Vedas 10, 843n Upāyas (expedients of royal policy) 171-175, are four, acc to many writers 171, are seven, acc to Kāmandaka and a few others 172, are to be employed not only in state craft, but also in ordinary life 173 daṇḍa out of the upayas is to be employed as a last resort 173, theory of, elaborated long before Christian era 172.

Upeksā (an upaya) 172.

Usages, about ritual varied even in Vedic times 877, authoritativeness of, laid down in smrtis, in relation to Vedic rites 841-42; each country has u, that are duracaras 849, established in a country and not plainly immorál and not in direct conflict with Veda and smrtis were to be recorded in writing under royal seal 270, 488, 862, family u preferred to sastra 875; general rule about authoritativeness of 865-866; governed disputes of inhabitants of same village, city or country 283, 862, illus-

trations of varying usages in different parts 861, immemorial u. said to be transcendental law 875, immoral u condemned by Kumarıla countries. 848-849. lo castes. villages and groups, varying general rules were to be enforced by ling 566, 860-866, 882, of guilds traders, heretics, and associations may be enforced by king 860, of sistas as to gains of learning or gifts acquired at expense of family estate 580, of Vedic śakhas about religious rites 883-84, recognized by Vedic texts gradually went out of vogue and came to be condemned by common people 630, that are not opposed to Vedic texts, that have no visible purpose and are practised by Vedic sixtas as dharma are authoritative 843.

Usanas, author of work on Rajasastra 2-4, 124n, 208, 221, smrti of 336-37, 447, 485, 501, 514, 586

Usasti Cakrayana 164.

Usury, (see under 'money-lending') even witnesses to u. transactions were hable to be punished 422, con demned as worse than brahmanamuider 418, 420n, 425n, not known to Indians, acc. to Megasthenes 418. Utpala, commentator of Brhatsamhita 82, 230n, 407n, 897, 906n, 916, 917, 919n.

Uttara (defendant's reply) 300
Uttarakanda (of kāmāyana) 243.
Uttaramallūra, inscriptions on the qualifications of candidates for elec-

tion to village committees 91, 156, Uttarapatha 135.

Vācaspati 668.

Vainka, country of 58, Sakala, chief city of \$85%

Vaidya, Mr. C. V 898, 901p, 912.

Vallayanti, a lexicon 136, 145n, 383.

Vaijayanti, com. of Nandapandita on Visnudharmasiira, 39, 122n, 142, 195, 205, 403, 452n, 453, 526s, 646, -717, 727, 730-31, 777, 877p.

Vaikhanasa-smartasutra 764n.

Vainya, the first king, who made a contract with people 31.

Vairantya, a king killed by stratagem 85. Vaisarjana-homa 836n.

Vaisya-vamsa-sudhakara 252n.

Väjapeya, a sacrifice, may be performed by brāhmanas 65, 836n; sacrificial post in 75n, 92.

Vājasaneya-samhitā, 64, 132, 162, 272, 353, 519, 534, 541, 660, 744 $\sigma$ , 887, 962, 964.

Vajjians, eight clans of 90.

Vajrāditya, a Kashmir king who sold many people as slaves to miccohas 484.

Vākātakas 39, 70; were allied by marriage to Bhārasivas 76n.

Vākpārusya (abuse and defamation) 511-513.

Vakyabheda, fault of 695.

Vamagama, (see under sakta)

Vanaparva 5, 46, 49, 51, 53n, 101, 134, 161, 168, 172, 180, 207-8, 214, 634n, 776n, 860, 889n, 890-91, 896n, 923-24, 960n.

Vānaprastha, stage of, forbidden in Kali 941.

Varadarāja, anthor of Girvāņapadamañjarī 849.

Varadarāja, author of Vyavaháranirņaya, a work of authority on Hinda Law in Madras 246, 545, 731.

Varahagrhya 754n.

Varāhamihira, author of Brhatsamhita, 231, 889, 897; and of Paūcasiddhāntikā 898, 907.

Vardhamana, author of Dandaviveka

Varsas, nine, of Jambudvipa 134. Varsyayani 524.

Varta, benefits from 50; constituents of 50; importance of 51; works on 14n.

Vārtika, on Panini 38n, 126n, 140n, 141n, 144n, 190, 499n.

Varuna, as chastiser of kings 176; grajeed as the lord of rastras-132; Varunapraghasa, a Vedic rite, one of the Caturmasyas 534, 676n.

Vasavadátta, of Subandhu 53:

Vasistha, special oath taken by 359; threw himself into the Vipasa river 845.

Vasistha, smrti of 302n, 310, 342n, Vasistha, dhamasūtra of 3, 37, 56, 59, 61, 97, 119, 137, 160n, 166, 190, 194, 242, 245-6, 250, 273, 307, 317, 327, 332, 333, 343, 344n, 353, 355, 380, 390, 391, 401-2, 409, 417-18, 423, 443, 447, 454, 472, 504, 527, 535, 564, 574, 595, 598-99, 608, 612n, 614-15, 617, 625, 642n, 644, 646, 647n, 653-51, 655, 657, 660, 663, 668, 676, 677n, 678n, 690n, 698, 700, 703n, 706, 753, 771, 775n, 803, 805-7, 825, 857, 863, 866, 870n, 872n, 871, 875, 881, 931, 938, 941, 944, 946-48, 950, 952, 954, 957, 959, 963, 965.

Vasisthadharmasiitra, specially studied by Rgyedins 853.

Vasordhārā, a religious rite 234.

Västusästra 180.

Vāsudova, minister of Devahhuti, killed his master 86.

Vāsudova, (see under Krsna), is said to have drunk liquor prepared from honey 965.

Vasus, eight 368.

Vātāpi, perished when attacking Agastya through over-joy 53.

Vatsa, was abused by his step-brother as the son of a Südra woman 361.

Vatsyayana, author of bhasya on Nyayasiitra 46n.

Vāyupurāna, 10, 24, 42n, 53n, 65n, 101, 146n, 170, 179, 642n, 675, 872n, 892, 895n, 896n, 897n, 898-900, 902

Vodanga Jyotisa—885, 922, 923-25, 934,

Vedāngas 49. 839. Vedānta, philosophy propounds Furusa

as the cause of the world 839.
Vedantasutra 46, 47n, 227, 441n, 669n, 719, 731n, 879, 964n, 968n.

Vodas, acc. to Kautilya 48; angas of 48-49.

Veda-Vyāsa, smṛti of 272a, 872, 963. Vena, a king, was killed by brāhmanas for his irreligious conduct 26, 33; perished through lack of vinaya 52.

Vendor, (see under 'purchaser', 'sale'); fine for selling an article after concealing defects or for selling to a third man what is already sold 491.

Vesali, capital of Licchavis 90, 91; administrations of justice in, was complicated 268.

Vesyās, (see under 'ganikā'); were almost slaves 148.

Vibbaga (partition), definition of 560-

Victoria, proclamation of Queen 61n. 820.

Victory, joyous or confident state of mind is the highest sign of 227.

Vidhivairupya, meaning of 605.

Vidhivaisamya, explained 704.

Viduratha, a king, killed by his queen 85.

Vidyādhana, (see under 'gains of learning') 581ff.

Vidyas, control of senses is the cause of proficiency in 52; for a king 48-49; fourteen or eighteen in ancient times 843; produce discipline (vinaya) 51.

Vigraha (hostility); sixteen ways in which v. springs 226.

Vijigisu, meaning of 218.

Vijhānesvara, (see under Mitākṣarā) 119, 393, 869, 927, 942.

Vikramorvasíya, a drama of Kalidasa 305n.

Village, assemblies carrying on local administration in 155-156; craftsmen were hereditarily attacked to 156; communities were miniature States 157; duty of elders of, to protect and increase property of minors and temples 166; extent and revenue of 194, 154; headman of 153-154; headman of, had certain summary powers of punishment 282; officers of a 154-155; officers of, supervised

by a minister of State '141; should contain not less than 100 families and not more than 500, 134.

Village Police Act (in Bombay Presidency) 282.

Villages, administration of, by means of a hierarchy of officers 141-42; groups of ten, 200, 400 v. had separate appellations 140; in a kingdom were divided into three grades by the samābart; 143; were named after trees 141n.

Vinayaka, propitiatory rite to 966.

Vipāsā, river in which Vasistha threw himself 845.

Viramitrodaya, (see Vyavahāraprakāša and Rājan itiprakāša), 10, 445, 571, 576, 671, 731, 735, 759, 782, 800, 879; is of paramount authority in the Benares School of Hindu Law 544.

Virāṭaṇarva 59, 135, 160, 180, 203, 888. Visālākṣa, expounder of Rājasāstra 2, 83, 232; summarised the work of

Visnu, smrti of (not found in printed text) 735.

Brahmā 4.

Visaudharmasutra, 3, 9, 17n, 22, 37, 56, 58-59, 61, 71, 118-121a, 126 133, 141-42, 146n, 166-67, 173, 176, 179, 185, 187, 190-92, 195-96, 242, 245, 273, 275, 294, 305, 307, 311-12 314-15, 321, 330-32, 334, 336, 340p, 343, 346-47, 352-53, 358, 360, 364-66, 370-372n, 373-74, 389, 392, 394, 396-97, 400, 402-05, 409, 419, 421-23, 427-29, 431-433, 436-38, 440. 442-45, 449a, 450, 452-53, 463, 472, 479, 490, 498, 509, 511n, 512, 516, 522, 526-28, 534-35, 551, 554, 574, 578, 580, 587, 589n, 595, 598, 605, 608, 610n, 613n, 614n, 616-18, 620, 623, 625, 630, 639, 642, 644, 646, 655, 663, 678n, 690n, 700-702, 710n, 714, 719, 721, 725, 734, 747, 749, 763-64, 767, 773, 775n, 777n, 787, 790, 804, 807n, 816, 857, 866, 869, 877n, 890, 922, 932, 943-44, 949, 951-52, 953-54, 959, 963, 965.

Vianudharmottara-purana, 13, 24, 44, 54, 57, 59-50, 69, 72, 77n, 79, 80,

82, 105, 108, 118, 119n, 126-27, 130-31, 133, 141-42, 160-61, 167, 170, 172-73, 177, 184, 191, 192, 195, 215-17, 219, 220n, 223-24, 226-27, 230, 263, 924.

Visnugupta, composed work on Dandaniti in 6000 slokas 7, 8.

Visnupurāna, 10, 77n, 134, 137, 737n, 766, 856n, 857, 869, 892, 895n, 896, 897n, 924-25.

Visnuyasas, father of Kalkin, 924-25. Visti, duties of 208.

Visvāmi tra, adopted Sunaḥsepa, though he had already many sons 544, 661-63; officiated as priest for Trianku who had become a Candala 845.

Visvanātha, a logician, author of Māthsatattvaviveka 940.

Visvarūpa, commentator of Yājñavalkyasmṛti 9, 32, 47n, 48, 137, 159n, 160, 167, 263n, 299, 312, 322-23, 340, 387n, 395n, 398n, 421n, 452n, 454, 505, 527n, 557, 579-80, 582n, 597, 601n, 602n, 604n, 606n, 616n, 621n, 629, 636, 860n, 865, 867n, 869, 874, 927, 932, 938, 942n, 956, 965.

Vitastā, river was dammed by Suyya 162.

Vivada, meaning of 246

Vivadacandra of Misarumisra 246, 288n, 291n, 325, 327n, 344, 349, 356n, 358, 380, 417n, 423n, 424n, 434n, 455n, 460, 473n, 474n, 490n, 545, 573n, 605, 698n, 703n, 708n, 736n, 766-67, 771n, 774n, 779, 785n, 790n. Vivadacintamani, 417n, 419n, 420n, 426n, 447n, 460, 474n, 476n, 492n, 510n, 513n, 522n, 523, 526n, 545, 618n, 626n, 634n, 651n, 698, 701, 708n, 712, 718n, 721, 763, 766, 770n, 773n-79, 782, 784n, 785n, 786n, 787-88, 791n, 793, 817n; leading authority in Mithila 545, 795.

Vivādaratnākara, 121n, 165n, 177, 246, 281, 316, 320, 393n, 401n, 404, 413n, 419n, 420n, 421n, 423n, 426n, 432n, 438n, 440, 442n, 445n, 446, 447n, 451n, 457n-460n, 462n-465n, 467n-

470n, 472n, 473n, 476n, 480n, 484n, 485n, 489n, 492n, 498n-504n, 506n, 508n, 513n, 514n, 516n, 521n, 522n, 523, 525n, 529n, 531n-533n, 536n, 538n, 540n, 545, 553n, 554n, 566n, 568n, 572n, 574, 575n-577n, 580n, 581n, 583n, 586n, 587-590n, 592n, 597, 598, 607n, 610n, 618n, 619n, 621n, 623n-626n, 631n, 632n, 634n, 635-36, 637n, 642n, 644, 646, 649n, 651n, 652n, 656n, 660n, 664n, 702, 707n, 714n, 716, 721n, 734n, 736n, 738n, 747n, 763, 770, 771n, 786n-788n, 791n, 948n,

Vivadatandava, 246, 547n, 550n, 556n, 558n, 556n, 593n, 643n, 650, 664n, 692n, 729n, 770n,

Vogel, Dr. 153.

Vratakhanda of Hemadri 122n.

Vrddhatri 872n.

Vrddha-Brhaspati 614, 653n, 943.

Vrddha-Gautama 432n, 676n, 683n, 684n, 863n.

Vridha-Hārīta, 209, 242, 391, 396-97, 400-402, 420, 442, 951.

Vrddha-Kātyāyana 300n, 493n.

Vrddha-Manu 408, 477-79, 797.

Vrddha-Satatapa 754,

Vrddha-Vasistha 380.

Vrddha-Visau 721n.

Vrddha-Yājňavalkya 675.

Vranis, oligarchy of, perished by attacking Dvaipayana 53; saigha of, was presided over by Krana 88; suffered through gambling 55

Vrtra 65.

Vyahrtis 76.

Vvasa, expounder of Rajasastra 4,

Vyāsa, a kānina son 660; gave sight for a time to blind Dhrtarāstra 847; produced by niyoga two sons on the wives of Vicitravirya 845-846.

Vyāsa, smṛti of 260, 272n, 273, 278, 284, 304, 310-13, 318, 322, 332, 341, 355, 358, 379-80, 395, 409, 421, 430, 437, 462, 467n, 491n, 492, 496, 499, 510, 521-22, 524, 526, 531, 554, 572, 580n, 582, 584, 586n, 606-07, 703, 737, 272, 778, 926, 961, 979,

Vyasanas, of king, arising from kama and krodha 232-233; of the elements of raya 232.

Vyavahāra, eight limbs of 262; four stages of, are plaint; reply, proof and decision 260; meanings of 245-247; several matters predicated about 259-263; aprings from three motives, kāma, invadha and tobha 262.

## Vyavahara-kalpataru 882n.

Vyavahāramātrkā of Jimūtavāhana, 246, 251n, 258n, 268, 271n-273n, 281, 284n, 285n, 297n, 300n-302n, 305n, 312, 321n, 323-24, 330-32, 347, 351n, 358n, 363n, 380n, 381, 409, 410n, 413n, 867n, 882n.

Vyavahāramaytikha of Nilakantha 247, 287n, 294n, 309n, 310, 323, 340n, 341n, 346n, 358, 363, 368, 370, 373, 389n, 393n, 394n, 417n, 419n, 423n, 424, 426m, 428m, 429m, 431m, 433m, 434n, 445n, 462n, 463n, 467n, 468n, 473n, 513n, 526, 532n, 545-46, 549n, 550n, 551, 553n, 554n, 560, 562, 568n, 569, 575n, 582n-584n, 586n, 593n, 595n, 597, 599n, 601, 607n, 609n-10n, 618n, 621n, 623, 626-27, 632n, 636, 647n, 664, 668n-670n, 674-75, 678-680, 687-692n, 695-96, 706n, 709-10, 715n, 719n, 721-22, 725-26, 728-29, 731-32, 734, 738, - 747n, 748, 761, 763, 764n, 766, 768-199; 772, 774n, 777n, 779, 782-784n, 787-791n, 795, 797-98n, 800n, 804n, 805, 809-11, 817n, 861n, 867n, 873, 878, 879, 936; a work of paramount authority on Hindu Law in Gujerat, Bombay Island Northern and Konkan 545, 878.

Vyavahūranirnaya of Varadarāja 121n, 246, 260, 277n. 287n, 300n, 301n, 308n, 310, 313n, 318n, 321n, 326n, 327n, 336n, 338n, 341n, 342n, 348n, 355n, 358n, 368, 369n, 379n, 382, 391n, 394n, 403n, 419n, 423, 428n, 430n, 331, 441n, 445n, 468n, 469, 474, 487n, 492n, 494n, 495-96, 345, 553, 554n, 350n, 569, 871n, 572n,

. 576n, 577n, 582n-85n, 592n, 593n, 601, 606n, 620n, 621n, 623n, 625n, 628n, 631n, 639n, 644, 651n, 653n, 678n, 683, 685n, 686, 703n, 707n, 713n, 731, 733n, 736n, 752n, 755n, 774n, 776n, 779n, 791n, 800n, 861n, 862n, 882n.

Vyavaharapadas, meaning of 248; misjoinder of 299; number and nomenclature of, differed 248; said to be 18 from ancient times 248, 250; subdivided into those arising from wealth and these arising from injury 258; subdivisions of 262.

Vyavahāraprakāsa (patt of Viramitrodaya of Mitramiśca) 156n, 243n-44n, 247n, 259n, 261-65n, 275, 278, 280, 282n, 284, 288n, 291, 299n, 301n-303n, 304, 306, 308-10, 313n, 315, 317, 318n, 322-23, 327n, 330-334, 337, 338n, 340n, 344n, 346n, 348n, 350n, 351, 352n, 354n-357n, 358, 363n, 364n, 366n, 367n, 368, 371n, 372n, 375, 379, 380n, 383, 385n, 396, 417n, 419n, 432, 436n, 437, 438n-440n, 443n, 444-45n, 447n, 452n. 455. 456m--58n. 462, 463m, 464, 465m-468m, 470m, 471n, 473n, 474n, 475, 477n-479n, 482n-485n, 487, 488n, 489n-90, 492n, 498n, 499n, 502n, 505n, 506n, 507, 509n, 513, 520n, 521, 522n, 525n-26n, 529n, 531n, 532, 536n-37n, 539, 546, 548n, 549, 550n, 552, 555n, 558n, 563n, 568-70n, 572-75n, 578, 598, 602n, 603n, 604, 620, 621n, 623n, 625n, 628n, 629n. 632n, 631n. 636-37. 652n, 701n, 706-708n, 712, 713n, 715n, 716, 720n-22, 725-27, 729n. 733n, 734n, 737n, 747n, 755, 766, 768, 769a, 774n, 775, 777-79n, 785n, 788, 793, 800n, 804n, 809n, 858n, 861, 8620, 863, 866n, 867n, 869, 8790, 8820.

Vyavahāraratpākara 246.

Vygvahārasāra, 274, 278, 281n, 311, 354n, 379n, 383, 441n, 459n, 483n, 569n, 605, 625n, 6280, 7210, 733m

Vyavahārataitva; 246. 2710. 276. 288n. 293, 306, 317n, 323n, 325, 338, 340n. 366n, 367, 375, 867n.

Wad, Rao Bahadur 106, 405.

War, (see under 'battle'), country of an enemy may be harassed in 210, fighting ceased at sunset in 211, high ideal of, in the Mahābhārata 209; non-combatants were not to be molested in 210; rules of, agreed upon between Kauravas and Pāṇḍavas 209; use of poisoned or barbed arrows forbidden in 210, weapons used in ancient India in 212-215, wounded soldiers of enemy in w. should be given medicine 210.

Water, rules about allowing w, to run on another's land or house 507-508; rules about defiling reservoir of w, or river 509.

Watercourse, rules about 508, 510, 590. Watters (on Yuan Chwang's travels) 370n, 407.

Ways, rights of, belonging to a joint family cannot be divided at a partition 588n.

Wealth, activity is the root of 169, all w. Is not meant for sacrifices 609, is acquired for two purposes, viz. worldly enjoyment and spiritual benefit 736, men of, to be honoured by king 189, rules about the acquisition of w. are purusartha 550n, seven sastric sources of 550n.

Weapons, divided into four classes by ancient writers 264-265; five kinds of 215; worship of, before battle 910-911.

Weaving, duties of superintendent of 146.

Weber 16

Weights and measures, duties of superintendent of 145-146; punishment for lalse 166, were first introduced by the Nandas 145n, were made from iron or stones found in Magadha country or Mekala mountain 146.

Wells, should not be partitioned but enjoyed in common 586, 588n, 596.

Whipping, allowed in England even now for certain offences 403n; as punishment for certain offences 403-4; prescribed as punishment in some cases for women, minors, slayes, lunatics, old men 404.

Whipping Act (Indian) 403a

Widow, can perform only the Ekoddista sraddha for her husband 737. different views about the power of adoption of a son by a 668-664. effect of unchastity on right to maintenance 806-808; fluctuations in cases about widow's power of adoption in a joint Hindu family in the Bombay Presidency 070-674, forfeits property taken as heir of her husband if she remarries 707, of predeceased son or predeceased grandson was allowed by Visvarapa to take the share of her deceased husband 604, of gotraja as heir 751 52; remarriage of, condemned by most smrtis but allowed by custom in certain castes 453, right of w. of a person or of his predeceased son or grandson in modern times 604; right of w. to succeed to separated sonless husband, if chaste 706-707, right of w is of a limited nature 708-710, succeeding to husband does not forfeit estate by subsequent unchastity 707, succeeds as heir under Dayabhaga, whether husband was joint or separate 708. taker of, had to pay her first husband's debts 453, was to be chaste. perform śraddha of deceased husband and take all his wealth 738; whether anchaste w can adopt 674

Mife, acc. to Vyāsa, was entitled at most to 2000 panas in the husband's wealth 600, cannot herself demand partition but was entitled to a share when husband separated his sons or her sons claim partition during father's tife 605, could earn or own property, but had no independent power of disposal during husband's life 452; debts of, to be paid by hus band in the case of cowherds, hunters

and the like 452; husband must try to deserve regard and love of 557; husband had ownership over, acc. to Narada 453; maintenance of 803-4; may be divided as to estate from husband 450-51; meaning of dictum there is no partition between husband and w. 1 603-604; not liable to pay husband's debts 440-441, 452; of cowherd and of him who takes a lease of land for half produce liable for debts of husband 441; of sacrificer had to confess in Varunapraghasa if she had a paramour 534-35; right of w,' to succeed to her deceased husband's wealth was recognized after a long struggle 701; punishment for abandoning blameless w. 804; treatment of w. guilty of adultery 806; was said to be half of the hushand 453.

Wilkinson, author of 'Manners and customs of ancient Egyptians' 425n, Will; Brhaspati is against passing of property by 474, 817; germs of the idea of 474, 816-817; of Umichand 818; political w. of Lalitaditya 817; unknown to ancient Hindu Law 816; Wills, on 'circumstantial evidence 356n, 357n.

Window, opening of w. so as to command view of the interior of another's house not allowed 50?.

Wine, none to be allowed to drink during day time acc. to Sukra 148; how far forbidden in Kali 964-965.

Winternitz. Dr. 122n, 405n.

Witchcraft, 405-406; punished in England up to beginning of 18th century 405; punishment for acc, to Manu and Brhaspati 406.

Witness, even one may be sufficient in certain cases 331-332; evidence of, must be direct and not hearsay, 330; king cannot be cited as 336; litigants were not to approach secretly a w. 349; Manu prefers a single male w. to women of good character 337; who is a 330.

Witnesses, (see under 'perjury'); at least three generally required 331; brahmana w. following avocation of tending cattle or engaged in trade or as menials were to be treated as sndras in matters of oath 344; compulsory attendance of 345; cross examination of w. how far allowed 245; divided by Narada into krta and akrta 339; duty of party opposed to the party calling w. to point outlatent defects rendering them incompetent as w. 341; even persons generally held to be incompetent as w. may have to be examined in certain cases 337; evidence of w. tends to be false owing to friendship, fear, greed, anger, ignorance 334; examination of, not to be delayed by king or judge 331; exceptions to rule that w. were to be examined in open court 346; exhortations addressed by the judge to 342-344; faults in w. cannot be pointed out at a late stage 341; fined for not coming to depose 345; five classes of incompetent 338-339; five kinds of krta 339; how much has to be proved by party calling w. 347-348; if serious calamity befell w. after deposing in a cause they were fined and made to pay debt claimed 352; indicatory acts and appearances of w. deposing falsely 346; in disputes among groups, guilds &c. 333; minimum required to attest documents 312; number of w. necessary in a dispute 331-332; Oaths administered to 343-44; parties as 345; patent defects in, to be considered by court at time of giving decision 341; persons incompetent to be w. 334-336; qualifications of 332-333; quality preferred to number of 347; rules in case of conflict among 347; should be produced for examination by parties or summoned by court 345; should ordinarily be of the same caste as the parties 333; should take off their shees and touch cow-

dung gold or darbha grass before deposing \$42; six kinds of akrta 4.340; strict examination of character of w, should be entered upon only in civil disputes 336-37; subsistence allowance for w. 345, swearing and exhortation of w. differed acc. to caste 343-44; taking down the depositions of 344; to be examined in presence of parties 342-343; twelve kinds of, mentioned by Brhaspati 340; were allowed to depose falsely by Dharmasastra works if speaking the truth would lead to death sentence for accused 353, were to depose in the presence of fire, water jar and brāhmanas 342; women as 333-34, 337; women not wholly disqualified as w. 338

Woman, abandonment of, as punishment when she conceived from intercourse with a man of lower caste 402; person buying or selling a brahmana woman as a slave was punished by king and the transaction was set aside 485; pregnant, not to be sentenced to death 402; sight of, in a dream, an auspicious sign 226; when abandoned for unchastity 806-807; who was not a slave became a slave by marrying a slave 485.

Women, assimilated to sudras in respect of study of Veda, homa &c. 687, cannot be completely guarded by being merely secluded 537; even patita w, that had not performed prayascitta were to be given bare maintenance 615; have authority to perform pürta dharma, i. e. works of charity such as building of wells, temples, parks 610; lesser punishment for 533; must be guarded against improper attachments 536; not held entitled to a share, but only to maintenance acc. to certain writers that 'rely on Baudhayana 606, 712; not to be arrested and jailed in certain cases 384-85 ; not entitled to inherit in the whole of India except five w. specially mentioned and except in Bombay and Madras 713, 746, 2483 not entitled to dispose of property independently of their husbands 771; of even good family come to rule by independence 536; only feur kinds of adulterous w. to be abandoned 948; rules about personal appearance of w. in coheta 287; names area of except marriage, not to be performed with Vedic mantras 712; treatment of women saped or kidnapped 956-57, work provided at home by superintendent of weaving for w that did get out or were crippled or unmarried 146

Work, two kinds of, subha and asubha 482; what is impure w. 482,

Writing, referred to even in the most ancient dharmasutras 307; when introduced in ancient India 306~308; wooden boards used for writing ephemeral matters 308.

Yacitaka, rules of Katyayana about interest beginning to run on 425 a rules of Kautilya about 459.

Yādavaprakāša, author of lexicon called Vaijayanti 135.

Yadu, disobeyed his father Yayatı and lost the kingdom 42.

Yainavalkya, smrti of, 6-7, 9-10, 17n, 22, 26, 32, 37-8, 43-4, 48, 56-7, 59-60, 62, 71, 95-97, 101, 107-110, 118-121n, 123, 124n, 126, 128-29. 132, 140n, 142, 146n, 158, 160-61, 166-171, 173n, 175-76, 178, 184, 193, 195, 199, 209, 211, 216-17, 228, 238, 242, 245-48, 250-31, 257, 259, 260n. 263n, 268, 270-71, 273, 275, 277 280, 284, 291-92, 294-97, 300, 302-310. 312-313. 314-15, 317, 319-21. 324-25, 327-28, 331-34, 336, 3380, 340n, 342-348n, 350-53, 356, 358, 360, 362-65, 367-68, 370-74; 376n, 380-83, 385, 387-89, 391-92, 394-3988, 400-405, 408, 412-13, 419-422, 425, 427-29, 431, 433-438, 440-443n, 445, 4484-452, 454, 457-38, 463-64, 466-67, 479-72, 476-479, 481-84,

486, 488-92, 494n, 496-301, 304-05, 507, 509-516, 520-22, 524, 525n, 527-29, 531, 533-35, 538-540, 545, 549n, 551m, \$53, 354n-537, 563, 566-567, 569, 573-577, 579, 582, 584, 586-87, 590, 592, 593n, 595-99, 501, 603, 605, 609-617, 619, 621-23, 628, 630, 632, 635, 637, 640-41, 644-46, 849, 651-54, 657-58, 660, 663, 666, 670n, 675, 677-78, 686, 690n, 700-702, 708, 714-15, 719, 722, 725-26, 732, 735, 737a, 742-43, 749, 754n, 759-60, 764-65, 767, 773, 775n, 779-81, 785-87, 792-94, 801, 803-807, 809, 810n, 812, 814, 823, 825n-27, 831, 837, 857n, 858n, 860, 863, 865, 866, 8679, 868, 869, 871, 874, 878, 881-83, 931-34, 938-39, 941, 943, 945-48, 950-52, 954, 958-59, 963, 965, 976.

Yama, smrti of, 527a, 533-34, 644, 652n, 707n, 792.

Yasaskara, a king, personally heard causes of people 270-71; punished a brahmana criminal with mark of dog's foot on the forehead 403, was elected king of Kashmir 31.

Yasastilaka 27, 84, 86, 111n, 113, 128n, 202, 203n, 859n.

Yāska (see under 'Nitukia'), 104, 658, 776n.

Yasodharman Visnuyasas 925n.

Yafi, sudra as 765; who could be a 765; whether he could beg for food from all varnas 957; rule about his abode for the night 959-60.

Yatidharmasangraha 929n, 960n.

Yaudheyas, republic of 89; were uprooted by Rudradaman 89, Yantaks, a kind of stridbana 778-779. Yayana, king ruled for a long time because he observed dictates of *dharma* 97.

Yavanas, dwelt to the east of Bharatavarsa 67; said to have sprung from Turvasu, son of Yayati 937.

Yayati, passed over his eldest son Yadu and made his youngest son Purn his successor 42, 44.

Yogaksema, meaning of 588-589. Yogloka, a writer 348n,

Yojana, measure of distance varied in different countries 145n.

Yuddhakānda 77, 116, 200, 209, 214. Yudhiştbira, prevaricated to bring about death of his teacher Drona 845; vow of, not to refuse dice play when challenged 542.

Yugapurāņa, part of Gargasamibitā 892, 897.

Yugas, description of the nature and dharmas of four 891-92; dharma declined progressively in the 244, 885-886, dharmas of different y. differ 869, 891; four well-known y. not found in Rgveda 886; meaning of 886-889; smrtis predominant in several y. 869, 885; theory of 885-891.

Yuktikalpataru 13, 229n, 230.

Yuvarāja, bad y. to be kept confined 117, eldest son or younger brother of a reigning king became 116; emoluments of 117, entrusting powers to 117; not generally enumerated in the lists of mantrins 116; often sent as a Governor of a province of the realm 116.

## INDEX OF TECHNICAL OR DIFFICULT SANSKRIT WORDS

(Transhiterated and arranged according to the English alphabet)
(The figures refer to pages).

| Ābadhya                | 772                         | Anübandhyā         | 865           |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Ābbīgāmika             | 45                          | Anumāna            | 828n, 851n    |
| Abhiyoktr              | 292                         | Anusamanta         | 142           |
| Abhiyukta              | 29 <b>2</b>                 | Anusista           | 383           |
| Ācarīta                | 439                         | Anuttara           | 263           |
| Adayadabandhava        | 650                         | Anuvakra           | 919n          |
| Ādeśa                  | 697 <b>n</b> , 698 <b>n</b> | Anvädheya          | 7740          |
| Adevamātrka            | 133n                        | Anvādhi            | 429           |
| Adhaka                 | 124n                        | Anvadhipatra       | / 301         |
| Ādhamana               | 428                         | Anvāhita           | 458, 459n     |
| Adhānapatra            | 311                         | Ānviksiki          | - 46-48       |
| $\bar{\Lambda}$ dharya | 300n                        | Apana              | 263           |
| Ādhi                   | 4190, 427-28                | Арапауа            | 217           |
| Ādhibhoga              | . 419                       | Apapātrīta         | 61 <b>9</b> m |
| Adhikarana             | 142                         | Aparadha           | 264           |
| Adhikarmakṛt           | 482                         | Apayatrita         | 610 <b>n</b>  |
| Ādhipāla               | 434n                        | Apratibandha-daya  | 546           |
| Adhipatya              | 64                          | Apratisthita       | 277, 716      |
| Adhisthana             | 142                         | Apratyayabhogyadhi | 430           |
| Adhyagni               | 77 1m                       | \pta               | 334¤          |
| Adhyaksa               | 142                         | Arājaka            | 21, 30        |
| Adbyavahanika          | 774n                        | Ardhādbāna         | 961           |
| Agha                   | 942                         | Arghya             | 368           |
| Āgama                  | 317                         | Arı                | 218           |
| Ähāra                  | 139                         | Arısadvarga        | 53            |
| Abninaibuka            | 851n                        | Arthadusana        | 54            |
| Ājfiādhi               | 493n                        | Arthasastra        | 67            |
| Ajflakraya             | 493n                        | Arthin             | 292           |
| Ājfiāpatra             | 310                         | Āsana              | 223           |
| Akramodhā              | 618n                        | Āsedha             | 291           |
| Akranda                | 220                         | Āśraya             | 219           |
| Āķrandāsāra            | 220                         | Asuravijayin       | 69            |
| Āksadyūtika            | 541                         | Ātavika            | 112n, 200-201 |
| Aksapatala             | 143                         | Ātreyi             | 527n`         |
| Aksauhin.              | 204-205                     | Atta               | 893 <b>u</b>  |
| Aksāvāpa               | 112                         | Aupapatika         | 61 <b>0</b> n |
| Aksika                 | 541                         | Aurasa             | 655-656.      |
| Amātya                 | 104                         | Avakraya           | 494n. 495     |
| Amatya                 | 451n                        | Avapātika          | 610n          |
| Amiksā                 | 465                         | Avaruddhā          | 811-815       |
| Anga                   | 17                          | Avyāvahārika       | 447           |
| Antapāla               | 112n, 197                   | Raddhakrama        | 731           |
| Antarvathsika          | 112n, 157                   | Bala               | 438, 439      |
| Antavêsin              | 48Z                         | Bala               | 395n          |
| Lyn Forwaitt           | 704                         | · armini           | ¥ 4+          |

| 1084 \              | Miscons of          | Dharmakhalra :   | [ Vol          |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| bell                | 1475 190            | Dharma           | 260 ( 57:      |
| Bandha              | 419n                | Dharma .         | 438-3          |
| Bandhu . ,          | 753a                | Dharmadhikarana  | 243            |
| Bandbudayada -      | 650                 | Dharmadhikaranin | 125            |
| haga ***            | 190                 | Dharmasana       | 243            |
| Bhagad ugha         | 112                 | Dharmastha       |                |
| 3hลังติ             | 292                 | Dharmasthana     | 25:            |
| bareks .            | 480                 |                  | 24.            |
| bayaverkia          | 503                 | Dharmevijayin    | 6              |
| Sheda :             | 172                 | Dhata            | 36             |
| hoga (possession)   | 317                 | Dhvajāhrta       | 583-58         |
| nogs (district)     | 139                 | Dhvajini         | 50:            |
| hogalitha           |                     | Dinara           | 121n, 12:      |
|                     | 419                 | Divya            | 363            |
| Shogapati '         | 139                 | Dravya           | 57.            |
| Shrinka'            | 482                 | Drona            | 1241           |
| broom               | 61 <b>2n</b>        | Dronamukha       | 14             |
| hujisya             | 813                 | Dūta             | 127-129        |
| hukti (possession)  | 317                 | Dūtaka           | 332n, 340      |
| hakti (district)    | 139                 | Dvaidhíbhava     | 22             |
| ម៉ូខែ               | 646n                | Dvaigunya        |                |
| dipusispinas        | 273                 | Dvairalya        | 422            |
| akravartin          | 66                  | Dvipravacana     | 10:            |
| lakravrddhi "       | 66                  |                  | 6851           |
| žktika              | 418                 | Dvyamusyayana    | 68.            |
| ara .               | 334n                | Dyūta            | 538            |
|                     | 129                 | Ekaccháyasrita   | 4381           |
| aritrabandhaka      | 435                 | Ekasesa          | 7221           |
| atuspatha           | 508                 | Ekavakyata       | 44:            |
| Chala               | 279                 | Ekoddista        | 7371           |
| bala                | 438-439             | 0.15.            |                |
| Ciraka or Ciraka    | 3 <b>09, 311</b>    | Gadyānaka        | 1221           |
| lodanā              | 354                 | Gana             | 88, 281, 487-8 |
| )anda               | 21-22, 172          | Ganana           | 49             |
| anda                | 960                 | Ganika           | 148:           |
| Danda (army)        | 200                 | Garta            | 276            |
| endaniti            | 5                   | Gāvunda          | 154            |
| sudapāla<br>Augumtt |                     | Glaha            | 539            |
| vancia panata       | 112 <b>n</b><br>224 | Gocarma          | 432:           |
| oandopanavin        | 224                 | Golaka           | 6461           |
| andobanayın<br>Jasi |                     | Gopa             | 143, 149       |
|                     | 502n                | Gopya            | 428            |
| attānapākarma       | 471n                | Gotrabhājah      | 650            |
| attapradānika       | 471n                | Gotraja          | 732            |
| auvārika            | 112n                | Govikartana      | 112            |
| aya .               | 543-544             | Gramaküta        | 154, 282       |
| ayabhaga            | 545                 | Grāmika          | 283            |
| )āyāda              | 543-544, 711        | Grbapatika       | 139            |
| evalaka             | 950-51              | Grhyamanakarana  | 827:           |
| Devamätrka          | 133n                | Guima            | 14:            |
| Devapasu            | 501p                |                  | ·              |
| hanaka              | 121n, 122           | Hīna             | 303            |
| hanvana             | 178                 | Hiranya          | 1240           |
| )hārānaka           | ~434n               | Holaka           | 8510           |

| TTT | 1 |
|-----|---|
| 111 | 4 |
|     |   |

## Index of Sanskrit Words

1085

| Indrajāla            | 172                | Kumaramatya          | 117              |
|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Indrasthana          | 367a               | Kumarisahasa         | 196n             |
| Indriya              | 713                | Kumbha               | 124n             |
| Iti                  | 163                | Kumbha               | 154              |
| Janapada             | 93-95, 134n        | Kunda                | 646n             |
| Janapada (document)  | 309                | Kupyadhyaksa         | 145              |
| Janarajya            | 64                 | Kusida               | 415, 417         |
| Jāngala              | 132n               | Kusidin              | 417              |
| Jara Tara            | 352B<br>846        | Läbha                | 7775             |
| jayapatra            | 310, 380           | Lagna                |                  |
| Ifiati               | 754n               | Lagnaks              | 229              |
| Justa                | 1370               | Laksanädhyakea       | 419, 435         |
| Kākiņi               | 121n, 126n         | Lekha                | 144<br>49        |
| Kali                 | 886-887            | Likhita              | 79<br>340        |
| Kālikā               | 418                | Lingin               | 610n             |
| Kalkin               | 924n               | Lobhavijayin         | 69               |
| Kandapratha          | 652n               | Lohabhihara (or sara |                  |
| Kanina               | 647, 660           | Lokayata             | 46-47            |
| Kantaka              | 162, 251, 252      |                      | 70~77            |
| Kanya                | 713                | Madhyama             | 220              |
| Kapatika             | 129                | Madhyamasahasa       | 393-94           |
| Kara                 | 190, 191           | Mahādandanāyaka      | 115n             |
| Karaņa               | 300, 307           | Mahārēja             | 68               |
| Kārita               | 418                | Malimiu              | 519              |
| Karma (torture)      | 254                | Mandala              | 138-139          |
| Karmabhümi           | 137                | Mandalika            | 67               |
| Kärmaņa              | 531n               | Mantraśakti          | 171              |
| Karmantika           | 1120               | Mantrin              | 105              |
| Karmānuyoga          | 254                | Manyu                | 200              |
| Karmasthana          | 113                | Māsa                 | 121n             |
| Karmavipāka          | 392                | Matsyanyaya          | 21, 3 <b>0</b> n |
| Kārsāpana            | 120, 121n          | Matsyini             | 502              |
| Kārya                | 95, 304            | Maula                | 200, 634n        |
| Kāyavrata            | 439                | Máyã                 | 172              |
| Kāyikā               | 418, 419           | Mithya               | 300              |
| Kesarin              | 850n               | Mitra                | 218              |
| Khanda               | 138                | Mrtantara            | 13811, 339       |
| Khārī                | 124n               | Mudradhyaksa         | 149              |
| Kharvata             | 182n               | Mudrita              | 277              |
| Kharvatika           | 140                | Müla                 | 463              |
| Kheta                | 182n               | Nadika               | 146n             |
| Kosa                 | 184                | Nadimatrka           | 133n             |
| Kriya                | 260, 304           | Nāgaraka             | 112n, 119        |
| Krta (throw of dice) | 836-887            | Nagarasre-thin       | 141, 182         |
| Kṛta                 | 339                | Naidhani             | 502              |
| Krta (interest)      | 419                | Naigama              | 159n, 487n, 882n |
| Ksaya                | 490n               | Naisthika            | 764, 962-61      |
| Ksayadhı             | 430                | Nastika              | 464              |
| Kula                 | 142, 1 <b>50</b> n | Naya                 | 217              |
| Kula (tribunai)      | 280                | Nayaka               | 112n, 142        |
| Kulika               | 283, 334n          | Ni band ha           | 575n             |
|                      |                    |                      |                  |

| 10 <b>86</b>      | History of    | Vol.              |                  |
|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Nigada:           | 676a          | Prajfiapanapatra  | / 310            |
| Niksepa           | 454~455       | Prakirnaka        | 251              |
| Nirarthaka        | 300           | Prākṛta           | 219              |
| Nirhāra           | 788p          | Prakṛti           | 17               |
| Mirnikia.         | 350n          | Pranaya           | 60, 185          |
| Nirvyūha          | 507s          | Pranayana         | 704n             |
| Nisada .          | ₹ 599         | Prānnyāya         | 458              |
| N teka            | 125a          | Prasadapatra      | 310              |
| Niggiartha        | , 128         | Praspavivāka      | 272              |
| Niststilekha      | 310           | Prathamakayastha  | . 141            |
| Niyeta            | 813           | Prathamakulika    | 141              |
| Nyasa             | 454-455       | Prathamasahasa    | 393-94           |
| Pākhandin         | 8 <b>82</b> n | Pratibhoga        | 191              |
| Paksābhāsa        | 299           | Pratibhũ          | 435              |
| Pala .            | 370n          | Pratijñā          | 292              |
| Palli             | 154           | Pratilekha        | 316              |
| Paga ·            | 539           | Pratinyāsa        | - 458            |
| Pañcabandha       | 295           | Pratipaksa        | 300              |
| Pañcakula         | 283           | Pratisara         | 879              |
| Pañoamah isabda   | 113           | Pratisthita       | 27               |
| Pañcariidha       | 312           | Pratyabhiyoga     | 30:              |
| Panya,            | 490, 495      | Pratyākalita      | 260, 298         |
| Pärasava          | 599, 648, 656 | Pratyarthin       | 293              |
| Paribhűsana       | 224           | l'ratyavaskandana | 10E              |
| Paridana          | 310           | I'rntyupavista    | 43               |
| Paribara          | 191, 195, 310 | Pravesapatra      | 44:              |
| Părihāsa          | 500           | Pravrajyāvasita   | 129:             |
| Parikraya         | 224           | Pravrttika        | 31               |
| Parimitartha      | 128           | Puga              | 281, 48          |
| Parinabys         | 770           | Purana            | 121:             |
| Parinayya         | 770p          | Pürta             | 45               |
| Parivariana       | 495           | Purusartha        | 550              |
| Parivesti         | 112           | Pürvanyäya        | 30               |
| Parivrtti         | 495           | Pürvapaksa        | 38, 29           |
| Parokia           | 296, 303      | Pusyasnana        | 40               |
| Pārsaigrāba       | 220           |                   |                  |
| Pārmigrābāsāra    | 220           | Rājakartr         | 3                |
| Parvan            | 737a          | Rājamārga         | 50               |
| Parvana           | 737n          | Rājan             | 28, 37-38, 67-6  |
| Paryagnikarana    | 938           | Rājasabdopajīvin  | 89, 5            |
| Pascatkara        | 380-81        | Rākā              | 38               |
| Patoi             | 707           | Rastra            | 13               |
| Pattakila         | 154           | Rastriya          | 117n, 13         |
| Pattana           | 182h          | Ratpin            | , 1              |
| Patra             | 587n          | Riktha            | <b>5</b> 43, 551 |
| Paura             | 93-95         | Rikthabhājah      | 6.               |
| Paura-vyavaharika | 1120          | Rna               | 43               |
| Poganda           | 395n, 460n    | Rta -             | 24               |
| Prabhusakti       | 171           | Rupa              | •                |
| Pracara           | 587           | Rüpadzréaks       | 14               |
| Pradvivaka        | 272           | Riipatarka        | 144              |

| mi)                      | Index of Sa  | ınskrit Words | 1687          |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Sabhā                    | 92-93        | Sarvabhauma   |               |
| Sabhika                  | 539          | Sarvadhann    | 66, 68        |
| Sabhya                   | 273          | Sarvatraga    | 961           |
| Sabrahmacārin            | 762 & n      | Sasana        | 310           |
| Saciva                   | 104          | Sasanahara    | 310           |
| Sādhyapāla               | 278          | Sāsitā        | 128           |
| Sahasa                   | 525          | 1             | 277           |
| Sajāta ·                 | 754 p.       | Satadāya      | 388           |
| Saksin                   | 330          | Sataghni      | 213           |
| Sakyasāmanta             | 45           | Satamana      | 122, 125n     |
| Salākin                  | 490n         | Satrin        | 129-130       |
| Sama                     | 217          | Satru         | 218           |
| Samāhartr                | 112n, 143    | Sitya         | 300           |
| Samihvaya                | 53h          | Satyankara    | 435, 491n     |
| Samanodaka               | 752-753      | Saudāyika     | 778           |
| Sāmanta                  | 67, 142      | Sandra        | 599, 16, 656  |
| Sāmanta                  | 504n         | Sauryadbana   | 583-554       |
| Samaya                   | 157, 826     | Sautremani    | 940           |
| Simayacirika             | 825n         | Sesa          | 579n          |
| Sambhuya camuthina       | 466          | Setu          | 510           |
| Samiti                   | 92-03        | Sikhaaddh     | 419           |
| Sampratipatti            | 300          | Sila          | 825n          |
| Samr it                  | υ7, 73       | Silpiny isa   | 458           |
| Samsaktaka               | 501          | Simbidhanya   | 191           |
| Samsarana                | 508          | oiras         | 119n          |
| Samérnya                 | 227          | Sirastha      | 364           |
| Sanisrsta                | 766m, 768    | Sirsakastha   | 364           |
| Samsistin                | 766 <b>n</b> | Sisu          | 395n          |
| Samudra                  | 233          | ' /           | 482           |
| Samvat ara               | 136          | Sisya<br>Sita | 147n          |
| Samuid                   | 156          | Siva          | 893n          |
| Samvitpatra              | 311          | Smarita       | 339           |
| Samy                     | تارا∂د       | Smārtakala    | 221           |
| "San abhi                | 331n, 754n   | Sottara       | 263           |
| Saficara                 | 130          | Sreni         | 381, 287      |
| Sandhi '                 | 2.23         | . Śrenibala   | 201           |
| Sandhipatra              | 311          | Sthanakrta    | 309n          |
| Sangha                   | 88           | Sthanapila    | 149           |
| Sangraha                 | 141          | Sthinks       | 143, 149      |
| Sangrahana               | 140, 531     | Sthaniya      | 140           |
| Sankara (misjoinder of c | auses of     | Sthitipatra   | 311           |
| action)                  | 302          | Stholalakst   | 4+            |
| Sannidhätr               | 112n, 143    | Stobhaka      | 264           |
| Santāna                  | 750-751      | Stoma         | 480           |
| รัสสต์                   | 231          | Sūcaka        | 264           |
| Sapana                   | 263          | Suci          | 339           |
| Sapatha                  | 354, 358     | Suddhavadha   | 400n          |
| Sapratibandha daya       | 546<br>430   | Sükadhānya    | 191           |
| Sapratyayabhogyadhi      | 430          | Sūla "        | 893n          |
| Sāroga                   | 373          | ' ,           | 146, 190, 191 |
| Särthaväha               | 141          | Sulka         | 210, 490, 491 |

,

.

| 1058                        | History of         | Dharmaiastra               | , [ .Vol        |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Sulka                       | 775-776            | Vaidya                     | 581             |
| Sนึกลั                      | 148                | Vairziya                   | 10              |
| Suvarna                     | 121n, 125n         | Vakylnuyoga                | 25              |
| Svämin                      | 547                | Värdhusa                   | . 41            |
| Sva                         | 547                | Värdhusika                 | 417-418, 428    |
| Svaparusa                   | 278                | Vargin                     | 28              |
| Svārājya ,                  | 65                 | Vărtă                      | 50-5            |
| Svarāt                      | 68, 73             | Vatsanābha                 | 37              |
| Svayamakti                  | 339                | Veda (bunch of kul         |                 |
|                             |                    | Veläpura                   | 19              |
| Themas                      | 129                | Vibbaga                    | 56              |
| Tayo '                      | 519                | Vigraha                    | 22              |
| Tikana                      | 130                | Vijigisu                   | 21              |
| Tirita                      | 383                | Vinadi                     | 370             |
| Tirths                      | 112-113            | Vinaya                     | 51~5            |
| Traipurnaika                | 737                | Vinimaya                   | 49              |
| Trayi                       | 48                 | Virāt                      | 68.7            |
| Tretā                       | 888                | Visaya                     | 13              |
| Udāsina                     | 220                | Visayapati                 | 14              |
| Udinthia                    | 129                | Visuddhipatra              | 31              |
| Uddhëre                     | 525                |                            |                 |
| Uddhärapatra                | 311                | Visa?                      | 20              |
| Udv <del>rsabhaya</del> jña | 851n               | Vivada                     | . 24            |
| Odvišena vladna             | 64                 | Vivāsana                   | 352             |
| Uktelābha                   | 493                | Vrāta                      | 48              |
| Upadha                      | 105                | Vrddhi                     | 41              |
| Upagata                     | 311, 442           | Vyāhrti                    | 689             |
|                             | 224                | Vyasana                    | 23              |
| Upagraha<br>Upahāra         | 224                | Vyavahara                  | 245-46, 260, 43 |
| T                           | 945n               | Vyavahārapada              | 248, 250-5      |
| Upškarana                   |                    | Vyāyāma.                   | 21              |
| Upakurvāns<br>Upakurvāns    | 764, 962-63<br>454 | Yacitaka                   | 426, 45         |
| Upsaidhi                    | 404<br>141         | Yadrechābhijāa             | 420, 43<br>33   |
| Upatika<br>Upakruti         | 967n, 968a         | Yadrochika                 | 33              |
|                             | 967n               |                            | 586             |
| Upayacita                   | 172                | Yājya<br>Yāna              | 223. 22         |
| Upekṣā<br>Utkoca            | 473                | Yatavya                    | 225, 22         |
| Utsähadakti                 | 171                | Yatavya<br>Yatudhana       | 35              |
|                             | 415                | Yatuunana<br>Yantaka       | 33<br>77        |
| Uttamarna                   |                    |                            | 388-8           |
| Uttamasahana                | 393-94             | Yogaksema<br>Vanisambandha | 385~3<br>754    |
| Uttara (reply)              | 300                | Yonisambandha              | 7.54            |
| Uttara (a kind of witness)  | 340                | Yugh                       |                 |
| Uttara (future)             | 886n               | Yukti .                    | 354 <b>-3</b> 4 |
| Utthias                     | 169                | Yuktilede                  |                 |
| Vadha                       | 52 <b>6a</b>       | Yüpakastin                 | .436            |

वीर सेवा मन्दिर

काल नं o Kame, Pandurang Vaman,